

### जैन - आगम - प्रन्थमाला

ग्रन्थाङ्क ९

भाग २

### जैन-आगम-प्रन्थमाला : प्रन्थाङ्क ९ (भाग २)

सिरिसामज्जवायगविरइयं

# पण्णवणासुत्तं

परिशिष्ट-प्रस्तावनात्मको द्वितीयो भागः

सम्पादकाः

पुण्यविजयो मुनिः

[ जिनागमरहस्यवेदिनै नाचार्यश्रीमद्वि त्रयानन्दस्यिदर्(प्रसिद्धनाम-भारमारामजीमहाराज)-शिष्यरस्न-प्राचीनजैन भाण्डागारोद्धारकप्रवर्तकभीमरकान्विचित्रयान्तेवासिनां श्रीभारमानन्द-जैनप्रन्यमाकासम्यादकानां सुनिप्रवरश्रीचतुरविजयानां विनेयः]

> पण्डित दलसुख मालवणिया पण्डित अमृतलाल मोहनलाल भोजक इलेती च



श्री महावीर जैन विद्यालय बम्बर्ध-३६ जैन-आगम-प्रन्थमाला प्रधान सम्पादक मुनिराज श्री पुण्यविजयजी पण्डित दलसुख मालवणिया

प्रथम संस्करण बीर सं. २४९७/बिक. सं. २०२७/ई. स. १९७१

मूल्य ४० रुपया

मुद्रकः

वि. पु. भागवत मीन प्रिन्टिंग ब्यूरो खटाववाडी, नम्बई-४

प्रकाशक :

बयन्तीलाल रतनचन्द्र शाह बाल्चन्द्र गांडालाल दोशी रतिलाल चीमनलाक कोठारी मानद मंत्रीओ श्री महाबीर जैन विद्यालय ऑगस्ट कान्तिमार्ग, बम्बर्स-३६

# **PANNAVANASUTTAM**

#### **Editors**

MUNI PUNYAVIJAYA Pt. DALSUKH MĀLVANIĀ Pt. AMRITLĀL MOHANLĀL BHOJAK

Introduction Translated Into English

By

Dr. NAGIN J. SHAH



SHRI MAHĀVĪRA JAINA VIDYĀLAYA BOMBAY-36 Jaina-Agama-Series
General Editors
Muniraj Shri Punyavijayaji
Pt. Dalsukh Malvania

First Published 1971

© 1971, by the Publishers

Price Rs 10.90

Printed in India by V. P. Bhagwat Mouj Printing Bureau Khatau Wadi. Bombay-4

Published by Jayantilal Ratanichand Shah Balchand Gandalal Doshi Ratilal Chimanial Kothani Hon Secretaries Shri Mahavira Jaina Vidvalaya August Kranti Marg Bombai 36

### गंथसमप्पणं

णंदिकरो णय-णिक्खेविविविहभंगेहिं मृ सिओ पवरो । भवभयवोच्छेयकरो अणुओगो रिक्खओ जेहिं ।। १ ।।

पण्णवणोवंगद्वियसमग्गसद्यसंगहाइमओ । गंथोऽयं भगवंताण ताण थेराण पुज्ञाणं ॥ २ ॥

वरए पुण्णपवित्ते करज्ञयकमरुम्मि विणयणइज्जता ।

मुणिपुण्णविजय-दलसुस्तभाई-अमया समप्पेमो ॥ ३ ॥ विसेसयं ॥

तुम्ह पसाया रुद्धं वत्थुं तुम्हाण अप्पयंताणं ।

अम्हाण बाठचरियं खमंतु पुजा खमासमणा ! ।। ४ ।।

### **ગ્રંથસમ**ર્પણ

મંગલકારી, સંસારના ભયને દૂર કરનાર, નય-નિક્ષેપ આદિ અનુયોગ-દ્વારના પ્રકારો દ્વારા અનુયોગની—આગમની વ્યાખ્યાના માર્ગની—અખંડ તેમ જ વિશુદ્ધ પરંપરાની જેઓએ રક્ષા કરી છે તે પૂન્ય સ્થિતિર ભગવતોના પુષ્યુયશાળી, પવિત્ર અને વરદ કરકમળમાં અમે–મુનિ પુષ્યુયિજય, દલસુખ માલવિશ્યા અને અમૃત ભોજક–પ્રજ્ઞાપનોપાંગસૂત્રના અર્થસહિત સમગ્ર શબ્દો આદિના સંગ્રહરૂપ આ ત્રંય ભેડ ધરીએ છીએ. આપના જ કૃપા-પ્રસાદથી મેળવેલી વસ્તુ આપને જ સમર્પિત કરવાની અમારી બાલક્રીડાને આપ ક્ષમાશ્રમણ ભગવેતો ક્ષમા કરશો.

### પ્રકાશકીય નિવેદન

ધર્મસ્થાનો અને ધર્મશાઓ જનસમૃદ્ધમાં ધર્મેક્ષાવનાનું સિંગન કરવાનાં અને ધર્મશ્રહાને જગાડીને એની પુષ્ટિ અને શુંહે કરવાનાં શ્રેષ્ટ સાધનો છે. તેથી જ ધર્મસ્થાનો અને ધર્મશાઓનું જતન કરવું એ પત્તિત્ર ધર્મદુત્ત્વ લેખવામાં આવ્યું છે. જૈન સંઘે છેક પ્રાચીન સમયથી લઈ તે આ દિશામાં જે ગૌરવક્તરી કામગીરી જન્તવી છે, અને અત્યારે પણ બન્નવી રહેલ છે, તેની સાક્ષી હન્નગું દેવમંદિર, અનેક તીર્થસ્થાનો અને સમ્પાર્થય ગ્રાનમંદિરો આપી રહ્યાં છે.

કંઇક આવી જ ભાવનાથી પ્રેરાઈ ને શ્રી મહાવીર જૈન વિશાવયે જૈનધર્મ-દર્શનના ખધા જ પણ આગમગ્રંથો, પૂત્ર-પાદ આગમગ્રભાકર, સુત્રલીલવારિથિ સુનિવર્ષ શ્રી પુષ્પાવિભ્યજ્ઞ મહારાજ તથા પીત શ્રી દલ સુખભાઈ માલવિધ્યાની સક્ષ્મિ રાહભરી નીચે, પ્રકાશિત કરવાની મોદી યોજનાની જવાળદારી સ્વીકારી છે. આ યોજના પુજબ જૈન-આગમ-પ્ર-યમાલામાં ''નીક્ષ્યુર્લ અગુઓવદ્યાર લું " તથા "વળવવળાદુર્લં"નો પહેલો ભાગ—એ બે બ્રંચો અત્યાર પહેલાં પ્રકાશન કરવામાં આવ્યા છે; અને અત્યારે ''વળવવળાદુર્લં"નો બીજો ભાગ પ્રકાશિત થઈ રહ્યો છે, એનો અમને આનદ છે.

આ ગ્રંથનું સંપાદન પણ, પહેલાં ખે ગ્રંથોની જેમ, પુત્રયપાદ આગમપ્રભાદન સુનિરાજ શ્રી પુત્રયન્ય અદારાજ, પીત શ્રી દલસુખબાઈ માલવાયુંથા તથા પીત શ્રી અગરતાલાલ મોદનલાલ ભોજક સંયુક્ત તરી કહું છે. તેઓએ આ પ્રકાશનને સર્વાગસપૂર્લ કરવા માટે કેટલી ખેદ જર્જનત ઉદાવી છે, તે આ વ્રથનો તથા ગ્રંથકારનો સવિસ્તર પરિચય આપતી તેમ જ અનેક આતુર્લિગ્ર વાપનોની વિશદ છબાયર કરતી માહિતીપૂર્લ વિસ્તૃત પ્રસ્તાવના ઉપરથી પણ નાણી શકાય એમ છે. આ માટે અમે પૃત્રયપાદ પુત્રયનિજયજી મહારાજનો જેટલો ઉપકાર માનીએ તેટલો ઓછો છે. પીત આ માટે અમે પૃત્રયપાદ પુત્રયનિજયજી મહારાજનો જેટલો ઉપકાર માનીએ તેટલો ઓછો છે. પીત શ્રી કલસુખમાઈ માલવિયા તથા પીત શ્રી અમૃતત્વાલમાઈના પણ અમે પૃત્ય આત્મારી છીએ. આઅમ-પ્રકારન કાર્ય પ્રત્યે આત્મીવતા દર્શાવી. આ પ્રજિતિને વેગ આપવા બદલ શ્રી રતિલાલ દિપસ્ત દર્શાની માન્ય ત્રાપ્ત પાત્ર માર્ટિની આ પ્રયાભ કર્યા શ્રે રાત્રલા પાત્ર કર્યા પ્રત્ય આત્મારા છો. આ પ્રત્ય ત્રાપ્ત માને માને સ્ત્રાપ્ત માને પ્રત્યાન માને ત્રાપ્ત સ્ત્રાપ્ત માને માને માને સ્ત્રાપ્ત માને માને માને સ્ત્રાપ્ત માને પ્રત્યાન માને પ્રત્યા માને પ્રત્યાન માને સ્ત્રાપ્ત માને પ્રત્યાન માને સ્ત્રાપ્ત માને માને સ્ત્રાપ્ત માને માને માને માને સ્ત્રાપ્ત માને સ્ત્રાપ્ત માને માને માને સ્ત્રાપ્ત માને સ્ત્રાપ્ત માને સ્ત્રાપ્ત માને સ્ત્રાપ્ત માને માને માને સ્ત્રાપ્ત માને સ્ત્રાપત્ર માને સ્ત્રાપ્ત માને સ્ત્રાપત્ર માને

#### શ્રી જિનાગમ પ્રકાશિની સંસદની ઉદારતા

પુદ્ધપાદ મૃતિરાજ શ્રી પુષ્પવિજયજી મહારાજને દક્ષિા લીધાને સાઢ વર્ષ પુરા થતાં હોવાથી, બે વર્ષ પહેલાં (તા ૯ — - ૧૯ના રોજ), હોદરામાં, વોદરાના શ્રીસંધ તરફથી દક્ષિાપર્યાયયષ્ટિપૂર્તિ-સમારોહ જીજવામાં આવ્યો હતો. એ પ્રસંગે, મહારાજશીની પ્રેરણાથી પાટણમાં સ્થપાયેલ શ્રી જિનાગમ પ્રકાશિની સંસદના સચાલકોએ, એમની પાસેનું આવ્યમપ્રકાશન માટેનું રા. ૧,૩૫,૫૬1નું કંડ આગમપ્રકાશનના કાર્યમાં વાપરવા માટે વિદ્યાલયને અર્પણ કરવાની જાહેરાત કરી હતી; અને એ રકમ સંસ્થાને મળી ગઈ છે. ધર્મના પ્રાણરૂપ ધર્મશાઓના રહ્યણ-પ્રકાશન માટે આવી દાપલારૂપ ઉદારતા દર્શાવવા જદલ અમે શ્રી જિનાગમ પ્રકાશિની સંસદના સંચાલકોની અને ખાસ કરીને શેંદ શ્રી દેશવલાલ કીલાચંદ શાહનો ખૂળ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. આ એગનો સ્રાણવદીકાર અમે આ સ્થ્યમાં અન્યત્ર કર્યો છે.

### શ્રી ભગવતીસૂત્ર માટે સહાય

મૂળ પાટેલુના વતની અને ઢાલ મુંબઈમાં રહેતા શ્રી પનાલાલ મફતલાલ શાહે વિ સંગ્ ૨૦ રન કના ક્રાંતિએ પૂર્ણિયાના પરિસ્ત્રિયે પુત્રમાલ ક્ષાનવર્ષ શ્રી પુત્ર્યવિષ્ઠ પુત્રમાલ અનુ સ્ત્રુપાસ ક્ષાનવર્ષ શ્રી પુત્ર્યવિષ્ઠ પાટેલું હતું. આ પ્રસંગની શાહરો, શ્રી ભગવતીસફતના પહેલા ભાગના ખર્ચ માટે, રૂ. પાંત્રીસ હનજ પાટેલુવાળા રાહ મહતલાલ જીવાંચંદ, શ્રી ચીમનલાલ હકેરચંદ અને શ્રી નેમચંદ જેશિંગલાલના સ્મરબાર્યે તેમના પુત્રો તરફથી આપવાની ન્નહેરાત કરવામાં આવી હતી. શ્રોત વખત પહેલાં તેઓ તરફથી આ રક્ષ્ય સંસ્થાને મળી પણ ગઈ છે. વિદ્યાલયના આગમપ્રકાશનના કાર્યમાં હત્યાં સ્ત્રિયા આપી હતા. આ અને પાટેલ અમે આ મહાતુલાયોનો આંત:સ્ત્રુપયુપેક આભાર માનીએ છીએ.

#### બીજ સહાય

છેકલાં મે વર્ષ દરમ્યાન આ કાર્યને માટે સંસ્થાને જે સહાય મળી છે. તે નીચે મુજબ છે

- રૂ. ૭૫૦૦٠૦૦ શ્રી પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ લોહારચાલ જૈન સધ, મુબર્ધા.
- રૂ. ૫૦૦૦٠૦૦ શ્રી વાડીલાલ સારાભાઈ દેરાસરજી ટ્રસ્ટ, મુખર્ધ.
- રૂ. ૨૦૦૦ ૦૦ શ્રી શાંતિલાલ વર્ધમાનની પેઢી, પાલેજ.
- ર. ૨૦૦૦ -૦૦ શ્રી જૈન શ્વેનાંબર મૂર્તિપૂજક મંદિર, બેંગલોર.
- 🤾 ૨૦૦૦ ૦૦ શ્રી આદિતાય જન શ્વેતાબર મંદિર, બેંગલોર.
- રૂ. ૧૧૪૧ ૦૦ શ્રી જૈન શ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજક સંઘ, શ્રીઆત્માનંદ જૈન ઉપાશ્રય, વડોદરા,
- રૂ. ૧૦૦૦ . ૦૦ શ્રી આદિનાય જૈન આવિકાસંઘ, બેંગલોર.
- રૂ. ૩૬૦.૦૦ શ્રી જૈન સંઘ, આકોલા.
- રૂ. ૨૫૧–૦૦ મેસર્સ પીતાંબર લાલજી એન્ડ સન્સ.
- રૂ. ૧**૦૧**–૦૦ શ્રી કલાવતી ખહેન.
- 3 ૧૦૦-૦૦ શ્રી અજિતકમાર સંદર્જી.
- રૂ. ૫૦-૦૦ શ્રી આકોલા જૈન સંઘની બહેનો, આકોલા.

આ સૌના અમે આભારી છીએ.

#### वर्द ८२८

આગમપ્રકાશન અંગે વિદ્યાલય હરતક એક જુદું ટ્રગ્ટ રચવામાં આવ્યું છે. અને આ ટ્રસ્ટને સરકારે આવકવેરામાંથી મુક્તિ આપી છે.

આ દ્રસ્ટના દ્રસ્ટીઓ નીચે મુજબ છે :

શ્રી ભોગીલાલ લેહેરચદ

શ્રી પ્રવીભાચદ હેમચદ કાપડિયા

શ્રી ચંદુલાલ વર્ધમાન શાહ

શ્રી વાડીલાલ ચત્રભુજ ગાંધી

શ્રી કપુરચંદ નેમચંદ મહેતા

#### આગમ પ્રકાશન સમિતિ

આગમપ્રકાશનના કાર્ય અંગે જરૂરી સલાહમુચના આપવા બદલ અમે આગમ પ્રકાશન સમિતિના નીચેના સભ્યોના ઋણી છીએ :

શ્રી કેશવલાલ કીલાચદ શાહ શ્રી પોપટલાલ ભીખાચંદ

શ્રી સેવંતીલાલ ખેમચદ

(પાટણ જૈન મંડળના પ્રતિનિધિઓ) શ્રી ચંદુલાલ વર્ધમાન શાહ

શ્રી પરમાનંદ કુંવરજી કાપડિયા

શ્રી સેવંતીલાલ ચીમનલાલ શાહ

ડૉ. રમણલાલ ચીમનલાલ શાહ ડૉ. જયંતીલાલ સરચંદ બદામી

શ્રી પ્રાણલાલ કાનજીભાઈ દોશી

શ્રી જયંતીલાલ રતનચંદ શાહ શ્રી બાલચંદ ગોંડાલાલ દોશી

ત્રા ખાતમર પાડાલાલ દારા નિત્રાઓ શ્રી રતિલાલ ચીમનલાલ<sub>ુ</sub> કોઠારી

શ્રી વૃજલાલ કપૂરચંદ મહેતા : કોષાધ્યક્ષ ત્રારભૂત અંગ્રેજી અનુવાદ અમદાવાદના લાલ

આ પ્રથતી સુવિસ્તૃત પ્રસ્તાવનાનો આધારભૂત અંગ્રેજી અનુવાદ અમદાવાદના લાલભાઇ દલપતભાઈ ભારતીય સંસ્કૃતિ વિદ્યામદિરના ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર ગૅ. શ્રી નગીનદાસ જીવબુલાલ શાહે કરી આપ્યો છે. અમારાં અન્ય પ્રકારતોની જેમ આ ગ્રંથનું સ્વચ્છ સુધા સુદ્રહ્યુ મીજ પ્રિન્ટિંગ બ્યૂરોએ ખૂબ ચીવટ અને ધીરજથી કરી આપ્યું છે. એ બન્નેની અમે હાર્દિક આભાર માનીએ છોએ.

ઑગસ્ટ ક્રાન્તિમાર્ગ મુંબઇ–૩૬ તા. ૪–૩-૧૯૭૧ જયંતીલાલ રતનચંદ શાહ ખાલચંદ ગાંડાલાલ દોશી રતિલાલ ચીમનલાલ કોઠારી માતદ મત્રીઓ

### ઋ ણ સ્વી કા ર

જન આગમમંથોના સંશોધન-સંપાદન અને પ્રકાશનના કાર્યમાં વેગ આપવાના ઉદ્દેશથી, વિ૦ સં૦ ૨૦૦૧ની આલમાં, પાટણ (ઉ. શુ.)માં, પૂન્યપાદ મુનિમહારાજ શ્રી પુષ્ટ્યવિજયજી મહારાજની પ્રેરણાથી અને મુ. શ્રી કેશવલાલ કીલાચંદના પ્રયાસોથી સ્થપાયેલ શ્રી જિનાગમ પ્રકાશની સંસદ (ઠે. શ્રી પાટણ જૈન મંડળ, હુુ, મરીન ડ્રાઈવ, મુંબઈ-૨૦) તરફથી શ્રીમહાવીર જૈન વિદાલય (મુંબઈ)ની મૂળ જૈન આગમો પ્રકાશિત કરવાની યોજના માટે રૂ. ૧,૩૫,૫૬૯-૦૦ અંક એક લાખ, પાંત્રીસ હુજાર, પાંચસો છાસઠ રૂપિયા પૂરા મળ્યા છે; આ લગ્ય સહકાર માટે અમે શ્રી જિનાગમ પ્રકાશિની સંસદનો, શ્રી પાટણ જૈન મંડળનો તથા એ ખાત્રે સંસ્થાના કાર્યકરોનો અંત:કરણપર્વક આલાર માનીએ છીએ.

ખાલચંદ ગાંડાલાલ દોશી રતિલાલ ચીમનલાલ કોકારી માનદ મત્રોઓ શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય

જયંતીલાલ રતનચંદ શાહ

### અસાધારણ ખોટ

પૂજ્યપાદ, શ્રુતરીલવારિધિ, આગમપ્રભાકર, મુનિવર્ષ શ્રી પુર્યવિજયજી મહારાજ સ્મૃતિરોધ થઈ ગયા!

પભવાગુમસત્તા આ ખીજ ભાગના પ્રકાશનનો ઉત્સવ, જોક એનું કેટલુંક અપકામ ખાડો હતું હતાં, તેઓશ્રીની હયાતીમાં જ થયો હતો. હંગોક મહિતા પહેલાં, વિ. સં. ૨૦૨૦ના ફાગણું વિદે ર, તા. ૧૪-૩૦૧, રવિવારના રોજ સવારના, મુખર્ગમાં, ભાગમાં માન્ય પરમપુત્રન આગાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયસમુદ્ધારિજી મહારાજના સાનિષ્યમાં, મુમસિદ્ધ વિદ્વાન ડૉ. શ્રી કીરાલાલજી જૈનના શુભ હત્તે એનું પ્રકાશન આનંદ-ઉલ્લાસપૂર્વક થયું હતું. અને એ જ પ્રથમાં પરમપુત્રન આગમભાકર શ્રી પુલ્યોવજયજી મહારાજના સ્વર્યવાસ નિમિત્ત સહાંજલિના શબ્દો લખવાનો વખત આવે એને ભવિતચ્યતાની ફરતા, કરુણતા કે વિચિત્રતા જ કહેવી એન્ડિએ. એની આગળ માનવી દેવી લાચાર ખની જાય છે!

આ વાતની વિગતી આ પ્રમાણે છે: પૂન્યપાદ પુરુપવિભ્યછ મહારાજ પરમપૂન્ય યુગર્શી આચાર્યલ શ્રી વિભયવલ્લભર્સા પરજી મારાજની જન્મરાતાખદી માટે જ વિ. સં. ૨૦૨૫માં મુખરની આપણે જન્મરાતાખદી માટે લગ (સ. સં. ૨૦૨૫માં મુખરની આપણે જન્મરાતાખદી સામારોહની શાનદાર રીને ઉજવણી થઈ ગયા પછી તરત જ તેઓથી યુજરાત-અમદાવાદ તરફ વિતાર કરવા ઇચ્છતા હતા. અમારી એવી તીવ ઇચ્છા હતી કે તેઓથી પ્રમુપ્ત થી વિદાર કરે તે પહેલાં, તેઓની હાબરીમાં જ, મુખર્કમાં આ અથવું પ્રકાશન કરવામાં આવે. દરમ્યાનમાં એક બાજુ કંઇક નાફરસ્ત તિધ્યત્તને કારણે તેઓની વિદાર લખાયો અને બીછ બાજુ, આ અથતી વિસ્તૃત ગુજરાતી પ્રસ્તાયના તેઓશ્રીએ તપાસી લીધી હોવાથી, પ્રેસમાં થોડીક ઝડપ કરવાથી આ ગ્રથ તૈયાર થઈ જવાની શક્યતા લાગી. એટલે આ અથવું પ્રકાશન તેઓશ્રીની ઉપરિચંતિમાં મુખર્કમાં કરવાની અમારી વિનિત તેઓએ માન્ય રાખી એટલું જ નહીં, એ માટે ડો. હીરાલાલજી જૈનને આમંત્રણ આપવાનું સ્થત પણ તેઓશ્રીઓ જ કર્યું. એ રીતે આ પ્રથતું પ્રકાશન, ઉપર સચબ્યું તેમ, તા. ૧૪–૩૦ લતા રોજ પ્રયાખમાં થયું.

પણ, આ ગ્રંથની વિસ્તૃત ગુજરાતી પ્રસ્તાવનાના મોટા ભાગનું અંગ્રેજી ભાષાંતર એ વખતે તૈયાર થઈ ગયેલ હોવા હતાં એનું મુક્ત્યુ પ્રથમાં પ્રકાશન વખતે પૂર્વુ થાય એ રામ્ય ન હતું. એટલે મૃત્યુ પ્રસ્તાવનાના અંપ્રેજી અનુવાદ વગર જ એની પ્રકાશન—સમારોહ ઊજવવાનું અમારા માટે અનિવાર્ય થઈ ગયું અને એ રીતે એ સમારોહ ઊજવવામાં આવ્યો.

એ પછી, જાણે કોઈ દુ:ખદ ભવિતવ્યતા કામ કરતી ક્ષેય એમ, એક બાજુ અંગ્રેજી પ્રસ્તાવનાનું યુદ્ધભું આગળ ચાલવા લાગ્યું, અને બીજી ખાજુ પૃત્યપાદ પૃત્યપિલપ્યજી મહારાજની તમિયન પણ અવારતવાર અપ્લય્ય થવા લાગી. પરિણામે તેઓએ મુંગઈમાંથી વિદાર કરવાની વિચાર જતી કર્યો અને વિ. સ. ૨૦૨૫ નું ચોમાર્સ પણ, વિ. સં. ૨૦૨૫ અને ૨૦૨૬નાં ચોમાસાંની જેમ, યુબઈમાં વાલકેશ્વરના ઉપાશ્રયમાં જ કરવાનું નક્કી કર્યું.

આ દરમ્યાન તબિયત બરાબર સારી થાય એવા ઉપચારો ચાલ જ હતા. તબિયતમાં

વિશેષ અવસ્યતા જ્યાતાં, જરૂરી ઉપચારો માટે, તેઓથીને કરિયતાલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા. ત્યાં તળિયતાં એકંદર સુધારો થતો લાગો; અને હવે તો બેન્ગ્ય લિસમાં કરિયતાલમાં દાખબ લિસમાં કરિયતાલમાં ત્યા જ અગગ એવા સંત્રોપકાર કરિત લાગી. પણ એવામાં જ, જાણે પોતાના સાધુલ્યનથી જ જીવનની અને સંસારની અનિશ્ચિતતાનો ધર્મભોધ આપવા માગતા હીય એમ, પરમપુત્ર મહારાજથી વિ. સં. ૨૦૨૭ ના જેઠ વિદે , તા. ૧૪–૬–૭૧, સીમવારના રોજ રાતના, પ્રતિક્રમણ કર્યા પણ , ૮–૫૦ વાગતાં પૂરી રવસ્થતા, શાંતિ સીમવારના રોજ રાતના, પ્રતિક્રમણ કર્યા પણ , ૮–૫૦ વાગતાં પૂરી રવસ્થતા, શાંતિ એ સમાધિપૂર્વક રચાંવાસ પાત્રયા! આ અતિ આધાનજનાક કરૂણ ઘટનાને લીધે, જે ગ્રંથનો પ્રપ્રાય! આ અતિ આધાનજનાક કરૂણ ઘટનાને લીધે, જે ગ્રંથનો પ્રપ્રાય! અચ્ચે તેઓથીની બિનહપાતીમાં કરતું પડ્યું છે, અને આ ગ્રંથમાં જ તેઓથીને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવી પડી-એક! કરી કરૂણતા!

મહારાજથીના અધુધાયાં રવર્ગવાસથી જૈન શાસનને, દેશ-વિદેશમાં ચાલતા જૈન વિદ્યા અને ભારતીય વિદ્યાના અપ્યયન-સંશોધન તેમ જ સંભય ગ્રાનોહારના કાર્યને તથાં વિદ્યાલયની આગમ પ્રકાશન યોજનાને એવી અસાધારણુ મોટી ખોટ પડી છે કે જે પૂરી થવી શાય નથી. સંભ્યાની આગમ પ્રકાશન યોજનામાં સર્કિય સાથ આપવા ઉપરાંત સ્ત્યાના વિકાસ માટે તેઓથી જે ભલી લાગણી ધરાવના હતા અને માર્યદર્શન આપતા હતા તે મારે સંભ્યા તેઓને જેટલો ઉપકાર માને તેટલો ઓછો છે. મહારાજથી પ્રત્યેની શૈકી કૃતાતાની લાગણીથી પ્રેરાઈ ને વિદ્યાલયની વ્યવસ્થાપક સમિતિએ તા. ૨૪–૭–૭૧ના રોજ ત્રીચે મુજબ દરાલ કર્યો છે.—

"પરમપુન્ય, પ્રાત સ્મરાગીય, આગમપ્રભાકર, ભૃતશીલવારિધિ મૃતિરાજ શ્રી પુણ્ય-યિજયથ મહારાત્યું સ્થાન અને માત ભારતીય વિજ્ઞા અંત જેત વિજ્ઞાના દેશ-વિદેશના વિદ્ધાનોમા અનન્ય હતું જૈન ભૃતના તેઓ પારગામી વિદ્ધાન હોવા હપરાંત તેઓ એ ભારતીય વાઢ્મયના પણ મમેશાહી અને શ્વરંસ્પર્શી વિરોધન વિદ્ધાન હતા હપરાંત, તેઓ એ ભારતીય સાહિત્યનું પણ ખૂખ આદર અને ભક્તિથી અવગાહન કર્યું હતુ શાસ્ત્રીય તેમ જ હતર સાહિત્યનું તેઓ શ્રીનું આપ્યન તેમ જ સંશોધન સાપ્રદાયિક કાંગ્રહથી સર્વથા મુક્ત તેમ જ સ્ત્રસ્થાહી હતું. તેઓ શ્રીની જ્ઞાનો પાસતાની આવા વિરક્ષ વિરોધના હતી, અને તેથી જ તેઓ વિદ્દેશ્યન્યતમાં ખૂબ આદર અને શાહના મેળવી શક્યા હતા.

"તેઓ સાચા અને સંયુર્ણ અર્થમા જ્ઞાનોહારક હતા. પ્રાચીન જૈન જ્ઞાનબંડારોના સમુદ્ધારતું, માંચીન છાણે વિરક્ષ મતોને વિસ્તરુવી ભાવાલવાતું, જૈન આગમસૂર્યો તેમ જ અત્ય દુર્ગમ પ્રાચીન પ્રંથોનું સંશોધન-સંપાદન કરવાનું, અને દેશ-વિદેશમા સુર્થો સંશોધન-સંપાદન કરવાનું, અને સાન્દરાજ્યીનું કાર્યો આદર્શ, ખેતમૂન અને સાન્દર્યો કહી રાકાય એવું હતું. મહારાજ્યીનું જ્ઞાનોહારનું આ કાર્ય તેઓ શ્રાના પરમપૂત્ત્ય આદ્યન વિજ્ઞારેની મુશ્યું શ્રી અતુરિજિજ્ય અદ્યાદાજ તારા પરમપૂત્ત્ય આદ્યનન વિજ્ઞારેની મુશ્યું શ્રી અતુરિજિજ્ય અદ્યાદાજે રાક કરેલી સુત્રભિતની પરપાસનું ખૂબ મૌરલ વધારે એવું હતું. પ્રત્યાદા પુરમાં અરહ્ય કરેલી સુત્રભિતની પરપાસનું ખૂબ મૌરલ વધારે એવું હતું. પ્રત્યાદા પુરમાં અરહ્ય કરેલી સુત્રભિતની પરપાસનું ખૂબ મૌરલ વધારે એવું હતું. પ્રત્યાદા પુરમાં અરહ્ય કરેલી સ્ત્રાના દ્વેત્રમાં કરેલી એઠલું લિસ્ટ છે અને તેઓ શ્રીના સ્ત્રાં સાના હતા સ્ત્રાના હતા સ્ત્રાના દેશના હતા સ્ત્રાના કરેલી સ્ત્રાના દેશના હતા સ્ત્રાના કરેલી સ્ત્રાના દેશના હતા સ્ત્રાના કરેલી સ્ત્રાના કરતા હતા સ્ત્રાના કરતા સ્ત્રાના કરતા હતા સ્ત્રાના કરતા હતા સ્ત્રાના કરતા કરતા સ્ત્રાના કરતા સ્ત્રાના કરતા સ્ત્રાના કરતા કરતા સ્ત્રાના કરતા કરતા સ્ત્રાના કરતા સ્ત્રાના કરતા સ્ત્રાના સ્ત્રાના કરતા સ્ત્રાના કરતા સ્ત્રાના કરતા કરતા સ્ત્રાના કરતા કરતા સ્ત્રાના સ્ત્રાના કરતા સ્ત્રાના સ્રાના સ્ત્રાના સ્ત્રાન સ્ત્રાના સ્ત્રાના સ્ત્રાના સ્ત્રાના સ્ત્રાના સ્ત્રાના સ્ત્રાના સ્ત્રાના સ્ત્રાન સ

છે કે તે કચારે, કેવી રીતે પૂરી થશે તેની કલ્વના કરવા પણ આજે તો મુશ્કેલ લાગે છે. એક સતત કાર્યરાહ્ય સંસ્થા કરી શકે એટલું મોડું કાર્ય તેઓશ્રીએ કહું છે. તેઓશ્રીના છવન સાથે વણાઈ ગયેલી અપ્રમત્તતા અને કલ્ક્ટ શ્રુતભક્તિનું જ આ મુપરિણામ છે.

"જ્ઞાનોયાસક વિદ્વાન હોવા હપરાંત મહારાજથી બનાયુધર્મના હદેશ અને સારરપ આત્મસાધનામાં પણ એવા જ મત્ર અને સતત તળરૂક હતા. નિર્મળ સંધામની આરાધના તેઓના છવન સાથે સાવ સહજપણે એવી ઓતપ્રોત બની ગઈ હતી કે એની મધુર અને પવિત્ર હાપ તેઓના વિચારોમાં, કથનમાં અને વર્તનમાં તેના પળતી હતી. નિર્વભપશું, નિર્દેશપશું, નિરિખામાતતા, સરળતા, નિખાલસતા, સૌગ્ય નિર્ભયતા, સમભાવ, કરૂણા-પરાયણતા, પરીપકારિતા, નન્નતા, વિવેક્શીલતા જેવા અનેકાનેક ગ્રૂણોયી તેઓશ્રીનાં છવન અને વ્યવહાર સ્કૃડિક સમાં વિમળ બન્યાં હતાં. તેઓ આરશે સાધુતાની મૂર્તિ અને બમાણ્ઇવનના શ્રેષ્ઠ પ્રતિક હતા

"આપણી સંસ્થા શ્રી મહાવાર જેને વિશ્વાલય સાથેના તેઓના આત્મીયતાભર્યા ધર્મનેનહતી અને તેઓએ સંસ્થા ઉપર કરેલા ઉપરારીનો વિગાર કરીએ છોએ ત્યારે તો ત્રણે અમુ-સ્વીકાર માટેના મીટામાં મીટા રાખ્યો પણ ઓછા પડતા હીય એમ લાગે છે. તેઓશ્રીની પ્રેરણાથી જ સંસ્થાએ આપણાં ખર્ચા પવિત્ર મૂળ આગમસૂત્રોને પ્રયુદ કરવાની મીટી યોજના શરૂ કરવાની હિમત કરી હતી. અને આ બાબવમાં માત્ર સલાહ કે માર્ગવર્શન આપીને જ સંતોય ન માનતાં એ યોજનાને અમલી બનાવવા માટે જેન આગમ પ્રયુમાળાના મુખ્ય સંયાદક તરીકેની જવાબદારી પણ તેઓશ્રીએ હત્લાસપૂર્ય કરવાની સાથા મોટા કાર્યની જવાબદારી પણ તેઓશ્રીએ હત્લાસપૂર્ય કરવાની શ્રામ કરે જેન સમાજ કરવ જ હયાદ કર્યો છે, ખરી રીતે એથી જેન વિશ્વ અને ભરતીય વિશ્વાના દેશ-માજ કરવ જ હયાદ કર્યો છે, ખરી રીતે એથી જેન વિશ્વ અને ભરતીય વિશ્વાના દેશ-પિત્રના પિટ્રાનો અને જિલાસુઓ પણ હપૂર બન્યા છે તેઓની માન માન્સમાની લાભ સીને સદાને માટે મળતી રહેશે, એમાં શક નથી. વળા, આપણી સંસ્થાના એક લિલાસ્થિક તરીકે તેઓશ્રી જે ચિતા સેવતા રહેતા હતા એથી તો તેઓ સંસ્થાના એક

"આવા એક જ્ઞાનતપસ્વી અને જ્ઞાનખરિમાથી શોભતા, સંત પ્રકૃતિના પ્રભાવક સુનિવરનો સુંબઈમાં તે.. ર૦૨૦ ના કેટલ દિ દૃ તા 'મુખ્ય-૭૧, સોમયારના રોભ સ્વર્ગવાસ પતાં આપણી સંસ્થાને, જેન સંધને અને દૃશા-વિદેશના વિદ્યુત્તમાંજને ભાગ્યે જ પૂરી શામ્ય એવી મોદી ખોટ પડા છે. શ્રી મહાવીર જેન વિદ્યાલયની આ સભા જ્ઞાન-ચારિત્રથી શોભતી આવી હચ્ચ કોટિની વિમૃતિના હયારોનું દ્વાલતાપૂર્વક સ્મસ્થ કરે છે અને તેઓશ્રોને ભાવપૂર્વક અનેકાનેક વંદના કરીને તેઆશ્રીનાં અપૂરાં કાર્યો પૂરાં કરવાની શક્તિ અમે ભાવના આ સંસ્થામાં તેમ જ શ્રીસ્થાં પ્રપ્રેટ એવી પ્રાર્થના કરે છે."

સૌ કોઈને એ સુવિદિત છે કે પૂન્યપાદ પુરુપવિન્યજ મહારાજે શાનોહારને જ પોતા છું જનાકાર્ય બનાવીને અને દેહલાં સાલીશ વર્ષ દરમ્યાન આગમસંશીધનનું પાયાનું કામ ખૂબ બક્તિ, એકાચતા અને ચીવટપૂર્વક કરતાં રહીને, આગમસંશીધન માટેની વિપુલ સામગ્રી પોતાના હાથે જ તૈયાર કરેલી છે. એ સામગ્રીની સસુચિત ઉપયોગ કરીને તેઓએ શરૂ કરેલ આગમસંશોધના કાર્યને વળ્યુવન્યું આગળ વધારવું એ આપણી પવિત્ર કરજ છે; તેઓમાને સાચી શ્રદાંગલિ પણ એ જ છે : કંઇક આવી લાગણીથી પેરાઇ તે, પુત્ત્રપાદ મહારાજશીના સ્વર્ગવાસ ખાદ પડિત શ્રી દલસુખભાઇ માલવિલ્યુપા યુખઈ આવ્યા ત્યારે, તેઓની લાજરીમાં, વિલાલવની આગમ પ્રકારન સમિતિ તથા વિદ્યાલય ફ્લાકના જિનાગમ દ્વરતી સંયુક્ત સભા તા. ૨૨-૧-૭૧ ના રોજ આ અગે વિચારણા કરવા બોલાવવામાં આવી હતી; અને એમાં વિગતવાર સર્ચાવિચારણાને અંત, આગમપ્રકારાનું કાર્ય ચાલ રાખવા અંગે, સર્વસંપતિથી, નીચે યુજબ નિર્ણય લેવામાં આવી હતી:—

- "૧ પુત્રપાદ આગમપ્રભાકર સુનિરાજ શ્રી પુષ્યવિજયછ મહારાજના સ્વર્ગવાસને કારણે ત્રેઓશ્રીના પૈરણાથી વિશ્વાલય શરૂ કરેલ આગમ પ્રકારતના કાર્યમા ન પુરી રાકાય એવા તેમીડી ખોટ હતા થઈ છે. પણ તેઓએ લ્ડવનભર, આગમોના સંશોધન માટે, લગભગ બધા પવિત્ર આગમમસુરીનાં પાડ-પાડાતરો નોધીને પાકશુદ્ધિદ્ધ પાયાનું કાર્ય કેર્યુ છે તે જેતા, તથા આગમોની શુદ્ધ વાયનાઓ દ્યાયવાની તિઓની કેન્દ્ર આવતા જેતાં, આગમપ્રકાશનના કાર્યને ચાલુ રાખલુ અને બનતી ત્વરાંએ એને પુર્વુ કરલું
- "ર. અત્યાર સુધી આ કાર્યમાં પંડિત શ્રી દલસુખભાઈ માલવિન્યા તથા પંડિત શ્રી અમૃતલાલ મોહતલાલ જે પ્રકારની સહકાર આપના રહ્યા છે, તે પ્રકારનો સહકાર તેઓની પાસેથી લેવાનું ચાહુ રાખલું અને ન્યાં પણ કોઈ શંકા લબા થાય ત્યાં એનુ નિરાકરણ કેવી રીતે લાવતું એ માટે પરમપૃત્ય આચાર્ય શ્રી વિજયસમુદ્રસસ્ટિંગ સહાદાજ્યીન માર્ગદર્શને મેળવલ
- "3. આ કાર્યને વંગ મળે એ માટે પરમપુન્ત્ય મુનિરાજ શ્રી જંબલિજયજી મહારાજ, અન્ય જે મુનિરાજ તથા જે વિદ્વાનો આમાં સહજભાવ સહકાર આપવા તૈયાર હોય તૈઓનો સહકાર લેવો.
- "૪. આ કાર્ય માટે જરૂરી માર્ગદર્શન મેળવવા માટે આગમ પ્રકારાન સમિતિના સભ્યોએ પૂનામાં ચતુમીસ બિરાજના પરમુખ્ય આચાર્ય શ્રી વિજયસમુત્રસ્ત્રસ્તિ મહારાજને બંને તેટલા પહેલાં મળતું અને ૧૭૭ બીનઓનો સહકાર મેળવવાની દિશામાં આગળ વધવ."

અંતમાં, અમે પુ<sub>જ</sub>્યપાદ મુનિવર્ષ થી પુષ્પ્યવિજયજી મહારાજના અનેકિવેધ ઉપકારોનું પુના પુત્ત સ્વરાણ કરીને તેઓથીને કરી અમારી અંતરની શ્રહાંજલિ અર્પણ કરીએ છોએ; અને સસ્વાાએ શરૂ કરેલ આગમપ્રકાશનની મહાન યોજના સાગોપાંગ પૂરી કરવાની ભાવના અને શક્તિ અમારામાં જાગતી રહે એવી પ્રાર્થના સાથે અમાટું આ નિવેદન પૂર્કુ કરીએ છીએ.

ઑગસ્ટ ક્રાંતિ માર્ગ મુંબઈ—૩૬ તા. ૨૦–૯–૧૯૭૧ જયંતીલાલ રતનચંદ શાહ આલચંદ ગાંડાલાલ દોશી રતિલાલ ચીમનલાલકોદારી માનદ મત્રીઓ શ્રી મહાવીર જૈન વિદાલય

### ય્રત્થાનુકમ

|                                                          | મુકાક      |
|----------------------------------------------------------|------------|
| પ્રકાશકીય નિવેદન                                         | ب          |
| ઋુણસ્વીકાર                                               | <b>૧</b> ૨ |
| <b>અ</b> સાધારણ ખોટ                                      | ૧૩         |
| ગુજરાતી પ્રસ્તાવનાના અનુક્રમ                             | १८         |
| Contents of Introduction                                 | 20         |
| संकेतस्चि                                                | २३         |
| शुद्धिपत्रकम्                                            | રષ         |
| ' पण्णवणासुन्तं ' मूळप्रन्थस्य (भाग १) शुद्धिपत्रकविशेषः | হও         |
| પ્રસ્તાવના ગુજરાતી                                       | ٩          |
| Introduction                                             | 201-487    |
| पढमं परिसिट्टं—गाहाणुकमो                                 | <b>१</b>   |
| बीयं परिसिट्टंसहाणुक्कमो सक्कयत्थसहिओ                    | 4          |
| तइयं परिसिट्टं—विसेसणामाणुकमो                            | ४०८–१६     |

### પ્રસ્તાવનાનો વિષયાનુક્રમ

|                                                                            | પૃષ્ઠ |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| અંગળાહ્ય ગ્રંથોની રચના: તેનો અંગ સાથે સંબધ                                 | ٦     |
| ત્રજ્ઞાપના નામ                                                             | ø     |
| પ્રજ્ઞાપના શબ્દનો પ્રયોગ અને અર્થ                                          | وي    |
| પ્રતાપનાનો આધાર દષ્ટિવાદ છે                                                | ٤     |
| પ્રશાપનાની સ્થનાશૈલી                                                       | ٩٥    |
| વિષય વિભાગ (સાત તત્ત્વમાં, ક્રવ્યાદિ ચારમા વિભાગ)                          | ૧૨    |
| પદ વિભાગ અને નિરૂપણાનો ક્રમ                                                | ૧૩    |
| ભગવતી અને પ્રતાપના ભગવતી                                                   | ۹3    |
| પ્રતાપના અને જીવાજીવાભિગ્મ                                                 | ૧૪    |
| પ્રતાપના અને પટ્ખંડાગમ                                                     | ٩ ٤   |
| પ્રતાયનાના કર્વા અને એમનો સમય                                              | २२    |
| પ્રતાપનાનુ મગળ અને પંચનમસ્કાર મંત્ર                                        | રપ    |
| પ્રથમ પદ : જીવ અને અજીવના પ્રકારો                                          | 9€    |
| અજીવનિરૂપણુ–૨૯; જીવના બેદ-પ્રબેદો-૨૯; સિહના બેદો–૨૯; સસારી જીવો–૩૬;        |       |
| બીજું 'સ્થાન ' પદ : છ્યોનું નિયાસસ્થાન                                     | 819   |
| ત્રીજું ' બહુવક્તવ્ય ' પદ : છવો અને અછવોતું સંખ્યાગત તારતખ્ય               | પર    |
| ઁ દ્રવ્યોનું સખ્યાગન તારતમ્ય–૫૩; જીવોનું સખ્યાગત તારતમ્ય–૫૩; સમગ્ર જીવોનું |       |
| સખ્યાગત તારતમ્ય–૫૪                                                         |       |
| ચોથું 'સ્થિતિ ' પદ ઃ જીવોની સ્થિતિ = આયુ                                   | 46    |
| પાંચમું ' વિશેષ ' પદ: છવ અને અછવ દ્રવ્યના ક્ષેદો અને પર્યાયો               | 90    |
| જીવોતી અને તેમના પર્યાયોની સખ્યા–૬૪; અજીવના બેદો અને પર્યાયો–૬૫            |       |
| છઠ્ઠં ' વ્યુત્કાન્તિ ' ષદ : જીવોના ગતિ અને આગતિ                            | \$15  |
| ું છવોના ઉપપાતનો અને ઉદ્દર્તનાનો વિરદ્ધકાળ (ઉત્કૃષ્ટ)-૬૮; એક સમયમા કેટલા   |       |
| જીવોનો ઉપપાત અને ઉદ્દર્તના-૭૦; જીવો કયા ભવમાંથી આવે ?–૭૧                   |       |
| સાતમું ' ઉચ્છ્વાસ ' પદ : જીવોના શ્વાસોચ્છ્વાસ                              | હપ    |
| જીવોતી <sup>ક</sup> ્ષાસોચ્છ્વાસક્રિયાનો વિરહકાલ–હપ <sup>ે</sup>           |       |
| આઠમું 'સંજ્ઞા ' પદ <sup>ે</sup> : છવોતા સંજ્ઞા                             | 90    |
| નવર્સું 'યોનિ ' પદ : જીવોતું ઉત્પત્તિસ્થાન                                 | 99    |
| દસમું 'ચરમ ' પદ : દ્રવ્યો વિષે ચરમ અચરમનો વિશ્વાર                          | ૭૮    |
| ચરમ અને અચરમ-રત્નપ્રભા આદિનું-૭૮; છવોની યોનિઓ-૭૯; ચરમાદિનું                |       |
| અલ્પળહુત્વ (તારતમ્ય)–૮૧; પરમાણપુદ્દગલ અને પુદ્દગલરકંધ વિષે ચરમાદિ          |       |
| વિચાર–૮૨; સંરધાન વિષે ચરમાદિ–૮૪; જેવો વિષે ચરમાદિ–૮૪                       |       |
| અગિયારમું 'ભાષા ' પદ : ભાષાવિચારહ્યા                                       | <8    |
| ભાષાનુ સ્વરૂપ અને ઉત્પત્તિ–૮૫; લોકાન્તગમન–૮૬; ભાષાના પ્રકાર–૮૭             |       |

| પ્રસ્તાવતાનો વિષયાતુક્રમ                                                                                                                        | 16    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| બારસું પદ : છવોનાં શરીર                                                                                                                         | <<    |
| દેશ્કોમાં શરીરો–૯૦; બદ્ધ અને મુક્ત શરીરોની સંખ્યા આદિ–૯૧; દંશ્કોમાં બ<br>અને મુક્ત શરીરોની સંખ્યા–૯૨                                            | ie.   |
| તેરમું 'પરિજ્ઞામ ' પદ : પરિજ્ઞામવિચાર                                                                                                           | 43    |
| જીવના પરિણામો-૯૪; અજીવપરિણામો-૯૪; જીવદંડકોમાં પરિણામો-૯૬                                                                                        | ₹3    |
| ચાદસું 'ક્ષાય ' પદ : ક્ષાયનિરૂપછ્યુ                                                                                                             | €0    |
| પંદરસું ' ઇન્દ્રિય ' પદ : ઇન્દ્રિયનિ રૂપછ્યુ                                                                                                    | to    |
| સોળમું ' પ્રયોગ ' પદ : પ્રયોગ–ભાત્માનો વ્યાપાર                                                                                                  | 909   |
| સત્તરમું 'લેશ્યા ' પદ : લેશ્યાનિરૂપણ                                                                                                            | 808   |
| અહારમું ' કાયસ્થિતિ ' પદ                                                                                                                        | 900   |
| ઓગણીસર્સું 'સમ્યક્ત્વ ' પદ ઃ સમ્યક્ત્વ વિષે                                                                                                     | 999   |
| વીશનું 'અન્તક્રિયા ' પદ                                                                                                                         | 112   |
| એક્વીશર્મું ' અવગાહનાસંસ્થાન ' પદ : શરીરનું સંસ્થાન અને અવગાહના                                                                                 | 220   |
| ખાવીશમું 'ક્રિયા ' પદ ઃ ક્રિ <b>યા</b> વિચાર <b>ણા</b>                                                                                          | 116   |
| તેવીશથી સત્તાવીશ કર્મપ્રકૃતિ-કર્મળંધ-કર્મળંધવેદ-કર્મવેદળંધ-                                                                                     |       |
| કર્મવેદવેદક પદો : કર્મવૈચાર                                                                                                                     | 158   |
| અક્રાવીશમું ' આહાર ' પદ ઃ જીવોનો આહાર                                                                                                           | 488   |
| ઓગલ્યુત્રીશ, ત્રીશ અને તેત્રીશમાં 'ઉપયોગ, પશ્યત્તા, અવધિ '                                                                                      |       |
| પદો : જીવોનો બોધબ્યાપાર                                                                                                                         | 939   |
| ઉપયોગ−૧૩૮: પશ્યત્તા–૧૩૮                                                                                                                         |       |
| એકત્રીશમું 'સંગ્નિ ' ૫૬ : સંગ્નિવિચાર                                                                                                           | १४२   |
| <b>ખત્રીશમું 'સંયમ</b> ે પદઃ સંયમવિચાર                                                                                                          | 688   |
| ચોત્રીશમું 'પ્રવિચારહ્યા `પદ : પરિચારહ્યા (મૈથુન વિચાર)                                                                                         | ૧૪૫   |
| પાંત્રીશસું ' વેઠના ' પદ : છવોના વેઠના                                                                                                          | 986   |
| છત્રીશનું 'સમુદ્ધાત ' પદ <sub>ં</sub> સમુદ્ધાતવિચારણા                                                                                           | १५०   |
| પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રના વ્યાપ્યાઓ                                                                                                                     | 9.48  |
| (૧) આચાર્ય હરિલદકૃત પ્રદેશ વ્યાખ્યા–૧૫૨; (૨) આચાર્ય અલયદેવકૃત પ્રતાપના<br>તૂતીયપદસંગ્રહણી અને તેની અવસૂર્ણિ–૧૫૩; (૩) આચાર્ય મલયગિરિકૃત          | t     |
| વિવૃતિ-૧૫૪; (૪) શ્રી મુનિચંદ્રસરિકૃત વૃતરપતિવિચાર-૧૫૭; (૫) પ્રજ્ઞાપના                                                                           |       |
| ખીજક-૧૫૮; (૧) શ્રી પદ્મસુંદરકૃત અવચૂરિ-૧૫૮; (૭) શ્રી ધનવિમલકૃત ટબો                                                                              |       |
| (બાલાવખોધ)–૧૫૮; (૮) શ્રી જવવિજયકૃત ૮બો (બાલાવબોધ)–૧૫૯; (૯)                                                                                      |       |
| શ્રી પરમાનંદકૃત સ્તબક–૧૫૯; (૧૦) શ્રી નાનકચંદકૃત સંસ્કૃત છાયા–૧૬૦;<br>(૧૧) અજ્ઞાતકર્તુક વૃત્તિ–૧૬૦; (૧૨) પ્રનાપનાસૃત્ર ભાષાંતર–૧૬૦; (૩) પ્રનાપના |       |
| પર્યાય-૧૬૦                                                                                                                                      | 1     |
| પ્રતાપનાસત્ર દીકા અને દીકાકાર                                                                                                                   | 9 4 9 |
| પ્રતાપનાસત્રની સુદ્રિત આવૃત્તિઓનો પરિચય                                                                                                         | ૧૬૪   |
| પ્રતાપનાસત્રના કેટલાક સત્રપાડોનું પર્યાલોચન                                                                                                     | 1190  |

### Contents of Introduction

|                                                                   | Page No.  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Angabahya works and their relation to Anga works                  | 201       |
| TitlePrajñāpanā                                                   | 210       |
| Usage and Meaning of the term 'Prajñāpanā'                        | 210       |
| Dṛṣṭivāda—the Source of Prajñāpanā                                | 212       |
| Style and Structure of Prajňapana                                 | 213       |
| Analysis of the contents                                          | 217       |
| Literary Division of the Text into Padas And the System Treatment | of<br>218 |
| Bhagavatī And Prajňāpanā Bhagavatī                                | 219       |
| Prajňāpanā and Jīvājīvābhigama                                    | 220       |
| Prajňāpanā and Satkhandāgama                                      | 223       |
| The Author of Prajñāpanā and His Date                             | 231       |
| Prajñāpanā Benediction And Pañcanamaskāra-Mantra                  | 235       |
| Classes of Living Substance And Non-living Substance              | 241       |
| Treatment of Non-living Substance                                 | 241       |
| Divisions and Sub-divisions of Jivas                              | 247       |
| Divisions of Siddhas                                              | 247       |
| Souls in Bondage                                                  | 251       |
| Dwelling Places of Living Beings                                  | 263       |
| Classes of Living Beings and their Svasthanas                     | 266       |
| Relative Numerical Strength of Living Beings And of No            |           |
| living Substances                                                 | 270       |
| Relative Numerical Strength of Substances                         | 271       |
| Relative Numerical Strength of the Classes Living Beings          | of<br>272 |
| Relative Numerical Strength of all the Classes                    |           |
| Living Beings                                                     | 274       |
| Life-duration of Living Beings                                    | 278       |
| Classes of Living Beings and their Life-durations                 | 279       |
| Classes and Modes of Living and Non-living Substances             | 281       |
| Numbers of Living Beings contained in Different                   |           |
| Classes and Numbers of Modes of Living Bein                       | _         |
| Classes and Modes of Non-living Substance                         | 289       |

| Contents of Introduction                                                                                                                                     | 99  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Transmigration of a Living Being from one Class to Another<br>Maximum duration in which no Birth (or no Death)                                               | 292 |
| takes place Numbers of Living Beings that can Simultaneously                                                                                                 | 294 |
| be Born and Also Numbers of Living Beings<br>that can Simultaneously Die in Different Classes<br>Classes which Living Beings of this or that class           | 297 |
| should belong to in their immediately preceding births                                                                                                       | 298 |
| Breathings of Living Beings                                                                                                                                  | 305 |
| Temporal Interval between one Breathing and<br>another of a Living Being belonging to Different<br>Classes                                                   | 305 |
| Signs or Instincts of Living Beings                                                                                                                          | 308 |
| Relative Numerical Strength                                                                                                                                  | 309 |
| Birth places of Different Classes of Living Beings                                                                                                           | 310 |
| Discussion on Carama-Acarama Features of All Substances                                                                                                      | 313 |
| Relative Numerical Strength of Carama, etc.                                                                                                                  | 315 |
| Consideration of the Features carama, etc. in connec-<br>tion with physical Atom and physical Aggregate<br>The Problem of Features carama etc. in connection | 317 |
| with Structure or Figuration                                                                                                                                 | 318 |
| Features carama etc. of Living Beings                                                                                                                        | 319 |
| On Spoken Language                                                                                                                                           | 321 |
| Nature and Origination of Spoken Language                                                                                                                    | 321 |
| Journey of the particles upto the end of Loka                                                                                                                | 324 |
| Types of Spoken Language                                                                                                                                     | 324 |
| Bodies of Living Beings                                                                                                                                      | 327 |
| Number of the types of bodies that are possible in this or that class of living beings                                                                       | 329 |
| Numerical Strength of Baddha and Mukta Bodies                                                                                                                | 330 |
| Number of Baddha and Mukta Bodies found in this or that class of living beings                                                                               | 331 |
| On Transformation or Change                                                                                                                                  | 332 |
| Calculation of Modes                                                                                                                                         | 334 |
| Modes possible in this or that class of Living beings                                                                                                        | 336 |
| On Passions                                                                                                                                                  | 338 |

| On Sense-organs                                        | 340 |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Sense-organ and Minimum time the process of cogni-     |     |
| tion requires for its completion                       | 342 |
| Activity of Soul                                       | 345 |
| Colour-Indexes to Temperament                          | 350 |
| Period of Continuous Persistence of one Mode           | 355 |
| Religious Faith                                        | 361 |
| End-causing Activity                                   | 362 |
| Bodily Structure and Size                              | 370 |
| On Activity                                            | 375 |
| Speculation on Karma                                   | 383 |
| On Feeding                                             | 394 |
| Cognitive Activity of Living Beings                    | 399 |
| Sanjini Living Beings                                  | 406 |
| Grades of Moral Discipline                             | 410 |
| Sexual Behaviour                                       | 411 |
| Feelings                                               | 417 |
| On Samudghāta                                          | 420 |
| Commentaries On Prajňápanásútra                        | 424 |
| Pradešavyākhyā by Ac Haribhadra                        | 424 |
| Prajňapana-trtiyapada-sangrahani by Ac Abhaya-         |     |
| deva and its Avacūrņi                                  | 426 |
| Vıvrtı by Ac. Malayagiri                               | 426 |
| Vanaspativicāra by Municandrasūri                      | 431 |
| Prajñāpanābijaka                                       | 431 |
| Avacūri by Padmasundara                                | 432 |
| Tabo by Dhanavimala                                    | 432 |
| Tabo by Jivavijaya                                     | 433 |
| Stabaka by Paramananda                                 | 434 |
| Sanskrit Chāyā by Nānakacandrajī                       | 434 |
| Vrtti by an anonymous Author                           | 434 |
| Translation of Prajñāpanāsūtra                         | 434 |
| Prajňápanáparyáya                                      | 435 |
| Malayagiri and His Commentary on Prajňāpanāsūtra       | 436 |
| Account of the Printed Editions of Prajňāpanāsūtra     | 440 |
| Examination of Some of the readings of Prajñāpanāsûtra | 447 |
| Acknowledgements                                       | 487 |

### सङ्केतसृचि

```
अ० – अध्ययन
उत्त०, उत्तरा० - उत्तराध्ययनसूत्र
क्रि० वि० - क्रियाविशेषण
गा., गा० - गाथा
च० प० - चतुर्थ्यर्थे पष्टी
ज्ञाता० - ज्ञाताधर्मक्यांगसूत्र
हि o − हिप्पवी
टी० - टीका
तुप० ष० - तृतीया-पश्चम्यर्थे घष्टी
तृ० प० - तृतीयार्थे पष्टी
त० स० - तृतीयार्थे सप्तमी
दश्वे० - दश्वेकालिकमृत्र
ए० ~ पत्र
पतृ॰ ष॰
प-तृ॰ ष० } — पञ्चमी-तृतीयार्थे पष्टी
पं० - पंक्ति
प्० - पुस्तक
90 - 98
प्र० गा० - प्रक्षिप्तगाथा
प्रज्ञा० - प्रज्ञापनाम् त्र
बृहन्० - बृहत्कल्पभाष्य
विशेषा० - विशेषावस्यकभाष्य
स० - सप्तमी
स० तृ० – सप्तम्यर्थे तृतीया
स० द्वि० - सप्तम्यर्थे द्वितीया
स० प० - सप्तम्यर्थे पञ्चमी
स० प्र० - सत्तम्यर्थे प्रथमा
स० ५० - सप्तम्यर्थे पष्टी
सम ० – सत्र
P. T. S. - (go 2) Prakrit Text Society
    " -(go 38) Pali Text Society
```

विभागस्स

पंतीपु

मसुदं

| 240         | 2       | ٦    | प्रवीचा°                    | प्र <del>विद</del> ा° |
|-------------|---------|------|-----------------------------|-----------------------|
| ,,          | ,,      | ¥    | ,,                          | ,,                    |
| ,,          | ,,      | ć    | ,,                          | ,,                    |
| 546         | २       | २०   | परिहीणं                     | ० परिहीणं             |
| <b>२५९</b>  | २       | ₹<   | <sup>о</sup> <del>ъ</del> н | ° <b>es</b> म्        |
| २७०         | ٦.      | ३०   | ₹पृष्ठ                      | स्पृष्टम्             |
| ,,          | ,,      | ,,   | गा. म्                      | गा.                   |
| २७८         | २       | २०   | <sup>°</sup> प्रवी°         | °प्रवि°               |
| २८०         | ٩       | 33   | बद्धेलग                     | बद्धेहरा              |
| २८७         | २       | 93   | हरिद्रन $^{\circ}$          | हरितवन <sup>o</sup>   |
| ३०३         | ٦       | ३२   | ,,                          | ,,                    |
| ३०५         | ٩       | ₹ <  | °प्रवी <b>चा</b> °          | °प्रविचा°             |
| ,,          | ,,      | ξo   | ,,                          | ,,                    |
| ₹9₹         | 2       | v    | -                           | =                     |
| ३२९         | 9       | 34   | °यूभिया                     | °थृभिया               |
| ३३१         | 3       | 9¥ . | वजभ्यः                      | वर्जेभ्यः             |
| ,,          | ,,      | ź×   | °वेयङ्ग                     | <sup>ं</sup> वेयट्ट   |
| \$\$¥       | शिर्षके |      | पणवण्णा°                    | पण्णवणा <sup>०</sup>  |
| 380         | ٩       | 90   | °द्वीप                      | °द्वीप-               |
| 340         | 2       | ٩    | स्ल°                        | ਜਲ°                   |
| ३५ <b>१</b> | २       | 92   | वीरिय°                      | गै.उ<br>वीरियं°       |
| ३५६         | ۹ .     | 93   | द्वितीय                     | द्वितीय-              |
| ३५८         | ۹       | 90   | रवकानि                      | स्वकानि               |
| ३५५         | 9       | 90   | °भाससाप्                    | °भासत्ताए             |
| ३६९         | ۹ .     | ٩    | सुत्त <sup>°</sup>          | सुर्त्त°              |
| ₹08         | 3       | ३८   | •                           | -                     |
| \$ 10 h     | ٦.      | २८   | ,,                          |                       |
| ३७८         | शिर्षके |      | पणवण्णा <sup>०</sup>        | पण्णवणा <sup>०</sup>  |
| ₹<४         | ٩       | २६   | संवृत°                      | संयुत्                |
| ३८५         | ٩       | 5    | -                           | -                     |
|             |         |      |                             |                       |
|             |         |      |                             |                       |
|             |         |      |                             |                       |

### शुद्धिपत्रकम्

|         |          | •          |                                     |                              |
|---------|----------|------------|-------------------------------------|------------------------------|
| पत्तस्स | विभागस्स | पंतीप्     | शसुद्धं                             | सोहणीयं                      |
| 90      | 3        | <b>₹ ₹</b> | °भवरथ°                              | °भवस्थ°                      |
| 92      | शिर्षके  |            | °हा <b>इ</b>                        | °डाइं                        |
| ,,      | ٩        | 94         | અંદ્ર <sup>°</sup>                  | ०-अह°                        |
| 44      | ٩        | २७         | °नाराचसं                            | ०-जड<br>°नाराचसं-            |
| ,,      | <b>ર</b> | રૂપ        | अदस°                                | भदास°                        |
| źĸ      | ٩        | 90         | °विट्टाइ                            | °विट्ठाइं                    |
| ₹'^     | ٩        | 3.0        | अलड्ड                               | 14815                        |
| ३८      | 3        | 98         | °यमागे                              | अलङ्ग <sup>०</sup><br>°यभागे |
| ४७      | ٩        | ч          | अुरः                                |                              |
| 49      | 3        | Ę          | °япяя°                              | अङ्करः<br>°प्राप्ताप्र°      |
| ٩o      | 2        | ۹.         | स्त्रीवाक                           | त्रातात्र<br>स्त्रीवाक्      |
| ६३      | २        | २९         | °का-वा°                             | °का−वा°                      |
| 30      | ٩        | 9 9        | हरिद्वन°                            | का-वा<br>इरितवन°             |
| 9,0     | 3        | ٦.         | <sup>°</sup> स्थान                  | <sup>०</sup> स्थान-          |
| ۹. ۵    | २        | ć          | °फास                                | <sup>०</sup> फास-            |
| 909     | ۹.       | 94         | <sup>°</sup> प्र <del>क</del> ृंतीः | <sup>°</sup> प्रकृतीः        |
| १०२     | ٦        | २९         | कम्मा                               | ॰ कम्मा                      |
| 903     | ٩        | 98         | कम                                  | कर्म                         |
| 906     | ٩        | ₹ 0        | °प्रवीचा°                           | °प्रविचा°                    |
| ,,      | ,,       | 3.3        | ,,                                  |                              |
| "       |          | ३४         | ,,                                  | "                            |
| 939     | ٩        | 39         | वनपरित°                             | ,,<br>वनस्पति°               |
| १२४     | ٩        | ₹ ७        | <sup>०</sup> चरमेणं                 | °चरिमेणं                     |
| 939     | २        | 9 <        | गातम                                | गौतम                         |
| 388     | ٩        | Ę          | <sup>°</sup> समयसि                  | ्रामयंसि                     |
| 949     | ٩        | ३२         | षडवि <sup>०</sup>                   | पर्वाव                       |
| ,,      | २        | ३२         | षटच°                                | पट्च°                        |
| 962     | ٩        | ३२         | जगराणं                              | जागराणं<br>जागराणं           |
| 900     | ٩        | २४         | निर्व°                              | निर्वर्तनता-निर्व°           |
| 999     | २        | २१         | °म्ः                                | °ĘĘ                          |
| 990     | ٦        | २७         | ,,                                  | ,, (च. ष.)                   |
| २१४     | ٩        | २४         | ति                                  | ,, (ग. ग.)                   |
| २२६     | ۹        | २९         | °नामा                               | °नाम                         |
| २३६     | ٩        | ₹9         | निर्व <sup>°</sup>                  | निर्वर्तनता-निर्व°           |
| २५७     | ٩        | ३७         | प्रवीचा <sup>०</sup>                | प्रविचा <sup>°</sup>         |

## ' पण्णवणासुत्तं मूलप्रन्थस्य (भाग १) शुद्धिपत्रकविशेषः

| पत्तस्स     | पंतीए    | भसुद्धं                | सोद्दणीयं                  |
|-------------|----------|------------------------|----------------------------|
| ٠,٥         | 95       | °धयारत°                | ² <b>धया</b> र त°          |
| 49          | 90       | ,,                     |                            |
| ,,          | २५       | ,,                     | "                          |
| ५२          | 92       | ,,                     | "                          |
| ,,          | २६       | ,,                     | "                          |
| ५३          | 93       | ,,                     | "                          |
| ,,          | २७       | ,,                     | ,,                         |
| 48          | 94       | ,,                     | ,,                         |
| २२५         | ٩        | पद्धापणं               | पडुप्पकां<br>पडुप्पकां     |
| २५३         | 99       | बद्धेलग <sup>े</sup> ' | बढेलग <sup>्</sup>         |
| 348         | २७       | इंदगोवे                | इंदगो <b>पे</b>            |
| २९५         | •        | पोडरि <b>य</b> े       | पोडरीय <sup>c</sup>        |
| २९६         | 9.0      | <b>स</b> िपकः°         | सुपिक्क <sup>©</sup>       |
| <b>३</b> ३० | ą        | तिरिक्खपं              | विरिक्खजोणियपं             |
| 808         | २०       | ेसुतणाणिम्             | <sup>°</sup> द्यतणाणीस     |
| 893         | 96       | वणयरसुरा               | वणयर-Sसुरा                 |
| 838         | <b>२</b> | वयणा <sup>©</sup>      | वेयणा                      |
| 865         | २७       | अजोगतं                 | ययगा<br>अजोगतं             |
| ,,          | २८       | ,,                     | अजोग <i>र्य</i><br>अजोग्यं |

### પ્રસ્તાવના

#### અંગળાહ્ય ગ્રંથોના રચના: તેનો અંગ સાથે સંબંધ

ખેતા અર સમત વિશ્વમાન જૈન આગમોની રચનાના જે અનેક તબક્કા છે તેમાં પ્રથમ તબક્કાનાં અંગ પ્રથોની સંકલતા કે રચના થઈ. પરપરા પ્રમાણ અંગ પ્રથોની રચના ગહુંથકે છે. એટલે કે ત્યોકરના સાક્ષાત ખૂખ રિખા રહ્યા તે અંગ પ્રથોની રચના ગહું પર કે છે. એટલે કે ત્યોકરના સાક્ષાત ખુખ રિખા રાત તે અંગ પ્રથોની રચના થયા છે. અથી કહી શકાય કે વિશ્વમાન જૈન આગમોમાં સૌથી પ્રાચીન રચના અંગ પ્રથોની છે. તે રચનામાં સુખ્યપણ ભગવાન મહાવીરના ઉપદેશનું અને તેમના જીવના પ્રસંચીનું સંકલન ગહું પર પણને પરંપરાથી બુનરૂપ પ્રાપ્ત છે. અને તે આપણને પરંપરાથી બુનરૂપ પ્રાપ્ત છે. અભાવાન મહાલીર જે ઉપદેશ આખો એ પ્રકારના ઉપદેશની એક પરંપરા ચાલી આવતી હતી તેને અનુસરીને તેમાં કાલાનુસારી સર્શોધન-પરિવર્તન-પરિવર્ધન કરીને બગવાન મહાલીર જે ઉપદેશ આપી સ્ત્રાપ્ત હતી સ્તર્મ અનાવાને કારણ છે. પરંપરા રપ્ત કરે છે કે હાદશાંચીની રચના પરંપર 'ને આધારે છે.

આ ' પૂર્વ 'ને નામે પ્રસિદ્ધ આગમ અત્યારે ઉપલબ્ધ નથી, માત્ર નામો અને તેમાં પ્રતિપાદ રિયમની સુસી ઉપલબ્ધ છે. પહ્યું 'પૂર્વ 'એ શબ્દ જ સૂચયે છે કે તે લગવાન મહાલીર પૂર્વને કોઈ પરંપરાપ્રાપ્ય જુત હશે. પરંપરા એમ પણ કહે છે કે તે પૂર્વનો સમાવેશ બારમાં અંગ દાંદ્વાદમાં કરી લેવામાં આવ્યો હતો અને દુર્ભાએ એ બારમ અંગ વિદ્યાનન નથી. પણ એવા પણ પ્રયો અને અપ્યપ્તી વિદ્યાન છે જેમાં અથવા જેમને વિષે સ્પષ્ટપણ કહેવામાં આવ્યું છે કે તેની રચના દિખાદના આધારે કરવામાં આવી છે, અથવા તો દિખ્યાદયત અમુક પૂર્વના આધારે કરવામાં આવી છે. '

ડૉ. શુબ્રીય દિલ્લાદ અને પૂર્વ વિષે ચોક્ક્સ શુ મત ધરાવે છે તે તેમના લખાબુ ઉપત્થી ત્રું હતું કર્યું છે. પણું તેમના એક-મેં વિધાનોથી ચોક્ક્સ કહી શક્ય તેમ છે કે પૂર્વો એ પ્રાચીન પ્રચા હતા અને તેને આધારે અધુક ચાલે બચાવી જે વાત કહેવામાં આવે છે તે તેમને મતે એક બ્રાન્ત સમજ અથવા તો ગેરસમજ છે. ' તેઓ એ પણુ નક્ષી કરી શક્યા નથી કે એ દિલ્લાક્ષ્મત વિધિય પ્રવાદી (પૂર્વને પ્રયાદ તરી કે ઓળખાવ્યા છે.) વરતૃત્તઃ વિશ્વમાત હતા કે માત્ર કહેલાક છે. પરંતુ તેમને મતે અમુક પ્રવાદીના એવાં ત સમજ્ત્વ તેવાં નામો છે, જે તેમને બતાવી હોવાનું સભયેલ કરે છે. '

તેમનાં ઉક્ત મતવ્યો વિષે સમત થઈ શકાય તેમ નથી, કારણ કે શ્વેતામ્બર અને દિગબર બન્ને પરંપરામાં દષ્ટિવાદ વિષેતી અને તેનાં પ્રકરણો આદિની અને ખાસ કરી પૂર્વો વિષેતી

आगमयुगका जैनदर्शन, प० २०.

Schubring: Doctrine of the Jainas § 38, p 74-"It is in harmony with the misunderstanding according to which" etc.

<sup>3. 244, § 38,</sup> p. 75... Whether the Pavaya of the Ditthivaya (the 12th Anga) were fiction or fact we do not know,"

Y. 244, § 38, p. 75—"The names of 2 Aggeniya......for their obscurity all speak in favour of their factitive nature."

માન્યતામાં નછવો શેદ છે, તે સ્વયે છે કે બંગે સંપ્રદાયો જુલા પજા તે પહેલાં તે બંગે પાસે એક સામાન્ય પરંપરા હતી, જેને અનુસરિત બગેએ એકસ્પપી હડીકતો દરિવાદ અને પૂર્વો વિધે કહી છે. અંગ અને અંગયાલ અને દાવર પ્રેયોનું મૂળ, જે દરિવાદમાં અથવા અમુક પૂર્વમાં જહ્યુલવામાં આવ્યું છે, તેને બ્રાન્ત સમજ અગર ગેરસમજ સા માટે માનવી તે સમજાતું નથી. કારણ કે આ બાળતાને છેક નિર્વુક્તિકાળમાં અને પ્રસ્તુત અંથ પ્રતાપના જેવામાં સ્વીકાર કરવામાં આવ્યું છે. વળી, ન સમજાતાં નામોને કારણ કે આ બાળતાને હકે નિર્વુક્તિકાળમાં અને પ્રસ્તુત અંથ પ્રતાપના જેવામાં સ્વીકાર કરવામાં આવ્યું કે આ બાળતાને હકે નિર્વુક્તિકાળમાં અને પ્રસ્તુત અંથ પ્રતાપના જેવામાં સ્વીકાર પ્રયુ ગળ હતરે તેવી નથી.

અંગ અને પૂર્વના સબધ વિષે ડૉ. શુલીંગે સમવાયાંગની અભપદેવની ટીકાના ઉદ્ધરુણને અંગ અને પૂર્વના સબધ વિષે ડૉ. શુલીંગે સે અંક વાત તો તેમએ એ જાણાવી છે કે અભયદેવ અગોનો અમારા પૂર્વન માતતા તેમી: અને બીજી એ કે પૂર્વ અને અગો બજે સ્વતંત્ર હતાં, એકબીજાના અમારાર્શ્યનથી, તેમના આ બજે ' નિષ્ફર્ય હિતા છે કે નહિ તેના નિર્ણય માટે અભ્યદેવની ટીકા અમે ઉદ્દુત કરીએ છીએ અને વિદ્યાનોને જ વિનતિ કરીએ છીએ કે તેઓ આ બાળતમાં રવયે અભ્યદેવનો શો મત છે તે અને તેને આધારે ડૉ. શુલીંગે જણાવેલ નિષ્ફર્ય કોલ્ય થઈ શરે છે કે નિર્દિત નામિષ્ફર્ય લેખ હિલા થઈ શરે છે કે નિર્દિત તેમાં બિલા વર્ષ અભ્યદેવનો શો મત છે તે અને તેને આધારે ડૉ. શુલીંગે જણાવેલ નિષ્ફર્ય કોલ્ય થઈ શરે છે કે નિર્દિત તેમાં બિલા વર્ષ આ પ્રાથમ તેના છે.

"अय कि तत् पूर्वगतम् ? उन्यते—यस्मात् तीर्थकरः तीर्थमक्तैनकाले गणभराणां सर्वसूचा-धारत्वेन पूर्व पूर्वगतं सुत्रार्थं मापते, तस्मात् पूर्वाणीति मणिवानि । गणभराः पुनः श्रुतरचनां बिदधाना आचरापिकमण रचयित्, स्थापयित च । मतान्तरेण तु पूर्वगतसूचार्थः पूर्वम शहेता मापितो गणभरेरिष पूर्वगतश्रुतमेव पूर्वे रचितं पश्चाद् आचारादि । नम्बेवं यदाचारिनितुंचमामितिते— शब्वेतिं भागारो यद्यो " "स्यादि तत् कथम् ? उच्यते । तत्र स्थापनामाक्षित तथोक्तम् । इह तु अक्षरचनां प्रतीस मणितं 'पूर्व पूर्वाणि कृतानि ' इति । " स्थायाध्यक्तिक, यत्र १३०-१३२।

આગાર્ય અભયદેવે જે વાત સરકૃતમાં કહી તે જ વાત તૈયી પણ પૂર્વે નદીચૂર્ણમાં જિનદામે કહી છે અને તેને જ આગાર્ય દરિભદ્રે નંદીની પોતાની ડીકામાં (૫૦૮૮) જેમની તેમ લઈ લીધી છે. અર્જિનો પાર્ક આ પ્રમાણે છે—

"से कि ते पुज्यते? ति, उच्यते—बाहा तिरण्वरो तिरण्यत्वणकाले गणधराण सञ्जसुता-पार्त्तणतो पुजं पुज्यतस्त्रत्तरं भावति तस्त्र पुज्य ति भणिता। गणधरा पुण सुन्तरत्य केरेता। आयराप्रकृष्णे पर्वति ठवेंति य। भण्णायरिप्यत्तेणं पुण पुज्यतस्त्रत्यो पुजं अरहता भावितो, गणहरेहि ति पुज्यतस्त्रत्ते तेष पुजं रहते तच्छा आयाराष्ट्र। एयस्तरे, नेष्टक आह—णणु पुजावर-तिक्छं। कम्हा वन्हा आयारिपञ्जलीए भणितं "स्वत्रेलि आयारो " गाहा [आचाराज्वतिर्मुलि गा० ८]। आचार्य आह—स्यपुक्तम्। किन्तु सा ठवणा। इसे पुण अस्तरर्थणं पङ्क्य सणितम्— पुजं पुज्या कता हत्यवेषः।

---नंदीसुत्तनुण्णी (P. T. S.), p. ७५.

વળી, આ બાયતમાં આચાર્ય જિનભદનું સ્વોપન્નાદ્રત્તિ **સાથેનું વિ**રોપાવરયકભાષ્ય *જે મન્ત*વ્ય ધરાવે છે તે પણ જાણવા જેવ દોઈ તેનો નિર્દેશ અહીં જરૂરી બને છે—

<sup>4. 3044, \$37,</sup> p. 74—"But he does not derive the Angas from the Purvas ..... Hence it follows that the two series were parallel to, not dependent on, each other."

૬ = માચારાગનિર્ધુક્તિ, ગાયા૮

"आइ--अयते हि पूर्व पूर्वाण्येयोपनिवध्यन्ते पूर्वप्रणयनादेव च पूर्वाण-इति । तम्र ख स्वयस्त्रयस्ति बास्ययस्तः किमिह शेषाकैरकवाह्येश्वेति १ उच्यते---

<sup>७</sup>जति वि य भतावादे सन्वस्स वयोगतस्स ओतारो ।

णिजजुहणा तथा वि ह दुम्मेधे पप्य इत्थी य ॥ ५४८ ॥

जित गाहा । यदापि दृष्टिवादे समस्तवाद्यायावतारः, तथापि दुर्मेषसामयोग्यानां स्त्रीणां चानु-प्रहार्थमन्यश्रतविशेषो।देशः, श्रावकाणां च ॥"

—વિશેષાવશ્યકભાષ્ય, ૫૦ ૧૧૫,

નીચે ભગવાન મહાવીર પૂર્વેના તીર્થંકરોના શિષ્યોના અધ્યયન વિષે ઉલ્લેખો આપવામાં આવે છે ----

જ્ઞાતાધર્મકથામાં અરિષ્ટનેમિના શિષ્યો થાવચ્ચાપુત્ર (સ્૦ ૫૪) અને પાંચે પાંડવ બંધુઓ<sup>૮</sup> (સુ૦ ૧૨૮ અને ૧૩૦), તથા ચાવચ્ચાપુત્રના શિષ્ય શક્રપરિવાજક<sup>છે</sup> (સુ૦ ૫૫), મલ્લિ જિનના શિષ્યો (સુ૦ ७૮)—એ સૌ વિષે એમણે સામાયિકાદિ ચતુર્દશ પૂર્વોનું અધ્યયન કર્યું—'सामाइय-

ભગવતીસત્રમાં તીર્થંકર મુનિસુવતના શિષ્ય કાર્તિક શેડ વિષે ઉલ્લેખ છે કે તેમણે 'सामाइय-माइयाई चोहस पञ्चाइं ' न अध्ययन ५वी (स.० १९७).

તીર્થકર વિમલના પ્રશિષ્ય મહખ્યલ વિષે પણ એવો જ ઉલ્લેખ છે (સુરુ ૪૩૨).

અન્તકદશામા પણ તીર્ઘકર અરિપ્રતેમિના શિષ્યો વિષે ચૌદ પર્વ ભણ્યાના ઉલ્લેખો છે (સુરુ ૪, ૫, ૭). અપવાદ માત્ર તેમના એક શિષ્ય ગૌતમનો છે, જેમને વિષે ઉલ્લેખ છે કે તેમણે 'तते णं से गोयमे...सामाइयमा**इयाइं एकारस अंगाइं अ**हिजाति' (स० १).

ઉપરના ઉલ્લેખોને આધારે એટલું તો કહી શકાય છે કે ભગવાન મહાવીર પર્વેના તીર્થકરોના કાળમાં ' પર્વ'ન મહત્ત્વ હતું. 'અંગ'નં નહિ. અને તે ઉપરથી એમ કહી શકાય કે આગમોના સકલનાકારને મતે 'અંગ'ની અપેક્ષાં 'પર્વ' એ જુનું સાહિત્ય હતુ. આથી જ તે સાહિત્યનો સગ્રહ દર્પિવાદમાં 'પર્વગત' એવા મથાળામાં કરવામાં આવ્યો હોય એમ માનવામાં અસંગતિને અવકાશ નથી.

'પૂર્વ'નું 'શ્રુવ' તરીકે મહત્ત્વ એથી પણ સિદ્ધ થાય છે કે કર્મસાહિત્યમાં અને અન્યત્ર જ્યાં શ્રતનો વિચાર કરવામાં આવે છે ત્યા માપદંડ તરીકે 'અંગ' નહી પણ 'પૂર્વ'ને રાખવામાં આવે છે. હવે જો ' પૂર્વ ' જેવું કાંઈ હોય જ નહિ તો આવુ મહત્ત્વ શાથી અપાય ? શ્રુતના તારતમ્યનો વિચાર વિશેષાવશ્યકભાષ્યમાં આવશ્યકનિર્યુક્તિનો આધાર લઈ કરવામા આવ્યો છે. ત્યાં 'પૂર્વધર' શળ્દ છે, 'શુતધર' કે 'અગધર' શબ્દ નથી.—ગાઠ ૧૪૧, ૫૩૧, ૫૩૬, ૫૫૫. આમાંની ગાઠ પ૩૬ ખુલતકલ્પભાષ્ય (ગા૦ ૧૩૮)માં પણ છે. નદીમત્ર (મુ૦ ૭૧) માં કહ્યું છે-- " इચ્લેયં

અમા ગાથા બૃદ્ધતક€પભાષ્યમાં પણ છે—ગા૦ ૧૪૫. તથા જુઓ અમાવશ્યકસૌર્ણ, पत्र ૩૫

૮. મરણસમાધિપ્રક્ષીર્લકમાં યુધિષ્ઠિરને ચતુર્દશપૂર્વી અને શેવ ચાર પાંડવાને એકાદશાંગીના નાતા જણાવ્યા 😼 (ગા૦ ૪૫૯).

શકના શિષ્ય શેલક સામાયિકાદિ અગિયાર અંગ ભ્રષ્યા,−એવો ઉલ્લેખ છે—ફ્રાતા৹ સ્৹ પદ.

૧૦. મહિલવ્યાથ્યયનમાં પૂર્વભવની કથા પ્રસંગે મહાવિદેહમાં સ્થવિર પાસે દીક્ષિત થનાર 'ખલ' સામાયિક આદિ અગિયાર અંગે ભરયા—એવો ઉલ્લેખ છે—જ્ઞાતા**ર સ**ર્જ ૬૪.

हुवाल्संतं तणिविद्यां चोहसपुर्विस्स सम्प्रसुतं, अमिण्णस्तपुर्विस्स सम्प्रसुतं, तेण परं मिण्णेस भयणा।'' તે ઉપરથી પણ કહી શકાય કે 'પૂર્વો'ને સમ્યક્ષ્યુતના માપદંડ તરીકે સ્વીકાર્યો તે જો પૂર્વોનું અસ્તિત્વ જ ન દ્રોય તો કેમ બને ?

આચાર્ય હરિલદ, શીલાંક અને અન્ય ટીકાકારોને મતે ચૂતદેવલી અને ચત્રદેશપૂર્વી સમાન જ છે; અર્થાત્ ચતુદેશપૂર્વી હોય તેનાથી ચુતની કોઈ જ વાત અજ્ઞાત રહેની નથી, એવુ તે ખત્રનુ મતવ્ય છે — "ન વ્યુવેશપૂર્વિવદ પ્રજ્ઞામનીય વિદ્યાલ અવિદિત્યાસિય પ્રતાપના, હરિલદ્ધવિત, ૪૦ ૧૮; સીલાંક આચારાંગદીકા, પત્ર ૧૮૩, ૧૮૫; પ્રતાપના, મલ્યગિરિટૃત્તિ, પત્ર ૭૨.

વ્યવહારભાષ્યમાં જણાવ્યું છે 'કે પૂર્વકાળે ચતુર્દેશપૂર્વીને ગીતાર્થ માનવામાં આવતા, પણ હવે જે પ્રકલ્પધર હોય ને ગીતાર્થ છે— ઉદ્દેશ ૩, ગાંચા ૧૭૩. આ પણ તો જ ળને જો કોઈ કાળ પર્વનું અસ્તિત્વ અને મહત્ત્વ સ્વીકત હોય.

પ્રતાપનાટીકામાં મલયગિરિ ગૌતમ ગશુધરને ચતુર્દેશપૂર્વી કહે છે (પત્ર ૭૨). વળી, કલ્પક્ષત્રમાં ભગવાન મહાવીરના ચતુર્દેશપૂર્વધારી શિપ્યોની સંખ્યા આપવામાં આવી છે–કલ્પક્ષત્ર (બીપુખ્યવિ કંપાય) મૃત્ય ૧૧૫ આપી, તે પણ બતાયે છે કે ગ્રુતઘર તરીકે પૂર્વધરોનું મહત્ત્વ હતું. તે જ પ્રમાણે ભગવાન પાર્ચ આદિના પણ ચતુર્દેશપૂર્વધરોની સખ્યા (સ૦ ૧૫૭, ૧૬૬ આદિ) આપવામાં આવી છે, પણ અંગધારીઓની નથી આપી. આથી પણ એ વાત તો નક્કી શર્ધ જ રાકે છે કે ' પૂર્વ'નામે કોઈ શાસ્ત્ર હતાં જ.

ક્રદેપસુત્રમાં જ નહિ પણ જંબ્યૂદીપપ્રત્તમિમાં પણ ઋપક્ષદેવના ચતુર્દેશપુર્વીઓની સંખ્યા આપવામાં આવી (સુરુ ૩૧) છે.

નંદીચેરાવલીમાં નાયાર્જુનાચાર્યની પ્રશસ્તિમા (ગાં ૩૫) તેમને કાલિક્ષ્યુન(અંગ)ના અને પર્વના ધારક કહ્યા છે. તેથી સિદ્ધ થાય છે રૂ કાલિક<sup>૧૧</sup> અર્થાત અંગથી પૂર્વનુ પાથેશ્ય હતુ. નદી(સું ૭૫૮)માં ગમિકને દરિયાદ અને અગમિકને કાલિક-જેમાં રાય ૧૧ અગો વગેરે છે-કહ્યું છે તેથી તે બન્નેનું પાર્થક્ય સિદ્ધ છે.

ચતુઃશરુખુપ્રકાર્ખુકના નીચેના ગાથા દ્વાદશાંગધર કરતાં ચૌદપૂર્વધરનો ઉલ્લેખ જુદો કરે છે તે પણ તેનું સ્વાતન્ત્ર્ય સિલ કરે છે—

#### " चउदस-दस-नवपुन्ती दुवालसिकारसंगिणो जे अ। जिलकप्पाद्वालंदिअ परिहारविसुद्धिसाह् य ॥ ३३ ॥

અનુયોગના ભાષા-વિભાષા-વાતિક જેવા બેદોની વ્યાપ્યાપ્રસંગે આવરયક્ચૃર્ણિમાં કહ્યું છે કે જે સત્તરહોતી અનેક પ્રકાર વ્યાપ્યા, તે વિભાષા. આ વિભાષા કરવામાં ચતૃદેશપૂર્વી સમયે છે, પણ સર્વપ્રકાર વ્યાપ્યા, જે વાર્તિક કહેવાય છે, તે તો ક્વળી જ કરી શકે (આવશ્યકર્યુર્ણ, પત્ર ૧૧૫), (શાહ ૩૫).

અધ્યાન મહાવીરના ગહુપર ગૈતિમને ચતુર્દશપૂર્વી દહેવામાં આવ્યા છે, પરંતુ ભગવાનના અધ્યાન સિતાયના અન્ય શિષ્યો વિષે ભાગ્યે જ ચૌદ પૂર્વના અપ્યાનનો ઉલ્લેખ મળે છે. લગભગ બધા જ વિષે∴િ <del>દામાદ્રયાદ્રાદ્ર શાહાદ અંગાદ્રં</del>— એમ માત્ર અગ્રિયાર અંગ ભરયાનો ઉલ્લેખ મળે છે. !ે આયી વિરુદ્ધ, આપણે જોયું તે પ્રમાણે, ભગવાન મહાવીર પૂર્વના તાર્યદેશીના ટીપણે

काल्किश्रुतमाचारादि—नन्दीहारि० टी०, ५० ६६.

૧૨ ભગવતી સ્૦, ૯૩, ૩૮૨, ૩૮૫, ૪૧૮; વિપાકસૂત્ર, ૩૩, જ્ઞાતાં , સ્૦ ૨૮, ૧૦૫; માનુત્તરો , ૩ ઇત્યાદિ

વિષે પ્રધાનપણે ચૌદ પૂર્વ ભર્યાના ઉલ્લેખો છે. આથી એક બાબતનું અનુમાન આપણે કરી શકીએ કે ભગવાન મહાવીર પહેલાંનુ જે શ્રુત હતું તેને જ 'પૂર્વ ' નામે ઓળખાવવામાં આવ્યું હોય, તેવો પૂરો સંભવ છે. એ પૂર્વને આધારે અંગરચના થઈ એ આપણે જોઈ ગયા છીએ. એટલે તે પૃથક અને રસ્તંત્ર હતાં આધારભૂત બન્યું અને ક્યારેક તેનો સમાવેશ બારમા અંગમાં 'પૂર્વગત' એ નામે કરી લેવામાં આવ્યો—એમ માનીએ તો તે હિચત ગણારે,

એક બાખત અહીં નોંધવા જેવી એ છે કે આપણે એક માન્યતા વિષે પૂર્વે જોયું કે સ્ત્રો આદિતા હિતાએ પૂર્વેને આધારે અંગરચતા કરવામાં આવી છે. ત્યાં સાખીતા અપ્યવતની વાત છે ત્યાં સર્વેન ભાગતાના મહાવીરા મહાવીરા અપ્યવતની વાત છે ત્યાં સર્વેન ભાગતાના મહાવીરા મહાવીરા આપવાના અપ્યવતની વિષે પૂર્વેની અથવા કર્યોને ઉલ્લેખ મળતો નથી. આથી ઉક્ત માન્યતાનું કેદે પણ સાખી વિષે પૂર્વેની અભ્યાસ કર્યોને ઉલ્લેખ મળતો નથી. આથી ઉક્ત માન્યતાનું સમયે થય છે. ત્યાતાન માં જ્યારપુ છે કે દ્રીપદીએ અભ્યાસ અંગોનું અપ્યવત કર્યું, પણ પાંધ્વોએ તો ૧૪ પૂર્વેનું — ત્યાતાન, સન્દ ૧૨૯. અષ્ટિપ્ટનિમિતી આર્યા પદ્યાવતી વિષે પણ એવાં જ (અભ્યિય અંગના અબ્યાસ્ત્રો) ઉદ્યોખ છે. — અંતગા, સન્દ ૯. ભગવાન મહાવીર કાળે એશિફ્રાની પત્રી હિતિત શર્ફ તો તેમને વિષે પણ જ્યાપ્યત કર્યું. ——અંતગા, સન્દ ૧૬ દ

પૂર્વનું મહત્ત્ર હોવાથી જ તેના ત્રાનને એક પ્રકારની ક્લહિ કે લબ્ધિ ગણવામાં આવે તેમાં આગર્શ્વ નથી. આવશ્યકનિયુંક્તિમાં લબ્ધિયરોને ગણાવતાં પૂર્વધરોને પણ તેમાં ગણાવ્યા છે, તે સચવે છે કે 'પૂર્વ નું મહત્ત્વ શ્રુતમાં વિશેષ હતું. —ગાયા ૬૯; વિશેષા૦, ગા૦ ૭૦૬.

આગમન્યવદાર અથવા તો પરોક્તવ્યવદારની ચર્ચાને પ્રસંગે આગમન્યવદારમાં ચૌદ-દશ-નવ પૂર્વવર અને ગયન્સનીનો ઉલ્લેખ છે. —િજતકલ્પભાય, ગા૦ ૧૧૨, ૧૧૩. વળી, પૂર્વવરોન દિવ્યક્ત સાથે ગ્રાયશ્રિતાનો પશ્ચ વિચ્છેદ થયો છે એવો મત કોર્ક ધરાવતા દતા તેનો ઉલ્લેખ આચાર્ય ન્જિનભંદે કર્યો છે (એજન, ગા૦ ૨૫૬–૨૬૨) અને તેનો પ્રતિવાદ પશ્ચ કર્યો છે (ગા૦ ૨૧૩ થી). ને 'પૂર્વ 'જેવાં કોર્ક પરંપરા હતી જ નહિ તો આ બધી ચર્ચા નિરર્યક જ દેર, માટે માનવાને કોર્ક 'ક કરારેક પશ્ચ 'પૂર્વ 'માત્રે ઓળખાતું ઝુળ વિદ્યામાન હતું. તે માત્ર કરિયત છે એમ માનવાને કોર્ક આધાર નથી. એ પૂર્વનો સમાવેશ દક્ષિતાદમાં 'પૂર્વગત'ને નામે કરી દેવામાં આવ્યો હતો—આ પરંપરા નિરાધાર નથી.

સૈહાનિક શ્રંથો અને આગમનાં કેટલાંક પ્રકરણોમાં 'પૂર્વ 'તો જ અથવા તો દરિયાદનો જ આધાર શા માટે લેવામાં આવ્યો, વિદ્યાના અંગોમાંથી જ તે તે શ્રંથોની સામગ્રી શા માટે લેવામાં ન આવી, તેવો પ્રશ્ન સહજ છે, પણ ન્યારે રવાં અંગોની જ રચના 'પૂર્વ 'તે આપારે થઈ હોય એમ બનાતું હોય ત્યારે અંગ કરતાં 'પૂર્વ 'તું મહત્ત્વ વિદ્યા છે જ, તો પળી તે કારણે ગ્રંથકાર 'પૂર્વ 'તો આધાર લે તેમાં શું ખોડુ છે ? વળી, જે અત્યારે વિદ્યાના નથી તે, તે કાંગ પણ વિદ્યાના નહી હોય તેમ માનવાની કારણ નથી. કારણ, કાંગની વિચ્છેદ પણ સમય જતાં થયો છે. વળી, દરિભાદ એ નામ જ સચવે છે કે દાર્શનિક માનવાઓ—ખળી તે રવયં જૈનદર્શન હોય છે કે અન્ય દર્શનની કે છે કે અન્ય દર્શનની કે છે કે અન્ય દર્શનની કે હાર્મિક થયોનું મળ અન્ય અંગ કરતાં જો દરિવાદમાં શોધવામાં આવે તો તે ઉચિત્ર ગણાવું જોઈ એ! અને બન્યું પણ એમ જ છે. આંગળાલા ગ્રંથોમાં જે ગ્રંથો સૈહાનિક અર્થાત્ તાત્તિક ચર્ચા સંબંધ સંબંધ ધરાવે છે તેને મળ સામાન્ય રીતે દરિવાદમાં છે એમ કહેવામાં આવ્યા હતું દર્શન દર્શનના સ્થાન માન્ય રીત કળિદાદમાં છે એમ કહેવામાં આવ્યો છે. દર્શનથ દર્શન પ્રકારના સિદ્ધાનના શ્રંયો

પટુખંડાગમ અને કપાયપાહુડનો સંબંધ દષ્ટિવાદ અને પૂર્વ સાથે જેડલામાં આવ્યો છે. શ્વેતાંબર-કિંગેયર બજેને સંબદ કર્મસાહિત્યના પ્રાચીન કર્મપ્રકૃતિ, પેચસંગ્રહ જેવા સૈહાનિક શ્રયોનું મૂળ પણ 'પૂર્વ'માં મનાયું છે. તે જ પ્રમાણે પ્રસ્તુતમાં સૈહાનિક શ્રય પ્રતાપનાની સંબંધ પણ દૃષ્ટિવાદ સાથે જ છે. વિશેષના એ છે કે પર્યુખાશમનું યૂળ દૃષ્ટિવાદમાં છે એમ તેના ડીકાકાદ ધયલામાં સ્પષ્ટ કરે છે; જ્યારે પ્રસ્તુતમાં તો સ્વયં પ્રથકતાં પ્રસાપનાનો સંબંધ દૃષ્ટિવાદ સાથે જ્યારે છે.

આ જ પ્રક્રિયા પ્રમાણે પ્રાચીન દિશ્યત્ર મેતે અંગોનો અધિક ભાગ લુમ થઈ ગયો, માત્ર આશિક અંગો વિદ્યમાન રહ્યાં, અને આધૃતિક માન્યતા પ્રમાણે સવીરો લુમ થઈ ગયાં. પણ શ્વેતાંત્રર મત પ્રમાણે અંગોનો સર્વથા લોપ નથી થયો; તેના અંશોનો લોપ થયો છે.

જેમ પૂર્વમાંથી અંગોનું નિર્માણ થયુ તેમ પૂર્વ અને અંગોને આધાર અંગળાલ શ્રંથોની રચના કાળામે થઇ. તેનું નિર્માણ સ્થાવિરોએ કર્યું. જેમ પૂર્વમાથી રચાયલ અંગમા પૂર્વ કરતાં વધારે સ્વનાસીયલ દેશ, તેમ પૂર્વ અને અંગને આધારે રચાયલ અંગળાલ પ્રાંથમાં કાળામને વધારે રચના સીકલ આવે તે રચાલાવિક છે. આથી વિષ્યનિરપણની ળાળવમાં વ્યવસ્યા, અંગ કરતાં અંગળાલમાં વધારે સારી હોય—વાચકને સુકાય અને અનુકુળ હોય—તેમ બનવુ રચાલાવિક છે. આવી બવસ્યાનું—સંદર અને વાચકને અનુકૂળ વ્યવસ્થાનું—પ્રમાણપત્ર માત્ર આજે જ આપણે આપીએ છીએ તેમ તથી, પશુ અંગ શ્રંથીની ઓતિમ વાચનામાં અંગલાલ શ્રંથીને આવુ પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવ્યું છે, અને તે, તે તે વિષ્યનું વિષ્ય વિશેષાર્થીએ તે તે અંગળાલમાં લંબરે લેવું તેમ સરવીને આપયું છે, આવી જ આપણે જોઈ એ છીએ કે અંગ કરતાં તંદી, અયુર્વોપદાર કે પ્રમાણપાર આવ્યું છે, આપી જ આપણે જોઈ એ છીએ કે અંગ કરતાં તંદી, અયુર્વોપદાર કે પ્રમાણવિર્ધિયા પછીની રચના હતાં ભગવતી જેમાં મતરતાં અંગ પ્રંથમાં તડી, અનુવોપદાર કે પ્રમાપનામાં તે તે વિષય જોઈ લેવાની ભલામનુ કરવામાં આવી છે. આમ પ્રમાણપત્રી દિશ્ચિ પર્વ અને અંગ વિરોષ મત્યત્વાં હતી વિષ્યનિર્ધા સુવધા દિશ્ચ્યે તેમના કરતા અંગળાલા પ્રંથે વિરોષ મહત્વ છે —એ બાળન લક્ષ્મમાં લેવા ત્રેયો હતા હતા પ્રફાય મહત્વ છે છે —એ બાળન લક્ષ્મમાં લેવા જેમાં હતા હતા અંગળાલા પ્રંથે વિરોષ મહત્વ છે છે —એ બાળન લક્ષ્મમાં લેવા જેમાં હતા હતા હતા હતા અંગળાલા પ્રંથે વિરોષ

અંગ ગ્રંથોમાં સૈક્ષાન્તિક ચર્ચા નથી જ એમ તો ન કહેવાય. પણ સ્થાનાંગ-સમવાયાંગમાં સંખ્યાને આધારે થયેલ છે, વિષ્યત્ને આધારે નહીં; ત્યારે ભગવાંમાં સેક્ષાન્તિક ચર્ચા મુખ્ય બનો —તેનું પ્રાધાન પ્રનાં—તેનો કમ ન્યવસ્થિત નથી, કારણ કે તેમાં જુદા જુદા વિષ્યને લગતી પ્રસંગ-પ્રાપ્ત ચર્ચા થયેલી છે: ત્યારે અંગળાલા ગ્રંથોમાં તેમ નથી. તેમાં તી વિષ્યાનિકૃષણ મુખ્ય છે, તેથી નિશ્ચિત ક્રમે તેમાં વિષયોની વ્યવસ્થિત ચર્ચા કરવામાં આવી છે. આ જ વિશેષતાને કારણે અંગ કરતાં અધ્યયન-અધ્યાપનની દૃષ્ટિએ અંગળાલનું મહત્ત્વ વિશેષ છે.

અંગમાં ભગવાન મહાવીરના વિહાર અને જીવનપ્રસંગો સાથે સૈહાન્તિક ચર્ચાને વધ્યો લેવામાં આવી છે તેથી કોઈ પણ વિષ્યનું સળંગ વર્ષુન તેમાં મળવું સુર્દેક હતું. આ ક્રમીની પૂર્વિ અંગમાલ પ્રેચોની રચના કરીને આચાર્યોએ કરી છે. પાહિપિટકમાં પણ આમ જ બન્યું છે. સત્તપિટકમાં ભગવાન મુહતા ઉપદેશ પ્રસ્ત્રો પત્ર તર સૈહાન્તિક ચર્ચા થયેલ છે, પણ તેથી સમગ્ર બૌહ દર્શનનું સ્વગ્ન પર્ધિયા થયું ત્યાં ત્ર પરિદેશ પ્રસ્ત્રો પત્ર તરી ત્યાં ત્ર ત્યાં આવી છે. આથી બૌહ-સિહાન્તનું સ્વગ્ન ભણવાની છે. આથી બૌહ-સિહાન્તનું સ્વગ્ન ભણવાની હગ્ળ પરાવનાર માટે અભિવર્ષમનું અખ્યત્ન જેમ અનિવર્ષ બે ત્યાં અને તે સ્વાના સ્વગ્ન પાત્ર અને તે સ્વાના સ્વગ્ન હત્યા કર્યો અનિવર્ષ છે. એટલે એમ કઠી શકાય કે જૈન આગમ પ્રંચોની રચનાનો જે બીજો તબકો—એટલે કે વ્યવસ્ત્રિત વિષ્યનિવર્ષય સ્વગ્નાની સમય છે. અને તે સમયની રચના પ્રમાપના છે. આપ્તાન તે આગમાલ સ્ત્રોની રચનાની સમય છે. અને તે સમયની રચના પ્રમાપના છે.

### પ્રજ્ઞાપના-નામ

પ્રમાપનાક્ષત્રનું સામાન્ય નામ ગ્રથકતાંએ 'અખ્યત્યન' એવું આપ્યુ છે' અને વિશેષ નામ 'પ્રમાપના' કલિત થાય છે, કારણ, ગ્રંથકતાંએ રપછ કર્યું છે કે ભગવાન મહાવીર સર્વ ભાવોની 'પ્રમાપના' કહી છે તે પ્રમાણે જ હું કરવાનો છું. એટલે ઉત્તરાપ્યત્યનો જેમ આ ગ્રંથનું પશુ પરુ તામ 'પ્રમાપનાપ્યત્યન' કહી કારા, આ સમગ્ર શ્રંથ એક અપ્યત્યન્ય છે; જ્યારે 'ઉત્તરા-ખ્યત-'માં અનેક અપ્યત્યનો છે તે ખાતમાં રાખલું જરૂરી છે. પ્રત્યેક 'પદ'ને અંતે 'વण्णवणा ममत्रति' એવો ઉલ્લેખ મળે છે તેથી પાંચમા અગ વ્યાખ્યાપ્રમાપિતની જેમ ઉપાંગોમાં પ્રમાપના વિશેષ મહત્વ સ્થિત થાય છે. 'માળવતીષ્ટ' એવો ઉલ્લેખ ગ્રંથકત્તીને અભિપ્રેત નહીં હીય, કારણ, શ્ર્યાને તો "વणાવणા समत્રા"—એટલે જ મળે છે.

#### 'પ્રતાપના' શહ્હનો પ્રયોગ અને અર્થ

રવયં પ્રતાપનામાં જણાવ્યા પ્રમાણે (સું ૩) જીવ અને અજીવ વિષેતી પ્રતાપના એટલે કે નિરૂપણ તે પ્રતાપના છે. આથી જેમાં જીવ-અજીવનું નિરૂપણ હોય તે શાસ્ત્ર પણ પ્રતાપના કહેવાય.

ભગવાન મહાવીરને કેવળતાન થયું તે પહેલાં તેમણે દશ મહાસ્વ'નો જેયાં હતાં. તેમાં તીન મહાસ્વપ્રના વર્ણન પ્રસ્તે તેનું કળ બતાવતાં ભગવતી (૨૦ ૧૬, ઉ૦ ૬)માં જ્યાન્યું છે— "હતાએ મનલે મહાવીદે લિવિલે હલમવ્યત્યસમર્થ દુનાલ્યાં ગળિયદાં આપવેતિ **પત્રવેતિ** સ્ક્લોતિ...." આ ઉપરથી રપષ્ટ છે કે ભગવાન મહાવીરના ઉપદેશને પ્રજ્ઞાવતિ, પ્રસ્વવિત-એની મિશાય જોવાના આપનો છે. તેને આપારે જ તેમનો ઉપરેશ 'પ્રતાપના' કે 'પ્રસ્પણા' કહેવાય એ સ્વાલાવિક છે, તેથી તેમના ઉપદેશનો આધાર લઈ જે ગ્રથ સ્થાય તેને પણ 'પ્રતાપના' ક

९. 'अञ्चयणमिणं चित्तं '-गा० ३।

२. उन्देसिया भगनया पृष्णवृणा सन्वभावाणं,,,,,, जह विष्णियं भगवया भहमवि तह वृष्णहस्सामि गां० १-३ /

એવું નામ આપી શકાય અને તેથી આર્ય શ્યામાચાર્યે પોતાના પ્રથને 'પ્રતાપના ' એવું નામ આપ્યું છે તે ઊંચત જ છે.

વળી, જ્યાં પણ અંગોમાં 'ભગવાતે આ કર્યું છે' આવું તિરૂપણ કર્યું છે' તેમ ખતાવવાનું હોય છે. યાં પણ સર્વવ 'વિજ્ઞરે' (વ્રજ્ઞરેતા) એવી શબ્દપ્રમોગ જોવા મળે છે. તેથી પણ જૈન સાઅની શૈલીમાં આ પ્રતાપના શબ્દનું પ્રાધાન્ય જસાય છે. એથી આર્ય શ્યામચાર્યે એ શબ્દ મસંદ કર્યો તે લચિત જ છે.

રવયં ભગવાન મહાવીર પણુ પોતાના ઉપદેશ માટે આ જ શબ્દનો પ્રયોગ કરે છે તે ધ્યાનમાં લેવા જેવું છે—

" વર્ષ લહુ મળ હાંદવા વડિયોફ હોળ વખતે "ભગવતી, ર-૧-૯૦, આ જ પ્રકારના પ્રયોગો આચારાંગ આદિ શાસ્ત્રોમાં અને કે કોણું મળે છે, વળી, એગમાં મહત્વપૂર્ણ લેખાતા પાંચમા અગનું નામ 'વિચારપત્રનિ' 'દયા-પ્યાપ્રક્રાપિત' છે તે પણ ભગવાનના હપદેશ માટે 'પ્રતાપત્રા શખ્દનું પ્રત્ય તે રચુ અર્ચને છે. તેથી આ શખ્દનું વિગેષ મહત્ત જૈન પરંપમાં સ્વીકારાય તે રચાબારિક છે. અને, ડીકાકારના જ્યારખા પ્રચાણે, આ શખ્દપ્રયોગમાં ૧ લખતાં ને મકાવામાં આવ્યો છે તે ભગવાન મહતારીર છે. અને કે ભગવાન મહતારીર છે, તે અર્ચન મહતારીર છે, અર્ચન મહતારીર છે, અર્ચન સાર્ટિત તેથી છે તે વિશિષ્ટ પ્રકારનું છે, જૈનેતર સાંભોમાં તે પ્રકારનું નિરુપણ કેવામાં આવતું નથી—તેવી ભાવ પણ એ શખ્દન પ્રયોગમાં રહેલો છે. એટલે કે આ નિરુપણ કેવામાં આવતું નથી—તેવી ભાવ પણ એ શખ્દન દુર્લન છે. અને તે વસ્તુરિયતિનુ પણ સ્થક છે જ. આ પ્રકારનું નિરુપણ અન્યત્ર તે કાળના શાસ્ત્રોમાં જોવામાં આવતું નથી. એ સ્વાર છે.

વળી, ભાષાપદમા પ્રસ્તુન પ્રંથમાં જ ભાષાના બેદોની જે રિચાર છે તેમાં 'વજાવળી' પણ ભાવની એક પ્રકાર છે (૮૩૨). તેની ટીકાકાર અર્થ કંદ છે—'' म्रझावनी'—માનાવતેકપાડનર્થેત માત્રાવની જ—પત્ર ૨૪૯ કરે અને તેનું રપશીકરણ કરતા કહે છે કે—'' વયાવરિયામાં માત્રાવતી પ્રાથની'—પત્ર ૨૪૯ કરે અને તેનું રપશીકરણ કરતા કહે છે કે—'' વયાવરિયામાં મિશાના વિદ્યાસ વધાર તે ભાષા પ્રત્યાન જે ભાષા વર્ષ પ્રયાવ તે ભાષા પ્રત્યાની જે છે હતા વળી, તે જ ભાષાપદમાં પ્રસ્તુત ક્રયમાં જ ભાષાના 'વજનિવા' અર્ગ ' ક્ષત્રવાનિયા' એવા બે બેલ કર્યા છે (૮૬૦) અને ' ક્ષત્રવાનિયા' એવા બે બેલ કર્યા છે (૮૬૦) અને ' ક્ષત્રવાનિયા' એવા બે બેલ કર્યા છે (૮૬૦) અને ' ક્ષત્રવાનિયા' ત્રિયા કર્યા કરતા પ્રસ્તુત કર્યા પ્રસ્તુત વસ્તુત્રને કે જેને સત્ય કે મિયા સાથે સભ્ય નથી પણ કેવળ વસ્તુનું નિર્મણ કરવા પ્રસ્તુત છે, તેની ભાષાના જે ભાર પ્રકાર જગ્યુલ્યા છે તેના પાચનો પ્રકાર વળવાળી (૮૬૬) ભાષા છે. એટલે કે એવી ભાષા, જે વસ્તુનું નિર્મણ કરવા પ્રષ્ટન છે, તેના ત્રિયાના પ્રથ્મ છે. એટલે કે સ્ત્રુતિ કપણ કરવા પ્રયુ છે. અર્થ કે પ્રસ્તુ પણ છે, તેમાં ટીકાકોર અન્યકૃત માથાનું ઉદ્યસ્ત્ર પણ છે. તેમાં ટીકાકોર અન્યકૃત માથાનું ઉદ્યસ્ત્ર પણ છે.

" पाणिवहाउ नियत्ता हवंति दीहाउया अरोगा य । एमाडे पण्णत्ता पण्णवणी वीयरागेडिं॥"

--- प्रज्ञापनाटीका, पत्र २५९ व

સારાંશ કે " જેઓ પ્રાણિવધથી નિવૃત્ત થયા છે તેઓ (ભવાન્તરમાં) દીર્ઘાયુ અને અરોગ થાય છે." આ પ્રકારનો ઉપદેશ કે કથન તે પ્રનાપની ભાષાનું ઉદાહરણ છે. આથી રપષ્ટ થાય છે કે પ્રસ્તુતમા 'ક્રિસાન કરો' એવી આતા કે ઉપદેશ નથી પણ વસ્તુરિયતિનું નિરૂપણ છે કે જેઓ કિંસા નથી કરતા તેઓ ડીધીયું અને નીરોગ થાય છે; આથી ભાષાનો આ પ્રકાર પ્રતાપની છે. પ્રસ્તુત ગ્રંથમાં પણ જીવ અને અજીવ વિષે આ જ જાતની પ્રનાપના છે. તેથી તેનુ 'પ્રતાપના' નામ યથાર્થ રેરે છે.

ળીંદ પાલિપિટકમાં पुमालगञ्जित्त એ નામનો પ્રંથ છે. તેમાં નાના પ્રકારના પુદ્દગલના એટલે કે પુરુષોના અનેક પ્રકારે બેદોનુ નિરૂપણ છે. એ નામમાં વપરાયેલ પ્રત્નપિત (પગ્બિત્ત) અને પ્રસ્તુત પ્રતાપના (वण्णवणा) નામમાં તાત્પર્ય સરખું જ છે.

પ્રાકૃત पष्णवणा અથવા વષ્णत्त જેવા શબ્દોના સમાનાર્થક શબ્દો પાલિમાં પણ વપરાયા છે. તે છે—વસ્ત્રત્ત, વસ્ત્રાવન આદિ.

#### પ્રજ્ઞાપનાનો આધાર દૃષ્ટિયાદ છે

પ્રતાપનાસત્ર એ ચોધુ ઉપાંગ છે. જેન આગમમાં અંગ બાર છે, પણ બારસું અંગ દરિભાદ વિગ્રિજા છે, બતાં ઉપાંગની સંખ્યા તો બાર છે અને બારેસ ઉપાંગો ઉપલબ્ધ છે. તે તે અંગ સાથે તે હૈયાંગોનો સંખધ ક્યારેથી તેનાથી તેન ક્ષી કરવું કહ્યું છે, પણ કરફત દીકાઓ લખાવી શરૂ ઘઈ ત્યારથી તો એવો સંબધ બતાવવામાં આવે છે. તે પ્રમાણે પ્રસ્તુત ઉપાય પ્રતાપના, સમવાય નામના ચોથા અંગનું ઉપાય છે—એમ દીકાકર આચાર્ય કલ્યારી જે જાણું છે— 'દૂર્વ સ્વ સવાયાવાયસ્ય વર્ષો જાણે સાથે કર્યું હતું કર્યા હતું કર્યા હતું કર્યા કર્યું હતું માનો કોઈ સબધ પ્રાચીન કાળમાં જોડવામાં આવતો નહિ—અને તેવો સંબધ હતો પણ નહીં તે તો સ્પષ્ટ છે. કારણ, રવધ પ્રતાપનાના પ્રારંભમાં જ કર્તાના જણાવ્યા પ્રમાણે આ પ્રતાપના કરિયાદમાંથી હતો ગરું છે.

> अज्ह्रयणमिणं चित्तं सुयरयणं दिद्विवायणीसंदं। जह विष्णयं भगवया अहमवि तह वष्णइस्तामि । ३ ॥

આપે રયાગારાર્યે આ અથતો સીધો સબધ દિધ્યાદ સાથે જોઓ છે એ તો નિશ્ચિત છે જ, પણ આપણી સમક્ષ દિધ્યાદ છે નહિ તેથી તેના ક્યા પ્રકરણ સાથે પ્રતાપનાનો સંબંધ છે તેની તો કલ્પના જ કરવી રહી. અને એ કલ્પના પ્રમાણે દિધ્યાદના ૧૪ પૂર્વોમાંથી નીચેના પૂર્વો સાથે પ્રતાપનાના વિયયની સબધ જોડી શકાય તેમ છે—

ગ્રાનપ્રવાદ, આત્મપ્રવાદ અને કર્મપ્રવાદ.

પરંતુ પર્ભાગમની ડીકા ધવલામાં પટ્ખાંગમની સંબધ 'આગ્રાયણી પૂર્વ સાથે પણ જોતવામાં આવ્યો છે તે જોતાં અને પ્રતાપના અને પટ્ખાંગમનો ચર્ચિત વિષય સમાન છે એ જોતાં પ્રતાપનાનો સંબધ આગ્રાયણી પૂર્વ સાથે પણ હોવાનો સભવ ખરો જ.

આચાર્ય મલયગિરિના મને સમવાયાંગમાં કહેલ અર્થનું જ વર્ષ્ટુન પ્રજ્ઞાપનામાં પણ છે. તેથી તે સમવાયાંગનું હયાંગ છે. પણ રવય કર્તા એવું કોઈ સચન કરતા નથી પણ તેનો સંબંધ દહિવાદ સાથે રપ્ષ્ટપણે જણાવે છે. અને તે હચિત જ છે. કારણ, દહિવાદમાં મુખ્યપણે દહિ–દર્શનનું વર્ષીન

<sup>3</sup> આ સ્થિતિમા શ્વેતાંભરોમાં ભારમા અગની સર્વથા અભાવ હોવાની સ્થના ષદ્યકામમાં (પુરતક ૧, પ્રસ્તાવના, પૃષ્ઠ ૭૧) કરવામાં આવી છે તે વિચારણીય છે.

૪. ષર્ખંડાગમ, પુરતક ૧, પ્રસ્તાવના, પૃષ્ઠ ૭૨.

હતું તેથી જેન દર્શનને માન્ય પદાર્થોનું વ્યવસ્થિત નિરૂપણ કરનાર પ્રતાપનાનો સંબંધ દષ્ટિવાદ સાથે હોય તે વધારે ઉચિત પણ છે.

અને જે આધારે પરંપરા રહ થઈ તે પરંપરાને અનુસરી આચાર્ય મલયગિરિએ જણાવ્યા મુજબ સમવાયાંગમાં પણ જીવ-અજીવ આદિ તત્ત્વોનું જ નિરૂપણ છે તેથી પ્રતાપનાને તેનું ઉપાગ માનવામાં કર્યો વિગોધ પણ નથી.

### प्रजापनानी स्थनाशैक्षी

બ્રથના પ્રારંભમા સ્તૃતિરૂપ મગલ કરીને ગ્રંથરચનાની પ્રતિના ળાદ પ્રતિપાદ્ય વિષ્યનો નિર્દેશ કરતી ગાથાઓ આપી છે. આમા ૩૬ વિષ્યોનો નિર્દેશ છે તેથી બ્રંથને ૩૬ પ્રકરણમાં વહેંચી દેવામાં આપ્ત્યો છે અને પ્રત્યેક પ્રકરણને 'પર 'એનુ સામાન્ય નામ આપવામાં આવ્યું છે, જેની સ્થયના તે તે પ્રકરણને અંતે સમાપ્ત વાત પ્રતિપાદ્ય વિષય સાથે આપવામાં આવી છે. આચાર્ય મ્લયમિરિ 'પદ'ની વ્યાપ્યા કરતાં કહે છે કે – 'વર્ષ प्રકાળમ, અર્થીબ્રક્તર દૃતિ વર્ષીયાઃ' પ્રકાળન ટીક્ત, વત્ર દ્વરા એટલે કે 'પદ' સખ્દની અર્થ અર્દી પ્રકરણ' કે અર્થાપિકાર એમ સમજવાનો છે.

સમગ્ર ગ્રંથની રચના પ્રશ્નોત્તર રૂપમાં છે. પ્રારંભમાં ૮૧ સત્ર સુધી પ્રશ્નકર્તા કે ઉત્તરદાતા કોણ તેના વિંપતી કોર્ટ સસ્યતા નથી, માત્ર પ્રશ્નો અને ઉત્તરદે છે. પણ ત્યાર પછીના ૮૨મા સુત્રમાં ભગવાન અને ગૌતમનો સવાદ છે. વળી, ૮૩થી ૯૨મા સામાન્ય પ્રશ્નોત્તર દેખાય છે અને અચાનક ૯૩મા સૂત્રમા ગૌત્તમ અને ભગવાનના પ્રશ્નોત્તરો એ. ત્યાર પછી વળી સામાન્ય પ્રશ્નોત્તરો ચાલુ થાય છે તે ૧૪૦મા સુધી ચાલે છે. પછીની રચનામાં ત્યા ગૌતમ અને ભગવાનના પ્રશ્નોત્તરો એ તે આ પ્રમાણે છે: સત્ર ૧૪૫–૧૧ અર્થાત્ત સમગ્ર બીજું પદ, તીલ્મ પદમાં સત્ર ૨૨૫–૨૫૭૫, ૩૨૫, ૩૩૦–૩૩૩; ચોથા પદથી બધા જ પદોના સ્ત્રોમાં છે. માત્ર પ્રારંભમાં, વચ્ચે કે અંતે આવતી ગાયાઓમાં અને મત્ર ૧૪૦ ૧૬ તો તે નથી

અને એક અપવાદ છે, જેનો પ્રારંભ આ પ્રમાણે છે, ત્રન્ન ૩૩૪ '' आह મંત્રે ! सम्बर्जीवय-बहुं महाहंबध क्वहस्साम ') — આ રીતે શિખ (તે કોખ છે તે જાણવામાં આવે તેમ નથી) શુરુની સમક્ષ 'મહાદંહક સ્થાની પ્રતિના કરીને સર્વ જવીનુ અલ્પ-ખહુત્વ વર્ષ્યું વે છે. આની કીકામાં આચાર્ય મલયબિરિએ આ પ્રમાણે ખલાસો કર્યો હત્ય

" अनेन एतद् शायवि—तीर्थकरानुशामात्रशायिश एव मगवान् गणधरः सुप्तरचनां प्रति प्रवर्तते, न पुनः श्रुताभ्यारपुरःसरम् इति । यदा एतद् शायवि—कुशलेऽपि कर्मणि विनेयेन गुरुमनाष्ट्रस्थय च न प्रवितित्यम्, किन्तु तदनुजापुरःसरम् । अन्यया विनेयलायोगात् । "—पण्णवणाटीका, पत्र १६३ स्र ।

આચાર્ય મલયબિરિ યોતે નિઃશંક નથી. <sup>9</sup> તેથી વિકલ્પ બે ભાગતો રજુ કરે છે. પ્રથમમાં તેમણે માન્યુ છે કે અહીં પણ શિષ્ય તરીકે ગણુધર ગૌતમ વિવસિત **છે. ભીજા વિકલ્પમાં** માત્ર ગુરુ-શિષ્ય એવું સામાન્ય કરે વિવસિત છે.

વળી, જેમ પ્રારંભમાં સમય ત્રથની અધિકારગાથાઓ મકવામાં આવી છે. તેમ કેટલાંક

 <sup>&</sup>quot;स्त्रममृह: प्रकरणम्" न्यायवार्तिः, ५० १.

૬. અનાવો જ મહાદંડક પટ્ખંડાગમમાં પણ છે. તેની ચર્ચા આગળ આવશે.

ખ પ્રારંભમાં જ આચાર્ય શ્યામ દબ્ટિવાદને આધારે પ્રશાપનાની રચના કરે છે એમ તેમણે જ જણાવ્યું છે, એટલે સંભવ છે કે પ્રસ્તુત ભાગ અગનો અંશ હોય અને તે રીતે એને ગણપતની રચના કહી શકાય.

પદોના પ્રારંભમાં પહ્યું વિષયનિદેશક ગાયાઓ રચવામાં આવી છે. — જુઓ ૩, ૧૮, ૨૦, ૨૩ ઇત્યાદિ પદોનો પ્રારંભ, તે જ પ્રમાણે ઉપસંહારમાં પહ્યુ કેટલીક વાર સંગ્રહગાયાઓ મૃકવામાં આવી છે, જેમ કે દશમા પદના અંતમાં. ક્રયની વચ્ચે પક્ષું જ્યાં જરૂરી જણાયું છે ત્યાં આચાર્ય ગાયાઓ મુકે છે.

સમગ્ર ગ્રંથનું શ્લોક પ્રમાણ ૭૮૮૭ છે અને તેમાં કુલ ગાયાઓ, પ્રક્ષેપ લાદ કરતાં, ૨૩૨ છે,< એટલે સમગ્રભાવે મુખ્યપણે આ ગ્રંથની રચના ગદ્યમાં છે એમ કહી શકાય.

પ્રખાપનાના સમગ્રભાવે અપ્યવનથી એની નિરૂપણશૈલી વિષે જે કેટલીક ભાગતો નક્કી ઘાય છે તે આ છે—તેમાં ૩ ૧ પદીમાં સર્વ પ્રથમ જે જીવના હોરા પ્રથમ ૧૯માં જણાવ્યા છે, તેમાં સંસારી અને સિદ્ધ એ મુખ્ય બેદો પછી જીવના ઇન્ડિયોના હીનાધિક્રમને આધારે એટલે કે એકેન્દ્રિયથી માંડી પચેન્દ્રિયમાં હોર્લ્ડાએનો અગાવ્યા છે. સારાંશ કે સસારી સહલ જીવોનો સમાવેરા એકેન્દ્રિયથી પંચન્દ્રિયમાં હમોં છે. એટલે કે જીવબેદોનું યુખ્ય નિયામક તત્ત્વ ઇન્ડિયોની ક્રિમેક શૃદ્ધિ એ છે. જીવના સ્થાનનો વિચાર બીજા પદમાં છે. તે જીવબેદોના સ્થાનની છે તે જ અપનાવાયો છે. બેદ છે તે એ કે આમાં એકેન્દ્રિયને ભદલે પૃથ્વીકાય શબ્દ વપરાયો છે, કારણ, એકેન્દ્રિયથી માંડી પચેન્દ્રિય એ છે. અને બહુલક્તન્ય નામના તીજા પદમાં પણ મારંબમાં તો ઉક્ત પ્રકારે જ જીવબેદો લીધા છે. પરંતુ તે પછી જીવોનું અન્ય પ્રકારે એટલે કે મતિ આર્દિને આપારે, જે વિભાજન થાય છે, તેનું પણ પ્રહ્યુ કહ્યું છે, પત્ર ૧૧૬ મારી પત્રિને આપારે

૮ પ્રંથના અંતની ગાયાનો અકર૩૧ છે, પણ તે ૨૩૨ જોઈએ, કારણ કે ૨૧૭ મી ગાયાનો અંક બેવડાથી છે.

ह. आश्वार्थ भवधितित निम्न उन्हेणो सूचवे छ हे ते आश्वालो आर्थ स्थापनी हती — "तावत् संमरीतुरुतम आहं 'अहुतरे व 'हम्यार्थ गाथादम् "—प्रशापनाटीय, पत्र ८४ छ। "संमर्श्वमीदित्राह्—' नामाशिष्टे ', स्वारं ' पत्र ३३ छ। " गाथादरुतमाह " पत्र ३५ व । तथा श्रुच्यो पत्र ११३ व, २९२ व, ३९६ छ, ४९८ छ। स्थार्थः

९०. प्रज्ञापनाटीका, ५० अ, ८४ अ, १०५ अ, २५८ अ, ब, २९२ ब, ४१४ स, ५१४ ब।

જીવિભાજન દિશાઓમાં વિચારાયું છે અને પુન: સત્ત ૨૨૫ થી ગતિ, ઇન્દ્રિય, કાય, યોગ, વેદ, કયાય, હૈયા, સમપ્રત્ય, તાન, દર્શન, સંયત, ઉપયોગ, આલાર, ભાષક, પરિત્ત, પાંધન, શ્રદ્ધમ, સંત્રા, જાન, અદિત, પાંધન, શ્રદ્ધમ, સંત્રા, છે તે તે લઈને અલ્પગલું હતાં, દેવાં પાંધ હિંદયાં, છે. પરંતુ પ્રત્યાપનામાં ત્રીજ પદ પછીનાં પહોંચાં, અમુક અપવાદ સિવાય<sup>11</sup> સર્વત્ર, નારકથી માંકી ૨૪ દંકકમાં <sup>12</sup> વિભાજિત જીરોને લઈને જે અનેક વિચારણા છે. અથીત ઉત્તર ગીતે અધિક અપ્તેકને પ્રધાન માની વિવિધ પ્રકારે જેવને જે અનેક વિવાયણા છે. તેથાં તેથા વિચારણા નથી; તેવી વિચારણા તેયા, તેવી વિચારણા છે તે એક જ વિભાજન છે તે એક જ વિભાજન જેવા કહીને તે વિચારણા છે તેથી ઉલકું, મુખ્યાગમમાં તો જીવના ગતિને લઈને, પ્રદુષ્પ્રતાપનામાં તે જીવના ગતિને લઈને, તેથી વિભાજનપ્રકારો ભે લઈને તે જ રીતે અન્ય યોગાદિને લઈને જે ભારત વિભાજનપ્રકારો છે, તે સૌ વિભાજનપ્રકારોમાં વિચારણા છે. એટલે નાના પ્રકારે તાળો મેળવવાનો પ્રયાસ છે. આમ આ વિચારણા પ્રતાપનાથી સફસ્ત છે.

#### વિષયવિભાગ (a) સાત તત્ત્વમાં

આચાર્ય મલયગિરિ ગાથા રતી વ્યાપ્યા પ્રસંગે પ્રતાપનાગત વિષયવિભાગનો સત્યધ જીવા-જીવાદિ સાત તત્વીના નિરૂપણ સાથે નીચે પ્રમાણે જોડી આપે છે~-

| ૧–૨ | જ્વ-અજ્વ                | પદ ૧,૩,૫,૧૦ અને ૧૩ | ક=૫ પદો       |
|-----|-------------------------|--------------------|---------------|
| 3   | આસવ                     | પદ ૧૬ અને ૨૨       | Ξ <b>૨</b> ,, |
|     | <b>ખ</b> ન્ધ            | પદ ૨૩              | = ૧ પદ        |
| υ_µ | સંવર, નિર્જરા અને મોક્ષ | પદ ૩ ૬             | = ì,,         |

अने लाप्नानां पदीमां क्षेप्रक वार क्षेप्र तत्वनुं निश्पण् यथेल छे—शेषेपु तु स्थानादिपदेपु क्रतिकस्यचिदिति—प्रजापनारीका, पत्र ५ अ.

### (૧૦) દ્રવ્યાદિ ચારમાં વિભાગ

જૈન સમત બધાં તત્ત્વોનો સમાવેશ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવ આ ચારમાં પણ થાય છે, તેથી તે ચાર વિષયોનું નિરૂપણ પ્રતાપનામાં ક્યાં થયું છે તે પણ આચાર્ય મલયગિરિએ જણાવ્યું છે—

| દ્રવ્યનું | પ્રથમ પદમાં |
|-----------|-------------|
| ક્ષેત્રનુ | બીજા પદમાં  |
| કાલનું    | ચોથા પદમા   |
| ભાવન      | શેષ પદોમાં  |

—પ્રગાપનારીકા, પત્ર પ અ

આમાં દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવ—ચ્યામ ચાર બેદમાં વિષયનિરૂપણ કરવાની પદ્ધતિ જૂની જુઆ્યુય છે. ભગવતીમાં અનેક વિષયોમાં તે જેવામા આવે છે.¹ે પરંતુ તત્ત્વ સાત પ્ર**કારનું** છે,

૧૧. આ અપવાદ માટે જુઓ પદ ૧૩,૧૮ અને ૨૧.

જીવોને ૨૪ દંડકમાં વિભાન કરવાનું મૂળ પહ્યુ ખરી રીતે તા ગતિનો જ વિસ્તાર છે, પહ્યુ તેમાં ગતિને ભૌગોલિક દક્ષ્મિને નીચેથી ઉપર એમ ગોડવી છે.

१३. न्यायावतारवार्तिक्ष्यत्ति, प्रश्तावना, ५० ५०-५१.

આ વ્યવસ્થા મોડી છે. તેથી આચાર્ય મલયબિરિએ અહીં પ્રસ્તુત પ્રતાપનાના વિષયને જે રીતે સાતમાં વહેંચવા પ્રયત્ન કર્યો છે તે પ્રકારની વહેંચણી રવયં આયે શ્યામાચાર્યને અબ્રિપેત હતી તેમ માની શકાય નહિ, પણ પોતાના કાળમાં જે પરેપરા સ્થિર શઈ હતી તેની સાથે પ્રતાપનાના નિરૂપણનો મેળ બેસાડવાનો પ્રયત્ન આચાર્ય મલયબિરિનો છે, તેમ માનલ જોઈ એ. સ્વયં પ્રતાપનામાં સરાગ દરીતાયેના નિરૂપણમાં નિસમેડ્યિ જીવના લક્ષણમાં જે ગાયા (૧૨૦) આપી છે, તેમાં પણ સાત તત્નનો 8ટલેખ નથી, એ પ્યાનમાં લેવા જેવી વાત છે.

## ' પદ'વિભાગ અને નિરૂપણાનો ક્રમ

સત્રકાલીન સાહિત્યની એ વિશેષના છે 'કે ગ્રંથના પ્રારંભમાં જ પ્રતિપાદ વિષયોની સ્ત્રિય આપી દેવમાં આવે છે, જેનું પારિભાષિક નામ ઉદ્દેશ છે. ન્યાયસત્ર આદિ ગ્રંથોમાં આ પહિતનું અનુસરણ જેવામાં આવે છે. પ્રતાપનામાં પણ પ્રારંભમાં તેનો વિષયવિભાગ (સત્ર ર) પ્રતાપના આદિ ૩૬ પટોમા ઉદ્દેશરૂપે નિર્દેષ્ટ છે. અને પછી તે ક્રેમે ૩૬ પદ ગત એક્ક વિષયનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યુ છે.

સામાન્ય નિયમ એવો છે કે ઉદેશમાં જે ક્રમ નિર્દિષ્ટ હોય તેનું જ અનુસરણ નિરૂપણમાં કરવામાં આવે છે. આ ગ્રંથમાં ૩૬ પદોનું નિરૂપણ નિર્દિષ્ટ ક્રમે જ કરવામાં આવ્યુ છે. પરંતુ વિષ્યતિ રૂપણ પ્રસંગે આ પ્રથ લક્ષણ પ્રધાન નથી. પણ વિભાગ પ્રધાન છે. એટલે કે વિષયન નિરૂપણ પ્રથમ લક્ષણ કરીને કરવામાં આવ્યું નથી પણ વિભાગ ળતાવવામાં આવ્યા છે અને પાછા તે તે વિભાગોના ઉપવિભાગો અને તેના પણ ઉપવિભાગો એમ માત્ર બેદ-પ્રબેદોનું જ નિરૂપણ છે. બંદોનો જે ક્રમે નિર્દેશ હોય છે. તે જ ક્રમે ઉપબેદોનું નિરૂપણ સામાન્ય રીતે થાય. પણ ગ્રથકાર જ્યાં જે ઉપબેદન નિરૂપણ સહિત હોય છે ત્યાં તે ઉપબેદન નિરૂપણ પ્રથમ કરીને પછી વિસ્તૃત બેદવાળા ઉપભેદનું નિરૂપણ કરે છે. જેમ કે મુત્ર રૂમાં પ્રથમ જીવપ્રતાપના નિર્દિષ્ટ છે અને પછી અજીવ-પ્રતાપના. પણ ચોથા સત્રમાં પ્રથમ અજવ પ્રતાપના કરીને પછી ચૌદમા સત્રથી જીવપ્રતાપનાના પ્રભેદો નિર્દિષ્ટ છે. વળી, તે જ ન્યાયે ૪ થા સુત્રમા રૂપીઅજી વપ્રતાપના પછી અરૂપીઅજી વ-પ્રનાપના નિર્દિષ્ટ છે. છતા પણ પાંચમા સત્રમાં પ્રથમ અરૂપીઅજવપ્રનાપનાનું વર્ણન કરીને પછી છા સત્રમા રૂપીઅજીવપ્રતાપના કરવામાં આવી છે. એ જ ન્યાયે જીવપ્રતાપનાના સત્ર ૧૪માં સસારી અને અસંસારી એવા બે બેદ કરી પ્રથમ સંક્ષેપને કારણે ૧૫ માં સત્રમાં અસંસારીનું વર્ણન કરી પછી સસારી જીવોનું નિરૂપણ ૧૮ માં સત્રથી છે. આવા ક્રમભગનું કારણ, આચાર્ય મલય-ગિરિએ જણાવ્યા પ્રમાણે, અલ્પવકતવ્ય વિષયનું નિરૂપણ પ્રથમ કરીતે પછી બહુવકતવ્ય વિષયતે હાથમાં લેવામાં આવ્યો છે જ તે છે અને તે ઉચિત જણાય છે.

પરિભાષામાં કહેવું હોય તો કહી શકાય કે આ ગ્રંથમાં ઉદ્દેશ, નિર્દેશ અને વિભાગ છે પણ પરીક્ષા નથી. ન્યાયમુત્ર જેવા દાર્શનિક મ્રન્ચોમાં ઉદ્દેશ, નિર્દેશ, વિભાગ ઉપરાંત પરીક્ષા હોય છે, પરંતુ આમાં પરીક્ષાનો અભાવ છે તે ધ્યાનમાં રાખલુ જોઈએ.

### ભગવતી અને પ્રજ્ઞાપના ભગવતી

પાંચમુ અંગ વ્યાખ્યાપ્રહ્મપ્તિ છે છતાં વ્યવહારમાં તે ભગવતીને નામે વિશેષ પ્રચલિત છે.

१४. अक्षापनाधिका, पत्र ७ व— " आदी अल्पवक्तल्यस्वाद अजीवमक्षापनां प्रतिषिपादिषपुः । वणा, शुक्रमो पत्र ८ अ, पत्र १८ व.

પ્રતાપનાને પશુ 'ભગવતી' એવું વિશેષ્ણ આપવામાં આવ્યું છે તે તેની વિશેષતા સચવે છે. ભગવતીમાં પ્રતાપનાસવનાં ૧, ૨, ૫, ૬, ૧૧, ૧૫, ૧૭, ૨૪, ૨૫, ૨૬ અને ૨૭ મા પક્ષેમાંથી વિષ્યાની પૂર્તિ કરી લેવાની ભલાભણ કરવામાં આવી છે. 'તે તે સચવે છે કે તે તે વિષ્યોની પ્રતિપાતાઓ વધારે વ્યવસ્થિત હતી. તેથી ભાવકું, પ્રતાપનામાં ભગવતીની ભલાભણ નથી, એ પણ એમ સચવે છે કે, જેકે પ્રતાપનાની આધાર અંગ સચ છે હતાં, વિષ્યાનિકૃષ્ણ પ્રતાપનામાં વધારે વ્યવસ્થિત રીતે કરવામાં આવ્યું છે, તેથી પ્રતાપનાના વિષ્યની પૂર્તિ અન્યત્રથી કરવાની જરૂર ભાવી થતી નથી.

મહાયાન જોંદ્રીમાં પ્રતાપારમિતા વિષે લખાયેલ ગ્રયોનું પણ સર્વાધિક મહત્ત્વ હોઈ વ્યષ્ટ-સાહસિકા પ્રતાપારમિતા ગ્રંથનો માત્ર ભગવતી એવા નામે પણ ઉદલેખ થતો. એમ અહીં નોંધતું જોઈએ—જુઓ, શિક્ષાસમુન્ચ્ય, પ. ૧૦૪, ૧૧૨ ઇત્યાદિ અને પૃ ૨૦૨ (સચી).

### પ્રતાપના અને છવા છવા ભિગમ<sup>૧૬</sup>

પ્રજ્ઞાપતામાં જગ અને અજીવતી પ્રતાપતા છે (સત્ર-3) અને જવાજવાબિગમમાં બગ અને અજીવતો અભિગમ છે. પ્રતાપતા અને અભિગમ શખ્દની ભાવાર્ય એક જ છે. બને એ અગલા સંશે છે. અને ભે કે પરિવૃદ્ધ ભન્ને 'અપપતા' ત્યારે રચાય છે. પ્રતાપતા સૌથા અંગ સમલાવતા ઉપાંગ તરીકે મધ્યકાળમાં ગણાયું અને જીલાજીલાબિગમ સ્થાત તામના ત્યાન આત્રના લુધાંગ ગણાયું. બનેની વિવય-મુખ્ય વિવય-એક જતાં એકને સ્થાત સાથે અને બીબને સમલાય સાથે બેંગલામાં આવ્યું તેના કાંઈ ઐતિહાસિક ક્રમ જેવું છે કે તહી એ ત્યાલાલું જરી છે.

છબાછવાભિયમનો મુખ્ય વિષય છવ-અછળ પ્રાફેશમાં પ્રતાપતાની જેમ જ ચર્વન છે. કરવામાં આવ્યું હો છવાનું અને ખેતા પ્રાફ્ષ અછવાનું નિરૂપણ કરીને પછી જ છવાનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. છવાને રૂપણનો ક્રમ છબાછવાનિજામાં-સમય ક્રયમાં-તૈના જે વિવિધ પ્રક્રારે બેદો છે તેને મુખ્ય રાખીતે છે. એરલે કે પ્રથમ સંસારી છવોના બે બેદોથી માંડી દશ બેદોનું વર્ણન છે. આમ છવાદયા- ત્રિક્ષમમાં એદોને મુખ્ય રાખીતે તિરૂપણ ક્રમે ક્રમે આગળ વધે છે અને અંતે સર્વ છવોના દશે લેદોના વર્ણનમાં તે સમામ થાય છે. એક બાબત ખાનમાં રાખલી જરૂરી છે કે સ્થાનાંગમાં પણ દશ સ્થાનો છે, એટલે કે છવ-અછવતે લગતી એક, બે, ત્રણ એમ દશ સુધીતી ભાવતો તેમાં સંખ્યામે છે, એટલે કે છવ-અછવતે લગતી એક, બે, ત્રણ એમ દશ સુધીતી ભાવતો તેમાં સંખ્યામે છવા છવતા અને પછી સર્વ છવા છવાનિજગમાં છવા છે. આમ એથી દશે તિરૂપણ બંગમાં સરસું છે. સંભવ છે કે પ્રસાપના અને છવા છવાનિજગમાં છવા છવાની ચર્ચા તેમાન છે છતાં આ પ્રકારે બેધી માંડી દશર્શ નિરૂપણ માન અને છવા છવાનિજગમાં છવા છવાની સર્મા સરમું હોઈ તે બરોને અંગ અને ઉપાંગ તરીકે અથવામાં આવા છે.

પણ આપણી મુખ્ય સમસ્યા એ છે કે **પ્રજ્ઞાપના** અને **જવાજવાબિગમમાં કાંઈ** ઐતિહાસિક ક્રમ સ્થાપી શકાય છે કે નહીં; તેનું સમાધાન તો હજી બાકી જ ર**હે** છે. જીવાજવા-

૧૫ જુઓ ભગવતીસાર, પૃ. ૨૯૧, ૩૧૨, ૩૧૧-૧૨, ૩૯૧-૭, ૪૦૪, ૪૫૭, ૧૨૭, ૧૮૦, ૭૨૭.

પ્રસ્તુતમા ટેવચઢ લાલભાઇના ઇ. સ. ૧૯૧૯ના છવાછત્રાભિગમના આવૃત્તિના સૂત્રાંકો આપવામાં આવ્યા છે

ભિગમમાં પ્રતાપના અને તેનાં પદોનો ઉલ્લેખ અનેકવાર છે. (સત્ર ૪, ૫, ૧૩, ૧૫, ૨૦, ૩૫, ૩૬, ૩૮, ૪૧, ૮૬, ૯૧, ૧૦૦, ૧૦૬, ૧૧૩, ૧૧૦, ૧૧૯–૧૨૨); વળી, ૧૫૦ મામીય (સત્ર ૧૧૧) સત્રોનો પણ જ્લેખ છે. એમાંથી ઓપપાતિકનો ઉલ્લેખ તો આગમોના લેખન કાળનો ઢોવો ભેઈએ, એટલે કે વલભીવાચનાના કાળમાં તે સગવડ ખાતર કરવામાં આવ્યો છે. એમ માની શક્ય છે. પરંતુ પ્રતાપનાનો ઉલ્લેખ પણ તે જ કાળ કરવામાં આવ્યો છે કે સ્થમિતાએ જ કર્યો છે તે નક્કી કરવા માટે તે ભેરું, પૌર્વાપર્ય અન્ય પ્રકારે નક્કી કરવા મોટે તે ભેરું, પૌર્વાપર્ય અન્ય પ્રકારે નક્કી કરવા મોટે તે ભેરું, પૌર્વાપર્ય અન્ય પ્રકારે નક્કી કરવા ભરેરી છે.

જગાજવાબિગમની સામાન્ય રચના એવી છે કે તેમાં કમે ક્રમે જ્વાનેદોનું નિરમણ અને તે બેદોમાં તે તે જીવની રિચીત, આંતર, અલ્લપભુત આદિનું નિર્ફષણ કરવામાં આવ્યું છે. સામાન્ય તેતિ એમ કહી શકાય કે સમગ્ર ગ્રથ એ વિભાગમાં વહેંચાઈ જાય છે. પ્રથમ વિભાગમાં ચ્છવનું અને સસારી જીવનો સામાં જ્વાને એને સામાં જીવનો અને સામાં જીવનો સમાચેશ જાતો અને સામાં જીવનો સમાચેશ ચાય એવી રીતે નેદનિરમણ છે. તે તે એ એદ, ત્રણ એદ ઇત્યાદિ દશ બેદોનું નિરમણ કરની વખત તેના સ્થિતિ ત્રચેરે ભાવતોનું કથ્ય કરવામાં આવ્યું છે. પેલ્યું પ્રધાન કરવામાં આવ્યો છે, અને એદનિરમણ માત્ર પ્રથમ પ્રથમ પદમાં કરવામાં આવ્યો છે. એન્ડ લે કે જીવ-ચ્છલના બે ભેન્ય જેવી છે તેનું સમયસ્યાદ્ય ચિત્ર પ્રથમ પ્રથમાપાયમાં મળી સ્થે છે. તે ત્રાર પછીનાં પર્યોમાં જીવનો કર્યો છે તેનું સમયસ્યાદ્ય ચિત્ર પ્રથમ પ્રથમાપાયમાં મળી વિચાર છે. સારાર્શ કે તે તે જીવનેદની રિચીતે આદિની વિચાર તે તે જીવનેદના વર્ણને પ્રસંગે આપણે જીવાજીવાબિગમમાં જાણી શક્યો પણ કરીઓ છીએ. વળી, જે અનેક વિયાનીની ચર્ચા આપણે જીવાજવાબિગમમાં જાણી શક્યો છે, તે સર્વ વિયાની ચર્ચા જીવાજવાબિગમમાં ત્યી— આમ નિર્ફાય વ્યાપની ત્યાં જીવાજવાબિગમમાં ત્યી કર્યો છે જે જુ ઉપરાંત, પ્રશાપનાય તરાવૃત્રવારનું પણ આધિસ્ય છે.

આ ઉપરથી સહેજે એમ માનવા મન ચાય છે કે જીવાજવાબિગમની રચના પ્રતાપનાથી પૂર્વે કદાચ થઇ હશે. અને તેમાં પ્રતાપનાની ઉરલેખ અગમાં એટલે કે ભગવતીમાં કરવામાં આવ્યો છે, તેમ સંક્ષેપ ખાતર કરવામાં આવ્યો હશે.

વળા, જેમ અંત્ર ગ્રંથોમાં પ્રારંભમાં મગળ નથી દેખાતું તેમ પ્રસ્તુત જીવાજવાબિનમમાં પણ મંગળ કરવામાં આવ્યું નથી, પણ માત્ર એટલું જ કહેવામાં આવ્યું છે કે જિનમત, જિનાનુક મત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત....જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત...જિન્દેશિત....જિન્દેશિત...જિન્દેશિત....જિન્દેશિત....જિન્દેશિત....જિન્દેશિત...જિન્દેશિત....જિન્દેશિત...

પરંતુ પ્રશાપનાના પ્રારંભમાં તો અગળ એટલે કે સિદ્ધ વગેરેને વંદના કરવામાં આવી છે અને પછી જ જિનવરના ઉપદેશને આધારે રચના કરવામાં આવી છે તેવો નિર્દેશ છે. આમ છવાછવ્યાભિગમના પ્રારંભમાં અંગદીવીનું અનુકરસ્યુ છે, જ્યારે પ્રશાપનામાં અંગલપૂર્વક શાસ્ત્ર-રચના શ્રષ્ટ છે. આથી પણ કહી શકાય કે અગલ કરીને જ શાસ્ત્ર રચવાની પહીત શરૂ થયા પછી પ્રશાપનાની રચના શ્રષ્ટ હરી? હત્યારે, સંભવ છે કે, છવાછવાલિગમની રચના તે પહેલાં શ્રદ્ધ ગણે હતી.

### પ્રજ્ઞાપના અને ષદખંડાગમ

પ્રતાપના અને ષટ્ખાંગમ ખરેતું મળ દિશ્વાદ નામના અંગ સરૂમાં છે. એટલે સામગ્રીનો આધાર એક જ છે. બંગ્ને સંગ્રહગ્રથો છે. હતાં પણ બંગની નિરૂપણરીલીમાં જે તેર છે તે સમજવા જેવો છે. પ્રતાપનામાં જીવને કેન્દ્રમાં રાખીતે કર્ક 'પદો' છે, ત્યારે પદ્માં માં કર્મના દ્વારાને કારણે નિષ્પણ ગુણસ્થાનો, જે જીવસમાસને નામે ક્લિકે છે, તેની માર્મણ જીવના માર્મણસ્થાનો મત્યાદિ દ્વારા કરવામાં આવી છે. તે સમાપ્ત થયે કર્યું માં ખાંમાંથી ખુદાખલે બંધવામિત, વેદના, એ ખોંગોમાં કર્મને કેન્દ્રમાં રાખીને જીવની વિચાર છે, એમ કર્લવાય. અને વર્ચયાનામાં પણ કુખ્ય તે ક્રિયું કર્યું જ છે, રેય વર્ચયાની ચર્ચા તે તે સમજવા માટે છે. છઠ્ઠો ખંડ તો મહાબંધને નામે જ ઓળખાય છે, એટલે તેમાં પણ કર્મચર્ચા જ મુખ્ય છે. પ્રતાપનાના ક ર પદીમાંથી દર્મ (૨), કર્યાન કર્યામાં અપાર્યો છે, તેની જ મુખ્ય છે. પ્રતાપનાના ક ર પદીમાંથી દર્મ (૨), કર્યાન કરવામાં આવ્યા છે, તેની તે તે નામનાં 'પદો'માં જે ચર્ચા પ્રતાપનામાં તેવા મળે છે તેથી ઘણી વધારે ચર્ચા—સદ્ભ ચર્ચા—સદ્ભ ચર્ચા—સદ્ભ મર્ચા—સદ્ભાગ માત્રા પત્રી પણી વધારે સ્થો—સદ્ભ ચર્ચા—સદ્ભ ચર્ચા—સદ્ભ મર્ચા—સદ્ભાગ માત્રા તે મળતાના તેમે પ્રતાપનામાં જેવા મળતા પ્રત્યાના સ્થાન તે પ્રત્યો—સદ્ભ મર્ચા—સદ્ભાગ માત્રા મેમ્પલાન તે પ્રત્યો—સદ્ભ મર્ચા—સદ્ભાગ માત્રા સ્થાન નામે સચિત ખોડોમાં છે. આમ પ્રતાપનામાં જયાધાના તે પ્રત્યો—સદ્ભ મર્ચા—સદ્ભાગ માત્રા સ્થાન નામે સચિત ખોડોમાં છે. આમ પ્રતાપનામાં સ્થાપના ત્યાને પાર્ચાન પ્રત્યો—સદ્ભ મર્ચા—સ્થાન માત્રા સ્થાપના તામે સચિત ખોડોમાં છે. આમ પ્રતાપનામાં સ્થાપના તામે સ્થાપના ત્યાને સ્થાપના પાર્થ સ્થાપના ત્યાને સ્થાપના ત્યાને સ્થાપના માત્રા સ્થાપના સ્થાપના સ્થાપના સ્થાપના માત્ર સ્થાપના માત્રાપના સ્થાપના સ્થા

પ્રતાપનામાં અંગસતમાં અપનાવાયેલી પ્રશ્નોત્તરપ્રધાન શૈલી જોવા મળે છે. અને ઘણે પ્રસ્નો તો ગૈતિમ અને લગવાનના જ પ્રશ્નોત્તરો હોય એમ પણ સ્પપ્ટ છે. પરંતુ પટ્પણગમમાં હિફેશ-નિર્દેશ-વિભાગ એ શાસ્ત્રપ્રક્રિયાનું અનુસરણ છે. કવચિત જ પ્રશ્ન અને ઉત્તરો જોવા મળે છે.<sup>૧૭</sup>

પ્રનાપના એક જ આચાર્યની સગ્રહડૃતિ છે, પણ પટ્પંત્રાગમ વિષે તેમ નથી. પ્રનાપનામાં કોઈ ચૂલિકા નથી, પણ પટ્પાગમમાં અનેક ચૂલિકાઓર છેમેરવામાં આવી છે. તે ઉમેરો કોણે ક્યારે કર્યો તે જાણી શહ્યું કર્યો, પણ ચૂલિકા નામ જ સ્વવે છે કે તે પાળ્ળથી ઉમેરવામાં આત્રી છે—સ્ત્રમ ક્યારે કર્યો તે જાણી શહ્યું કરાયો છે કરતા માત્ર જ સ્વવે છે કે તે પાળ્ળથી ઉમેરવામાં આત્રી છે—સ્ત્રમ ક્યારેકાલિક વગેરે આપન પ્રશેષા જેવા મળે છે.

પ્રતાપના મૌલિક સૂત્રકરે લખાયેલ છે, જ્યારે યત્યુખાંગમ સત્ર ઉપરાંત અનુચાંગ = વ્યાપ્યાની સૈલીને પણ અનુચરે છે, કારણ, તેમાં ઘણીવાર અનુચોરમાં દારો વરે વિચારણ કરવામાં આવા છે, જે વ્યાપ્યાની શૈલીને સચ્વે છે; જેમ કે 'અળિઓગણરાળિ' એમ અનેક દારો સત્યાને પછી તે દારોના ક્રેમ વિચારણા છે.' ઉપરાંત કૃતિ, વેદના, કર્મ – જેવા શબ્દોની વ્યાપ્યા નામ, સ્થાપના દ્રવ્ય, ભાવ આદિ નિર્ફ્ષોપ્રે દારા પણ કરવામાં આવી છે, જે જૈનાગમોની નિર્ફ્ષન્તિ-પ્રકારની વ્યાપ્યારીલીનું સ્પષ્ટ અનુસરણ છે.' ' अનુગમ ''ર', ' संतप्रहत्तण ''ર',

૧૭. વડ્ખંડાગમ, પુસ્તક ૮, ' ભંધસામિત્તવિચય' પ્રકરણ જેવા સ્થાનોમાં ક્વચિત પ્રશ્નોત્તરશૈલી છે.

૧૮. ૧૮, ખંડાગમ, યુગલ ૧માં કુલ તવ ચૂલિકા છે, યુસ્તક ૧૦માં એક છે, યુરતક ૧૧માં બે ચૂલિકા છે, યુસ્તક ૧૨માં ત્રણ ચૂલિકા છે યુસ્તક ૧૪મા તો સૂત્ર ૫૮૧મા જ જણાવ્યું છે કે '' ળત્તો ક્લાંદિનાયો ચૂલિયા ગામ'')

૧૯. ષર્મહાગમ, પુસ્તક ૧, સૂત્ર ૫, પુસ્તક ૯, સૂત્ર ૪૫, પુસ્તક ૧૦, સૂત્ર ૧; પુસ્તક ૧૧, સૂત્ર ૧, પુસ્તક ૧૧, સૂત્ર ૧૧, પુસ્તક ૧૩, સૂત્ર ૧૬૫૬.

૨૦. ષદ્રમંડાગમ, પુરતક ૯, સૂત્ર ૪૫થી માંદીને આ પ્રક્રિયા પુરતક ૧૪ સુધી બરાબર જેવા મળે છે.

ર૧. એજન, પુરતક ૧, સૂત્ર છે; પુરતક ૩, સૂત્ર ૧ કત્યાદિ.

૨૨. એજન, પુરતક ૧, સૂત્ર ૭, પુરતક ૯, સૂત્ર ૭૧.

'નિફેસ'ર'<sup>3</sup>, 'વિદ્વાશ'<sup>ર</sup>', (વિમાષા)<sup>રપ</sup> જેવા શબ્દોનો પ્રયોગ પચ્ચુ વ્યાખ્યારીલી પ્રત્યે ઇરારો કરી દે છે.

તત્વાર્થસુત્રમાં જે અનેક પ્રકારે અનુયોગદારોનું પ્રથમ અખ્યાયમાં વર્શન છે તેની વ્યવસ્થા પ્રતાપનામાં હજી થઈ ન હતી તેમ જણાય છે, કારણ, તેમાં પ્રથમ એ અનુયોગદારોને ગણાવીને કોઈ નિરપણ નથી; પતંત્ર પત્પાગમમાં તો આક અનુયોગદારોના નિર્દેશપૂર્લક રેજ રપણ નિરપણ છે. એવાં અનુયોગદારોનો નિર્દેશપૂર્લક રેજ અના આ આ અનુ અનુયોગદારોનું નિરપણ થવા લાપ્યું. તત્ત્વાર્થસ્ત્ર (૧. ૮.)માં સત્તરાંખ્યા હતારિ આકં અનુયોગદારોનું નિર્દેશ છે. આવો કોઈ નિર્દેશ પ્રતાપનામાં નથી. પતંત્ર તેમાં જુદાં જુદાં પદોમાંથી આ અનુયોગદારોનું નિર્દેશ છે. આવો કોઈ નિર્દેશ પ્રતાપનામાં નથી. પતંત્ર તેમાં જુદાં જુદાં પદોમાંથી એ અનુયોગદારોનું હિર્દેશ પ્રતાપનામાં નથી. ઉપયોગ પત્પપાગમમાં થયો છે, જે તે બનેના કાળ વિષે અવસ્ય પ્રકાશ દેકે છે, અને સિદ્ધ કરે છે કે પદ્રપાંગમ પ્રતાપના પછીની જ સ્થા કે સંક્લન દરો.

(१ तिद्याणुवादेण', 'इंदियाणुवादेण', 'कायाणुवादेण' કાર્યાદિ' અભ્દોથી ते ते भागेश्वा-દારીની ત્રચાંની પ્રારંભ કરનાની પહીત પટુ-પાગળમાં સર્વત્ર અપનાવવામાં આવી છે, જેનું અનુસરસ્ પ્રતાપનામાં ક્વચિત જ જોવા મળે છે. માત્ર 'दिवाणुवाएण' અને 'सेत्ताणुवाएण' એ રાબ્દો'ન વપરાયા છે, પણ ગતિ આદિની ચર્ચામાં 'ग्रहअणुवाएण' જેની પ્રયોગ નથી!

પ્રતાપના અને પડ્પંગ્રગમમાં કેટલેક સ્થળે તો નિરૂપણ ઉપરાંત શબ્દસામ્ય પણ છે, જે સ્થય છે કે બંગે પાસે સમાન પરંપરા હતી. નિરૂપણસામ્ય એટલે કે તે તે ભાબતોમાં મતેમાં તો અધિકારો ભેગમાં જેવા મળે જ છે. તેથી તેની જુદી નોંધ લેવી જરૂરી નથી. પણ જ્યાં શબ્દ-સામ્ય રુપષ્ટ છે તેની તોધ લેવી જરૂરી છે.

સામાન્ય રીતે કહી શકાય કે ખત્રે ગ્રંથો ગલમાં લખાયા છે, પરંતુ તેમા ગાથાઓ પણ છે. તે ગાથાઓનાથી કેટલીક તો પારંપરિક સંગ્રહણીગાથાઓ જ ઢોવી જોઈએ, એમ જણાય છે. પ્રતાપનાની ગાથા ન. ૯૯, ૧૦૦ અને ૧૦૧ ષર્મ્યાંગમમાં પણ મળે છે, તે આ પ્રમાણે—

पुस्तक १४, सूत्र १२१ — ''तत्य इमं साहारणहक्वणं भणिदं

स्व १२२ साहारणमाहारो साहारणमाणपाणगहणं च । साहारणजीवाणं साहारणहरूवणं भणिदं ।।

सूत्र १२३ एयस्त अणुगाहणं बहूण साहारणाणमेयस्स । एयस्त जं बहणं समासदो तं पि होदि एयस्स ।।

स्त्र १२४ समगं बकंताणं समगं तेसिं सरीरणिप्यत्ती । समगं च अणुगगहणं समगं उस्सासणिस्सासो ॥

ર૩ એજન, પુસ્તક ૧, સૂત્ર ૮; પુસ્તક ૩, સૂત્ર ૧ ઇત્યાદિ.

ર૪. એજન, પુસ્તક ૧, સૂત્ર ૨, પૃષ્ઠ ૪; પુસ્તક ૧, સૂત્ર ૧, પૃષ્ઠ ૧૪૫; પુસ્તક ૧૪, સૂત્ર ૧.

૨૫. બીઢોમાં વિભાષાને મહત્ત્વ આપનાર મત વૈભાષિક તરાકે નહ્યુતો છે, તેના અહા નોય લેવા એઈએ.

રદ ષડ્ખંડાગમ, પુરુ૧, સ્ર્રુષ, પુરુ૧૫૫.

રહ. એજન, પુરતક ૧, સૂત્ર ૨૪, ૩૩, ૩૯ કત્યાદિ.

२८. अज्ञापना, सूत्र २९३-२२४, २७९-३२४, ३२९-३२६.

યુ.પંપ્રાગમમાં ખ્યાન દેવા જેવી એક વાત એ છે કે તેમાં **મળિવ**ં કહીને આ ગાયાઓ ઉદ્દેશન કરવામાં આવી છે, ત્યારે પ્રતાપનામાં તેવી કોઈ નિર્દેશ નથી. જે કેમે પ્રતાપનામાં ને ૧૦૧, ૧૦૦, ૯૯ છે. અર્થાત ત્રણે ગાયા વ્યુત્કમે પ્રતાપનામાં મળે છે. વળી, પ્રસ્તુત સત્ર ૧૨૨ ગતાયામાં "જક્લાળ મળિવં?" એવી પાક છે, ત્યારે પ્રતાપનામાં ગાયા ૧૦૧ મા " હ્વસ્તુલળ વ્યં" એવી પાક છે. સત્ર ૧૨૩ ગત ગાયા અને પ્રતાપનાગત ગાયા ૧૦૦ એક જ છે, પણ યુ.પંપાગમ કરતાં પ્રતાપનાગત પાક વિશુક છે; ત્યારે યુ.પ્યાગમમાં તે અબ્યવસ્થિત થઈ ગયો છે. સ્ત્ર ૧૨૪ ગતા ગાયા અને પ્રતાપનાગત ગાયા ૯૯ એક જ છે, પણ તેમાં પણ પાક્ષેતરો છે. પ્રતાપનાગત પાક વિશક છે.

प्रतापनामां छ्योना अध्याज्ञुत्वियार प्रसर्ज 'महाइंडय'नो प्रारंक स्थान छे— "अह नेते विस्तृत्वीत्यवर्षु सहार्द्डयं सत्तरस्वामि—सम्बत्योवा गम्भवक्षतिया मणुरहा…" अने अंत स्थाभ छे—" स्वापी विसेसाहिया ९६, संसारया विसेसाहिया ९७, सन्वजीया विसेसाहिया ९८॥" सत्र ३३४.

पर्भागभभां पश् 'महादंडम' छे क. तेभां तेनी प्रारंक आ अभाशे छे—" एसी सम्बन्नीये**म महादंडाजी** कारको भवदि। सम्बत्धोना मणुस्तपञ्जता गन्भोवक्रंतिया" अने अंते "णिगोदजीना विसेसाहिया॥"—पुस्तक ७, सूत्र १-७७।

વિચારણામાં બગેમાં થોડો જે રેટ છે, તે એ કે પ્રતાપનામાં આ અધ્યબદુતરમાં કુલ ૯૮ ભેદો લીધા છે, ત્યારે 'પૂર્યપાગમમાં તેની સંખ્યા ૭૮ છે. આવું કારણ પ્રગેદોનો ગૌણ-પ્રખ્ય ભાવ ગણવું જોઈએ. પણ ખાસ વાત તો એ છે કે બંગે આ વિચારણાને " 'સહાદંહક' એવું એક જ તામ આપે છે, જે બંગેની સામાન્ય પરેપરાનું સરન કરે છે. વળી, પ્રતાપનાગત 'बत्तहस्तास' પ્રયોગ અને પૂર્યપાગમગન 'ક્રાવક્ષો' પ્રયોગ પણ સ્વક છે.

પ્રતાપનાસત્રનુ ભીજું પદ 'સ્થાનપદ' છે. તેમાં નાનાપ્રકારના —એકેન્દ્રિયથી માડીને સિદ્ધતા—છરી લોકમાં માં ક્ષા છે તેનું વર્ણન છે. આ જ પ્રકારનું વર્ણન પડ્યાંગગતના ખીજા ખંડમાં ક્ષેત્રાનુગમ નામના પ્રકરણમાં (પુત્તક ૭, પૃષ્ટ ૨૯૯થી) છે. બેદ માત્ર એ છે કે તેમાં ગતિ આદિ દારો વેડે ક્ષેત્રનો વિચાર છે, જ્યારે પ્રતાપનામાં ક્રમે એકેન્દ્રિયથી મોડી સિદ્ધ સુધીના છવોના ક્ષેત્રનો વિચાર છે. પ્રતાપનામાં નિરૂપણ વિસ્તુન છે, જ્યારે પડ્યાંગગત્માં સંક્ષિમ છે.

પ્રતાપનામાં અલ્પળહુત્વ અતેક દ્વારો વડે વિચારાયું છે. તેમાં જીવ-અજીવ બંધનો વિચાર છે. પડ્ ખામમમાં પણ ૧૪ ગ્રુણસ્થાનોમાં ગત્યાદિ માર્ગણસ્થાનો વડે જીવના અલ્પળહુત્વનો વિચાર છે. જે પ્રતાપતાથી વધારે સહમ છે. ઉપરાંત, પડ્ખાગભ્યમાં માત્ર ગત્યાદિ માર્ગણાની દર્જિએ પહું જે પ્રતાપતાથી વધારે તેવા મોર્ગણ છે. તેમાં પ્રતાપતાના અલ્પળહુત્વની માર્ગણાનાં દ્વારો ૧૬ છે, જ્યારે પડ્ખાગભમાં ગત્યાદિ ૧૪ દ્વારો છે. તેમાંનાં ગત્યાદિ ૧૪ બન્નમાં સમાન છે, જે નીચેની સુચીથી જાણવા મળે છે—

२६ પર્પોહાતમમાં અન્યત્ર પણ ' महादंडम' શબ્દતો પ્રયોગ છે. —પુસ્તક ૧૪, સૂત્ર ૧૪૩, પૃષ્ઠ ૫૦૧; પ્રસ્તક ૧૧, સૂત્ર ૩૦ માં—' ओगाहणमहादंडमें । ' પુસ્તક ૬, સૂત્ર ૧, પૃષ્ઠ ૧૪૦, ૧૪૨.

૩૦. ષડ્ખંડાગમ, પુસ્તકપ, પૃષ્ઠ ૨૪૧ થી.

૩૧. એજન, યુસ્તક ૭, પૃષ્ઠ પર૦ થી.

| પ્રફાપના               | <b>ષદ્ખંડાગમ (પુ</b> સ્તક છ, પૃષ્ઠ ૫૨૦) |
|------------------------|-----------------------------------------|
| ૧. દિશા <sup>હ ર</sup> |                                         |
| ર. ગતિ                 | ૧. ગતિ                                  |
| ૩. ઇન્દ્રિય            | ૨. ઇન્દ્રિય                             |
| ૪. કાય                 | ૩. કાય                                  |
| પ. યોગ                 | ૪. યોગ                                  |
| <b>૬. વેદ</b>          | પ. વેદ                                  |
| ૭. કેષાય               | <b>૬.</b> કપાય                          |
| ૮. લેશ્યા              | ૧૦. લેસ્યા                              |
| ૯. સમ્પકત્વ            | ૧૨. સમ્યકત્વ                            |
| ૧૦. ગાન                | ৩. ৱান                                  |
| ૧૧. દર્શન              | <b>૯</b> . દર્શન                        |
| ૧૨. સયત                | ૮. સંયમ                                 |
| ૧૩. ઉપયોગ              | -                                       |
| ૧૪. ચ્યાહાર            | ૧૪. આહારક                               |
| ૧૫, ભાષક               |                                         |
| ૧૬. પરિત્ત             |                                         |
| ૧૭. પર્યાપ્ત           | _                                       |
| ૧૮. સ્ક્રમ             | _                                       |
| ૧૯. સરી                | ૧૩. સંસી                                |
| ૨૦. ભવ                 | ૧૧. ભવ્ય                                |
| ૨૧. અસ્તિકાય           | -                                       |
| ૨૨. ચરિમ               | _                                       |
| ર૩. જીવ                | _                                       |
| ૨૪. ક્ષેત્ર            | -                                       |
| ૨૫. બધ                 | _                                       |
| ૨૬. પુદ્દગલ            |                                         |

ધ્યાન દેવાની વાત એ છે કે પ્રતાપના અને ષર્ખાગમ બન્નેમા આ પ્રકરણને અંતે 'મહાદંડક' છે.—જુઓ પુસ્તક ૭, પૃષ્ઠ ૫૭૫.

પહેલાં જણાવ્યા પ્રમાણે આ મહાદંકમાં ૯૮ જીવબેદો પ્રતાપનામાં છે; ત્યારે યર્પ્યા-ગમમાં પડ છે. ઉપરતી સ્થીયી એ પણ જણાય છે કે વિચારણીય દારોની સંખ્યા પણ પ્રસ્તુત પ્રકરણમાં પ્રતાપનામાં વધારે છે. આ ઉપરયી કહી શકાય કે પ્રતાપનાનું પ્રસ્તુત પ્રકરણ વિચારણાનો વિકાસ સથવે છે, ત્યારે યર્પ્યાગમમાં તે પ્રકરણ તેયી જૂતી પરંપરા પ્રમાણે સ્વીકારી લેવામાં આવ્યે છે.

ખરી વાત એવી જણાય છે કે પ્રથમ જીવસ્થાન નામના ખંડમાં ૧૪ ગ્રુહા્સ્થાનમાં ૧૪ ગત્યાદિ માર્ગહ્યાસ્થાનો ઘટાવ્યાં છે, પરંતુ ખીજા ખંડ ખુદ્દાબંધમાં પ્રક્રિયા બદલાઈ જાય છે. તેમાં

૩૨. પ્રજ્ઞાપના, પદ ૧૮ માં પણ ચ્યામાંના ૧, ૨૪–૨૧એ વિના ૨૨ ક્રારોમાં વિચાર છે. —સૂત્ર ૧૨૫૯.

બંધક = જીવ આદિનો વિચાર ૧૪ માર્ગણાસ્થાનોમા કરવામાં આવ્યો છે. તેમા ગુણસ્થાનને લઇ તે વિચાર નથી. આથી પ્રતાપના અને વડુખંગગમની શૈલી આ પ્રકરણમાં એક્જેવી છે.

તેવી જ રીતે જીવની સ્થિતિનો વિચાર અનેક રીતે વર્ટ્પાંગમમાં છે. તેમાંથી કાલાનુગમમાં (પુસ્તક છ, પૃષ્ઠ ૧૧૪થી) જીવોની કાલસ્થિતિ ગત્યાદિ ૧૪ દ્વારો વડે વિચારાઈ છે. પરંતુ પ્રતાપનામાં ૨૪ દંડકને નામે ઓળખાતા જીવના મુખ્ય ૨૪ બેદો અને તેના પ્રબેદોને લઈને કાલ-વિચાર છે. —પ્રતાપના, સ્થિતિપદ ચોંયુ.

આ જ પ્રમાણે ' અવગાહના ', ' અંતર ' આદિ અનેક બાયતોની સમાન વિચારણા બન્નમાં છે, પરંતુ તે વિષે વિશેષ લખવાનુ મોકુક રાખી અત્યારે એટલું જ સરવવું બસ થશે કે આ બન્ને સથોતી શક્ત દર્ષિયી તુલના કરવા જેવી છે અને તેથી જૈનોના છવ્યવિચારમાં અને કર્માવચારમાં કર્મ કર્મ કે મે વિચારવિકાસ થયો છે તે જાણવાનું એક સુદદ સાધન આ બન્ને ત્રથો છે, એ પ્રત્યે ખાત દોરવા આટલ લખ્ય છે.

વળા, બન્નેની એક બીછ સમાનતા પણ આશ્ચર્ય ઉપનવે તેવી છે. ગત્યાગતિની ચર્ચામાં જ બન્નમાં તિઘેશ્વ, ચક્ષતા, બલેદલ, વાશુંદેવ પક્તી પ્રાપ્તિની ચર્ચા છે. —પ્રતાપના, સત્ર ૧૪૪૪– ૧૪૬૫. પટ્પાગમ, પુસ્તક ૬, ચુત્ર ૨૧૬, ૨૨૦ દાત્વાદિ. પણ પ્રતાપનામાં માડીલેક પદ વિગેષ છે અને સ્તૃત્યદ પણ વિશેષ છે.—પ્રતાપના, સત્ર ૧૪૧૬–૧૯.

જેમ પ્રતાપનામાં નિર્ણુતિની અનેક ગાથાઓ છે, તેમ પટ્ષ્યાગમમાં પણ તે ગાથાઓ મળા આવે છે તે સચવે છે કે નિર્ણુતિનમાં સમાન પરપરામાંથી ગાથાઓ સઘરવામાં આવી છે. આવી નિર્ણુતિ વિષે સ્વતંત્ર વિચાર કરીને તેમાં આચાર્ય લત્યાદ, તે પ્રથમ હોય કે ખીતા, તેમની ગાથાઓ કેટલી અને તેમને પરંપરાપ્રાપ્ત કેટલી 2—જુઓ પટ્ષ્યાંગમમાં ગાથાગતાં, પુસ્તક ૧૭ મા સત્ર ૪, ૫ ૬, છ, ૮, ૯, ૧૨, ૧૩, ૧૫, ૧૬ દોત્યાદિ અને આવશ્યકનિર્ણૃતિ, ગાથા ૩૧ થી: વિશેશાવયક ગાથા ૬૦૪ થી.

પ્રતાપના ઉપાંગ એ આર્ય શ્યામાચાર્યની રચના છે. પરંતુ તેનો અર્થ એવો નથી કે તેમાની બધી જ બાબનો તેમણે પોતે જ વિચારીને રજૂ કરી છે. કારણ, તેમનું પ્રયોજન તો શ્રતપરંપરા-માથી હુકીકતોનો સુત્રહ કરવાન અને તેની માત્ર ગોધવણી અમુક પ્રકારે કરવી એ હતુ. આથી આપણે જોઈ શકોએ છીએ કે પ્રારંભમાં પ્રથમ પદમાં જવના જે અનેક બેદો જણાવ્યા છે. તે જ બેદોમાં એટલે કતે બધા જ બેદોમાં દિતીય 'સ્થાન' આદિ 'દારો'-બાબતોની ઘટના તેઓએ રજ કરી નથી. સ્થાન આદિ દારોનો વિચાર તેમની સમક્ષ જે રીતે~જે વિવિધ રીતે~તેમની પૂર્વેના આચાર્યોએ કર્યો હતો, તે વિશ્વમાન હતો, એટલે તે તે દ્વારોમાં તે તે વિચારોનો સગ્રહ કરી લેવો —એ કાર્ય આર્ય શ્યામાચાર્યનું હતુ. આથી 'સ્થાન' આદિ દ્વારોમાં થયેલ વિચાર યદ્યપિ સર્વ 💆 જીવોને સ્પર્શે છે. પણ નિવરણ એટલે કે જીવના ક્યા બદોમાં તે તે દારોનો વિચાર કરવો. તેમાં એકમત્ય નથી, તે તે દ્રારોના વિચારપ્રસાગે જીવોના ક્યા ક્યા બદ-પ્રબેદોનો વિચાર કરવો તે. તે તે વિષયના નિરૂપણની સરલતાની દર્ષિએ થયું છે. જો એક જ વ્યક્તિ પોતે જ બધુ વિચારીને નિરૂપવા ખેસે તો જુદી રીતે જ વર્ણવી શકે એમ સંભવ છે, પણ આમાં એમ નથી બન્યું. આમાં તો જુદા જુદા આચાર્યોએ જુદે જુદે કાળે જે જે વિચાર કર્યો, તે પરંપરાથી આર્ય શ્યામાચાર્યને પ્રાપ્ત થયો અને તે વિચારપરંપરાને તેમણે આમાં એકત્ર કરી છે. આ દર્જિએ વિચારીએ તો પ્રનાપના એ તે કાળની વિચારપરંપરાનો વ્યવસ્થિત સંગ્રહ છે. આ જ કારણ છે કે જ્યારે આગમોન લેખન થયું ત્યારે તે તે વિષયની સમગ્ર વિચારણા માટે પ્રનાપના જોઈ લેવાની ભલામણ કરવામાં આવી.

જૈન આગનના મુખ્ય મે વિષયો છે—જીવ અને કર્મ. એક વિચારણાનો ઝોક એવો દેખાય છે કે તેમાં જીવને મુખ્ય રાખીને તેના અનેક વિષયો, જેવા કે તેના કેટલા પ્રકાર છે, તે ક્યા રહે છે, તેનું આયું કેટલું છે, તે નરીને એક પ્રકારમાંથી બીજા ક્યા પ્રકારમાં જઈ દર્શ છે કે તે તે પ્રકારમાં આવી શકે છે, તેની ઇન્ડિયો કેટલી, વેલ કેટલા, તાન કેટલાં, તેમાં કર્મ કયાં—ઇન્લાહિની વિચારણા ચાય છે; પરંતુ બીજા પ્રકારની વિચારણાનો એક કરેને મુખ્ય સખીને છે, તેમાં કર્મ કેટલા પ્રકારના અને તે વિવિધ પ્રકારના જીવોના વિકાસ કે દૂષસમાં કેવો ભાગ ભજવે છે—આવો વિચાર મુખ્ય આવે છે. આથી આમાં જીવના વિકાસમને લક્ષીને ૧૪ ગુણસ્થાનો, જે જીવસમાસને નામે ઓળખાયાં, તેની માર્ગણા—સૌધ માટે ચીંદ માર્ગણાસ્થાનો નાક્ષી કરવામાં આવ્યાં. આ માર્ગણાસ્થાનો એટલે કે શોધ માટેનાં દ્વારો તે જીવોના ગતિ આદિને કારણે થતા વિવિધ પ્રકારે હોટ છે.

પ્રથમ પ્રકારના ઝોકનુ દર્શન્ત **પ્રજ્ઞાપના** પૂર્વ પાડે છે. અને દ્વિતીય પ્રકારનો ઝોક પ્રાચીન કર્મપ્રકૃતિ આદિ કર્મસાહિત્ય, પડ્ખડાગમ વગેરેમા જોવા મળે છે.

વસ્તસ્થિતિ આવી હોઈ પૌર્વાપર્યની વિચારણા ધણી કહેણ બની જ્વય છે. પદરમી શતાળદી ંક તે પછી પણ જ્યારે સ્થાનકવાસી પરંપરાએ અગમોની વિચારણાને ભાષામાં થોકડારૂપે રજ કરવા પ્રયત્ન કર્યો. ત્યારે એના એ જ માર્ગણાદારો વગેરે બાલ જીવને સરલ રીતે સમજ્તય એવી રીતે રજૂ કર્યા અને અગ ગળાતા સ્થાનાંગમાં પણ તે જ સખ્યાને મુખ્ય રાખીને હુપીકતા રજૂ કરવામાં આવી છે. પણ જે કાળન સ્થાનાંગ છે તે જ કાળમાં જટિલ રીતે પણ છવ અને કર્મની હડીકતો ૨૧૪ કરવામાં આવી હતી. આથી માત્ર વિષયનિરૂપણની સરલ કે જટિલ પ્રક્રિયા અથવા તો વિષયની સહમ કે ગંભીર ચર્ચા જોઈ તે પૌર્વાપર્વનો વિચાર નિર્ણાયક બની શકે એમ નથી કારણ, એવી રચનાનો આધાર લેખકના પ્રયોજન ઉપર છે, નહીં કે તેમાં ચર્ચાતા સક્ષ્મ કે સ્થલ વિષય ઉપર, આથી પ્રનાપના કરતાં પટખાગમની ચર્ચા ઘણી જ આગળ વધી ગયેલી જુણાય છે. છતા પણ માત્ર તે બન્નેમાં ચર્ચિત વિષયની સુક્ષ્મતા કે સ્થલતા ઉપરથી તેમના પોર્વાપર્યને નક્કી કરવામાં ગભીર અલ થવા સભવ છે. આ થી ક્રોઈ બીજો જ માર્ગ લઈને તેવા ગ્રંથોનો નિર્ણય રવતત્ર રીતે કર્યો પછી જ તેમનું પૌર્વાપર્ય નક્કી થઈ શકે. બન્ને પ્રકારના સાહિત્યનું મૂળ ખત્રેને મતે દર્ણવાદ છે. આથી દર્ણિવાદના જ વિષયને અનેક રીતે. અનેક પ્રયોજન સિદ્ધ કરવા, અતેક આચાર્યોએ નિરૂપિત કર્યો છે. આ પણ એક મુશ્કેલી છે—જેથી પૌર્વાપર્ય નક્કી કરવામાં સ્થલ કે સકમ વિચાર પ્રસ્તુતમાં બાધક બને છે. અન્યથા એ કહેવું બહ સરલ હતું કે પટુખડાગમમાં જે વિચારની સક્ષ્મતા દેખાય છે તે પ્રકારની સક્ષ્મચર્યા પ્રતાપનામાં નથી માટે તે પડ ખડાગમ કરતાં પ્રાચીન છે. પરંત ઉપર જણાવેલી મશ્કેલીને કારણે માત્ર ચ્યા દ્લીલને અપધારે પ્રતાપનાને પ્રાચીન કરાવવું એ અયોગ્ય જણાય છે. તેથી તે માર્ગ છોડી દેવો એ જરૂરી છે. અને પટખડાગમ અને પ્રતાપના—એ બેમાં કોર્ણ પ્રાચીન એની વિચારણા જદી જ રીતે કરવી જરૂરી છે. એ કર્યાપછી ઉક્ત દ્વીલનો ઉપયોગ થઈ શકે.

એક વાત તો નિશ્વિત જ છે કે પટ્ષ્યાગમમાં-તેના કેટલાક ભાગોમાં-જે પ્રકારે અનુષોગ-દારસત્રમાં અનુગોગદાર વડે વ્યાખ્યા કરવાની પહીંત એટલે કે નયનિક્ષેપ આદિ પહીંત દારા વસ્તુનિરપણ કરવાની જે પહીંત મળે છે, તેનું જ અનુસરણ રપષ્ટ છે. એવું કાંઈ જ પ્રતાપનામાં નથી, એ બાબત પ્રતાપનાની પટ્ષ્યાગમ કરતાં પ્રાચીનતા નિર્વેષાદપણ સિદ્ધ કરે છે. વળી, પ્રતાપનાની સમય, આગળ જણાવવામાં આવશે તે પ્રમાણે, ઇત્લેસન પૂર્વને જ છે; ત્યારે પટ્ખુંશગમની રચના વીર નિર્વાણ પછી ૬૮૩ (ઈ. ૧૫૬) વર્ષ પછી જ ક્યારેક થઇ છે. તેથી તો નિર્વિદારપણે કહી શકાય કે પ્રતાપના એ પટ્ખાંશગમથી પૂર્વવર્તી જ છે.

વળા, ૧૪ જીવરસ્યાન, ૧૪ ગુણુસ્યાન જેવી સ્થિર પ્રક્ષિયા જે કાળમાં નિશ્ચિત થઈ, એટલે કે વિચારણાનાં અનેક દ્વારા વડે પૂર્વકાળે જે વિચાર થતો હતો તેને સ્થાને ૧૪ જીવરસ્યાન અને ૧૪ ગુણુસ્યાન હતિ સિંદ્યાર સ્ટવાની પહતિ જે કાળે સ્થિત ચંદ, ત્યાર પછીના કાળે તેનુ અનુસરણું બરાબર થયું છે. આવી કોઈ નિશ્ચિત પરંપરા પ્રતાપનામાં દેખાની નથી, પરંતુ પડ્ખંકા-ગમમાં સ્પષ્ટ છે. આવી સિદ્ધ થઈ શકે છે કે પ્રતાપના કરતાં પડ્ખંકાગ એ પછીના કાળની સ્થતા પર પણ એ અને ૧૨ ત્યાર પણ એ અને ૧૨ ત્યાર છે, એટલે પ્રતાપનાને મુદ્ધપંકાગમથી પૂર્વવર્તી પ્રથ માનવી જરૂરી છે.

### પ્રતાપનાના કર્તાઅને એમતો સમય

પ્રતાપનાના મૂળમાં તો ક્યાંય તેના કર્તાનો નિર્દેશ નથી. પણ તેના પ્રારંભના મગલ પછી મે ગાયાઓ છે, જેની વ્યાપ્યા આચાર્ય હરિલદે અને આચાર્ય મલયગિરિએ પણ કરી છે. છતાં તેઓ બન્ને તે ભન્ને ગાયાઓને પ્રદ્વિપ્ત જ માને છે. તે ગાયાઓમાં આર્ય સ્થામાચાર્યનો કર્તા તરી કે ઉદલેખ છે. એટલે આચાર્ય હરિલદના સમયપૂર્વે પણ પ્રતાપના સ્થામાચાર્યની કૃતિ તરી કે પ્રસિદ્ધ દત્તે એમ માની શકાય.

આચાર્ય મલયનિરિએ તો તેમને વિષે "મળવાનું આવેદવામોડિક દૃષ્યમેન શરૂર સ્વયત્તિ" (ટીકા, પત્ર પત્ર) "ક્વેવામાંને પ્રાવનિવસ્ત્ર" (ટીકા, પત્ર પત્ર), "ક્વેવામાંને પ્રાવનિવસ્ત્ર" (ટીકા, પત્ર પત્ર), "ક્વેવામાંને પ્રાવનિવસ્ત્ર" (ટીકા, પત્ર કડપ), "આવતાર્યક્રવામાં ત્રાવનિવસ્ત્ર" (ટીકા, પત્ર કડપ), "આવતાર્યક્રવામાં ત્રાવનો" (ટીકા, પત્ર કડપ), કે કહ્યાદિ પ્રયોગોમાં ભગવાનનું પદ આપી દીધુ છે, તે તેમનું મહત્ત્વ સ્થયે છે. ઉક્ત મે પ્રતિપત્ત યાચા ઉપરથી પત્ર ફરિલા સાથ છે કે આવે સ્થામ વાચકરેવામાં થયા છે અને તેઓ પ્રત્યુત્રનમાં વિશાદદ હતા. પ્રમાપાનાની સ્થનામાં તેમણે એવા પ્રકારની કુશળતા દેખાડી છે કે અંગ-ઉપાંગમાં પત્ર અનેક દિવાની ત્રિસ્તુત સર્ચો માટે પ્રતાપત્તિ ભલામણું કરવામાં આવી છે.

ન-દોસત્રની પદાવલીમાં સુધર્માથી માંડીને એક પછી એક જે નામો વ્યાપ્યાં છે તેમાં ૧૧ મું નામ "बंदिमो द्वारियं च ब्राम्ब"—એ પ્રકારે આર્ય સ્થાપનું નામ આવે છે અને તેમને હારિત ગોત્રના ગણાવ્યા છે. પરંતુ છતા પ્રતાપનાના પ્રારંશની પ્રક્રિય ગાથામાં તેમને વાચકરંવામા ૨૩મા જણાવ્યા છે તેને અનુસરીને આચાર્ય મલયગિરિ પણ તેમને ત્રેવીસની પાટે ગણે છે. એમાં માત્ર ૨૩માં પાટનો નિર્દેશ છે, પણ સર્ધમાંથી સ્થાપનાર્યા કાયીનાં નામો વિધેની કોઈ નોંધ નથી.

પારાવિલ્મો ઉપસ્થી ત્રણ કાલકાચાર્ય થયાની હામત ભાગુવા મળે છે. એક કાલક જેઓ વિ નિર્વાણ ૩૦૫ મા રહ્યું પામ્યા (ધર્મસાગરીય પદાવલી પ્રમાણ; જ્યારે ખરતરઅચ્છીય પદાવલી પ્રમાણ; જ્યારે ખરતરઅચ્છીય પદાવલી પ્રમાણ—' आवः प्રशासनाइन्हें स्थल अभे तिगोदिक्तात्वस्त दयामावार्यास्तामा । च तु वीरात ३७६ वर्षकांतः). ગાન ગર્દાસતલો સ્ટેલ્ક કાલકાચાર્ય વીર નિર્વાણ પ્રયત્ર માં થયા – વિક્રમ પૂર્વ ૧૭ માં. અને તીનન વીર નિર્વાણ ૯૯૩ – વિક્રમ પર ૩ માં થયા, જેમણે સ્વત્સરી તિથિ પાંચમની ઓય કરી.

<sup>33.</sup> આ ઉલ્લેખોની શ્રી પ બેચરદાસજીએ બગવનીસૂન, ઉત્તીય ખંડ, પૃષ્ઠ ૧૩૫ માં પ્રજ્ઞાપના વિયેની તેમની દિષ્પણામાં નોષ લીધો છે.

આ ત્રણમાંથી પ્રથમ કાલક અને શ્યામાત્રાર્થ, જેમણે પ્રશાપનાની સ્થના કરી, તેઓ એક છે એવી પરંપરા પટાવલીઓમાં જણાય છે. પરંતુ પટાવલીમાં તેમને રકમું સ્થાન અપાયું નથી; જ્યારે ઉત્ત પ્રહિપત ગાયામાં તેમને રકમી પાટે ગણવામાં આવ્યા છે. આથી પાટ વિયેનો ઉદરીખ ગૌયુ કરીને જ તેમના સમયનો વિચાર કરવો જરૂરી બને છે.

અંતિમ કાલક, જેઓ વીર નિર્વાણ ૯૯૩ = વિક્રમ પરગ્રમાં થયા, તે તો પ્રતાપનાના કર્તા સંભવી શકે નહિ, કારણ, નદી, જે વીર નિર્વાણ ૯૯૩ = વિક્રમ પરગ્ર પહેલાં જ રચાયું છે, તેમાં પ્રતાપનાને આગમસૂચીમાં સ્થાન મત્યું છે.

એટલે પ્રથમ બે કાલકમાંથી ક્યા કાલક તે સ્થામાચાર્ય છે તે પ્રશ્નનું નિરાકારણ બાકી રહે છે.

ડૉ ઉમાકાન્તને મતે જે તે ખંગે કાલકને એક માનવામાં આવે તો અગિયારમાં પાટે હિસ્સ્મિત સ્યામાચાર્ય અને ગર્દોભહાંચહેદક કાલક આપે એક દરે છે. પદાવલીમાં જ્યાં તે ખાંગેને જુદા ગપ્યા છે, ત્યાં પાંચુ એકની તિથિ વીર ૩૦૬ માં બીજની ૪૫૩ છે. ખરી રીતે ૩૦૬ માં 'જાત' છતાં તે તેમની મૃત્યુતિથિ જ અન્યત્ર ગચ્યુષ્ઠિ, તે જ પ્રમાણે ખીજન કાલકની ૪૫૩ એ મૃત્યુતિથિ જ દરે. એટલે તે બંગેના સમયમાં બહુ ફેર નથી. 'જાત:' જેમનું તેમ માનીએ તો-પાચુ ખરેમાં માત્ર ૭૦૦ વર્ષનો ફરક છે. એટલે ગમે તેણે પ્રેતાપતા રચ્યું હીય, ચાઢે તેઓ પ્રથમ કાલક ઢોય કે બીજ, અગર ખંગે એક ઢોય, પાચુ તે વિક્રમ પૂર્વે થતાર કાલકની રચના છે—એટલું તો નિશિત રેપે કહી જ કાકાય છે.

પ્રનાપનામાં જે કેટલીક ગાયાઓ મળે છે તેમાંની કેટલીક સુત્રકૃતાંગ, ઉત્તરાખ્યયન, આવશ્યક અને આચારાંગનિર્યુક્તિમાં પણ મળે છે. તે વિષે કાંઇકે તુલના કરવી જરૂરી ઢોઈ નીચે કેટલીક ગાયાઓની તલના આપવામાં આવે છે :

| પ્રગ્રાપના      | સુત્રકૃતાંગ      | ઉત્તરા૦ અ. ૩૬ | આચારાંગનિર્યુક્તિ |
|-----------------|------------------|---------------|-------------------|
| સુરુ ૧૪, ગારુ ૮ | રે. ૩. ૧૯. ગાળ્ય | ગા૦ ૭૪        | ગા૦ હર            |
| ",, ė           | ,, ,, ર          | ગા૦ ૭૫        | ગા૦ ૭૪            |
| ,, ,, ٩٥        | ""3              | ગા૦ ૭૬        | ગા૦ ૭૫            |
| 99              | ¥                | ગાહ હાહ       | ગાહ હ ધ           |

આચારાંગનિર્વૃક્તિ (ગા૦ હર, ૭૬) અને ઉત્તરાખ્યન (ગા૦ હર)માં રપષ્ટ ૩૬ મેદો હોવાનું જણાવ્યું છે, હતા ઉત્તરાખ્યવનમાં ૪૦ મેદો છે, ત્યારે આચારાગનિર્વૃક્તિમાં ૩૬ જ છે. અને સત્તરુતાંગ અને પ્રત્યાપતામાં ૪૦ મેદો છે. આથી સિદ્ધ થયા છે કે મૂળે ૩૬ તેદો ગયુાતા હતા<sup>3</sup> તેમાં આ ગાયાઓમાં ગ્રાય ઉત્તરવામાં આવ્યા છે. તેથી પ્રત્યાપતામાં તે ગાયાઓ અન્યત્રથી ઉદ્ધુત જ માતવી પડે અને તેમાં સંશોધન થયાનું પહ્યુ માનવું પડે. સરકૂતાંગમાં પશ્ચુ તે જ ગાયાઓ છે. તે ગાયાઓ ફેસીય જેને સ્થાય છે એમ માનવું પડે. તે ગાયાઓ સરકૃતાંગમાં પશ્ચુ ઉદ્ધુત્ર થયા હોય એને સંશ્લ છે. જે પ

૩૪ મૂલાચારમાં (૫૮−૧૨) પણ પૃથ્લીના ૩૬ જ બેદી ગણાવ્યા છે. તેની ગાથાઓ પણ પાઠાંતરી સાથે આવી જ છે

<sup>3</sup>પ સ્વકૃતાગમાં આ ગાયાઓ 6 લ્યુત હોય એમ જણાય છે, કારણ, 'દમાંનો गાણાનો ન્નળુર્વતવાનો' એમ કહીને ગાયાઓ આપી છે. અને અંતે નળા 'વળાનો' વ્યવસાય મોં ગાણાનો નામ સ્વતંત્રત્તાપ નિર્ફાત '—એમ જણાવ્યું છે તુનના કરો, પ્રસાપના, સૃત્ર પપમાં ' પળ્યતિ ળે દમાંનો गાણાનો ન્નળુ गोनवानाનો' એ નામ્ય

નિર્વુક્તિઓ પ્રથમ કે દ્વિતીય આચાર્ય લદળાહુની રચના માનીએ તોપણ તેમાની બધી ગાયાઓ આચાર્ય લદળાહુએ જ રચી હોય તેવો સંભવ ઓછો છે. પણ તેમાં ઘણી સગ્રહણી. ગાયાઓનો સમાવેશ કરી લેવામાં આવ્યો હશે એમ માનવું યોગ્ય યશે. એટલે નિર્ધુક્તિને આધારે પ્રતાપનાના સમયનો વિચાર કરવો યોગ્ય નથી.

ઉત્તરાખ્યપનનું જવાજવિવર્ભાન નામનું ૩૧મ અપ્યયન અને પ્રતાપનાના પ્રથમપદની તુલના કરવાથી એ સ્પષ્ટ શાય છે કે ઉત્તરાખ્યત પછીની ભૂમિકાએ પ્રતાપનામાં જ્વવિચાર કરવામાં આવ્યો છે. આથી ઉત્તરાખ્યપનનું તે અખ્યત્ન પ્રસ્તુત રૂગમાં પ્રતાપનાથી પ્રાચીન જ છે. પરંતુ રવ્ય ઉત્તરાખ્યપનને વિષે વિદ્યાનોએ એક જ આચાર્યની કૃતિ નહીં માતનાં એને સંકલનગ્રંય માનવા તરફ વલસ ધરાવ્યું છે. એટલે તેને આધારે પણ પ્રતાપનાનો સમય નક્ષી કરવામાં કુરફેલી જ છે.

પ્રતાપના અને ઉવવાઇયમાં પણ સિદ્ધો વિષેતી ગાયાઓ મળી આવે છે, જેમાંની ઉત્તરા-ધ્યયતમાં પણ જોવામાં આવે છે અને આવશ્યકર્તિયુંક્તિમાં પણ છે—

| •                |               |                   |              |                     |
|------------------|---------------|-------------------|--------------|---------------------|
| अज्ञापना स्० २९९ | ઉવવાઇય        | ઉત્તરા૦ અ૦ ૩૬     | આવશ્ય        | કનિ (વિશે૦)         |
| ગા. ૧૫૮          | ×             | ×                 |              | ×                   |
| ગા. ૧૫૯          | 9996          | ૫૬                | १७८          | (३६७८)              |
| ગા. ૧૬૦          | ું ૧૬૯        | યાગ               | १७७          | (૩૭૭૯)              |
| ગા. ૧૬૧          | § ૧૭૧         | તુલના–૬૫          | ७१४ (        | દી.) (ેક૮૧૦)        |
| ગા. ૧૬૨          | § ৭৬০         | ×                 | e 43 (       | ถ.)                 |
| ગા. ૧૬૩          | <b>્ર૧</b> ૭૨ | ×                 | <b>८९५</b> ( | દી.) (૩૮૧૧)         |
| ગા. ૧૬૪          | ્રિપ્⊌૩       | ×                 |              | દી.) (ેક૮૧૨)        |
| ગા. ૧૬૫          | કું ૧૭૪       | ×                 |              | દી.) (૩૮૧૩ <u>)</u> |
| ગા. ૧૬૬          | § ૧૭૫         | ×                 |              | દી.) (કટ૧૪)         |
| ગા. ૧૬૭          | કું ૧૭૬       | ×                 | \$40         | (3222)              |
| ગા. ૧૧૮          | § ২৩৩         | ×                 | 829          | (૩૮૨૯)              |
| ગા. ૧૬૯          | § ૧૭૮         | ×                 | 4/2          | (૩૮૩૫)              |
| ગા. ૧૭૦          | § ૧૭૯         | ×                 | 463          | (3/35)              |
| ગા. ૧૭૧          | § 920         | ×                 | १८५          | (૩૮૪૭)              |
| ગા. ૧૭૨          | § ૧૮૧         | (તુલના) તુલના– ૬છ | 5 < 5        | (3282)              |
| ગા. ૧૭૩          | § ૧૮૨         | ×                 | 820          | (૩૮૪૯)              |
| ગા. ૧૭૪          | § ९८३         | ×                 | 366          | (3240)              |
| ગા. ૨૭૫          | § ૧૮૪         | તુલના~૬૭          | 966          | (કેટપર્૧)           |
| ગા. ૧૭૬          | § 924         | ×                 | 160          | (૩૮૫૨)              |
| ગા. ૧૭૭          | § 9< €        | ×                 | 167          | (3243)              |
| ગા. ૧૭૮          | ونع و         | ×                 | <b>૧૯</b> ૨  | (3226)              |
| ગા. ૧૭૯          | \$ 966        | ×                 | ६७३          | (36%)               |
| ×                | 9966          | ×                 | ×            | /                   |

ઉપરની તુલના ઉપરથી એક વાત ચોક્કર થાય છે કે ઉત્તરાધ્યયનમાં સિદ્ધી વિષેતી ગાથાઓ ભૂમિકારપ છે અને અન્યમાં તેનો વિસ્તાર છે. આથી એ પણ સિદ્ધ થાય છે કે ઉત્તરાધ્યયનનું આ પ્રકરણ, જેનો વિશેષ સબંધ પ્રતાપના સાથે છે, તે પ્રતાપના કરતાં પ્રાચીન છે. ઉવવાદષ અને પ્રતાપનામાં પ્રારંભ અને અંતની ગાથા વિષે વિબેદ છે. સભવ તો વધારે એ જણાય છે કે પ્રતાપના ઉવવાદષ કરતાં પ્રાચીન હોવુ જોઈ એ.

પરંપરા પ્રમાણે નિગોદવ્યા ખ્યાતા 'કાલક' અને 'રમામ' આચાર્ય એક મનાયા છે, કારણ, એ બાંત્ર રાગ્દો એકાર્યક જ છે. પરંપરા પ્રમાણે તેઓ વીર નિવીશુ ૩૫ માં કુમપ્રધાન થયા અને ૩૫ કુપી જીવ્યા. આથી પ્રતાપના જે તે જ કાલકની રચના ક્રોય તો વીરનિર્વાશુ ૩૩૫–૩૦૬ વચ્ચેની રચના કરો. અર્થાત વિક્રમ પૂર્વ ૧૩૫–૯૪, ક્રપ્લીસન પૂર્વ ૭૯–૩૮ વચ્ચે તે રચાયુ કરો. <sup>૩૧</sup> પ્રથમ ભડળાહુકૃત નિર્ધુક્તિ માનવામાં આવે—અને તેમાં મૃળે જીવનેદો ઉત્તરાખ્યયન પ્રમાણે '૩૬' જ સ્લીકારાયા હતા, તેમ માનવાને કારણે છે—તો પ્રતાપના નિર્ધુક્તિ પછીની રચના દેરે છે. અને ઉત્ત પ્રતાપનાના સમય સાથે પ્રથમ ભડળાહુના સમયનો પણ વિરોધ નથી, કારણ, તેઓ પ્રતાપનાના સમય કરતાં પ્રાચીન જ મનાયા છે.

પટ્ખાંગમ તેના વિદ્યમાન રૂપે ભદંત પુષ્પદંત-ભૂતખર્શિએ એ આગાર્યોની રચના છે અને તેઓનો સમય વીર નિર્વાણ ૧૮૩ પછી ક્યારેક થનાર ધરસેનાચાર્ય પછી છે, એથી પ્રશાપના પટ્ખાંગમ પૂર્વની રચના છે તે નિશ્ચિત થાય છે. આથી કહી શકાય કે પટ્ખાંગમમાં જે વિચારની પ્રોદતા અને વ્યવસ્થા તથા અનુયોગશૈલીનું અનુસરણ કેખાય છે તે તેની ઉત્તરકાલીન સ્થિતિ હોવાને કારણે છે.

નંદીસત્રની આગમસુયીમાં પ્રનાપનાનો ઉલ્લેખ છે અને નદી વિક્રમ સંવત્ પર પૂર્વની રચના છે. આથી તેના સમય સાથે પણ પ્રનાપનાના ઉક્ત સમયનો કશો વિરોધ નથી.

### પ્રજ્ઞાપનાનું મંગલ અને પંચનમસ્કાર મંત્ર

પ્રતાપનાના પ્રારંભમાં જે મગલ ગાયાઓ છે તેમાં સર્વપ્રથમ સિદ્ધને નમસ્કાર છે, પછી જિન્લરેન્દ્ર ભગવાન મહાવીરને નમસ્કાર સ્થો છે. પટ્ખાંગગમમાં પણ ધવલાકાર પ્રમાણે પ્રારંભમાં પંચનમસ્કારમંત્રનો નિર્દેશ છે. પરંતુ આવાર્ય દરિભદ અને મલાબીરિએ તેની વ્યાપ્યા નથી કરી તેથી તેમ અન પાત્ર હાર્ય કરે તે મલાબીરિએ તેની વ્યાપ્યા નથી કરી તેથી તે મળ સગાનર્ગત નથી એવી માન્યતા સંપાદકોની છે, જેનો નિર્દેશ પરંતુત આણત્તિના પ્રારંભમાં પૃષ્ઠ ૧ ના ડિપ્પણ ૧ માં કરવામાં આવ્યો છે. સામાન્ય રીતે આવી માન્યતાનું મળ એ છે કે જ્યારથી પ્યત્નમસ્કારમંત્રનું માહતમ્ય વધ્યું છે, ત્યારથી જૈયાગમોની પ્રતોમાં પ્રારંભમાં તે લખવાની પ્રયા અપનાવવામાં આવી હશે. તેથી તે વસ્તુતઃ તે તે પ્રયાના પ્રારંભમાં ગ્રયકર્તાએ મૂક્યો છે કે નહિ તેની પ્રશાસથી કરી આવશ્યક છે.

પ્રત્તાપનાના પ્રારંભના મંગળમાં પ્રથમ સિદ્ધને નયરકાર છે અને પછી અરિદ્ધતને, તે તરફ પણ પ્યાન દેવ જરેરી છે. કારણ, પંચ નમરકારમાં પ્રથમ આર્રિદ્ધ અને પછી સિદ્ધને નયરકાર છે. પ્રાચીન હલ્લેઓ પ્રમાણે તીર્થકરો દોક્ષા લેતી વખતે માત્ર સિદ્ધને નયરકાર કરે છે, તે પ્રત્યે પ્યાન દેવામાં આવે તો અંગળપ્રધાના પ્રારંભમાં જેનીમા સિદ્ધને નયરકાર કરવાની પ્રથા શરૂ થઈ હતી તેમ માની શકાય. પરંતુ તીર્થકરો–અરિદ્ધતો પ્રત્યક્ષ ઉપકારી હોવાથી પંચનમરકારમાં ક્રેસને

૩૬. ડૉ. શાર્પેન્ટિયરને મતે આર્ય શ્યામનો સમય લગભગ ઈ. પૂ ૬૦ છે, ઉત્ત૦ પ્રસ્તાવના, પૃ૦

પ્રથમ સ્થાન આપવામાં આવ્યું, <sup>૩৬</sup> ત્યારથી પંચતમરકારને અનુસરી સામાન્ય રીતે અરિહંતન પ્રથમ વંદના કરવામાં આવે છે.

નમરકાર-વંદના સ્વરૂપમાં પાંચ પદ ક્રમે કેવી રીતે આવ્યાં હશે તેનો વિચાર કરીએ તો પ્રાંતિક આવું બન્યું હશે એમ માની શકાય— તીર્થસ્થાપના થઈન હોય ત્યાં સધી તો સિહો જ વદનીય ડેરે છે. તે પ્રમાણે તીર્થંકર જ્યારે દીક્ષા લે છે ત્યારે માત્ર સામાન્ય સિદ્ધને જ નમરકાર કરે છે. પણ તીર્થકરની ઉપસ્થિતિમાં અરિહત–તીર્થકર મહત્ત્વ પામે એ સ્વાભાવિક છે. અને જ્યારે તેઓ નિર્વાળ પામે ત્યારે સિલ્કોટિમા ગણાય, છતાં, ભલે તે સિલ્દ થઈ ગયા હોય તોપણ, ચ્યાસન્ન ઉપકારી હોવાથી તેમને અરિહંત તરીક જ યાદ કરવામાં આવે. આ પ્રકાર આપણે 'લોગરસ' भन्नमां कोई के छी के. अने तेनं अनुसरण अन्य अने । प्राचीन भगवायरणमां पण केवा મળે છે. જ્યારે આ પ્રકારે અરિહેત અને સિંહ બંધે વંદનીય કર્યા ત્યારે અમુક સમય સુધી સિંહને પરંપરા પ્રમાણે પ્રથમ યાદ કરી પછી જ અદિહંતને યાદ કરવાનું બન્યું હોય: પણ પછી એ ક્રમ ખદલાઈને અરિહંત અને સિહરૂપે અરિહંત તથા સર્વ સિહ એમ સિહમાં સર્વનો સમાવેશ કરી વંદનાક્રમમાં પ્રથમ અરિહંત અને પછી સિદ્ધ-આ ક્રમ ઇરિવીસન પૂર્વમાં પ્રચલિત થઈ ગયો હતો તેમ ખારવેલના શિલાલે ખથી જાણવા મળે છે. પણ આનો અર્થ એમ તો ન જ લઈ શકાય કે તે માંગે પણ માત્ર આ એક જ ક્રમ હતો. વદના એ વ્યક્તિની રચિનો પ્રક્ષ છે. તેથી પ્રથના પારંભમાં વદના લખવાની અને ન લખવાની અને લખવામાં પણ કોર્ડનિશ્ચિત સર્વસંમત એવા ક્રમ વિના લખવાની પ્રયાનાં દર્શન ઘણા લાળા સમય સધી થાય છે. તોપણ એટલં તો નક્કી થઈ શકે કે અરિદંતને સિંહની પહેલાં વંદના કહવાની પણ પ્રથા ઇશ્વીસન પૂર્વમાં પ્રચલિત થઈ ગઈ હતી. જે આગળ જતાં પંચપરમેષ્ટિમંગલરૂપે સ્થિર થઈ. જ્યારે તીર્થંકર પણ ન હોય ત્યારે તેમની પરંપરાના રક્ષક આચાર્ય અને પછી ઉપાધ્યાય–આ બન્નેન મહત્ત્વ વર્ધ, પણ તેઓ વદનાકોટિમાં આવે તે જ સાથે પ્રવચન યા શાસન જે લિપિમા લખાયેલ હોય તે લિપિ પણ આદરણીય બને અને તે કારણે જ પ્રવચન કે શાસનના રક્ષક તરીક તેમન મહત્ત્વ ગણાય, રક્ષણીય કરતાં રક્ષકન મહત્ત્વ હંમેશા વિગેષ ગણાતું આવ્યું છે તે ક્રમે પ્રવચન કે શાસન કે લિપિને સ્થાને તેના ધારકો-રક્ષકો આચાર્ય અને ઉપાધ્યાય જ વંદનીય રૂપે મહત્ત્વ પાસ્યા અને તેમને પચનમસ્કારમાં સ્થાન મુખ્ય અને પ્રવચન વગેરે ગૌણ બન્યા. છેવટે સયતોમાથી માત્ર સામાન્ય સાધ જ બાડી રહેતા હતા. તેમને પણ ખરી રીતે તો શ્રાવકોની દૃષ્ટિએ, પણ છેવટે સર્વની દૃષ્ટિએ વંદનામાં સ્થાન મહ્યું---આવો કંઈક ક્રમ પચનમરકારની ઘટનામાં હશે એમ માની શકાય.

નમરકારસત્ર–પંચપરમેકિનમરકારમત્ર–ના કર્તા કોશ, એની ચર્ચાનું ઉત્થાન આવશ્યકસત્રની નિર્ધુનિર્મા સર્વપ્રથમ જોવા મળે છે. પ્રથમ અધ્યયન સામાયિક નામે છે. એટલે પ્રથમ પ્રશ્ન એ થયો કે એ સામાયિક અધ્યયન કોણે કહ્યું <sup>8</sup> શા માટે કહ્યું <sup>9</sup> એ પ્રસંગે આચાર્ય ભદ્ર્યાદુએ રપષ્ટ કર્યું છે કે—

तित्यकरो कि कारण भारति सामाइयं तु अवझयणं । तित्यकरणामगोत्तं बद्धं मे चेदितव्वं ति ॥ ५२६ ॥ तं च क्रथं वेतिज्ञति अगिलाए घम्मदेसणादीहि । बच्छति तं त मगवतो तित्यभनोसक्षडताणं ॥ ५२७ ॥

<sup>30.</sup> ખારવેલની શિલાલેખ, જે ઇંસ. પૂર્વની છે, તેમા પ્રથમ વ્યવ્હિતને નમરકાર છે, પછી સિદ્ધને, એટલે તે પહેલાં આ પ્રયા શરૂ થઇ હરો. વળી, તેમાં આ ડેને જ નમરકાર છે તે પણ ધ્યાન દેવા જેવી વાત છે. અશોકના શિલાલેખીના પ્રારક્ષમા નમરકાર નથી એની નોંધ લેવી જફરી છે.

# गोतममाती सामाइयं तु किं कारणं णिसामेन्ति । णाणस्स तं तु सुँदरमंगुरुभावाण उवरुद्धी ॥ ५२८ ॥

---विशेषावश्यक, २५९४-९६

સારાય કે તીર્થંકર ભગવાન મહાવીરે સામાયિક અપ્યયનનું એટલે કે તેના અર્થનું કથન કર્યું એ અને સત્કાનો પ્રાપ્ય તે સાંભાડ્યું, આપી આચાર્ય ભદ્ધભાદને મને સામાયિકના અર્થકાની તર્યંકર છે અને સત્કાનો ગળાંધર છે, આમ કહિતા થાય છે, જે અને નમસ્કાર મંત્ર એ સામાયિકનો પ્રારંભ છે—અથવા તો એમ કહેતાય કે શિષ્ય પ્રથમ પંચનમરકાદ્મંત્ર વડે વંદના કરે પછી જે તેને સામાયિક સુત્નો પાડ આપવામાં આવે છે. તેથી તે આવશ્યક્રેસત્રમાં સામાયિક અપ્યયનના પ્રારંભમાં મુકવામાં આવ્યો છે. હવે પ્રશ્ન એ છે કે મૃળ તે આવશ્યકનો અંશ છે કે અન્યત્રયી આનીત છે ?

આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આચાર્ય જિનલને આપ્યો છે કે નંદીસત્ત્રમાં પંચનમસ્કારને પૃથક્ યુતરકંધ પ્રણ્વામાં આવ્યો નથી. હતાં પણ તે સત્ર તો છે જ. વળી, તે પ્રથમ મંત્રલ પણ છે, તેથી તેને સર્વસ્તાનાર્ગન ગણવી તેની એ. '° આ જ કારણ છે કે સર્વપ્રથમ નમસ્કારની વ્યાપ્યા કર્યા પછી જ સામાયિક અપ્યત્નના સત્રની વ્યાપ્યા કરવામાં આવે છે. ''! આ જ ક્રમ તેમણે પણ વિશેષાવ- સ્પષ્ઠમાં અપનાત્ર્વો છે.

કટ. સામાન્ય માન્યતા પ્રમાણે તો ખધા જ તીર્યકરી સામાયિકનો દ્વપંદેશ આપે છે— નિર્ફોહત, ગાથા ર૩૮; વિરોધાવત્યક, ગાયા ૧૧૦૧, પરંતુ વિવામત મૃતતા હિપેશક મહાવીર છે, તેથી સામાયિકના કર્તા પણ તેઓ જ એ—વિરોધાવત્યક, ગાયા ૧૫૪૪. વળી, જુઓ નિર્ફોહત, ગાયા ૮૬-૬૦; વિરોધાવસ્થક, ગાયા ૧૯૧–૬૨ ॥

३८. वतपंचनमोकारस्त देन्ति सामाव्यं विधिणा । —@शेषावश्यकः आधा प

૪૦. વિશેષાવશ્યકભાષ્ય, સ્વોપજ્ઞ ઢીકા, ગાથા ૧૦.

૪૧. એજન, ગાથા ૧૧.

નયદ્દષ્ટિએ શાયત-અશાયતની ચર્ચા કરી છે. <sup>૧</sup>ર અને તે ભાળતમાં આચાર્ય જિનલદ્ધે વિસ્તૃત ભાખ રચ્યું છે. એટલે કે આપો તો દારોનિક દિલ્લો શબ્દનિયાનિયની ચર્ચા જ મુખ્ય ભાગ લભ્વે છે. તેની હપ્તિમાં સમુત્યાન, વાચના, લબ્ધિ<sup>3</sup> એ ત્રણ નિમત્તોમાંથી મુખ્ય કર્યું તેની પણ વિસ્તૃત વાચના લાબ્ધિ કે. <sup>૧</sup>ર એટલે મુખ્ય પ્રશ્ન તે આપમાં આવી છે. <sup>૧</sup>ર એટલે મુખ્ય પ્રશ્ન તે મત્ર સ્વ્યો કોણ અને ક્યારે રચાયો તે અનાન જ રહે છે. અથવા તો સામાન્ય રીતે કહેવાય કે અર્થો પદેશ ભવવાન મહાવીર આપો આખો અને સત્ર મેં ગણધરોએ રચ્યો, કારણ, આ જ ભાળત સમગ્ર યુતના કર્તૃત્વ અંગે સામાન્ય છે. તાત્પર્ય કે, આચાર્ય જિનલદને મતે, અન્ય યુતના કર્તાથી કોઇ જુલ કર્તા નમસ્કારમગના નથી, કારણ, તે સર્વચ્રનાલ્યનર છે.

પરંતુ મહાનિશીય (અપ્થયન પ), જેનો ઉદ્ધાર આચાર્ય હરિલદે કર્યાંનુ મનાય છે, તેમાં આ મોલા ઉદ્ધારની (કનુંતરની નહિ) ગયોં છે અને તેના ઉદ્ધારની યશ' આર્ય વલ્લાકો આવ્યાં આવ્યો છે. પરંતુ આર્ય વેતાના તે એ છે કે આપ્યો હરિલદ પછી થતાર ધવલાકારા કારો પ્રત્યાં આવ્યો છે. પરંતુ આર્ય વેતાના તે એ છે કે આપ્યાં હરિલદ પછી થતાર ધવલાકાર કારો હતી કે નહી તે ભાવાનું સાધન નથી, પણ સામાન્યપણે એમ કહી શકાય કે ધવલાકાર સમક્ષ પ્રયુષ્ધાગમની જે પ્રત હશે તેમાં આદિમાં પચનાત્ર્યણ હતાર હતાય પ્રયુષ્ધાની તેને એ કર્યા હતા કરિયા હતા હતા તેને અપાર્થની કર્યા હતા તેની તેને અપાર્થની હતા કર્યા હતા તેની સમક્ષ તે ભાવતની કોઈ પરપરા હોય. પણ તે વિપનું કોઈ સ્થન અન્યત્ર મળતુ નથી. આ ઉપરથી એક વાત તો નક્કી થાય છે કે આ મત્ર મળે આપમ એટલે કે આગામમાં હતો તેની, તેની રસના એમ્બરના પછી આપરે ઘર્યા છે કે એ મત્ર મળે આપમ એટલે કે આગામમાં હતો તેની, તેની રસના એમ્બરના પણ ઓર્ટ થઈ છે. તે કોણે રચ્ચો તે મત્યેલનો વિપય છે. માહાત્યને કારણે તેને સર્વધુનાબનેતર ગણીને આચાર્ય જિત્યલરે નિર્ફેકિનને અનુસર્વીને વિશેષ્ઠ આચાર્ય જ્લાવે અભ્યવેલ તો ભગવતીના પ્રારંભનાં ઉપસ્થિત પચનામરકારમત્રને ભગવતી પ્રસ્તો અલ્પ કરિલ માને છે, તેથી તે મંત્રની શકા પણ કરે છે.

૪૨. આવશ્યકનિર્ધુક્તિ, ગાથા ૧૪૪–૪૬; વિરોષાવશ્યક, ગાયા ૩૩૩૫–૩૭ અને તે ગાયાઓના ભાષ્યગાથાઓ વિરોષાવશ્યક, ગાથા ૩૩૩૮ થી જોવી.

૪૩ મ્યાવસ્થકનિર્યુક્તિ, ગાયા ૬૪૬, વિરોષાવસ્થક, ગાયા ૩૩૩૭

૪૪. વિશેષાવસ્થક, ગાયા ૩૩૫૯થી

૪૫. ધ્યાન દેવું જરૂરી છે કે આર્થ લજ નમરકારમતના ઉદ્ધારક મનાયા છે. તેવું કર્તૃત્વ તો વૃદ્ધપરંપરા પ્રમાણે તીર્ધકર-ગણપરોનું જ છે, જે નિર્યુક્તિ-સાધ્યમા પણ છે

કદ. ધવલાડીકા, પુસ્તક ૧, પૃષ્ઠ કદ. આ ભાગતની વિરોધ ચર્ચા માટે જુઓ, ધવલાડીકાની પ્રસ્તાવતા, પુસ્તક ૨, પૃષ્ઠ ૩૩-૪૧ અહી એક બ્રમ્મિવારણ આવશ્યક છે ધવલાની આ પ્રસ્તાવનામાં લખ્યુ છે કે ભાગવીસુનના પ્રાંજીમાં વચ્ચ પદ 'णमी लेंग सल्वमाहुल' ने બદલે 'गामी वर्मीग स्थिणि' એફો પાઢ છે. પેંદું વસ્તુન ઉપ પચ્ચ પદ તેમાં છે જ, ઉપરાત ભ્રાહી લિપિન તમસ્કાર છે.

# ...[ ર૯]...

# પ્રથમ પદ: જવ અને અજવના પ્રકારો

# અજવનિરૂપણ

પ્રતાપનામાં પ્રથમ પદમાં જ જૈનદર્શનસંમત મૌલિક તત્યોની વ્યવસ્થા બેલ્-પ્રબેદો ખતાવીને કરવામાં આવી છે. અને ત્યાર પછીના પદોમાં તે જ તત્ત્વોનું વિશદ કર્યે નિક્ષ્યનું આવે છે. તે અનુસારે પ્રતાપના એટલે કે નિક્ષ્યનું ખેલ બેલોનો બનાવીને જ કરવામાં આવી છે. તે અનુસારે પ્રતાપના એટલે કે નિક્ષ્યનું બે વિભાગમાં વહેંચી દેવામાં આવ્યું છે : જીવ અને અજીવની પ્રતાપના (સત્ર ૪-૧૩) એટલા માટે કરી છે કે તે વિષેતુ વક્તવ્ય શ્રીકૃ છે અને પછીના સમગ્ર પ્રથમો, શ્રી આપાદ સિવાય, સર્વત્ર જીવો સંબંધી જ સમગ્ર ભાવે વિવિધ રીત વિચાર કરવામાં આવ્યો છે.

અછ્વના નિરૂપણ મેં રૂપી અને અરૂપી અછ્વના બેઠો કરીને તેનું વિવરણ છે. રૂપીમાં પૂદ્દગલ દ્રવ્યની સમાવેશ છે અને અરૂપીમાં ભારીનાં ધર્માલિકાયાદિ તત્ત્વોની. એક વસ્તુ ખાનમાં લેવા જેવા છે કે પ્રસ્તુતમાં મોલિક બેઠોના નિરૂપણ પ્રસરો દ્રવ્ય, તત્ત્વ કે પદાર્થ જેવાં સામાન્ય નામોની ઉપયોગ નથી કરવામાં આવ્યો; તે આ શ્રધની પ્રાચીનતા પૂરવાર કરે છે.

ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય અને આકાશ એ ત્રણું તે તે ઉપરાંત દેશ અને પ્રદેશના બેદોના પણ વિશ્વન્ત કરવાનાં આવ્યા છે. તેમનું લક્ષણ યું છે તે તો સમગ્ન પ્રથમાં ક્યાંય જણાવ્યું હૈયા ત્રયો. તે ગણે સાથે જેતાયેલ અસ્તિકાયરાબ્દનો અધ્ય પણ પ્રાપ્ત પ્રમાં જેતામાં આવતાં નથી. પણ અહાસમય સાથે અસ્તિકાય રાબ્દ જોતાયેલો નથી, તે ઉપરથી તે બબેનો બેદ તે બાબતમાં છે, એટલ તો રપઇ થાય છે. વળી, મોલિક બેદ જવ સાથે પણ પ્રસ્તુતમાં અસ્તિકાય શબ્દનો પ્રયોગ નથી, પણ એનો અર્થ એ નથી ક જીવના પ્રદેશો ગ્રંથકારને અભિમત ન હતા. પાંચમા પદમા જીવના પ્રદેશોને લઈને વિચાર છે જ (સાથ ૪૪૦ આદિ).

વળા, પ્રસ્તુત પ્રથમ પદમાં છવ અને અજીવના મૌલિક બેદો જેને કહેવામાં આવ્યા છે તેમને જ પાંચના વિશેષ પદમાં જીવપર્યાયો અને અજીવપર્યાયો એવા નાત્રથી અને તેરમા પદમાં પરિણામ નાત્રથી જણાવવામા આવ્યા છે. પ્રથમ પદમા નારદ આદિ જે જીવ બેદો છે, તેમને પાચમામા અને તેરમામાં કમે જીવપર્યાયોમાં અને જીવપરિણામોમા સમાવિષ્ઠ કર્યાં છે, જે અને પ્રસ્તુત પ્રથમ પદમા જે રૂપી અને અરૂપી તથા તેના જે બેદ-પ્રબેદો છે તેમને અજીવ પર્યાયોને નામે પાચમા પદમા ઓળખાવ્યા છે. ઉ

૧. સૂત્ર ૪૩૮. ૨. સૂત્ર ૪૩૯ થી.

<sup>3.</sup> સૂત્ર ૫૦૦ થી બન્ને પદના વિષયમાં શો બેંદ છે તેની ચર્ચા અનગળ કરવામા આવી છે.

# અજીવના બેદ-પ્રબેદોનો નકશો નીચે પ્રમાણે છે :---

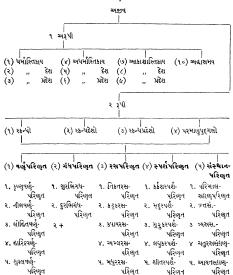

છ. સ્તિગ્ધસ્પર્શ-પરિણત

६. ઉષ્ણરપર્શ-પરિહ્ત

પરિણન

૮. ૩૪૧૨૫ર્શ-પરિણત

પરિણત

¥+

જે રૂપી પદાર્થ કૃષ્ણ વર્ણમાં પરિણત હોય તે બે ગંધ, પાંચ રસ, આઠ રપર્શ અને પાંચ સંસ્થાન - સર્વ મળી (ર + પ + ૮ + પ = ૨૦) કાળક્રમે કરી ૨૦ પ્રકારે પરિણત થાય છે. તેથી કુખરા વર્શના ૨૦ પરિણામો થાય. તે જ પ્રમાણે શેષ નીલાદિ વર્શના પણ પરિણામો સભવે. તેથી પ×૨૦=૧૦૦ વર્ણપરિણામોના એક થાય. તે જ પ્રમાણે ગધ વગેરેના પરિણામો સમજી લેવાના. એટલે

×૨૦ શેષ ગંધાદિ = ૧૦૦ પ વર્શ ર ગધ ×ર૩ શેષ વર્શાદિ = ૪૬ × ૨૦ શેષ વર્ણાદિ = ૧૦૦ પ રસ ૮ સ્પર્શ X R B વર્ણાદિ = ૧૮૪ પ સંસ્થાન × ૨૦ શેપ વર્ણાદિ = ૧૦૦

પદગલના આ ૫૩૦ પ્રકારના પરિણામો મૂળ સૂત્રમાં (૯–૧૩) એક્કનું નામ દર્દને ગણાવવામાં આવ્યા છે. ટીકાકાર આ બેઠોનું પારિભાષિક નામ 'વર્ણાદિનો પરસ્પર સંબધ' એવુ આપે છે (ડીકા, પત્ર ૧૩ અ). આમાં વર્ણાદિ કુલ ૨૫ છે; તેમાં સ્પર્શ આક છે. તેના સવેધમૂલક બેદો ખીજા કરતાં વધારે છે. તેને કારણ એ છે કે કોઈ એક કર્કશ સ્પર્શનો પરિણામ પણ બીજા છ સ્પર્શના પરિણામો ધરાવી શકે છે; માત્ર પોતાનાથી વિરોધી પરિણામ ધરાવી શકતો નથી, જેમ કે કર્કશ પરિણામ હોય ત્યારે મદ પરિણામને ધરાવી શંક નહિ. પરંત કૃષ્ણવર્ણ પરિણામ બીજા કોઈ વર્ણના પરિભામને ધરાવી શકતો નથી. એ જ ત્યાય બીજા ગધ આદિ પરિભામને પણ લાગ પડે છે.

પ્રસ્તુતમાં ટીકાકાર સ્પણીકરણ કરે છે (પત્ર ૧૭ જ્ઞ.) કે પરિણામો સ્કંધની અપેક્ષાએ પણ છે. અતે રકંધમા તો અમુક અંશમાં કૃષ્ણ પરિણામ હીય તો બીજા અંશમાં અન્ય વર્ણના પરિણામાં પણ સંભવે છે. અને તે દર્ષિએ તો ભંગો અધિક થવા બોર્કએ. પરંત પ્રસ્તતમાં તે ગણવામાં નથા આવ્યા એટલે વ્યવહારદૃષ્ટિએ જેને કાળો સ્કંધ કહેવામાં આવે. જેમ કે શરીરમા આંખનો અમક ભાગ, તેવા રકંધની અપેક્ષાએ આ ભંગો સમજવાના છે. વળી, આ જે સખ્યા ભંગોની છે તે પણ પરિસ્યુલન્યાયની અપેક્ષાએ જ સમજવાની છે, કારણ, એક <mark>કાળો</mark> વર્ણ પણ અનન પ્રકારનો હોય છે. તેવા બેદોને અહી ધ્યાનમાં લીધા નથી.

પ્રદેગલના આ પ્રકારના પરિણામોના કાળનો વિચાર મળમાં નથી, પણ ટીકાકાર સ્પષ્ટ કરે છે (પત્ર ૧૮ અ) કે તે જઘન્યથી એક સમય સુધી ટકી શકે છે અને ઉત્કારે અસંખ્ય કાળ સુધી ટકી શંક છે. પરિણામના કાળનો ખલાસો એટલા માટે જરૂરી છે કે પરિણામ શબ્દ બૌહ પિટકમાં પણ વપરાયો છે. પણ પરિણામના સમયની મર્યાદા જૈન અને બૌદ્ધોની જુદી છે. બૌદ્ધોના પ્રાચીન અભિધર્મને મેં મતે ત્રાનપરિસામ ત્રણ ક્ષસ ટંક છે. જ્યારે રૂપપરિસામ પ૧ ક્ષસ ટંકે છે. પછી તેનો અવશ્ય નાશ થાય છે. વળી, પરિણામના નાશ સાથે સ્વયં વસ્તુનો નાશ થાય છે કે નહી એ પણ પ્રશ્ન છે. બૌદ સિવાયના જૈન અને ખીજા પરિણામવાદીઓ વસ્તનો નાશ નથી માનતા. પર્ણ માત્ર પરિણામનો નાશ માતે છે; જ્યારે બૌદ્ધો વસ્તું અને તેના પરિણામમાં બેદ નથી કરતાં. તેથી પરિણામના નાશ સાથે તે વસ્તુ પણ સર્વથા નષ્ટ થાય છે અને નવી જ વસ્તુ તેને આધારે (तं प्रतीत्य) ઉત્પન્न થાય છે तेभ भाने छे. वणी, મહાયાનમાં तो वस्तुनी क्षाश्चिक्रता જ એટલે हे તેની ઉત્પત્તિ અને વિનાશનો એક જ કાળ છે. તેમ પછીથી માનવામાં આવ્યું. આથી તેમને મતે પરિણામ એ ક્ષણિક જ સિદ્ધ થાય. વળી, જૈન દર્શનની માન્યતાથી નૈયાયિક-વૈશેષિક દર્શનોની

૪. અબ્રિધમ્મત્થસંગઢો, ૪. ૮.

વિશેષતા એ છે 'ક રૂપરસાદિને તેઓ વસ્તુના પરિણામ નહીં પણ વસ્તુથી અત્યંત ભિન્ન ગ્રણો માને છે; ત્યારે જૈન મતે વસ્તુથી રૂપરસાદિનો કશંચિત અબેદ પણ છે. આથી પરિણામની પરિભાષામાં રૂપરસાદિનું પ્રસ્તુતમાં જે નિરૂપણ છે તે જૈન દર્શનના તે સળધી રિચર થયેલા વિચારને અનુરૂપ જ છે.

પ્રસ્તુતમાં જે પરિણામો અભિપ્રેત છે, તે બધાનો જ ઉલ્લેખ પાંચમા પદમા પર્યાય શબ્દથી થયેલ છે. વળી, તે પદનું નામ તો વિશેષપાદ છે, હતા બેટો બતાવતી વખેત વિશેષ રાજ્દો બલ્દલે પર્યાય શબ્દનો પ્રયોગ છે. વળી, તેરમા પદમા તે જ બધાને 'પરિણામ' નામે ઓળ ખાત્યા છે. તો વિચારવાનું એ છે કુ પરિણામ, વિશેષ અને પર્યાય—એ રાજ્દો બિતાર્યાદ છે 'કે એકાર્યક્ર કે

આગાર્ય મહાયગિરિ પ્રમાણે તો પુદુગલ કવ્યોની જે વિવિધ અયરચાઓ છે, તે પરિણામો છે એમ ઉક્ત વ્યાપ્યા ઉપરથી ફરિત થાય છે. પારમા વિરોધપત્ની કરો! જ અર્થ પટોની અલ્વતનિ સમયે હતા ત્યાં આ પ્રાથમ વિરોધપત્ની કરો! જ અર્થ પટોની અલ્વતનિ સમયે હતા ત્યાં આ પ્રાથમ પદના પ્રારંભમાં તે પર્યાપ્ય દ દોષ એમ જ દ્યાપ્યા શક્કરે છે. એટલે કે તેમને મતે વિરોધ અને પર્યા અંદાર્થક જ છે. અને સવ-કારને મતે પણ તેમ જ છે, કારણ, પ્રારંભમાં પ્રથમ પ્રથમ છે ' ક્ષ્મિક્ષ જ મંત્રે વચ્ચા ત્યારે પદ્ધું નામ 'વિરોધ' આપ્યું. પણ પાંચમાં પદનો પ્રથમ પ્રથમ છે ' ક્ષ્માર્થક મને વિરોધ' એપાર્થક માને છે. આ જ વસ્તુને પર્યાય શબ્દની વ્યાપ્યા કરતાં આચાર્ય મહાયનિર કહે છે—'' તત્ર વર્ષાષ્યા આ જ વસ્તુને પર્યાય છે કે પ્રચામ પદમો સ્થમ પાંચમાં કર્યા કર્યા કર્યાય છે છે પ્રચામ પદમો સ્થમના કરતાં કર્યા કર્યા હતાના કર્યા છે. આ જ વસ્તુને પર્યાય છે. તે કારણ એ છે કે પ્રચામ પદમાં રસ વગેરે, જેને બીલન દાર્યનિકો 'ગુણ' કહે છે, તે પણ ખરી રીતે તો પર્યાય જ છે, કારણ, પ્રથમ પદમાં તેનાં સંગંધ પરિણામ સાથે છે, એ તો સપ્ય છે . આપી સરકારને મને પરિણામ, પર્યાય, ગ્રુણ અને વિરોધ એ બધા શબ્દો સમાનાર્થક છે. બૌદી રપસ્થાદિતે 'ધર્મ' શબ્દથી ઓળખાવે છે તેથી તેનો પણ સમાવેશ પર્યાયના સમાનાર્થક પર્યાયો કર્યો છે.

પ્રસ્तુતમાં આચાર્ય મલયગિરિએ ગ્રુણુ અને પર્યાયને સમાનાર્યક શબ્દો જણાવ્યા છે, પરંતુ પર્યાય અને ગ્રુણુ જુદા છે કે એક છે એ વિખેતી વિવાદ છે. અને તેના મળામાં ઉત્તરાય્યના, અરુ ૨૮, ગાંગ મને ૧૯, ગ્રુણું અને પર્યાયનો અને તે પછી ગણેનાં લક્ષણો કર્યો છે તે, અને 'ગુણવર્યાયલ' ક્રચ્યમ,' આચાર્ય ઉત્તારાતિનું સત્ર (૫.૩૧) હોય એમ જબાય છે. કારણ ત્રસં ઉત્તારાતીએ ભાષ્યમાં તેની જ વ્યાપ્યા કરી છે, તેમાં તદ્ભમવ લક્ષ્ય તિવાદ ત્રસ્ય મુખ્ય પર્યાય છે. તેથી તેમને મતે ગ્રુણું અને પર્યાય જુદા કરે છે. પરંતુ ડીકાકાર, પિ.૩૭) એમ જબાવ્યું છે. તેથી તેમને મતે ગ્રુણું અને પર્યાય કરીને આચાર્ય તમાંગિરિસો સ્થિહસેને તો 'વસ્તુંકા વર્ષોયા ગુણા ફર્યોજાત્વરમાં" —એવી વ્યાપ્યા કરીને આચાર્ય તમાંગિરિસો માર્ચ સરલ કરી આપ્યો છે. ગ્રુણું અને પર્યાયની સમગ્રભાવે ચર્ચા માટે સ-માતિતર્ક પ્રકરણ ભાગ ૫, ૪૯ ૬૩, દિપાયનું તેને જેને જરૂરી છે. વર્ષો, ગ્રુણું શબ્દના કલ્યાદિ નિસેપો વિષે આચારાંગ નિર્ધાના ૧૯ ૧૬ થી જેની જરૂરી છે.

પણું એક પ્રશ્ન થાય કે તો પછી પ્રથમ પદ અને પાંચમા પદનો વિષય એક ક્રેમ નહિ ? પ્રથમ પદની પાંચમા પદમાં પુનરાઇતિ શા માટે ન માનવી ? આનો ઉત્તર એ છે કે પ્રથમ પદમાં દ્રત્ય મુખ્ય છે; તે તે પર્યાપોર્ફપે પરિણૃત દ્રવ્યોની ગણતરી પ્રથમ પદમાં છે; ત્યારે પાંચમા પદમાં તે તે દ્રવ્યના પર્યાપેની ગણતરી છે. આ પ્રકારે પાંચમા પદમાં પ્રથમ પદના વિષયનું પુનરાવર્તન નથી.

પ્રસ્તુત જીવ-અજીવપરણવણા સાથે ઉત્તરાખ્યવનના જવાજીવિલક્તિ અને મુલાચારના પ્રાપ્ય અધિકારના જીવ અને અજીવનું નિર્મણ સરખાવવા જેવું છે. મુલાચારમાં પ્રથમ જીવનું નિર્મણ કરીને પછી જ અજીવનું નિર્મણ કરીને પછી જ અજીવનું નિર્મણ છે, જ્યારે પ્રત્યાપના અને ઉત્તરાખ્યવનમાં પ્રથમ અજીવ અને પછી જીવનું નિર્મણ છે. મુલાચારમાં પણ પ્રતાપના અને ઉત્તરાખ્યવનની જેમ જીવોના સંસારી અને સિદ્ધ એવા એક કર્યા છે, પરંતુ સિદ્ધના પ્રબેદો કરવામાં આવ્યા નથી. પ્રતાપનામાં નીર્યકારિક આદિ ૧૫ બેદો સિદ્ધના છે, પરંતુ ઉત્તરાખ્યવનમાં એટલા બેદ નથી, જે નીચેની લુક્ષના પરંયી જણાશે :

| પરર્થ | ો જણાશે :              |                                                               |
|-------|------------------------|---------------------------------------------------------------|
|       | भज्ञापनासूत्र १५-१७    | ઉત્તરાળ, આવ્ ૩૬, ગાવ પવથી                                     |
| (भ)   | ૧. તિત્ય               | ×                                                             |
|       | ર. અતિત્થ              | ×                                                             |
|       | ૩. તિત્થગર             | ×                                                             |
|       | ૪. અતિત્ <b>થગર</b>    | ×                                                             |
|       | ૫. સયંબુદ્ધ            | ×                                                             |
|       | <b>ક. પત્તેય</b> બુદ્ધ | ×                                                             |
|       | ૭. અુદ્ધબોદ્ધિય        | ×                                                             |
|       | ૮. ઇત્થીલિંગ           | <del>પ્રત્થ</del> ી                                           |
|       | ૯. પુરિસલિગ            | પુરિસ                                                         |
|       | ૧૦. નપુસકલિંગ          | નપુંસગ                                                        |
|       | ૧૧. અલિગ               | સલિગ                                                          |
|       | ૧૨. અભ્યુલિગ           | અન્નલિંગ                                                      |
|       | ૧૩. ગિહિલિગ            | ગિહિલિગ                                                       |
|       | ૧૪. એગ                 | ∫ ગા∘ પર માં લિગબેદે એક સમયમાં સિહ<br>થનારની સંખ્યા ગણાવી છે. |
|       | ૧૫. અણેગ               | 🕽 થનારની સંખ્યા ગણાવી છે.                                     |
| (₹)   | પ્રથમસમય આદિ           | ×                                                             |

આ ઉપરથી સ્પષ્ટ છે કે ઉત્તરાધ્યયનના અ૦ ૩૬ પછી જ પ્રતાપના સ્થાયં છે.

# છવના ભેદ-પ્રભેદો સિદ્ધતા બેદો

પ્રસ્તુતમાં જે છવના બેલ્પ્પ્રેબેદોની ગણતરી છે તે પ્રમાણે છવો સર્વ કાળમાં અસ્તિત્વમાં હોય છે એમ સમજવાનું છે. અહીં જણાવેલ એક પણ બેલ્ધી શન્ય ક્યારેય પણ લોક હતો નહીં, હશે તરિ અને છે પણ નહિ. છવોના મુખ્ય બે બેદ છે—સંસારી\\ અને સિલ્ડ \ (સત્ર ૧૪). સિદ્ધ એટલે મોક્ષને પામનાર = મુક્ત, આત્માર્થી સિદ્ધતા બેટોની જે ગણાવદી છે તેમાં ખરી રીતે એ બેદો સિદ્ધતા નથી પણ સમાની ઓપ્સોએ એટલે કે તે તે છવા સિદ્ધ પ્યાને-મોક્ષ પામ્યાને-કેટલો સમય થયો તેની ગણુતદીની દહિએ બંદો કરવામાં આવ્યા છે. તેમાં જે સિદ્ધોનો તે અવસ્થાને પ્રાપ્ત કર્યાને હજી પ્રથમ સમય જ છે તેઓ જે પરિપેશ્વિતને અનુસરીને સિદ્ધ થયા હોય તેને પ્યાનામા રાખીને તેમના પંદર બંદ કરવામાં આવ્યા છે (સત્ર ૧૬). એ પંદર બંદ કરવામાં આવ્યા છે (સત્ર ૧૬). એ પંદર બંદ કરવામાં અયા અંધ સ્થમ ત્યા સામ સમય ત્યા સામ તે અને તેમ સમય સમય ત્યા સામ તે અને તેમ સમય સમય ત્યા હોય તે ખેતા મારા કાળની ગણુતદી જ મુખ્ય રહે છે, આથી પ્રથમ સમયના સિદ્ધોનું પારિભારિક નામ છે—અવેતરિક્ષ = अत્યન્સવિક્ષ = પ્રથમસમયસિક્ષ, અને જેને બે સમય કે તેથી વધારે સમય થયા હોય તે બધા વરંચરિક્ષ = परमसिક્ષ કહેવાય છે. આ પરંપર-સિદ્ધાના તો અનેત બેદો ઘર્ડ ગંદ છે, કારણ, અનત સમયથી સિદ્ધી થતા આવ્યા છે (સત્ર ૧૭).

અનનનરસિદ્ધીના જે પદર જેન્દ્ર (સત્ર ૧૬) ગણાવવામાં આવ્યા છે, તેથી એક બાયત રપણપણ સિદ્ધ થાય છે કે છવે કોઇ પણ ગુદ્ધના ઉપદેશ વિના પણ મુદ્દત ઘર્ષ કંઈ કે તે તે સાથે લોધ તો પણ તે મુક્તિ પામી શકે છે. તેને સાથે કંધુડ્ડુ જાતિનો હોય તોપણ વૃદ્ધિત પામી શકે છે. એ હોય કંધુડ્ડુ જાતિનો હોય તોપણ મુદ્દિત પામી શકે છે. જેને સ્ક્રેકિ નામ આપવામાં આવ્યુ નધી કે અમુક ધર્મની શ્રહ્યા હોય તો જ તેને મુક્તિ મળે, અન્યાયા નિદ્ધિ. એવું કોઈ ભાષક તત્ત્વ આપમાં નથી. જૈન્દર્યની રચાપના થઈ, અર્થાત લગવાન સપ્તકારેલે નીર્યની સ્થાપના કરી, તે પહેલાં પણ જેનિદ્ધ થયા તે અર્વાદ્ધિદ્ધા કરિયા પછે. જૈન્દર બાર્ય કે સ્થાપના કરી, તે પહેલાં પણ જેનિદ્ધ થયા ર અત્યલિસદિ કરિયા છે. જૈન્દ ધર્યાને વેશ રસીકાર્યો તે હોય અને ગૃદસ્થના વેશમા રહ્યા હોય બનાં પણ સિદ્ધ થયા તેય તેમને મિફ્લિજ્ઞાલિદ્ધ કર્યા શહે તે આથી કહિત થયા છે. આમ જૈન્દર્યનો તે તેમને સાથિ હોય અને ગૃદસ્થના વેશમા રહ્યા હોય બનાં પણ સિદ્ધ થયા હોય તેમને મિફ્લિજ્ઞાલિદ્ધ કર્યા શરીલ સાથે છે. આમ જૈન્દર્યનો તે તેમને સિદ્ધાના થયા છે.

જૈનાર્ધનેના સુખ્ય ખે સપ્રદાવો છે. તેમાં શૈતાંગર સંપ્રદાય નો અનિયે પણ ચોક્ષ માંત જ છે, પણ કિંગળર સંપ્રદાય, નાત્રનાના આપ્રદાને કારણે, સ્ત્રીના મોઠાનો નિયેધ કરવા લાખ્યો. આ નિયંધ પ્રારંભના હતો નહિ તેની સાક્ષી દિગળર સપ્રદાયના સિહંતગઢ પદ ખંડાગ્રમમાં દે. પરંતુ ચેવાંતાં પર સાથે તેમાં તે પાર્ચાય કર્યા હતાં તે અને સાંત્ર અસ્વીકારના પરિણામ રવદ્યે, આચાર્ય કુંદકુંદ અને બીજાઓ અનિરાનો નિયંધ કરવા લાખ્યા. પરિણામ પદ્દખંડાગ્રમના ધવલા દીકામાં તેનો પાર્ચા પત્રો અને સમે પત્રે સેનોસિકનું સ્ત્રોની પાર્ચા પત્રો અને સામે પત્રે સેનોસિકનું સ્ત્રોની પણ સાંત્ર પત્રે આ અને સામે પત્રે સેનોસિકનું સ્ત્રમાં ત્રાપ્યા કર્યા લાખ્ય. આચાર્ય મલયનિર્દે પ્રસ્તુત સત્ર (ત્રત્ર ૧૬)ની દીકા (પત્ર ૨૦ ૩)માં અને સોલિકનું સ્ત્રોની પાર્ચાય સાથે સાંત્ર માર્ચ કરે છે. કારણ, મળાના ફ્લીજિયલિંદ્વા એવો એક બેદ પણ સિલ્હીનો બનાવવામાં આવ્યો છે.

પ્રસ્તુત પંદર બેદમાં સર્વેસુકવિદ્ધ, વનેવસુક્રતિદ્ધ અને સુક્રવેશિદ્ધ એવા ત્રધ્યું બેદોનો હત્દેલખ છે તેનું રમખીકરણ કરતું જરૂરી છે. તાંત્રીયૂર્ણિને આપોર્ચ આવાર્યા અવલાગિર્દેઓ એ વિત્તરસ્યું આપ્યું છે તેની સાર આ પ્રમાણે છે . સર્વેસુદ્ધ ર વર્ષ્યુદ્ધ તે છે, જેઓ કોઈ પણ બાદ્ધ પ્રત્ય = કારણ વિના બોરિને પ્રાપ્ત કરે છે. આંતરિક કારણ અતિરમણ સત્યે છે. આ રચ્યું પ્રદ્ધાના બે

ससारसमावण्णजीव = ससारसमापन्नजीव ।

भस्तारसमायण्यजीव = अस्तारसमापन्नजीव ।

પ્રકાર છે: એક તે. જેઓ તીર્થંકર હોય છે: અને બીજા તે. જે તીર્થંકર નથી હોતા. પ્રસ્તુતમાં એટલે કે સિદ્ધના બેદોમાં તીર્ચંકર સિવાયના જે સ્વયંભુદ્ધ છે તે અભિપ્રેત છે, કારણ, તીર્ચંકર-સિદ્ધનો ઉદલેખ આ પંદર એદમાં થયેલો જ છે. સ્વયંબંદ બાહ્ય કારણ વિના પ્રતિબોર્ધ પામે છે. પણ પ્રત્યેકબુદ બાલા કારણથી પ્રતિબોધ પામે છે. તેઓ એકલા વિચરતા હોઈ પ્રત્યેકબુદ કહેવાય છે; ગચ્છવાસીની જેમ તેઓ સમૃહમાં વિચરતા નથી. સ્વયણહ અને પ્રત્યેકણહ વચ્ચે બોધિમાં કારબારત ઉક્ત મુખ્ય બેદ છે. ઉપરાંત ઉપધિ-- ઉપકરણ, લિંગ-વેશ અને શ્રુવની અપેક્ષાએ પણ બર્સમાં બેદ છે તે એ કે પાત્રાદિ બાર પ્રકારની ઉપધિ સ્વયંબહતે હોય છે. પણ પ્રત્યેક્બહને જઘન્યથી એ ઉપધિ-ઉપકરણ હોય છે અને ઉત્કહે નવ પ્રકારની ઉપધિ હોય છે. તેમાં પ્રાવરણનો-વસ્ત્રનો સમાવેશ થતો નથી. રવયંબહાને બોધિ પ્રાપ્ત થયાં પહેલા શ્રતનાન હોય અને ન પણ હોય તેમ ખને. જો બ્રુત હોય અને બોધિ પ્રાપ્ત થાય તો તેઓ ગુરૂ પાસે જઇ ને વેશનો સ્લીકાર કરે છે, અથવા દેવતા આવીને તેમને વેશ સમર્પિત કરે છે. આવા સ્વયંબુદ પોતાની ઇચ્છા હોય તો ગગ્છમાં રહે છે, અત્યથા એકલા પણ વિચરે છે. અને જો બોધિ પ્રાપ્ત થયા પહેલાં આ પ્રકારના રવયં પુર્દને શ્રુતનો બોધન હોય તો તે અવશ્ય શુરુ પાસે જાય છે અને વેશનો સ્વીકાર કરીને ગચ્છમાં અવશ્ય રહે છે. એકલા વિચરતા નથી, સ્વયંબહતે ઉપર પ્રમાણે શ્રતના સભવ વિષે વિકલ્પ છે, પણ પ્રત્યેક્શુદ્ધને તો બોધિ પ્રાપ્ત થયા પહેલાં શ્રતનો બોધ હોય જ છે. અને તે જવન્યથી અગિયાર અંગના નાતા હોય અથવા ઉત્કહે બિઝદશપૂર્વી સંભવે. પ્રત્યેકબહ માટે વેશ અનિવાર્ય નથી: તે ધારણ કરે પણ ખરા અને ન પણ કરે, ધારણ કરે તો દેવે દીધેલ વેષ હોય.

રવયંજુદ કે પ્રત્યેક ખુદને બોધિમાં બીજાના ઉપદેશની જરૂર નથી; તે વિના જ એ બન્ને બોધિ પ્રાપ્ત કરે છે. પરંતુ ભુદ્દબોહિય= ખુદ્દત્યોયિત સિદ્દ વિષે તેમ નથી. તેઓ કોઈ પણ ભુદ્દ એટલે કે આવાર્ય દ્વારા બોધિત શાય છે એટલે કે ઉપદેશને પામે છે. એટલે કે તેઓ રવધેસ અધી બોધિત યામેલા નથી, પણ બીજાના ઉપદેશથી બોધિતે મામ્યા છે. તેથી ભુદ્દ બોધિત સિદ્ધ ક્રેટલા છે દ

ખરી રીતે તૌર્થસિદ્ધ અને અતૌર્થસિદ્ધ-એ બે બેદમાં જ બાઇ/ના બેદો સમાઈ જાય છે, પરંતુ માત્ર એ બે બેદી જ કરવામાં આવે તો સિદ્ધીની પૂર્વાવરથામાં જે વિવિધતા દ્ધીય છે-વિશેષતા હોય છે-તે વિષેતો કશો ખ્યાલ આવતા સખત્ર નથી, તેથી એ વિશેષતાનું ભાન કરાવવા વિસ્તારથી બેદનિશ્વયા કરવામાં આવ્યું છે. "

પ્રસ્તુત જૈન મતના અનુસધાનમાં ભૌદ મન જાહ્યુંયો લાભપ્રદ છે. ભૌદ મને (સ્થવિસ્વાદમતે) ભોષિના ત્રહ્યુ પ્રકાર છે : સાવકમૌષિ, પત્ચેકપ્રોષિ અને સમ્માસભીષિ (બ્રાવકભીષિ, પ્રત્યેક-ભોષિ અને સમ્મદ્દસંભીષિ). સમ્મદ્દસંભીષિ ધરાવનાર સમ્યદ્દસંભુદ હહેવાય છે. તેમના ઉપદેશથી જે અર્દ્ધ-પદને પામે (=જૈન મતે દ્રેલળીપદને પામે) તેને સાવકભીષિ ધરાવનાર કહેલાય. સારાંશ કે ઉપાસકને ભીજના ઉપદેશથી જે ભોષિ પ્રાપ્ત થાય છે, તે ભોષિ સાવકભીષિ છે. આ સાવક-સંભુદ પણ બીજને ઉપદેશ આપવાના અષિકારી છે (વિનયપિટક, મહાલપ્ત, ૧.૨૧).

અલી ૨૫૪ છે કે દેવવાની વાત માછળથી હાખલ થઈ છે. તાન્વિક રીતે તો વેશપવિવર્તન પણ આવસ્યક નથી; પણ ત્યારે કીઈ પણ ધરેપરંપરા કુલ્લ ભતે છે અને તેની ખાલાચાર સુવિધર થઈ ત્યારે વેશ એ પરંપરાંત્ર અનિવાર્થ એ પળ તાન્ય છે. તે તે આ પણ એક હોહારણ છે.

૮. ઉક્તત્રઓ ચિવિયે જૂઓ પ્રજ્ઞાપનાડીકા, પત્ર ૧૯ **વ થી**.

૬. પ્રશાપનાડીકા, પત્ર ૧૩ અ.

જૈન મતની જેમ જ પચ્ચેકળોધિને પ્રાપ્ત કરનાર બીજાના ઉપદેશની અપેક્ષા રાખતા નથી. પણ તે સ્વયસભુદ છે. તેઓ ઉપદેશ આપતા નથી, બીજાને સબદ કરી શકતા નથી: માત્ર ખીજા માટે તેમનું જીવન ઉદાહરણરૂપ **ખ**ને છે.

સમ્માસમોધિને પ્રાપ્ત કરનાર પણ, પોતાના પ્રયત્નથી જ—બીજાના ઉપદેશ વિના જ—તે પ્રાપ્ત કરે છે અને બીજાને બોધિ પ્રાપ્ત કરાવવા સમર્થ હોય છે. જૈન મત પ્રમાણે તીર્થકરની જે યોગ્યતા છે તેવી જ યોગ્યતા સમ્માસબોધિ ધરાવનાર સમ્માસબહમાં હોય છે. સામાન્ય પરિભાષામાં આપણે તેમને બુદ તરીકે જાણીએ છીએ.<sup>૧</sup>૦

#### સંસારી જવો

પ્રનાપનાના પ્રથમ પદમા સિદ્ધ જીવોનું નિરૂપણ કર્યા પછી સસારી જીવોના બેદ-પ્રબેદો ગુઆવ્યા છે. એ ગુણતરીનો મુખ્ય આધાર ઇન્ડિયો છે. તેના પ્રભેદોમાં છવોની સફમતા અને સ્થલતા તથા પર્યાપ્તિ અને અપર્યાપ્તિને બેંદે જવોના પ્રબેંદો થાય છે. વળી, જન્મના પ્રકારને લાઈને બેદ પડે છે. એકન્દ્રિયથી ચતરિન્દ્રિય સુધીના સમૃષ્ટિંગમ, તિર્યંચપચેંદ્રિય અને મનખ્યમાં ગર્ભજ અને સમર્ચિંગમ અને નારક તથા દેવનો ઉપપાત જન્મ છે. નારક અને સમર્ચિંગમ નિયમત નપુંસક જ હોય. ગર્ભજમા ત્રણે લિગ હોય, દેવોમાં પુરુષ અને સ્ત્રી હોય છે આમ લિગબેદે પણ તે તે છવોનો બેર્દ છે. પંચેંદ્રિય છવોમાં જે બેર્દો પડે છે તેનો આધાર નરકાદિ ચાર ગતિ છે. ઉપરાંત. ગર્ભજ તથા સમ્મ ર્ચ્છિમ એ પણ બેદનિયામક છે. મનવ્યના બેદનિયામકોમાં દેશબેદ, સરકારબેદ, व्यवसायकेंद्र जानादिशस्तिकेंद्र रहेवी आश्राती क्षेत्रामां स्थावी छे। नार्ट्स अने देवोनी केंद्र स्थान-એ લ્યા છે

મ્મારલી સામાન્ય હારીકત જાગ્યા પછી જીવબેદ-પ્રબેદીની મચી. જે નીચે આપવામાં આવે છે. તે સમજવી સહેલી થઈ પડશે સ્વીમાં મળમાં જ્યા—જેમ કવનરપતિની બાળતમાં— મોડી સખ્યામાં બેદો આપ્યા છે, ત્યાં માત્ર સખ્યાંક આપીને જ સંતાપ માન્યો છે. જિતાસુએ તેવે સ્થળ મૂળ જોઈ લેવું જોઈએ. જીવોના આ જ બેદ-પ્રબેદો વિષ દિતીય આદિ પદોમાં અનેક ભાખતો—જેવી કે તેમનાં રહેવાનાં સ્થાન, તેમન પરસ્પર સખ્યાની દર્જિએ નારતમ્ય, આય, તેમના વિશેષ-પર્યાયો ઇત્યાદિ અનેક ભાગતો—નો વિચાર થયો છે. તેથા તે દર્ષિએ આ મચા જરૂરી છે

## **૧.** છવ (સત્ર ૧૪)

૧ અસસારસમાપત્ર (સિંદ) (૧૫)

9. ૧. ૧ અનન્તરસિંહ (૧૬)

9. ૧.૧.૧ તીર્થમિક

.૨ અતીર્થસિદ

.૩ તીર્થપ્રસ્થિત .¥ અતીર્થકરસિંહ

.૫ સ્વયંબહસિંહ

. ૬ પ્રત્યેક્ષ્મહસિહ

.૭ બુહબોધિતસિદ

.૮ અનીલિગસિદ .૯ પ્રરુપલિગસિદ

.૧૦ ન પસકલિંગસિંહ

.૧૧ સ્વલિંગસ્પિક .૧૨ અન્યલિગસિંહ

૧૦. પ્રસ્તુત ચર્ચા માટે જુઓ ઉપાસકજનાલંકારની પત્રાવના, પૃત્ર ૧૬ અને તે જ પુસ્તકન લોકુત્તરસંપત્તિ નિ ફેસ (પૃ૦ ૩૪૦) નામન પકરણ (P. T. S).

.૧૩ ગહિલિંગસિહ

.૧૪ એકસિલ્દ ૧૫ અતેકસિંહ

૧. ૧. ૨. પરંપરસિલ (૧૭)

૧. ૧. ૨.૧ અપ્રથમસમયસિદ

.૨ દિસમયસિહ

.૩ ત્રિસમયસિહ

.૪ ચતુઃસમયસિદ .૫.....અ. અનંતસમયસિદ

9. ર સસારસમાપન્ન (સસારી) (૧૮) [ઝ. પર્યાપ્ત, વ. અપર્યાપ્ત]

9. ૨. ૧. એકન્દ્રિય (૧૯) [ અ. પર્યાપ્ત, ન્ન. અપર્યાપ્ત]

9. ૨. **૧.** ૧ પૃથ્લીકાર્યિક (૨૦) [(અ.) પર્યાપ્ત. (વ) અપર્યાપ્તો

૧. ર. ૧. ૧. ૧. સાદમ – અ. પર્યાપ્ત, સ. અપર્યાપ્ત (૨૧)

9. ર. ૧. ૧. ર. બાદર - (૨૫) [ અ. પર્યાપ્ત, વ. અપર્યાપ્ત]

૧. ૨. ૧. ૧. ૨. ૧. શ્લક્ષ્ણબાદરપૃથ્વી (૨૩)

૧. ૨. ૧. ૨. ૨. ૧ .૧ કૃષ્ણમૃત્તિકા<sup>૧૧</sup> .પ શક્લમત્તિકા

> ર નીલમત્તિમા . ધ પાંધ અત્તિકા

.૩ લોહિતમત્તિકા .૭ પનકમૃત્તિકા

.x दाश्टिमत्तिम

૧. ૨. ૧. ૧. ૨. ૨ ખરબાદર પૃથ્વી (૨૪)

9 · ૨ . ૧ . ૧ . ૨ .૧ પ્રથ્વી <sup>૧ ર</sup> .૧૩ સુવર્ણ

.૨ શર્કગ .98 900

.૩ વાલકા .૧૫ હરિતાલ

.૧૬ હિંગલક .૪ ઉપલ

.પ શિલા .૧૭ મન:શિલા

. ૬ લવણ .૧૮ સાસગ

।**ବ ମି**ଧ .૧૯ અંજન

.૨૦ પ્રવાલ

.૮ અયસ

.૯ તામ્ર .૨૧ અબ્રપટલ .१० ત્રપુસ .૨૨ અબ્રવાલકા

.૨૩ ગોમેજજ કમણિ .૧૧ સીસક

.૨૪ ૨ચક્રમણિ .૧૨ રધ્ય

૧૧. ઉત્તરાગ, અ૦ ૩૬, ગા૦ ૭૩ માં આ સાતેયનો ઉલ્લેખ છે; સત્રકૃતાંગ અને દશ્વેકાલિકમાં નથી. મલાચારમાં પછા નથી પરત અચારાંગનિર્ધક્તિ (ગા૦ ૭૨)માં પાંચ બેંદી છે.

૧૨ ઉત્તરાગ, અગ્લ ૩૬, ગાલ્લ ૩ – ૭૮ માં 'સેંદો છત્રીશ છે' એમ કહ્યા છતાં ગાયાઓમાં પ્રસ્તુત જેમ ૪૦ ભેદી છે. મૂલાચાર-પંચાચારાધિકારમાં ગા૦ ૮-૧૨ મા ૩૬ ભેદી ગણાવ્યા છે. આચારાંગનિર્યુક્તિમાં પણ (ગા૦ ૭૩-૭૬) છત્રીસ બેદો મછાન્યા છે.

```
...[36]...
```

```
.૩૩ ગૈરિકમણિ
                        .૨૫ અક્રમણિ
                                                   .૩૪ હંસગર્ભમંશિ
                        .૨૬ સ્ફટિકમણિ
                                                    .કપ પુલક્રમણિ
                        .૨૭ લોદિતાક્ષમણિ
                                                    .૩૬ સૌગન્ધિકમણિ
                        .૨૮ મરકતમણિ
                                                    .૩૭ ચંદ્રપ્રભામણિ
                        .૨૯ મસારગલ્લમણિ
                                                    .૩૮ વૈડૂર્યમણિ
                        .૩૦ ભુજમોચકમણિ
                                                    .૩૯ જલકાતમણિ
                        .૩૧ ઇન્દ્રનીલમણિ
                                                    .૪૦ સર્વકાંતમણિ
                        .કર ચન્દનમસ્ાિ
૧. ૨. ૧. ૨ અપ્કાયિક (૨૬) [૩૦ પર્યાપ્ત, 🖬 અપર્યાપ્ત]
     ૧, ૨, ૧, ૨, ૧ સહમ-(૩૪) પર્યાપ્ત, (૨૦) અપર્યાપ્ત (૨૭)
     ૧. ૨. ૧. ૨. ૨ ભાદર-(૩) પર્યાપ્ત, (૩) અપર્યાપ્ત (૨૮)
૧, ૨. ૧. ૨. ૨ .૧ ઓસ<sup>૧ ૩</sup>
                                                       ૧૦ ખડોદક
                                                        ૧૧ અમ્લોદક
               .રહિમ
                                                       .૧૨ લવણોદક
                ૩ મહિકા
                                                       .૧૩ વારુણોદક
               .8 835
                                                        .૧૪ ક્ષીરોદક
                . ૫ હરતન
```

ર. ૧. ૩ તેજ:કાયિક (૨૯) [(અ) પર્યાપ્ત, (ब) અપર્યા'ત]

. ૬ શહોદક

.૭ શીતોદક

.૮ ઉપગોદક

હ સારોદર

 ર. ૧. ૩. ૧ સૃક્ષ્મ–(अ) પર્યાપ્ત, (a) અપર્યાપ્ત (૩૦) ર. બાદર-(અ) પર્વાપ્ત, (હ્ર) અપર્યાપ્ત (૩૧)

.૧૧ ઘનોદક

.૧૬ ક્ષોદોદક

.૧૭ રસોદક

ખત્યાદિ.

પંચાદિ

**૧.** ૨૧.૩.૨.૧ અંગાર<sup>૧૮</sup> 19 (36) .૮ વિદ્યાન ા જવાલા .૩ મર્મર ૯ અશનિ .૧૦ નિર્ધાત .૪ અર્ચિ

.૧૧ સંઘર્ષસમૃત્થિત .પ ચ્પલાત .૧૨ સર્વકાનમણિનિઃસન . કશહાગ્નિ

૧૩ હત્તરા∘, અ૦૩૬, ગા૦૮૬ માં પાચ અને આચારાગિનિર્ધુ બિમાં (ગા૦૧૦૮) પણ પાંચ જ ભેઠ છે સૂત્ર-કુતાગ (૧ ૩ ૧૭)માં પ્રથમ છનો નિર્દેશ છે. દશવ૦ (૪ ૮.)મા પ્રથમ છનો નિર્દેશ છે. અને મુલાચારમા કરક સિવાયના પ્રથમ છ અને ઘનોદકનો એમ કુલ ૬ તો ઉલ્લેખ છે, ગાઢ પ, ૧૩.

૧૪. ચ્યાચારાગર્નિર્શુમિ, ગા૦ ૧૧૮માં પાચ, મલાચાસ્મા પાચ (૫ ૧૪), ઉત્તરા૦(૩૬ ૧૧૦, ૧૧૧)માં સાતનો ઉઠમેખ છે.

```
9. ૨. ૧. ૪ વાયુકાયિક (૩૨) [(અ) પર્યાપ્ત, (a) અપર્યાપ્ત]
     9. ર. ૧. ૪. ૧ સેલ્મ-(અ) પર્યાપ્ત (વે) અપર્યાપ્ત (૩૨)
                  .ર બાદર-(૩૪) પર્યાપ્ત, (૨૪) અપર્યાપ્ત (૩૪)
૧, ૨, ૧, ૪, ૨, ૧ પ્રાચીનવાત<sup>૧૫</sup>
                                                      .૧૧ વાતમડલી
               .૨ પ્રતીચીનવાત
                                                      .૧૨ ઉત્કલિકાવાત
               .૩ દક્ષિણવાત
                                                      .૧૩ મેડલિકાવાત
                . ૪ ઉદીચીનવાત
                                                      .૧૪ ગુજાવાત
                ય ઊર્ધ્વવાત
                                                      .૧૫ ઝંઝાવાત
                . દ અધોવાત
                                                      .૧૬ સવર્તકવાત
               ા નિર્ધગ્વાન
                                                      .૧૭ ધનવાત
               .८ विहिञ्चात
                                                      .૧૮ તનુવાત
               ૮ વાતોદભ્રમ
                                                      .૧૯ શહવાત
              ၅ ၀ ပျက်ကြန်မြန
                                                                ઇત્યાદિ
9. ૨. ૧. ૫ વનસ્પતિકાયિક (૩૫) [(૩) પર્યાપ્ત, (૩) અપર્યાપ્ત]
      9. ર. ૧. ૫. ૧ સદ્દમે – (અ) પર્યાપ્ત, (a) એપર્યાપ્ત (૩૬)
           .ર બાદર - (૩૭) (૩) પર્યાપ્ત, (૩) અપર્યાપ્ત (૫૪)
                 9. રે. ૧. પે. રે. ૧ પ્રત્યેકેશરીર (૩૮)
                      ૧. ૨. ૧. ૫. ૨. ૨ સાધારણશરીર (૫૪)
૧. ૨. ૧. ૫. ૨. ૧ પ્રત્યેકશરીર બાદરવનસ્પતિકાયિક (૩૮)

    ર. ર. ૧. ૧. ૧ વકા<sup>૧</sup> (૩૯)−(૩) એકાસ્થિક (૪૦), (ಫ) બહુબીજક (૪૧)

                   .૨ ગુચ્છ (૪૨) – અનેક પ્રકાર
                   .૩ ગુલ્મ (૪૩)
                   .૪ લતા (૪૪)
                   .પ વલ્લી (૪૫)
                   . ક પર્વગા (૪૬)
                   . ড বভা (১৫)
                   . ८ पक्ष (४८)
                   .૯ હરિત (૪૯)
                  .૧૦ ઔષધિ (૫૦)
                  .૧૧ જલરુહ (૫૧)
                  .૧૨ કુહણ (પર)
```

૧૫ ઉત્તરા∘ (૩૬.૧૧૬, ૧૨૦)માં પાંચ, આચારાગનિ∘ (ગા∘ ૧૬૫, ૧૬૬)માં પાંચ અને મૂલાચારમાં પણ પાંચ છે (૧૧૫) ઉત્તરાખ્યનમાં તેજ અને લાયુને સ્ત્ર ગણ્યા છે તેની પણ નોંધ ઢેલી ઘટે—૩૬.૧૦૮. આચાગ નિંગ, ગાંવ ૧૫૩માં તેજનાયુને લાઈલન્સ ક્લા છે.

૧૬. ઉત્તરાર, ૩૬. ૯૫–૯૬ ગામામાં ક્રમગેરિ આ જ બેઠી અતાવ્યા છે. વનવ્યતિના બેઠી માટે જુટે ક્રમે ઝુઓ– ભૂલાચાર, ૫ ૧૬–૧૯, સ્થુનાંગ, ૨ ૩. ૧, ૨ ૩ ૧૨, ૨ ૩ ૧૩, દર્યાવ ૪. ૧. પ્રયત્ત પ્રક્લાપનાની ગા૦૧૨ આચારાંગનિર્ધુતિમાં પણ છે ચા૦૧૨૨. વળા, પ્રક્લાપનાની ગા૦ ૪૫–૪૬ આચારાંગનિર્ધુતિમાં ગા૦૧૩–૧૩૨ છે.

**૧. ૨. ૧.** ૫. ૨. ૨ સાધારહ્યુશરીર ભાદરવતરપતિકાયિક—અતેક પ્રકાર<sup>૧૭</sup> (૫૪) **૧. ૨ ૨.** દ્રીન્દ્રિય—(૫૬) (૩) પર્યાપ્ત, (૩) અપર્યા'ત (૫૬)

| 9, ૨. | <b>૨</b> .૧ પાયુકૃમિ <sup>૧૮</sup> | .૧૦ જલોયા    | .૧૯ કેલુય       |         |
|-------|------------------------------------|--------------|-----------------|---------|
|       | .૨ કુક્ષિકૃમિ                      | .૧૧ જ લો ઉષા | .૨૦ વાસ         |         |
|       | .૩ ગંડૂયલક                         | .૧૨ સખ       | .૨૧ એકાવર્ત     |         |
|       | .૪ ગોલોમ                           | .૧૩ સખણગ     | .૨૨ ઉભયાવર્ત    |         |
|       | .૫ ણેઉર                            | .૧૪ ઘુલ્લ    | .૨૩ નંઘાવર્ત    |         |
|       | . ૬ સોમગલગ                         | .૧૫ ખુલ્લ    | .૨૪ સવુક્ક      |         |
|       | .૭ વંસીમૃદ                         | .૧૬ વરાડ     | .૨૫ માઇવાહ      |         |
|       | .૮ સુઇ મુહ                         | .૧૭ સોત્તિય  | .૨૬ શુક્તિસંપુટ |         |
|       | .હ ગોજલોયા                         | .૧૮ મોત્તિય  | .૨૭ ચન્દનક      | ઇત્યાદિ |
|       |                                    |              |                 |         |

## १. २. ३ ત્રીન્દ્રિય-(अ) પર્યાપ્ત, (ब) અપર્યાપ્ત (૫७)

 ર. ૩.૧ વ્યોવધય .૧૧ તહ્યુાલાર .૨૧ તઉસમિજિય .૭૧ ઇક્કિકાય .૨ રોહિલ્યુચ .૧૨ ક્કાહાર .૨૨ કપ્પાસ્તિકુ- .૭૨ ઇલ્પોયય સમિજિય્ય

| .૩ કુંયુ              | .૧૩ માલુય      | .૨૩ ોહોલ્લય   | .૩૩ ઉરૂલુંચક                |
|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------------|
| .૪ પિપીલિયા           | .૧૪ પત્તાહાર   | .૨૪ ઝિલ્લિય   | .૩૪ કોત્યલવાહગ              |
| .૫ ઉ <sup>દ્</sup> સગ | .૧૫ તહ્યુવિટિય | .૨૫ ઝ્રિગિર   | .૩૫ જુય                     |
| . ૬ ઉદ્દેહિય          | .૧૬ ૫ત્તવિટિય  | .૨૬ ક્રિગિરિડ | .૩૬ હાલાદલા                 |
| .૭ ઉક્કલિય            | .૧૭ પુષ્ફવિટિય | .૨૭ પાહુય     | .૩૭ પિસુય                   |
| .૮ ઉપ્પાય             | .૧૮ કલવિટિય    | .૨૮ સુભગ      | .૩૮ સતવાઇય                  |
| .6 835                | .૧૯ બીયવિટિય   | .૨૯ સોવચ્છિય  | .૩૯ ગોમ્હી                  |
| .૧૦ ઉષ્પા             | ર ૦ તે દુરણ-   | .૩૦ સુયવિટ    | .૪૦ હત્યિસોંડ <sup>૧૯</sup> |
|                       | મહિજય          | t .           | ઇત્યાદિ                     |

# ૧. ૨. ૪ ચતુરિન્દ્રિય-(અ) પર્યાપ્ત, (જ્ઞ) અપર્યાપ્ત (૫૮)

| ૧. ૨. ૪.૧ ઓંધેય <sup>૨</sup> ° | .ષ પર્યંગ   |
|--------------------------------|-------------|
| .૨ હોૃત્તિય                    | . ૬ હિક્રુણ |
| .૩ મચ્છિય                      | .19 3355    |
| .૪ મગમિગકીડ                    | / 124       |

૧૭. ઉત્તરાગ્ ૩૬ ૬૭–૧૦૦ પ્રણાપના ગા૦ ૯૬ ષર્ખડાગમમાં ખૂપ, પુરતક ૧૪ માં મોંજારં કહીને ઉદ્ધત છે પ્રગ્રરક, પ્રણાગ ગા૦ ૧૦૦ પણ ષર્ખા૦ પુગ્રર પ્રાહિત છે. અને એ જ ગાયા આચાર નિગ્રાગ્ ૧૩૭ છે. પ્રણાગ ગા૦ ૧૦૧ ષર્ખાંગાં ૧૩૬ છે.

૧૮. ઉત્તરાગ્ ૩૬. ૧૨૬–૧૩૦ માં આથીઓ અોઇ બેઠી છે.

૧૯. ઉત્તરા• ૩૬. ૧૩૮ – ૧૪૦ મા ઓછા બેંદો છે

રેંગ. પ્રક્ષાંગ, ગાંગ ૧૧૦ અમને ઉત્તરાંગ, ૩૬.૧૪૭ માં રોડું સામ્ય છે. બેઢો માટે ઉત્તરાંગ ૩૬. ૧૪૭-૧૪૬, તેમાં અપ્રેણ બેઢો છે.

| [ 8 <b>t</b> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|
| .૯ નંદાવત્ત                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .૨૪ અચ્છિવેહ         |  |  |
| .૧૦ સિંગિરિડ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .૨૫ સારંગ            |  |  |
| .૧૧ કિલ્હપત્ત                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .રક છે.ઉલ            |  |  |
| .૧૨ નીલપત્ત                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .૨૭ દોલ              |  |  |
| .૧૩ લોહિયપત્ત                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .૨૮ ભમર              |  |  |
| .૧૪ હાલિદ્યત્ત                                                                                                                                                                                                                                                                                | .૨૯ ભારિલી           |  |  |
| .૧૫ સુક્ષ્કિલપત્ત                                                                                                                                                                                                                                                                             | .૩• જરૂલ             |  |  |
| .૧૬ ચિત્તપકખ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .૩૧ તોર્કુ           |  |  |
| .૧૭ વિચિત્તપક્રખ                                                                                                                                                                                                                                                                              | .૩૨ વિચ્છુત          |  |  |
| .૧૮ ઓભંજલિય                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .૩૩ પત્તવિચ્છુય      |  |  |
| .૧૯ જલચારિય                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .૩૪ છાણવિચ્હુય       |  |  |
| .૨૦ ગભીર                                                                                                                                                                                                                                                                                      | .૩૫ જલવિચ્હુય        |  |  |
| · .૨૧ ણી <b>ણિ</b> ય                                                                                                                                                                                                                                                                          | .૩૬ પિયંગાલ          |  |  |
| .૨૨ તંતવ                                                                                                                                                                                                                                                                                      | .૩૭ કણમ              |  |  |
| .૨૩ અચિ <i>છ</i> રોક                                                                                                                                                                                                                                                                          | .૩૮ ગોમયક્ષીઃ        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ઇત્યાદિ              |  |  |
| ૧. ૨. ૫. પંચેન્ડિય-(પદ) [(લ) પર્યાપ્ત, (લ) અપર્યાપ્ત<br>૧. ૨. ૫. ૧ તેરવિક –(લ) પર્યાપ્ત, (લ) અપર્યાપ્ત<br>૧. ૨. ૫. ૧ .૧ તત્વાગ્લાપુર્વનિવિધિક<br>.૩ લાલુકાપ્રભાપુર્વનિવિધિક<br>.૪ પંકપ્રભાપુર્વનિવિધિક<br>.૧ પંકપ્રભાપુર્વનિવિધિક<br>.૧ તત્ત:પ્રભાપુર્વનિવિધિક<br>.૭ તમત્તમ:પ્રભાપુર્વનિવિધિક |                      |  |  |
| <ol> <li>ર. પ. ર તિયેંચ–(ક્૧) [(૩) પર્યાપ્ત સંમૂર્જિંછમ,</li> <li>(क) પર્યાપ્ત ગર્ભજ,</li> <li>ર. પ. ૨. ૧ જલચર પર્યાપ્ત ગર્ભજ<sup>ર ૧</sup>, (ક૨),</li> </ol>                                                                                                                                 | (૪) અપર્યાપ્ત ગર્ભજ] |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (32)                 |  |  |
| ૧. ૨. ૫. ૨. ૧૧ મત્સ્ય (૬૩)                                                                                                                                                                                                                                                                    | ( ) 50               |  |  |
| (१) સપ્લ<br>(১)                                                                                                                                                                                                                                                                               | (૭) રોહિય            |  |  |
| (૨) ખવકલ                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (૮) હલીસાગર          |  |  |
| (3) %ગ                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (૯) ગાગર             |  |  |
| (૪) વિજિઝિષ                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (૧૦) વડ              |  |  |
| (૫) દક્ષિ                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (૧૧) વડગર            |  |  |
| (૬) મગ્ગરિ                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (૧૨) તિમી            |  |  |

ર૧. જલચરના મત્રયાદિ પાચ બેઠો ઉત્તરા૦ ૩૬.૧૭૩ મા છે, પણ તેના ઉત્તર બેઠોનો નિર્દેશ તેમા નથી.

| [૪૨]                                         |                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| (૧૩) તિમિગિલ                                 | (૧૭) સાલિસચ્છિયા                                                       |
| ( <i>1</i> 8) લેસ્ટ્ર                        | (૧૮) લંભણ                                                              |
| (૧૫) તદુલમચ્છ                                | (૧૯) પડાગ                                                              |
| (૧૬) કબ્લિક્કામચ્છ                           | (૨૦) પડાગાતિપડાગ                                                       |
| (11) 11 2 11                                 | ઇત્યાદિ                                                                |
| .૨ કચ્છભ (૬૪)                                |                                                                        |
| .૧) અદ્ધિક્ષ્યા                              | (૨) મસકચ્છભ                                                            |
| * * * *                                      | (4) 1445 -11                                                           |
| .૩ ગાલ (૬૫)                                  | ( )                                                                    |
| (૧) દિલી                                     | (૪) પુલગ                                                               |
| (૨) વેઢલ                                     | (૫) સીમાગાર                                                            |
| (૩) મુદ્ધય                                   |                                                                        |
| .૪ મગર (૬૬)                                  | •                                                                      |
| (૧) સોડ                                      | (૨) મટ્ટ                                                               |
| .૫ સુંસુમાર (૧૭)                             |                                                                        |
| — એકાકાર                                     |                                                                        |
| * *                                          | સમૂર્ચિંગમ, (ā) અપર્યા'ન સમર્ચિંગમ,<br>ગર્ભજ, (હ) અપર્યા'ન ગર્ભજ (૭૫)] |
| <b>૧.</b> ૨. <b>૫.</b> ૨. ૨. ૧ ચતુષ્પદ (७०)  |                                                                        |
| ૧. ૨. ૫ ૨. ૨. ૧૧ અંગ ખુર (૭૧) <sup>૨ ૨</sup> |                                                                        |
| (૧) અશ્સ                                     | (૫) ગોરકખર                                                             |
| (૨) અસ્સતર                                   | (૧) કંદલગ                                                              |
| (૩) ઘોડગ                                     | (७) સિરિકંદલગ                                                          |
| (૪) ગદ્દભ                                    | (૮) આવત્ત                                                              |
|                                              | ઇત્યાદિ                                                                |
| .૨ કુખુર (૭૨)                                |                                                                        |
| (૧) ઉદ                                       | (૯) વરાહ                                                               |
| (૨) ગોણ                                      | (૧૦) અય                                                                |
| (૩) ગવય                                      | (૧૧) એલગ                                                               |
| (૪) રોજ્ઝ                                    | (૧૨) રૂર                                                               |
| (૫) પસય                                      | (૧૩) સરભ                                                               |
| (૬) મુહિસ                                    | (૧૪) ચમર                                                               |
| (૭) મિય                                      | (૧૫) કુરંગ                                                             |
| (૮) સવર                                      | (૧૬) ગોકર્ણ                                                            |
|                                              | <b>ઇ</b> ત્યા <b>દિ</b>                                                |
| Mark 2 2 Charles Developed and 22 St.        |                                                                        |

રર. સૂયગઢ, ર ૩ ૧૫માં એગ ખુરાહિ મળ બેઢો છે, પણ ઉત્તર **બેઢો નયા.** 

```
...[88]...
```

```
.૩ ગંડીપદ (૭૩)
                   (૧) હત્થી
                                                    (૪) ખગ્ગ
                   (૨) પૃયશય
                                                   (૫) ગંડ
                                                             પ્રત્યાદિ.
                   (૩) મકુણક્રત્થી
                 .૪ સઅ્ધદ (૭૪)
                                                    (૮) બિડાલ
                   (૧) સીહ
                                                    (૯) સુણગ
                    (૨) વગ્ધ
                   (૩) દીવિય
                                                   (૧૦) કોલસણગ
                   (૪) અગ્છ
                                                   (૧૧) કોકંતિય
                    (૫) તરચ્છ
                                                   (૧૨) સસમ
                                                   (૧૩) ચિત્તગ
                    (૧) પરસ્સર
                    (૭) સિયાલ
                                                   (૧૪) ચિત્તલગ
                                                             પ્રત્યાદિ.
૧, ૨, ૫, ૨, ૨, ૧, ૨ પરિસર્પ (૭૬)
     ૧. ૨. ૫, ૨. ૨. ૧. ૨. ૧ ઉરપરિસર્પ (૭૭)
     (ar) અહિ<sup>૨૩</sup> (૭૮)
                 .૧ દબ્લીકર (૭૯)
                   (૧) આસીવિસ
                                                    (૮) નિસ્સાસવિસ
                   (૨) દિદ્રિવિસ
                                                    (૯) કણ્હસધ્ય
                   (૩) ઉગ્ગવિસ
                                                  (૧૦) સેદસય્ય
                    (૪) ભોગવિસ
                                                  (૧૧) કાઓદર
                   (૫) તયાવિસ
                                                  (१२) Em #444
                                                  (૧૩) કોલાલ
                   (દ) લાલાવિસ
                   (૭) ઉસ્સાસવિસ
                                                  (૧૪) મેલિમિંદ
                                                             પ્રત્યાદિ.
                 .ર મઉલી
                   (૧) દિવ્વાગ
                                                   (ક) મંડલિ
                    (૨) ગોશસ
                                                   (૭) માલિ
                    (૩) કસાહીય
                                                    (૮) અહિ
                                                    (૯) અહિસલાગ
                    (૪) વધઉલ
                    (૫) ચિત્તલિ
                                                  (૧૦) પશગ
                                                             ઇત્યાદિ.
     (૩) અયગર (એકાકાર) (૮૧)
     (क) મ્યાસાલિયા (૮૨)
     (૪) મહોરગ (૮૩)
```

ર૩. સુયગઢ, ર. ૩. ૧૫ માં ઉરપરિસપ્પના અહિં આદિ મૂળ ભેદો છે, ઉત્તર બેદોનો નિર્દેશ નથી.

| <b>૧. ૨. ૫. ૨. ૨. ૧. ૨. ૨</b> ભુષપસ્થિર્ષ (૮૫)<br>(૧) ણુ <sup>લુક ર</sup><br>(૨) ગોલ<br>(૩) સરગ | (૯) વિસ્સભરા<br>(૧૦) મૃસ<br>(૧૧) મંગૂસ<br>(૧૨) પવલા⊎ય |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| (૪) સલ્લા                                                                                       | (૧૩) છીરવિરાક્ષિયા                                    |
| (૫) સરંધ<br><b>(</b> ૬) સાર                                                                     | (૧૪) નહ                                               |
| (૧) સાર<br>(૭) ખારા                                                                             | (૧૫) ચઉપ્પાઇયા                                        |
| (૮) ધરોઇલા                                                                                      | ઇત્યાદિ.                                              |
| · /                                                                                             |                                                       |
| <b>૧, ૨. ૫,</b> ૨ ૩ ખેચર (૮૬)<br><b>૧, ૨. ૫, ૨</b> , ૩,૧ ચમ્મષકળી <sup>૨૫</sup> (૮૭)            |                                                       |
| <b>૧. ૨. ૫. ૨. ૩ .૧ નગ</b> નક-૧૧ (૨૦)<br>(૧) વગ્યુલી                                            | (૫) છવંજવ                                             |
| (૧) વચ્ચુસ<br>(૨) જલોયા                                                                         | (૧) સમુદ્દવાયસ                                        |
| (૨) ગવાન<br>(૩) અડિલા                                                                           | (૭) કપ્યુનિય                                          |
| (૪) ભારં                                                                                        | (૮) પકિપ્પત્યિરાલી                                    |
| (6)                                                                                             | રાત્યાદિ.                                             |
| .૨ લોમપકખી (૮૮)                                                                                 |                                                       |
| (૧) હંક                                                                                         | (૧૭) મેસર                                             |
| (૨) šš                                                                                          | (૧૮) મસર                                              |
| (૩) કુરલ                                                                                        | (૧૯) મયુર                                             |
| (૪) વાયસ                                                                                        | (૨૦) સતવચ્છ                                           |
| (પ) ચક્કાગ                                                                                      | (૨૧) ગલ્સ                                             |
| (૧) હંસ                                                                                         | (૨૨) પોંડરીય                                          |
| (છ) કલહસ                                                                                        | (૨૩) કાગ                                              |
| (૮) પાયહેસ                                                                                      | (૨૪) કામંજુગ                                          |
| (૯) રાયહંસ                                                                                      | (૨૫) વંજુલગ                                           |
| (%) PM:                                                                                         | (૨૬) તિત્તિર                                          |
| (૧૧) એડી                                                                                        | (૨૭) વકુગ                                             |
| (૧૨) ખગ                                                                                         | (૨૮) લાવગ                                             |
| (૧૩) ખલાગ                                                                                       | (૨૯) ક્વોય                                            |
| (૧૪) પારિષ્પવ                                                                                   | (૩૦) કવિજલ                                            |
| (૧૫) કોંચ                                                                                       | (૩૧) પારેવય                                           |
| (૧૬) સારસ                                                                                       | (૩૨) ચિડગ                                             |

ર ૪ સૂત્રકૃતાત્ર, ૨ ૩.૧૫ મા અયા પદર બેંદીમા પાઠાતરી છે

રપ મૂપગડમાં જલવર પચેન્ટિયના બેટો તરીકે ચર્મપક્ષી, લોમપક્ષી, સમૃદ્ગકપક્ષી અને વિતતપક્ષી—એવા બેટો કે સ્થામાં જલચર —એવો પાક ખરાખર ત્યારાની નથી - સચનક રે. ૩ ૧૫. પણ તેમાં ઉત્તર બેટોનો હલ્લેખ નથી.

# ...[४**५**]...

(૩૩) ચાસ

(૩) મદભાગલાગ

| (૩૩) નાસ                                                                            |                     | (३७) मध्यसमान    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| (3 × εξέξ (3 × ε)                                                                   |                     | (૩૮) ક્રોઇલ      |
| (૩૫) સુગ                                                                            |                     | (૩૯) સેહ         |
| (૩૬) ખરહિણ                                                                          | }                   | (૪૦) વરેલ્લગ     |
| .૩ સમુગ્યપકર્પા                                                                     | l (૮૯)              |                  |
| .૪ વિતતપક્રમી (૯૦)                                                                  |                     |                  |
| ર. ૨. ૫. ૩ મનુષ્ય <sup>ર</sup> - (૯૨) [(૩) પર્યાપ્ત, (૩) અપર્યાપ્ત]                 |                     |                  |
| ૧. ૨. ૫. ૩ .૧ સમ <sup>્ચિ</sup> ૭મ (ગંદકીમાં ઉત્પન્ન થાય તેવાં ૧૪ સ્થાન ગણાવી અતાદિ |                     |                  |
| 6 4 4 5 1 4 4 5 1                                                                   | (100111 0/11-11-11) | કહ્યું છે.) (૯૩) |
| .૨ ગર્ભે વ્યકાન્તિક <sup>ર હ</sup>                                                  |                     |                  |
| . (૧) અન્તર્દ્વાપક (૨૮ પ્રકારના, સત્ર. ૯૫)                                          |                     |                  |
| (૨) વ્યકુર્મભૂમિક (૩૦ પ્રકારના, સત્ર. ૯૬)                                           |                     |                  |
| (૩) કર્મભૂમિક (૧૫ પ્રકારના, સત્ર. ૯૭)                                               |                     |                  |
|                                                                                     | na (ca sanga, aga   | (49)             |
| (૩) કર્મભૂમિકુમનુષ્ય                                                                |                     |                  |
| (अ) મ્લેચ્છ (૯૮)                                                                    |                     |                  |
| (૧) સગ                                                                              | (૨૦) પુલિદ          | (૩૯) બુક્ક       |
| (૨) જવણ                                                                             | (૨૧) હારોસ          | (૪૦) ચીણ         |
| (૩) ચિલાય                                                                           | (૨૨) ડૉંગ           | (૪૧) હસિય        |
| (૪) સભર                                                                             | (૨૩) વોક્કાણ        | (૪૨) ખસ          |
| (૫) અગ્યર                                                                           | (૨૪) ગધાહારક        | (૪૩) ખાસિય       |
| (૬) કાય                                                                             | (૨૫) બહલિય          | (૪૪) છેકર        |
| (૭) મુરુડ                                                                           | (૨૬) અજ્જલ          | (૪૫) મંદ         |
| (૮) Gરૂ                                                                             | (૨૭) રોમ            | (૪૬) ડોબિલક      |
| (૯) ભાગ                                                                             | (૨૮) પાસ            | (૪७) લઉસ         |
| (૧૦) હ્યુિંગ્ગુગ                                                                    | (૨૯) ૫ઉસ            | (૪૮) બઉસ         |
| (૧૧) ષક્કબોુય                                                                       | (૩૦) મલય            | (४५) हेड्ड्य     |
| (૧૨) કુલકુખ                                                                         | (૩૧) સુંચુય         | (૫૦) અરળાગ       |
| (૧૩) ગોંડ                                                                           | (૩૨) મૂયલિ          | (૫૧) हૃષ્ય       |
| (૧૪) સિહલ                                                                           | (૩૩) કૉકણ્ય         | (પર) રોસગ        |
| (૧૫) પારસ                                                                           | (૩૪) મેવ            | (પેક) ભોરુગ      |
| (૧૬) ગોંધ                                                                           | (૩૫) પલ્હવ          | (૫૪) રૂપ         |
| (૧૭) ઉંડ્રબ                                                                         | (૩૬) માલવ           | (૫૫) વિલાય       |
| (૧૮) દમિલ                                                                           | (૩૭) મગ્ગર          |                  |
| (૧૯) ચિલ્લલ                                                                         | (૩૮) ચ્યાભાસિય      |                  |
|                                                                                     |                     |                  |

રદ. મતુષ્યના કર્મભૂ૦, અકર્મભૂ૦, અન્તર્દ્રી૦, આર્યઅને મ્લેચ્છ એવા મુખ્ય બેંકો સૂયગઠર ૩ ૧૪મા છે, ઉત્તર બેંકો નથી.

રહ. ઉત્તરાર 3 દ. ૧ ૬૫ માં આ જ ત્રણ સેદો છે અને ઉત્તર સેદોની માત્ર સંખ્યાનો નિર્દેશ ગાર ૧૯૬ માં છે.

```
(વ) આર્ય (૯૯)
         (A) ऋदिप्राप्त (१००)
              ૧–અરિદ્રત
                                             ૪-વાસદેવ
                                             ૫–ચારણ
               ર-ચક્કવદી
                                             E-Garmer
               ક⊸બલદેવ
         (B) અનૃદ્ધિપ્રાપ્ત (૧૦૧)
               ૧–ક્ષેત્રાર્ય (મગધાદિ સાલ પચ્ચીસ દેશના, સત્ર–૧૦૨)
               ર-જાતિઆર્ય (અંબકુ આદિ ઇન્ઝનજાતિ છે, ઝત-૧૦૩)
               ૩-કલવ્યાર્ધ (ઉંગ્રાદિ છ કુલ, સ્ત્ર-૧૦૪)
               ૪-કર્મઆર્ય (દોસ્સિય આદિ અનેક, સત્ર-૧૦૫)
               ૫-શિલ્પઆર્થ (તુણ્ણાગ આદિ અનેક, સત્ર૦૧૦૬)
               t-ભાષાઆર્ય (સત્ર-૧૦૭)
               ા•–નાનઆર્થ (સત્ર–૧૦૮)
               ૮-દર્શનઆર્ય<sup>રે</sup> (સત્ર-૧૦૯)
               ૯-ચારિત્રઆર્થ (સત્ર-૧૨૦)
૧. ૨. ૫. ૪ દેવ (૧૩૯) [ (ઝ) પર્યાપ્ત, (ਛ) અપર્યાપ્ત ]
      ૧, ૨, ૫, ૪, ૧ ભવનવાસી (૩૪) પર્યાપ્ત, (૩) અપર્યાપ્ત (૧૪૦)
                                                      (૬) દ્વીષકુમાર
                    (૧) અસરક્રમાર
                                                      (૭) ઉદધિક્રમાર
                    (૨) નાગકમાર
                                                     (૮) દિકકુમાર
                    (૩) સપર્ણક્રમાર
                                                      (૯) વાયુકુમાર
                    (૪) વિદ્યત્કમાર
                    (૫) અબ્તિકમાર
                                                     (૧૦) સ્ત્રનિતક્રમાર
      ૧. ૨. ૫. ૪. ૨ વ્યન્તર (૩૪) પર્યાપ્ત, (૨૦) અપર્યાપ્ત (૧૪૧)
                    (૧) કિન્નર
                                                     (૫) યક્ષ
                     (ર) ક્રિપ્રસ્પ
                                                      (૧) રાક્ષસ
                     (૩) મહોરગ
                                                      (৬) পূর
                    (x) ગામુર્વ
                                                      (૮) પિશાચ
 ૧, ૨, ૫, ૪, ૩ જયોતિષ્ક (અ) પર્યાપ્ત, (અ) અપર્યાપ્ત (૧૪૨)
                     (૧) ચન્દ્ર
                                                      (૪) નક્ષત્ર
                     (૨) સુર્વ
                                                      (૫) તાગ
                     (3) 346
```

ર૮. પ્રજ્ઞાપના, ગા૦ ૧૧૬–૧૨૨ ઉત્તરા૦ ૨૮, ૧૬–૧૬ છે. પ્રભાગ ૧૨૩મી ગાથા પાઠાંતર સાથે ઉત્તરા૦ ૨૮ ૨૦ છે. પ્રભાગ ગા૦ ૧૨૪–૧૩૧ એ ઉત્તરા૦ ૨૮. ગા૦ ૨૧–૨૮ છે. પ્રભાગ ગા૦ ૧૩૨ એ ઉત્તરા૦ ૨૮૩૧ છે ઉત્તરા૦ માં વચ્ચે એ ગાથા વધારે છે.

૧. ૨. ૫. ૪. ૪. વૈમાનિક (અ) પર્યાપ્ત, (ब) અપર્યાપ્ત (૧૪૩)

(૧) કલ્પોપગ (૧૪૪)

૧-સોંધર્મ ૭-શુક ૨-ઈશાન ૮-સહસ્રાર ૩-સનત્કુમાર ૯-ચ્યાનત ૪-માહેન્દ્ર ૧૦-પ્રાણત ૫-હાલલોક ૧૧-ચ્યારણ

૧૨-અચ્યત

૬–લાંતક (૨) કલ્પાતીત (૧૪૫)

A-ग्रैवेयड (नव प्रडार)

A-अनुसर्वे (गर प्रवेर्

૧–વિજય ૪–અપરાજિત ૨–વૈજયંત ૫–સર્વાર્થસિહ

૩–જયંત

# બીજું 'સ્થાન ' પદ : જીવોનું નિવાસસ્થાન

જીવો એ પ્રકારના છે : સંસારી અને સિંહ, તેમના અનેક પ્રકાર પ્રથમ પદમાં ગણાવ્યા. હવે બીજા પદમાં તે તે પ્રકારના જીવોનું નિવાસસ્થાન કર્યા છે તે જાણવું જરૂરી છે. તેથી તેનો વિચાર 'સ્થાન ' પદમાં કરવામાં આવ્યો છે. સ્થાનના વિચારમાં કાયમી નિવાસસ્થાન અને પ્રાસગિક, એમ બે પ્રકાર સમવે છે. પ્રસ્તુતમાં કાયમી નિવાસસ્થાનને—એટલે કે જીવ જન્મ ધારણ કર્યા પછી તે મરણ પર્યંત ક્યાં રહે છે તેને—'સ્વસ્થાન' નામે ઓળખાવ્યું છે. અને પ્રાસ્ત્રીય નિવાસસ્થાનનો વિચાર 'ઉપપાત' અને 'સમદધાત'—એમ બે પ્રકારે કરવામાં આવ્યો છે. જૈન શાસ્ત્રની પરિભાષા પ્રમાણે પૂર્વભવમાં મૃત્ય થાય એટલે કે પૂર્વભવનું આય સમાપ્ત થાય એટલે નવા ભવનાં નામ, ગોત્ર અને આયનાં નિયામક કર્મોનો ઉદય થઈ જતો હોવાથી મૃત્ય પછી જીવ નવે નામે ઓળખાય છે, જેમ કે પૂર્વભવમાં દેવ હોય અને મરીને તે જીવ મતુષ્ય થવાનો હોય તો દેવાયુ સમાપ્ત થાય એટલે તે મતુષ્ય નામે ઓળખાય. પણ જૈન મતે જીવ વ્યાપક નથી.<sup>૧</sup> તેથી મૃત્યુ પછી તેણે નવા છવનનો સ્વીકાર કરવા માટે યાત્રા કરીને સ્વજન્મ-રથાનમાં જવં પડે છે. આવી યાત્રાના કાળમાં તેણે દેવલોક તો. છોડી દીધો, મનખ્યલોકમાં હછ આવ્યો નથી. તો તે યાત્રા દરમિયાન તેણે જે પ્રદેશની યાત્રા કરી તે પણ તેનું 'સ્થાન' તો કહેવાય. આ 'સ્થાન'ને 'ઉપપાત 'સ્થાન કહ્યું છે. સ્પષ્ટ છે કે આ પ્રાસંગિક છે. છતાં પણ તે અનિવાર્ય તો છે જ. તેથી જીવના સ્થાનનો વિચાર કરતી વખતે તેને પણ લક્ષમાં લેવું તો જોઈ એ. અને તીજું 'સમદધાત ' સ્થાન છે. આપણો અનભવ છે કે જ્યારે કોઈ ક્રોધ કરતો હોય છે. ત્યારે તેનો ચહેરો લાલ–લાલ થઈ જાય છે, તે જ પ્રકારે જ્યારે કોઈ વેદના થતી હોય ત્યારે પણ

૧. આત્માના પરિજ્ઞામ વિષે જૂઓ ગણધરવાદ, પ્રસ્તાવના, પૃ૦ ૯૨.

શરીરમાં વિકૃતિ જણાય છે. જૈન માન્યતા પ્રમાણે આવે પ્રસંગે છવના પ્રદેશોનો વિસ્તાર થાય છે. તેને પરિભાષામાં 'સમૃદ્ધાન' કહેવામાં આવે છે. આવા સમૃદ્ધાન અનેક પ્રકારના છે. તેને વિષે વિશેષ નિરૂપણ પ્રસાપનાના કર્યા પરમાં છે જ. એટલે આ 'સમૃદ્ધાન'ની અપેક્ષાએ છવના નિવાસસ્થાનનો વિચાર પણ જરૂરી ખેતે છે. આમ પ્રસ્તુત પદમાં છવોના જે નાના પ્રમારો છે તે વિષે સ્વસ્થાન, ઉપપાતસ્થાન અને સમૃદ્ધાતસ્થાન એમ ત્રણે પ્રકારનાં નિવાસસ્થાનનો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે.

પ્રસ્તુત રથાનપદમાં હવે પછી જીવોના જે બેઠોનાં રથાનોનો વિચાર અને ક્રમ જણાવ્યો છે તે ઉપરથી જણારો કે પ્રથમ પદમા જીવેલેટોમાં નિર્દિષ્ટ 'એકેન્દ્રિય' જેવા કેટલાક સામાન્ય બેઠોનો વિચાર નથી કરવામાં આવ્યો છે. વળા, વિગેશનેક પ્રત્યેલીયાં ખાબ ખેતાને વિચાર તથી. આમ જીવના લેઠો અને તેના પ્રબંદો વિચાર પ્રત્યેલી આમ જીવના લેઠો અને તેના પ્રબંદો વિચાર પ્રથમ પદમાં જે નાહિતી છે, તે બધા વિચાન જુદા જુદાં રથાનોનો વિચાર પ્રસ્તુત પદમા નથી, ખાબ તેમાંથી મુખ્ય મુખ્યતો છે. પ્રત્યાનામાં થયેલી આ વિચારણા સાથે અન્યત્ર થયેલી આ વિચારણાની તુલતા તેના સહ્યેપ-વિસ્તારનો હતિલાસ જાણવામાં ઉપયોગી થશે અને ક્રમે ક્રમે વિચારણાની તુલતા તેના સહ્યેપ-વિસ્તારનો હતાસ જાણવામાં ઉપયોગી થશે અને ક્રમે ક્રમે વિચારણાને ત્રાપ્ત પ્રયોગી ત્રાપ્ત પ્રાયો તેનુ અપ્યત્યન કરવામાં જ નહિ પણ તે તે સંચોના સમય- નિર્ધારણમાં પણ આ હઠીકતો ઉપકારી થયા સંભવ છે. તેથી તેને અઢી આપવી જરૂરી જણાય છે.

પણ જીવના આ નિવાસસ્થાનનો વિચાર શા માટે જરૂરી છે એ પણ પ્રશ્ન છે. તેનું સ્પષ્ટી-કરણ એ છે કે માત્ર જૈન દર્શનમાં જ આત્માનો શરીરપ્રમાણ માન્યો છે: તે વ્યાપક નથી. તેથી સંસારમાં તેની નાના જન્મ વખતે ગતિ થાય છે અને નિયત સ્થાનમાં જ તે શરીર ધારણ કરી શકે છે તેથી પ્રેથી જીવ ક્યાં લોખ તે વિચારનુ પ્રાપ્ત થતું હોર્ક તેનું વિવરણ જરૂરી ખેતે છે અને તેથી જૈનધર્મની આત્માના પરિણામ વિષેતી જે માન્યતા છે તેની પણ પુષ્ટિ આથી થાય છે. અન્ય દર્શનમાં આત્મા સર્વવ્યાપક મનાથો હોઈ તેમને નિવાસસ્થાનનો વિચાર નાત્ર શરીરદ્ધિએ જ કરવો પ્રાપ્ત છે, પણ જીવ તો સર્વત્ર સર્વેલ લોકમાં ઉપલબ્ધ છે તેથી જીવના સ્થાનનો વિચાર તેમને અનિવાય નથી.

ળીલ દર્શનમાં છવ નથી પણ ચિત્ત તો છે જ અને તે ચિત્તની દર્ષ્ટિએ લોકમાં તેનું સ્થાન નક્કી કરવામાં આવ્યુ છે. તે મારેની વ્યવસ્થા જિલાસુએ અભિધર્મપેટકમાં જોઈ લેવી.

જ્યોના જે બેદો-પ્રભેશે વિષે 'સ્થાન' વિચાર છે તે ત્રણે સ્થાનનો છે પરંતુ સિંહ ચિંધ માત્ર સ્તરયાનનો જ વિચાર છે. તેનું કારણ એ જણાય છે કે જે ઉપપાવદિએ સ્થાન છે તે સ્ત્રિકોને ઉપપાવ મેટલા માટે નથી કે બાંજન જીવીને તે જન્મસ્થાન મે તો દોઈ શકે નહિ. સિંહોનો ઉપપાવ મેટલા માટે નથી કે બાંજન જ્યોને તે તે જન્મસ્થાન પ્રાપ્ત કરતાં પહેલાં તે તે નામ-ગોત-જાાલુ-કર્મની હ્રદય હોય છે તૈયી તે નામ ધારણ કરી નથી જન્મ લેવા તે ગતિ કરતા હોય છે. સિંહોને તો કર્મનો આભાવ છે તેથી ત્રિહાર તે તેને જન્મ થતો નથી, પણ જ્યોન ત્રસ્તર તેમાં પ્રકે છે તે જ સિંહે છે. વળી, નવી જન્મ લેતી વર્ષ્યન જે આવે જેન સાકારાપ્રદેશોનો સ્પર્શ કરીને થતી હોઇ તે તે પ્રદેશોમાં તેનું 'સ્થાન' થયું એમ કહેવાય. પણ સિંહના જ્યોની સિંહિમાં અથવા તો મુક્ત તે તે પ્રદેશોમાં તેનું 'સ્થાન' શ્રુધ એમ કહેવાય. પણ સિંહના જ્યોની સિંહિમાં અથવા તો મુક્ત જેને તે જે ત્રાના સ્થાનમાં જે ગતિ થાય છે તે આકારાપ્રદેશોને સ્પર્શીને નથી થતી—એમી જૈન માન્યના છે, તેથી તે ગતિ અસ્પરાદ્યોની કર્યુલા છે.' આમ મુક્ત જીવનું ગમન હતાં આકારા

ર ભગવતી, રા∘ ૧૪, ઉ∘ ૪; ભગવતીસાર, પૃ∘ ૩૧૩, ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજીએ અસ્પૃશદ્ગતિવાદ નાર્મ પ્રકરણ રચ્યુ છે.

પ્રદેશોનો રપર્શ ન હોઈ તે તે પ્રદેશમાં સિલ્હોનું 'સ્થાન' થયુ કહેવાય નહિ. **આવી ઉપ**પાતસ્થાન સિહ્લીને છે નહિ. સમુદ્ધાત પણ સિલ્હાથીને સંભવતો નથી. કારણ, તે સકર્ય જીવોને હોય છે; કિલ્હ તો અકર્ય છે–કર્ય રહિત છે. તેથી સિલ્હના સમુદ્ધાતત્ર્યાનનો વિચાર પણ અચ્ચાને છે. ત્યામ માત્ર સ્વચ્ચાન-સિલ્હિસ્થાન જ સિલ્હાથીને સંભવતું હોઈ તેનો જ વિચાર સિલ્હના જીવો વિષે છે.

સામાન્ય રીતે એમ કહી શકાય કે એકંદિય જીવો સમગ્ર લોકમાં પ્રાપ્ત થાય છે. કે પણ જ્યારે આમ કહીએ છીએ ત્યારે એ ભાળત ધ્યાનમાં રાખ્યતિ તોર્દ એ કે આ એક બ્યક્તિની વાત વધી પણ સમગ્રસામેલ-સામાન્ય કરે એકંદિત્ય ભતિનો છે. વળી, સમગ્ર લોકમાં પ્રાપ્ત થાય છે એમ કહીએ છીએ ત્યારે પણ તે છું જરાનાં ત્રણે સ્થાનીતી જુદી જુદી દૃષ્ટિ રાખી તથી, પણ ત્રણે સ્થાનો સમગ્રલાને સમજવાતાં છે. દ્વીદ્રિય છવી સમગ્ર લોકમાં તૃદ્ધિ પણ તેના અસખ્યાતમાં ભાગમાં છે. એ જ બાબત નીત્રિય અને ચતૃદ્દિત્યિત પણ લાગુ પડે છે. પચેર્દિય વિષે તેમનુ સ્થાન લોકના અસખ્યાતમાં લાગમાં કહ્યું છે. અને સિદ્ધો લોકાયે છે. પે તે પણ લોકની અસંખ્યાત લાગ જ સમજવી ઓર્ડ એ

| છવ <b>ે</b> લ્લો                   | ક્યાં હોય                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| (૧) બાદરપૃથ્વીકાયિક પર્યાપ્ત (૧૪૮) | ત્રણે લોકમાં સ્વસ્થાન <sup>દ</sup> પ્રાપ્ત થાય <b>છે</b> . <sup>છ</sup> |
| ,, અપર્યાપ્ત<                      | V/ "                                                                    |
|                                    | (૧૫૦) "                                                                 |
| (૩) બાદરઅપ્કાયિક ,, ,,             | (१५१-२) "                                                               |

(2 V 3)

(૪) સૃક્ષ્મઅધ્કાયિક

- પ પંચેતિન્ક વિશે છે નિર્દાય છે (ત્રન ૧૬) તે સાયાન્ય પહેંદન વિશે છે એમ ક્રીકાર જ્યારે છે. અમે તે મોંગ્ય છે કારણ, તે પછી તારક, તિપંપપેલિંક, મતાન અમે રેફો લિપે પૂર્વ હિંદર છે પરંતુ આ મુશ્લે માને એક અલકાનિ જણાય છે તે એક કાર્યુપ્ત્યુર ૧૯૧મ— "सम्वाण" માનાર્થિંગ કહ્યું છે, તેલી તેને અનુસર્વને મનતુ અને ૧૬૬ પાંચ પણ તેમ જ હોયું તેનું એક એ, પણ તેમ નથી અને તેનું સ્થાપાળ ભોગસ્ત સ્થાપ્ત્યું અને અને આ એક અને તિ ફર કરતા માટે ક્રીકાર્મ અનુસર્વાદ (૧૯૧મ) ત્યાર ભાગમાં તેમ છે આ અને તિ ફર કરતા માટે ક્રીકાર્ય એમ આ લોગે છે કે પચિત્રવર્ય (૧૬૧મ) સમ્મેન તમાને એમ જે જ્યારે છે તે અત્રવિ સ્થાપાત્ર લક્ષીને જ એક અને સ્થાપ્ત્યુપ્ત તમાને તમાને તમાને પ્રાથમિક સ્થાપાત્ર તેમાં સ્થાપાત્ર તમાને તમાને તમાને સ્થાપ્ત્ર સ્થાપાત્ર સ્થાપાત્ર તેમાં સ્થાપાત્ર તેમાં સ્થાપાત્ર સાથાપાત્ર સ્થાપાત્ર સ્થાપાત્ર સ્થાપાત્ર સ્થાપાત્ર સ્થાપાત્ર સ્થાપાત્ર સાથાપાત્ર સાથાપાત્ર સ્થાપાત્ર સાથાપાત્ર સ્થાપાત્ર સ્થાપાત્ર સ્થાપાત્ર સ્થાપાત્ર સાથાપાત્ર સાથાપા
- પ સિહિશિલા અથવા ઇપત્માગ્સારા પૃથ્લીડ વર્ણન તથા સિહીડું રવક્ષ્ય, તેમનું સુખ અને તેમની જયત્યાહિ અવશાહના વિષે મૂળમાં સુદર નિક્ષ્યક્ષ છે, તે સૂત્ર ૨૬૧માં જોઈ હેવું.
  - મરતુતમાં માત્ર સરશાવની નોધ લીધો છે. કારણ, ખરા રીતે તે જ કાયમી હોઈ તેનું રથાન વિચારણીય છે. ઉપપાત અને સત્રુદ્ધાતરાયન તો કાદાબિસ્ક છે તેથાં મળમાં તેની નિર્દેશ છતાં પ્રસ્તુત સૂચીમાં તેનો નિર્દેશ કર્યો પત્રી વળા, સપ્રદુધાતપદ (૩૬) અને ન્યુતકાન્તિપદ (૬)ના કત્તીકાર (સૂચ–૧૦૯–૧૬૫)માં તે આપત્રીનું વિશેષ વિવરણ છે જ.
- ૭ પરતુતમા સામાન્ય નિર્દેશ કર્યો છે. એટલે કે ઊધ્યું, અધ. અને નિયેગ્લોકમા ગમે ત્યાં સમયમાં કે અયામાં તે પ્રાપ્ત થતા હોય તો તે ત્રણે લોકમાં છે એમ સામાન્ય નિર્દેશ કર્યો છે. વિગતે નાલવા માટે મૂળ નોવુ.
- ૮ મૂળમા નિર્દેશ છે કે જે રથાનો પર્યાપ્તનાં છે અપર્યાપ્તનાં પણ તે 🕶 છે. જુઓ સૂત્ર ૧૪૯ આદિ.

<sup>3</sup> स्व १५०, १५३, १५६, १५६, १९२ भा "सन्बलीयपरियावण्णगा" कथा क्रे

|                                        | •        | -       |                    |                                        |
|----------------------------------------|----------|---------|--------------------|----------------------------------------|
| (૫) બાદરતેજ:કાયિક પર્યાપ્ત-અપર્યા      | પ્ત (    | (૧૫૪–૫) | ત્રણે લોકમાં સ્વ   | ાસ્થાન પ્રાપ્ત થાય છે.                 |
| (૬) સહ્યતેજઃકાયિક " "                  |          | (૧૫૬)   |                    | **                                     |
| (૭) બાદરવાયુકાયિક ,, ,,                |          | (૧૫૭–૮) | )                  | "                                      |
| (૮) સહમવાયુકાયિક " "                   |          | (૧૫૯)   |                    | "                                      |
| (૯) ખાદરવનસ્પતિકાયિક ,, ,,             |          | (१६०-१) | )                  | "                                      |
| (૧૦) સ્ક્ષ્મવનસ્પતિકાયિક ,, ,,         |          | (૧૬૨)   |                    | ,,                                     |
| (૧૧) દ્રીન્દ્રિય ,, "                  |          | (११३)   |                    | ,,                                     |
| (૧૨) ત્રીન્દ્રિય """                   |          | (358)   |                    | "                                      |
| (૧૩) ચતુરિન્દિય " "                    |          | (૧૬૫)   |                    | 27                                     |
| (૧૪) પચેલિય ", ",                      |          | (155)   | .5.5.0             | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| (૧૫) નારક ,, ,,                        |          | (१६७)   | અધોલોકની           | સાત પૃત્યા                             |
| (૧૬–૨૨) પ્રથમથી સાતમીના નારકો          |          |         |                    |                                        |
| પર્યાપ્ત-અપયોધ્ત (૧૬૮−૧૭૪              | ή.       |         |                    | પૃથ્વીમાં                              |
| ર૩ પંચેંદિયતિર્થય પર્યાપ્ત અપર્યાપ્ત ( | ૧૭૫      | )       |                    | લોકમા                                  |
| (૨૪) મનુષ્ય, પર્યાપ્ત-અપર્યાપ્ત (૧૭૬)  | ١.       | =>4¢    | દી દ્રીપમાં, તિયંગ | લોકમાં, મનુષ્યક્ષેત્રમાં.              |
| (૨૫) ભવનવાસી દેવ, પ                    | ાર્યાપ્ત | -અપયોમ  | (૧૭૭) રત્નપ્રભ     | ા પૃથ્વીના પ્રથમ કાડમાં                |
| (૨૬) ચ્યસ્રરકુમાર,                     | ,,       |         | (૧૭૮)              | ,,                                     |
| (૨૭) દક્ષિણના અસરકુમાર,                | ,,       |         | (૧૭૯)લ             | 19                                     |
| (૨૮) ઉત્તરના અન્યુરકુમાર,              | .,       | ٠,      | (१८०)              | ,,                                     |
| (૨૯–૩૧) નાગકુમાર, દક્ષિણ-ઉત્તરના       |          |         |                    |                                        |
| નાગકુમાર,                              | 37       | 13      | (१८१–८३)           | **                                     |
| (૩૨–૩૪) સુપર્ણકુમાર, દક્ષિણ ઉત્તરના    |          |         |                    |                                        |
| સુપર્ણકુમાર,                           | ,,       | ,,      | (१८४-८६)           | 1)                                     |
| (૩૫–૩૭) વિદ્યત્કુમાર, દક્ષિણ-ઉત્તરના   |          |         |                    |                                        |
| વિદ્યુતકુમાર,                          | ,,       | ,,      | (૧૮૭)              | ,,                                     |
| (૩૮–૪૦) અગ્નિકુમાર, દક્ષિણ-ઉત્તરના     |          |         |                    |                                        |
| ે અગ્તિકુમાર.                          | ,,       | ,,      | (૧૮৬)              | .,                                     |
| (૪૧–૪૩) દ્વીષકુમાર, દક્ષિણ-ઉત્તરના     |          |         |                    |                                        |
| દ્વીપકુમાર,                            | ,,       | ,,      | ,,                 | 19                                     |
| (૪૪–૪૬) ઉદધિકુમાર, દક્ષિણ-ઉત્તરના      |          |         |                    |                                        |
| ઉદ્ધિકુમાર,                            | ,,       | ,,      | ,,                 | ,,                                     |
| (૪૭–૪૯) દિક્કુમાર, દક્ષિણ-ઉત્તરના      |          |         |                    |                                        |
| દિક્ષ્યુંમાર,                          | ,,       | ,,      | ,,                 | ,,                                     |
| (૫૦–૫૨) વાયુકુમાર, દક્ષિણ-ઉત્તરના      |          |         |                    |                                        |
| વાસુકુમાર,                             | ,,       | ,,      | ,,                 | ,,                                     |

૯ અસુરકુગાર આદિ દરા ભવનપતિના દક્ષિણ-ઉત્તરના ઇન્દ્રોનો પણ પૃષક્ નિર્દેશ છે, જેની અહી જુદી નોધ શોધા નથી.

| (૫૩–૫૫) સ્તનિત કુમાર, દક્ષિણ-ઉત્તરન               | તા    |           |           |                                 |
|---------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|---------------------------------|
| સ્તનિતકુમાર,                                      |       | અપર્યાપ્ત | (१८७)     | રત્નપ્રભાપૃથ્વીના પ્રથમ કાંડમાં |
| (૫૬) વ્યન્તર,                                     | ,,    | ,,        | (122)     | ,,                              |
| (૫૭) પિશાચ,                                       | ,,    | ,,        | (१८५)     | ,,                              |
| (૫૮–૫૯) પિશાચ, દક્ષિણ અને ઉત્તરના                 |       | ,,        | (૧૯૦)     | ,,                              |
| (૧૦–૧૨) ભૂત, દક્ષિણના અને ઉત્તરના                 |       | ,,        | (૧૯૨)     | **                              |
| (૧૩–૧૫) યક્ષ, દક્ષિણુના અને ઉત્તરના               |       | ,,        | ,,        | •                               |
| (૬૬–૬૭) રાક્ષસ, દક્ષિણના અને ઉત્તર                |       | ,,        | ,,        | "                               |
| (૬૮–૭૦) ફ્રિક્ષર, દક્ષિણુના અને ઉત્તરન            | ti, " | ,,        | "         | "                               |
| (૭૧–૭૩) કિયુરુપ, દક્ષિણ-ઉત્તરના,                  | ,,    | ,,        | ,,        | ,,                              |
| (૭૪–૭૬) ભુજગપતિ મહાકાય,                           |       |           |           |                                 |
| દક્ષિણ-ઉત્તરન                                     | ι, ., | ,,        | ,,        | ,,                              |
| (૭૭–૭૮) ગધર્વ <sup>૧૧</sup> દક્ષિણ-ઉત્તરના,       | **    | ,,        | ٠,        | ,,                              |
| (૭૯) જ્યોતિષ્કદેવ– <sup>૧૨</sup>                  | ,,    | "         | (૧૯૫)     | ઉષ્વૈલોકમાં—[અ <b>ા પછીના</b>   |
|                                                   |       |           |           | ઉત્તરોત્તર ઊંચે સમજવા]          |
| (૮૦) વૈમાનિકદેવ–                                  | **    | ,,        | (૧૯૬)     | ,,                              |
| (૮૧) સૌધર્મદેવો                                   | ,,    | ,,        | (qe19)    | ,,                              |
| (૮૨) ઈશાનદેવો                                     | ,,    | ,,        | (१६८)     | 19                              |
| (૮૩) સનત્કુમારદેવો                                | ,,    | ,,        | (166)     | ,,                              |
| (૮૪) માહેન્દ્રદેવો                                | ,,    | ,,        | (२००)     | ,,                              |
| (૮૫) હાલ્મલોકદેવો                                 | ,,    | ٠,        | (२०३)     | ,,                              |
| (૮૬) લાંતકદેવો                                    | ,     | **        | (२०२)     | ,,                              |
| (૮૭) મહાશુક્રદેવો                                 | ,,    | ,,        | (२०३)     | ,,                              |
| (૮૮) સહસ્ત્રારદેવો                                | ,,    | ,,        | (२०४)     | ,,                              |
| (૮૯–૯૦) આનત-પ્રાણનદેવો                            | ,,    | ,,        | (२०५)     | ,,                              |
| (૯૧–૯૨) આરણ-અચ્યુતદેવો                            | .,    | .,        | (२०६)     | ,,                              |
| (૯૩) હેમફિ ગ્રેવેયકદેવો                           | ,,    | ٠,        | (૨૦૭)     | "                               |
| (૯૪) મધ્યમ ,, ,,                                  | ,,    | ,,        | (२°८)     | "                               |
| (૯૫) ઉવરિમ ,, ,,                                  | ,,    | ,,        | (२ o &)   |                                 |
| (૯૬) અનુત્તરીપપાતિકદેવો <sup>૧</sup> <sup>ક</sup> | "     | .,        | (२५०)     | "                               |
| (૯૭) સિદ્ધો                                       | "     | ",        | (211)     | સૌથી ઉપર                        |
| (-5) • 6000                                       |       |           | ( , , , , | 710 1111                        |

૧૦ પિશાચ આદિ વ્યવસ્તા ઇન્દ્રોનો પણ પૃથક્ નિર્દેશ છે, તેની નોધ અઢી જુદી લીધી નથી.

૧૧. - ચંતરના પિશાચાદિ આઢ પ્રકાર ઉપરાત અભ્વવિભ્રય આદિ આઢ અવાન્તર પ્રકારનો પણ નિર્દેશ મૂળત્ર છે (સુવ ૧૮૮, ૧૯૪), પણ તેની જુદ્રી નોધ અહી લીધી નથી.

૧૨. તેમના ચન્દ્ર અને સૂર્ય બે ઇન્દ્રો છે. સૂત્ર ૧૯૫[૨].

૧૩ વિજયાદિ પાયને જુદા ગણાવ્યા નથી. મૂળમાં પાચને અતુત્તરસામાન્યમા જ ગણાવી દીધા છે.

પ્રશ્ન થાય કે અજીવના સ્થાન વિષે વિચાર કેમ નથી કર્યો ? એમ જણાય છે કે જેમ જીવોના પ્રત્નેદોમાં અમુક નિશ્ચિત સ્થાન ક્રળી શકાય છે તેમ પુદ્દગલ વિષે નથી. પરમાણુ અને તકેથી સમગ્ર લીકાકાશમાં છે અને તેમનું રચાન કોઈ તિવત નથી. ગમે ત્યારે ગમે ત્યા હોય એમ સભવે છે —જેક પાંચમા પદમાં તેમની અવગાહનાનો અનેક રીતે વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. એક રીતે તે તેમના સ્થાનનો વિચાર કહી શકાય. પણ 'સ્થાન'માં જે પ્રસ્તુતમાં અભિગ્રેત છે તેવું નિશ્ચિત કોઈ સ્થાન પુદ્દગલો વિષે કેમ્પી શકાત નથી. તેથી તેમના સ્થાન વિષે પ્રસ્તુતમાં અર્ચા જરૂરી નથી. વર્ષો પ્રાનીદરાય, અમંત્રીરિનાય અને આદાશના સ્થાનની જુદી ચર્ચા જરૂરી નથી, કામ છે, તે સમગ્રલોક વ્યાપી માનવામા આવ્યા છે અને આકાશ તો અનંત છે. એટલે પ્રસ્તુતમાં છે તેવી વર્ષો તેના નથી તેમને છે.

ષટ્ ખેશગમના છત્રોના સ્થાન-ક્ષેત્રની ચર્ચા આવે છે, પણ તેમા છત્રીનું ક્રમે કરી પ્રનાપનાની જેમ નહિ પણ ગતિ આદિના બેદોમાં નિરૂપણ છે. પુસ્તક છ, ૪૦ ૨૯૯થી ખેત્તાણ્યમના પ્રકરસ્થમા આ ચર્ચા છે, તેમાં પણ સ્વસ્થાન, ઉપપાત અને સમૃદ્ધાતને લઈ ને સ્થાન-ક્ષેત્રનો વિચાર છે.

# ત્રીજું 'અહુવક્તવ્ય'પદ : જીવો અને અજીવોનું સંખ્યાગત તારતમ્ય

પ્રસ્તુત તીજા પદમા તત્વોનો સંખ્યાની દરિટ્લે વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. ભયવાન મારાના સમયમાં અને ત્યાર પછી પણ તત્વોનો સખ્યાવિયાર મહત્ત્વ ધરાવે છે. ઉપનિષ્દામાં સલમસ વિષ્ય એક જ તત્વનો પરિણામ કે વિવર્ષ છે એવા મન એક તરફ છે, તો બીજી તરફ જીવો અખેક પણ અજીવ એક જ એવી સાખ્યોનો મત છે. બીજી તરફ જીવો અખેક પણ અજીવ એક જ એવી સખ પણ અમે કર્યો અખે કમાને છે. આ વિષે જૈન મતનું રપ્યુટીકર્ણ આવશ્યક હતું તે આ પદમાં કરવામાં આવ્યું છે. અન્ય દર્શનોમાં માત્ર સખ્યાનુ વિરૂપણ છે, ત્યારે પ્રસ્તુતમાં તે સખ્યાનો વિચાર અનેક દર્શિએ કરવામાં આવ્યો છે. પ્રખ્ય પ્રમુખ્ય મિચારનાતું તારતમ્યનું નિકપણ એટલે ક્રીણ કોનાથી ઓછા કે વધારે છે, તે છે. પરંતુ પ્રસ્તુતમાં એ વિચારના અત્રાર્થ છે.

પ્રથમ પૂર્વાદિમાંથી કર્ડ દિશામાં જવો વધારે છે અને કર્ડ દિશામાં ઓછા—એમ નિશાને આધારે વિગારણા છે. વળા, તૈમાની કર્ડ દિશામાં તે તે પ્રકારના છવીમાં આંછાત્વધતા છે તેની વિચાર છે, એટલ જ નહિ પણ જ્યાંના તે તે પ્રકારના બેદ-પ્રભેદોમા પણ પરસ્પર કર્ડ દિશામા ઓછા વધતા છે, તેનું પણ નિશ્પણ કરવામાં આવ્યું છે (૨૧૩–૨૨૪)

તે જ પ્રતાણે ગતિ (૨૨૫), ઇન્ડિય (૨૨૭), ક્રાય (૨૩૨), યોગ (૨૫૨) ઇત્યાદિ અનેક રીતે જીવીના જે પ્રકારો છે તેના સંખ્યાના યિચાર કરીને છેવટે સમગ્ર જીવીના જે વિવિધ પ્રકારો છે તેમાં કથી પ્રકાર કમમાં સૌથી ઓઇસખ્યાવાળો અને સખ્યાક્રમે ઉત્તરીત્તર કમાં જીવે વધારે છે અને છેવટે સૌથી વધારે કોંગુ છે તે રીતની સમગ્ર જીવોનો સખ્યાક્રમ નિર્દિષ્ટ છે (૩૩૪).

માત્ર જીવીનું જ નહિ ૫ળું ધર્મારિનકાય આદિ છ દ્રત્યીનું પણ પરસ્પર સંખ્યાગત તારતમ્ય નિરુપવામાં આપ્યું છે અને તે તારતમ્ય દ્રવ્યદિએ (૨૦૦) અને પ્રદેશદિએ વિચારાયું છે (૨૦૧). પરસ્પર ઉચારા તે તે ધર્માતિસમાં આદિ મનેષ્ઠ દ્રવ્યમાં પણ ઉક્ત એ દરિથી સખ્યાવિચાર છે (ત્રત્ર ૨૦૨). અને છેતરે ભને દર્શિએ છેયે દ્રવ્યોના તારતમાનું નિરૂપણ છે (૨૦૭). પ્રારંભમા દિશાને મુખ્ય રાખીને સખ્યાવિચાર છે તો આગળ જઈ ઊર્ધ્વ, અધ: અને તિર્થગુ લોક એમ ત્રણ લોકની દર્દિએ સમગ્ર જીવીના પ્રકારનો સખ્યાગત વિચાર છે (૨૭૬).

જીવીની જેમ પુદ્દગલોની સંખ્યાનું તારતમ્ય પણ તે તે સ્થિમાં, તે તે લખ્યં લોકાદિ ક્ષેત્રમાં તો ત્રિધિત થયું જ છે, ઉપરાત દવ્ય, પ્રદેશ અને બભે દર્ષ્ટિએ પણ પરમાણુ અને રક્ધોની સંખ્યાનો વિચાર છે (૩૨૬–૩૩૦). અને તે પછી પુદ્દગલોની અવગાહના, કાલસ્થિતિ તથા તેમના પર્યાપોની દર્ષ્ટિએ પણ સખ્યાવિચાર છે (૩૩૧–૩૩૩).

#### દ્રવ્યોનું સંખ્યાગત તારતસ્ય

અક્કી ખંબ કબ્યોનું જે સખ્યાગત તારતખ્ય છે તેની સુચી ચડિયાતા કુમે આપવામાં આવે છે, જેથી કેયું કબ્ય કોગાંથી સખ્યામાં સરખું અથવા વધારે છે તે જણાઈ આવશે. છવોનો જે સખ્યાની દૃષ્ટિએ ચડિયાતો ક્રમ છે તેની સુચી પૃથક આપવામાં આવી છે. તેથી આ સુચીમાં અજીવ દ્વારોનો તે ક્રમ વિશેષર્ધે સમજવાતો છે (સત્ત્ર--પ્રક).

- ો (૧) ધર્મારિનકાયકવ્ય (૨) અધર્મારિનકાયકવ્ય અને સખ્યામાં સૌથી થોડા.
- (૩) આકાશાસ્તિકાયદત્ય કે અને સખ્યામાં સાચા થાડા. ૨ (૧) ધર્માસ્તિકાયપ્રદેશો કે પ્રત્યેકના પ્રદેશોની સખ્યા અસખ્યાન અસખ્યાન છે અને (૨) અધર્માસ્તિકાયપ્રદેશો કે સરખી જ છે. પૂર્વ કરતાં અસંખ્યાનગ્રહ્યું અધિક.
- ૩ જુવાસ્તિકાય કવ્યો.. જીવકવ્યો અનંત સખ્યામાં છે તેથી પૂર્વ કરતા અનંતગુણ.
- ૪ જવારિતકાયપ્રદેશો...પ્રત્યેક જીવના અસંખ્યાત પ્રદેશ હોઈ પૂર્વ કરતાં અસંખ્યાતમાણ અધિક.
- ક છતારાહાલ પ્રત્યા… પ્રત્યક છત્રના અસ ખાલ પ્રદેશ હોઇ ફ્લ કરલા અસ ખાલગુણ આવક. ૫ પદ્દગલાશ્વિકાય કવ્યો . અનેત પદ્દગલક્વ્યો છે અને તે પૂર્વ કરતાં અનેવગળ અધિક છે.
- ૬ પુદ્દગલપ્રદેશો....બધા મળી પુદ્દગલપ્રદેશોની સંખ્યા પુદ્દગલપ્રદેશો...અધા મળી પુદ્દગલપ્રદેશોની સંખ્યા પુદ્દગલપ્રદેશો....અધા અધ્યય્યાન પુષ્ટુ અધિક છે.
- છ અદાસમયદ્રવ્યો . પર્વ કરતા અનંતગુગ છે. અદાપ્રદેશ હોતા નથી.
- ૮ આકાશાસ્ત્રિકાયપ્રદેશો પૂર્વ કરતા અનતગુણા અધિક છે.

#### જીવોનું સંખ્યાગત તારતમ્ય

નીચે જણાયેલ ક્રમે નાના પ્રકારના જીવો ઉત્તરોત્તર અધિક સંખ્યામાં છે. કેટલીકવાર પૂર્વથી ઉત્તર સ્થિયિક એટલી કે માત્ર ચોતા અધિક હોય છે, તો વળી કેટલીકવાર સંખ્યાતગુણ અધિક હોય છે તો કેટલીકવાર અસંખ્યાતગુણ અને પ્રેટલીકવાર અનંતગુણ હોય છે. પ્રખ્યાતગુણ ત્રુપાય ત્યાર સ્લાકેટક (સત્ર ૩ ક૪) ને આધારે છે. ' તૃતીયપદને અતે છેલ્લા સ્તરાં આ સસ્થી છે. સ્વયં તૃતીય પદમા અત્યાદિ અનેક પ્રકાર વર્ળીકરણ કરીને અલ્લખલ્લનો નિચાર કર્યો છે. એ વિચારનો તાળો મેળવવાનો આમાં પ્રયત્ન છે અથવા તો સમગ્રભાયે જીવીનું અલ્લખ્લદ્ધ કેનું નક્કી થાય છે તે આ સસ્થીયી ક્લિત કરવામાં આવ્યું છે. તેથી આનું વિશેષ મહત્વ હોઈ તે અલી આપવી હિંચત જળાય છે. વળી, સંખ્યાની ભાળતામાં મૂળમાં સામાન્ય સચ્ત છે. પરંતુ ટીકાકારે તે તે સંખ્યાઓ કેટલી છે તે સમજાવવા અને તેની સંગતિ શક્તિપુર્વક ખલાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે.

૧. પ્રસ્તુત ભાગની ઢીકા માટે જુઓ પ્રશાપનાટીજા, પત્ર શ્વર અ શા.

આ સચી ઉપરથી જે કેટલીક ખાબતો કહિત થાય છે તે આ પ્રમાણે છે—તે કાળે પણ આચાયોએ છવીની સંખ્યાનું તારતમ્ય બતાવવાની આ પ્રકારે પ્રયત્ન કર્યો છે તે કુખ્ય ખાબત છે. આચાયોએ છવીની સંખ્યાનું તારતમ્ય બતાવવાની આ પ્રકારે પ્રયત્ન કર્યો છે તે કુખ્ય ખાબત છે. આચી છે. એટલે કે સૌથી નાંચના આવી છે. અપીકોકમાં નારકોમાં પ્રથમથી સાતમી નરકમાં સૌથી ઓછ છવો છે. આથી જીલટી કમ જાપ્વેલોકના દેવોમાં છે; તેમાં સૌથી બીચળ છે. દેવોમાં સૌથી વધારે છવો છે એટલે કે સૌયમાં સૌથી વધારે અને અનુત્તરમાં સૌથી ઓછ છે. પણ મૃત્યુપ્લીકની નીચે બત્યનવારી દેવો છે તેથી તેમની સખ્યા સૌયમે કરતાં વધારે છે અને તેથી જોએ છતા અંતર દેવો સખ્યામાં વધારે અને તેથી પણ વધારે અમીતિકો છે, જેઓ વ્યંતર કેવો પણ છે છે.

સૌધી ઓછી સખ્યા મનુખોતી છે, તેથી તે ભવ દુર્લભ ગણાય તે સ્વાભાવિક છે. જેમ કિન્સો ઓછી તેમ જીવોની સંખ્યા વધારે અથવા તો એમ કહી શકાય કે વિકક્ષિત જીવો કરતાં અધિકૃષ્ઠિત જીવોની સખ્યા વધારે. અનાદિ કાળથી આજ સુધીમાં જેમણે પૂર્ણના સાધી છે એવા સિલ્તા જીવોની સખ્યા પણ એંકેન્દ્રિય જીવો કરતાં એમી જ છે. સસારીની સંખ્યા સિલ્હોથી વધી જ ભવ છે. તેથી લોક સંસારી જીવથી ગત્ય થશે નીઢ, કારણ, પ્રસ્તુતમાં જે સંખ્યાઓ આપી છે તેમાં કઠી પરિવર્તન થવાન નથી: એ કેવસખ્યાઓ છે.

સાતમી નગ્કમાં અન્ય નરક કરતા સૌથી ઓછા નારક જવો છે, તો સૌથી ઊંચા દેવ. લોક અનુત્તરમા પણ અન્ય દેવલોક કરતા સૌથી ઓછા જવો છે. તે સ્થયે છે કે જેમ અત્યંત પુરપક્ષાળી થવું દુષ્કર છે, તેમ અત્યન્ત પાપી થવુ પણ દુષ્કર છે. પણ જીવનો જે શ્રીમેક વિકાસ માનવામાં આવ્યો છે તે પ્રમાણે તો નિકૃષ્ટ કોટિના જવો એકેન્ટિય છે. એકેન્ટિયમાંથી જ આગળ વધીને જવો શ્રેમે વિકાસ પામે છે.

એકેન્દ્રિય અને સિહોની સંખ્યા અનેન કોટિમા પહોચે છે. આબવ્ય પણ અનેન છે, અને સિંહ કરતાં સમગ્રભાવે સસારીની સખ્યા પણ અધિક છે. અને તે સગન છે. કારણ, અનાગત કાળમાં સસારીમાંથી જ સિંહ થયાના છે; તે ઓળ હોય તો સસાર ખાલી થઈ જશે એમ માનવુ પંટ.

એકેન્દ્રિયથી પંચન્દ્રિય સુધી ક્રમે જીવોની સખ્યા ઘટે છે—આ ક્રમ અપર્યાપ્તમાં (ન. ૪૯-૫૩) જળવાયો છે, પણ પર્યાપ્તમાં વ્યુતકમ જણાય છે (ન. ૪૪–૪૮). તેનુ રહગ્ય જણવામાં નથી.

#### સમગ્ર જ્યોનું સંખ્યાગત તારતપ્ય

- ૧. ગર્ભજ મનુષ્ય પુરુષ<sup>ર</sup> સર્વથી થોડા<sup>ક</sup>
- ર. મનુષ્ય સ્ત્રી (સખ્યાતગુણ લ્સાધિક)
- ૩. બાદર તેજ.કાય ૪. અનુત્તરોપપાતિકદેવ

- (અસખ્યાતગૃણઅધિક) (અસંખ્યાત ,, )
- ર. મતુષ્યમાં સ્વિપ્ડુલનો બેઠ ઘ્યાનમાં લીધો છે, પણ નવુંસક વિષે મૌન સેન્યું છે, ત્રોક સંમૂર્વેઝમ મતુષ્ય, જેઓ તપુસક છે, તેમને જુદા ગણ્યા છે જુઓ અક ૨૪
- 3 સખ્યેય કોશ × કોશે–એવી સખ્યા શિકાકારે સૂચવી છે. અને પછીના માટે પણ સંખ્યા અને તેની સગતિ શિકાકાર સૂચવે છે તે જિલાસુએ શિકામાં જોઇ જેવું
- ૪ ટીકાકારે પુરુષ કરતાં સ્ત્રીની સખ્યાર ૭ ગણી વધારે જણાવી છે.

|                                   | [ 44]                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ૫. ઉપલા (ત્રણ) શ્રૈવેયકના દેવ     | ( સખ્યાતગુણઅધિક )                                                                                                                                                  |
| <b>દ.મધ્યમ (ત્રણ)</b> ,, ,,       | (સખ્યાત ,, )                                                                                                                                                       |
| <b>૭.</b> નીચલા (ત્રણ) ,,     ,,  | (સખ્યાવ ,, )                                                                                                                                                       |
| ૮. અચ્યુત કલ્પના દેવો             | (સંખ્યાત ,, )                                                                                                                                                      |
| <b>૯.</b> અારણ કલ્પના દેવો        | (સખ્યાત ,, )                                                                                                                                                       |
| ૧૦. પ્રાણત ,, ,,                  |                                                                                                                                                                    |
| ૧૧. આનત ", "                      | (સંખ્યાત ,, )                                                                                                                                                      |
| ૧૨. સાતમી નરકના નારકો             | (સખ્યાત ,, )<br>(સંખ્યાત ,, )<br>(અસંખ્યાત ,, )                                                                                                                    |
| ૧૩. છઠ્ઠી નરકના નારકો             | (અસખ્યાત ")                                                                                                                                                        |
| ૧૪. સહક્ષાર કલ્પના દેવો           | (અસખ્યાત ,, )                                                                                                                                                      |
| ૧૫. મહાશુક્રના દેવો               | (અસખ્યાત ,, )                                                                                                                                                      |
| ૧૬. પાચમી નરકના નારકો             | (અસખ્યાત " )                                                                                                                                                       |
| ૧૭. લાંતક કલ્પના દેવો             | (અસખ્યાત ,, )                                                                                                                                                      |
| ૧૮. ચોથી તરકતા તારકો              | (અસખ્યાત ,, )                                                                                                                                                      |
| ૧૯. હ્યલ્મલોક કલ્પના દેવો         | (અસંખ્યાત ,, )                                                                                                                                                     |
| ૨૦ તૃતીય તરકતા નારકો              | (અસંખ્યાત ,, )                                                                                                                                                     |
| ૨૧. માહેન્દ્ર કલ્પના દેવો         | (અસંખ્યાત ,, )                                                                                                                                                     |
| ૨૨. સનત્કુમાર કલ્પના દેવો         | (અસખ્યાવ ,, )                                                                                                                                                      |
| ર ૩. બીજૂ તરકતા નારકો             | (અસંખ્યાત ,, )                                                                                                                                                     |
| ૨૪. સમુચિંગમ મનુષ્યો              | (અસખ્યાત ")                                                                                                                                                        |
| ૨૫. ઇશાન કલ્પના દેવો              | (અસંખ્યાત ,, )                                                                                                                                                     |
| ૨૬. ઇશાન કલ્પની દેવીઓ             | (સખ્યાત ,, )                                                                                                                                                       |
| ર૭. સૌધર્મ કલ્પના દેવો            | (સખ્યાત , )                                                                                                                                                        |
| ૨૮. ,, કલ્પની દેવીઓ               | (સખ્યાત , )                                                                                                                                                        |
| ૨૯. ભવનવામી દેવ                   | (અસ∨યાત ,, )                                                                                                                                                       |
| ૩૦. ,, દેવીઓ                      | (સખ્યાત ,, )                                                                                                                                                       |
| ૩૧. પ્રથમ નરકના નારકો             | (અસંખ્યાત ,, )                                                                                                                                                     |
| ૩૨. ખેચર પર્ચેદ્રિય નિર્યચ પુરુષો | (અસંખ્યાત ,, ) (સપ્યાત ,, ) (સપ્યાત ,, ) (સખ્યાત ,, ) (અસપ્યાત ,, ) (સપ્યાત ,, ) (અસંખ્યાત ,, ) (અસંખ્યાત ,, ) (સપ્યાત ,, ) (સપ્યાત ,, ) (સપ્યાત ,, ) (સપ્યાત ,, ) |
| ૩૩. ,, ,, ,, સ્ત્રીઓ              | (સખ્યાવ ,, )                                                                                                                                                       |
| ૩૪. સ્થલચર,, ,, પુરુષો્           | (સખ્યાત ,, )                                                                                                                                                       |
| ૩૫. ,, ,, ,, સ્ત્રાં≥યા           | (સંખ્યત ")                                                                                                                                                         |
| ૩૬.જલચર " "પુરુષો                 | (સંખ્યાત ,, )                                                                                                                                                      |
| ૩૭. ,, ,, સ્ત્રીઓ                 | (સંખ્યાત ")                                                                                                                                                        |
| ૩૮. બ્યન્તર દેવો                  | (સંખ્યાતગુણઅધિક)                                                                                                                                                   |
| ૩૯ ,, દેવીઓ                       | (સખ્યાતગુણઅધિક)                                                                                                                                                    |
| ૪૦. જ્યોતિષ્ક દેવો                | (સખ્યાત ,, )                                                                                                                                                       |
| ૪૧. ,, દેવીઓ                      | (સખ્યાત " )                                                                                                                                                        |
| ૪૨. ખેચર પર્ચેદ્રિયતિર્યેચ નપુંસક | (સંખ્યાત " )                                                                                                                                                       |
| •                                 | . " /                                                                                                                                                              |

|                                          | ··· [ 42]···      |            |
|------------------------------------------|-------------------|------------|
| ૪૩. સ્થલચર પંચેંદ્રિય તિર્યંચ નપુંસક     | (સ ખ્યાતગુણઅધિક)  |            |
| ૪૪. જલચર ,, ,, ,,                        | (સખ્યાત " )       |            |
| ૪૫. ચતુરિન્દ્રિય પર્યાપ્ત                | (સખ્યાત ,, )      |            |
| ૪૬. પર્ચેન્દ્રિય ,,                      | (વિશેષાધિક)       |            |
| ૪૭. દ્રીન્દ્રિય "                        | ( " )             |            |
| ૪૮. ત્રીન્દ્રિય "                        | ( ")              |            |
| ૪૯. પંચેન્દ્રિય અપર્યાપ્ત                | (અસખ્યાતગ્રણઅધિ   | .ક)        |
| ૫૦. ચતુરિન્દ્રિય ,,                      | (વિશેષાધિક)       |            |
| ૫૧. ત્રીન્દ્રિય "                        | ( " )             |            |
| પર. દ્રીન્દ્રિય "                        | ( ")              |            |
| ૫૩. પ્રત્યેકબાદરવનસ્પતિ પર્યાપ્ત         | (અસંખ્યાતગુણઅધિ   | .b)        |
| ૫૪. ભાદર નિગોદ પર્યાપ્ત                  | ,, ,,             |            |
| પપ. બાદર પૃથ્વી "                        | ,, ,,             |            |
| ૫૬. બાદર અપ્કાય "                        | ,, ,,             |            |
| ૫૭. બાદર વાયુકાય ,,                      | ,, ,,             |            |
| ૫૮. બાદર તેજ:કાય અપર્યાપ્ત               | ,, ,,             |            |
| ૫૯. પ્રત્યેકળાદરવનસ્પતિ અપર્યાપ્ત        | 1) ))             |            |
| <b>૧૦. બાદર નિગોદ અપર્યા</b> પ્ત         | ,, ,,             |            |
| <b>૧૧. બાદર પૃ</b> થ્વી ,,               | ,, ,,             |            |
| <b>૧૨</b> . બાદર અપ્કાય "                | <b>)</b> , ,,     |            |
| ૧૩. ખાદર વાયુકાય ુ,,                     | ,, ,,             |            |
| ૧૪. સૂક્ષ્મ તેજ:કાયિક ,,                 | ,, ,,             |            |
| ૧૫. સદ્ભમ પૃથ્વીકાર્યિક ,,               | (વિશેષાધિક)       |            |
| ૧૧. સાહ્ય અપ્કાયિક ,,                    | ,,                |            |
| <b>૧૭. સહ્મ વાયુકાયિક</b> ,,             | "                 |            |
| <b>૧</b> ૮. સૂક્ષ્મ તેજ:ક્રાયિક પર્યાપ્ત | (સ ખ્યાવગૃણઅધિક)  | •          |
| <b>૧૯. સ્</b> ઠમ પૃથ્વી "                | (વિગેપાધિક)       |            |
| ૭૦. સહ્મ અપ્કાયિક પર્યાપ                 | (વિશેષાધિક)       |            |
| ૭૧. ,, વાયુકાયિક ,,                      | (વિશેષાધિક)       |            |
| <b>૭૨ ,, નિગોદ</b> અપર્યાપ               | (અસ ખ્યાતગુણઅધિ   | (£)        |
| ૭૩. ,, ુ,, પર્યાપ્ત                      | (સખ્યાતગુણઅધિક)   |            |
| ૭૮. અલવસિદ્ધિક                           | (અનંતગુણઅધિક)     |            |
| ૭૫. પ્રતિપતિતસમ્યકત્વ                    | , -, ,            |            |
| ૭૬. સિદ્ધો                               | "                 |            |
| ૭૭. બાદરવનસ્પતિ પર્યાપ્ત                 | ,,                |            |
| ૭૮. બાદર પર્યામ_                         | (વિશેષાધિક)       |            |
| <b>૭૯. બાદરવનસ્પિતિ અ</b> પર્યાપ્ત       | (અસખ્યાતગ્રુગુઅધિ | <b>5</b> ) |
| ૮૦. ભાદર અપર્યાપ્ત                       | (વિશેષાધિક)       | ,          |
|                                          |                   |            |

| ૮૧. બાદર છવો                | (વિશેષાધિક)      |
|-----------------------------|------------------|
| ૮૨. સૃક્ષ્મ વનસ્પતિ અપર્યાપ | (અસખ્યાતગુણઅધિક) |
| ૮૩. ,, અપર્યાપ્ત            | (વિશેષાધિક)      |
| ૮૪. સુકમવતસ્પતિ પર્યાપ      | (સંખ્યાતગુણઅધિક) |
| ૮૫. સુક્ષ્મ પર્યાપ્ત        | (વિશેષાધિક)      |
| ૮૬. " છવો                   | (વિશેષાધિક)      |
| ૮૭. ભવસિહિક                 | ,,,              |
| ૮૮. નિગોદ જીવ               | 1)               |
| ૮૯. વનસ્પતિ                 |                  |
| ૯૦. એકેન્દ્રિય              | ,                |
| ૯૧. તિર્ધેચ                 | ,                |
| ૯૩. મિથ્યાદર્જિ             | "                |
| ૯૩. અવિરત                   | "                |
| ૯૪. સકવાય                   |                  |
| ૯૫ છદ્યસ્થ                  | •                |
| ૯૧ અને ૧૧                   | ,                |
| ૯૬. સવાગા<br>૯૭. સસારી      | "                |
|                             | "                |
| ૯૮. સર્વ છવો                | **               |

પર્પ્યાગમમાં પ્રસ્તુત પદગત વિચાર જે રીતે કરવામાં આવ્યો છે તેની પણ તોંધ અઢી લેવી જરી છે. પ્રતાપત્તામ્ત્ર ર ૧૨મા અધ્યયભુત્તનો વિચાર ૨૭ દારો વડે કરવામાં આવ્યો સ્તૃત પરંતુ પર્યાગમમાં મત્યાદિ ૧૪ દારો વડે કરવામાં અભ્યો સ્તૃત પરંતુ પર્યાગમમાં મત્યાદિ ૧૪ દારો વડે કરવાના અભ્યયભુત્તનો વિચાર છે (૫૦ ૭, ૫૦ ૫૨૦): જ્યારે પ્રસ્તુત પ્રતાપતામાં તે ૧૪ દારો ઉપરાંત પણ દ્વારો છે. આ અર્થો વર્યુપ્યાગમના ૫૦ ૭ મા લ્ય્યામાં પણ ૧૦ ૧૪ ૪૪ થી છે. વળી, તેમાં અસપ્યાન જેવી સખ્યાનું સ્પૃદ્ધીકરણ પણ મૂળમાં જ છે, કે પ્રતાપતામાં છી. પ્રતાપતામાં આ વર્ચો અન્યત્ર પણ જેવા મળે છે. પૂર્વપત્રમામ, ૫૦ ૭, ૫૦ ૧૪ ૪૫ મા જીવીના અલ્યખ્યુત્તનો વિચાર દ્વાર પ્રતાપતામાં આ વર્ચો અન્યત્ર પણ અને પ્રદેશપ્રમાણની દિશ્ચિ પણ કરવામાં આવ્યો છે. પ્રતાપતાના અશ્વિકાય દાર સત્ર ૨૭૦ માં દ્વાર્થિક અને પ્રદેશાર્થિક—એ ભે દૃષ્ટિઓ છે, તે એ રીતે જુદી છે કે પદ્પાગમમાં પદ્ધાની વિચાર છે. ત્યારો પ્રતાપતાનો (સ્ત્ર ૩૩૪) મહાદંક અને પર્પ્યાગમનો પ્રદાકંક પણ વ્રવતીય છે (૫૦ ૭, ૫૦ ૫૫૦૫ થી —). ભરેતમાં સર્વ કરતી અપેદ્વાએ અલ્યબ્રહ્મત્રને પ્રદાક પ્રવાર હોય છે (૫૦ ૭, ૫૦ ૫૫૦૫ થી —). ભરેતમાં સર્વ કરતી અપેદ્વાએ અલ્યબ્રહ્મત્રને વ્યાર છે.

## ચોથું 'સ્થિતિ' પદ : જીવોની સ્થિતિ = આયુ

ચોધા પદમાં તાના પ્રકારના જ્વોની સ્થિતિ અર્થાત્ આધુનો વિચાર છે. ધ્લ્યોની તે તે નારકારિફેંગ સ્થિતિ-અવસ્થાન કેટલો કાળ હોય તેની વિચારણા આમાં હીવાથી આ પરનું નામ (સ્થિત 'પદ છે. અર્થાત્ આમાં જ્વોના જે વિવિધ પાર્યથો છે, તેના આધુનો વિચાર છે, જીવદલ તો તિન છે, પણું તે જે નાના રૂપો—નાના જન્મ-ધારણ કરે છે તે ખાર્યથો તો અતિન છે, તેથી તે આરેક તો નષ્ટ થાય જ છે. આથી તેમની સ્થિતિનો વિચાર કરવી પડે છે. અને તે પ્રસત્તુતમાં કરવામાં આગમો છે. જન્મ-આ આધુ કેટલું અને ઉદ્દાર્થ આયુ કેટલું એમ બે પ્રકાર તેને વિચાર પ્રસ્તુત્તમાં છે. આમાં માત્ર સંસારી જ્વોને જ અયુ હોઈ તેમના હોરોની વિચાર છે. સિસ્સ તો (સ્થારીયા અપચ્ચનિક્તા '—(૧૯ ૯૮, વ. ૧૪, વર ૧૪, ૧) કથા છે, તેથી તેમના આયુનો વિચાર અપ્રાપ્ત હોઈ તે કર્યો નથી, વળી, અજન્દલનાન પર્યાયોની રિચાનિસો વિચાર પણ આમાં નથી. કારણ, તેમના પર્યાયો જીવના આયુની જેમ અમુક મર્યાદામાં કાલની દર્ષિએ મૃત્રી શક્ય તેમ નથી. તેથી તે વિચાર

પ્રસ્તુત પદમા આયુનો નિર્દેશક્રમ આ પ્રકારે છે 'પ્રથમ તે તે જ્વાંની સામાન્ય પ્રકાર લઈ ને તેના આયુનો નિર્દેશ છે; પછી તેના અપયોધ્ત અને પર્યાપ્ત બેદોનો નિર્દેશ છે, જેમ 'દ્ર પ્રથમ સામાન્ય નારકનુ આયુ, પછી તારકના અપયોધ્તનું અને ત્યાર પછી પર્યાપ્તનું આયુ નિર્દેષ્ટ છે. આજ ક્રેમે એક્ક નારક આદિ લઈ ને થયે પ્રકારના હવીનો આયુવિયાર છે.

તીચે અપાતી સચીમાં સામાત્યનુ આયુ આપવામાં આવ્યુ છે, પર્યાપ્ત-અપર્યાપ્ત બોદોને આપ્યા નથી. વળી, આયુનો વિચાર જઘન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ એમ બે પ્રકારે છે, તેથી તે બન્ને પ્રકારનો સચીપા સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

રિયતિની જે સુત્રી છે તે ઉપરથી પણ એ તો ફલિત ચાય જ છે કે પુરૃષ કરતા સ્ત્રીનુ આયુ ઓયુ છે. તારક અને દેવીનુ આયુ મતુષ્ય અને તિયેચ કરતાં તૈયારે છે. એકેન્દ્રિયમાં અધિકાયનું આયુ સાંથી ઓયું માતવામાં આલ્યું છે તે, અબિ ઓલલાઈ જતો અનુભવમાં આવે છે, તે હવસ્યી જ્યાય છે. એકેન્દ્રિયમાં પ્રથીકાયિકનું આયુ સૌથી વધારે છે, પણ દ્વીન્દ્રિય કરતા ત્રીન્દ્રિયનું આયું ઓયુ માતવા પાછળ શું કારણ દ્વેરો તે જ્યાલ નથી. વળી, ચતુરિન્દ્રિયનું આયુ ત્રીન્દ્રિય કરતાં વધારે છે, પણ દ્વીન્દ્રિય કરતા ઓયું છે, એ પણ સ્ટ્રિય છે.

| છવ | ભેંદ                  | જધ•ય          |     | 3,405   |
|----|-----------------------|---------------|-----|---------|
| ٦  | <b>નારક</b> (૩૩૫)     | દશ હજ્તર વર્ષ | 33  | સાગરોપમ |
|    | (૧) રત્નપ્રભા (૩૩૬)   | "             | ٩   | ,,      |
|    | (૨) શર્કરાપ્રભા (૩૩૭) | ૧ સાગરોપમ     | 3   | ્રેં ર  |
|    | (૩) વાલુકાપ્રભા (૩૩૮) | 3 "           | ৩   | ,,      |
|    | (૪) પંકપ્રભા (૩૩૯)    | · "           | ૧ ૰ | "       |

૧ પડ્યાગમમાં કાલાગમ નામે આ જ વિચાર છે (પુંગ્ગ, પુંગ ૧૧૪ અને ૪૬૨). બેંદ એ છે કે ગત્યાદિ ૧૪ કારો વડે એકેક છવનો અને નાના છત્ત્વોના અપેક્ષાએ પણ વિચાર છે. આ વિચારની તુલના હત્તરાગ, ૩૧૮૦ આદિમાં સતતિના અપેક્ષાએ જે કાલવિચાર છે તેની સાધ છે.

ર નારકોમાં પ્રથમાદિ પૂર્વનારક્તુ જે ઉત્કૃષ્ટ અાયુ ને જ પછીના હિતીયાદિ નારકમાં જલન્ય મનાયું છે. તે ઉપરની સુચીથી કૃલિત થાય છે

|             | (૫) ધુમપ્રસા (૩૪૦)          | ૧૦ સાગરોપમ               | ૧૭ સાગરોપમ              |
|-------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|
|             | (૬) તમઃપ્રભા (૩૪૧)          | ૧૭ ,,                    | ₹₹                      |
|             | (છ) અધ:સપ્તમ (૩૪૨)          | <b>ર</b> ર "             | 33 ,,                   |
| ٦.          | (૩) દેવ (૩૪૩)               | દશ હજાર વર્ષ             | 33 "                    |
|             | (a) <b>દેવા</b> (૩૪૪)       | ,,                       | ૫૫ પલ્ચોપમ              |
|             | (૧) ભવનવાસી દેવ (૩૪૫)       | **                       | ૧ સાગરો ૫મથી કંઈક અધિક  |
|             | " દેવી (૩૪૬) <sup>૭</sup>   | ,,                       | ૪૬ પલ્યોપમ              |
|             | [અસુર                       | રકુમારાદિ વિષે મૂળમાં જો | લી                      |
| з.          | પૃથ્વીકાયિક (૩૫૪)           | અન્તર્ <b>નું</b> દૂર્ત  | ૨૨૦૦૦ વર્ષ              |
|             | (૧) સહ્ભ પૃથ્લીકાયિક (૩૫૫)  | ٫,                       | અન્તર્મુદર્ત            |
|             | (૨) ળાદર " (૩૫૬             | ) "                      | ૨૨૦૦૦ વર્ષ              |
| ٧.          | અપ્કાયિક (૩૫૭)              | ) "                      | <b>૭૦૮૦ વર્ષ</b>        |
| ч,          | તેજતકાયિક (૩૬૦)             | ,,                       | ત્રણ રાત-દિન            |
| ٤.          | વાયુ ,, (૩૬૩)               | ,,                       | <b>३००० पर्</b> ष       |
| v.          | વનસ્પતિ ,, (૩૬૬)            | ,,                       | ૧૦૦૦૦ વર્ષ              |
| ۷.          | દ્રીન્દ્રિય (૩૬૯)           | **                       | ૧૨ વર્ષ                 |
| Ŀ.          | ત્રીન્દ્રિય (૩૭૦)           | ,,                       | ૪૯ રાત-દિન              |
| <b>٩</b> ٥. | ચતુરિન્દ્રિય (૩૭૧)          | **                       | છ માસ                   |
| ۹٩.         | પચેન્દ્રિયતિર્યેચ (૩૭૨)     | **                       | ૩ પલ્યોપમ               |
|             | (૩) સમ્ચિંગમ (૩૭૩)          | ,,                       | ૧ પૂર્વકોટિ             |
|             | (ब) ગર્ભજ (૩૭૪)             | **                       | ૩ પલ્યોપમ               |
|             | (૧) જલચર (૩૭૫) <sup>પ</sup> | ,,                       | ૧ પૂર્વકાંટિ            |
|             | (૨) ચતુષ્પદ સ્થલચર (૩૭૮)    | ,,                       | ઢ પશ્યોપમ               |
|             | (૩) ઉરપરિસર્પ (૩૮૧)         | ,,                       | ૧ પૂર્વકોટિ             |
|             | (૪) ભુજપરિસર્પ (૩૮૪)        | ,,                       | ,                       |
|             | (૫) ખેચર (૩૮૭)              | ,,                       | પલ્યાસખ્યેયભાગ          |
| ૧૨.         | મતુષ્ય (૩૯૦) <sup>૬</sup>   | ,,                       | ત્રણ પશ્ય               |
| ૧૩.         | <b>૦૫ન્તર દેવ (૩૯૩)</b>     | ૧૦૦૦૦ વર્ષ               | ૧ પલ્યોપમ               |
|             | ,, દેવી (૩૯૪)               | .,                       | <del>ફ</del> પલ્યોપમ    |
| ٩¥.         | જયોતિષ્ક દેવ (૩૯૫)          | <b>ટ્રૈ</b> પલ્યોપમ      | ૧ પલ્યો ૫મ + ૧ લાખ વર્ષ |

<sup>3.</sup> આ પછી સૂત્ર ૩૪૭–૩૫૩ સુધીમાં અસુરકુમારાદિ દશ ભવનપતિના દેવ-દેવીતું આયુ છે

૪. સૂક્ષ્મ અપ્કાય, તેજ કાય, વાયુ અને વનસ્પતિની સ્થિતિ આ જ પ્રમાણે છે. – સૂત્ર 3૫૮, ૩૬૧, ૩૬૪,

પ. જલચરાઉમાં પણ ગર્જજમને સંમૂર્ગ્કિમની રિયતિ જુદી જુદી ગણાવી છે, પણ તે સૂચીમા નથી લખી. સુત્ર ૩૦૬ આઉ.

દ મનુષ્યમાં પણ ગર્ભજ અને સંમુચ્છિમની સ્થિતિ જુદી ગણાવી છે. – સુત્ર ૩૯૧–૯૨.

જ્યોતિષ્ક દેવી (૩૯૫)<sup>૭</sup> ્રૈ પલ્યોપમ

ર્ફ પલ્યોપમ+પ૦૦૦૦ વર્ષ

૧૫. વૈમાનિક દેવ (૪૦૭) ... દેવી (૪૦૮) [ચન્દ્રાદિની વિગત મૂળમા જેતવી] ૧ પલ્યોપમ

૩૩ સાગરોપમ ૫૫ પલ્યોપમ

[સૌધર્માદિની સ્થિતિ<sup>c</sup> મળમાં જેવી]

પ્રસ્તુતમાં અજીવની સ્થિતિનો વિચાર નથી. તેનું કારણ એ જણાય છે કે ધર્મ, અધર્મ અને આકાશ તો નિત્ય છે અને પુદુગલોની સ્થિતિ પણ એક સમયથી માંડી અસપ્યાત સમયની છે તે પાંચમાં પદમાં કહ્યું જ છે (પર ૫–૫૧૮). તેથી તેની જુદો નિર્દેશ જરૂરી નથી. વળી, પ્રસ્તુતમાં તો આધુકર્મનુન સ્થિતિનો વિચાર છે, તે અજીવમાં અપ્રસ્તુત છે.

# પાંચમું 'વિશેષ' પદ : જીવ અને અજીવ દ્રવ્યના ભેદો અને પર્યાયો

પ્રસ્તુત પાંચમા પહતું નામ ' વિસેસ '-વિશેષ પાદ છે. વિશેષ એટલે છવાદિ કવ્યના વિશેષ અમે તે પ્રકારો. અને ભીતને અર્થ છે છવાદિ કવ્યના વિશેષ અર્થાત પર્યાયો. પ્રથમ પદમાં છવ અને અષ્ટવ એ બે કવ્યોના પ્રકારો. અદદા અર્થા સાથે, પણવાદ દીધા છે. તેનું અહીં પણ સહેપામાં પુત્રવાર્થન કહું છે, તે એટલા સાટે કે પ્રસ્તુતમાં જે ભાળત સ્પષ્ટ કરવાતી છે તે એ કે છવ અને અજીવના જે પ્રકારો છે તે પ્રત્યેકના અનંત પર્યાયો હોય તો સમગ્રતા પણ અનંત હોય જ. અને કવ્યના જે પર્યાયો—પરિણામો હોય તો તે ક્લ્ય દુસ્થમિત્ય ન ઘટી શકે, પણ તેને પરિણામિત્ય માતવું જે છે એ માત્ર આવુ સ્થવન પણ કહિત શ્રાય છે. અને વસ્તુત વસ્તુત્ર કરત અને પરિણામિત્ય માતવું જે છે એ પણ આપી કહિત શ્રાય છે.

એક બાળન, જે ધ્યાનમા રાખવાની છે, તે એ પણ છે 'ક પદનુ નામ' 'વિસેસ' આપળ તો તે રાખતો હૈયાય કરાનોમાં કર્યો તેથી; પણ સમગ્ર પદમાં તેને માટે પર્યાય ટાખતો છે (સલ ૪૩૯–). જૈન શાસમાં આ પર્યાય શખદ તે વિસેષ મહત્વ છે, હથ્યકો આપી પ્રથમ તો એ સચન કર્યું કે પર્યાય કહી કે વિસેષ કહી એમાં કોઈ બેદ નથી. જે નાના પ્રકારના છવી દેખાય છે, કે અછવી દેખાય છે, તે સી તે તે દબના પર્યાયો જ છ. પછી બહે તે સાનાન્યના વિશેષ પ્રયુદ્ધ તે આપ્રકારને અગત દબ્ધિરીઓના પર્યાયો પાયો છે છે. આ પ્રછી બહે તે સાનાન્યના વિશેષ પ્રયુદ્ધ તે બધા પ્રકારો તે તે છવદત્યના પર્યાયો પણ છે. કારણ, અનાદિ કાળમાં છવ અનેક વાર તે તે પ્રકાર અવત્યાં હીય છે. અને જેને કોઈ પણ એક છવના તે પર્યાયો છે તેમ સકલ છવીની સમાન પોત્યાના હીઈ તે બપાએ પણ તે તે નારકાદિર બેદ વર્ષના લીયો જ હીય છે. આમ જેને પ્રકાર કે બેદ કે વિશેષ કહેવામાં આવે છે તે પ્રયુધ છવદ્યની અપેક્ષાએ પર્યાય જ છે, તે છવની એક કિશેષ અવસ્થા જ છે, પર્યાય કે પરિણામ જ છે. પર્યાયએમ દબ્ય કદી હીતું જ નથી. એટલે તે તે કબ્યે તે તે પર્યાયો જ હીય છે—આતું સ્વત્ય પ્રસ્તુત પરનાથી ફિલલ થાય છે, કારણ, જેને દબ્ય દેશામાં આવે છે તેને પણ પ્રસ્તુતમાં પર્યાયના તામે જ ઓળખાવવામાં

છ. ચંદ્રાદિના દેવો-દેવીઓની સ્થિતિ પણ વર્ણિત છે – સૂત્ર ૩૯૭-૪૦૬.

८ सूत्र ४०७-४२६

આત્માં છે (૪૩૯). સારાંશ કે દવ્ય અને પર્યાયતો અભેદ છે, એવું સસ્યત આમાં છે. તેથી જ બ્રથકારે દ્રવ્યના પ્રકાર માટે પણ પર્યાય શબ્દ વાપર્યો છે (૪૩૯, ૫૦૧). આ વસ્તુ આચાર્ય મહયગ્રિસ્એ પણ નોધી છે. ધ

આમ દ્રવ્ય અને પર્યાંયનો અબેદ છતાં અયકારને એ પણ રપણ કરતું હતું કે દ્રવ્ય અને પર્યાંયનો હતું છે, અને કોઈ એક જ દ્રવ્યના આ બધા પર્યાંયોન પરિણામો તથી : આ બાબતની સચના જુદાં જુદાં દ્રવ્યોની સંખ્યા અને પર્યાંયોની સખ્યામાં જે બેદ છે તે દર્શાંયીને કરી છે, જેમ કે તેમણે નારકોને અસપ્ય કહ્યા (૪૩૯), પણ નારકના પર્યાંયોને અનંત કહ્યા છે (૪૪૦), છત્ત્વોના જે નાના પ્રકારો છે, તેમા વનરપતિ અને સ્તિદ એ બે જ પ્રકારો એવા છે, જેના દ્રવ્યોની સંખ્યા અનંત છે. તેથી સમગ્રભાવે જીવદ્યાં અનેત કહી શકાય, પણ તે તે પ્રકારોમાં તો ઉત્રત બેના અપવાદ સ્થિયાય અનંત છે. અને બનાં જ પ્રકારોના પર્યાયોની સંખ્યા અનત છે તે વસ્તુ પ્રસ્તુત પદમા રપણ કરવામા આવી છે.

ગ્ર-વ્યકારનાં આવાં સ્વચનોને આધારે જ જૈન દાર્શનિકોએ તિર્વક્સામાન્ય અને ઉપર્વતા-સામાન્યની માન્યતા સ્વીકાર્રી છે. દૈરિક કહોનું જે સામાન્ય છે તે નિર્વક્સામાન્ય છે અને કાલિક બેદોનું જે સામાન્ય છે તે ઉપર્વતાસામાન્ય છે. ઉપર્વતાસામાન્ય જ દ્રવ્યને નામે ઓળખાય છે. જાપ્વતાસામાન્ય એક છે અને તે અબેદનાનમાં નિમિત્ત ખતે છે; ત્યારે ત્વિક્સામાન્ય અનેક છે, અને તે સમાનતામાં નિમિત્ત ખને છે. છવસામાન્ય એ અનેક છવોની અપેક્ષાએ તિર્વક્સામાન્ય છે, પણ એક જ જીવના નાના પર્વાયોની અપેક્ષાએ તે ઉપર્વતાસામાન્ય છે. કાલકમે દાર્શનિકોએ દ્રવ્ય, પર્વાય, સામાન્ય અને વિશેષ એ બધાં વિશે અન્ય દર્શનોની દ્રાલનામાં જે સ્પષ્ટીકરણો કર્યાં છે, તેનાં ત્રળ આ યંચમાં સ્પષ્ટપણ એન્સ શકાય છે. અને પ્રસ્તુનમાં પણ જે સ્પષ્ટના કરવામાં આવી છે તેનું ત્રળ ભગવતી જેવા અગ્રગ્રક્ષીઓ ઉપલબ્ધ છે જ.રે

વેદાનતી જેમ જેન મતે જીવડળ એક નથી પણ અનંતસખ્યામાં છે. એટલે જીવસાન જેવી સ્તતન એક વસ્તુ કોઈ નથી, પણ અનેક જીવીમાં જે ચૈત-પંધમોં દેખાય છે તે તાના છે, એતે તે તે જીવરમાં જ પરિવ્યામ છે અને તે વર્ષમાં અજીવી છતને જુદાં પાડાનાર છે, તેથી નાના છતાં એકસરખાં રીતે અજીવથી જીવને ભિન્ન સિલ્લ કરવાનું કાર્ય કરતા હોવાથી સામાન્ય કહેવાય છે. આ સામાન્ય નિર્યક્સામાન્ય છે. તે એક નથી પણ નાના છે, તેથી તેની સમાનતા છતાં એકના એ બમ છે; અથવા કરિપત એકના છે – વારત્વિક એકતા નથી. તે જ પ્રમાણે અજીવત્વ્ય કોઈ જુદ્દ એક જીવન નથી. તે જ પ્રમાણે જુદાં છે ખાટે તે અથવા કે તેમ તેના સમાનતા જાજીવત્વ્ય કોઈ જુદ્દ એક જીવન નથી. તે જ પ્રમાણે જુદાં છે માટે તે અથવા તેના તેમની સમાનતા અજીવદ્ય કહેવાથી વ્યક્ત થાય છે, તેથી તે સામાન્ય અજીવદ્ય વિષેક્ષામાન્ય છે. આ નિર્યક્સામાન્ય છે. અને અજીવત્વત્ય વિષેક્ષામાન્ય છે. આ નિર્યક્સામાન્ય છે તેમાં જાજીવતા પાંચી–રિશેયો–એકો તે પ્રસ્તુતમાં જીવ અને અજીવના પાંચી–રિશેયો–એકો તે પ્રસ્તુતમાં જીવ અને અજીવના પાંચી–રિશેયો–એકો છે (૪૩૯, ૫૦૧) એમ સમજવાનું છે.

પણ જૈન મતે કોઈ પણ એક કવ્ય અનેક રૂપે પરિણત શાય છે, જેમ કે કોઈ એક જીવકવ્ય નારક્રાદિ અનેક પરિણામાંને ધારણુ કરે છે. આ પરિણામો કાળક્રમે બદલાયા કરે છે, પણ જીવકવ્ય કુવ છે, અર્થાત્ તેનો જીવરૂપે કદી નાશ થતો નથી, નારકાદિ પર્યાયોરૂપે નાશ થાય છે. અનેક

૧. ટીકા, પત્ર ૧૭૯ વે, ૨૦૨ જ

ર. આ વિષયની ચર્ચામાટે જુઓ ન્યાયાવતારવાર્તિકદૃત્તિની પ્રસ્તાવના, પૃષ્ઠ ૨૫-૩૧, અને આગમ યુગકા જૈન દર્શન, પૃષ્ઠ ૭૧-૮૧.

<sup>3.</sup> આવી કલ્પિત એકતાની દર્ષિએ જ સ્થાનાંગમાં આવતાં ' <sup>एने</sup> आया ' ઈત્યાદિ વાકયો સમજવાનાં છે.

નારકાદિ પર્યાયો ધારણ કરવા હતાં તે અચેતન બની જતું નથી. આ જીવદવ્યને સામાન્ય-ઊર્ષ્યતાસામાન્ય-કહ્યું છે, અને તે એક છે. અને તે સામાન્યના તાના પર્યાયો-પરિણાયો-વિશેયો-બેદો છે. પ્રસ્તુતમાં નૈરિયિકાદિના જે પર્યાયોની ચર્ચા છે (૪૪૦, ૫૦૪), તે આ ઊર્ષ્યતાસામાન્યની અપેક્ષાએ કરવામાં આવી છે. તેથી તે તેના પર્યાયો-પરિણાયો છે, એમ સમ્જવ્યું.

આમ પ્રસ્તુતમાં પર્યાય શળ્દ પ્રકાર–બેદ અર્થમાં અને અવસ્થા કે પરિણામ એમ બે અર્થમાં પ્રયુક્ત છે. અને તે બરેનું સામાન્ય જુદું જુદું છે, એ પ્યાનમાં રાખલું જરૂરી છે. બેદોનું નિર્મકુસામાન્ય વાસ્તવિક છતાં એક નથી, જ્યારે પર્યાયોનું ઊપ્રતાસામાન્ય એક છે અને વાસવિક શ્રે

જીવસામાન્યતા નારકાદિ અનેક બેદો-વિશેષો છે, તેથી તેને જીવના પર્યાયો કહ્યા છે. અને જીવસામાન્યતા અનેક પરિશામો-પર્યાયો પણ છે, તેથી તેને જીવના પર્યાયો કહ્યા છે. આ જ પ્રકારે અજીવ વિષે પણ સમજી લેવાનું છે. આમ પ્રશકારે પર્યાય શબ્દને ખે અર્થમાં વાપર્યો છે તે પત્તાનમાં રાખ્યુ જરૂરી છે. અને પર્યાય અને વિશેષ એ ભરે શબ્દોને એકાઇક જ રવીકાર્યા છે. જૈનીમાં અંગગ્રથમાં પર્યાય શબ્દ જ પ્રચલિત હતો તેથી તે શબ્દ વિવરણમા રાખ્યો છે. પરંતુ વૈશેષિક દર્શનમાં વિશેષ લગ્નનો પ્રયોગ થવા લાગ્યો હતો તેથી તે શબ્દનો પણ પ્રયોગ પર્યાય અર્થન સ્વર્ધમા અને વસ્તુના બેદ અર્થમાં પણ થઈ શકે છે તે સચવવા આચાર્ય પ્રકરણનું નામ 'વિશેસ ' એમ રાખ્યું હોય તેમ જણાય છે.

વળા. એક બીજી વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે તે એ કે સસારી અવસ્થાના જીવોમાં કર્મકત જે અવરથાઓ છે, એટલે કે જેને આધારે જીવ સાથે પુદ્દગલો સંબદ્ધ થાય છે અને તે સબધને લઈ ને જીવની નાના અવસ્થાઓ-પર્વાયો ભને છે, તે પોર્ફમલિક પર્યાયો પણ જીવના પર્યાયો ગણવામા આવ્યા છે. આમ સસારી અવસ્થામાં છવ અને પુદ્દગલનો જાણે કે અબેદ હોય તેમ માનીને જીવના પર્યાયોનું વર્ણન છે. જેમ સ્વતંત્ર રીતે વર્ણ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શની વિવિધતાને કારણે પદગલના અનંત પર્યાયો થાય છે (૫૧૯-), તેમ જ્યારે તે પદગલ જીવસબહ હોય ત્યારે તે બધા જે જીવના પર્યાયો (૪૪૦–) પણ ગણવામાં આવ્યા છે. આનું કારણ એ છે કે જ્યારે જીવ સાથે તે સંબદ હોય છે ત્યારે પ્રદેગલમાં થતા પરિહામનમાં છવ પહો કારહા છે. તેથી તે પર્યાયો પ્રદેગ-લના છતાં જીવના છે એમ માનવામા આવ્યું છે. અને આથી જ એ સ્પષ્ટ થાય છે કે સસારી અવસ્થામાં જીવ અને પુદ્દગલનો ક્રથંચિત અબેદ પણ છે. અનાદિ કાળથી આ અબેદ ચાલ્યો આવે છે અને તેને જ કારણે છવોમાં આકાર, ૩૫ આદિન વૈવિધ્ય છે: અન્યથા સિહ્દ છવોની જેમ સૌ છવો એકસરખા જ રહે, માત્ર વ્યક્તિસેદ રહે, પરંતુ જે વિવિધ પ્રકારે સંસારી છવોમાં નારકાદિ રૂપે એક પડે છે તે પડે નહિ. આથી તે એકના નિયામક તરીકે જીવ અને પદગલનો કથચિત અએક રવીકારવામાં આવ્યો છે. જ્યારે કર્મના આવરણથી છવ મકત થાય છે. ત્યારે જીવમાં કોઈ પણ પ્રકારનું પ્રદુગલનું બંધન રહેત નથી તેથી તેમા કોઈ પણ બાહ્યાકારનો બેંદ પણ–૩૫ વ્યાદિનો પણ– રહેતો નથી. જેમ કર્મના ઉદયને કારણે છવમાં બાહ્ય આકાર-પ્રકારમાં ભેદ પડે છે અને નાના પર્યાયોનું સર્જન થાય છે, તેમ જીવમાં જે તેનું સ્વરૂપ જ્ઞાનાદિ છે, તેને કારણે પણ નાના પર્યાયોનું સર્જન થાય છે. આમ જીવના અનંત પર્યાયોની સગતિ ગ્રંથકારે જણાવી છે.

આ રીતે પ્રસ્તુત પદમાં જીવ અને અજીવ કવ્યોના બેદો અને પર્યાયોનું નિરૂપણ છે. બેદો વિષે તો પ્રથમ પદમાં નિરૂપણ હતું જ, પણ તે પ્રત્યેક બેદોમાં અનંત પયાયો છે, તેનું સૂચન કરવું એ પ્રસ્તુત પાંચમા પદની વિશેષતા છે. પ્રથમ પદમાં બેદો બતાવ્યા હતા અને ત્રીજા પદમાં તેમની સંખ્યા જણાવી હતી, પણ તીજ પદમાં સંખ્યાગત તારતમ્યનું નિર્મણ સુખ્ય હોઈ ક્યા વિશેષની કેટલી સંખ્યા છે તે જાણવાનું ભાઈ રહી જતું હતું, તેથી પ્રસ્તુતમાં તે તે બેહોની સમ્ખા પણ જણાવી દીધી છે. અવેને પછી તે તે બેહોની સમ્ખા પણ જણાવી દીધી છે. પયોંગી સમ્પા તો બધા જ દ્રવ્યભેદોની અનંત છે. બેહોની સખ્યા જ વેશે સામ અમાન તો કેટલાક અનત્યતિ અને સ્થિતીને સખ્યા જ વેશે સામ અમત છે. ભાઇના બધા જ વ્યભેદો અસંખ્યાત છે. વળા, પ્રસ્તુતમાં પ્રયમપદનિષ્ટિ બધા જ બેહ-પ્રમેશોને લઈ ને વિવરણ નથી, પણ સાસી જીવોમાં સુખ્ય સુખ્ય જ વેશે છે. જો તે પાત્ર માં આવે છે, તેમની તથા સિહીની સખ્યા અને પર્યાયોની વિચાર છે તે ખાનમાં રાખલું જરૂરી છે. આગળ ઉપર એ સ્થિની આપવામાં આવે છે, તે જોવાથી એ સ્પષ્ટ ચર્ચા, તેમાં ન. ૧ થી ૨૪ સંસારી છવોના બેહો છે. તેને વીસીસ દંદ કે હવાના આવે છે અને ૨૫૬ તમાન ન ૧ થી ૨૪ સંસારી છવોના બેહો છે. તેને ગેલીસા દંદ કે હવાના આવે છે અને ૨૫૬ને તમર દેશીનો છે.

જીવડવ્યના નારકાદિ બેદોના પર્યાયોનો વિચાર અનેક પ્રકારે-અનેક દ્રષ્ટિયી-કરવામાં આવ્યો છે. અને તેમાં જેનસમત અનેકાતદરિનો ઉપયોગ રપષ્ટ છે. જીવના નારકાદિ જે બેદોના પર્યાયોનું નિરપણ છે, તેમાં દ્રશ્યાર્થતા (વજ્જજ્ઞા), પ્રદેશાર્થતા (વર્વેજજ્ઞા), અવગાહનાર્થતા (વંજોજ્ઞાજ્ઞા), રિયતિ (હિંજ્જે), કૃષ્ણાદિ વર્લ્યું, બંધ, રસ, રપર્શ, ત્રાન અને દર્શન— આ દશ દરિઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે (સત્ર ૪૪૯-૪૫૪).

વિચારણાનો ક્ષ્મ આવો છે—પ્રશ્ન છે કે નારક જીવોના ધ્ટલા પર્યાયો છે. ઉત્તરમાં જહ્યાવ્યું છે કે નારક જીવોમાં અનેત પર્યાયો છે. આ અનેત પર્યાયોની સંખ્યા જાણાવા માટે ઉક્ત દરે દરિથી તે પર્યાયોની સખ્યા જણાવી છે. તેમાં ધ્ટલીક દરિથી સખ્યાત તો કેટલીક દરિથી અસન્યાત અને દેટલીક દરિથી અનત સખ્યા થાય છે. અનેતદર્શક દરિને પ્યાનમાં લઈને નારકના પર્યાયોને અનત કહ્યા છે, કારણ કે તે દરિએ સૌથી વધારે પર્યાયો ઘટે છે. વળી, તે તે સખ્યાયોનો સીધી રીતે નથી જણાવી, પણ એક નારકની અન્ય નારક સાથે ત્રલના કરીને તે સખ્યાકારિત કરવામાં આવી છે, જેને કે—

ડવ્યાર્થતા વંડ કોઈ નારક અન્ય નારકોથી તુલ્ય છે, આમ કહ્યું. આનો અર્થ એ છે કે દબ્યદિએ કોઈ નારક એક દ્રત્ય છે તેમ અન્ય નારક પણ એક દ્રવ્ય છે. સારાંશ કે કોઈ પણ નારકને દ્રત્યદિવી એક જ કહેવાય, તેની સખ્યા એકથી વધારે હોય નહિ અર્થાત્ તે સખ્યાત છે. તે જ રીતે—

<sup>૪</sup>પ્રદેશાર્થના વર્ડ પણ નારક છવો પરસ્પર તુલ્ય છે. આનો અર્થ એ છે કે જેમ એક નારક-જીવના પ્રદેશો અસંખ્**યાત** છે, તેમ અન્ય નારકના પ્રદેશો પણ અસંખ્યા**ત** છે. સારાંશ કે પ્રદેશોની અપેક્ષાએ કોઈ પણ એક નારક અસંખ્યાત છે એમ કહેવાય.

અવગાહનાર્થતા વડે એટલે કે છવના શરીરની ઊંચાઈની અપેક્ષાએ વિચારવામાં આવે તો એક નારક અન્ય નારકર્યી હીન પણ હોય, ભૂલ પણ હોય અને અધિક પણ હોય. છવપ્રદેશોનો હોઈએ સરખા હતાં નારકોમાં શરીરની ઊંચાઈ તે લઈ તે જે બેદ પડે છે, તે હિકત ત્રણ પ્રકારનો છે. સંખ્યાની પરિભાષામાં આ વસ્તુ જણાવવી હોય તો એ જાયલું જરેરી અને છે કે નારકની ઓછામાં ઓછી અવચાહના દેટલી ! સ્તપ્રભાગાં જયન્ય અયગાહના અંગુલનો અસંખ્યાતમો

છવદ્રવ્ય ધર્માસ્તિકાયાદિની જેમ સપ્રદેશ હોવાથી આ દિલ્છે વિચાર જરૂરી અને છે વળી, કાળ અને પરમાણુ અપ્રદેશી છે તેથી સમગ્ર છવાછવના વિચાર હોય ત્યાં પ્રદેશદલ્ટિએ વિચારણા જરૂરી છે.

ભાગ છે અને ઉત્કૃષ્ટ સાત ધતુન, ત્રણુ હાથ અને છ અંગુલ પ્રમાણ છે. આ અવગાહના उત્તરોત્તર બમણી વધતી જત છે અને સાતગી નરકમાં ઉત્કૃષ્ટ અવગાહના પાંચસો ધતુન છે. પારાંશ 'ક જલ-ય અંગુલનો અસખ્યાનમો ભાગ અને ઉત્કૃષ્ટ પ૦૦ ધતુષ; આ બે વચ્ચેની સંખ્યાઓનુ તારતમ્ત્ર તે હીસાધિકાતાનું નિયામક ખતે છે. તેપી કોઈ નારક અન્યથી હીન હોય તો અસંખ્યાન ભાગ 'ક સખ્યાનભાગ હીન હોય: અથવા તો સખ્યાતગુર્ભ 'ક અસંખ્યાતગુર્ભુ હીન હોય. અધિક હોય તોપણ ઉક્ત પ્રકારની સખ્યાયી જ અધિક હોય. આ રીતે નારકના અવગાહનાની દર્શિએ અસખ્યાત પ્રકારના પર્યાયે ખતે છે.

**ફિચતિ**ની અપેક્ષાએ વિચારવામાં આવે તોપણ અવગાહનાની જેમ જ છે. એટલે કે ઉક્રત અસંખ્યાતભાગકીન આદિ ચતુઃસ્થાનક હીન અને અધિક હોય છે, અથવા તો તુલ્ય હોય છે. સારાંશ કે અસંખ્યાત પ્રકારે પર્યાયો ખતે છે.

કુ**રુહ્યાદિવર્જી**ની અપેક્ષાએ વિચારવામાં આવે તો તેના **અનંત** પર્યાયો બને છે, કારણ 'કે એકગ્રુણ કૃષ્ણથી માડીને અનતગ્રુણ કૃષ્ણ હોવાનો સભવ છે.

આ જ બાયત ગંધ, રસ અને સ્પર્શને પણ લાગુ પડે છે. એટલે કે તે તે દર્ષ્ટિએ નારકતા અનેત પર્યાયો ધટી શકતા હોઈ તેના અનેત પર્યાયો છે.

આમ નારક જીવના અનેત પર્યાયોની સગતિ વર્જા-રસ-ગધ-રપરીના પર્યાયો ધ્યાનમાં લેવામાં આવે તો છે, એમ ગ્રયકારે રપષ્ટ કર્યું છે.

તે જ પ્રમાણે **જ્ઞાન** અને **દર્શન**ની દર્ષ્ટિએ પણ તેના અનત પર્યાયો છે, તેમ ગ્રયકાર જણાવે છે. વર્શાદે પર્યાયો પૌદ્દચલિક હતાં તે છવના છે, તે રપષ્ટીકરણ પ્રથમ થઈ જ ગયુ છે. અને ત્રાનાદિ તો છતના સ્વરૂપગન જ પર્યાયો છે તેથી પણ છવના—નારક છતના—અનંત પર્યાયોની અભિ છે

આચાર્ય મલયગિરિ નોંધે છે કે પ્રસ્તુત જે દશ દિષ્ટિઓ છે તેને સંક્ષેપમા દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવ—એ ચાર દિષ્ટિમાં વિભક્ત કરી રાક્ષય છે. દ્રવ્યાર્થતા અને પ્રદેશાર્થતા એ દ્રવ્યમાં, અવગાદના એ ક્ષેત્રમાં, સ્થિતિ એ કાલમા અને વર્ષાદિ તથા ત્રાનાદિ એ ભાવમા સમાવિષ્ટ છે <sup>૧</sup>

આ જ ન્યાયે દંદકોનાની વિચાર છે (૪૧૧-૪૫૪). અંગમાદના અને સ્થિતિને લઈને તથા લ્યાંદિ અને તાનાદિત હોને છવી માં હોનાવિકતા છે, અંગમાણે જોયું, તેથી પુત્ર: જયન્ય-અવગાદનાવાળા, મધ્યમઅવગાદનાવાળા અને ઉત્પૃદ્ધ્યવગાદનાવાળા નારકારિ ચોરી દંદકો, અને તે જ પ્રમાણે સ્થિતિ-ગાન-દર્શનને લઈને ચોવીશ દંદકોના પર્યાયોની કેમે ચિતા કરવામાં આવી છે (સત્ય ૪૫ મહત્વે અને તો અનત છે એમ સિદ્ધ કર્યું છે. એ સમાપ્ત થયે અછ્ય-પર્યાયોની વિચાર છે.

#### જીવોના અને તેમના પર્યાયોના સંખ્યા

જીવજેકદિયોય દ્ર**ેયસંખ્યા પર્યાયસંખ્યા** જીવ અનેત (૪૩૯) અનેત<sup>ુ</sup>

५. प्रशापनाटीका, ५३ ९८९ अ

इ, प्रशापनाटीका, ५३,१८२ अ.

૭. ત્ય ૪૩૯ માં સમયભાવે જીવપર્યાયા (દ્રવ્યો)ને અનત કહ્યા છે. અને પછી ક્રમે ૪૪૦ આદિ સ્ત્રોમાં જીવના તે તે પ્રકારને અનત પર્યાયવાળો જણાવ્યો છે આથી કૃલિત થાય છે કે જીવના પર્યાયો અનંત છે.

| ૧. નારક              | અસખ્ય (    | ४३६) | અનંત | (880) |
|----------------------|------------|------|------|-------|
| ર. અસુર              | "          | **   | ,,   | (888) |
| ૩. નાગ               | ,,         | .,   | *,   | (४४२) |
| ૪. સુપર્ણ            | ••         | **   | ,    |       |
| પ. વિદ્યુત્કુમાર     | ,,         | **   | .,   |       |
| <b>૧. અગ્નિકુમાર</b> | 31         | **   | **   | **    |
| <b>૭. દીપકુમાર</b>   |            | 11   | ,,   | ,     |
| ૮. ઉદધિકુમાર         | **         | ,    |      |       |
| ૯. દિક્કુમાર         |            | .,   | ,    | .,    |
| ૧૦. વાયુકુમાર        |            | "    | ,    | ,     |
| ૧૧. સ્તનિતકુમાર      | ,,         | ,,   | ,    | ,,    |
| ૧૨. પૃથ્લીકાયિક      | *)         |      | ,    | (888) |
| ૧૩. અપ્કાયિક         | **         | ,    | **   | (888) |
| ૧૪. નેજ:કાયિક        | ,,         | ,,   |      | (884) |
| ૧૫. વાયુકાયિક        |            | ,,   |      | (888) |
| ૧૬. વનરપતિ           | અનંત       | ,,   |      | (888) |
| ૧૭. દ્રીન્દ્રિય      | અસંખ્ય     | ,,   | ,    | (884) |
| ૧૮. ત્રીન્દ્રિય      | **         | ,,   |      | (४४६) |
| ૧૯. ચતુરિન્દ્રિય     | ,,         | ,,   | ,    | (840) |
| ૨૦ પંચેંદ્રિયતિર્વેચ | ,,         | ,,   | ,,   | (४५१) |
| ૨૧. મનુષ્ય           | ,.         | ,,   | ,,   | (४५२) |
| ૧૨. વ્યન્તર          | ,          | ,,   |      | (843) |
| ૨૩. જ્યોતિષ્ક        | ,,         |      | ,    | (४५४) |
| ૨૪. વૈમાનિક          | ,,         | ,    | ,,   | (848) |
| રપ સિલ               | ",<br>અનંત | ,    | ",   |       |

### અજીવના લેદો અને પર્યાયો

પ્રથમ પદમાં અજીવતા જે પ્રકારે બેઠો કર્યો છે (૪-૬), તે જ બેઠો પ્રસ્તુત પાંચમા પદમાં પણ છે. પણું કૃષ્ઠ એ છે કે પ્રશ્નમાં તે પ્રતાપતાંત તામે છે અને અહીં પરાંપતે નામે (૫૦૦-૫૦૨) છે. પ્રથમ પદમાં પુદ્દગલ એટલે કે કૃષી અજીત જે નાતા પ્રકારે પરિચૃત થયા છે, તે પણ આપણું જોઈ ગયા છીએ. પ્રસ્તુતમાં તો મુખ્ય પ્રશ્ન છે તે ગણાવેલ બેઠોના પર્યાચીની સખ્યાનો, એટલે તેનો ઉત્તર આપ્યો છે કે તે અનત છે (૫૦૩). પણું કૃષી અજીવના સ્દંધાદિ જે ચાર બેઠો છે, તેમાં વિચારણાયાં તો મુખ્યત્વે બે જ એટલે કે પ્રસ્તાણું અને સ્દંધ જ લેવામાં આવતા છે કારણ, સંધ-દેશ અને સંકંધપ્રદેશ એ ખરી રીતે તો સત્યાના જ છે. તેથી પરસાણુ જે સ્કંધપી જુદો છે, તે અને અને સ્ત્રા હો જો તો પ્રસ્તાણ ત્યારે સ્ત્રા છે જ મુખ્ય એઠ અને સંકંધ પ્રક્રા અને લે જો મુખ્ય જો તો સત્યાના તેમાં અને છે તે સ્ત્રા હો જ મુખ્ય એઠ

સૃત્ર ૪૩૬ નારકોને અસંખ્ય જણાવે છે અને ૪૪૦માં નારકના પર્યાયો અનત જણાવે છે, તેથા પ્રથમ દ્રન્ય-પરક છે અને બીજું પર્યાયપરક, એ સ્પષ્ટ છે.

પુદ્દુગલના બને છે. તેથી પ્રથમ સમયભાવે રૂપી અજીવના પર્યાયોની સખ્યા અનંત કહી (૫૦૩) અને પછી પરમાણુ (૫૦૪), દિપ્રદેશી રહેધ (૫૦૫), ત્રિપ્રદેશી રહેધ (૫૦૬), યાવત દરાપ્રદેશી (૫૦૭) અને સખ્યાતપ્રદેશી (૫૦૮), અસખ્યાતપ્રદેશી (૫૦૯) અને અનન્તપ્રદેશી (૫૧૦) એ પ્રત્યેકના પર્યાયો અનન્ત કહ્યા છે.

છે. તે સૌના પર્યાયોનો વિચાર છવની જેમ દ્રત્યક્ષેત્ર-કાલ અને ભાવથી કરવામા આવ્યો છે. તે લેપરથી પરમાલુ વિષે જે ભાવન ખાનમાં લેવા જેવી છે તે એ કે જ્યારે પરમાલુ વિષે જેવી છે તે એ કે જ્યારે પરમાલુ વિષે જેવી છે તે એ કે જ્યારે પરમાલુ સ્વેશ જેવો છે હી ત્યારે તેવા બધા જ રવત પરમાલુની અવારાના સમાન છે. એટલે કે લો સરકે છે લેપર છે જે સમયની સ્થિતિવાળો હોય છે, તો કોઈ મે સમયની સ્થિતિવાળો, યાવત અસંખ્યાત કાલની સ્થિતિવાળો દ્વારે હોય છે. 'વરામાંખો: કામવાદાય-ય કલ્સ્ત્રેતાં કહેલ ચેલ હોય છે. 'વરામાંખો: કામવાદાય-ય કલ્સ્ત્રેતાં કહેલ ચેલ હોય છે. 'વરામાંખો: કામવાદાય-ય કલ્સ્ત્રેતાં કહેલ હોય છે. તેવા માં પ્રત્યાલુની અનતકાળની સ્થિતિવાળો, હોય છે. પરમાલુ અન્ય પરમાલુની કાલિક સ્થિતિવાળો હોય છે. કેવતંત્ર પરસાલુની અનતકાળની સ્થિતિવાળો, અસ્પખ્યાતભાગ, અસ્પખ્યાતભાગ, અસ્પખ્યાતભાગ, અસ્પખ્યાતભાગ, અસ્પખ્યાતભાગ, અસ્પખ્યાતભાગ, અસ્પખ્યાતભાગ, સપ્યાનભાગ, સખ્યાતભાગ, સામ્યાતભાગ, સસ્પ્યાતભાગ, પર્યાયો ભાવની અપેશાએ અતત સ્થા હોતા કેવાયા છે. હોય છે (૫૦૪). આ રીતે પરમાલુના પર્યાયો ભાવની અપેશાએ અતત સિદ્ધ થતા હોતાથી અનત કહેવાય છે.

દી પ્રદેશી, ત્રિપ્રદેશી યાવત અનતપ્રદેશી સ્કેયોની આપતાનાં જે પ્યાનમાં લેવાનું છે તે એ કે અવગાહનાં છે. એટલે કે ક્ષેત્રમાં તેટલા પ્રદેશો તે સ્કેયો હોય હોય હોય હાય હોય પણ તેમની જે અવગાહનાં છે. એટલે કે ક્ષેત્રમાં તેટલા પ્રદેશો તે સ્કેયો રેઉ છે, તેમ તે વાદન પ હે છે (પ૦પ). તે જ પ્રમાણ ત્રિપ્રદેશી સ્કેય ત્રણ, એ અથવા એકમાં રહી શકે છે (પ૦). અને તે જ પ્રમાણે ક્ષેત્રમાં સુધીમાં જેટલા પ્રદેશો જે રહેવા હોય તે રક્યો ત્રીમોનો તેટલા પ્રદેશો જે રહેવા હોય તે રક્યો ત્રીમોનો ત્રાપ્યા જેટલા પ્રદેશો જે રહેવા હોય તે રક્યો ત્રીમોનો ત્રાપ્યા જેટલા પ્રદેશો જે કેયના હોય તે રક્યો સ્કેય એક પ્રદેશમાં પણ સમ્યાતપ્રદેશી તર્કેય સમાઈ પ્રદેશ છે (પ૦૯)-૮). અને અસંખ્યાતપ્રદેશી રકેય એક પ્રદેશમાં પણ સમ્યાતપ્રદેશી તર્કેય સમાઈ (પ૦૯). પણ અનેતપ્રદેશી રકેય એકથી મોડી અસંખ્યાત પ્રદેશમાં જ સમાઈ શકે છે; તેને અતત્ય પ્રદેશની જરૂર નથી (પ૧૦). આભ માતવાનુ કારણ એ છે કે લોકાકાશના પ્રદેશો તો અસખ્યાત જ છે, તેથી અનેતપ્રદેશી સ્કેયને તેટલા જ પ્રદેશોમાં સમાઈ જન્નું પડે છે, કારણ કે સમાળવામાં આવે છે. "

પરમાણુતી જેન રકંધોની સ્થિતિ પણ એક સમયથી બાંડી અસખ્યાત કાળથી વધારે નથી. પરમાણુતી જેન રકંધોના પણ વર્ણાદિ પર્યાયો અનેત જ છે (૫૦૫–૫૧૦).

આમ પ્રથમ પરમાયુષી માંડીને અનંતપ્રદેશી રકેલોના પર્યાયોનો જે વિચાર થયો, તેમાંથી કુલિત એ થયું કે પુદ્દગલો આકાશના એક પ્રદેશમાં, બે પ્રદેશમાં, યાવત સખ્યાત પ્રદેશમાં અને અસખ્યાત પ્રદેશમાં સમાવેશ પામે છે, તે જ પ્રમાણે એક સમયથી માંડીને યાવત અસંખ્યાત કાળની

યુક્તિ અને પ્રદીપલ્પ્ટાત માટે प्रकापनाटीका, पत्र २४२ अ જુઓ

રિયતિ ધરાવે છે. તેથી એકપ્રેદેશાવગાઢથી માંડીને અર્લખ્યાતપ્રદેશાવગાઢ (પ૧૧–પ૧૪) અને એકસમપરિયતિકથી મારીને અર્લખ્યાતસપ્યસ્થિતિક પુદ્દસ્ત્રીના પર્યાયી વિધે (પ૧૫–પ૧૨) પશુ જુદી વિચાઃણા કરીને તે બધાવના પર્યાયો પશુ અન્ય છે તેમ જણાવી દીધું. આમાં પશુ દ્રવ્યસ્થેત- કાલ-ભાવની દૃષ્ટિએ જ વિચાર છે. એ જ ન્યાયે વર્ષુ આર્દિફૃત પુદ્દસ્ત્રના જે એદો છે, તેમાં પશુ અનંત પર્યાયો સિંહ કયાં છે (પ૧૯–પ૨૪). આ ઉપરાંત અવગાલના, રિયતિ અને વર્ષ્યુદિફૃત એ એદો છે તેના પર્યાયો એક એદો છે તેના પર્યાયોને પશુ અનંત પ્રદેશ છે તેના જયન્ય, અધ્ય અને ઉત્કૃષ્ટ એવા માત્ર ત્રણ એદો પાડીને તેમના પર્યાયોને પશુ અનંત કહ્યા છે (પ૨૫–૫૫૮). આમ અનેક રીતે એક જ વાત કહેવામાં આવી છે કે પુદ્દમલના પર્યાયો

વિશેષમાં એ જાલુવુ જરૂરી છે કે પરમાક્ષુવાદા ન્યાય-વૈશેષિદો પરમાક્ષુતે નિત્ય માતે છે; તેના પરિણામો માનતા નથી; જ્યારે જૈનો પરમાક્ષુતે પરિશામી તિત્ય માતે છે. તે સ્વતંત્ર હોય ત્યારે પણ તેમાં પરિણાસો થાય છે, તે પ્રસત્તુત અને પ્રથમ પદના નિરૂપલુથી રપષ્ટ થાય છે જ. વળી, જ્યારે તે સ્કેવના પ્રદેશરેપ હોય છે ત્યારે પણ, સ્ત્રે અને પરમાક્ષુ સંક્રિયરે પરિણત થાય છે; અને અને અવયવીના અત્યંત બેઠની જેમ, અત્યંત બેઠ નથી. પરમાક્ષુ સંક્રિયરે પરિણત થાય છે; અને તે સ્કંધના વળી પરમાલુઓ બને છે: આવી પ્રક્રિયા જેનાબ્રિયત છે.

વળી, પરમાહ્યુ વિષે બીછ એક વાત એ સ્પષ્ટ થાય છે તે એ કે પરમાહ્યુમાં નૈયાયિક-દેશિયકની એમ જાતિએલ નથી. એટલે કે પાર્થિવ પરમાહ્યુ આદિરેષે જુદો જુદી જાતિના પરમાહ્યુઓ નથી, પણ કોને પણ એક પરમાહ્યુ પૃથ્લી આદિ અમેંક કર્ષે પરિબુત થઇ લોક છે. કોઈ પણ એક પરમાહ્યુમાં રૂપ, રસ, ગંય, રપશે એ આરેય હોય છે. અમેં તે આરેયના તારતમ્યને કારણે તેના અનત પરિણામાં બને છે. આથી વિસુદ્ધ -માય-વૈદ્યાયિકનો મત છે. તેમાં પ્રત્યેક પરમાહ્યુમાં કપ્યસાદિ આર્ય અનિવાર્ય નથી

# છઠ્ઠં 'વ્યુત્ક્રાન્તિ' પદ : જીવોની ગતિ અને આગતિ

પ્રસ્તુત પદના વિષયની સુચના પ્રારંભમાં बर્काति—(શृत्र २) 'વ્યુત્કાન્તિ' એ શબ્દથી આષવામાં આવી છે. ટીકાકાર એ વિષે પ્રારંભમાં કશું જ વ્યાખ્યાન કરતા નથી, પણ છઠ્ઠા પદના પ્રારંભમાં જે અધિકારગાયા આપવામાં આવી છે (સ૦ પપદ) અને તેની જે વ્યાખ્યા છે, તે ઉપરથી રમષ્ટ છે કે પ્રસ્તુત પદનો વિષય નાના પ્રકારના જ્વોની વ્યુતકાન્તિ એટલે કે તે ને ગતિમાં હત્યનિ અને તે તે ગતિમાંથી અન્યત્ર ઉત્પત્તિને લગતા પ્રમાની ચર્ચા કરવી એ છે. સારાંશ કે જ્વેની માત અને આપતિનો વિચાર પ્રસ્તુત પદમાં છે. અને તે વિચારણા નીચેના મુદ્દાઓ વિષે કરવામાં આવી છે—

- (ગ) ઉપપાતિ ૧૨૭ કાલા—નારકાદિ તે તે પ્રકારના જીવો તે તે રૂપે ઉત્પન્ન થયા કરે
   તેના વચ્ચે ઉત્પત્તિશન્ય કાળ કેટલો, તેની ચર્ચા.
- (વ) ઉદ્ધર્તના **વિરહ કાલ —**નારકાર્દિ છવો મર્યા કરે છે તેમાં વચ્ચે મરણ્યત્ય કાળ કેટલો, તેની ચર્ચા.

આમાં નારક. તિવૈચ, મનુષ્ય અને દેવ એ ચારેય ગતિમાં જલત્ય એક સમય અને ઉત્કૃષ્ટ ભાર મુહુર્ત ઉપપાતવિરહકાળ અને ઉદર્તનાવિરહકાળ હોવાથી પ્રથમ અધિકારનું નામ **વારસ**-ખાર એમ રાખ્ય હે (પદ ૦-પદ ૮). ૨, અને તે તે ગતિના પ્રકેટોનો વિચાર કરવામાં આવે તો ઉપપાતવિરહકાળ અને ઉદ્દર્શના-વિરહકાળ પ્રથમ નરકમાં જ્વન્ય એક સમય અને ઉત્કૃષ્ટ ચોલાશ સહૂર્ત હોવાથી બીજ અધિકારનું નામ ચઉલાસા-ચોલીરા એમ રાખ્યું છે (૫૬૯-૬૦૮).

સિદ્ધ ગતિમાં ઉપપાન તો છે, કારણ, મનુષ્યનું નિર્વાણ થાય છે ત્યારે તે સિદ્ધ ગતિમાં જો છે, પણ સિદ્ધ ગતિમાં શ્રી હતુંના તથી, એટલે કે જે જીવ સિદ્ધ થઈ ગયો છે તેને તે સિદ્ધ ગતિ કેઠી પણ છો.વાની નથી, આર્ચી સિદ્ધ ગતિ વેલે ઉપપાનવિસ્દ કાળનો પ્રશ્ન ઉપરિસ્ત થતો હોવાથી તેનો ખુલાસો કર્યો છે કે સિદ્ધ ગિના ઉપપાનવિસ્દ કાળ જન્ન-ચ એક સમય છે અને ઉત્દેષ્ટ છ માસનો (પારંપ્ર), પણ ઉદ્દર્તનાવિસ્દ કાળ વિષે તો, પ્રશ્ન જ ઊદતો નથી, આથી મોક્ષભાથી પુનરાગનન સંસારમાં નથી થતું એવી જેનોની માન્યતા ફરિત થાય છે એ ચોક્કસ છે, તે ખાનમા સખ્યા જેવે છે.

આચાર્ય મલયોગિરિએ કીક જ પ્રેમ ઉકાવ્યો છે કે આગામી સત્રોમાં એક પણ નરકનો ઉપાયાનિરિસ્કાળ ૧૨ મુદ્રતે જણાવ્યો નથી. પણ ૨૪ મુદ્રતે અને તેથી વધારે છે, તો સામાનમાં કહુલ્ય ૧૨ મુદ્રતે વેગરકાળ કર્યા રેતા તેનો ખુલાસો તેમણે આપ્યો છે કે જ્યારે રતને પ્રભાતિ એક્ક નારકનો વિચાર કરવામાં આવે છે, ત્યારે ઉદ્દર્શક ૧૨ મુદ્રતે પછી તો કોઈ તે કોઈ તરકમાં છવા ઉપાય મારે એક સાથે રાખીને વિચાર કરીએ તો ળાર મુદ્રતે પછી તો કોઈ તે કોઈ તરકમાં છવા ઉપાય અથે જ છે. તેથી તેમાં બાધ નથી. આ જ ત્યાય અન્ય ગતિ વિષે પણ છે.—"વદ્યારે દિવસ વધારે વદ્યારે હવાનિ દ્વારા કરવામાં વારા વસ્ત્રાનિ વધાર અથે ત્યારે અથે ત્યારે અથે તરા છ કારસ મુદ્રતેમાં ભાવ વસ્ત્રાનિ ત્યારે સ્થારે ત્યારે હતા છે કારસ મુદ્રતેમાં ભાવ વસ્ત્રાને ત્યારે પણ વસ્ત્રાને ત્યારે સ્થારે ત્યારે હતા છે કારસ મુદ્રતેમાં ભાવ વસ્ત્રાને ત્યારે હતા છે કારસ મુદ્રતેમાં ભાવ વસ્ત્રાને ત્યારે હતા છે કારસ મુદ્રતેમાં ભાવ પણ અમ્યો હતા હતા છે. તેમાં તેમાં ત્યારે હતા છે કારસ મુદ્રતેમાં ભાવ પણ અમ્યો હતા છે કારસ મુદ્રતેમાં ભાવ પણ અમ્યો હતા છે. તેમાં તેમા તેમાં તેમાં

એ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવુ જર્ગરી છે કે છવ્યપ્રભેદોમાં બધાને સરખા રીતે ઉત્સુષ્ટ વિરહ્યાળ રુ૪ મુદ્દર્ભ નધી પણ ઓહોન્વધનો પણ છે. અને છતાં અધિકારનુ નામ 'ચહવીસા' રાખ્યું છે તેનુ કારણ એ જ્યાય છે કે પ્રબદોમાં રત્તપ્રભાષી પ્રણતરી શરૂ કરી છે અને તેનો ઉપપાત અને ઉદ્દર્ભનાવિરહાળ ઉત્કૃષ્ટ સ્ટ સહુર્ત છે, તેથી તે પ્રારંભનું પદ પક્રડીને અધિકારનું નામ આપ્યુ હો એવો સંભવ છે.

વળા, આર્ય શ્યામાચાર્ય એ પ્યાનમાં લેવા જણાવે છે કે જ્યોતિષ્ક અને વૈમાનિક દેવો વિષે ઉદ્દર્તના શબ્દના પ્રયોગ કરવો નહિ પણ 'ચ્યવન' શબ્દનો પ્રયોગ કરવો (૬૦૮).

જીવપ્રખારામાં ઉપપાતવિરહકાળ અને ઉદ્દર્શનાવિરહકાળ સમાન જ છે, તેથી સાથેની સૂચીમાં તે આપવામાં આવે છે અને બધા જ જીવોનો જઘન્ય વિરહકાળ તો એક સમય જ અભિપ્રેત છે તેથી તેનો જુદો નિર્દેશ જરૂરી નથા.

### જ્વોતા ઉપપાતનો અને ઉદ્ધર્તનાનો વિરહકાળ (ઉત્કૃષ્ટ)

| ૧. નિરયગતિ          | ૧૨ મુદ્ધર્ત | ( <b>4</b> ६ ०) १ |
|---------------------|-------------|-------------------|
| ૧–૧. રત્વપ્રભાનરક   | ₹४ "        | (486)             |
| ૧–૨. શર્કરાપ્રભાનરક | ૭ રાત-દિન   | (૫૭૦)             |

૧ બધાતા ઉદ્ધતૈતાવિરહકાળ માટે સ્ત્ર ૬૦૭ અને ૬૦૮ જેવાં. કોંસમાં આપેલ સુત્રો ઉપપાત**વિરહકાળ માટે છે** 

|    |                                       | . •                   |                      |
|----|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|    | ૧–૩. વાલુકાંપ્રભા નરક                 | અર્ધમાસ               | (fe14)               |
|    | ૧–૪. પંકપ્રભા "                       | ૧ માસ                 | (પહર)                |
|    | ૧–૫. ધૂમપ્રભા ,,                      | ર માસ                 | (403)                |
|    | ૧–૬, તમા નરક                          | ૪ માસ                 | (૫૭૪)                |
|    | ૧–૭. અધ:સપ્તમી નરક                    | ૧ માસ                 | (૫૭૫)                |
| ₹. | તિરિયગતિ                              | ૧૨ મુદ્ધ              | (441)                |
|    | ર–૧. પૃથિવીકાયિક                      | अणुसमयमविरहिय         | i=વિરહકાળ નથીર (૫૭૯) |
|    | ર–૨. અપ્કાયિક                         | ,,                    | ( <b>૫૮</b> ૦)       |
|    | ૨–૩. તેજ:કાયિક                        | ,                     | (440)                |
|    | ર~૪. વાયુકાયિક                        | .,                    | (460)                |
|    | ર–૫. વનસ્પતિ                          | ,,                    | (460)                |
|    | ર–૬. દ્રીન્દ્રિય                      | <b>અ</b> ન્તર્મુકર્ત  | (441)                |
|    | ર–૭. ત્રીન્દ્રિય                      | ,,                    | (૫૮૨)                |
|    | ર-૮. ચતુરિૃન્દ્રિય                    | **                    |                      |
|    | ર–૯ સમુચ્છિમ પૈચીન્દ્રય               | ,,                    | (423)                |
|    | ર–૧૦. ગર્મવ્યુત્ક્રાન્તિક પંચેન્દ્રિય | ૧૨ મૃદ્ધન             | (468)                |
| 3. | મનુષ્યગતિ                             | ,,                    | (444)                |
|    | ૩–૧. સંમૂર્ચિંછમ                      | ર૪ "                  | (444)                |
|    | ૩–૨ ગર્ભવ્યુત્કાન્તિક                 | ૧૨ ,.                 | (445)                |
| ٧. | દેવગતિ                                | ૧૨ મુદ્ધ ત            | (५६३)                |
|    | ૪ <b>−</b> ૧. અસરકુમાર                | ₹४ "                  | (488)                |
|    | ૪–૨–૧૦. નાગકુમારાદિ                   | ,, , (ч               | ξ4-9Z)               |
|    | ૪–૧૧. વાણુમંતર                        | ay 11                 | (૫૮૭)                |
|    | ૪-૧૨. જ્યોતિષ્ક                       | ,, ,                  | (444)                |
|    | ૪–૧૩. સૌધર્મ                          | p\$                   | (૫૮૯)                |
|    | ૪–૧૪. ઇશાન                            | , 4                   | (৸৫০)                |
|    | ૪–૧૫. સતત્કુમાર                       | નવ રાતદિત + ૨૮        |                      |
|    | ૪–૧૬. માહેન્દ્ર                       | ૧૨ રાવદિન + ૧         | · ., (૫૯૨)           |
|    | ૪–૧૭. વ્યક્સલોક                       | ૨૨ફ્રૈ <b>રાત</b> દિન | (Y43)                |
|    | ૪–૧૮. લાંતક                           | ×ч ,                  | (૫૯૪)                |
|    | ૪–૧૯. મહાશુક્ર                        | ζο ,                  | (૫૯૫)                |
|    | ४-२०. सहस्रार                         | ິເຈຈ ,,               | (૫૯૬)                |
|    | ૪–૨૧. આનત                             | સખ્યાત માસ            | (પહછ)                |
|    | ૪–૨૨. પ્રાણુત                         | " "                   | (૫૯૮)                |
|    | ૪–૨૩. આરહ્યુ                          | ું વર્ષ               | (૫૯૯)                |
|    |                                       |                       |                      |

ર નિર્વયતિનો જ્યાન્ય એક સમય અને ઉતુષ્ટ બાર પ્રકૃત વિરક્કાળ કથો છે (૧૬૬), અને પ્રસ્તુતમાં વિરક્ષાળ નથી જ એમ ફલિત થાય છે; તો આવી સગૃતિ શી હોઇ શકે, તે ભાગવનમાં આચાર્ય પ્રલયમિક્ કશો બુલાસી કરતા નથી.

| ૪–૨૪. અચ્યુત          | સખ્યાત વર્ષ (૧૦૦)                              |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| ૪–૨૫. હેટ્મિ શ્રૈવેયક | " "શાત (૬૦૧)                                   |
| ૪–૨૬. મજિઝમ "         | ", "સહસ્ત્ર (૬૦૨)                              |
| ૪–૨૭. ઉવરિમ "         | ,, ,, લાખ (૬૦૩)                                |
| ૪–૨૮–૩૧. વિજયાદિ      | અસંખ્યાતકાળ (૬૦૪)                              |
| ૪–૩૨. સર્વાર્થસિદ     | પક્ષનો સંપ્ય્યેયભાગ (૬૦૫)                      |
| પ. સિહ્રગતિ           | <b>૭ માસ</b> (૫૬૪)   માત્ર ઉપપાત-<br>} વિરહ છે |
| ૫–૧. સિદ્ધ            | ,, (૬૦૬) ઉદ્દર્તના સિહને નથી                   |

3. સાંતર દ્વારમાં એ તક્કો કરવામાં આવ્યું છે કે તે ? જગ્યબેટોમાં નિરંતર જીવીનો ઉપયાત અને ઉદ્યંતી થા કરે છે કે તેમાં વ્યવધાન પણ છે? આનું સ્પણેકરણ એ છે કે સાંતર એટ્રેડ કે વ્યવધાન પણ છે અને નિરંતર પણ ઉચ્ચવધાન રહિત પણ છે. પ્રથમ એ દ્વારમાં જે જ્વનેશોને લીધા છે, તે જ એટોને પ્રસ્તુતમાં પણ લીધા છે. ઉત્ત નિયમમાં અપલાદ માત્ર પૃથ્કાપિયીક, અપુકારિક, તેજાંકાપિક, ત્રાલુકાપિક અને વત્ર્યતિકારિકનો છે. તેમાં નિરંતર જ ઉપપાત થયા કરે છે અને ઉદ્યંતા પણ નિરંતર જ ઉપપાત થયા

અહી પણ પ્રશ્ન થાય છે કે પ્રથમ બે દ્વારીમાં વિરક્કાળનું વિધાન છે, તો પછી પ્રસ્તુત દ્વારમાં નિસ્તાર' કહેવાનું તાત્ર્ય શું છે ! અહીં આચાયે યલબગિરિએ પણ કંઇ ખુલાઓ નથી કર્મો. અહી પણ સભવ એવી જણાય છે કે સમગ્રભાવે નરકો લઈએ તો નિરંતર હોય અને એ કેઠ નરકાતિ લઈએ તો તેમાં નારકનો ઉપપાત નિરંતર ન હોય પણ અવયાન પડ્યું હોય.

૪. એક્સમયડારમાં એ નક્કી કરવામાં આવ્યું છે કે તે તે જ્વોમાં એક સમયમાં કેટલાનો ઉપપાત અને કેટલાની ઉદ્દર્તના છે? આનું વિરસ્યુ નીચેની સૂચી પ્રમાણે છે. ઉપપાત અને ઉદ્દર્તનાની સંખ્યામાં પણ બેદ નથી, તે ખાનમાં લેવાનું છે. પણ તેનો અર્થ એ નથી કે એક સમયમાં જેટલા ઉપપ્ર થયે છે તેટલા જ મરશુ પામે છે. કારશુ, ઉપપાત અને ઉદ્દર્તનાની સંખ્યામાં વિકરયો છે.

#### એક સમયમાં કેટલા છવોનો ઉપપાત અને ઉદ્ગતના

- તારકો (૧-૭) જધન્ય એક, બે અથવા ત્રશુ; ઉત્કૃષ્ટ સંખ્યાત અથવા તો અસખ્યાત (૧૨૬–૧૨૭).
- a. ક્રીસમાં મુક્લ સૂત્રો ઉપયાત માટે છે, ઉદ્ધર્તના માટે સૂત્ર ૧૩૭-૧૩૮.

- અસુરકુમારાદિ (૧-૧૦) જલન્ય એક, બે અથવા ત્રષ્ટુ: ઉત્કૃષ્ટ સંખ્યાત અથવા તો અસખ્યાત (૧૫૮–૯).
- પૃથ્વીકાયિક યાવત વાયુ પ્રત્યેક સમયમાં નિરંતર અસંખ્યાત (૬૩૦–૩૧).
- ૪. વનસ્પિત (झ) સ્વસ્થાન અર્થાત વનસ્પતિમાંથી ભરીને વનસ્પિતિરૂપે ઉત્પન્ન થનાર પ્રત્યેક સમયમાં નિસ્તર અનંત છે (૧૩૨).
  - (३) પરસ્થાન અર્થાત પૃથ્વી આદિમાંથી મરીને વનસ્પતિફયે ઉત્પન્ન થનાર પ્રત્યેક સમયમાં નિરંતર અસંખ્યાત છે (६૩૨).

આ જ પ્રમાણે ઉદ્ધર્તના વિષે પણ સમજવું (૬૩૮).

- પ. દ્રીન્દ્રિય જધન્ય એક બે કે ત્રણ; ઉત્કૃષ્ટ સખ્યાત કે અસખ્યાત (૬૩૩).
- ૬. ત્રીન્દ્રિય
- ર. નાજ્ય ૧૦. ચતુરિત્યિ ૮. સંમચ્છિમ પંચેડિયર્તિયંચ ૪. સંમચ્છિમ પંચેડિયર્તિયંચ
- હ. ગર્ભજ પર્ચેન્ડિયતિર્ધેચ (૧૩૪).
- ૧૦. સમૂર્રિઝમ મનુષ્ય
- ૧૧. ગર્મજ મનુષ્ય જઘન્ય એક. છે, કે ત્રણ: ઉત્કૃષ્ટ સંખ્યાત (૧૩૫)
- ૧૨. વાષ્મૃતંતર—
- ૧૩. જ્યોતિષ્ક--
- ૧૪. સીંગર્મ યાવત સહસ્તાર જઘન્ય એક, બે કે ત્રણ; ઉત્ક્રષ્ટ સંખ્યાત કે અસંખ્યાત (૧૩૪).
- ૧૫. આતત યાવત અનૃત્તર જઘન્ય એક, બે, ત્રણ: ઉત્કર્ણ સંખ્યાત (૧૩૫).
- ૧૬. સિદ્ધ જઘન્ય એક, બે કેત્રણ; ઉત્કૃષ્ટ ૧૦૮ (૬૩૬).
- પ. कत्तो (कृतः)<sup>9</sup> દ્વારમા છત્રો તે તે પ્રભેદમાં ક્યાંથી મરીને ઉત્પત્ત થાય એ પ્રશ્વનો ઉત્તર આપ્યો છે. એટલે કે છવના જે નાના પ્રકારો છે, તેમાં ઉત્પત્ત થવાની યોગ્યના સૌની સરમ્યો છે કે તેમા કંઈ અપવાદ છે ! સામાન્ય રીતે બધા જ છવો નાના લગ્ત એટલે કે ળધા જ ભવોને યોગ્ય છે. પરંતુ અમુષ્ઠ પ્રકારના છવક્ષ્યે ઉત્પત્ત થવાનું હોય તો અવ્યવદ્ધિત પૂર્વમાં તે છવનો ક્યો ભવ હોવો જરૂરી છે તેનો નિર્ભુષ પ્રસ્તુતમાં કરવામાં આવ્યો છે.

#### છવો ક્યા ભવમાંથી આવે ?

- નારક (अ) તિર્ધેચપંચૅન્દ્રિય પર્યામના બધા જ બેદોમાથી; સિવાય કે અસંખ્યાત વર્યાયુવાળા ચતુષ્પદ રયક્ષચર અને ખેચર (૧૩૯ [૧–૨૨]).
  - (आ) કર્મભ્રમિજ સંખ્યાત વર્ષાયુવાળા ગર્ભજ પર્યાપ્ત મનુષ્યમાથી (१३૯ [२३-२६])
  - (1) પ્રથમ રત્નપ્રભામાં સામાન્ય નારકની જેમ (૬૪૦).
  - (૨) શર્કરામાં સમૂર્ચિંછમ તિર્ધેચપચૅદ્રિય સિવાયના ઉપર પ્રમાણે (૧૪૧).
  - (૩) વાલુકામાં ભુજપરિસર્પ સિવાયના શર્કરા પ્રમાણે (૬૪૨).
- (૪) પ્રક્રપ્રભામાં ખેચર સિવાયના વાલુકા પ્રમાણે (૧૪૩).

૪ જીવોની ગતિ.આગતિ વિધેની ચર્ચા ષટ્ખંડાગમમાં પોતાની રીતે ૧૪ માર્ગેલાહારો વડે કરવામાં આવી છે. ---પુસ્તક ૬, પુ⊳ ૪૧૮ થી.

(૫) ધૂમપ્રભામાં ચતુઃપદ સિવાયના પંકપ્રભા પ્રમાણે (૬૪૪) (૬) તમામા સ્થલચર સિવાયના ધૂમપ્રભા પ્રમાણે (૬૪૫). (૭) સપ્તમીમાં (૩) જલચર તિયેચપંચૈદ્રિય પર્યાપ્ત અને

```
(a) ગર્ભજ પર્યાપ્ત.
                   (क) કર્મભૂમિજ સખ્યાતવર્ષાયુવાળા ગર્ભજ પર્યાપ્ત મનુષ્ય-પુરુષ અને
                        નપુંસક (૬૪૬-૬૪૭).
 ૨. અસરકમારાદિ (૧–૧૦) (૭) પર્યાપ્ત તિર્વેચપંચેદ્રિયમાથી ! (૧૪૮)
                            (લ) ગર્નજ પર્યાપ્ત મનુષ્યમાંથી ( (૧૪૯)

 પ્રશ્વીકાયિક (ઋ) તિર્યચમાથી (૬૫૦ ૧–૧૦)).

                (a) મનુષ્યમાંથી (૬૫૦ [૧૧–૧૨]).
               (क) દેવો માથી; સિવાય કે સનત્કુ મારથી માડી ने अनुत्तरना देवी
                                                            ( (40[93-92]).
 ૪. અધ્કાય ઉપર પ્રમાણો (૬૫૧).
 પ. તેજ અને વાયુ (૩૩) તિર્યચ અને (૩૩) મનુષ્યમાથી (૬૫૨).

 વનસ્પતિ પૃથ્વીકાયિકની જેમ (૧૫૩).

 છ. દ્રીન્દ્રિય
                    તેજ-વાય પ્રમાણે (૧૫૪)
     ત્રીન્ડિય
     ચતનિન્દ્રિય 📗

 પંચેન્દ્રિયતિર્વેચ (અ) નારકમાંથા.

                   (ગ્ર) તિર્યેચમાર્થા.
                   (જ) મનુષ્યમાંથી.
                   (૪) દેવોમાંથી; સિવાય કે આનતથી માડીને ઉપરના દેવો--(૬૫૫).
                   (૩) તારકમાથી; ચિવાય કે સમમાં.
 ૯. મનુષ્ય
                   (લ) તિર્ધચમાર્થા; સિવાય કે તેજ અને વાય.
                   (क) મનુષ્યમાંથી.
                   (૩) દેવામાંથી.
                                                                            (६५६).
૧૦. વાગ્મતર
                 અસરકમારાદિની જેન
                                                                            (१4७).
૧૧. જ્યોતિષ્ક
                  (भ) ગર્ભજ તિર્વચ પચંદિય, સિવાય કે અસ ખ્યાત વર્ષાયવાળા ખેચર.
                  (ब) મનુષ્યમાંથી, સિવાય કે અન્તરદીપજ મનથ્ય.
                                                                            ( ( 42 ).
૧૨. સૌધર્મ અને ઈશાન જ્યં તિલ્ક પ્રમાણ,
                                                                            (६५६).
૧૩. સનત્કમાર યાવત સહઆર અસખ્યાત વર્ષાયુવાળા અને અકર્મકબુમિ સિવાયના
     ઉપર પ્રમાણ.
                                                                     ( 440, 489).
૧૪. આનત, યાવત અચ્લત સમ્પગદ્યાં અથવા મિથ્યાદ્રષ્ટિ પર્યાપ્ત સખ્યેય-
      વર્ષાયવાળા કર્મબ્ર મિગ્ટ ગર્ભેલ્ટ મનપ્યોમાથી.
                                                                     ( $ $ 2 - $ $ 3 ).
૧૫, ગ્રૈવેયક સવત મનુષ્યમાંથી.
                                                                            ( $ $ 8 ).
૧૬. અતુત્તરોપપાતિક અપ્રમત્ત સંયત મનુષ્યમાંથી.
                                                                            ઉપરની સચી ઉપરથી જે કેટલીક બાબતો ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે તે આ છે--

    સાતમા નરકમાં મનુષ્યસ્ત્રી જતી નથી.
```

- નારક મરીને નારક થતો નથી, દેવ થતો નથી.
- કેલ મરીતે દેવ થતો તથી કે તારક થતો તથી, તેમ જ તેજ અને વાયુ અને વિકહે-દિવમાં જતો તથી, પણ પૃથ્વી, અપ અને વનરપતિમાં જઈ શકે છે અને મનુષ્ય પણ થઈ શકે છે.
- ૪. પંચેંદ્રિયથી ઓછી ઇંદ્રિયવાળા મરીને નારક કે દેવ થતા નથી.
- પ. બધાય નારકો મરીતે પંચેંદ્રિયનિર્થંચ થાય છે. અને સાતમી નરક સિવાયના નારકો મનુષ્ય પણ થાય છે. પણ કોઈ પણ નારક એકેન્દ્રિયથી ચતુરિન્દ્રિયવાળા થતા નથી.
- તેજ અને વાયુની બાબતમાં અન્ય પૃથ્વી આદિથી જદી વાત છે. તેમાં માત્ર મનુષ્ય અને તિર્વચમાંથી જન્મે છે. અને મરીને તેઓ મનુષ્ય થઈ શકતા નથી.
- મિથ્યાદિષ્ટ મનુષ્ય સહસારથી ઊચેના દેવલોકમાં જઈ શકતા નથી.
- અસયત અને સયતાસંયત મતુષ્ય શૈવેયક અને અનુત્તરમાં જતા નથી.
- સનુષ્ય મરીને ચારેય ગિનમાં જઈ શકે છે, પણ સાતમીનો જીવ મરીને મનુષ્ય થતો નથી.

૬, ' बलहणा'-હિર્તના એટલે કે છવો મરીને આ જય તેનો વિચાર પશુ દ્વારમાં છે. પાંચમા દ્વારને ઉલડાવીને વાંચીએ તો આ છશુ દારનો વિચાય રુપષ્ટ થાય છે. પાંચમામાં છવો આપી આવે તે જ્યાવ્યુ છે, તે ઉપરથી જ છવો મરીને આ જય છે તેનું પણ રુપ્ટીકરણ થાય જ જાય છે. આપી આની જૂરી સચી આપવાની જરૂર જગાવી નથી (૧૬૬-૬૫૬).

૭. ' वरमिवगाउवं ' અર્યાત્ પરભવનું એટલે 'ક આગામી નવા ભવનુ આયુ છવ ક્યારે પાંધે છે, તેની ગર્ચા આ કારમા કરવામાં આવી છે છવે જે પ્રકારનું આયુ ભાષ્યું હોય તે જ પ્રકારનો નવો ભવ તે ધારણ કરે છે, તેથી છવની ગતિ-આગતિની વિચારણા સાથે આ પ્રશ્નનો સંભૈય છે જ. તેનું નિરાકરણ આ કારમાં કરવામાં આવ્યું છે

આયુના બે બેદ છે: સોપક્રમ અને નિરુપક્રમ. <sup>પ</sup> તેમાં દેવ અને નારકને તો નિરુપક્રમ જ આયુ હોય છે એટલે કે તેમને આકરિમક મૃત્યુ હોતુ નથી. અને તેઓ આયુના છ સાસ શેષ રહે છે ત્યારે નવા આગામી લવનુ આયુ ળાધ છે (૬૦૦, ૬૦૮, ૬૮૩).

એમેક્ટિવર્યથી માંડીને ચતુરિન્દિય સુધીના હવાંને ઉક્ત બંગ પ્રકારના અમુ ક્રોય છે. નિરુપક્ષમ હોય તો આયુનો તીંગ તથા રોપ રહે ત્યારે પરભવનું આયુ બાંધ છે અને સોપક્ષમ દ્રીય તો ત્રિભાગ, ત્રિમાગનો ત્રિભાગ કે રા રહે ત્યારે પરભવનું આયુ બાંધે છે (૧૭૯, ૧૮૦). પચેઠિય નિર્ધંગ અને મનુખમાં જે અસન્યતવર્યાયુવાળા હોય છે તે નિયમથી આયુના છ માસ શૈય રહે ત્યારે, અને સખ્યાતવર્યાયુવાળામાંથી જે નિયુપક્ષમ આયુવાળા હોય છે તે અયુવાન અમેર કર્ય રહે ત્યારે અને જે સોપક્ષમ આયુવાળા શ્રેય છે તે પૂર્વોસ સોપક્ષમ આયુવાળા શ્રેયેદર્ય આદિની હેમ પરભનનું આયુ બાંધે છે (૬૮૧, ૬૮૨).

૮. 'ગ્રામિસ્સ' – આકર્ષ. તે તે પ્રકારના પ્રયત્ન વડે થતું કર્મનું ઉપાદાન તે આકર્ષ છે, જેમ કે આપણે એક ગ્રાસ પાણી પીતું હોત તો એક જ છૂંડ પી જઈ એ છીએ અથવા તો એક હૂંડમાં નથી પી જતા પણ તેના અનેક પૂંડ કરીએ છીએ, તેમ કર્મપુદ્દ ગલોનું ગ્રહ્યું પણ એક કે અનેક આકર્ષમાં થય છે. પ્રસ્તુતમાં પ્રયત્ન તે તે છત્રોમાં આયુર્કમાં થય છે. પ્રસ્તુતમાં પ્રયત્ન તે તે છત્રોમાં આયુ છે તેની ચર્ચા કરવામાં આયી છે. કરીતે તે તે આયુર્કમના પુદ્દરાલોનું ગ્રહ્યું કેટલા આકર્ષમાં થય છે તેની ચર્ચા કરવામાં આયી છે.

પ. **ચોગસ્ત્ર, ૩. ૨૨ અને તેનું ભાષ્ય જુઓ** 

ભધા જ જ્વો છ પ્રકારનો આયુભધ કરે છે (દૂરપ) અને બધા જ જ્વો એકથી માંડીને ઉદ્દુષ્ટ શ્રામ્ય આકર્ષમાં આયુના પુરાસાંગ્રેટ પ્રહણ કરી લે છે (દૂરળ-૧૯૦). આદર્શ એકથી માંડીને વિકર્ષ્ય આદ સુધી થાય છે એટલે વળી એક આદર્શ કે તૈથી વધારે આદર્શ કરનારાઓનું તારતમ પણ નિરૂપવામાં આવ્યુ છે, તેમાં ક્રમ એવો છે કે આદ આદર્શ કરનારા સૌથી થોડા છે. અને પછી જેમ જેમ આદર્શ ઓછા તેમ તેમ તેમની સંખ્યા ક્રમે સખ્યાત્ત્રણ છે, અર્થાત્ સૌથી વધારે સખ્યા એક આદર્શ કરનારાઓની છે (૧૯૧-૧૯૨).

આયબંધના ૭ પ્રકારો નીચે પ્રમાણે છે (૧૮૪):---

- ૧. જાતિના મનિષત્ત આયુ: નિષત = નિષિક્ત. સામાન્ય નિષમ ઐવો છે કે જીવો એક સમયમાં જેટલા કર્મપ્રદેશોનુ પ્રહણ કરે છે તેની એફવણી કે રચના તે જે ક્રમે અનુલવામાં આવવાના હોય છે તે પ્રમારોણ કરી નાંખ છે. આ રચના મિક્ર કહેવાય છે. તેથી આવી રચનામાં એ ગોરાયું તે નિષત્ત = નિષિક્ત કહેવાય છે. નામકર્મની ઉત્તર પ્રકૃતિઓમાં એક્ટ્રેપિક પાચ જાતિઓ છે. એ જાતિનામકર્મ સાથે જે આયુ નિષત હોય તે જાતિનામાનિષત્ત આયુ છે.
- ર. ગતિનામનિધત્ત આયુ: નામકર્મની ઉત્તર પ્રકૃતિઓમાં નરકાદિ ચાર ગતિ છે. તે ગતિનામકર્મ સાથે જે આયુ નિધત્ત હોય તે ગતિનામનિધત્ત આયુ છે.
- 3. સ્થિતિનામનિષત્ત અન્યુ: તે તે લવતા સ્થિર કરનાર જે કર્મ લસ્યમાં ઢીય તે સ્થિતિનામ છે. તેને ગીત, જાતિ અને શરીરાહિ તામકર્મથી લિલ સમજવાનુ છે, કારણ કે તેમનો જુદો લસ્વીખ કરવામાં આવ્યો જ છે (જુઓ તે. ૧, ૧, ૪ આદિ). એ સ્થિતિ સાથે જે આયુ નિધત્ત ઢીય તે સ્થિતિનામનિષત્ત આયુ છે.
- ૪. અવગાહનાનામનિષત્ત આયુ: અવગાહના એટલં જેમા જીવ અવગાહીને રહે તે. અર્થાત્ શરીર-ઐૌદારિકાર્ટિયાંચ શરીર-નામકર્મની ઉત્તર પ્રકૃતિઓ છે તેમની સાથે જે આયુ નિધત્ત હોય તે અવગાહનાનામનિથત્ત આયુ છે.
- પ. પ્રદેશનામનિ ધત્ત આયુ: કર્મપરમાણુઓ પ્રદેશ કહેલાય છે. જે કર્મોનો અનુભવ માત્ર પ્રદેશરૂપે થાય એટલે રૂ જેનો વિષાકાદય નિર્દ પણ પ્રદેશોદય ઢોય છે તેવા પ્રદેશો સાથે જે આયુ નિધત્ત ઢીય તે પ્રદેશનામનિધત્ત આયુ છે
- ૬. અનુભાવના મનિધત્ત આયુ: કર્મના વિપાક–ફળને અનુભાવ કહેવામા આવે છે. પ્રસ્તુતમાં તે વિપાક તેના પ્રકૃષ્ટ રૂપમાં સમજવાનો છે. એટલે કે પ્રકૃષ્ટ વિપાક દેનારા કર્મની સાથે જે આયુ નિધત્ત હોય તે અનુભાવનામનિધત્ત આયુ છે.

પ્રસ્તુતમાં આચાર્ય મલયગિરિ રપછીકરણ કરે છે કે આધુના આ બેટી કરવાનું રહસ્ય એ છે કે ઉક્ત જાતિ, ગતિ આદિમાં આધુકર્મ પ્રધાન છે. કારણ કે તેનો ઉદય ચવાયી જ તે તે જાતિ આદિ કર્મનો ઉદય થાય છે.

६. प्रशापनाटीका, पत्र २१७ अ.

# ંસાતમું ' ઉચ્છ્વાસ ' પદ**ઃ જીવોના** શ્વાસોચ્છ્વાસ

આપણે જાણીએ છીએ કે છવન ધારણ માટે ધાસો-અ્ટ્યાસનુ ઘણુ મહત્વ છે. પ્રસ્તુત સાતમા પદમાં સિદ્ધ સિવાયના બધા જ સસારી છવોના ધાસો-સ્ટ્યાસના કાશની અર્થો છે. અમારા અર્થો ઉપયોગ પૈયાની દોર્યું છે અને તે વશાર્થ જ હવે કે જેમ દુ:ખ વપારે તેમ ધાસો-અ્ટ્યાસ વધારે અને અર્યત દુ:ખીને તો ને નિરતર જ ચાલા કરે': અને જેમ સુખ વધારે તેમ ધાસો-અ્ટ્યાસની સિપાનો વિરક્ષાલ વધારે કરાયું કે યાસો-અ્ટ્યાસની સિપાનો વિરક્ષાલ અપણ દુ:ખ છે. આ વાન આપણા અનુભવની છે, અને શાસો પણ તેનું સમર્થન કરે છે.

આચાર્ષ મલયપિરિએ પ્રસ્તુત સર્ચાને આધારે જે એક નિયમ તારવા આપ્યો છે તે એ છે કે દેવોમાં જેમની જેટલા સાગરોપમની સ્થિતિ છે તેમનો તેટલાં પખવાડ્યાં ત્રાસોબ્ર્વાસનો વિસ્દકાળ સમજવાનો છે <sup>8</sup>

મળ સત્રમાં "आणमंति वा पाणमंति वा जसपंति वा नीसपंति वा" એવો પાદ છે. આચાર્ય મલયગિરિ आणमंति અને जसपंतिને એકાયેક ગણે છે અને વાણમંતિ અને नीसपंतिને પશ્ચ એકાર્યક ગણે છે. પણ તેમણે આ ખાખતમાં અન્યનો મત પણ નિર્દેષ્ટ કર્યો છે, જેમાં પ્રથમ એ પદ્દીને આન્નરિક ધાસો-પ્યુલાસ્થિયના અર્થમાં આભિત્રેત કરવામાં આવ્યા છે. ઉ

#### જીવોની ધાસોચ્છ્વાસક્રિયાનો વિરહકાલ

|     | નારક                       | સતત ચાલ્યા કરે છે.<br>જધન્ય સાત સ્તોક. | 8.161   | ૫ખવાડિયા <b>થા</b>                              |  |  |
|-----|----------------------------|----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|--|--|
| ٠.  | અસુરકુમાર                  | णवन्य सात स्ताड,                       | લાકૃષ્ટ | ય બવાડવાવા<br>થોડો વધારે.                       |  |  |
| з.  | નાગકુમાર યાવત્ સ્તનિતકુમાર | જધન્ય સાત સ્તોક,                       |         | મુદ્દર્તપૃથકત્વ<br>વિમાત્રાએ<br>મુદ્દર્તપૃથકત્વ |  |  |
| ٧.  | તિર્વચ અને મનુષ્ય          | વિમાત્રાએ = અનિશ્ચિત,                  | **      |                                                 |  |  |
| ч.  | વાણમંતર                    | જધન્ય સાત સ્તોક,                       | ,,      |                                                 |  |  |
| ٩.  | જ્યોતિષ્ક                  | જધન્ય મુદ્દર્તપૃથકત્વ                  | ,,      | ,,                                              |  |  |
| ıø. | વૈમાનિક                    | ••                                     | ,,      | ૩૩ પખવાડિયાં                                    |  |  |
|     | (અ) ૧.સૌધર્મ               | ,,                                     | .,      | ₹ "                                             |  |  |
|     | ર. ઈશાન                    | ,, થીઅધિક                              |         | ₹ "                                             |  |  |
|     | ૩. સનત્કુમાર               | જઘન્ય બે પક્ષ                          | 1*      | ٠,,                                             |  |  |
|     | ૪. માહેન્દ્ર               | , એ પક્ષથી અધિક                        | ,,      | ૭ ૫૫વાંડિયાં-<br>થી અધિક                        |  |  |

 <sup>&</sup>quot;अतिदःखिता हि नैरियकाः, दुःखिताना च निरन्तरं उच्छ्यासनिःश्यासी, तथा खेके दर्शनात्।" प्रधापनाटीका. पत्र २२० व ।

२ "सुखितानां च वयोत्तर महानुच्छ्वासनिः शासकियाविरहकालः।" प्रज्ञापनाटीका, पत्र २२१ भ

यथा यथाऽऽयपः सागरोपमण्डिस्तया तथोच्छवासनिःश्वासिकयाविरहप्रमाणस्यापि पक्षण्डिः ।

४. महापनाटीका, पत्र २२०

| ૫. ધ્યક્ષલોક              | જધન્ય ૭ પક્ષ           | ઉત્રૃષ્ટ      | 90            | ૫ ખવાડિયાં |
|---------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------|
| ૬. લાંત <b>ક</b>          | ,, ૧૦૫૬ ત              | .,            | ૧૪            | ,,         |
| <b>૭. મહાશુક</b>          | "૧૪૫ક્ષ                | ,,            | ૧૭            | ,,         |
| ૮. સહસાર                  | ,, ૧૭ પક્ષ             | "             | 97            | ,,         |
| ૯. ચ્યાનત                 | ,, ૧૮ પક્ષ             | ,,            | ૧૯            | ,,         |
| ૧૦. પ્રાણત                | ., ૧૯ પક્ષ             | ٠,            | २०            | ,,         |
| ૧૧. અારણ                  | ,, ૨૦૫ક્ષ              | .,            | ર ૧           | **         |
| ૧૨. અગ્યુત                | ,, ૨૧ પક્ષ             | 19            | ર ર           | **         |
| (ब) ૧. પ્રૈવેયકનીચલાના ન  | ીચલા ,, ૨૨ પક્ષ        |               | ર ૩           | ,,         |
| ર પ્રૈવેષકની ચલાના મ      | .ધ્યમ ,, ૨૩ પક્ષ       | ,,            | २४            | **         |
| ૩. પ્રૈવેયક નીચલાના ઉ     | પલા ,૨૪૫ક્ષ            | ٠,            | રપ            |            |
| ૪. ગ્રેવેયક મધ્યમના ની    | lચલા <u>,,</u> ૨૫ વક્ષ | .,            | ٩ ٩           | ,,         |
| ષ. ગ્રેવેયક મધ્યમના વચ    | યલા ,, ર૬ પક્ષ         | ••            | રહ            | ,,         |
| ૬. ગ્રેવેયક મધ્યમના ઉપ    | યલા ૨૭ પક્ષ            | **            | ₹.८           | ,,         |
| છ. ગ્રૈવેયક ઉપલાના ની     | ચલા ,, ૨૮ પક્ષ         | ,,            | ≥ €           |            |
| ૮. પ્રૈવેયક ઉપલાના વર     | યલા "રહપત              |               | 30            | ,,         |
| ૯. ગ્રૈવેયક ઉપલાના ઉપ     | ાલા "૩૦૫૬ત             | .,            | કદ            | ,,         |
| (क) ૧. અમનુત્તર વિજયાદિ १ | .–૪ ., ૩૧૫૮,           | .,            | 38            | ,,         |
|                           | ૩૩ ૫ ખવાડિયા અજઘન્યન્અ | વેપ્કેઠ (કલ્ક | -७ <b>२</b> ४ | )          |

## આઠમું 'સંજ્ઞા' પદ : જીવોની સંજ્ઞા

પ્રસ્તુતમાં છવોની સત્તાં એટલે કે જેને લઈ ને તં છવ છે તે ભળી શકાય છે તે, અર્થાત છવોમાં થતી આલારારિ પ્રાંમિની ક્યા એ સત્તા છે. પ્રારંભના સત્તમાં (હરપ) દશ્વ સત્તાઓ બાલારારિ પ્રામિની ક્યાં એ આ તે પછી ત્રપ્ય કરવામાં આવ્યું છે (હર - હરદે): પરંતુ ત્યાર પછી જે સત્તા વિગે લોવીએ દેશની અપેક્ષાએ વિચાર ક્રમોં છે, તેમાં (લગ્ન હરક, હરા હરો હરો એ અર્થના કરવામાં આવ્યો છે તેમાં (હર્ગ, હર્ગ આદિ) અને સત્તાસંપત્ત છવોનો જે અલ્યળદ્ભવ વિચાર કરવામાં આવ્યો છે તેમાં (હર્ગ, હર્ગ અર્થી) માત્ર પ્રથનની મારા એટલે કે આત્રાર, ભય, મૈયુન અને પશ્ચિતને જ ત્રધીકારી છે, તે ભવાવી આપે છે કે વરતુત: પ્રાચીન કાળમાં ચાર સત્તાઓ જ મનાતી હશે અને પછીથી તેની દશ સખ્યા કરવામાં આવી છે, તે અત્ર પ્રમાણ કે.—

૧. આહાર, ર. ભય, ૩. મૈયુત, ૪. પરિગ્રહ ૫. ક્રોધ, ૬. માન. ૭. માયા, ૮. લોભ, ૯. લોક અને ૧૦. ઓધ.

આહારાદિ સંત્રાનો અર્થ નામધા જ ૨૫૯ છે. પણ લોક અને ઓધની વ્યાપ્યા જરૂરી ખને છે. મળદાદિ અર્થનો સામાન્ય બોધ હોવો ને ઓધ સંત્રા છે અને તેમની વિશેષ અવબોધ તે લોકાત્તા છે -એંગ આચાર્ય મલયબિરિએ વ્યાપ્યા કરી છે. પણ અન્ય મતે જે વ્યાપ્યા તેમણે નોંધી છે તે પ્રમાણે વલ્લી આદિનું જે (વગર વિચાર્ય) આરોહબ થાય છે તે ઓધસંત્રા છે અને લીકમા જે છે. પ્રગતિ છે ને પ્રોધસંત્રા છે અને લીકમા જે છે.

છ્યોમાં સત્તાનો વિચાર એક તો ઉત્સન્ન (બાહ્લ્ય)ની દર્હિએ અને બીજો સંતતિભાષ (સાતત્ય)ની દર્હિએ કરવામાં આવ્યો છે, અને તોંધવામાં આવ્યું છે કે નારકોમાં ભય સત્તાનું ખાહ્ય છે અને સાતલ તો ચારેય સત્તાનું છે (૭૩૦). તિવૈચમાં આહારસત્તાનું (૭૩૨), મનુષ્યમાં મૈયુનનું (૭૩૪) અને દેવોમાં પરિચારનું બાહ્ય્ય છે (૭૩૬). પણ તે બધામાં સાતત્વ તો ચારેય સત્તાનું છે.

અલ્પબહત્વનો વિચાર તીચે પ્રમાણે છે:—

- ૧. નારકો મૈયુનસત્તાવાળા સૌથી ઘોડા, તેથી --
  - આઢારસત્રાવાળા સંખ્યાતગુણ, તેથી --
  - પરિગ્રહસંનાવાળા સંખ્યાતગુણ, તેથી —
- ભયસંત્રાવાળા સખ્યાતગુણ છે (૭૩૧).
- ર. **તિર્યચ —** પરિગ્રહસત્તાવાળા સૌથી થોડા. તેથી
  - -- મૈયુનસંત્રાવાળા સખ્યાતગ્રણ, તેથી --
  - ભયસત્તાવાળા સખ્યાતગુણ, તેથી —
  - અહારસત્તાવાળા સંખ્યાતગુણ છે (૭૩૩).
- ૩ **મનુષ્ય —** ભયસત્તાવાળા સૌથી થોડા, તે**યા**
  - આહારસત્તાવાળા સંખ્યાતગ્રહ્યુ, તેથી —
  - પરિત્રદસંત્રાવાળા સખ્યાતગુણ, તેથી —
- નૈયુતસંત્રાવાળા સંખ્યાતગુણ છે (૭૩૫). ૮ દેવ — આદારસંત્રાવાળા સૌથી થોડા. તેથી —
  - -- ભયસંગાવાળા સંખ્યાતગણ. તેથી
    - મૈથુનસંત્રાવાળા સંખ્યાતગુણ, તેથી —
    - --- પરિગ્રહસંત્રાવાળા સંખ્યાતગુણ છે (૭૩૭)

## નવમું 'યોનિ 'પદ ઃ જવોનું ઉત્પત્તિસ્થાન

એક બલમાંથી પત્યુ પામે છે ત્યારે જીવ તેની સાથે કાર્મણ અને તેજસ શરીર લઇ ને જાય છે, પણ જે રચાનમાં તે નવા જન્મને લાયક ઔદારિક આદિ શરીરના પુદ્રગલોનું ગ્રહણ કરે છે, તેને યોનિ અથવા તો ઉત્પત્તિસ્થાન કહેવામાં આવે છે. પ્રસ્તુતમાં એ યોનિનો અનેક રીતે વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. પ્રથમ શીતાદિ રપશેન લઇ ને (૭૩૮), પછી તે સ્થાન સચિત છે કે કેવું છે તેને લઇ ને લઇ ને લઇ ને લઇ ને લઇ ને સક્ષ્ક જીવોની યોનિનો વિચાર પ્રસ્તુત પદમાં છે. વિશેષમાં, મનુષ્યજન્મની યોનિનો જે વિશેષમાં એ ત્રણ પ્રસ્તુ પથ્યુ (૭૭૩) નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે, કે દુર્માંજાત, શખાવત્તાં અને વર્શપણા એ ત્રણ પ્રસ્તુ પથ્યુ ના અને વર્શપણા એ ત્રણ પ્રસ્તુ પથ્યુ ના અને વર્શપણા એ ત્રણ પ્રસ્તુ પથ્યુ ના અને વર્શપણા એ ત્રણ પ્રસ્તુ માને માને શ્રામ પણ મનુષ્યની યોનિ છે. કૃષ્ણે ત્રણ ત્રો અને એ સ્થાર પણ મનુષ્ય માને છે. પણ મનુષ્ય માને એ ત્રોને સ્થા પણ પણ પણ મામ છે. પણ માને છે અને ગર્બનું સ્થળ પણ થાય છે. પણ સાથે છે. પણ સાથે છે અને ગર્બનું સ્થળ પણ થાય છે. પણ

તેમાંથી ક્રોઈનો જન્મ ચતો નથી; જન્મ પહેલાં જ તે બધા વ્યવા વ્યવ છે, ' ક્રોઈની નિરપત્તિ ચતી નથી. સામાન્ય રીતે અનુખર્ચમાં વંશીષત્રબીન હોય છે (૭૭૩). તે તે જ્યોમાં યોનિની અપેક્ષાએ અલ્પબહુતનો પણ વિચાર કરવામાં આવ્યો છે (૭૫૩, ૭૬૩, ૭૭૨). મનુષ્યની જે વિશેષ યોનિની ચર્ચા છે (૭૭૩), તેમાં અલ્પબહુતનો વિચાર નથી.

#### (આ નિરૂપણનું કોપ્ટક પૂરુ હિમાં જુઓ)

### યોનિના અપેક્ષાએ તારતભ્ય (૭૫૩, ૭૬૩, ૭૭૨)

- શાંતોષ્ખ્યુંનિવાળા જીવો સૌથી થોડા, હુખ્યુંનિક તેથી અસંખ્યાતગ્રુષ્ણ, અપોનિક (સિંદ્ધ) તેથી અનંતગ્રુષ્ણ, શાંતગીનિક તેથી અનંતગ્રુષ્ણ.
- મિશ્રયોનિક સૌથી ચોડા,
   અચિત્તયોનિક તેથી અસંખ્યાતગૃષ્યુ,
   અયોનિક તેથી અનંતગૃષ્યુ,
   સચિત્તયોનિક તેથી અનંતગૃષ્યુ.
- સરતવિવૃતયોનિક સૌથી થોડા, વિવૃત્તયોનિક તેથી અસંખ્યાતગુણ, અયોનિક તેથી અનંતગુણ, સવૃત્તયોનિક તેથી અનંતગુણ

## દસમું 'ચરમ' પદ : દ્રવ્યો વિષે ચરમ-અચરમનો વિચાર ચરમ અને અચરમ — રત્તપ્રભા આદિલ

જન્નના રચના છે, તો તેમાં કોઈ મરમ—અંતે હોય અને કોઈ અવરસ્ય હોય = અન્તે ત હોય = મપમાં હોય એમ બને. આર્થી પ્રસ્તુતમાં વિલિખ કબ્યો વિષે તે બાબતનો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે સ્તપક્ષા આદિ પ્રથી સમગ્ર લોકનો એક એક પ્યા કં, તેમ પરસાલુ અને તેના વિવિધ્ સંખ્યાલાળા પ્રદેશીથી ભનેલા સ્ઠેશી પણ જુદા જુદા પંત્રો છે. તે જ રીતે જુદા જુદા જુવો પણ ખો છે. તેથા એ ખોરોનો એક્ક પંત્ર લઇને અને લોક-અલોકને સમગ્રભાવે પણ લઈને વરમ-અવરમનો વિચાર કરવામમાં આવ્યો છે. ખ્યાનમાં રાખવાની ભાળત એ છે કે કોઈ ને વરમ ક અચરમ કહેલું હોય તો ભીજા દોડીના અપેક્ષાએ ચરમ કે અચરમ કહેલ્યા, પણ તેલી અપેક્ષા વિના તો તેને ચરમ પણ ન કહેવાય અને અચરમ પણ ન કહેવાય (એકવચનમાં), અને ચરમોં કે અચરમો (બહુવચનમાં) પણ ન કહેવાય ઇનાદિ નિર્મયણ પ્રદ્યુતમાં છે.

તેની હવે વિગતે ચર્ચા કરીએ — સૌથી પ્રથમ રત્નપ્રભાદિ સાત અને આડમી ઇધિત્પ્રાગ્સારા (સિહાલય) પૃથ્વીઓ ગણાવી છે

૧. અયાચાર્ય મલયગિરિ યુદ્ધ પ્રવાદ નોંધે છે કે સ્ત્રીરત્નમાં અતિપ્રભલ કામાગ્રિ ઢોઈને ગર્બનો ધ્વંસ થઈ નથ છે પ્રતાપનાઠીકા, પત્ર ૨૨૮ શ

|         |           |                                |             |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |              | و ].        | ć].   | •                |           |            |               |         |                       |
|---------|-----------|--------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-------|------------------|-----------|------------|---------------|---------|-----------------------|
|         | (આ<br>_   | સમથ                            | <b>૭</b> ૯મ | ા પ્રજ                                                     | નું અ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | તુમાં           | ધાન          | <b>૭</b> ૮મ | 1 71  | ı () a           | ોથા       | યંજિ       | પછા           | સમ      | <b>જ્યું</b>          |
| T to a  | × × ×     | ×                              | ×           | ×                                                          | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I               | ×            | સરત-વિશ્વ   |       | ×                | સલત-વિલ્લ | ×          | ×             | ×       | ×                     |
| Gad     | ×         | ×                              | ×           | ×                                                          | વિશ્વ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ı               | Page         | ×           | 1     | G <sub>3</sub> d | ×         | ×          | ×             | ×       | ×                     |
| भडव     | #30       | #34                            | 434         | સઝન                                                        | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1               | ×            | ×           | 1     | ×                | ×         | સંશત       | સંસ           | સરવ     | ×                     |
| Ē       | ×         | ×                              | £           | ž                                                          | Œ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | <u>k</u>     | <u>*</u>    | ł     | F 39             | Ě         | ×          | ×             | ×       | ×                     |
| अधित    | અચિત      | અચિત                           | અચિત        | અચિત                                                       | અચિત                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ł               | અચિત         | ×           | 1     | અચિત             | ×         | 깨          | ઋચિત          | અચિત    | ×                     |
| સચિત    | ×         | ×                              | स्थि        | स्य                                                        | संक                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | _            | ×           | ı     | સચિત             | ×         | ×          | ×             | ×       | ×                     |
| શીવીષ્ણ | ×         | શીનોષ્                         | श्रीपीक्ष   | × .                                                        | हें<br>इस्तिम्<br>इस्तिम्<br>इस्तिम्<br>इस्तिम्<br>इस्तिम्<br>इस्तिम्<br>इस्तिम्<br>इस्तिम्<br>इस्तिम्<br>इस्तिम्<br>इस्तिम्<br>इस्तिम्<br>इस्तिम्<br>इस्तिम्<br>इस्तिम्<br>इस्तिम्<br>इस्तिम्<br>इस्तिम्<br>इस्तिम्<br>इस्तिम्<br>इस्तिम्<br>इस्तिम्<br>इस्तिम्<br>इस्तिम्<br>इस्तिम्<br>इस्तिम्<br>इस्ति |                 | રીતોષ્ણ      | श्वाधिक     | İ     | શીતોષ્ણ          | શીવીષ્ણ   | શીવોષ્ણ    | શીવોષ્ણ       | શીવોષ્ણ | ×                     |
| ®<br>©  | ବିଷ୍ଟ     | ×                              | 8           | 5 6                                                        | 5°                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١.              | <b>7</b>     | ×           | į     | ର୍ଚ୍ଚ            | ×         | ×          | ×             | ×       | ×                     |
| *(l-1   | ¥(lu      | × å                            | Ę >         | ر پڙ                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٩              | alla :       | ×           | 1 4   | alle :           | ×         | ×          | ×             |         | ×                     |
|         | 3. अवन्यत | 3. પૃથ્વી, અપુરે, વાય, વનગ્યતિ | ४. तेल      | <ol> <li>દ્રીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચતુફિન્દ્રિય</li> </ol> | ક. પંચેન્દ્રિયતિયેચ                                                                                                                                                                                                                                                                                        | संमुश्चिम निधैय | शकीय तिश्चेस | છે. મેનુષ્ય | 10 mm | ગુલ્જ મનુષ્ય     | ડ. વાહમત  | ક. જ્યોતિક | ૧૦, વૈત્રાનિક | ૧૧. સિહ | S. Agrahia (Same Art. |

છવોના યોનિઓ (૭૩૮–૦૦૧)

graphic .

ર. તૈમ્પકાય ઉત્પાપન સેકેટલ્પોના થોલ જણાવા સુર્ગા (૧૫૧૨-૫૩)ના શકાનો પાઢ વોર્કિટલાગામદાવિક્રમાંથા. . મિલિયા ચીનિ: 'આવો પોટો પ્રથાને છે (પ્લાપન-त्रिविधा योतिः आयो मण सुत्रने संबादी धुढ पाढ छे. ડીકા, પત્ર ૨૨૫ વૈ.૨૨૬ જા.). પણ ડીકાની સમગ્ર હરતાલિખિત પ્રતિઓમાં અહી પ્રેકેન્ટિવાળાન દિશ્લાવગળોનાં

(૭૦૪). તે આકેલ પૃથ્તી, સૌધમાંદિ વિમાનો, લોક અને અલોક (૭૦૬) એ સૌ વિષે ચરમની બાબતમાં એકસરખો નિરોધ અને એક સરખું જ વિધાન છે (૭૦૫–૭૦૬). પ્રશ્નમાં નીચેના છ વિકલ્પ કર્યા છે—

૧. ચરમ છે ? . અચરમો છે ? ૨. અચરમ છે ? પ. ચરમાન્ત પ્રદેશો છે ?! ૩. ચરમો છે ? ડ્ર અચરમાન્ત પ્રદેશો છે ?

અને એ છયે રિકલ્પનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે (ઇ૧૫). આવુ રહસ્ય, આચાર્ય મહ્યાચિતિના કથત પ્રમાણે એ છે કે જ્યારે તે તે રત્તપ્રભાદિન નિરપ્રેશ કરીને પ્રશ્ન કરવામાં આવે તો ઉત્તર નિર્ણયો જ હોય. અર્થાત રત્તપ્રમાં આવે અમુક્રીય ગરમ કે અચરમ છે એમ પૂછવામાં આવે તો ઉત્તર વિધિમાં મળી શંક, પરંતુ કેવળ રત્તપ્રભાદિન લઈ તે પ્રશ્ન હોય તો ઉત્તર નિર્મયમાં જ મળે; કારણ, ચરમ અને અચરમ એ કોઈની અપેલાએ ઘટી શંકે છે, વિના અપેલાએ ઘટી શકતા નથી

આથી મૂળ સત્રમાં ઉક્ત છયે વિકલ્પોનો ઉત્તર નિયંધમાં જ આપવામા આવ્યો **છે; પરંતુ** માત્ર નિયંધમાં જ ઉત્તર છે એમ નથી. તે છ વિકલ્પોનો નિયંધ કર્યા પછી સત્રમાં આ પ્રકા**રે** વિધિ પણ છે---

णियमा अचरिमं च चरमाणि यः चरिमंतपदेसा य अचरिमंतपदेसा य (७७५).

ભ્યાને શો અર્થ કરવો એ વિચારણીય છે. શિકારો જે રપશીકરણ કર્યું છે તે આ પ્રમાણે છે: જ્યારે રત્યપ્રમાને અપં એક માનવામાં આવે ત્યારે તો ઉત્ત જો પ્રકારના નિર્પય જ કરવા પડે. પણ તેને એ તે અસખ્ય પ્રકેશમાં અવગાઢ હોઈ અનેક અવવયોમાં વિભ્રત માનવામાં આવે તો તો વિગે ઉત્ત વિચાન સભવિત જાતે. એટલે કે તેને તેના ત્રરમ ભાગમાં રહેલા (બધી દિશામાં રહેલા) અવવયી (સરમો) અને મધ્ય ભાગનો એક પ્યં: (અસ્ટરમ) – તે ખર્વના સમુદાયર્થ વિભ્રિત કરવામાં આવે અને એક અમ્યં: બાગ અવયવી કે રક્ષ્યક્રંય વિવશ્ચિત કરવામાં ન આવે, તો તે અચરમાં એટલે કે તેના સર્ય દિશામાં રહેલા સરમ પ્રોડો, એ બલેના સમુદાયર્થ કહેવાય: આથી તેને "અવરિયં च चिરામાં દિશામાં રહેલા સરમ પ્રોડો, એ બલેના સમુદાયર્થ કહેવાય: આથી તેને "અવરિયં च चિરામાં શ્રેલા સરમ પ્રોડો, એ

કરવામાં આવી છે. આતે ચિત્રમાં બતાવવું હોય તો આ રીતે બતાવી શકાય :

ચારેય તરફથી ચાર લીટીઓ છે તે તેના ચરનો કહેવાય અને વચ્ચેની **ભાગ અચરમ કહેવાય,** તૈયી તે 'અઘરન અને ચરનો' એમ ઉત્તય રૂપ કહેવાયા.' આ હત્તર, **ડવ્ય એટલે કે અવયવી** તેના અનેક અવયવીમાં વિશ્વક્ત છે એમ માર્નીને આપવામાં આવ્યો **છે. આમાં દ્રવ્યને પ્રધાન** માનવામાં આવ્યું.

પ્રદેશ એટલે કે તેના અવલવોને પ્રધાન માનવામાં આવે તો જે ઉત્તર મળે તે **આ છે—** " बर्सिमंतपदेश य अवस्मितपदेश य") એટલે કે રત્નપ્રભા પૃથ્વી અનેક પ્રદેશોરૂપ **છે અને તે** મે ભાગમાં વર્કેચાયેલા હે. ચારેય લીટીમાં રહેલા પ્રદેશો તે ચરમાન્ત પ્ર**દેશો છે અને મખ્યમાં** 

૧ મસ્તુતમા શિકાકરે બહુલહિ સમાસ નયા કર્યો; અર્થ એ છે કે રત્યપ્રભાને એક ક્રન્ચકર્ય નહિ પણ તે વ્યવસ્થાત પ્રદેશોમાં વ્યવસાઢ ઢોઈ તેને બાલ તેના પ્રદેશોકૃપ માનવામા વ્યાવે તો તે અનેક પ્રદેશોકૃપ છે (૧૭૫૫)

ર પ્રસ્તુત ચરમ અને અચરમ આદિની અન્ય ન્યાખ્યા પણ દીકાકાર નોર્ધ છે પ્રજ્ઞાપનાદીકા, પત્ર ૨૨૬ જ્

રહેલા પ્રદેશો તે અચરમાન્ત પ્રદેશો છે : આમ એ બજે પ્રકારના પ્રદેશો મળીને રત્તપ્રભા પૃથ્વી કહેવાય, તેથી તેને "ચરમાન્તપ્રદેશો અને અચરમ ન્તપ્રદેશો" એમ ઉભય રૂપે નિર્દિષ્ટ કરવી જોઈએ.

જૈતદર્શતમાં સ્થિર થયેલ અવયવ અને અવયવીના ભેદાભેદવાદનુ મૂળ પ્રસ્તુત ચર્ચામાં જોઈ શકાય છે. <sup>3</sup>

### ચરમાદિનું અલ્પળહુત્વ (તારતસ્ય)

પ્રારંભનાં મત્રો (૧૭૦૪–૧૭૦૬)માં રત્નપ્રભાદિ વિષે ચરમ આદિનો વિચાર કર્યા પછી તેમના અલ્પળહુત્વની ચિતા (૭૭૭–૭૮૦) કરવામાં આવી છે, તે આ પ્રમાણે છે—

#### ૧. રત્નપ્રભાવિષે.

## (અ) દ્રવ્યાધિક નયેથી

- (૧) અચરમ અંક હોઈ સૌથી સ્તોક, તેથી-
- (૨) ચરમો અસંખ્યાતગુણ, તેથી—
- (૩) અચરમ + ચરમો વિશેષાધિક છે. પ્રસ્તુતમાં પ્રથમ અને ત્રીજાનો સરવાળો સમજવાનો છે.

### (অ) પ્રદેશાર્થિક નયથી

- (૧) ચરમાન્ત પ્રદેશો સૌથી સ્તોક, તથી--
- (૨) અચરમાન્ત પ્રદેશો અસખ્યાનગાગ, તેથી---
- (૩) ચરમાન્ત પ્રદેશો + અચરમાન્ત પ્રદેશો વિશેષાધિક છે

#### (ક) દ્રવ્ય-પ્રદેશ ઉભય નથથી--

આમા કરવાધિક અને પ્રદેશાર્ધિક બબેનુ પૂર્વોકન તારતમ્ય ક્રમે સૃષ્≀ દેવામાં આવ્યુ છે, તેથી કર્વ્યાર્ધિકના ત્રણ+પ્રદેશાર્ધિકના ત્રણ—એમ એકથી હતા ક્રમમા તારતમ્ય છે. વિશેષમાં એટલું કે કર્વ્યાર્ધિકમાંના તીજાના કરતાં પ્રદેશાર્ધિકની પ્રથમ અસંખ્યાનગુણ સમજવાનો છે.

ર – ૩. જે પ્રકારનું તારતમ્ય ઉપર રત્નપ્રભા વિષે જણાવ્યુ છે, તે જ પ્રકારનુ તારતમ્ય શૈય છ નરકો, સૌધર્માદિ બધાં વિમાનો, ઈ પત્પાગ્સારા પૃથ્વી અને આ બધુ ગળીને થતો લોક — એ પ્રત્યેકનું સમજવાનુ છે; કારણ, લોકના પ્રદેશો પણ અસખ્યાતથી તો વધારે નથી જ.

એ બેદ પડે છે તે અલોક વિષે છે, કારણ, પ્રદેશાર્થિકની દિલ્મિએ અલોકના પ્રદેશો અનંત સખ્યામાં છે આધી અલોકની ચિનામાં અચરમાન્ત પ્રદેશો સખ્યાતગુભૂને બદલે અનંતગુભૂ સમજવાના છે (૭૭૯) અને પછી લોક અને અલોકને સાથે રાખીને (૭૮૦) જે તારતખની સ્વયી આપી છે તે નીચે પ્રમાણે છે:—

## ૪. લોક-અલોક વિષે

(अ) દ્રવ્યાર્થિકથી

(૧) બન્નેનો એક એક અચરમ સર્વસ્તોક, તેથી—

<sup>3.</sup> પ્રજ્ઞાપનાટીકા, પત્ર રરહ વે.

- (૨) લોકના ચરમો અસંખ્યાતગુ**ચ્**, તે**થી**---
- (૩) અલોકના ચરમો અસંખ્યાતગુણ, તેથી--
- (૪) બર્સના અચરમો (૧) + બર્સના ચરમો (૨-૩) વિશેષાધિક છે.

### (વ) પ્રદેશાર્થિકથી

- (૧) લોકના ચરમાન્ત પ્રદેશો સર્વરતોક છે, તેથી---
- (૨) અલોકના ચરમાન્ત પ્રદેશો વિશેષાધિક, તેથી-
- (૩) લોકના અચરમાન્ત પ્રદેશ સંખ્યાતગુણ, તેથી-
- (૪) અલોકના અચરમાન્ત પ્રદેશ અનતમુણ, તેથી-
- (મ) લોક અને અલોકના ચરમાન્ત પ્રદેશો (૧-૨) + અચરમાન્ત પ્રદેશો (૩-૪) વિશેષાધિક છે.

### (क) ઉભય નયથી

- (૧) લોક-અલોક ળજેના એક-એક અચરમ સર્વસ્તોક, તેથી—
- (૨) લોકના ચરમો અસંખ્યાતગ્રણ, તેથી—
- (૩) અલોકના ચરમો વિશેષાધિક, તેથી—
- (૪) લોક-અલોક ખન્નેના અચરમો અને ચરમો [=(૧)+(૨), (૩)] વિશેષાધિક, નથી—
- (૫) લોકના ચરમાન્ત પ્રદેશો અસંખ્યાતગુણ, તેથી—
- (૬) અલોકના ચરમાન્ત પ્રદેશો વિશેપાધિક, તેથી-
- (૭) લોકના અચરમાન્ત પ્રદેશો અસખ્યાતગુણ, તેથી-
- (૮) અલોકના અચરમાન્ત પ્રદેશો અનન્તગુણ, તેથી-
- (૯) લોક અને અલોકના ચરમાન્ત (૫+૬)+અચરમાન્ત (૭+૮) પ્રદેશો વિશેષાધિક, તેથી—
- (૧૦) સર્વ દ્રવ્યો વિશેષાધિક, તેથી-
- (૧૧) સર્વ પ્રદેશો અનંતગુણ, તેથી-
- (૧૨) સર્વ પર્યાયો અનતગ્રહ્યું છે. (૭૮૦)

### પરમાસુપુદ્દગલ અને પુદ્દગલસ્કંધ વિષે ચરમાદિ વિચાર

પરમાણુ અને ર્સંધના ચરમાદિ વિચાર પ્રસંગે પ્રથમાં હત્વીશ (૨૧) ભેગો કરવામાં આવ્યા છે. અને પછા પરમાણુ અને દ્વિપ્રદેશિક સ્માદિ રકંધોમાં ઉક્ત ૨૧ ભેગોમાંથી કયાનું વિધાન કરતું અત્ય તે ક્યા શેપની તિર્પય કરવો, તે ૨૫૯ કર્યું છે (૭૮૧–૭૯૮) અને અંતે તે ભેગોની બાબતમાં સંબ્રહ્યણીગાયાઓ પણુ આપવામાં આવી છે (૭૯૦).

ચરમ, અચરમ અને અવક્તવ્ય એ ત્રણુ મૂળ ભંગો છે. તેના એક્વચન અને બહુવચનને લઈ ને અને એ ત્રણેને પરસ્પર મેળવીને જે હવ્વીશ ભંગો થાય છે તે આ પ્રમાણે છે (૭૮૧) :---

- (૧) ૧. ચરમ ૪. ચરમો
- (ર) ર. અચરમ ૫. અચરમો
- (૩) ૩. અવકતવ્ય ૬. અવકતવ્યો

```
(૪) ૭. ચરમ અને અચરમ
દ. ચરમો અને અચરમો
૪. ચરમો અને અચરમો
૧. ચરમ અને અવકાવ્ય
૧. ચરમ અને અવકાવ્યો
૧. ચરમ અને અવકાવ્યો
૧. ચરમ અને અવકાવ્યો
૧. ચરમો અને અવકાવ્યો
૪. ચરમો અને અવકાવ્યો
```

(૭) ૧૯, ચરમ, અચરમ અને અવકતવ્ય ૨૦. ચરમ, અચરમ અને અવકતવ્યો, ૨૧. ચરમ, અચરમી અને અવકતવ્યો, ૨૨. ચરમ, અચરમો અને અવકતવ્યો, ૨૩. ચરમો, અચરમ અને અવકતવ્યો,

> ૨૪. ચરમો, અચરમ અને અવક્તવ્યો, ૨૫. ચરમો, અચરમો અને અવક્તવ્ય,

રદ. ચરમો, અચરમો અને અવક્તવ્યો.

ઉપરના છવ્વીશ ભગોને એ રીતે લખ્યા છે કે જેથી એક્વચનમાં પ્રયુક્ત ભગો જુદા તરી આવે. પ્રયોગન એ છે કે જૈન દાર્શીનકોએ સપ્તલાંગીને નામે જે ર્યાદાદની પ્રશ્નપણા કરી છે, તેનું ખૂળ આ પ્રકારના ભગોમાં રહેલું છે તે રપષ્ટ થાય. આ જ પ્રકારની સ્પેતલંગી ભગવતીસત્રમાં પણ મળે છે, તે અન્યત્ર સપ્ત કરવામાં આવ્યું છે, તેથી તે વિધ વિશેષ વિચારણા અહીં જરૂરી નથી આગમનુગ પછીના અનેકાંતલુગમાં આ ભગોમાંથી બહુવચનને લઈને જે બંગો થાય છે, તે દૂર કરીને જૈન દાર્શીનેકોએ સમલંગીની પ્રશ્યુષ્ણા કરી છે તે રપષ્ટ થાય છે, એટલું જ સચ્ચવું અહીં પ્યાયાને છે

વવાવા છે. હવે પરમાહ આદિમાં આ ભંગોમાંથી ક્યા ભંગો લાગુ પહે છે તે જોઈએ (૭૮૧–૭૮૯) :

```
૧. પરમાણુ માત્ર એક ભાગ નં. ૩.
```

૨. દિપ્રદેશિંક રકંધ બે ભગ≕ ન. ૧. ૩.

૩. ત્રિપ્રદેશિક રકંધ ૪ ભગ = નં. ૧, ૩, ૯, ૧૧.

૪. ચતુઃપ્રદેશિક ૭ ભગ = નં-૧, ૩, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૨૩.

પ. પચપ્રદેશિક ૧૧ ભાગ = ન. ૧, ૭, ૭, ♦, ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૭, ૨૩, ૨૫.

૧. ઇપ્રદેશિક મે ૧૫ ભગ = નં. ૧, ૩, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૯, ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૬.

૮. અપ્રપ્રદેશિક ૧૮ ભંગ = નં. ૧, ૩, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૬

 ૯. નવ પ્રદેશથી માંડીને સંખ્યાત, અસંખ્યાત અને અનંતપ્રદેશી, એ પ્રત્યેક રક્ષ્યોના ભંગો પણ ૧૮ જ છે; તે ઉપર પ્રમાણે–અપ્ટપ્રદેશિક સ્કંધની જેમ–સમજવાના છે (૭૮૯).

૪. કોઈને મતે ચ્યામાં ૧૪ બંગ છે. તે પ્રમાણે તં. ૮મો સંમત નથી. પ્રજ્ઞાપનાઢીકા, પત્ર ૨૭૮ જ

#### સંસ્થાન વિષે ચરમાદિ

પરિમંડલ આદિ પાંચ સંસ્થાત (૭૯૧), તેના પ્રભેદો (૭૯૨), તેના પ્રદેશો (૭૯૩), તેની અવગાહના (૭૯૪) અને તેના ચરમાદિ (૭૯૭)નો ક્રમે વિચાર કરવામાં આવ્યો છે અને છેવટે અત્યખહત્વ પણ નક્કી કરવામાં આવ્યું છે (૮૦૨–૮૦૧), તેનો સાર નીચે પ્રમાણે છે:—

સંસ્થાનો પાચ છે: પરિમંડલ, હત્તે, અરુ, અંતુરસ્ર અને આયત (૭૯૧).\ એ બધાં સંસ્થાનોમાંનાં પ્રત્યેક અનત છે (૭૯૨). અને સંખ્યાત અસખ્યાત અથવા અનંતપ્રદેશી છે (૭૯૩) અને સંખ્યાતપ્રદેશી સંખ્યાત પ્રદેશોમાં અવગાત છે, અસખ્યાતપ્રદેશી સંખ્યાત કે અસંખ્યાત પ્રદેશોમાં અવગાત છે. (૭૯૪–૭૯૬).
(૭૯૪–૭૯૬).

ે સસ્થાનોમાં ચરમાદિ વિચારમાં પૂર્વોક્ત (૭૭૫) જેમ છ વિકલ્પો કરીને તેનો નિષેધ તે જ પ્રમાણે કરવામાં આવ્યો છે અને વિધિ પશુ પૂર્વવત (૭૭૫) છે (૭૯૭–૮૦૧). આનો ખુલાસો કરવામાં આવ્યો જ છે એટલે અહી તેન પ્રનરાવર્તન જરૂરી નથી.

અશ્યખદુતનો વિચાર પણ સત્તપ્રભાને (૭૫૦) અનુસરતો જ છે (૮૦૨–૮૦૬), तेथी ते વિષે પણ વિરોધ લખનુ જરૂરી નથી; પણ એક વિરોધના છે, તે છં—' णवरं संक्रंत अगत्तगुणा' (૮૦૫, ૮૦૬); આનું સ્પષ્ટીકરણું ડીકાકાર કરે છે કે જ્યારે ક્ષેત્રવિચારમાં સેક્ષ્મણ થાય લારે 'અન-તપ્રણ'નું વિધાન કરવું તે આ પ્રમાણે—

 અચરમ સર્વસ્તીક છે; ર. તેથી ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ ચરમો અસંખ્યાતગૃલુ છે; ૩. પણ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ ચરમો અનંતગૃલુ છે. અને ૪. અચરમ + ચરમો તેથી વિશેષાધિક છે. પ્રતાપના-દીકા, પત્ર ૨૪૪ .

#### છવો વિષે ચરમાદિ

નારકાર્દિ ચોષીશ દોકના જ્વોનો, સંગ્રહણીગાયામાં જણાવ્યા પ્રમાણે (૮૨૯), ગત્યાદિ અમિયાર અપેક્ષાએ ચરમાહિનો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે (૮૦૯-૮૨૯). જેમ કે ગતિની અપેક્ષાએ ચરમ એ કહેવાય જે હવે અપ કોઈ ગતિમાં જવાનો નથી, મતુખ્યતિમાંથી સીધો મોક્ષામાં જવાનો છે. પણ મતુખ્યમાંથી કાઈ બધા મોદ્યામાં જવાના નથી તેથી જેના ભવ હજી બાકો હીય તે બધા જવી ગતિની અપેક્ષાએ અચરમ કહેવાય. આ પ્રમાણે રિયતિ આદિની અપેક્ષાએ પણ જીવોનો ચરમાચરમિવિચાર પ્રસ્તુતમાં કરવામાં આવ્યો છે.

# અગિયારમું 'ભાષા 'પદ : ભાષાવિચારણા

અગિયામું ભાષાપદ ભાષાની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થાય છે. એ ક્યાં રહે છે, તેની આકૃતિ કેવી છે, એ ત્યારા તેનું રવકૂપ તથા એદી અને તેને બોલનાર ઇત્યાદિ અનેક મહત્વના પ્રશ્નો ચર્ચે છે. અનેક દેકાએ થયેલ ભાષાવિચારના એકત્ર સસહકરેયે હોય એમ જણાય છે. આ ભાષાવિચારને સરળતાથી સમજનવા માંઇ ચૂર્વો તેના ક્રમને બદલે બ્યુદ્ધમાં લેવાં પ્રશ્નો છે, તેની વાચક નોંધ લે.

પ. સસ્થાનો પાંચ છે તે પૂર્વગત સૂત્ર ૧ થી પણ ફલિત થાય છે.

#### ભાષાનું સ્વરૂપ અને ઉત્પત્તિ

ભાષા એટલે જે બોલાય છે તો. અર્થાત અન્યને અવળીધ-ત્રાનમાં જે કારણ બને છે તે, એવો અર્થ ટીકાકાર કરે છે. એ ભાષાનું આદિ કારણ જવ છે (૮૫૮) અર્થાત મુલ કારણ જવ ન હોય તો ભાષા ઉત્પન્ન ન ચાય. પણ તે મૂલ કારણ ઉપાદાનકારણ સમજવાનું નથી. તેનું ઉપાદાનકારણ તો, પ્રતાપના માયણે, ભાષાદત્યના પુદ્દગલી છે, જેમાં વર્ષ, ગંધ, રસ અને રપશે છે (૮૫૭ [૧)) કરે છે. જાને આપાડું કરાયો પણ ત્યારે સ્થિતિશીલ હોય છે ત્યારે જ છવ તેમનું પ્રદ્દશ્ય કરે છે. જેને બાળાર્ય તેનું કારણોનું ત્રલ્ણ કરે છે, અને બાળાર્ય તેનું પરિશ્વન કરે છે. જેને પરિશાયામાં તેને 'કાયયોગ વડે પ્રદ્દલ્ણ કરે છે', એમ કહેવા છે એમ પ્રતાપનામાં કહ્યું છે (૮૫૮, ૮૫૯). શરીર વડે પ્રદેશ કરોય છે તે પ્રશ્નના ઉત્પર્ધ છે એન પરિશ્વન વર્ષકાર છે છે (૮૫૮, ૮૫૯). શરીર વડે પ્રદેશ કરોય છે તે પ્રશ્નના ઉત્પર્ધ ત્યારે તેનો આકાર સ્વલકાર છે તેથી ભાષાને પણ વલકાર કહી છે પ્રત્યાર તામાં પણ ત્યારે તામાં પૂદ્દગલો ત્યાપી જાય છે અને લોકનો આકાર વલકાર છે તેથી ભાષાને પણ વલકાર કહી છે પ્રત્યાનામાં પણ એ રપણ જણાવ્યું છે કે ભાષાનું પર્વવકાન લોકનામાં છે (૮૫૮), એટલે કે ભાષાના પૂદ્દગલો દ્વાપ્ય કે સમગ્ર લોકના સાંકોને ભરી દે છે. એ તેથી આગળ જઈ શકતા નથી તેનુ કારણ એ છે કે ગમનમાં સહાબલન દર્શ્ય ધ્યાનિકાર લોકના જે છે તેથી બાદા નથી. જે

પ્રહ્મણ કરાયેલા ભાષાના પુદ્દમલો ભાષારૂપે પરિણત શર્કને ળલાર નીકળ એમાં માત્ર એ સમય જેટલો કાળ જાય છે (૮૫૯), કારણું કે પ્રથમ સમયમાં ગ્રહ્યું છે અને દ્વિનીય સમયમાં નિસર્ગ છે-બહાર નીકળે છે.પ

પુકારતો પરમાણુથી માડીને અનનપ્રદેશી રકંધરોય હોય છે. તેમાંથી જે રક્કમાં અનત-પ્રદેશા જે તેનું જ પ્રહણ ભાષા માટે ઉપયોગી છે (૮૫૦૫ (૩)) અને તે રક્કમ પણ જો ક્ષેત્રની દર્ષ્ટિએ અમંત્રપ્યાત પ્રદેશમાં સ્થિત હોય તો ભાષાને મોત્ર્ય છે (૮૫૦૫(૪)), અન્યયના તિક. કાળની દર્ષ્ટિએ ભાષાના પૂક્યશ્રો એક સત્તમથી માંડીને અસપ્યાત સમયની સ્થિતિવાળા હોય છે. ' (૮૫૦૫(૫)). અર્થાત તે પ્રકારોની ભાષારો પરિણિન એક સત્તમ પણ રહે અથવા તો વધુમાં વધુ અસપ્યાત સમય સંધી પણ રહે છે. અહણ કરાયેલા ભાષાના પ્રકુગલોમાં રૂપ, રસ, ગંય અને રપ્યાના જે પ્રકારો છે તે, પ્રયેક ભાષાપુક્રવલીમાં એક્સ્તરપ્ય નથી હોતા, પણ, સત્તમભાવે વિચારવામાં આવે તો એટલે 'ક ભાષા બાટે ગ્રહ્યું કરાયેલા સમય પ્રકુગલોનો વિચાર કરવામાં આવે તો, તે બધા જ પ્રકારોની સમાવેશ એમાં થઈ જાય છે. અર્થાત પરિણામો તેમાં મળી આવે છે (૮૫૦૫ (ફ્રીયી ૮૫૦૫ (૧૪)). પણ તેમાં અપવાદ છે તે પણ પ્યાનમાં રાખવો જરૂરી છે, કારણ કે રપર્શની બાળતમાં વિરોધી રપર્શીમાંથી એક જ સ્પર્શનું ગ્રહણ થાય છે એથી પ્રત્યેકમાં

 <sup>&</sup>quot;भाष्यते इति भाषा"—प्र०दी०, २४६ व।

ર. '' भाषा अवगोधवीजभृता ''— प्र० टी०, २५६ અ.

স০ তী০, २५६ व.

४. प्रवटीव, २५६ व.

પ આચાર્ય ભદ્રભાહુના કથતાતુસાર કાયયોગથા ભાષાદત્યના પ્રદુગલીતું ગ્રહણ થાય છે અને વાગ્યોગથા નિર્ગમન થાય છે.—આવરયકનિર્યુદ્ધિત, ગા૦ ૭, વિરોષા૦, ગા૦ ૩૫૩.

<sup>🕻.</sup> પ્રસ્તુતમાં ડીકાકાર વ્યાખ્યાબેદની પણ નોંધ ક્ષે છે. પ્ર૦ ટી૦, પત્ર ૨૬૨ ન

બેધી માડી માત્ર ચાર રપરાવાળાનું જ ગ્રહણ થાય છે. અને સમગ્રભાવે જોઈએ તો નિયમત: ચાર રપરાવાળાનું ગ્રહણ થાય છે (૮૭૭(૧૩]).

પ્રદુશનો તો સમગ્ર લોકાકાશમાં ભર્ય પત્રા છે, પણ આત્મા તો શરીર પ્રમાણ જ છે, તેથી માય કે તે મમે તાર્યી ભાષાપુદ્દાઓનું ક્રમ્લ્યું કરે છે કે નહિ ? આતો પ્રભ્રાસો પ્રતાપત્રાઓ છે કે માત્ર રાષ્ટ્ર એટલે કે આત્મા સાથે સ્પર્યમાં આવેલા જ પૂદ્દાઓનું ક્રમ્લ્યું ઘાઈ, ભાષ્યાને તિ (૮૭૦ [૧૫]). વળી, આત્માના પ્રદેશોનું અવગ્યત- ભાષા જેટલા પ્રદેશોમાં હોય તેટલા જ પ્રદેશોમાં રહેલ ભાષાના પુદ્દાઓનું ક્રમ્લ્યું થાય છે. આપી રપષ્ટ કરવામાં આપ્યું છે કે તે તે આત્મ- પ્રદેશોમાં જેલ ભાષાપુદ્દાઓનું કર્યા હોય છે. આપી રપષ્ટ કરવામાં આપ્યું છે કે તે આત્મ- પ્રદેશથી જે ભાષાપુદ્દાઓને તિ તે આવું કે બાદર રૂપે હોય—તેમનું જ પ્રલ્લુ થાય છે. અવિતાન તે ત્રિ (૮૫૦ [૧૫]). આપ્તા કાં ત્રે આત્મ- ત્રિ (૮૫૦ [૧૫] તે આવું કે બાદર રૂપે હોય—તેમનું જ પ્રલ્લુ થાય છે, બાવરિતાનું તિ (૮૫૦ [૧૫-૧]). આપ્તા ક્રમ્લુ કરાતાં કર્યો હોય, તેને ત્રે તર્યા દ્વારા છે. અત્ર ત્રિ ત્રા છો. અત્ર ત્રા છે. આને આદિ, જે અત્ર માં પણ પ્રત્યું કરે છે (૮૫૦ -૨૦)). છવા પોતાના વિષયમાં — પ્રદેશમાં આવેલને ક્રમ્લુ કરે છે (૮૫૦ -૨૦). ત્રન્ય માન કર્યો આપ્તાન ક્રમ ત્રે આવેલને ક્રમ્લુ કરે છે (૮૫૦ -૧૦). વ્યાન સ્ત્રાન ક્રમ ન જે આસત્ર હોય તે એ છે દિશામાં થી આવેલને ક્રમ્લુ કરે છે (૮૫૦ -૧૦) ન ૨૦ કો

આ ભાષાપુદ્દગલોનું ગ્રહ્યું સાન્વર કે નિરંતર હોય છે, અર્થાત્ બોલવાનુ ચાલુ ન રાખે તો ગ્રહ્યું ગા વ્યવધાન પડે છે તૈયો તે સાંતર કહેવાય છે. અને બોલવાનુ અપકુ સમય સુધી સતત ચાલુ રાખે તો નિરતર ગ્રહ્યું કરવું પડે છે. આમાં સમગ્યાનું એ છે કે પ્રથમ સમયમાં તો ગ્રહ્યું જ છે, નિર્ગમ નથી, પણ બીંજા સમયમાં ગ્રહ્યું અને નિર્ગમ જને સભવે છે, કારણ કે પ્રથમ સમયમાં ગ્રુહીત પુદ્દગલોનું દ્વિતીય સમયમાં નિર્ગમન છે અને તૃતીય સમયમાં જેનું નિર્ગમન વ્યવાનુ છે તેનું દ્વિતીય સમયમાં ગ્રહ્યું છે. આમ વચ્ચેના ખધા જ સમયમાં બ્રહ્યું અને નિર્ગમન વ્યવ્ય થાય છે અને અંતે માત્ર નિર્ગમન છે, ગ્રહ્યું નથી, તેમ પ્રથમ સમયમાં માત્ર ગ્રદ્યું છે, નિર્ગમ વર્ષી (૮૭૯–૮૭૯), કારણ કે નિર્ગમ દિતીય સમયમથી શરૂ થાય છે.

#### લોકાન્તગમત

પ્રથમ એ ક્લેવાર્ડ ગયું છે કે ભાષા લોકાન્ત સુધી ગમન કરે છે, તેનો ખુલાસો કરતાં પ્રનાપતામાં જ્યાન્યું છે કે પ્રકૃતિ પુદ્દગલોનું નિર્મમન એ રીતે થાય છે - એક તો જે પ્રમાણમાં ગૃહીત કર્યાં હોય તે સર્વ પુદ્દગલોના પિતનું એમ ને એમ નિત્સરણ થાય છે - અર્યાત વક્તા ભાષા-વર્ત્તેગણાના પુદ્દગલોના પિતને અપ્યા કપમાં જ બલાર કાઢે છે. આ પિડ અપૃક્દ યોજન ગયા પછી પ્લસ પાપે છે, અર્થાત્ તેનું ભાષારપ પરિણુમન સમાપ્ત થાય છે. પણ જો વક્તા ગૃહીત પુદ્દગલોને

૦ ૮૦૦ [ક] માં માત્ર વ્યવતાપ્રદેશીનું જ પ્રદેશ થાય છે એમ સ્પષ્ટ કહ્યું છે અને અહી અધ્યુનું પણ ગ્રહ્યું થાય છે તેમ જણાત્યું છે. આમાં વિરોધ નથી સપબવાતો, કારણ કે પ્રસ્તુતમાં અહ્યુસ્ત્રુલની આર્ય પરમાણ્ય નથી, પણ અધ્યુ એટલે ઓઠા પ્રદેશમાં રહેતાર એવો છે પ્રત્યે છે. પણ અધ્યુ એટલે ઓઠા પ્રદેશના રહેતાર એવો છે પ્રત્યે છે.

૮ પ્ર૦ ટીંગ, રદ્દર આંતર્યુદ્ધાંથા પર્યત તે પુદ્ધક સહણ્યોગ્ય છે. તેમાં આદિ, મધ્ય કે અત સમયે તે શ્રહ્ય કરે છે, એમ સમજ્યું

ક. પ્ર૦ ટી૦, પત્ર ૨૬૪ માં વિરોધાવસ્યકભાષ્ય (ગા૦ ૭૭૧) ને વ્યાધારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે એક જ સમયમાં
 એ ફ્રિયાનો વિરોધ નથી; માત્ર બે ઉપયોગનો વિરોધ છે.

બેદીને અર્થાત્ તેના વિભાગ કરીને બહાર કાઢે<sup>૧</sup> (તો તે પિડો સદમ થઈ જાય છે અને તેથી શીધ પ્લંસ પાગતા નથી, ઊલડું સંપર્કમાં આવનાર અન્ય પુદ્દગલોને વાસિત કરે છે = ભાષારૂપે પરિણત કરી દે છે.) તો તેથી તે અનેતગ્રણ દૃદ્ધિ પાગતાં પામતાં લોકના અંતને રપરોં છે (૮૮૦).

પુદ્દગલોનું આવું બેદન અનેક પ્રકારે થાય છે. તેના ખંડ, પ્રતર, ચૂર્ણિકા, અનુતરિકા અને ઉત્કરિકા એવા પાંચ બેદ સત્રમાં દણત્તો સાથે જણાવ્યા છે (૮૮૧–૮૮૭), એટલું જ નહિ પણ એ પાંચેયનું અલ્પમહત્વ પણ નિર્દિષ્ટ છે. (૮૮૭)

#### ભાષાના પ્રકાર

પ્રસ્તુત પદમાં ભાષાના બેદો અનેક રીતે વર્ણવ્યા છે (૮૩૦, ૮૪૯, ૮૫૯, ૮૫૦, ૮૯૬), પણ તે બેદોનું વ્યવસ્થિત નિરૂપણ સુ૦ ૮૬૦-૮૬૬ માં થયું છે, તેથી બેદો માટે તે સુત્રને મુખ્ય માનીને અહીં વિવરણ કરવામાં આવશે.

ભાષાના બે પ્રકાર છે: પર્યાપ્તા અને અપયાંપતા (૮ ૬૦). ડીકાકાર આનું વિવરણ કર્યું છું તે તરાનું સાર જેના પ્રતિયા રરૂપનો નિશ્વય થઈ શકે છે, તે પર્યાપ્તા છે અને જેના વિષે અવી નિશ્વય નથી થઈ શકતો તે અપયાંપ્તા છે. નિશ્વય વધાર્ય પણુ હોય છે અને અથાર્યા પણુ હોય છે. થયાર્થ હોય તો સત્ય કહેવાય આ અમાં અથાર્ય હોય તો સ્ત્રય અમાં અથાર્ય કરાવતી હોય તે સ્ત્રયા છે. અને અપયાર્ય નિશ્વય કરાવતી હોય તે સ્ત્રયા છે. આમ પત્યીપતાના હેતે છે છે. સત્યલભાપ અને પ્રસામાના (૮૬૧). યથાર્ય કોને કહેવું એ પણુ અપ્રેણાંભારથી નાર્યોપતાના હોય છે. આથી સત્યભાપતા અને પ્રસામાના (૮૬૧). યાર્ય કોને કહેવું એ પણુ અપ્રેણાંભારથી નાર્સી કહેવું પડે છે. આથી સત્યભાપતા અને પ્રેશાંભારથી હો છે: ૧. જનપદાસન્ય ૮ આવસભ, ૭. સ્થાપનાસત્ય , ૧. તામસત્ય, ૧. ૧. પ્રતાસ્ત્રય, ૯. તામસત્ય અમે ૧. આપતાના અમાન તામસત્ય (૮૬૨). <sup>૧૧</sup> અસત્ય અથવા તો પ્રયા બોલવા પાળળ અનેક કારણો હોય છે, આથી એ કારણબેદે પ્રયા અર્થાત અસવા તો પ્રયા બોલવા પાળળ અનેક કારણો હોય છે, આથી એ કારણબેદે પ્રયા અર્થાત અસવા તો પ્રયા બોલવા પાળળ અનેક કારણો હોય છે, આથી એ કારણબેદે પ્રયા અર્થાત અસવા તો પ્રયા બોલવા પાળળ અનેક હોય છે. ૧. હોયનિત્યત, ૧. માનનિત્યત, ૩. માવાનિત્યત, ૪. લોયનિત્યત, ૧. પ્રેમનિત્યત, ૬. દ્વાનિત્યત, ૧. હોયનિત્યત, ૧. પ્રેમતિત્યત, ૧. ક્યાનિત્યત, ૧. હોયનિત્યત, ૧. હાયનિત્યત, ૧. હોયનિત્યત, ૧. હોયનિત્યત, ૧. હોયનિત્યત, ૧. હોયનિત્યત, ૧. હોયનિત્યત, ૧. હોયનિત્યત, ૧. હાયનિત્યત, ૧. હોયનિત્યત, ૧. હોયને હોયને હોયના હોય હોયને હોયના હો

અપર્યામાં ભાષાના ભે પ્રકાર છે: સત્યા-મૃષા અને અસત્યા-મૃષા (૮૬૪). આમાંથી સત્યા-મૃષાના દશ (૮૬૫) અને અસત્યા-મૃષાના ખાર બેરો છે (૮૬૬). જેમાં અર્ધસત્ય અભિપ્રેત સ્થિય તે સત્યા-મૃષા કહેવાય. અને જેમાં સત્ય કે મિચ્યાની સર્ગય ન હોય તે અસત્યા-મૃષા; એટલે કે કોઈને બોલાવવી હોય તો કહેવું કે એ દેવદત્તા! હત્યારિ. તેના ભેરોનું વિવસ્થ્યું ટીકાકારે કર્યું છે, તેથી અહીં તેની વિસ્તાર કરવાની જરૂર નથી (પ્ર૦ ટી૦, ૨૫૯).

'માનું છું', 'ચિંતલું છું'—આ પ્રકારની ભાષા અવધારણી-નિયવાત્મક કહેવાય છે (૮૩૦) અને તે સત્યાદિ ચારેય પ્રકારે સંભવે છે. જે ભાષા બોલવાથી ધર્મની આરાધના થય તે સત્ય, જેથી ધર્મની વિરાધના થાય તે અસત્ય, મિશ્રણવાળી સત્ય-પ્રયા ભાષાથી આરાધના નિરાધના બન્ને થાય છે, પણ અસત્યાપ્યા ભાષાનો સંબંધ આરાધના કે વિરાધના સાથે નથી (૮૩૧, ૮૫૬).

૧૦. કોષ્ડક્ગત ભાગ મૂળમા નથી પણ સ્પષ્ટતા ખાતર જેક્યો છે જુઓ, વિશેષા∘, ગા∘ ૩૭૮ અને ૧૦ ટીં∘, પત્ર રૂપ્ય ર

૧૧. સ્થાનાંગ-સમવાયાંગ, પૂરુ ૧૧૨-૨૩; ૫૦ ઠીરુ પત્ર ૨૫૬.

પ્રતાપની ભાષા, જે અસત્યામ્યાનો એક બેદ છે (૮૬૬), તે બાબતમાં પ્રસ્તૃત પદમાં વિગતે ચર્ચા છે તે આવી છે—(ભાષાના શબ્દોમાં તો સ્ત્રી, પરંપ કે નપંસકનો ભાવ હોતો નથી, છતાં પણ જાતિવાચક) ગો આદિ શળ્દોમાં પુલ્લિંગનો પ્રયોગ થાય છે, તો તેવા શળ્દોને મુધાભાષા ન કહેવાય, પણ તે પ્રતાપની ભાષાના નમુના ગણાય (૮૩૨), (કારણ કે તે શબ્દોથી અમુક અર્થનું નિરૂપણ થાય છે. તે જ પ્રમાણે શબ્દોમાં લિંગ નથી, છતાં પણ) કેટલાક શબ્દો પુર્લ્લિગી (૮૫૨) છે. કેટલાક ઓલિગી (૮૫૧) છે અને કેટલાક નપંસકલિગી (૮૫૩) છે. (પણ તેમનો પ્રતિપાદ્ય અર્થતો તે શબ્દગત લિંગ ધરાવતો નથી છતા) તે પણ મૃષાભાષા ન કહેવાય, પણ પ્રનાપની કહેવાય (૮૩૩, ૮૫૪, ૮૫૭). (ભાષાના શબ્દો વર્ડ ગમે તે લિંગ ધરાવનારને સ્થાના પણ કરવામાં આવે છે અને સાંભળનાર આગા પ્રમાણે કરે કે ત કરે તેમ પણ બને છે, છતાં પર્ણ) <sup>૧૨</sup> આગાપની ભાષાને અથા ન કહેવાય, પણ માત્ર પ્રગ્રાપની ભાષા કહેવાય (૮૩૪, ૮૫૫); પુરુષાદિ ત્રણે લિગનાં લક્ષણોનું પ્રનાપન કરનારી ભાષા પણ મૃષા ન કહેવાય, પેણ પ્રતાપની કહેવાય (૮૩૫); (પછી બલેને તે તે લિગધારીમા સમગ્રભાવે તે તે લક્ષ્મણો ઉપલબ્ધ થતાં ન હોય). જાતિવાચક શબ્દોમા પુલ્લિગાદિ ત્રણે લિગો દેખાય છે (પણ જાતિમાં તો કોઈ લિગ નથી), તોપણ તે મળા નથી પણ પ્રત્રાપની છે (૮૩૬), તે જ પ્રમાણે જાતિને લક્ષ કરીને આતા કરવામાં આવી હોય કે તેનાં પહિલગાદિ લક્ષળોનું નિરૂપણ થય હોય તો તે ભાષા પણ મૃષાન ગણાય, પણ પ્રતાપની કહેવાય (૮૩૭, ૮૩૮, ૮૫૬).

ભાષાના શબ્દોનું વર્ગીકરણ અન્ય રીતે પણ કરવામાં આવ્ય છે અને તેના સોળ પ્રકાર જણાવ્યા છે. તેમાં લિંગ,<sup>૧૩</sup> સખ્યા<sup>૧૪</sup> અને કાળના ત્રણ-ત્રણ બેદીને લઈને વચનના નવ પ્રકાર છે: પ્રત્યલ વચન પરીક્ષ વચન અધ્યાત્મવચન આદિ જેવા: શેપ પણ જદી જદી અપેલાથી ભિત્ર છે (૮૯૬), આ બધા જ પ્રકારોનો સમાવેશ પ્રતાપનીમાં કરવામા આવ્યો છે અને તે મુષા નથી તેમ જણાવ્યું છે (૮૯૭).

# બારમું **પદ**ઃ જીવોનાં શરીર

પ્રસ્તુત ભારમા પદમાં જીવોના શરીર વિષે ચર્ચા છે. શરીર પાચ છે \*: ઔદારિક, વૈક્રિય, આહારક, તૈજસ અને કાર્મણ (૯૦૧). ઉપનિષદોમાં આત્માના પાંચર કોયની ચર્ચામળે છે. તેમાં માત્ર અન્નમય ક્રોય સાથે ઔગરિક શરીરની તુલના થઈ શંક તેમ છે. અને પછીથી સાંખ્ય આદિ દર્શનોમાં અવ્યક્ત, સક્ષ્મ કેલ લિગશરીર માનવામાં આવ્ય છે તે જૈનસમત કાર્મણને સ્થાને છે.

૧૨. અગાગાપની એ અપસત્યમૃષાની પણ એક બેદ છે સં૦૮૬૬ ૧૩ લિંગ બેઠથી શબ્દબેદ માટે જૂઓ સગ્ટપવ, ૮૫૨, ૮૫૩

૧૪. સખ્યાભેદથી શબ્દનો ભેદ સુગ્૮૪૯–૮૫૦માં પણ છે પણ ત્યા સંસ્કૃતભાષાસમત હિવચનનો નિર્ફેશ नथी, कारण के प्राकृतभा ते छे नि

૧ ભાગવતી,૧૭-૧,સૂપકર

२ तैतिहीय ઉपनिषद, मृगुवली; लेक्षवताहरू अने सानडे, History of Indian Philosophy, P. 250.

<sup>3</sup> साध्यक्षारिका ३६-४०, लेखबक्षकर व्यने रान्ये, History of Indian Philosophy, P. 358. 430, 370; માલવણિયા " ગણધરવાદ", પ્રસ્તાવના, પુરુ ૧૨૧-૧૨૩.

નારકાદિ ૨૪ દંદકોમાં તે પાંચમાંથી ક્યાં ક્રાંગે હોય છે તેતું નિરયષ્યુ કરીને (૯૦૨–૯૦૯) તે પાંચે શરીરોના એ બેઠો બહ = બરેમાનમાં બંધાયેલ, અને સુક્તા = પૂર્વકાળે બાંધીને ત્યછ દીધાં શરીરો વિષે વિચારણા કરવામાં આવી છે કે તેમનું સખ્યાપરિમાણ કૃત્ય, ક્ષેત્ર અને કાલની અપેક્ષાએ ક્રેટલું છે (૯૧૦). અને પૂછી ૨૪ દંદકોમાં એ બંધે પ્રકારનાં શરીરોની સખ્યાનો ક્ર્યાહિની અપેક્ષાએ વિચાર છે (૯૧૧–૯૨૪).

શ્રીગ્રાફિક આદિ રારીરવાચક શખ્ટીના અર્થ તેના પ્રયોજનાના દિશ્ચિ ટીકાકોર સમજનાયા છે, તે પ્રમાણે તેમું એ તો જે માંસ-અરિય-આદિયુક્ત રયુલ શરીર છે તે ઓદારિક છે, હતા તે રારીર પ્રધાન પણ છે, કારણ કે સૌથી ઊંચે વસનારા અનુત્તર વિમાનના દેવો કરતાં પણ તે શરીરનું મહત્વ એટલા માટે વધારે છે કે તે ઔદારિક શરીર જ એવું છે જે નીર્ધકર આદિતે હોય છે, અને દેવોને દુર્લભ તો શું પણ સભવતું જ તથી; નારક અને દેવ સિવાયના છવોને આ શરીર જ-મથી ઢોય છે.

વળા, ઔદારિક આદિ શરીરો જે ક્રમે નિર્દિષ્ટ છે તે ક્રમે જ ઉત્તરાંત્તર સહય છે. પ્રદેશોની સખ્યા ઉત્તરોત્તર શરીરોમા વધારે છતાં ક્રમે કરી ઉત્તરોત્તર સહય છે, એ વસ્તુ ટીકાકારે જણાવી છે.

જે શરીર વિવિધ પ્રકારની ક્યિા કરી શકે છે, એટલે કે અનેક પ્રકારના રૂપો ધારણ કરી શકે છે, તે વૈક્રિય છે. આ શરીર દેવ-નારકને જન્મથી છે અને મનુષ્યને બ્રહિરૂપે પ્રાપ્ત થાય છે.

ચતુર્દરાપૂર્વી મુનિ પ્રયોજન ઉપસ્થિત થયે યોગળલથી જેની રચના કરે છે તે આહારક શરીર છે. કોઈ બાળતની શકા ઉપસ્થિત થયે સમાધાન અર્થે તીર્ધકર પાસે જવા માટે આ શરીરનો ઉપયોગ છે.

શરીરમાં જે તેજસ્ અર્થાત્ પાચન આદિમાં અગ્નિનું કાર્ય કરે છે તે તૈજસ શરીર છે. અને ક્રમૈનિમિત જે સક્ષ્મ શરીર છે તે કાર્યણ છે. તૈજસ્વ અને કાર્યણ આ બે શરીર છવથી કદી વિયુત્ત થતાં નથી; માત્ર સિદ્ધિ સમયે તૈયનાથી છવ વિમુદ્ધત બને છે. અનાદિ કાળથી આ બન્ન શરીર છવ સાથે જેતાયેલાં જ છે. પુનર્જન્મ માટે ગમન કરનાર છવને પણ આ બે શરીરો તો હ્રીય જ છે, અને પછી ઔદારીક આદિ શરીરોની રચના થાય છે.

પડ્ખાગમમાં જીવનાં આ શરીરોની વિચારષ્ટ્રામાં ળહ અને મુક્ત-એવા બેહોનો વિચાર નથી થયો, પરંતુ સત્યદપ્રકૃષ્યણા, કત્યપ્રમાણાનુગમ આદિ આદ અનુયોગદ્વારો વડે જીવનાં શરીરો સબધી વિસ્તૃત વિચાર તેંચા મળે છે પુસ્તક ૧૪, સુક ૧૨૮, પૃત્ર ૨૭૭), એટલું જ નહિ પણ શરીરપ્રકૃષ્યણા પણ કરવામાં આવી છે, જેમાં નામ, નિકુક્તિ આદિ છ અનુયોગદ્વારો વડે વિચાર છે (૪૦ ૧૪, સુરુ ૨૩૬, પૃત્ર ૩૨૧),

...[60]...

શરીર વિષેતી એકત્ર માહિતી માટે જુઓ સ્થાનાંગ-સમવાયાગ, પૃ૦ ઢ૯૯. દંડકોમા શરીરવિચાર બાલ્ય અને આબ્વેતર એમ બે બેદે પણ થયો છે.

### આ પદનો સાર નીચેના કોકકોથી મળી રહેશે.

| भू० ६०१- <b>६</b> ०६             | ર્દ હ           | કોમાં શર્વ | ોરો   |      |         |
|----------------------------------|-----------------|------------|-------|------|---------|
|                                  | <b>અ</b> ૌદારિક | વૈક્રિય    | આહારક | તૈજસ | કાર્મછુ |
| ૧. નારક                          | ×               | ,,         | ×     | ,,   | ,,      |
| ર–૧૧. અમુર યાવત્ }<br>સ્તનિત ∫   | ×               | ,,         | ×     | ,,   | "       |
| ૧૨. પૃથ્વીકાય                    | ,,              | ×          | ×     | ,,   | ,,      |
| ૧૩. અપષ્કાય                      | ,,              | ×          | ×     | ,,   | ,,      |
| ૧૪. તેજ:કાય                      | ,,              | ×          | ×     | ,,   | ,,      |
| ૧૫. વાયુકાય                      | ,,              | ,,         | ×     | ,,   | ,,      |
| ૧૬. વનસ્પતિકાય                   | ,,              | ×          | ×     | ,,   | ,,      |
| ૧૭. દ્રીન્દ્રિય                  | ,,              | ×          | ×     | ,,   | ,,      |
| ૧૮. ત્રીન્દ્રિય                  | ,,              | ×          | ×     | ,,   | ,,      |
| <ol> <li>ચતુરિન્દ્રિય</li> </ol> | ,,              | ×          | ×     | ,,   | ,,      |
| ૨૦. પંચેન્દ્રિયતિર્વેચ           | ,,              | .,         | ×     | ,,   | ,       |
| ર૧. મતુષ્ય                       | ,,              | ,,         | ,,    | ,,   | ,,      |
| ૨૨. વાણવ્યંતર                    | ×               | ,,         | ×     | ,,   | ,,      |
| ૨૩. જ્યોતિષ્ક                    | ×               | ,,         | ×     | ΄,   | ,,      |
| ર૪. વૈમાનિક                      | ×               |            | ×     |      |         |

|                                       | क्रिक                                                    | ş                 | કાલસમાકરણ<br>કાલસમાકરણ | 1 31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | ગઢ જ્યાં યુગા રાદાદાના સખ્યા ત્યાદિ (૯૧૦)<br>કાલસમીકરણ                    | ાદ (૯૧૦)<br>ક્ષેત્રસમીકરછ્ય |         | द्रव्यसम्बद्ध                 |          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------------------|----------|
| શરીર                                  | 1. H'v4 2. MA                                            | ાય ૩. અનંત        | : 8 %:<br>S            | ર. અનંત ૧.                               | १. संपथ २. असंपथ ३. अनंत १. असंव २, अनंत १. अतरता असंव आश १. असंव ३. अनंत | 31 4. 24 Ho                 | 3. 24.0 | •                             |          |
| र्द्धात्र<br>स्था                     |                                                          |                   | ઉ૦ અ૦                  | উ০ ২৭০ জি০ ২৭০                           | અસંબ્રેણી                                                                 | als                         | 4       |                               |          |
| w                                     |                                                          | 1                 | :                      | !                                        | mouse                                                                     | =                           | 1       | 1                             |          |
| ÷,                                    | 1                                                        | ÷                 | 1                      | £                                        | I                                                                         | 1                           | 2       | ચલવ્યથી અનત<br>યુણ = સિદ્ધોનો |          |
| alf.                                  |                                                          |                   |                        |                                          |                                                                           |                             |         | ્યત્વલાગ                      |          |
| ૧. મહ                                 | Ī                                                        | 1                 | ÷                      | ı                                        | :                                                                         | !                           | 1       | ı                             |          |
| ٠.<br>پېر                             | 1                                                        | 2                 | 1                      | r                                        | :                                                                         | 1                           | =       | ની દારિક પ્રમાણ               |          |
| શ્રીકૃષ્ટિ                            |                                                          |                   |                        |                                          |                                                                           |                             |         | ?"                            | •••      |
| ી. બદ્                                | શત્ત્વ અથવા જધત્વ એકથી<br>માંડી ઉત્કૃષ્ટ સહસ્ત્રપૃથક્ત્વ | મેકથી<br>પ્રત્ય   | 1                      | ı                                        | 1                                                                         | i                           | 1       | i                             | .[ @ ( ] |
| ર. યુક્ત                              | 1                                                        | £                 | 1                      | ŝ                                        | ı                                                                         | !                           |         | ઓદારિક પ્રમાણ                 | •••      |
| તેજસ<br>૧. <i>ખ</i> લ્લ               | 1                                                        | :                 | I                      |                                          | !                                                                         |                             |         | ,                             |          |
|                                       |                                                          | :                 |                        | •                                        |                                                                           |                             |         | ાસહવા અનતગુલ્<br>= સર્વ જવનો  |          |
| ર. મુક્ત                              | 1                                                        | 2                 | 1                      | •                                        | 1                                                                         |                             |         | ્ અનતભાગ<br>( સર્વ છવથી       |          |
|                                       |                                                          |                   |                        |                                          |                                                                           |                             |         | े अनंत्रशुख् =<br>शबवर्धनी    |          |
| Sie is                                |                                                          |                   |                        |                                          |                                                                           |                             |         | (अनंतकांश                     |          |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | તૈજસ પ્રમાણે                                             | त्रे ।<br>सम्बद्ध |                        |                                          |                                                                           |                             |         |                               |          |

દંડકોમાં ખદ્ર અને મુક્ત શરીરોની સંખ્યા (૯–૧૧–૧૪)

|                                | ઓદારિક–ખજ,  | ઓદારિકે–ખદ્ધ, મુજા વૈક્ષિય–ખદ્ધ, મુજા | આહારકે-ખલ, મુજા તૈજસ-ખલ, મુજા કાર્મણ-ખર્જ, મુજ | તૈજસ-મહ, મુક્ત | કાર્મણ- અર્જ, સુ                       | Ħ |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|---|
| ૧. નાર્ક                       | ×           | અસં૦ અનંત                             | × shin                                         | અસં અનંત       | असं० अनंत                              | Ę |
| ર–૧૧. અસુર યાવત્ }<br>સ્તનિત } | ×           | 2                                     | :<br>×                                         |                | 2                                      |   |
| ૧૨. પૃથ્લીકાય                  | " olèhe     | *<br>×                                | *<br>×                                         |                | :                                      |   |
| ૧૩. અપ્કાય                     |             | ;<br>×                                | ×                                              |                |                                        |   |
| ૧૪, તેમઃકાય                    |             | ×                                     | *<br>×                                         |                | : :                                    |   |
| ૧૫. વાયુકાય                    |             | »                                     | ×                                              |                |                                        |   |
| ૧૬. વનગ્યતિકાય                 | :           | ±<br>×                                | *<br>×                                         | અનંત "         | अनंद                                   |   |
| ૧૭. દ્રીન્દ્રિય                |             | ×                                     | ×                                              | " o Fehre      | ************************************** |   |
| ૧૮. ત્રીન્દ્રિય                | "           | ÷<br>×                                | *<br>×                                         |                |                                        |   |
| ૧૯. ચતુરીન્દ્રિય               |             | ;<br>×                                | ×                                              |                |                                        |   |
| ૨૦. પર્ચેદ્રિય તિર્ધેચ         |             | , ৽৸                                  | ×                                              |                |                                        |   |
| ર૧. મતુષ્ય                     | સ૰ અથવા "   | : or                                  | <b>ાથી માં</b> ડી "                            | સું અથવા ,,    | Ho 2441                                |   |
|                                | <b>अ</b> स० | ď                                     | સહસ્ત્રપૃથકત                                   | असंब           | ू<br>इस्                               |   |
| ૨૨. વાણવ્યંતર                  | ×           | " ંમ્પેન                              | :<br>×                                         | , oleje        | : અસંબ                                 |   |
| ર ૩. જ્યોતિષ્ક                 | ×           | e e                                   | *<br>×                                         |                | : :                                    |   |
| ર૪. વૈમાનિક                    | ×           | 2 2                                   | ×                                              |                |                                        |   |

## તેરમું 'પરિણામ' પદ : પરિણામવિચાર

ભારતીય દર્શનોમાં સાંખ્ય આદિ પરિભ્રામવાદી છે, જ્યારે ત્યાય આદિ પરિભ્રામવાદી નથી, ધર્મ અને ધર્માની અર્લત જેદ માતનારે પરિભ્રામવાદની ત્યાય કર્યો અને ધર્મને મર્મીની અભેદ મનાનારે પરિભ્રામવાદની સ્વીકાર કર્યો છે. આંગે જ કારણે ભારતીય દર્શનોમાં ત્રણ પ્રકારની નિયનનાનો વિચાર દાખલ થયો છે. સાખ્ય, જૈન અને વેદાન્તીઓમાંથી રામાનુજ જેવાઓએ પરિભ્રામિતિનતા સ્વીકારી; તેમાં પણ ક્રાંમ્બોએ માત્ર પ્રકૃતિમાં પરિભ્રામિતિલતા સ્વીકારી, અને આ પ્રકારની વાર્ય પુરુષાના ત્રી ફુટ્યનિતના માની! અને એ જ કુટ્યનિતના નૈયાદિકાર્ટીએ પ્લય પ્રકારની નિય વસ્તુમાં માની અને પરિભ્રામિતિયતાનો ત્યાગ કર્યો; કારણ કે તેમને મતે ધર્મ અને ધર્મીનો અત્યંત હેદ હતી. બૌહીએ કાબ્રિક્યાદ માન્યા હતાં પુનર્જન્મ તો માન્યો છે. તેથી તેમને મતે તિયતાનો વર્તાઓ કર્યો તેમને મત્ર માત્ર નિયતાનો કર્યો કર્યા કર્યો કર્યા કર્યો કર્યા કર્યો કર્યો કર્યો કર્યા કર્યો કર્યા કર્યો કર્યા કર્યા કર્યો કર્યો કર્યો કર્યો કર્યો કર્યો કર્યો કર્યો કર્યા કર્યા કર્યો કર્યા કર્યા કર્યો કર્યા કર્યો કર્યા કર્યા કર્યા કર્યો કર્યા કર્યો કર્યા ક

પ્રસ્તુતમાં જૈન મતે છવ અને અછવ બન્ને પ્રકારના પદાર્થોના પરિણામોર ગણાવ્યા છે. તેથી સાંખ્ય આદિ સંમત પુરુષકૃડરથવાદ જૈનોને અમાન્ય છે તે સૂચિત થાય છે (૯૨૫). પ્રથમ જીવના પરિણામોના બેલ્પ્રબેદી ગણાવ્યા છે (૯૨૬–૯૩૭) અને પછી નારકાદિ ચોલીશ દંડકોમાં તે પરિણામોનો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે (૯૩૮-૯૪૬), અને અંતે અજીવના પરિણામોના બેદ-પ્રબેદોની ગણતરી આપી છે (૯૪૭–૯૫૭). આ ઉપરથી એક ધ્યાન દેવા જેવી વાત એ કલિત થાય છે કે અજુવ-પરિશામોમાં માત્ર પ્રદેગલના પરિશામોની ગણના છે: ધર્માસ્તિકાયાદિ અકપી દ્રવ્યોના પરિશામો ગળાવ્યા નથી. તે સચવે છે કે એક કાળ એવો હતો જ્યારે ધર્માસ્તિકાયાદિ અંકપી અજવ દ્રવ્યોમાં પરિણામો મનાતા નહિ હોય. ભગવતી શ. ૨, ઉ. ૧૦માં અને સ્થાનાંગ (સ૦ ૪૪૧) માં धर्भारितशयादिना पर्धानमां "कालओ न कयाइ नासी, न कयाइ न भवति, न कयाइ ण भविस्पद्य सि. भविं भवति भविस्सति य धवे णितिए सासते अन्खए अन्बए अन्बर्धते णिन्ने । भावतो अनने आगंधे अरसे अफासे " ઇત્યાદિ ઉદલેખ છે તે પણ સિદ્ધ કરે છે કે તેમના પરિણામો વિષેની માન્યતા પ્રાચીન નથી. પરંતુ એ માન્યતા પછીના કાળે ક્યારેક શરૂ થઈ. જ્યારે વસ્તનું લક્ષણ ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રીવ્ય એ ત્રિપદા વડે કરવામાં આવ્ય. અને પરિણામ સ્વરૂપે આપણે તત્ત્વાર્થસંત્રમાં જોઈએ છીએ કે તેમાં ઉત્પાદ-વ્યય-ર્કોવ્ય—એ સતની વ્યાખ્યા કરવામાં આવી (૫. ૨૯) એટલ જ નહિ પણ નિત્યની વ્યાખ્યા પણ તેને જ અનુસરીને કરવામાં આવી કે 'तद्भावान्ययं नित्यम (૫, ૩૦), આ લક્ષણ ઉપર પાતજલ યોગસત્રની પરપરાની છાપ ૨૫૦ છે. પાતજલના વ્યાસ-ભાગ્યમા निस्तनी व्याप्त्या **छे---' य**स्मिन परिणम्यमाने तत्त्वं न विहत्यते तन्नित्यम '-योगभाष्य. ४-३३, तत्त्वार्थसत्रमां परिणामनी व्यापन्या छे-तद्धावः परिणामः १-५, ४१,

ભગવતી અને સ્થાનાંગમાં ધર્મારિતકાષાદિ ભાવો = પરિણામોના વિચારપ્રસગે એટલું કહ્યું હતું કે તેમા રૂપ, રસ આદિ નથી, પણ શું છે તે બાળત મોન છે. સ્થાનાંગસત્ર, ૪૪૧; ભગવતી, ૨–૧૦, સ૦ ૧૧૮.

પ્રસ્તુત પ્રતાપનામાં અજીવના દશ પરિણામોમા એક 'અગુરૂલઘુ' પરિણામ પણ છે

 <sup>&</sup>quot;इयी चेय नित्यता कृटस्थनित्यता परिणामिनित्यता च । तत्र कृटस्थनित्यता पुरुषस्य । परिणामिनित्यता ग्रणानाम ।" पति ० भाष्य, ४, ३१.

સગવ1!માં પણ પત્નવણાની જેમ જ પરિણામો સમછ ક્ષેત્રાનું કહું છે- परिणामपदं निरवसेसं माणियन्वं —૧૪, ૪, સ. ૫૧૪.

(૯૪૭), પરંતુ તે વિષે સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે તે 'દ્ગામારે' (૯૪૬) છે. એટલે તેના વિશેષ પરિષ્ણામોનો સંભવ ઘટે નહિ. ભગવતીમાં ગુરૂલઘુનો વિચાર અનેક ઠેકાણે છે. તે સમગ્ર ચર્ચાથી એક બાબત એ ફલિત થાય છે કે સહમ પુદ્દગલપરમાણુ અને અરપી દ્રવ્યોને 'અગુરુલઘુ' કલા છે. એટલે એ પ્રમાણે જીવ, ધર્મ, અધર્મ, આકાશ અને કાલ એ 'અગુરુલઘુ ' સિદ્ધ થાય છે. અપદી એ ધ્યાનમાં લેવાનું છે કે સાપેક્ષ ગર અને લઘને તો 'ગ્રુરેલઘુ' નામ આપ્યુ જ છે, એટલે 'અગુરુલઘુ' શબ્દથી તેનો નિષધ જ સમજી શકાય. એટલે કે જે દ્રવ્યો 'અગુરલઘુ' તરીકે ઓળ ખાવ્યાં તેમા ગુરૂ કે લઘુ એ બમાથી એક્ય કે સાપેક્ષ 'શુરૂલઘુ'એ ભાવો નથી એમ જ સમજાય. ગુરુ-લઘુની ચતુર્ભગીમાં એ ચોઘો ભંગ છે. તેથી પણ એ નિષેધ જ સચવે છે. આમ એ ધર્મથી કોઈ વિધિરૂપ ધર્મ કે ભાવ સચવાતો નથી, એમ ભગવતીની મુરુલધૂની ચર્ચા (૧. ૯. સું ૭૩) થી સમજાય છે, પરંતુ ભગવતીમાં જ સંદંદના અધિકારમાં પાણું લોકના અનત અગુરૂલઘુ પર્યાયો હોવાનું જણાવ્યુ છે, એટલું જ નહિ પણ જવ, સિહિ અને સિદ્ધના (૨.૧. સું ૯૧) અનેત અગુરૂલઘુ પર્યાયો કહ્યા છે. આમ શત્યમાંથી સર્જનની પ્રક્રિયા દેખાય છે અને તેથી ભગવતીમાં જદા જદા વિચારના સ્તરો હોવાનું જણાય છે. અને એથી એટલું કહી શકાય કે બધી વસ્તુના પર્યાયો-પરિણામો હોવા જોઈ એ; એ નવા વિચારના પરિણામ-સ્વરૂપે ધર્મારિતકાયાદિમાં પણ તે ઘટાવવાનો આ પ્રયાસ છે. આ વિચારવિકાસની એ પણ એક ભૂમિકા છે, જે તત્ત્વાર્થ સુત્રમાં જોવા મળે છે. જ્યાં પરિણામોના અનાદિ અને આદિ એવા બેદ કરીને (૫. ૪૨) અરૂપીમાં અનાદિ પરિણામો હોવાનું ભાષ્યમાં જણાવ્યું છે (૫. ૪૨). આ સત્રની માન્યતા અને વ્યાખ્યામાં જે મતબેદો થયા તેનું પણ એ જ કારણ છે કે આ વિચાર નવો હતો ચ્યને તેએ સ્થિરભામિકા પ્રાપ્ત કરીન હતી.

ગ્રુરુ, લધુ, ગ્રુરુલધુ અને અગ્રુરુલધુ વિષેતી વિગેષ તાર્કિક વિચારણા માટે આચાર્ય જિનભદ્રનૃ વિશેષાવસ્પકભાષ્ય (ગા૦ ૬૫૪–૬૬૩) જેવુ જેઈ એ

```
પરિશામોનુ ગણન આ પ્રમાણે છે:---
છવતા પરિણામો (૯૨૬–૯૩૭)
                                              અજીવ પરિહ્યામો (૯૪૭–૯૫૬)
 ૧. ગતિ
            (નરકાદિ ૪)
                                     ૧. અંધત
                                                  (रिन<sup>ु</sup>ध-३-क्ष)
 ર. ઇન્દ્રિય (શ્રોત્રાદિપ)
                                     ર. ગતિ
                                                  (સ્પૃશદ-અસ્પૃશદ અથવા દોર્ઘ-
                                                   હસ્વ)
૩. કપાચ (ક્રોધાદિ ૪)
                                     3. સંસ્થાન (પરિમંડલાદિ પ)
૪. લેશ્યા (કૃષ્ણાદિ ૬)
                                     ૪. ભેદ
                                                 (ખંડ આદિ ૫)
પ. ચોમ (મન આદિક ૩)
                                    પ. વર્છા
                                                 (કચ્ચ આદિ ૫)

 ઉપયોગ (સાકાર-અનાકાર)

                                     ૬. ગંધ
                                                 (સુરબિ–દુરબિ)
            (આભિનિબોધિક આદિ ૫)
                                    ૭. રસા
                                                 (તિક્ત આદિ ૫)

 દર્શન (સમ્યગુઆદિ ૩)

                                    ૮. સ્પર્શ
                                                  (કકપ્પડ આદિ ()
૯. ચારિત્ર (સામાયિકાદિપ)
                                    ૯. અગુરુલઘુ (એક)
૧૦. વેદ
                                                  (સબ્લિ-દબ્લિ)
           (સ્ત્રી આદિ ૩)
                                   ૧૦. શાહ્ય
```

અજીવપરિણામોના બધનપરિણામ પ્રસંગે જે ગાયા નં. ૨૦૦ છે તે જ ગાયા પટ્પંતાગમમાં પણ ઉપક્ષબ્ધ થાય છે. તેમાં પાઠાતર છે. (પુસ્તક ૧૪, સત્ર, ૩૬, ૪૦ ૩૩) અજીવગતિષરિશ્વામના જે બે પ્રકાર છે તે આ છે—રપ્શદ્વગતિષરિશ્વામ અને અરપ્શદ્વ-પરિવૃશ્વામ (૯૪૯). જૈન માન્યતા પ્રમાણે આકાશપ્રદેશ તો સર્વત્ર વિશ્વમાન છે જ, પરંતુ પ્રસ્તુતમાં તે પ્રદેશને રપશે કરીને અને તે વિના—એમ બે પ્રકારની ગતિ છે એવો અર્થ નથી સમજવાનો એમ આચાર્ય મલયગિરિનો અભિપ્રાય છે. પશુ અન્ય મત પ્રમાણે તેથી ઊલતું છે. તેને વિષે મલયગિરિ કહે છે કે આ કેમ સભવે તે અમને સમજનતું નથી—અન્યે દુ ब्याचक्कत સ્વગ્રદ્ધतिशामो नाम वेम प्रयत्निशेषात् श्रेयपदेशान् स्વग्रद्धतिशामो नाम वेम प्रयत्नितिशामो वेम क्षेत्रपदिशानस्वश्चने मच्छति—तक बुष्यामहे, नमकः सर्वव्यापित्या द्यारेषस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यान्यति तिस्वरम्यति । बहुश्वेतस्वी वा तिसावनीयस्त' प्र• टीका, वन २८९ अ।

| 63C-68\$   |
|------------|
| પશ્છિમા    |
| છવદંડકોમાં |

| ئو          | ٠ ماري                                         | ۴. علام<br>مواد | ૧. ગાંત ૨. ઇન્દ્રિય ૩. ક્ષાય<br>તરક પંચેત્રિય કોધ,<br>માયા,<br>લાભ | 3. ક્ષાય<br>કૃષ્ટિ,<br>માલ,<br>માયા,<br>લાભ | ૪. લેશ્યા<br>કૃષ્ણ, તીલ, કાર્યાત | <b>ષ. યોગ</b><br>મત,વચત,કાય | ક. ઉપયોગ<br>ત { સાકાર-<br>અનાકાર | <b>હ. ગ્રાન</b><br>સ્થાલિં, શ્રુત , અવધિ,<br>સાતેષ્યતાન,<br>શ્રુતઅજ્ઞાન, વિભંગ | . દર્શન<br>વિષ્યા<br>સમ્યા<br>સમ્યાગિયા | <b>૯. ચારિત્ર</b><br>અચારિત્રી              | 16. 38.<br>18. 38.                        |
|-------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ÷           | ૨-૧૧. ભવનવાસી દેવ                              | , E.            | 2                                                                  | £                                           | કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત, તેજ           |                             | 2                                | r                                                                              | =                                       | :                                           | 324. B                                    |
| చి చి సి    | ૧૨. યૃથ્વીકાય<br>૧૩. અપ્કાલ<br>૧૪. વનસ્પતિકાય∫ |                 | એકેન્દ્રિય                                                         | 2                                           | i.                               | মূ                          | =                                | भतिक्यतात }<br>श्रुतक्षतात }                                                   | મિશ્યા                                  |                                             | 1. J. |
| 2 2         | 1પ. તૈજસ્કાય                                   |                 | r                                                                  |                                             | કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત                | 2                           | *                                | £                                                                              | \$                                      | 2                                           |                                           |
| Ę           | ૧૭. દ્રોન્દિય                                  |                 | द्रीन्द्रिय                                                        | ī                                           | e<br>R                           | કાય, વચન                    | 2                                | आसि॰, श्रुत,<br>भतिकात,<br>श्रुतकात                                            | સમ્પર્ફ, મિથા                           |                                             |                                           |
| 7.          | ૧૮. ત્રીન્દ્રિય                                | =               |                                                                    | 2                                           | ;                                |                             | 2                                | (4, 11, 12)                                                                    | 5                                       | =                                           |                                           |
| ્રાં<br>સ્થ | न्तुर्गाञ्च<br>नतुर्गाञ्च                      | î               | નવારાન્દ્રવ                                                        |                                             |                                  | "                           | •                                |                                                                                | a                                       | ť                                           | 2                                         |
| ÷           | ૨૦. પંચેન્દ્રિય-<br>તિર્મય                     | 2               | મુંગુ <sub>દિ</sub> મ                                              | 2,                                          | ৰ্                               | ત્રશુયોગ                    | *                                | આલિલ, શુંલ, અલ્)<br>મતિઅલ્, શુત્રઅલ્,<br>વિભંગ                                 | સમ્પક્ષ, મિથા,<br>સમ્પગ્રમિથ્યા         | મચારિત્રી,<br>ચારિત્રા-<br>ચારિત્રા-        | <b>Z</b>                                  |
| ≈           | રા. મનુષ્ય                                     | म्<br>स्        | ,,                                                                 |                                             | છ, અવેશ્ય                        | ત્રણ, અયોગ                  |                                  | પાંચ ગાન<br>ત્રણ અનાન                                                          | 2 2                                     | / ચારિત્રી. અચારિત્રી<br>- ચારિત્રાચારિત્રી | સ્થારિત્રી,<br>રેત્રી                     |
| ≾           | રર. વાષ્યુવ્યંતર                               | ್ಷ              | भागाच्य<br>भूभीत्य                                                 | મારકમાયા)<br>ચારકમાય                        | કૃષ્ણ, નીલ, કાર્યાત, તેલ્ટ       | ત્રણયોગ                     | :                                | आसि० श्रुत० अपधि ।<br>भतिभद्यान,<br>शतभानान विकास                              |                                         | અચારિત્રી, પુરુષ, <b>સ્ત્રી</b>             | . ¥.                                      |
| <u></u>     | રક. જ્યોતિષ્ક<br>જ કૈયાનિક                     | 2               | z                                                                  | 2                                           | 1 €,<br>1,                       |                             | 2                                | ત્રાન્યગામ, વિલ્લા)                                                            |                                         | ŗ                                           |                                           |
| ;           | 21.11.12                                       | 2               | 7                                                                  | •                                           | ાજ, <b>૧મ, શુસ્લ</b>             |                             | £                                | r                                                                              | , ,,                                    | 2                                           | *                                         |

### ...[ఆల]...

# ચૌદમું 'કષાય' પદ : કષાયનિરૂપણ

આ પકમાં ફ્રીય, માન, સાયા અને લીલા એ ચારે કાયાંયો (૯૫૮) જીવોના ચોલીશે દાકોમાં સભ્યે છે (૯૫૯) એન જ્યાલીને ક્યાયની આત્માના, પરમાં, ઉત્તરમાં ડેતિશ અને અપ્રતિશ ચોલીશે દંકના સકશ જીવોની અપેલાએ દર્શાવી છે (૯૧૦). ચામા ફ્રાંપના લાભન-અભાભનની અપેલાએ પ્રતિહા-અપ્રતિહા રાજ્કનો પ્રયોગ છે. ઘણીવાર એવુ બને છે કે અકારણ કપાય થાય છે ત્યારે કપાયનું પાત્ર કોઈ હોતુ નથી. તે અપ્રતિશિત કપાય છે, એમ ટીકાકારે આ બાબતમાં સ્પ્રયોક્શ કર્યો છે.

ક્ષેત્ર, વસ્તુ, શરીર અને ઉપધિને લર્ધને ક્યાયની ઉત્પત્તિ સકલ સસારી જીવોના ચોવીશ દંડકામાં છે (૯૬૧).

કપાયોના ઉત્તરબેદોમાં અનેતાનુખધી, અપ્રત્યાપ્યાન, પ્રત્યાપ્યાન અને સંજવલન એવા ઉત્તરોત્તર મદ, મદતર કપાયો છે (૯૧૨). વળી, તેના અભોગનિવિર્તિત, અનાભોગનિવિર્તિ, ઉપશાંત અને અનુપશાંત-એવા પશું એદો છે (૯૧૩). તેમાં કારણ ઉપરિચત થયે, તેને સુમછ્યે કપાય કરવો તે આભોગનિવિર્તિત છે. અને વગર સમન્ે કપાય કરવો તે અનાભોગનિવિર્તિત છે. કપાયની ઉદ્દય ન થાય ત્યાં સુધી ને ઉપશાંત કહેવાય અને ઉદ્યાવસ્થાને તે અનપસાંત કહેવાય છે.

જૈન આગમમાં આત્માના દોષોનું વર્ણન અનેક રીતે કરવામાં આવ્યું છે. અને તે દોષોનો પત્ર પત્ર જૂદી જુદી રીતે કરવામાં આવે છે. તેમાનો એક સબ્રહ્મપ્રકાર રાગદેપ-મોદ એ છે, પરંતુ કર્નસિકાન્યમાં હક્ત ચાર કરાયાને અને મોદને આધાર જ વિચરણા થઈ છે, તેથી તે સંબ્રહ્મપ્રકાર જૈત્સમાન દેવાળનુંનું અનિમ રૂપ લીમ એમ જણાય છે. ર

આ પૂર્વેના પદમા આત્માના વિવિધ પરિબામો દર્શાવ્યા છે, તેમાનો જ કપાય એ પણ એક પરિણામ છે તેની નોધ લેવી જોઈએ (૯૨૬).

આ કાષાયો જ મુખ્યકર્ષે કર્મભંધનું કારણ છે, તેથી પ્રત્યુતમાં જણાવવામાં આવ્યુ છે કે ગ્રેણ કાળમાં આંધ્ર કર્મમુકૃતિના ચયનના સ્થાની–પ્રકારો ચોધીશે દરકાના છવામાં ચારે કૃષાયો જ છે. માત્ર ચનન જ નાર્ક પણ ઉપચયન, બંધ, ઉદીરણા, વેદના અને નિર્દરાના પણ ચારેય કૃષાયો જ રથાનો છે (૯૬૪–૯૭૧).

કપાયપ્રકરણને અંતે વિષયનિદર્શક સંગ્રદણીગાથા આપવામાં આવી છે.

# પદરમું 'ઇન્દ્રિય' પદ : ઇન્દ્રિયનિરૂપણ

જીવના પરિભાગોમાં ઇન્દ્રિયપરિણામનો પણ નિર્દેશ છે. ગણનામાં ક્રયાય પૃર્વે ઇન્દ્રિય-પરિણામાની નિર્દેશ છે (૯૨૬), પરંતુ નિરૂપણમાં પ્રથમ ક્યાયને ચોદગા પદમા સ્થાન આપ્યુ અને કિત્યને તે પછી પંદરમાં પદમાં. આથી સિંહ થાય છે કે આર્ય સ્થામાઓર્ય જેદાં જુદાં પ્રસ્તરણો, જે પરંપરાપ્રાપ્ત હતા, તેનું પોતાની રીતે સકક્ષત-સપાદન કર્યું છે. આ જ ળાળનાના સમર્ચનમાં લેસ્યા (પદ ૧૭), સમ્પક્ષત્વ (પદ ૧૯), ઉપયોગ (પદ ૨૯), ઓહી-અવધિતાન (પદ ૩૩), એ પરિણામો

૧ ગાણધારવાદ, પ્રસ્તાવના, ૫૦ ૧ • ૦.

ર. પ્રેયસ અને ક્રેય તથા ચાર કવાચોના વિસ્તૃત વર્ણન માટે 'કસાચપાહુડ' તેની શકાઓ સાથે જેવું

હતાં ક્રમે એક્સાથે તેમનું નિક્ષ્યણ નથી એ પણ ખાનમા રાખવા જેવું છે. ૨૯મા ઉપયોગ પદમાં ખરી રીતે અવધિતાન પણ છે જ. પરંતુ અવધિતાનને જુદા પદરૂપે લેવામાં આત્યું છે તે સૂચિત કરે છે કે અવધિતાન વિપેની જુદો રવતંત્ર વિચારણા ચાલી આવતી હશે, તેથી તેને સ્વતંત્ર પદમાં સંગ્રહીત કરવાનું સ્થામાર્ચો હૈચિત માન્યું છે.

અહી ઇન્ડિયો વિનેવી વિચારણાં મેં હૃદેશોમાં કરવામાં આવી છે. તેમાં પ્રથમ હૃદેશમાં પ્રત્ દારો અને ભીજા હૃદેશમાં ૧૨ દ્વારો છે. પ્રથમ હૃદેશના પ્રારંજમાં જ તેનાં ૨૪ દારોનો નિર્દેશ કરી દેવામાં આવ્યો છે (૯૦૦) સીપ્રયમ ઇન્ડિયો પાંચ છે (૯૦૦), એમ જણાવી તે ચોલીશે વિષ્યોની ચર્ચા કમે કરી કરવામાં આવી છે. તેમાં પ્રથમ છ દારની એરકો જ સંક્ષણ—સંસ્થાનથી માંડીને અલ્પબહુત્વ સુધી ચર્ચા સમાપત કરીને તે છ્યે દારોનો વિચાર ૧૪ દંદકોમાં કરવામાં આવ્યો છે (૯૮૩—૯૮૦), અને પછી સાતમા દાર પુર્ટ (૧૪૭) થી માંડીને વિષય નામના નવ્યા દારનું વિવસ્ણ કરવામાં આવ્યું છે (૯૯૦—૯૯૨), આ દારોમાં દંદમવિચાર નથી, તે દારોનો વિષય એવો છે, જેમા ૨૪ દંદકને લગતી વિચાર અશક્ય જ છે એમ તો ન દહેવાય પણ એ બાળતોની પરંપરા કાંઇ વિચર નહિ થઈ ત્યે તેથે તે સર્ચા કરવામાં નથી એમ લાગે છે.

યક ૯૯૩ માં પ્રારાણાનિક સમુદ્ધાના વખતે જે કર્મપુદ્દગલોની નિર્જરા થયા છે, એટલે જે પ્રમાણુઓએ પોતાના કર્મસ્પ પરિણામની ત્યાગ કર્યો હોય છે, તે પરમાણુઓ કારન હોય છે, એવું વિધાત કરાતમાં આવ્યું છે. અને એવું પણ વિધાન છે કે તેવા પરમાણુ સમગ્ર લોગો હોય છે. વળી, સરુ ૯૯૪ માં એવું પણ વિધાન છે કે છલસ્ય છત્વો એ સદ્દમ પરમાણુઓને નાશીન્દ્રીખી શક્તા નથી. કેટલાક દેવો પણ એવા છે, જે તે સદમ પુદ્દગલોને નાયીન્દ્રીખી શકતા નથી, તો સામાન્ય મનુખતી તો વાન જ યું કરતી?

તે પછી જીવના ૨૪ દંડકોની ચર્ચામાં જણાવ્યું છે કે કેટલાક જીવો તે સદ્રમ પરમાણુઓને જાણી-દેખીને આહારમાં લે છે અને કેટલાક જાણ્યા-દેખ્યા વગર (સ૦ ૯૯૫–૯૯૮).

સર ૯૯૯ માં આદર્શ-દર્પણ, અસિ આદિ ચક્ચિદ ત દાર્યોમાં જે પ્રતિભિળ પં. છે તેને જેનાર શું જુએ છે તે સ્થાપ્રસંગે આદર્શ આદિને અને પોતાને જેતો નથી પશુ માત્ર પ્રતિભિયને જુએ છે એમ જ્યાન્યું છે. પ્રત્તુતમાં પ્રતિભિય માટે પ્રતિભાગ (વિસ્તાના) એ શખ્દનો પ્રયોગ છે. આ સત્ત્વના પાદમાં આદરીને જુવે કે નહિ, તે બાબતમા પાદાંતર છે. આચાર્ય મલયમિરિને મતે આદરીને પશુ જુવે એપી પાદ છે, પણ અન્ય બધી પ્રતોમાં અને જુતા છુજરાતી હળામાં તથી વિચુદ પા છે. આતું સમાધાત એ હોઈ શદે ક માત્ર દય વિષ્યત્યી અપ્યોગ આવ્યા બલાગીરિએ આપ્યા કરી અને આદર્શ પણ દ્વાર છે એમ માન્યું. પરંતુ દશ્ય ગમે તે હોય, પણ જે વિષયનો ઉપયોગ અથવા તો વિકલ્પ આત્માને થાય તેને જ દયય માત્રીએ તો પ્રતિભિળ જેતી વખતે આપણને ભાન દેખો કે વિકલ્પ તો આદર્શન તાત્રિભ્ય વિષયક હતે થઈ શેન છો આવી આદર્શને જેતી નથી એમ કહેવું હોય તો ઉપયોગ—ભાનતી દર્શિએ એમ પણ કહી રાકાય.

પ્રતિર્ભિય વિષેતી રીચક ચર્ચા નિર્દાશભાષ્યમાં ગા∘ ૪૩૧૮થી છે. અને રયાદ્રાદરત્તાદરમાં તો તે સમગ્ર ચર્ચા વિસ્તારથી છે, ૪૦ ૮૫૮થી. તત્ત્વાર્થસત્રની સિંહસનીય ટીકામાં પણ પ્રતિબિયની રોચક ચર્ચા છે, ૫. ૨૪, ૪૦ ૬૬૪.

કંભલસાટક (કામળી) ને ગાઢ વચુવામાં આવે કે પાંખી વચુવામાં આવે, પણ તે સરખા પ્રદેશોને જ રપર્શે છે, આ વાત ઇન્દ્રિયના પ્રકરહામાં રપરાંશાગ્યને કારણે મુકવામાં આવી હોય તેમ જચાપ છે (૧૦૦૦). યૂણા-રતંભ ઊભો હોય કે આડે પદ્મો હોય પણ તે સરખી જ જગ્યા રોકે છે, એ હુડાકતનો નિર્દેશ પણ ઇદિયવિષયને લક્ષીને જ હશે (૧૦૦૧).

આ જ પ્રમાણું આગાસચિત્રાલ = લોક વગેર ભોગોલિક પદાર્થો વિષે ધર્માંદિતાકાયાદિના સ્પર્શનો વિચાર પણ કરવામાં આવ્યો છે (૧૦૦૨-૫), તેમાં આચાર્ય પ્રમાણી માત્રાલિયા (૧૦૦૩) એ વોક (૧૦૦૪) એ બગે દારેનો વિષય એક જ છે, બાત્ર રાળ્ટી જુદા છે. પરંતુ જો તેમ હોય તો બે દ્વારો જુદાં કેમ રાખ્યાં એ પ્રશ્ન થાય છે. આચાર્ય બલ્યબિરિનો મત, બગે દ્વારોમાં રપર્શ વિષેતું નિર્મણું એક્સરખું જ ગણવામાં આવ્યું છે તેથી બધાયો હશે, પરંતુ મૂળકારને પણ માત્ર રાળ્દબેદ જ અભિપ્રેત હશે કે નહિ તે પ્રશ્નો હત્તર આપી મળતો નથી.

પ્રસ્તુત પંદરમા પદના બીજા ઉદેશમાં બાર દ્વારો છે, તેમનો નિર્દેશ પ્રારંભમાં જ છે (૧૦૦૬).

ઇન્ડિયોનો ઉપરાય ર૪ દાંકોમાં વર્ણવાના ઉદ્દેશ એને જેટલી ઇન્ડિયો હોય તે છવ તંદલી ઇન્ડિયોના નિર્માણ માટે પૂરગલોનું ગ્રહણ કરે છે (૧૦૦૫–૧૦૦) તેમ જણાવીને જ પ્રમાણે ઉપચયન થયા પછી તે ઇન્ડિયોનું તે તે છવિ નિર્માણ કરે છે તે જણાવ્યું છે (૧૦૦૯) અને નેવા નિર્માણના બધા જ છરોને અસખ્યાત સમય જેટલા અંતર્યુંદ્ધતેની કાળ લાગે છે (૧૦૦). ૨૪ દાંઘરોમાં ઇન્ડિયલબ્પિનો નિર્દેશ કરીને (૧૦૧) તે તે ઇન્ડિયોનો ઉપયોગકાળ ૨૪ દંકડના છરોમાં હોય છે તે જણાવ્યું છે (૧૦૧૨). ઇન્ડિયોના ઉપયોગકાળનું અલ્યળદ્ભુત્વ નીચે પ્રમાણ છે (૧૦૧૩):—

| ૧. ચક્ષુનો         | ઉપયોગકાળ | જ ધન્ય | છે |    |      | થોડો છે   |
|--------------------|----------|--------|----|----|------|-----------|
| ર. શ્રોત્રનો       | ,        | ,,     |    | તે | તેથી | વિશેપાધિક |
| ૩. ઘાણેન્દ્રિયનો   | ,,       | , .    |    | ,, | ,,   | ,,        |
| ૪. જિલ્વેન્દ્રિયનો | ٠,       | ,,     |    | ,, | ,,   | ,,        |
| પ સ્પર્શેન્દ્રિયનો |          |        |    |    |      |           |

આ જ ક્રમ ઉત્તરોનર ઉર્ફુષ્ટમાં પણ સમજી લેવાનો છે. અને પરસ્પરમાં જયન્ય-ઉર્ફુષ્ટ વિષે પણ એમ સમજવાનું છે 'કે રમર્સેન્પ્રિયના ઉપયોગનો જે જયન્ય કાળ છે તેથી વિશેષાધિક ચક્ષુનો ઉર્ફુષ્ટ ઉપયોગકાળ છે. પછી ક્રમે તેથી વિશેષાધિક ઉર્ફુષ્ટ કાળ શ્રોત્ર, શાસ્ત્ર, જિલ્લા અને સ્પ્રોન્પ્રિયનો છે.

2 ૪ દંદોના છવોમાં ઇન્દિયો વંડ ઓગાહણા (અવગ્રહણ) = પરિચ્છેદ, અવાય, ઇદા, હગ્ગદ (અવગ્રહ)—અર્થ અને વર્ગજન પંત્ર પ્રારો—વંડ એના નિર્યાણ છે (૧૦૧૪–૧૦૨૩). આમાં પ્યાન દેવા જેવું એ છે કે જે દારો પ્રારંભમાં (૧૦૬) નિર્દિષ્ઠ છે તેમા ઇદા પછી વ્હેજનાવગ્રહનો નિર્દેશ છે. પણ નિર્યાણમાં (૧૦૬૭) અવગ્રહના એ પ્રકારો જણાવી પછી બન્નેનું નિર્યાણ છે. વળા, તાનનો જે કમ તત્વાર્થસ્થ, નંદી આદિમાં વ્યક્તિ થઇ ગયો છે, તે કમ્મા પ્લાન નિર્યાણ છે. વળા, તાનનો જે કમ તત્વાર્થસ્થ, નંદી આદિમાં વ્યક્તિ થઇ ગયો છે, તે કમ્મા પ્લાન

૧. '' પૂર્વેમાનાગ્રાચિયમભ્યાએન એક્ત: પૃષ્ઠોડ્યુના એક્તરાપ્યનેલ તે પિશ્કિયુદ્ધાર ''—પ્રજ્ઞાપના ઢોક્તા, વજ ફેલ્ડ અ. સમગ્ર આકાશમાં લોક્તાર સાલ થોડો હોવાથી તે થીગડા જેને છે એવા અભ્રિપ્યામથી લોક માટે આકાશિત્યુભ શબ્દનો પ્રયોગ છે એમ આક્ષાર્થ મથશીવિએ સ્પય્ટીક્સ્સ કંઇ છે, એજન, પત્ર 30% છે.

છે, ચક્ષુની નથી (૧૦૧૮) અને અર્થાવપ્રક તો છ પ્રકારનો છે, જેમાં પાંચ ઇન્ડિયો ઉપરાંત, નીઇન્ડિય- મન પણ સમાવિષ્ટ છે (૧૦૧૯). પરંતુ અવબ્રહ્ય (૧૦૧૪), ઇંદા (૧૦૧૧) અને અવાય (૧૦૧૫)ના માર દિવસીના પાંચ કે દે પાંચ પ્રકારોનું જ કરન છે. સારાંશ કે અવબ્રહ્ય, અવાય અને ઇદ્ધાને માત્ર ઇન્ડિયોનાં મણાવ્યાં, અનિન્ડિયનાં નહિ: પરંતુ ઉગ્યક (અવબ્રહ્ય) માં ઇન્ડિયમન્મિન્ડિય બન્નેનો લક્ષ્મો લીધા છે. આ ઉપરથી શું એમ સમજનું કે ઇદ્ધા, અવાય અને ઇન્ડિયમન્મિન્ડિય બન્નેનો ઉપયોગ અભિપ્રેત નથી 'પ્રકાન કોઇના અને અવબ્રહ્યાં કર્યું છે, દર્શન અને પ્રકાન કર્યા અને ઉપરાંત કર્યું છે. એન લગ્નો કર્યા નહિંદુ નથી એ પણ આનમાં લેવા જેવું છે. શું એમ બને કે ૧૦૧૪ માત્ર માં સંગમાં ઓગાહણા—અવબ્રહ્યણની જે વાત છે વધી શરા કર્યા અભિપ્રેત હોય 'કાર્યું ક ઓગાલાનું અને ઉપરાંત છે વધી શરા ત્યાં આગાહના અવને હત્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા હતા કર્યા છે. અને ઉગ્લાલના બંજનાવગ્રહ, અર્થાવગ્રહ એવા જે બેદો પણા તેથી તે તો અવગ્રહ્યા હતા છે, અને ઉગ્લાલના બંજનાવગ્રહ, અર્થાવગ્રહ એવા જે બેદો પણા તેથી તે તો અવગ્રહ હતા હતા છે, અને ઉગ્લાલના બંજનાવગ્રહ, અર્થાવગ્રહ એવા જે બેદો પણા તેથી તે તો અવગ્રહ હતા હતા છે, અને અપ્રાંત્ર પ્રક્રા અધિપ્રકા તેથી વધા છે, અને અપ્રાંત્ર પ્રક્રા અધ્યાન્ડ અપ્યાંત્ર પ્રદા પ્રધાન છે.

આ પછી ઇન્દિયોના બેદો વળા જુદા રીતે કર્યા છે: દ્રવ્યેન્દ્રિય અને ભાવેન્દ્રિય (૧૦૨૪); પરંતુ વિલક્ષણતા એ દેખાય છે કે તત્ત્વાર્થમુત્રમાં પાંચે દ્રવ્યેન્દ્રિયોના નિકૃતિ અને ઉપકરણ એવા બે બેદો કર્યા છે, એટલે દશ દ્રવ્યેન્દ્રિય થાય (તત્ત્વાર્થમત્ત્ર ૨.૧૭).

પ્રતાપનામાં ઇન્દ્રિયપદનાં દારોમાં ઇન્દ્રિયોપચય, ઇન્દ્રિયનિર્યર્નન, ઇન્દ્રિયલિઇક, ઇન્દ્રિયોપયોગાદા એવા જે દારો છે તેની તત્વાર્યગ્રસના વ્યવસ્થા કરીને દ્રવ્યેન્ટિયમાં પ્રથમ બેનો અને ભાવિત્યાના અતિમ ખેનો સમારેશ કરી લીધો હોય એમ સંભવે છે. પરંતુ પ્રતાપનામાં આગળ ચાલી દ્રવ્યેન્દ્રિયના આદ બેદો બનાવ્યા છે. જિલ્લા અને ૨૫કી સિવાયની ઇન્દ્રિયોના જ બબ્બે બેદો છે (૧૦૨૫). એ બંધે બેદોન તત્વાર્થગ્રસની જેમ કોઈ નામ અપાયા નથી. અને પછી ૨૪ દાઇનાં એ આદ દબ્યેન્દ્રિયો કોને દેશ્કી છે તેનો નિર્દેશ છે (૧૦૨૫). આથી પ્રસ્તુનમાં દ્રબેન્દ્રિય-ના બે બેદ તત્વાર્થગ્રસ્થિત નિર્ણત અને ઉપકરણ અભિપ્રેત દોષ તેમ જ્યાતુ નથી! અને પ્રતાપનાગલ ઉપચય અને નિર્યત્તે અભિપ્રેત હોય એમ પણ જ્યાતુ નથી. કારણ કે તત્વાર્યન્ત્ર અને પ્રતાપનાળ બેધા એ બેદી બધી જ ઇન્દ્રિયોના છે, જ્યારે અહી પ્રતાપનામાં (સત્ ૧૦૨૫) માત્ર ત્રણ જ ઇન્દ્રિયોના ખે બે ક્રેક જ્યાલ્યા છે

ત્યાર પછી ૨૪ દઃકોના છવોમાં એ પણ વિચાર કરવામા આવ્યો છે કે તે તે છવોને અતીતમા, વર્તમાનમાં અને ભવિષ્યમાં કેટલી દબ્યેન્દ્રિયો હોય છે (૧૦૩૦–૧૦૫૪) ?

ભાષેત્રિયોના પાંચ પ્રકાર (૧૦૫૬) જહ્યુાલીને ૨૪ દંડકના જીવોમાં તેનો વિનિયોગ કર્યો છે (૧૦૫૬-૧૦૬૭).

દન્દ્રિયો વિષે ભારતીય દાર્શનિકાની વિચારણા માટે પ્રમાણમીમાસા (સિંઘી જૈન પ્રથમાળા), ભાષાટિપ્પણ, પૃત્ર ૩૮–૪૧ જોવુ.

ર. નદીસુત્ર, પર, પર.

## સોળમું ' પ્રયોગ ' પદ : પ્રયોગ–આત્માનો વ્યાપાર

પટ્ખાગમમાં પહ્યું યોગતા, પ્રમાપનાની જેમ જ, પદર બેદી છે અને તેતી યોજના છવીને લગતા માર્ગણાદારોને અવલબીત છે.—પુરુ ૧, પૃરુ ૨૭૨ થી પટ્ખાગમમાં મનન્વચનકાય એ ત્રહ્યું મૂળ બેદોનો 'પ્રયોગકર્મ'માં સમાવેશ છે, પણ તેના ઉત્તર બેદોતી ગણના ધવલામાં છે.—પુરુ ૧૩, પુરુ ૪૩.

પ્રયોગના પંદર બેદ નીચે પ્રમાણે છે (૧૦૬૮) :

- ૧. સત્યમન:પ્રયોગ.
- ૨. અસત્યમનઃપ્રયોગ.
- ૩. સત્ય-મૃપામન પ્રયોગ.
- ૪. અસત્ય-મૃપામન.પ્રયોગ.
- ૫-૮. એ જ પ્રમાણે વચનના પ્રયોગના ચાર બેદ.
- ૯. ઓદારિકશરીરકાયપ્રયોગ. <sup>ર</sup>
- ૧૦. ઔદારિકમિશ્રશરીરકાયપ્રયોગ.
- ૧૧. વૈક્રિયશરીરકાયપ્રયોગ.
- ૧૨. વૈક્યિમિત્રશરીરકાયપ્રયોગ.
- ૧૩. આલારકશરીરકાયપ્રયોગ.

९ " प्रयोगः परिस्पन्दक्रिया, आत्मन्यापार शत्यर्थः "-प्रशापनाटीका, पत्र ३९७

<sup>&#</sup>x27;'आत्मप्रवृत्तः कर्मादाननिवन्धनवीर्योत्पादो योगः । अथवा आत्मप्रदेशानां सङ्कोचिवकोचो योगः'' --धवला, ९, ९० ९४०.

આચારાતનિર્યુક્તિમા (તા૦ ૧૮૩) કર્મના દશ બેદોમાં એક 'પ્રયોગકર્મ ' એવો બેદ છે. તેની વ્યાપ્યામાં આચાર્ય શિક્ષાંક ૧૫ બેદો ગણાવે છે. પવ ૯૪.

ર. ષર્ખડાગમમાં કાયપ્રયોગ 'મા 'શરીર 'પદ નથી. ' ગોરાલ્યિकાયગોષો' એવા પાઠો છે. ષર્ખંડા૦ ઉ૦ રે, પ્રષ્ઠ ૨૮૯. વળા, મનના ચાર, વચનના ચાર અને કાયના સાત એમ બેંદો ગણાવ્યા છે.

૧૪. આહારકમિશ્રશરીરકાયપ્રયોગ.

૧૫. કર્મશરીરકાયપ્રયોગ.ઉ

આચાર્ય બલાવીરિએ સત્ય-પૃત્રામનઃપ્રયોગ અને એ જ પ્રકારના વચનપ્રયોગને ત્યાવહારિક-નવની અપેક્ષાએ મિશ્ર, પણ નિશ્નવતની અપેકાએ તો અસત્ય જ જણાવ્યો છે. અસત્ય-પૃત્રા મનઃપ્રયોગ અને વચનપ્રમોણ રાયુપમાનનું પૃત્રાંથીચન અને વચન છે. આતાપર કાયકોની પ્રમો, જેમાં સત્ય-અસત્યને કાંઈ સંપધ નથી તે પણ અસત્ય-પ્રયાવચનપ્રયોગ છે. નિશ્ચનથે તો વિપ્રતાસ્થુણિર્દથી આવે. પ્રયોગ લીધ ની તે અસત્ય જ ગણાય. કાવપ્રયોગમાં તૈજસકાયપ્રયોગનો હસ્લેમ નથી તે પાન દેવાં ત્યાં વાત છે.

પ્રયોગ પદમાં પદર પ્રકારના પ્રયોગોની ચર્ચા સમા'ત કર્યા પછી 'ગતિ-પવાય'--ગતિપ્રપાત– તું નિરૂપણ છે (૧૦૮૬–૧૧૨૩): આ પ્રાસગિક સગ્રદની દર્જિએ જણાય છે. આમાં જ્યાં 'ગતિ'નો સંબંધ છે તે બધા વ્યવહારનો સંગ્રહ કરી તેના પાચ પ્રકાર જણાવ્યા છે, ને આ છે---

પ્રયોગગતિ, ૨ તતગતિ, ૩. બધન&દનગતિ, ૪. ઉપપાતગતિ. ૫. વિદાયોગતિ (૧૦૮૫).
 આમાંની પ્રયોગગતિની ૨૪ દંડકના જીવોમાં યોજના કરી છે. બાંદીની વિધ તેમ કર્યું નથી.

આમાં પ્રથમ પ્રયોગગતિ તો તે જ છે, જેના પદર પ્રકારની ચર્ચા પર્વે (૧૦૬૮--) થઈ જ ગઈ છે. એનું અહી પુનરાવર્તન જ છે (૧૦૮૬-૧૦૮૯).

તતગતિ વિષે જ્ણાન્યુ છે કે જ્યાં પહોંચવાનું હોય ત્યા પહોંચ્યા પહેલાંની બધી ગતિને તત-ગતિ કહે છે, તે એટલા માટે કે તે વિશ્તીર્ણ છે (૧૦૯૦).

જીવ અને શરીર વચ્ચેનું બધન છૂડી જવાથી જે ગતિ તે બધનછેદનગતિ છે (૧૯૯૧).

ભવોષપાતગતિના ચાર પ્રકાર છે, દેવ, નારક, મતૃષ્ય, તિર્વચ; એ ચાર ભવમાં જે ગતિ એટલે કે જીવનો તે રૂપે કર્મજન્ય પર્યાય તે ભવોષપાતગતિ છે. પૂર્વનિર્દિષ્ટ કોંગનો પાંચમો બેદ સિદ્ધ-ગતિ આમાં તથી, કારણ 'કે અહી કર્મજન્ય ગતિ વિવક્ષિત છે, જે સિદ્ધમાં નથી.

©પપાતગિતના ત્રણ બેદ છે : ક્ષેત્રોપપાત, ભરોપપાત અને નોભવોપપાત ગતિ. છવો તે તે ક્ષેત્રમાં ગતિ કરે તે ક્ષેત્રોપપાતગિત. છવોનો તે તે કર્મને અધારે નારકાદિ ગતિ∍પ ભવ થાય તે ભરોપપાતગિત છે (૧૦૯૨–૯૯).

નોભવોષપાતગતિના બે બેક છે : પુદ્દગલોની અને સિહોની ગતિ. આ બન્નેની ગતિ કર્મજન્ય નથી તેથી તે ગતિને નોભવોષપાતગતિ કહી છે (૧૧૦૦).

કોઈ પણ દિશાના એક છેડેથી ખીજા છેડે માત્ર એક સમયમાં પુરગલની જે ગતિ થાય છે તેને પુર્ગલની નોલવોપપાતગતિની સત્રા આપી છે (૧૧૦૧), પરતુ સિંહ વિષે પ્રસ્તુતમાં સિંહના

<sup>3.</sup> આચાર્ય મલયતિરિતે મતે 'તૈબસ-કાર્મણશારીરમયોગ' જેવું નામ અહી અભિપ્રેત છે. પરંતુ વડ્યાકારમાં પણ પાક અન્યત્રિત સારા સર્વાર્થોથો'.—પુર ૧. પુર ૧૮૯ આપાર્ય મલયતિરિતે શંકા થઈ હશે કે કાય-પ્રયોગમાં તેમજ તેમ તેમ સારા તેમ આવતું નથી, તેથી કાર્યણ સાથે તૈબ્સ જોડીને તેની ત્યાપ્યા કરી પ્રેણાર ડીકા, પગ ૨૬. આપી કોઈ શકા ધલલામાં જોલામાં આપી તહિ.

 <sup>&</sup>quot;गनन गतिः प्राप्तिरित्यवैः। प्राप्तिश्च देशान्तरिविषया पर्यायान्तरिविषया च । गतिः प्रपातो गतिप्रपातः....। गतिवाच्यावृत्तिरुपनिपतत्तित्यर्थः"—प्रणा० टीका, पत्र १२८.

પૂર્વોક્ત એદો (સુ૰ ૧૫–૧૭) જ ગણાવ્યા છે. તેમની પણ ગતિ પરમાણુની જેમ એક સમયમાં થાય છે તેવો કોઈ નિર્દેશ પ્રસ્તુતમાં નથી (૧૧૦૨–૪).

વિહાયોગતિના ૧૭ બેદો છે (૧૧૦૫), જેનું વિવરણ નીચે પ્રમાણે છે :---

૧. ૨૫શદ્ગતિ—સ્વતંત્ર પરમાણુની અન્ય પુદ્દગલોને ૨૫શે કરતાં કરતાં જે ગતિ થાય તે (૧૧૦૬).

ર. અસ્પૃશદ્ગતિ – સ્પર્શ કર્યા વિના પરમાણુની જે ગતિ થાય તે (૧૧૦૭).

 ઉપસપદ્યમાનગતિ—કોઇનું અવલંબન લઈને જે ગતિ શ્રાય તે, જેમ કે કોઈ રાજ્ય વગેરેનો સ્થાશ્રય લઈને યાત્રા કરે તે (૧૧૦૮).

૪. તેથી વિરુદ્ધ કોઇના અવલખન વિના સ્વત્ત્ર ભાવે ગતિ કરવી તે અનુપસંપદ્યમાનગતિ છે (૧૧૦૯).

પ. પરમાણપુદ્દગલ યાવત અનતપ્રદેશી પુદ્દગલરકંધની જે ગતિ તે પુદ્દગલગતિ છે (૧૧૧૦).

ક. કૂદા કૂરોને ગતિ કરવી તે માકુગતિ (૧૧૧૧).

છ. નીક દ્વારા ગતિ કરવી તે નીગતિ (૧૧૧૨).

 તયગતિ—નૈગમાદિ એક નયે કરીને વિચારણા તે નયગતિ. અથવા સમય્ર નયો વડે વિચારણા તે નયગતિ (૧૧૧૩).

૯ અયાનુ અવલંબન લઈને ગતિ કરવા તે અયાગતિ (૧૧૧૪).

૧૦. વસ્ત પ્રમાણેની છાયા પડે તે છાયાનપાતગિત (૧૧૧૫).

૧૧. એક ક્રોઈ કૃષ્ણાદિ લેશ્યા અન્ય લેશ્યાના સપર્કથી તેરૂપે પરિભામે તે લેશ્યાગતિ (૧૧૧૬).

૧૨. લેસ્યાનુપાતગતિ તે છે કે જેમાં જે તે લેસ્યાને અનુસરીને મરણુ પછી જીવની જે તે લેસ્યા થાય (૧૧૧૭).

૧૩. કોર્પને નિમિત્તે— જેમ કે આચાર્ય આદિને ઉદ્દેશીને—ગતિ તે ઉદ્દિરયપ્રવિભક્તગતિ છે (૧૧૧૮).

૧૪. પ્રસ્થાન અને પર્યવસ્થિતિને લક્ષાને ચતુ. ભંગીની અપેક્ષાએ પુરુષની જે ગતિ તે ચતુ-પુરુષ્પરિભાગગીત, જેમ કે ચાર પુરુષો સાથે ચાલ્યા અને સાથે જ સ્પિર થયા; સાથે ચાલ્યા પણ સ્પિરતામાં સાથે રહ્યા નહિ; સાથે ચાલ્યા નહિ પણ સાથે સ્થિર થયા; અને ચાલ્યા પણ સાથે નહિ અને સ્થિર પણ સાથે થયા નહિ (૧૧૯)

૧૫. વક્ર ગતિના ચાર પ્રકાર—ઘટ્ટનતા એટલે લગાતી ગતિ; સ્તંતનતા એટલે ધમાયુ આર્દિનું સ્તપ્ધ થઈ જવું, અથવા સ્થિર થાય લારે પોતાના શરીરના અંગોનું સ્થિર થવું તે; સ્ત્રેપણતા એટલે કે શરીરનાં અંગોનો પરસ્પર શ્લેય થવો તે; પતનતા એટલે કે ઊભા રહેતાં કે સાલતા પ્રી જવું તે (૧૧૨૦).

૧૬. પટગતિ એ છે કે જે કાદવમાં ચાલતી લખતે હોય છે તે.

૧૭. બંધનવિમોચનગતિ—કળી પાકાં થઈ બંધ છૂટી જવાથી જે નિમ્ન ગતિ થાય તે (૧૧૨૧).

ે આ ગતિના જે સત્તર બેદ બતાવ્યા છે તે એવા નથી કે જે પરસ્પરને વ્યાકૃત્ત કરતા હોય, પણ ગતિની જે નાના પ્રકારની વિશેષતા દેખાય છે, તે તરફ પ્યાન દોરવા માટે આ અનેક બેદો વર્લ્યુવ્યા છે.

## મત્તરમં 'લેશ્યા' પદ : લેશ્યાનિરૂપણ'

લેલ્યાન નિરૂપણ કરનાર પદના છ ઉદેશો છે. ઉદેશોમાં કોઈ વ્યવસ્થિત ધોરણે ક્રમનિયમન થયું હોય એમ જણાવ નથી. પ્રથમ ઉદેશમાં તો વળા અનેક દારોનાં એક લેશ્યાદાર હોઈ તે પ્રકરણને લેશ્યાપદમાં સઘરવામાં આવ્યુ હોય એમ જણાય છે. આ પદ એ રપષ્ટ કરે છે ક્રે આર્ય શ્યામાર્ચાર્યે કેટલાક પ્રકરણો પ્રસ્તુત પ્રજ્ઞાપનામાં પરંપરામાં જે રીતે ચાલ્યાં આવતા હશે તેમ તેનો માત્ર સગ્રદ જ કર્યો છે. આ વાતની પૃષ્ટિ ભાષાપદથી પણ ચાય છે.

પટ ખડાગમમાં લેશ્યા ૧૪ માર્ગણાસ્થાનમાં સ્થાન પામી છે, તેથી તેની ચર્ચાચ્યનેક સ્થળોમાં મળે એ સ્વાલાવિક છે. ૫૦૧, ૫૦૧ વડર, ૩૮૬ ચ્યાદિ; પસ્તક ૩, ૫૦ ૪૫૯ ચ્યાદિ: ૫૦ ૪. ૫૦ ૨૮૦ આદિ: વર્ગેરે.

પ્રથમ ઉદેશમાં નારક આદિ ૨૪ દંકો વિષે આહાર, શરીર, ધાસોચ્છવાસ, કર્મ, વર્ણ, લેરયા વેદના ક્રિયા અને આય-એ બધ વિષમ છે તે શા માટે, તેનુ સ્પષ્ટીકરણ કર્ય છે (૧૧૨૪-૧૧૫૫). આ ઉપરથી કેટલીક જાણવા જેવી બાળતો એ કલિત થાય છે કે નારકમા જેનું શરીર મોર તેના આહારાદિ વધારે અને જેનું નાનુ તેના આહારાદિ ચોડા (૧૧૨૪); જે પ્રથમના જન્મેલા હોય તેનાં કર્મથોડા અને જે પછી જન્મેલા હોય તેના કર્મવધારે (૧૧૨૫): પહેલા જન્મેલાના વર્ખ અને લેવ્યા વિશહતર અને પછી જન્મેલાના વર્ખ અને લેવ્યા અવિશ્લ (૧૧૨૬-૧૧૨૭); સંત્રીતે મહાવેદના અને અસત્રીતે અલ્પે (૧૧૨૮): સંસ્થગદર્ષિત ક્રિયા ઓછી અને અન્યને વધારે (૧૧૨૯); નારકોનું આયુ બધાનું સરખું હોતુ નથી (૧૧૩૦).

ઉક્ત હુક્ષીકતો વિષે ક્રમે કરી ભવનવાસી આદિ ૨૪ દંડકોમાં વિચારણા છે (૧૧૩૧-૪૪).

આ પછી સલેશ્ય છવોને લઈ નારકાદિ ૨૪ દંડકોમાં ઉક્ત આલાર આદિ વિધે સમ-વિષમ-તાની ચર્ચા છે (૧૧૪૫–૧૧૫૫). અને તેને અંતે પ્રથમ ઉદેશ સમામ થાય છે.

ખીજા ઉદ્દેશમાં પ્રથમ લેરયાના છ બેદ (૧૧૫૬) જણાવીને નારકાદિ ચાર ગતિના છવોમાં કોને કેટલી લેશ્યા હોય. તેની ચર્ચા કરી છે (૧૧૫૭-૧૧૬૯), તે આ પ્રમાણે છે.---નીલ

7000

| ૧. નારક                   |    |    |    | _  |    | -  |
|---------------------------|----|----|----|----|----|----|
|                           | ,, | ,, | ** | ^  | ^  | ^  |
| ર. તિર્વસ્                | ,, | ,, | ** | *9 | ** | ,, |
| એં <sup>મે</sup> કન્દ્રિય | ,, | ,, | ,, | ,, | ×  | ×  |
| ,, પૃથ્ની                 | ,, | ,, | ,, | ,, | ×  | ×  |
| ,, અપ્                    | ,, | ,, | ** | ,, | ×  | ×  |
|                           |    |    |    |    |    |    |

કાપોત

2114

૧ લેશ્યાવિગાર જેન આગમ અને કર્મસાહિત્ય તથા જેન દર્શનગ્રયોમાં અને જૈનેતરમાં દેવા પ્રકારનો છે તેની વિસ્તૃત માહિતી માટે જુઓ, ક્ષેશ્યાકોય, સંપાદક મોહનલાલ બાંઠિયા તથા શ્રીચદ ચોરડિયા, કલકત્તા, ૧૯૬૬, લેસ્યાશાળ્દ વિવેની ચર્ચા માટે જાઓ Schubring, Doctrin of the Jainas P 195

ર. નારકોના સગ્રી-અસગ્રી એવા બેઠ જે અહીં કરવામાં આવ્યા છે તેથી સુચિત થાય છે કે આ પ્રકરણ તે શબ્દોની પરિભાષા નિશ્ચિત થયા પૂર્વ રચાયેલ છે. આથી જ આચાર્ય મનેશ્વળિસ્તિ આ શબ્દોની પ્રસ્તુતમાં ન્યાપ્યા કરવામાં અનેક વિક્લપો કરવા પડ્યા છે.

|                       | કે <i>ળ</i> ડી | નીલ     | કાપોત                 | નેજ            | પથ        | શુક્લ |
|-----------------------|----------------|---------|-----------------------|----------------|-----------|-------|
| એ ક્રેન્દ્રિય વનસ્પતિ | ,,             | ,,      | ,,                    | ,.             | ×         | ×     |
| "લેજ                  | ,,             | ,.      | .,                    | ×              | ×         | ×     |
| ,, વાયુ               | ,,             | ,       | ,,                    | ×              | ×         | ×     |
| દ્વીન્દ્રિય           | ,,             | ,,      | ,,                    | ×              | ×         | ×     |
| ત્રીન્દ્રિય           | ,,             | ٠,      | ,,                    | ×              | ×         | ×     |
| ચતુરિન્દ્રિય          | ,,             | ,,      | ,,                    | ×              | ×         | ×     |
| પંચન્દ્રિયનિર્ધેચ     | ,,             | ,,      | ,,                    | ,,             | ,,        | ,,    |
| સમ્ચ્છિમ ,,           | ,,             | ,,      | ,,                    | ×              | ×         | ×     |
| ગર્ભજ ,,              | ,,             | ٠,      | "                     | ,,             | ,,        | ,,    |
| તિર્વેચણ <u>ી</u>     | ,,             | ,,      | ,,                    | ,,             | ,,        | ,,    |
| ૩. મનુષ્યુ            | ,,             | ,,      | "                     | ,,             | ,,        | ,,    |
| – સમૃર્ચિઝમ           | ,,             | ,,      | ,,                    | ×              | ×         | ×     |
| — ગર્ભજ               | ,,             | ,,      | ,,                    | ,,             | ٠,        | ,,    |
| મનુષ્યણ્∫ા            | ,,             | ,,      | 17                    | ,,             | ,,        | ,,    |
| ૪. દેવ                | ,,             | ,,      | ,,                    | ,,             | ,,        | ,,    |
| દેવી                  | ,,             | ,,      | ,,                    | ,,             | ×         | ×     |
| ભવનવાસી દેવ           | ,,             | ,,      | ,,                    | ,,             | ×         | ×     |
| ,, દેવી               | ,,             | ,,      | ,,                    | ,,             | ×         | ×     |
| વાણવ્યતર દેવ          | ,,             | ,,      | ,,                    | ,,             | ×         | ×     |
| ં,, દેવી              | ,,             | ,,      | ,,                    | ,,             | ×         | ×     |
| જ્યોતિય દેવ           | ×              | ×       | ×                     | ,,             | ×         | ×     |
| ,, દેવી               | ×              | ×       | ×                     | .,             | ×         | ×     |
| વૈમાનિક દેવ           | ×              | ×       | ×                     | ,,             | ,,        | ,,    |
| " દેવી <sup>ક</sup>   | ×              | ×       | ×                     | ,,             | ×         | ×     |
| સુત્ર ૧૧૭૦માં લેરયાની | ો અપેક્ષાએ     | છવોના અ | ાલ્પભ <b>ુત્વનો</b> ા | ક્રમ ચ્યાપ્રસ્ | હાણે છે : | -     |

- ૧. શક્લલેસ્યાવાળા સોંધી થોડા.
- ર. પદ્મલેશ્યાવાળા તેથી અસખ્યાતપૃણા.
- તેજંતલેશ્યાવાળા ,
- ૪. અલેશ્ય ૫. કાપોતલેશ્યાવાળા "
- દુ. નીલલેસ્થાવાળા ,, વિશેપાધિક.
- **૭.** કૃષ્ણલેશ્યાવાળા
- ૮. લેશ્યાવાળા

૩. આના સ્પષ્ટીકરણ માટે દીકા જેવી.

પરંતુ તરકના જીવોમાં અલ્પબહુત્વનો ક્રમ આ પ્રમાણે છે (૧૧૭૧) :—

૧. કૃષ્ણલેશ્યાવાળા સૌથી થોડા.

ર. નીલ " તેથી અસખ્યાતગુણા.

ર. માર્ચ ,, તમા ગામ તાલુકા

આનું કારણ એ છે કે જેમ જેમ નીચેની નરક તેમ તેમ તેમાં જનારની સંખ્યા ઓછી. આથી સાતગી નરકમાં જનાર કૃષ્ણલેશ્યાવાળાની સખ્યા ઓછી હોય એ રવાબાવિક છે.

તિર્યંચમાં અકપબહુત્વનો ક્રમ વળી નારકથી ઊલટો છે. તે સામાન્ય ક્રમને (૧૧૭૦) અનુસરે છે. 'ફર એટલો કે તેમાં અલેશ્ય નથી હોતા.

િત્યોમાં એકન્ત્રિય આહિતી જૃતી રિચાર પણ કરવામાં આવ્યો છે (૧૧૦૩-૧૧૦૦), તેના ધ્યાંઇક ક્યાંઇક કંપાની દિશ્યે એક પણ પડે છે. હૈત્યાની અપેલાએ મતુષ્યો અને દેવોમાં પણ અલ્ભળદુત્વની વિચાર છે (૧૧૮૧-૧૧૦). પણ આમા ભવનવાત્તી આદિ ચારે પ્રકારના દેવોનું લેત્યાની અપેલાએ પરસ્પર અલ્ભળવુત્વ પણ વિચારણ છે એ વિશેષતા છે (૧૧૮૮-૧૧૯૦). આહિતી અપેલાએ તે તે લેત્યાવાળા કલ્લોમાં તારત્યનો વિચાર પણ છે. તેમા સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે પૃચ્લુલેત્યાવાળા આદિયી ઉત્તરીત્તર લેત્યાવાળા મહિદ્ધ હોય છે. એટલે કે શુક્કલેલ્યાવાળા અન્ય પ્રકારની લેત્યાવાળા છવો કરતાં સર્વાધિક ઋદિવાળા હોય છે (૧૧૯૧). અને પછી હદ્દેશને એને ચારેય અનિમાં લેત્યાની અપેલાએ છવીની ઋદિનું અલ્પળદુત્વ વિચારાય છે (૧૧૯૧).

અંતિમ સત્ર છે "केइ मणति—चडवीस्टंडएण इड्डी माणिक्या।" (૧૧૯૮) એટલે કે ગતિની અપેક્ષાએ અઢી ઝાહિની યિચાર કર્યો છે તેને બદલે પ્રસ્તુતમાં ૨૪ દંડદના છવોને લઈને લેવનાની અપેક્ષાએ ઝાહિનું અલ્પબહુત્વ કહેતું. આ ઉપરથી જણાય છે 'દ આ વાચનાગઢ પ્રતાપનાના પાર વિધેનો છે. એથી એ પણ સિંદ થાય છે 'દ પ્રતાપનાના પુસ્તકનું સંકલન થયુ ત્યારે આ ભાગતમાં વાચનાગઢ ચાલ હતે.

તીજ ઉદ્દેશ (૧૧૯૯–૧૨૧૭) માં તે તે જન્મ અને ખૃત્યુ કળની લેસ્યા વિયેની ચર્ચા (૧૧૯૯–૧૨૧૪) અને ને ને લેસ્યાવાળા છવોના અવધિત્રાનની વિષયમર્યાદા તથા ને તે લેસ્યા-વાળા છવને કેટલાં ત્રાન હોય તે પણ જણાવ્યુ છે (૧૨૧૫–૧૭).

ચોથા ઉદ્દેશમાં એક લેગ્યાનું અન્ય લેશ્યાર્ય જે પરિણુમત થાય છે, તે તથા તેના વર્ણ-રસ-મંઘ-રપશૈની વિસ્તૃત ચર્યા છે (૧૨૧૯–૧૨૪૧). આ ચર્ચાયી ૨૫૭ થાય છે કે લેશ્યા એ જીવોને નિમિત્તે થતા પ્રદેગશના પરિણામરૂપ છે.

સત્ર ૧૨૪૨માં લેશ્યાના વિવિધ રીતે થતા પરિષ્ણામોની ગણના છે. અને તે પછી તેના પ્રદેશ (૧૨૪૩), અવગાહનક્ષેત્ર (૧૨૪૪), વર્ગણા (૧૨૪૫), રથાન (૧૨૪૬) અને અલ્પળહૃત્વ (૧૨૪৩–૪૯) નો વિચાર સ્થાનની અપેક્ષાએ દ્રત્ય અને પ્રદેશને લઈને કરવામાં આવ્યો છે.

પાંચમા ઉદ્દેશના પ્રારંભમાં તો ચોથા ઉદ્દેશના પરિણામ પ્રકરણની પુનરાષ્ટ્રત્તિ છે અને પછી તે તે લેસ્થાનું અન્ય લેસ્થામાં પરિણાનન તથી શતું એવું નિરૂપણ છે (૧૨૫૨–૧૨૫૫). આચાર્ય ત્રલ્યાચિરિત કહેલું છે કે ચોથા ઉદ્દેશમાં પરિણામનો એ સ્વીકાર છે તે તિર્વેચ અને મનુષ્યની અપેક્ષાએ સમજવાનો છે અને પ્રસ્તુતમાં પરિણામનો અરવીકાર છે તે દેવનારકની અપેક્ષાએ સમજવાનો છે (પ્રતા∘ ી∘ પત્ર ૩૭૧). સત્ર ૧૨૫૨–૫૫ વિષે આગાર્ય મલયગિરિ જે નાધે છે તે ધ્યાનમાં લેવા જેવું છે—

" अमृनि च सुत्राणि साक्षात् पुस्तकेषु न दृश्यन्ते केवलमर्थतः प्रतिवत्तव्यानि, तथा मूलटीका-कारेण व्याख्यानात्?—प्रज्ञा० टीका, पत्र ३७२.

છઠ્ઠા ઉદ્દેશમાં નાતા ક્ષેત્રોમાં રહેતા મનુષ્ય અને મનુષ્યાધીની વેશ્યાનો વિચાર છે (૧૨૫૬– ૦). અને પછી જનક અને જનતીની હેશ્યા જે ઢીય તે જ જન્યાની હેશ્યા પણ ઢોવી જેમ્હેં એ–એવી તૈયમ નથી, એ ખાળતનું પ્રતિયાદન કરવામાં આવ્યું છે. જન્ય-જનક અને જન્ય-જનતીની સમ અને વિષય લેશ્યા સભી શકે છે એ ફ્રેલિત કરવામાં આવ્યું છે (૧૨૫૮)

પ્રગ્વુત પ્રતાપનાનું હૈયવાસભીથી પ્રકશ્યુ આટક્ષુ વિસ્તુત હતાં તેમાં, તે તે હૈયવાલા જીવોના અપ્યવસાયો કેવા હોય તે ચર્ચા, જે અન્ય બ્રેચ્ચોમાં વિસ્તારથી જોવા મળે છે તેનો તથા હૈયયાના દ્રશ્ય-આવ-એવા મેં બેઠોની ચર્ચા જે અન્ય કહે યે તેને સહંતર, અભાવ છે તે પ્રસ્તુત પ્રતાપનાના સહનતની પ્રાચીનતા તરફ દેશારો કરી જાય છે તે નોંધનું જોઈએ.

## અઢારમું 'કાયસ્થિતિ' પદ

પડ્ખાંગમમાં 'સ્થિતિ' વિચારણા એક અને નાના જીવની અપેકાએ કરવામાં આવી છે અને તે પણ પ્રતિ આદિ ૧૪ માર્ગેશુરયાનોને લઈને અને ૧૪ ગ્રાણસ્થાનોની અપેકાએ, પ્રસ્તુત 'કાયસ્થિતિ'ના જેવી જ વિચારણા પણ યું પાગમમાં તેની ઉપર જણાવેલી આગવી રીતે જ છે. જુઓ યું પાંગમમત 'કાલાનુગમ' પ્રકરણ, પુસ્તક ૪, ૪૦ ૩૧૩, ૩૫૭ અને પુસ્તક ૭, ૪૦ ૧૧, ૪૬૨

પ્રસ્તુતમાં તો પર્પ્યાગમગત ૧૪ માર્ગણાસ્થાનોને બદલે બાવીશ 'પદો' વડે કાયરિયતિનો વિચાર કરવામા આવ્યો છે. એ બાવીશ 'પદો' અને તેના જેવા અન્યત્ર નિર્દિષ્ટ અનેક દ્વારોને આધારે પર્પ્યાગમમાં ૧૪ દ્વારોની સખ્યા સ્વીકારવામાં આવી છે, તે આ પ્રમાણે છે :

૪. ઉત્તરાધ્યયન, અ૦ ૩૪, ૨૧–૩૨.

પ. ભગવતી, સતક ૧૨, ઉદ્દેશ ૫, સૂ૦ ૪૫૦, ૫ત્ર ૫૭૨.

१. " काय वह पर्याय: परिगृह्यते "— प्रमा० क्षेत्रा, पत्र ३७५.

| પ્રજ્ઞાપના      | ષદ્રખંડાગમ  |
|-----------------|-------------|
| ૧. છવ           |             |
| ર. ગતિ          | ૧. ગતિ      |
| ૩. ઇન્દ્રિય     | ર. ઇન્દ્રિય |
| ૪. કાય          | ૩. કાય      |
| પ. યોગ          | ૪. યોગ      |
| ક. વેઠ          | પ. વેદ      |
| છ. કેવાય        | ૬. કપાય     |
| ૮. લેસ્યા       | ૧૦. લેસ્યા  |
| e. સમ્યકત્વ     | ૧૨. સમ્યક્ત |
| ૧૦. ગાન         | 19. ગાન     |
| ૧૧. દર્શન       | ૯. દર્શન    |
| ૧૨. સવત         | ૮. સંયમ     |
| ૧૩. ઉપયોગ       |             |
| ૧૪. અયાદાર      | ૧૪ વ્યાહારક |
| ૧૫. ભાષક        | -           |
| ૧૬ પરિત્તા      |             |
| ૧૭. પર્યા'ત     | <del></del> |
| ૧૮. સૂક્ષ્મ     | manua.      |
| ૧૯. સરી         | ૧૩. સંસી    |
| ૨૦. લવ (સિહિ)   | ૧૧. ભવ્ય    |
| ૨૧. અસ્તિ (કાય) |             |
| ૨૨. ચરિમ        |             |

પ્રસ્તુતમાં એક બાબત રપણ કરવી જોઈએ કે નારક મરીને નારક થતો નથી અને દેવ મરીને દેવ થતો નથી એટલે તે બરતની 'શ્ચિત' ભવરિયનિ-એક ભવની આયુમ્પલાંદા (જુઓ ચોધુ 'સ્થિત' પદ)—અને 'ક્રાયસ્થિતિ'ના કાઈ બેદ પડતો નથી. તિર્વેચ અને મનુષ્યમાર્ય ભવરિયતિ અને કાયસ્થિતિમાં એદ પંડ છે. એટલે જિજ્ઞામુએ ચોધા પદ અને પ્રસ્તુતની તુલના કરી કેતા કોઈએ

રર ફારોમાં પ્રથમ દાર છે 'જીવ'. જીવનુ અસ્તિત્વ સર્પ ક્રાળમાં છે (૧૨૬૦) એમ જાણાવ્યુ છે, ગોર્ટન ' છવા અનાકિકાળથી છે; તે જીવક્ષે ક્યારેય ઉત્પન્ન સ્થા નથી અને જીવક્ષે ક્રદી નાષ્ટ્ર પણ થશે તાર્ક-ગેવી સિદ્ધાત્ત આથી દલિત થાય છે. ટીકાકરે 'પ્રમાણધારણ' એવી ત્યાપ્યા જીવનની કરી છે અને પ્રાણની વ્યાપ્યામાં કહ્યું છે કે દ્રત્ય-અન્દિનથિદિ અને ભાવ-તાનાદિ એ વર્ષે પ્રકારના પ્રાપ્યુ છે. ભાવપ્રાણમાં જ્ઞાનની સમાવેશ થતી હોઈ સિદ્ધાની પણ જીવીમાં જ સમાલે ગ છે હ

ર. સિલિપચેન્ડિય વિર્ધય અને મનુષ્યના પણ ઉત્કૃષ્ટ આઢ ભવ જ સતત થાય છે.—પ્રસાગ ઠીકા, પત્ર ૩૭૬.

ર પ્રજ્ઞાગ્રીકા. પત્ર રહય

કાલનો વિચાર એ પ્રકારે મળમાં જેવા મળે છે (૧૧૬૨-૧૨૮૬ આદિ), તેનો ખુલાસો દીકાશરે કર્યો છે કે કાલનો કાલ દરિએ અને શેત્ર દરિએ વિચાર કર્યો છે. સારાશ એ છે ૬ 'અનેન' સખ્યા અનત પ્રકારની હોઈ કાલના સમયની સંખ્યાની તુલના આકાશપ્રદેશની સખ્યા સાથે કરવાથી સખ્યાનું તારતમ્મ સમજાઈ જય છે."

ટીકાકારે તિર્વેચ યોનિમા નિર્દિષ્ટ કાયરિયતિ (૧૨૬૨) વિષે રપષ્ટીકરણ કર્યું છે કે વ્યા રિયતિ વનસ્પતિના અપેક્ષાએ સમજવાની છે. શેષ તિર્યચમાં આટલી રિયતિ હોતી નથી.'

દેવીની ક્રાયરિયતિ (૧૨૬૪) વિષે પણ ડીકાકારે જણાવ્યુ છે કે આ સ્થિતિ ઈશાનની દેવીની અપેક્ષાએ સમજવાની છે. '

નિર્ધયોની કાયસ્થિનિમાં જે ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ (૧૧૬૮) જણાવી છે तે ફેવકુમાં થનાર તિર્ધયની આંપતાએ સમજવાની છે (પ્રતાજી કોકા, ૫૧ ૩૭૭), દ્વીન્સ્થિતી ક્યાસ્થિતિ 'સંખ્યાતકાળ' કહી છે (૧૨૭૩), તેનું સ્પષ્ટીકરણ એ છે કે તે 'संस्थेयानि वर्षतहसाणि' સમજવા (પ્રતાજી કીકા, પત્ર ૩૫૮).

સત્ર ૧૨૭૭માં અપર્યાપ્તનો ઉલ્લેખ છે તેનું ૨૫ષ્ટીકરણ એ છે કે પ્રસ્તુતમાં લબ્ધિ અને કરણ-પાને પ્રકારના અપર્યાપ્ત સમજવા (પ્રતાબ્ ટીકા, પત્ર ૩૭૮).

સત્ર ૧૨૭૯માં અને બીજા સત્રોમાં પણ પર્યાપ્ત શબ્દથી લગ્ધિપર્યાપ્ત સમજવા (પ્રતાહિતીકા, પત્ર ૩૭૮).

કાયદાર (૧૨૮૫–૧૩૨૦) માં કાય શબ્દ શરીરના અર્થમાં લેવાનો છે અને સુત્ર ૧૨૮૫માં 'કાય' રાબ્દરી! કાર્મણુ અને તૈયસ એ બે જ શરીરના અર્થમાં કાયશબ્દ પ્રયુક્ત છે એન સમજ્યુ (હાતા બીકા, પત્ર ૩૭૯).

ાત્રત્ર ૧૨૮૮ મા વનસ્પતિની કાર્ય રેચિત ' असंखेज पोगाळ्यस्विद्वा' જલાવી છે, તો તેનો અર્થ એ આય 'કે કોઈ પણ વનસ્પતિ જીવ અનાહિ કાળથી વનસ્પતિ કે રફે શર્ક નિર્દિત તેણે વનસ્પતિનો પણ લગ્ત કર્યો હોવો તેમઈ એ. પરંતુ આ લગ્ન દૂર કરવા માટે વનસ્પતિનો વનવાનો પણ લગ્ન કર્યો હોવો તેમઈ એક ભતાસ્યા અને નિગોદ જ્યોનું રવરૂપ વર્ણસ્યું. આ આપી દસાર ચર્ચા બદું હવી જેવી આ આપી દસાર ચર્ચા બદું હવી જેવી બાજી ઘટનાઓની પ્રષ્ટિમાં કરવામાં આવી છે (પ્રતાન ટીકા, પત્ર ૩૦૯ તથા પત્ર ૩૮૫).

સત્ર ૧૩૦૫ માં પૃથ્લીકાય આદિના ભાદસામાન્ય સત્રમાં કશું છે કે તેમની કાયરિચર્તિ અસપ્પાત ઉલ્લિપિની જેટલો કાળ છે અને તેનું ક્ષેત્ર સાથે સમીકરખ કરના જ્યારપું છે કે અંગુલનો અસપ્યાનમો ભાગ એટલે સર્જેન્ટે પ્રક્ષ થાય કે અંગુલના અસપ્પાતામા ભાગમાં જેટલા આકાશ પ્રદેશ હોય તેટલા જ સમય અસપ્પાતા ઉલ્લિપિગુનિત કેવી રીતે થાય કે આનું સ્પષ્ટીકરખુ એ છે કે કાળ કરતા ક્ષેત્ર સદ્ધમ છે તેથી એ શક્ય બને છે (પ્રતા૦ દીકા, પત્ર ૩૮૨)

સેન્દ્રિય જવો (૧૨૦૧), સકાય જીવો (૧૨૮૫), સર્જાગી જીવો (૧૩૨૧), સર્વેદ જીવો (૧૩૨૬) આદિના બેદોમાં અનાદિ અનેત જીવો એવો પણ એક બેદ ગણવામાં આવ્યો છે, તે સુચયે છે કે જીવોમાં દેટલાક જીવો અસલ્ય પણ છે, જે કેદી સુક્ત ચવાના નથી.

૪. પ્રજ્ઞા૦ ટીકા, પત્ર ૩૭૫.

પ. એજન, પત્ર ૩૭૫.

<sup>5. 20</sup> mg, 44 305.

યોગદાર (૧૩૨૧–૨૫) માં ખાત દેવા જેની વાત એ છે કે મતીયોગ અને વચનયોગનો જન્મ થાગ એક સમય જેટલી કહ્યો છે અને ઉદ્દુષ્ટ કાળ અન્તર્ગકૂર્ત જેટલી દ્રશાં છે અને ઉદ્દુષ્ટ કાળ અન્તર્ગકૂર્ત જેટલી દ્રશાંત્રો છે. કે સતત વચનયોગની અને મનોયોગની એટલે કે ખાતની ઉદ્દુષ્ટ માતન વસ્ત્રુપની અંગ મનોયોગની એટલે કે ખાતની ઉદ્દુષ્ટ માતન વસ્ત્રુપની કે પ્રતાન નિર્ફાણ તે અંગ કે ખાતની ઉદ્દુષ્ટ માતન વિદ્દુષ્ટ માતન વિદ્દુષ્ટ માત અન્તર્ગકુર્ત જ સંભવે. ત્યાર પછી વચનયોગ કે પ્યત્રિયો એમ રપષ્ટીકરણ દ્રાકાકારે કર્યું છે પ્રતાન દીકા, પત્ર કરવે, અ

વેદવિચારણામાં સ્વીવેદના કાળ વિષે પાંચ મતબેદોનો ઉલ્લેખ ગૌતમ અને ભગવાનના સ્વાદર્ય પૂળ સત્રમાં (૧૩૨૭) છે. તે પાંચે મતોનું રપ્યુડીકરણ આચાર્ય મલયગિરિએ કહું તો છે, પત્રું એમાં ક્યો મત સમીચીન છે અને ભગવાન અને ગૌતનના સ્વાદમાં આવું કેમ બને ?—એ બાબતમાં ડીકાકારે જે કહ્યું છે તે આ છે—

" आमीषां च पञ्चानामाचेशानामन्यतमाचेशवमी चीनतानिर्णयोऽतिशयकानिमिः सर्वेल्ड्रध्भुत-क्रव्यसम्प्रेषो क्ट्री करना ते व सम्मावद्यावेषामप्रतिराची नासीरन्। केवलं तत्कालाध्यया ये पूर्व-पूर्वेतमाः स्रायः तत्तत्कालमाविवन्यपीवीर्थपर्यालेखन्या यशस्त्राति क्रीवेदस्य स्थितं प्रस्तिवनन्तत्तेषा सर्वेषामाचि प्रावचनिकस्रपाणां मतानि भागानार्थव्याम उपविद्यवान् । ते च भावचनिकस्रपाः स्थातंन सूर्व पठन्तो गौतमावक्षममाविक्षंनतस्त्रपाया पठनि । तत्तस्त्रवस्त्रमान्येव स्थाणि क्लिता गौतमा ! इत्युक्तम्, । अन्यस्य ममावितीर्त्रामानिर्णाणिकस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्तरमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रम्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रमान्यस्त्रम्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्तरम्यस्तिमस्त्रमान्यस्तरम्यस्यस्तिमस्तिमस्तरम्यस्यस्तिमस्त्रस्यस्यस्यस्तिमस्तिमस्तिमस्तर

સમ્પક્તિદ્વાર (13 ૪3 – ૪૫)માં ટીકાકારે સત્યગ્દાષ્ટિ, મિલ્યાદષ્ટિ અને સમ્પગ્નિયાદષ્ટિની આપના આ પ્રમાણે કરી છે: જિનલમવાન પ્રયુનિ હવાદ સમય તત્વો વિંગ અવિપારન દરિ-આપના આ પ્રમાણે કરી છે: જિનલમવાન પ્રયુનિ હવાદી સમય તત્વો વિંગ અવિપારન દરિ-જેને દોષ તે સમ્પર્ટન્ટિ; લગવાન પ્રયુનિ તત્વોની ખાળતમાં જેને જરા પણ વિપ્રતિપત્તિ હોય તે મિલ્યાદર્દિ, અને જેને તે ભાળતમાં સમ્પકૃષ્ઠ્યા પણ ન હોય અને તે ભાળતમાં વિપ્રતિપત્તિ પણ નહોય તે સમ્પર્ગિયશાદિષ્ટ છે. શાકસ્ત્રણિને આધારે યોગા આદિયા અભબ્યા માણસને જેમ ત પ્રત્યે કૃષ્ટિ 'ક અકૃષ્ટિ એ ભેમાંથી એક્ષ્ય નથી તેમ આ સમ્પર્ગિયશાદર્દિને જિનપ્રણાંત પણશ્રીની ભાળતમાં કૃષ્ટિ પણ નથી તેમ જ અકૃષ્ટિ પણ નથી. પ્રત્યા દરીકા, પત્ર ૩૮૮.

ટીકાકારે અવધિદર્શન (૧૩૫૬)ના કાળના પ્રસગે વિભંગનાનીને અવધિદર્શન હોવા ન હોવા વિપેતા સૂત્રકાર અને કાર્મગ્રન્થિકના મતબેદની ચર્ચા આચાર્ય જિનલદને અનુસરીને કરી છે (પ્રતા૦ ડી૦, ૫૦ ૩૯૧).

ઉપયોગદાર (13 દર- દ 3) પ્રસાગે સત્યાર જન્યન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ કાળ અન્તર્ગૃંદર્ત જણાવ્યો છે તે ભાળતમાં ટિકાકોર રખદીકરણા કહીં છે દે આ કાળ સસારી દલ્વતી અપેદાતાનો છે, પરંતુ કરળાની એક સ્મત્યો ઉપયોગ હોય છે તે અહીં વિલક્તિ નથી (પ્રનાદ ટીકા, પત્ર કહ્ય. ખરી વાત એવી છે કે કે ળીતે તાનન્દર્શનીપયોગ ક્રમે હીય છે કે યુગપદ્ એ ચર્ચા જ્યારથી શરૂ શર્ફ ત્યાર પહેલાંની આ સત્રની રચના છે. એટલે તેમા પછીથી એ ભાળતમાં જે રપણીકરણ થયું તે આ સત્રમાં વિલક્તિ હીવાનો સમય જ નથી.

આવી અનેક વિવક્ષાઓ આચાર્ય મલયપ્રિસ્ત્રિએ પોતાની ટીકામાં ૨૫૪ કરી છે, તે માટે જિત્તાસુએ ટીકામાં જોઈ લેવું. અહીં તો માત્ર કેટલાક નમતા આપ્યા છે, તે એ સ્વયવા કે વિચારણા જેમ આગળ વધતી જાય છે તેમ વિચારમાં વ્યવસ્થા આવતી જાય છે.

...[ १११]...

## ૧૯મું 'સમ્યક્ત્વ' પદ : સમ્યક્ત્વ વિધે

આમાં જીવ સામાન્ય, સિંહ અને ૨૪ દંકમાં જીવોમાં સમ્યગ્દષ્ટિ, મિથ્યાદષ્ટિ અને સમ્યગુમિથ્યાદષ્ટિની વિચારણા છે (૧૩૯૯–૧૪૦૫) તે આ પ્રમાણે—

|                       | સમ્યગ્ | મિથ્યા | સમ્યગ્મિથ્યા |
|-----------------------|--------|--------|--------------|
| જુવ                   | ,,     | ,,     | "            |
| ૧. નરકના જીવો         | ,,     | ,,     | ,,           |
| ર–૧૧. ભવનપતિ          | ,,     | ,,     | ,,           |
| ૧૨. પૃથ્વીકાય         | ×      | ,,     | ×            |
| ૧૩. અપેકાય            | ×      | ,,     | ×            |
| ૧૪. તેજ:કાય           | ×      | ,,     | ×            |
| ૧૫. વાયુકાય           | ×      | ,,     | ×            |
| ૧૬. વનસ્પતિકાય        | ×      | ,,     | ×            |
| ૧૭. દ્વીન્દ્રિય       | ,,     | **     | ×            |
| ૧૮. ત્રીન્દ્રિય       | ,,     | ,,     | ×            |
| ૧૯. ચતુરિન્દ્રિય      | ,,     | ,,     | ×            |
| ૨૦. પર્ચેદ્રિયતિર્વેચ | "      | ,,     | ,,           |
| ૨૧. મતુષ્ય            | ,,     | ,,     |              |
| ૨૨. વાણુવ્યંતર        | ,,     | "      | ,,           |
| ૨૩. જ્યોતિષ્ક         | ,,     | ,,     | ,,           |
| ૨૪. વૈમાનિક           | ,,     | ,,     | ,,           |
| સિદ                   | ,,     | ×      | ×            |

આના ઉપર થી એમ ફલિત થાય છે કે સમ્મગૃતિધ્યાદિષ્ટ માત્ર પંચેંદિય જ ઢોય છે, અને એકિંગ્લ મિયાદિષ્ટિ જો હોય છે. દિરુદિત્વથી મોડી ચતુર્વિત્ર્ય સુધીમાં સમય્યૃત્તિધ્યાદિષ્ટિ હોતા તથી. પટ્પાગમમાં સત્તી અને અસંતી પંચેંદિય એવા બેદો પાડીને અસંતી પંચેંદિવને માત્ર મિયાદિષ્ટ જ કહ્યા છે.—પટ્પાગમ, પુસ્તક ૧, ૫૦ ૨૫૮, ૨૬૧, આ બધુ આ વિચારધા કેવી રીતે આગળ વધી તે સુચવે છે.

પટ્ખાંગમમાં જીવો સમ્યકલ ઉત્પન્ન કરે તો કેમાં કારણે તેની ચર્ચા પણ છે.—પુસ્તક ૬, ૪૦ ૪૧૮–૪૩૭. પછી અત્યુ વખતે તે બાળતમાં પરિસ્થિતિ કેવી ઢોય તેનું વર્શ્યુન છે. –૪૦૪૩૭.

## …[૧૧૨]...

# વીશમું ' અન્તક્રિયા 'પદ

ભવનો અંત કરનાર ક્રિયા તે અંતક્રિયા. એ ક્રિયાર્થી એ પરિચામ આવે; નવો ભવ અથવા મોક્ષ: એટલે અન્તક્રિયા રાબ્દ અહીં મોક્ષ અને મરખું એ બન્ને અર્થમાં વપરાયો છે. એ અંતક્રિયાનો વિચાર ચોવાર્યો દંકતના છત્ર્વોમાં દશ દ્વારો વર્ષ કરવામાં આવ્યો છે:—

૧. નારકાદિ જીવો અંતક્રિયા (મોક્ષ) કરે છે (

ર. નારકાદિ જીવો અનન્તર ભવમાં કે વ્યવધાનથી અન્તક્રિયા (મોક્ષ) કરે છે?

નારકાદિ જીવો અનન્તર ભવમા અન્તક્રિયા (મોક્ષ) કરે તો એક્સમયમાં કેટલા કરે?

૪. નારકાદિ જીવો ઉદ્દવૃત્ત થઈ (મરીને) કઈ યોનિમાં જાય?

૫. નારકાદિ છવો મરીને તીર્ચંકર થઈ શકે ?

દ. ,, ,, ,, ચક્રવર્તીથઈ શકે? હ. ,, ,, ., ખળદેવ થાઈ શકે?

૭. ,, ,, ,, ભળદેવ થ⊍ શકે? ૮. ,, ,, ,, વાસુદેવ થ⊍ શકે?

e. ,, ,, ,, માડલિક ...

e. ,, ,, નાડાલક ૧૦. .. .. રતન

આ દારોને આધારે કહી રાકાય કે અન્તકિયા રાબ્દ બે અર્થમાં વપરાયો છે. પ્રથમ ત્રણ્ દ્વારોમાં અન્તક્ષિયા એટલે મોકાની ચર્ચા છે, અને પછીના દારોનો સંબંધ પણ અન્તક્ષિયા સાથે છે, પણ સાં તેનો અર્થ મરાણ લઈ એ તો ઘેટ. ઉપરાંત, આ દારોમાં અન્તક્ષિયાનો અર્થ મોક્ષ પણ ઘર, કારણ કે તે દારોમાં તે તે યોનિમા ઉદર્તના આદિ કરનારને મોક્ષ સબયે કે નદિ એવો પ્રશ્ન પણ ઉપરિયાન કર્યો છે.

પ્રથમ દારનો સાર એ છે કે માત્ર મનુષ્યો જ મોલ પામી શકે છે, અને તે પણ બધા જ નહિ—(૧૪૦૮ [૩]). છત્રના નારકાદિ અનેક પર્યાયો થાય છે એટલે નારક આદિ પર્યાયામાં રહેલો જય મનુષ્યભવમાં જઈ મુક્ત થઈ શકતો હોઈ નારકાદિ વિષે પણ એમ તો કહી શકાય કે કોઇ નારકાદિ મુક્ત થાય છે અને કોઇ નથી થતા (૧૪૦૭ [૨]).

ખીત્ત દારમાં એ વિચારણાં છે કે નારકાર્દિ છવો અન-નવરાગત કે પરંપરાયત થઈ તે અંત-ક્રિયા દરે છે ! એટલે કે નારકાર્દિ ભવમાંથી મરીતે અવધ્યત વિતા જ મનુબભવમાં આવીને મોક્ષ મોત્રો છે કે નારકાર્દિ પછીના એક કે અનેક લવો કરી પછી મનુબભવમાં મુક્તિ પામે છે ! આનો હત્તર એ છે કે પ્રથમ ચાર નરકમાંથી આવનારમાં બંગે પ્રકાર સંભવે છે. પરંગ્ર પછીના ત્રણ નરકોમાંથી આવનાર માત્ર પરંપરાયત હોય તો (એક કરતાં વધુ ભવ કરે તો) જ અંતક્રિયા કરે અથીત મોક્ષ પામે.

બધા જ ભવનપતિ, પૃથ્વી, અપકાય અને વનરપતિમાર્યી આવનારમા બન્ને પ્રકાર સભવે છે. તેજ, વાયુ, દિઃ-દિશ્વ, યુનિક્સ, ચતુરિન્દ્રિયમાંથી આવનારામાં, જે સાત્ર પરંપરાગત હોય તેમાં અને રોય જીવોમાં બંધે પ્રકાર સંભવે છે (૧૪૧૦–૧૩).

આચાર્ય મલયગિરિએ રપણીકરણ કર્યું છે કે તેજ અને વાયુ મરીને મનુષ્ય થતા જ નથી, માટે અને દિ-કન્દિયાદિનો એવો રવભાવ છે માટે અનન્તરાગતની અન્તક્રિયા તેમને નથી (પુરુ ૩૯૭) ઢોતી.

...[ 883]...

અનન્તરાગત વિશે તીજ દ્વારમાં પ્રશ્ન છે કે એક સમયમાં તેઓ કેટલી<sub>,</sub> સખ્યામાં અન્તક્રિયા કરે ? (૧૪૧૪–૧૬)

| અન-તરાગત <sup>૧</sup> | જધ | ય સં | ખ્યા | ઉત્કૃષ્ટ સંખ્યા |
|-----------------------|----|------|------|-----------------|
| નારક                  | ۹, | ٦,   | 3    | 90              |
| ,, 9-3                | ,, | ,,   | ,,   | 10              |
| " ¥                   | ,  | ,,   | ,,   | X               |
| <b>બવનપતિ દેવો</b>    | ,, | ,,   | ,,   | 9.0             |
| ,, દેવીઓ              | ,, | ,,   | ,,   | ય               |
| પૃથ્વી, અપ્           | ,, | ,,   | ,,   | ٧               |
| વનસ્પતિ               | ,, | ,,   | ,,   | •               |
| પચેન્દ્રિય તિર્ધેચ    | ,, | ,,   | ,,   | ٩٥              |
| ,, ,, સ્ત્રી          | ,, | "    | ,,   | ٩٥              |
| મનુષ્ય                | ,, | ,,   | ,,   | 90              |
| ,, અંત્રી             | ,, | ,,   | ,,   | २०              |
| વાર્ણવ્યંતર           | ,, | ,,   | ,,   | ૧૦              |
| ,, વ્યંતરી            | ,, | ,,   | ,,   | ય               |
| જ્યોતિષ્ક દેવ         | ,, | ,,   | ,,   | ٩٥              |
| ,, દેવી               | ,, | ,,   | "    | 20              |
| વૈમાનિક દેવ           | ,, | ,,   | ,,   | ٩٠٤             |
| ,, દેવી               | ,, | ,,   |      | ٠- ٠            |
| ,,                    | ,, | ,,   | ,,   |                 |

ચોયા હતું તારમાં જીવ મરીને ક્યાં જઈ શકે તેનો વિચાર છે. પ્રજ્ઞાપનામાં આ પ્રકરણમાં હુદ્દ શખ્દ ભાષી ગતિમાં થતા ખરણને માટે પ્રયુત્ત છે. પરંતુ વર્ષ્યાગમનાં તેને રચાને હુત્ત, કાકાગત અને ન્યુત એવા ત્રશ્ચુ શખ્દોનો પ્રયોગ છે. નરક, લવનવારામ, વાનઅંતર અને આનીતિષ્ઠ ગતિમાંથી મરીને જનાર માટે 'હિંદુળા'નો, તિર્યેચ અને મનુખગતિમાંથી મરીને જનાર માટે 'કાલવાત' શખ્દાનો અને વૈચાનિકમાંથી અન્યત્ર જનાર માટે 'ચુત્ત' શખ્દનો પ્રયોગ દેખાય છે. રે

મરીને તે તે રચાને ગયા પછી તે જીવ ક્રમે કરી<sup>8</sup> ધર્મનુ શ્રવણ, બોધ, શ્રહા, મનિ-શ્રુતતાન, તલગ્રહ્મુ, અવધિગાન, અગુમારત, મનઃપ્યાંચતાન, કેવળતાન અને સિંહિ આ બધાંમાંથી શુ. શું પ્રાપ્ત કરી શકે છે તેની પણ ચર્ચા કરવામાં આવી છે. બરૂપ્પાગમમાં ઉક્ત બાળતો ઉપરાંત અન્ય બાળતોનો-બેવી કે તીર્યકરપર, ચક્રવર્તીયદ આદિનો--પણ સમારેશ કરી લેવામાં આવ્યો છે, ' પરંતુ પ્રતાપનામા ત્રીધર આદિ પદીની વિચારણા જુદાં દ્વારો વડે કરવામાં આધી છે,' તે

૧ સત્ર ૧૪૧૦-૧૩ માં જે અનન્તરાગત અન્તક્રિયા કરે છે, તેમને વિષે જ આ વિચારણા છે.

ર વટખંડાગમ, પુરુ ૬, પુરુ ૪૭૭ માંનો વિશેષાર્થ,

<sup>3</sup> તુલના માટે ઉત્તરાગ્ચ્યગ્રહેલું તેમાં સંવેગથી માંડી ગ્લાપકો છે. તથા જુઓ સ્થાનાંગ-સમવાયાંત્ર, ૧૦૦૩–૮.

<sup>8. 3244 5, 40 868-402.</sup> 

પ. જુઓ પ્રસ્તુત વીશમા પદના પાંચમાથી દશમા સુધીનાં દારો.

પ્રતાપનાની વિચારણાનું મૂળ જતું હોય એમ સચવી જય છે, અને પટ્પાગમમાં તે વધારે વ્યવસ્થિત છે. વળી, એક બાબત નોંધવા જેવી એ છે કે પ્રતાપનાના પ્રસ્તુત દારમાં માંગ્રેલક (ફાર હતું) અને રત્ન (દરામું દ્વાર) એ પહો અધિક છે, જેનો અક્ષાલ પટ્પાગમમાં એ પહોની પ્રાપ્તિ અણાવી છે તેની અણાવીનો કૃષ્મ આ પ્રમાણે છે: આર્મિક નિર્ણાધિક, બ્રુતતાન, અવધિતાન, મન-પ્રયાંચતાન, 'કવળતાન, સમ્પ્રગૃનિશ્યાન, સમ્પક્લ, સ્ક્ષમાં મુખ્ય ખુલે હતું ત્યારે હતું સ્ક્ષમાં મુખ્ય ખુલે હતું ત્યારે અને અન્ય પ્રાપ્તિન તેની પણ પૂત્ર છે, 'છું જ જે જે અ સ્ક્ષમાં સ્મૃત્ર પ્રાપ્તિ કરે છે કે આ કૃષ્મ પ્રાપ્તિનો નથી, પણ ત્રાનક્શન-ચારિત અને અન્ય વિશિષ્ઠ પહોંચ્યાન છે.

ચોથા ઉદ્વતદ્વારનો સાર આ પ્રમાણે છે (૧૪૧૭-૪૩) :

| e i                                   | ,                                                                                                |                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| છવ                                    | મરી ક્યાં જઈ શકે                                                                                 | મરીને નવા જન્મમાં<br>ધર્મશ્રવણાદિના સંભવ               |
| નારક                                  | ∫ પંચેન્દ્રિય નિર્ધચ<br>{ મનુષ્ય                                                                 | ે દેશસ્યમી અને અવધિત્રાન<br>મોક્ષ                      |
| ભવનપતિ                                | (પૃથ્વી, અપ્, વનસ્પતિ<br>\પચંદ્રિયતિર્થેચ<br>  મતવ્ય                                             | ×<br>નારક જેમ<br>નારક જેમ                              |
| પૃથ્લી, અપ્, વનસ્પતિ                  | ( પૃથ્વી, અપ્, તેજ, વાયુ )<br>(દિ-ત્રિ-ચતુદિન્દ્રિય }<br>) પંચંદિયતિર્થેચ<br>મનુષ્ય              | ×<br>નારક જેમ<br>નારક જેમ                              |
| તેજ, વાયુ                             | ∫ પૃથ્વી યાવત ચતુરિન્દ્રિય<br>} પંચેન્દ્રિયતિર્થેચ                                               | ×<br>ધર્મશ્રવણ                                         |
| દ્ધિન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિ | ય ) પૃથ્વી યાવત પંચેન્ડિયતિર્વેચ<br>ો મનુષ્ય                                                     | પૃથ્વી જેમ<br>મનઃપર્યય                                 |
| પંચેંદ્રિયતિર્ધેચ                     | નારક<br>ભવનપતિ<br>એક યાવત ચતુરિન્દ્રિય<br>પંચંદ્રિયતિર્થેચ મનુષ્ય<br>વાશુવ્યંતર જયોતિષ્ઠ વેમાનિક | { સમ્યયત્વ<br>} અવધિતાન<br>પૃથ્લી જેમ<br>નારક જેમ<br>" |
| મનુષ્ય<br>વાણવ્યંતર જ્યોતિષ્ક વૈમાા   | ઉપર પ્રમાણે<br>તેમ ભવનપતિ જેમ                                                                    | ્,,<br>નારક જેમ                                        |
| and the objection deline              |                                                                                                  |                                                        |

પાંચમા તીર્થકેટદારમાં નારકાદિ મરીને અનન્તર (મતુષ્યભવમાં) તીર્થકેટપદ પામા શકે કે તક્રિ તેની વિચારણા છે. હે સાથે જ તીર્થકેટપદ ન પામી શકે તો વિકાસક્રમમાં શુ પામી શકે તેનો પણ નિર્દેશ જોવા મળે છે. તેનો સાર આ પ્રમાણે છે (૧૪૪૪–૧૪૫૮) :

૬. મૂબમાં ''સીંજ વા વય વા ગુળ વા વેરમળે વા પરવવસાલ ગા પોતાફોલવાસ વા" (૧૪૨૦ [૬]) માં એવી પાઠ છે. ૧૪૨૦ [૮] આપણાવરની વાત છે તેથી અન રેશસંપમી ગણવા ત્રોઈએ સીલાહિનો આપળા માર્જી જુઓ ટીકા (પત્ર ૩૬૬).

છ. મસ્તુત ર ભ્યા મસાયના પદની તીર્ધકર સ્માહિ સંપદા વિયેના કોષ્ટક માટે જ સ્મો, યંત્રપર્વક કર્માહિવિચાર, ૫૦ ૧૧૮

મનષ્યનો અનન્તર પર્વભાવ મનષ્યમાં શેનો સંભાવ? રત્નપ્રભાયાવત વાલકાપ્રભા તીર્થંકર પદ પંત્રપ્રભા મોસ ધુમપ્રસા વિરતિ વિસ્તાવિસ્તિ તમા સાતમી નરક સમ્યકત્વ ભવનપતિ મોક્ષ પ્રશ્વી. અપ ધર્મશ્રવણ तेक्र-वाय વનસ્પતિ મોક્ષ દિ-ત્રિ-ચતરિન્દ્રિય **ม**ส∙บยโย પચેન્દિયતિર્ધેચ મનાય મોક્ષ વાણવ્યંતર જ્યોતિશ્ક वैभानिध તીર્થ કરપદ

ગ્યા ઉપરથી જણાય છે કે માત્ર તારકો અને વૈમાનિકમાંથી મરી મતુષ્ય થતાર જ તીર્થેકર-પદ પામી શકે છે.

ગાકવર્તી પહેર તેથે ગાંગ પ્રથમ તરફ અને દેવોમાંથી અનન્તર મનુખલવમાં જન્મ લેનાર છે, અના લિ (૧૪૫૯-૬૩). તે જ પ્રમાણે બલેલપાદ વિષે છે. પરંતુ એમાં વિશેષતા એ કે શર્કના પ્રભામાંથી પણ જન્મ લેનાર આ પદની હોગ્યતા દેવા છે (૧૪૬૬). વાફેલરાવ વિષે પણ બળાદેવ જેમ જ છે, પરંતુ એમાં વિશેષતા એ કે ચૈમાનિકોમાંના અનુત્તરોપપાનિકમાંથી જન્મ લેનાર વાફેલપાદ પામના તથી (૧૪૬૫). માડલિકપાદ માત્ર સાતમી નરફ, તેજ અને વાહુમાંથી જન્મ લેનાર વાફેલપાદ પામના તથી (૧૪૬૫).

દશમા રત્વદારમાની હકીકતનો સાર આ પ્રમાણે છે (૧૪૬૭-૬૯)—

સેનાપનિ, ગાધાપનિ, વર્ધકિ, પુરોહિત અને સ્ત્રીરત્વપદ માટે સાતર્મા નરક, તેજ, વાધુ અને અનુનરમાંથી આવનાર અમોગ્ય છે. અર્ધ અને હરિવરત્વપદ માટે નરકથી મોટી સહસ્વાર દેવલીક સુધીના યોગ્ય છે. અને ચક, હત્ત, ચર્મ, દંડ, અધિ, મહિ, કાકિણી—આ બધાં રત્નો માટે અસુરકુમારથી મોડીને કેતાન દેવલીકમાંથી આવતાર યોગ્ય છે.

રત્નદારને અતે અન્ય ભાળતો વિરો ચર્ચા છે, જેનો રત્ન સાથે શું સંબંધ છે તેનું રપણીકરણ શિકાકાર કરતા નથી. આમાં નીચેની વ્યક્તિઓ દેવલોકમાં ક્યાં જાય તેની ચર્ચા છે (૧૪૭૦) :

૧. અસંયત ભવ્યદ્રવ્યદેવ<sup>૮</sup> ૨. સયમનો અવિરાધક ૩. સયમનો વિરાધક ભવનવાસીથી માંડી ગ્રૈવેયક. સૌધર્મથી માંડી સર્વાર્થસિહિ. ભવનવાસીથી માંડી સૌધર્મ સુધી.

૮. આ રાગ્કનો શુ અર્થ કરવો તેમાં વિવાદ છે. કોઈ ને મતે એનો અર્થ સમ્યગ્દિ થાય છે. પરંતુ આચાર્ય મહાયસિંદ એ અર્થને માન્ય કરતા નથી અને તેનો અર્થ વિશ્વાદિક છતાં પ્રમણ વેશમાં રહ્યાં અમણનો ચર્ચાત પ્રમણ વેશમાં રહ્યાં અમણનો અપી છે.—પ્રમાગ ઠીગ, પત્ર ૪૦૪,

#### ...[ ११६ ]...

૪. સંયમાસંયમ (દેશવિરતિ)નો અવિરાધક ૫. સંયમાસંયમનો વિરાધક

૫. સયમાસયમના ૧વરાવક ૬. અસંત્રી (અકામનિર્જરાવાળી)

ક. અસરા (અ

હ. તાપસં ૮. કાન્દર્પિક<sup>૧</sup>લ

૯. ચરક-પરિવાજક<sup>૧</sup>

૧૦. કિલ્ઝિપિક ૧૨

૧૧. તિર્યેચ (દેશવિરત)

૧૨. આછવકે<sup>૧૩</sup>

૧૩. આભિયોગિક<sup>૧૪</sup>

૧૩. વ્યાભવાગકઃ ૧૪. સ્વલિંગ પણ દર્શનવ્યાપન્ન (નિદ્ગવ) સૌધર્મથા અચ્યુત. ભવનવાસીથી જ્યોતિષ્ક.

ભવનવાસીથી વાચુવ્યંતર. ભવનવાસીથી જ્યોતિષ્ક. ભવનવાસીથી સીધર્મ. ભવનવાસીથી બ્રહ્મલોક. સીધર્સથી લાંતક

ભવનવાસીથી સહસ્ત્રારકલ્પ.

**ચ્મ**ચ્યુત.

,, ,,

પ્રસ્તુત ચર્ચાને આધારે જે કેટલાંક મન્તવ્યો કૃલિત થાય છે તે આ છે: અંદરની યોગ્યતા વિના પણ બાલાવરણ શુદ્ધ ઢીય તો છવે ચૈવેયક સુધી દેવલીકમાં જાય છે. તેથી છેવટે જૈન લિગ શારણ કરવાનું પણ મહત્ત્વ છે તે ભાગત ને ૧ અને ૧૪ થી કૃલિત થાય છે. આંતરિક યોગ્યતા-પૂર્વક સમયનું યથાર્થ પાલન કરે તો સર્વાર્થિસિંહિ, જે વૈમાનિક દેવોમાં સર્વોગ્ય પદ છે, તે પામે.

આ પદને અંતે વળી બીજી પણ ચર્ચા કરવામાં આવી છે (૧૪૭૧–૭૩); તે છે અસસીના આયુની, આમા અસંત્રી અવસ્થામાં નારક અને દેવાયુનો જે બંધ થાય છે તેની તથા તે બાંધનારના અધ્યયદ્વનની ચર્ચા છે

જેઓ માત્ર પાંદડા વગેરે ઉપર છવે છે, તેવા તપરથી, તાત્પયે કે જેઓ જૈનસમત રીતે તપરથા નથી કરતા. ભારતમા તાપસોતી પરંપરા ખહુ ખૂર્ના છે. જેન પરિભાષામાં તેઓની સજ્ઞા ભાલતપરથી છે, જ્યારે જૈનસમત તપરથા કરનાર પરિતતપરથી કહેવાય. સર્વપ્રથમ તાપસની ઉક્લેખ બૃહદાદયયકમા ૪ ૩ ૨૨ મા છે. જુઓ, વેલિક કન્ડેક્સ

૧૦ ત્યામ છતાં જે હારયજનક વચન કે ચેથા હારા ચ્યન્થને હસાવે તે કાર્લપેક, એવુ લક્ષણ જુહતકરણાપ્ય ગા૦ ૧૨૯૪–૧૩૦૧ માં છે, જેવું ચ્યવતરણ ચ્યાચાર્ય મલયબિવિએ પ્રજ્ઞા૦ ડી૦ પત્ર ૪૦૫ માં કર્યું છે.

૧૧ ડીકાકારે ચરક એવા પરિતાજક અથવા ચરક અને પરિતાજક એવો અર્થ કર્યો છે. પ્રથમમાં વિદેશ અર્થ છે. અને બાભમા ચરક એટલે કેન્છોટક-કચ્છોટો મારાને રહેનાર, અને પરિતાજક એટલે સાંખ્ય પરિતાજકો એવો અર્થ કર્યો છે.

૧૨. ગાત, કેવળી, પ્રમાંચાય અને સર્વ સાધુની નિંદક અને સાચી તે હિલ્મિલિક કહેવાય છે. તેર્યું લક્ષ્ણ બૃહત્કરપ-ભાષ્યમાં (ગાત ૧૩-૨૧-૩૦૦) છે, જેવું વ્યવતરણ ત્રામાં હિલ્મિલ કે કે આતની નિંધાપસારે બૃહતકપ્રભાષની દિકામાં જ્લાવ્યું છે કે સૂર્યપ્રકૃતિ આદિ ત્યોતિવાસાર અને ચાનિપાબૃત જેવા કોપોની મોક્સપર્યીને આદિ ત્યોતિવાસાર અને ચાનિપાબૃત જેવા કોપોની મોક્સપર્યીને ગ્રાન્સપર્યાન કે કાર્યા ગ્રાનાવર્ણવાદી છે (ગાત ૧૩૦૩ ની ટીકા)

૧૩. ગોશાલકના અનુયાયા.

૧૪. વિચાગતાલિ વટે વચીકરણાલિ કરતાર તેતુ બિવરણ ખુલતકપદ્માન્ય (ગા૦૧૩૦૮–૧૩૧૪) માં છે. તેતું જ જાવરાણ પ્રફા૦ ટી.૦ માં ભ્યાયાં પ્રવાધાનિષ્ઠ કહું છે આહું કૃત્ય એ પોતાના ગીરત માટે કરે તો દોષાના છે, ભ્રમ્મથા નહિ—ખુહતકપદ્મામ્ય, ગા૦ ૧૩૧૪.

## ર૧ મું ' અવગાહનાસંસ્થાન ' પદ ઃ શરીરનું સંસ્થાન અને અવગાહના

આ પદમાં છવોનાં <sup>૧</sup>શરીર વિષે નીચેની બાળતો વિચારાઈ છે:---

- ૧ શરીરતા બેદો.
- ર, સંસ્થાન-આકૃતિ.
- ૩. પ્રમાણ –શરીરનું માપ.
- ૪. શરીરનિર્માણ માટે પદયલોને ચયન.
- v. જીવમાં એકસાથે ક્યાં ક્યાં શરીરો હોય?
- શરીરોનાં દ્રવ્ય અને પ્રદેશોનં અલ્પબહત્વ.
- ૭. અવગાહનાનું અલ્પબહૃત્વ.

આમાંના નં૦ ૧, ૨ અને ૩ ની વિચારણા શરીરના તે તે બેદોના વર્ણન પ્રસંગે જ કરવામાં આવી છે. અને એ વિચારણા પૂરી થયે ક્રમશ: નં. ૪ થી ૭ દારો લેવામાં આવ્યાં છે. એ શરીર વિપેની વિચારણાની બે દ્રમિક ભનિષ્ઠા સચલે છે

ગતિ આદિ અનેક દારો વડે છવતી વિચારણા પૂર્વકાળમાં થતી (પ્રતાપના, પદ 3 અને ૧૮); અને જીતના ગતિ આદિ પરિણામોનો વિચાર થતો (પ્રતાપના, પદ ૧૩); પરંતુ તે ગતિ આદિ દારોમા રારીકદાર નથી પર્યુપાંગમમાં પણ સત્યપ્રથમ શરીરિવિચારણા પ્રકૃતિસમુરિયતન નામની સુલિકામાં આવે છે. જુઓ પુષ્ક ૧, ૫૦ ૫૦. નામકર્મની પ્રકૃતિમાં ગતિ અને ન્તૃતિ પછી શરીર સર્ભાષી અતેક પ્રકૃતિને સ્થાન મહતું છે.

પ્રથમ 'વિધિ' દ્વારમાં શરીરના પાંચ બેદ—ઐદારિક, વૈક્ષિ, આહારક, તૈજસ, કાર્મણ (૧૦૦)—પછી ક્રમશ: ઐદારિક આદિ શરીરના ભેદી વગેરની ચર્ચો છે, તેમાં ઔદારિક શરીરના બેદી વગેરની ચર્ચો છે, તેમાં ઔદારિક શરીરના બેદીની ગુલનામાં એક્ટિંક્સથી માર્ચી પેચેનિક્યમાં મેળુખ સુધીના જેવા છવ્યબેદ-પ્રથેદી તૈટલા જ ભેદ ઔદારિક શરીરનો પણાવ્યા છે (૧૪૯ –૯), ઔદારિક શરીરનું સસ્થાન–ભાદૃતિ પણ એટલા જ છબંદોની વિચારાર્ક છે, તેમાં પ્રથાનો મહતની દાળ ભેવો, અપાયનો દિવસુષ્ઠિન્દું છે. તેમાં પ્રથાનો મહતની દાળ ભેવો, અપાયનો પતાક જેવો, વધુમાંની પતાક પર્વાની પત્ર પ્રાથમિત અપાયની પત્ર છે. સાર્યાનો સાથક છે. દ્વારિક્ય શરાયનો સાથક છે. દ્વારિક્ય સાર્યાનો સાથક છે. સાર્યાનો અપાયને અપ

૧. સમચતુરસ, ૨. ન્યગ્રોધપરિમડલ, ૩. સાદિ<sup>પ</sup>, ૪. વામન, ૫. કુબ્જ, ૬. હુંડ.

ઐૌકારિકાદિ શરીરના પ્રમાણનો અર્થાત્ ઊંચાપ્રનો વિચાર પણ એંકેન્દ્રિયાદિ જીવોની અપેક્ષાએ કરવામાં આવ્યો છે (૧૫૦૨–૧૩).

૧. આ પૂર્વે પદ ૧૨ મું શરીરપદ આવી ગયું છે તથા ૧૬મું પ્રયોગપદ પણ શરીરના પ્રયોગની ચર્ચા કરે છે.

ર. એ બેઠી માટે પ્રજ્ઞાપના પદ પ્રથમ જોવું.

 <sup>&</sup>quot; स्तियुकाकारो यो विन्दुर्न पुनिरतस्ततो वातादिना विक्षिप्तः" शहा, ५० ४९९.

૪ અહીં મૂળમાં છ ગણાન્યા નથી, 'ત્રાવ' શબ્દનો પ્રયોગ છે, એટલે પ્રથમ અને અંતિમનાં નામ છે, -૧૪૯૭[૧] 'પણ મૂ૦ ૧૬૯૪[૮] (પદ ૨૩)માં છથે સસ્થાનનાં નામ આપેલા છે.

પ. પાકાન્તર—સાચી,

ઐૌકારિકની જેમ જ વૈક્ષ્યિ શરીર વિષે પશુ ઉક્ત બાળતોનો વિચાર છે, તેમાં ભાદર પર્યાપ્ત વાયુ અને પર્ચેરિલ તિર્ધેચોમાં સખ્યાત્વવધીયાળા પર્યાપ્ત મહેનને તે શરીર હોય છે અને પાયાપ્ત મહુના પણ તે હતી કર્યો છે. અને વધા પશું જ તિવમ છે, પશું કર્યું સુધીના મનુષ્યને જ છે. અને બધા જ દેવીમાં વૈદ્ધિ શરીર હોય છે (૧૫૧૪–૨૬)નું વર્ષ્યુંન કર્યું છે, તે પ્રસંગે બવધારણીય અને ઉત્તરવૈદ્ધિ શરીર—એ બંગેને લક્ષ્માં લીધાં છે. જન્મ સાથે મળે છે તે બવધારણીય અને અન્ય આકૃતિનું તિમાંબુ કરવું તે ઉત્તરવૈદ્ધિ છે. એ જ પ્રમાણ–જ્ઞાપ્ત અથવા અવગાહનાની વિચારણા પ્રસંગે પશુ એ બંગે પ્રકારનાં શરીરો લક્ષમાં લીધાં છે (૧૫૧–૩૨).

આલારક શરીર એક જ પ્રકારનું છે અને તે કર્મભૂમિના ઋહિવાળા સ્થમી પણ પ્રમત્ત<sup>૬</sup> મનુષ્યને જ હોય છે (૧૫૩૩). તે સમચતુરસ્ર સરથાનવાળું (૧૫૩૪) અને જઘન્ય **દેશથી** ન્યૂન રત્ની–હાથ અને ઉત્કૃષ્ટથી સંપૂર્ણ રત્ની પ્રમાણ છે (૧૫૩૫).

એકસાથે એક જીવમાં ઔદારિકાદિ કેટલાં શરીર સભવે તેનો વિચાર સવોગદ્વાર (૧૫૫૯–૧૫૬૪) માં કરવામાં આવ્યો છે. તેનો સાર આ પ્રમાણે છે—

- ૧. ઔદારિક સાથે સંભવે<sup>હ</sup> વૈક્યિ, આહારક, તૈજસ અને કાર્મણ.
- ૨. વૈક્રિય સાથે ,, ઍાટારિક, તૈજસ, કાર્મણ.
- ૩. આહારક સાથે " ઔદારિક, તૈજસ, કાર્મણ.
- ૪. તૈજુસ સાથે ,, અૌદારિક, વૈદ્ધિ, આહારક, કાર્મણ.
- ૫. કાર્મણ સાથે " ઐૌદારિક, વૈક્રિય, આહારક, તૈજસ.

તૈજસ-કાર્મણ સાથે જ હોય છે.

શરીરના દવ્ય-પ્રદેશોનુ અલ્પળલૂન અને શરીરની અવગાહનાનું અલ્પળલૂન અંતિમ એ દારમાં વિચારાયું છે (૧૫૧મ-૧૧). તેમાંની અવગાહનાના અલ્લખલૂન્યની ચર્ચા પટ્પાંગમ, પુંગ ૧૧, ૧૦ ૩૩, ૪૦ ૫૧ માં અવગાહનાના મહાદાંડમાં છે. તથા શરીરના પ્રદેશોનું અલ્યખલૂન્ય તથા તેના ઉભ્યમનું અલ્યખલૂન્ય પણ તેમાં અર્થિત છે. જુઓ, પુ. ૧૪, ૫૦ ૪૨૯.

s कार्मश्रम्थकोने भते व्यप्रभत्तने प**स छोय छे** — प्रज्ञाव टीव पव ४२४

છ. હોય જ એમ ન સમજ્યું

જૈનસમત કાર્મણ સાથે અન્ય દર્શનોમાં જે સદ્ભમ શરીર માનવામા આવ્યું છે, તેની તુલના માટે જુઓ ગર્ણધરવાદ, પ્રસ્તાવના, પ્ર૦૧૨૧.

દ્રવ્યતી અપેક્ષાએ અલ્પખલુત્વનો ક્રમ આ પ્રમાણે છે∶ આઢારક, વૈક્ષિ, ઐૌદારિક, તૈજસ -કાર્મણ

પ્રદેશની અપેક્ષાએ તે આ પ્રમાણે છે : આહારક, વૈક્રિય, ઔદારિક, તૈજસ, કાર્મણ,

લ્ય અને પ્રેરેશ બન્નેને સાથે રાખીને તે કમ આ પ્રમાણે છે : આકારક દ્વ્યો, યૈક્ષિ દ્વ્યો, ઐદારિક દ્વ્યો, આવારક પ્રેરેશો, વૈક્ષિ પ્રદેશો, ઐદારિક પ્રદેશો, તૈમ્પસકાર્મણ દ્વ્યો, તૈમ્પસ પ્રદેશો, કાર્મણ પ્રદેશો (૧૫૬૫).

અરગાહતાનું અલ્યયમુદ્દત જવાન્યા, ઉત્કૃષ્ટ અને જવાન્ય-ઉદ્દૃષ્ટની અપેક્ષાએ વિચારાયુ છે તે ક્રમે આ પ્રમાણે છે: જવાનમામાં—ઐદાદિક, તેજસાનામાંણ, ઉક્ષિય, આહારક, ઉત્કૃષ્ટ માં—આલારક, ઔદારિક, રૈક્ષિય, તૈજસાનામાંણ, જવાન્ય-ઉત્કૃષ્ટમાં—ઐદારિક (જ), તેજસાનામાંણ (જ), વૈદ્ધિ (જ): આલારક (જ), આલારક (ઉ), ઔદારિક (ઉ), તૈજસાનોમણ (ઉ) (૧૫૬).

# રર મું ''ક્રિયા 'પદ : ક્રિયાવિચારણા

કર્ય એટલે વાસના 'કે સરકાર, એને કારણે પુનર્ગન્ત્ર થાય છે, તેની વિચારણા ભારતમાં કર્યના ત્રાથી ત્રાપી શાળી થતી રહી છે. આત્માના જન્મ-જન્માનરતી કરપના કે સંસારચાની કરપના સાથે કર્યની નિચારણા અનિવાર્ય હતી. પ્રત્યોના ઉપનિષ્દોમાં ક્રવિસ જ આ વિચારણા જેવા મળે છે. પરંતુ જેન અને ગીંક સાહિત્યમાં, ખાસ કરી જેન આગગોમાં, આ કર્યની વિચારણા વિસ્તારથી જોવા મળે છે. કે તેન અને ગીંક સાહિત્યમાં, ખાસ કરી જેન આગગોમાં છે. પ્રાથમિક ભૂનિકામાં કર્ય માટે ક્રિયા સબ્દનો પ્રત્યોગ થતી દરે એમા કર્ય કર્યા અપા કર્યા અપા કર્યા કર્યા અપા કર્યા કર્યા અપા કર્યા કર્ય

૧. જૈન આગમોમાંની ક્રિયાવિચારણા માΣ જુઓ, ક્રિયાકોશ, સંપાદક શ્રી મોહનલાલ બાંઠિયા તથા શ્રી શ્રીચદ્ર ચોરડિયા, કલકત્તા, ૧૯૬૯

ર. ગણધરવાદ, પ્રસ્તાવના, પત્ર ૧૦૯.

૩. સુત્રકુતાગ, ૧.૧૨.૧

૪. દીય૦ સામલ્બકલસત્ત.

ય ભાગવતી, ૩૦. ૧; ભાગવતી સાર ૫૦ ૫૭૦, અન્ય પાઠી માટે જૂઓ ક્રિયાકોય, પુ૦ ૨૫૬.

इ. विनयपिटक, महावच्या इ. ३९; व्यंश्रात्तरनिकाय, ४, ९७६; तथा शुक्यो, व्यायम युगका कैनदरीन, पृ० ७४०

સમજવાનું છે કે તે કાળમાં ક્ષિયાલદ શબ્દ કર્મને માનનાર માટે અને અક્ષિયાલદ શબ્દ તેને નિક્ષ માનનાર માટે પ્રત્યક્ષિત હતી. પરંતુ ક્ષેમે કરી ક્ષિયા શબ્દ ઉપરાંત કર્મ રાબ્દનો પશુ અવહતક થવા લાઓ. લારે પ્રારંકમાં તો ક્ષિયાલદ અને કર્મવાલ ભંગે શબ્દનો એક અમિલ્ર પ્રત્યોગ થવા લાઓ!". અને ત્યારે એ નક્ષકો થઈ જ ગયું કે બંગે એક ક્ષેયું કે એક બીલ્ર ક્ષિયાલદ શબ્દ તો ભૂસાઈ જ ગયું એ કર્મવાદ શબ્દ તો ભૂસાઈ જ ગયું એ કર્મવાદ શબ્દ જ પ્રત્યક્ષિત શબ્દ અપ્ત તે અને તે કર્મ તે લાગે એક બીલ્ડ કારણ એ અપણ છે કે કર્મવિવારની સ્થવત જેને જેના ક્ષિયાવિવારની પહૃતિ સાથે એની સગતિ રહી નિક્ષ, પરિભુષ્તિ એ આપણું કે કર્મને કર્મ કર્મ કર્મવારની પહૃતિ સાથે એની સગતિ રહી નિક્ષ, પરિભુષ્તિ એ અપાયું કે અને લે કરી હતો તેની આપી પ્રતુતા પ્રતાપનાનું ક્ષિયાલ, સાયું કોલ્ય ક્ષ્માં અને તે કરી હતો તેની આપી પ્રતુતા પ્રતાપનાનું ક્ષિયલ, સત્યું કાલ્ય અપાયું કારણ હત્યું પરિષ્ઠ અને તે કરી હતો તેની આપી પ્રતુતા પ્રતાપનાનું ક્ષિયલ, સત્યું કાલ્ય ક્ષ્માં અને કપ્સંસે બે બ્લાયલો છે તે પણ તે તે હતા તેની આપી અપાયાન ક્ષ્માં સ્થાન સ્થાન કર્માં અપાયાન કર્માં અપાયાન કર્માં કર્માં કર્માં કર્માં આપાલી છે તે પણ તે હતા ક્ષિયાલ, હતા તેને આપી અપાયાન કર્માં અપાયાન અપાય હતા કર્માં કર્માં કર્માં કર્માં કર્માં કર્માં અપાયાન સ્થાલ હતા તે કર્માં અપાયાન કર્માં અપાયાન સ્થાન હતા કર્માં અપાયાન કર્માં અપાયાન સ્થાન સ્થાન સ્થાન પર્યા હતા પાયાન સ્થાન સ્યાન સ્થાન સ

રિભારમાં પૂર્વગતમાં ક્રિયાવિશાલ નામે એક પૂર્વ છે, પણ કર્મપ્રકૃતિની સભય આધામણી પૂર્વ વર્ષ્યાગમમાં જણાવાયો છે <sup>1</sup> , તે પણ સુચવે છે કે પ્રથમ ભ્રુમિકામાં ક્રિયા જ કર્મ હતું અને ક્રમે કરી ક્રિયાર્થી કર્મ જુદ થઈ ગયુ.

પ્રસ્તુત પ્રનાપનાનો ક્રિયાવિચાર<sup>૧૨</sup> પણ ક્રિયા વિશે અનેક રીતે થયેલી વિચારણાનો સંગ્રહ

આચારાગસવની પ્રારંભિક ભાગ અને દીષo ન સોક્ષદંડસત્ત, ખલેમા બને શબ્દો એક્સાર્ય જ વપરાયા છે.

ભગવતીમાં જણાવ્યુ છે કે પ્રથમ ફિલા પછી વેદના. અને શ્રમણને પણ પ્રમાદ અને શોગને કારણે ફિલા છે સુરુ ૧૫૧, ૧૫૧, (૩૩). વળા, કળા છે કે ફિલા છે ત્યાં સુધી બુક્તિ પણ નથી.—સુરુ ૧૫૩.

<sup>€.</sup> ૧ ૧૦, ૩૦ ૧; ૩. ૩; ७. ૧; ७. ૧૦, ૨ ૮; ૧૮. ૮; ૧. ૩. જુઆ બગવતીસાર, યૃ∘ે ૩૪, ૫૯७

९०, स्था० ५४२.

૧૧. પુરતકલ, સુત્ર ૪૫, ૫૦ ૧૩૪

૧૨. કિયાવિચાણા માટે જુઓ—સ્થાનાંગ સમલાયાંગ, પૃષ્ક ૧૦, નયાં સમગ્રભાવે દ્વયાવિચાર સકલિત કરવામાં આવ્યો છે અને સમજૂતી પણ કરવામાં આવી છે.

જ કરે છે, અને ક્યિવિચાર દેવા કરે થયો હશે તેની આંખી કરાવે છે— જેમ કે ક્યિના પ્રથમ પ્રકાર પાંચ બેંદ ખતાવ્યા તે માત્ર અહિંસા-હિસાના વિચારને લક્ષનિ અ છે 1 વે તકન પણ- હર, ૧૬ લ્યો. તે વિચારણો થઈ તે વધી (મુંત ૧૫૯) – લક્ષને જ લઈ ને નહિ પણ તે જેમાં સમાવિષ્ટ થઈ જ્યારે છે તે વધા (મુંત ૧૫૯) – લક્ષ તે છે તે ખેરામે સમાવિષ્ટ થઈ જ્યારે હતા તે પ્રકાર છે. તે પાંચેમ પ્રકારો એક યા બીલ્ટ રીતે અઢાર પાપસ્થાનોમાં સમાવી શકાય તેમ છે (૧૬૨૧). વળી, સ્વકૃતાંગમાં પણ ક્યારે હતા હતા. તે પ્રકાર છે તે આવે પાપસ્થાનોમાં સમાવી શકાય તેમ છે (૧૬૨૧). વળી, સ્વકૃતાંગમાં પણ ક્યારપાયનોની વચ્ચો છે. આમ દિયારિયા અનેક રીતે થતો હતી: પણ તે વિચાર નિશ્ચિત ભૂમિકા પ્રાપ્ત કરે તે પહેલાં કંબીરવારણો વ્યવસ્થિત થઈ ચૂંધ હતા. અને તેમાં દોષોની સુનિચિત વિચારણો થઈ એટલે આ જૂના વિચારનો લાભ તો લેવાયો પણ તેને તે કપમાં જ અંજૂરી મળી નહિ.

જીયોમાં કોણ સિક્ષિય અને કોણ અધિય તેનો વિવેક કરવામાં આવ્યો છે અને નાક્ષી કરવામાં આવ્યું છે કે સિક્ષો તો અધિય જ છે, તેમને કોઈ પણ પ્રકારની ક્રિયા હોતી નથી. સસારી જીવોમાં માત્ર શેરીયા જ એટલે કે અપોગી કરવા જ અદિય છે, રોય સર્વ સિક્ષિય જ હોય છે (૧૫૭૩). ખરી રીતે જીવોના સિક્ષ્ય-અધિક બેદો જણાવવું આ તત્ર સર્વપ્રથમ હોયુ જોઇનું હતુ અને પછી કિયાના બેદો અને તેમાંનો કયો બેદ ક્યા જવમાં લાબે તેની ચર્ચ સંગત થાત. પણ, ઉપર જણાવ્યું તેમ, આ પદ ક્રિયા વિપંતી જુદી જુદી વિચારણાનો સંગ્રહ હોઈ આમ બન્યું છે. તેથી પ્રથમ ક્રિયાના પાંચ બેદો અને તેના ઉત્તર બેદો જ ગણાવ્યા (૧૫૬૭-૭૨); પછી જીવો સિક્ષ્ય છે કે અદિય છે એ પ્રથની ચર્ચા કરી (૧૫૭૩).

ક્રિયાના મૂળ અને ઉત્તર બેદો પ્રતાપનામાં નીચે પ્રમાણે ગણવામાં આવ્યા છે---

#### પાંચ ક્રિયા ૧૫૬૭–૭૨<sup>૧૫</sup>; ૧૬૦૫ અહાર પાપસ્થાન જે વડે પાંચ ક્રિયા (૧૬૨૧) કિયા (૧૫૭૪–૮૦)

|                                     | ક્રિયા (૧૫૭૪–૮૦) |                      |
|-------------------------------------|------------------|----------------------|
| ૧. કાઇયા (કાયિકી)                   | ૧. પ્રાણાતિપાત   | ૧. ચ્યારંભિયા        |
| ૧. અભ્યુવર્યકાર્રયા                 | ર. મૃષાવાદ       | ર. પારિગ્ગહિયા       |
| ર. દુપ્પેઉત્તકા⊎યા                  | ૩. અદત્તાદાન     | ૩. માયાવત્તિયા       |
| ર. આહિંગરેિણ્યા (આધિકરિણ્કિં∩ રે દે | ક. મૈશુન         | ૪. અપચ્ચકખાણકિરિયા   |
| ૧. સન્નેયણાહિગરણિયા                 | પ. પરિંગ્રહ      | પ. મિચ્છાદંસણવત્તિયા |
| ર . નિબ્વત્તણાહિગરણિયા              | ૬. ક્રોધ         |                      |
| ૩. પાદોસિયા (પ્રાદેષિક/ા)           | ૭. માન           |                      |
| ૧. સ્વપ્રતિ અશુભ્રમન                | ૮. માયા          |                      |
| ર.પરપ્રતિ "                         | ૯. લોભ           |                      |
| ૩. તદુભયપ્રતિ "                     | ૧૦. પ્રેમ        |                      |
|                                     |                  |                      |

૧૩. હિયાગેરીની આ વિચાર જૂની હોવા સંભવ છે. કારણ 8 આંગળના સુધ ૧૫૮૫ વગેરેમાં, ત્યાં માત્ર હિયાની નિર્દેશ છે ત્યાં, હિયાના આ જ એરી અભિપ્રેત છે. આ પચિ હિયાનું સામાન્ય નામ આંગીજિકા– સંસારમાં ભેતી સામાન્યની—એ પછ છે (૧૧૬૭).

૧૪. આની તુલના કરો, વેદનાપ્રત્યયવિધાન સૂત્રો સાથે, ષટ્ખંડાગમ, પુ૦ ૧૨, પૃ૦ ૨૭૫.

૧૫. જુઓ, ભગવતીસાર, પૃત્ર 3૪; ભગવતી, શતક 3, ઉદેશક 3.

૧૬. ભગવતી, ૧૬. ૧. ૫૬૪–૫૬૫; ભગવતીસાર, પૃ૦ ૭૬૭.

Y પારિયાયણિયા (પારિતાપનિષ્ટા) ૧૧. ટ્રેય ૧, રવને અસાતાની ઉદીરણાં <sup>10</sup> ૧૨. કલક ૨. પરને અસાતાની , ૧૩. અલ્યાપ્યાન ૩. ઊલ્યને , , ૧૪. પેટુન્ય ૫. પાણાતિવાત (પ્રાણાતિપાત) ૧૫. પરપરિવાદ ૧. રવનો પાણાતિવાત ૧૬. અરતિ-રતિ ૨. પ્રત્યો ૧. ૧૬. સાલાયના

૨. પરની ,, ૧૭. માયામળા ૩. ઉભયનો ,, ૧૮. મિથ્યાદર્શનશલ્ય

અહીં તુલના માટે સ્ત્રકૃતાંગગત (૨. ૨) ક્રિયાસ્થાનો તથા સ્થાનાંગત (૪૧૯) ક્રિયા આપવામાં આવે છે—

#### ૧૩ ક્રિયાસ્થાનો

૧. અર્થદંક ૨. અનર્થદંક ૩. હિંસાદંક

૪. ચ્યકસ્માલ દંડ ૫. દબ્રિવિપર્યાસદંડ

મૃપાપ્રત્યયા
 અદત્તાદાનપ્રત્યયા

૮. અધ્યાત્મપ્રસ્થયા ૯. માનપ્રત્યથા

૧૦. મિત્રદ્વેપપ્રત્યયા ૧૧. માયાપ્રત્યયા

૧૨. લોભ પ્રત્યયા ૧૩. ઇ ર્યાપથિક

#### રપ ક્રિયા

(૧) ૧. આરંબિકો ૨. પારિગ્રહિકો

ર. પારબ્રાહકર ૩. માયાપ્રત્યયા ૪. અપ્રત્યાપ્યાનક્રિયા

ક. અત્રત્યા વ્યાગાકના પ. મિથ્યાદર્શનપ્રત્યયા (૨) ૬. કાયિકો

૭. આધિકરણિકા ૮. પ્રાદ્વેવિકા

૯. પારિતાપનિક' ૧૦. પ્રાણાતિપાતક્રિયા (૩) ૧૧. દર્શનપ્રત્યયા

> ૧૨. પ્રક્ષપ્રત્યયા ૧૩. પ્રતીત્યક્રિયા ૧૪. સામન્તોપનિકા

૧૫. સ્વલ્સ્તિષ્ટી (૪) ૧૬. નિસૃજિકા ૧૭. આનાયનિકા

> ૧૮. વૈદારણિકી ૧૯. અનાઓગપ્રત્યયા

ર૯. અનાકાગત્રત્યા ૨૦. અનવકાંક્ષાપ્રત્યયા

(૫) ૨૧. પ્રેમપ્રત્યયા ૨૨. દ્રેષપ્રત્યયા

રર. દૂધપ્રત્યયા ૨૩. પ્રયોગક્રિયા

૨૪. સમુદાનક્રિયા ૨૫. ફ્લાપશિજો

રહ લોચ અને તપોતુવ્હાનથી થતી અસાતાનો અપમા સમાવેશ ન કરવો એક એવુ સ્પષ્ટીકરણ ડીકાકાર કરે છે, કારણ કે લોચત અને કળ સારુ છે અને અશક્ય તપોતુવ્હાન તો નિષિદ્ધ જ છે પુરુ ૪૩૬.

પ્રતાપનામાં ક્યા શેમાં થાય છે તેનો વિચાર પણ કરવામાં આવ્યો છે; જેમ કે પ્રાણાતિપાત-યી થતી ક્યિ<sup>ક</sup> છ પ્રકારના જીવો લિયે થાય છે એટલે કે તારકાદિ ૨૪ દેકાના જીવો અપ્રે પ્રકારના જ્યોનો પ્રાણાતિપાત કરે છે (૧૫૧૪–૫). જીવો ક્યાયાદ સર્વ કરવો વિષે કરે છે (૧૫૬), અદ્યતાદાત, જે ક્વ્યોનું ક્રહણ થઈ શકે તેને વિષે કરે છે (૧૫૭૯), ચ્રેશુનક્ષિય રૂપ અને રૂપવાળાં ક્વ્યો વિષે (૧૫૦૮) કરે છે પરિગ્રહ પણ સર્વ દ્વ્યોનો કરે છે (૧૫૭૯). આ જ પ્રમાણે શેષ ક્રોય, માન આદિ પાપરથાનો વિષે પણ નારકાદિ જીવોમાં સમજી લેવાની ભલામણ કરવામાં આવી છે (૧૫૯).

જીવો એ પ્રાણાતિપાત ક્રિયા આદિ અહાર પાપરથાનોને કારણે કર્મની કેટકેટલી પ્રકૃતિનો બધ કરે તે પશ્ચ વિચારાયું છે. તેમાં સામાન્ય રીતે એ સમજવાનું છે કે મોટ ભાગે જીવો આધુ સિવાયની સાત મળ કર્મપ્રકૃતિનો બંધ કરતા હોય છે અને ક્વચિત આદેય કર્મપ્રકૃતિનો બંધ તે તે પ્રાણાતિપાત આદિ ક્લિયા લેક કરે છે (૧૫૮૧–૮૪).

તેથી ઊલડી રીતે એંગ પણ વિચારાયું છે કે જીવ તાનાવરબારિ કર્મપ્રકૃતિનો બધ કરતો હોય ત્યારે કેટલી બ્રિયાવાળો તે હોય (૧૫૮૫–૮૧)? આ વિચારબાર્મા ફેસ્સ એ કે ઉત્તર અહદર પાપચાનાની મિયતે પ્યાનમાં લીધી છે. પરંતુ એ પાંચ કિર્મા અપાર માં લીધી છે. પરંતુ એ પાંચ કઈ લેવાતી તેનો નિર્દેશ મળમા નથી, પરંતુ ડીકાકારે કાયિશે આદિ પાચ સિયાબેટો અભિપ્રેત & એમ અપાર પાંચ સિયાબેટો અભિપ્રેત & એમ અપાર પાંચ સિયાબેટો અભિપ્રેત & એમ બાંચતી હોય ત્યારે એ પ્રાણાતિપાતની સમાનિત કેટલી સિયાયી ચાય— એંગો પ્રસ અહદિ અભિપ્રેત છે. " આતા જવ્યાબમાં મળમા કહેવામાં આવ્યું છે કે ઝવ્યું, ચાર કે પાંચ સ્થિય હોય (૧૫૮૫–૯), પણ તે કઈ લેવી તેનો નિર્દેશ નથી. ડીકાકારે કાયિશે આદિ કેમે સમજવી એવો અબ્રાસો કર્યો છે ડીકા ૫૦ જેવા છે.

એક જીવ એક 'દ અને'ક જનોની અપેક્ષાએ અને અનેક જીવો એક 'દ અનેકની અપેક્ષાએ કેટલી કિમાઓવાળા હોય છે, તેનો પણ વિચાર કરવામાં આવ્યો છે (૧૫૮૯-૧૬ ૦૬). આમાં પણ કિમાઓવાળા હોય છે, તેનો પણ વિચાન જગ્નમાં થતી કાવિશ આદિ કિમા જ અહીં અભિપ્રેત છે, એવું નથી, પણ અલીત જન્મના કાય- શરીકાદિ વેદ અન્ય જીવો દારા થતી ક્ષિયા પણ અલી અભિપ્રેત છે, કારણ 'દે એ અતીત કાય- શરીકાદિ વેદ અન્ય જીવો દારા થતી ક્ષિયા પણ અલી અભિપ્રેત છે, કારણ 'દે એ અતીત કાય- શરીકાદિ વેદ અન્ય જીવો કોરો પણ પાયો પણ અલી અભિપ્રેત છે, કારણ 'દે એ અતીત કાય- શરીકાદિની જીવે ર ત્યાં માટે જ્યારે તે સારીકાદિમાંથી જે કાઈ નિર્માણ થાય અને તે દારા અન્ય જીવો જે કોઈ ધિયા કરે તે સ્ત્રીને માટે જીવ જવાયકાર છે, કારણ 'દે જીવે તે શરીકાદિનો પરિત્યાય કર્યો તથી, તે પ્રત્યેનું મેમાન એક્યું નથી, આ ખાળતની વિસ્તૃત વર્ચો માટે જુઓ બિલાકોશ, પૂરુ ૪૫ થી તથા પૂરુ ૧૫૦ લીદો

પુતઃ સહ્ત ૧૬૦૫ માં તે જ પાંચ ક્રિયા ગણાવી, જે આ પદના પ્રારંભમાં (સૃ૦ ૧૫૬૭) ગણાવી છે અને પછી ૨૪ દંડકમાં એ પાંચે ક્રિયા લાગે છે તેમ જણાવ્સ છે (૧૬૦૬).

કાયિક આદિ પાંચે ક્રિયાના સહભાવની વિચારણા કરીને ૨૪ દંડકોમા તેમના સહભાવનો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે (૧૬૦૭–૧૬). વળી, એ જ પાંચે ક્રિયાઓને 'આયોજિકા' એવા

૧૮. ભગવતીમા જણાવ્યું છે કે એ ઉત્સા—" પુષ્ટા લગ્ગકનો બપુષ્ટા લગ્ગક" ૧૭. ૪ ૧૦૧, ૧. ૧. પર. અહા ઉત્સારાબ્દ કર્મ (પૌદ્ગલિક) અર્થમા વપરાયો છે એ સ્પષ્ટ છે.

<sup>26.</sup> Est. 40 880 4.

સામાન્ય નામે પણુ ઓળખાવીને તેમના સહસાવની અને નારકાદિ જીવોમાં તેમના સહલાવની વિચારસાયુ પૂર્વવત કરી છે (૧૬૧૭–૧૯), એટલું જ નહિં પણ તેમાં કાળ અને દેશની અપેક્ષાએ વિચારવાતું જણાવી દોધું છે અને સમયની દર્દિએ ક્રિયાઓના સહસાવના લંગોની ગણના પણ કરી દોધી છે (૧૬૨૦).

આ પછી આરંભિંડ! આદિ પાંચ ક્ષિયાનો વિચાર છે, તેમાં તેના સ્વામી પ્રમત્ત સ્થત આદિ જણાયા છે (૧૬૨–૨૬). અને પછી ૨૪ દોકના છટોમાં સ્થાનિતની પ્રકૃપણા છે (૧૬૨૭). અને આરંભિંડ! આદિનો સહભાવ પણ નારકાદિ છટીમાં વિચારાયો છે (૧૬૨૮–૩૬) અને અતે સમય અને પ્રદેશની અપેસાએ પણ સહભાવનો વિચાર કર્યો છે (૧૬૩૬).

આ પૂર્વે (૧૫૭૮–૮૦) પ્રાણાતિષાત આદિ અહાર પાયરથાનોનો વિચાર **થઈ** ગયો છે અને પશ્ચાનાબાલિયાનાવિરમણ આદિનો વિચાર જ્યોમાં કરવામાં આવ્યો છે (૧૬૩૭–૧૬૪૧), અને જ્યાન્યું છે કે માત્ર મનુખ સિનાય કોઇમાં પ્રાણાતિષાત આદિ ૧૭ ભાળતોની વિરતિ નથી અને મિચ્ચાદર્શનનું વિરમણ એઇન્ડિયનિકરોન્ડિયમાં નથી, દેશમાં સંભરે.

આ પછી અહાર પાપરથાનમાંથી પ્રાણાતિયાત આદિ પ્રત્યેકની વિરતિતે લર્કોને નિરૂપણ છે કે તે તે વિરતિ વખતે કેટલી કર્મપ્રકૃતિનો બધ હોય. તેના ૨૭ ભેગી જીવોમાં જણાવ્યા છે અને દક્કોમાં તે ભેગો કેટલા હોય તેની પણ વિચારણા કરી છે (૧૬૪૨–૧૬૪૯).

વળા, પ્રાહ્યાતિયાત આદિથી વિસ્તને આરંભિક્ય આદિ ક્રિયાઓ હોય કે ન હોય અને હોય તો કેટલી તેનો વિચાર કર્યો છે (૧૬૫૦–૬૨).

અંતે આરંભિટી આદિ ક્યિના અલ્લખભૂતનો ચિચાર છે, તેની ક્રમ આ પ્રમાણે ચરિયાના ક્રમે છે - મિબ્રાદરોપપ્રત્યાય, અપ્રયાખ્યાનક્રિયા, પારિસાદિશે, આદભિટી, સાવાપ્રત્યા (૧૬૧૩). આમ કહેવાનું તાત્પર્ય ટીકાકોર સમજાવ્યુ છે કે માત્ર મિયાદિણને જ પ્રયયન મિયાદાદોતપ્રત્યાય ક્રિયા હોય છે, પણ અપ્રત્યાખ્યાનક્રિયા તો અવિરતજ્ઞસ્ય-૨૯િ અને મિચ્યાદિષ્ટ બંગેને હોય છે. તે જ ત્યારે માયાપ્રત્યાય અપ્રમાનક્રેયન, પ્રત્યત્તસ્યત, દેશવિરત અને મિચ્યાદિષ્ટ એ સોંમા હોય છે. તેથી તે સાધીક છે.—2કિ ૫ ગ પ્રપર.

આ આખા ક્રિયાવિવરહ્યુમાં સાપરાધિક અને ઐર્યાપધિક એવા ક્રિયાના જે બે બેદ પછીથી પ્રચલિત થયા છે તેને રથાન નથી મત્યું, તે આ ચર્ચાના સ્વરની પ્રાચીનના સૂચવે છે.

# ર ૩ થી ૨૭ કર્મપ્રકૃતિ-કર્મળંધ-કર્મબંધવેદ-કર્મવેદબંધ-કર્મવેદવેદક પદો : કર્મવિચાર

બટુખંત્રગમનો ચોથો ખંડ વેદનાખંડ નામે ઓળખાય છે અને પાંચમો વર્ગણાખંડને નામે છે. પણ ખરી રીતે કર્ષમપ્રતિનાં જે ચોધીશ અનુત્રોગહારો છે (પું∘ ૯. સ. ૪૫ પું∘ ૧૩૪) તેમો બીજું દાર વેદના છે તેના જીપરથી વેદનાખંડ નામ પાડ્યું અને છટું બધનદાર છે, તેની વિભાષા (ચિવરણ) બધ, બંધક, બધનીય અને બધવિધાનદયે છે (પુ∘ ૧૪, સ∘ ૧, ૫, ૦, ૧, તેમાંના બધનીયના વિચેચન પ્રસંગે વર્ગણાનું જે નિરૂપણ છે (પુ∘ ૧૪, સ∘ ૬૮, ૫, ૦, ૪૮) તેને આધારે

૧. જુઓ પુસ્તકું કનો વિષયપરિચય, પૃત્ર ૧.

સમગ્ર પાંચમા ખાતું નામ વર્ગજ્ઞાખાં પાસું છે. ૧ વર્ડખાંગમમાં પ્રથમના ત્રણ ખાંડે પછી આવતા આ બે ખાંડે ખારી રીતે એક, અખાં અને સ્વતંત્ર પુરતાકર પરીકારવા યોઅ છે. જેન પ્રથમ-ખાંડમાં પ્રારંગમાં નામકારમંગલ કરી તેમાં ૧૪ જીવસમાસના ૧૪ માર્ગજ્ઞાસ્થાન દારા પ્રથમ ત્રણ ખાંડમાં વિવેચના કરવામાં આવી છે, તેમ આ ભગ્ને ખાંડમાં પણ પ્રથમ નામકારમગલ કરી કર્મ-પ્રકૃતિનાં ૨૪ અનુયોગદ્વારોનો નિર્દેશ કરી એકેક અનુયોગદ્વારનું વિવેચન કરવામાં આવ્યુ છે. આધી ભાવે ગમે તેણે આ બે ખાંડેની વિભાગ કરી નિર્દેશ કર્યા, પરંતુ વસ્તુતા તે એક, અખા સ્વતત્ર શ્રધ છે. અને છઠ્ઠા ખાંડ મહાબંધમાં પણ છઠ્ઠા બંધનદારના એક બેદ બંધનવિધાનનું જ વિવેચન છે. જે

વૈદનાખંડના પ્રારંભમાં જણાવ્યા પ્રમાણે આગ્રાયણી પૂર્વની પાંચમી વસ્તુન ચોથું પ્રાણત કર્મ-પ્રકૃતિ છે (પુરુ હુ, સુરુ ૪૫, પુરુ ૧૩૪). અને એ જ કર્મપ્રકૃતિનું ૨૪ અનુયોમદ્વારો વડે વિવેચન પટ ખંડાગમમાં વિસ્તારથી કરવામાં આવ્ય છે. એ વિવેચન અને પ્રસ્તત પ્રજ્ઞાપનાનાં ૨૩થી ૨૭ માં પદીમાં આવતી કર્મવિચારણાની તુલના કરીએ તો જણાય છે કે પ્રતાપનાગત કર્મવિચારણાનો રતર પટખંડાગમની વિચારણા કરતાં પ્રાચીન છે, કારણ કે વટખંડાગમમાં ધિક્ષેષ કરીતે વ્યાખ્યા કરવાની જેની પહાને અપનાવવામાં આવી છે. તેવી બ્યાપ્યાપહેતિનાં દર્શન પ્રતાપનામાં થતાં નથી. અને વિચારણાના અન્ય વિષયોની તક્ષના કરીએ તોપણ જણાય છે કે પ્રતાપનાની ભ્રમિકા પ્રાચીન છે. પ્રગાપનામાં જે વિષયો ચર્ચાયા છે તે બહુ જ સ્થલ છે. બધના પ્રકૃતિ આદિ ચાર પ્રકારોનો નિર્દેશ કરી, એ ક્રમે વિવેચન કરવાને બદલે પ્રકૃતિ, અનુભાવ અને સ્થિતિન ક્રમ વિના સ્વતંત્ર નિરૂપણ છે. પ્રદેશવંધની તો ચર્ચા જ નથી. એટલું જ નહિ પણ કર્મવિચારણાની સકમ અને સ્થિર અમિકા અને પરિભાષાઓ, જેની સ્વીકાર પછીના સાહિત્યમાં શ્વેતામ્બર-દિગબર બન્નેએ કર્યો છે. તે બુમિકાનાં દર્શન પ્રત્રાપનામાં થતાં નથી. ઉદાહરણ તરી કે કર્મબધના કારણ તરી કે માત્ર રાગ અને દેવને જણાવ્યા છે (૧૬૭૦) : આ બાબત સર્વમાન્ય હોવા છતાં કર્મબધનાં કારણોનો વિચાર પછીના શ્વેતામ્પર સાહિત્યમાં અને દિગંબર સાહિત્યમાં જુદી જ રીતે છે અને જુદી જ ભ્રમિકાએ થયો છે, એ નિર્વિવાદ છે. પ્રસ્તુતમાં યોગ પણ કર્મબંધનું કારણ છે તેનો નિર્દેશ જ નથી એ ધ્યાનમાં લઈ એ તો પ્રતાપનાની વિચારણાનો સ્તર પ્રાચીન છે તે જણાયા વિના રહેશ નહિ. કર્મપ્રદેશની ચર્ચા પ્રગાપનામાં છે જ નહિષ્ય તૈથી તેના સાથે સંકળાયેલ યોગની કારણતાનો નિર્દેશ પ્રગ્રાપનામાં ન દોય તે સ્વાભાવિક છે. અનુભાવબધની ચર્ચા પણ (૧૬૭૯) એના સ્તરની પ્રાચીનતા જ સચાવે છે

પ્રતાપનામાં કર્મપ્રકૃતિના મૂળ આદં બેદી અનેક વાર મણાવ્યા છે (૧૬૬૫, ૧૬૮૭, ૧૭૫૪, ૧૭૬૯, ૧૭૭૫, ૧૭૮૭). અને એ બેદી તે તે પ્રક્રરણના પ્રારંભે મણાવ્યા છે તૈથી અનુમાન થઈ ત્રક છે કે પ્રતાપનાનું આ પદ અને પછીનાં કર્મ સંબંધી પદા જુદાં જુદાં પ્રકરણો હતાં, જેનો સચક્ર પ્રતનત પ્રતાપનાનું આ પદ અને પછીનાં કર્મ સંબંધી પદા જુદાં જુદાં પ્રકરણો હતાં, જેનો સચક્ર પ્રતનત પ્રતાપનાનાં કરી લેવામાં આવ્યો છે. એ પણ રપ્ય છે કે પ્રમાપનાના ૨૩મા પદની પ્રથમ

ર પુરતક૧૩ નો વિષયપરિચય પૃ૦૧.

<sup>3.</sup> પુરુ ૧, પ્રસ્તાવના, **પ**ર્ ૧૭.

પ્ર. વેદનાનાં ૧૬ અનુધોગદારો માટે જુઓ પર્પાંડાયમ, યુરતક ૧૦, પૃ૦ ૧. કર્મના નિરોધ માટે જુઓ યુરતક ૧૩, પૃ૦ ૩૮.

પ. કર્મને બઢ અને સ્યૃત્ક તથા બઢસ્યુષ્ક તથા સંચિત વગેરે વિરોધણી આપ્યાં (૧૬૭૯) છે, પરંતુ કર્મના પ્રદેશબંધની ચર્ચા નથી. માત્ર પ્રકૃતિ, સ્થિતિ અને અનુભાવની ચર્ચા જેવા મળે છે.

#### ...[ १२६]...

ઉદ્દેશ અને બીજને ઉદ્દેશ એ બન્ને જુદા જુદા કાળની રચના છે. પ્રથમ ઉદ્દેશ પ્રાચીન છે અને પ્રાચીન સ્તર સ્થ્યવે છે, જ્યારે બીજો ઉદ્દેશ પ્રથમ ઉદ્દેશમાં રહી ગયેલી કમીને દૂર કરે છે તેથી તે પછીનો છે. અહીં તેમનો પરિચય પણ એકસાથે જ દેવાનું ઉચિત માન્યું છે.

કર્મકતિના મૂળ અને ઉત્તર બેદો (૧૧૮૮-૯૬) આ પ્રમાણે છે.— કર્મત્રકૃતિ મૂળલેદો<sup>૬</sup> ઉત્તર બેદો (9822-9848) (१६६५, १६८७, १७५४, १७६८, १७७५, १७८७) ૧. આખિનિબોધિકતાનાવરણીય ૧. ગાનાવરણીય<sup>૭</sup>. ૨. શ્રુતનાનાવરણીય ૩. અવધિત્રાનાવરણીય ૪. મનઃપર્યાયજ્ઞાનાવરણીય પ. કેવલગ્રાનાવરણીય ૧ નિડાપંચક. ર. દર્શનાવરણીય ૧. નિકા ર. નિકાનિકા ર, પ્રચલા ૪. પ્રચલાપ્રચલા પ. સ્ત્યાનર્સિ ર. દર્શનચતઘ્ક : ૧. ચક્ષદર્શનાવરસ્ત્રીય ર. અચલદર્શનાવરણીય અવર્ધિદર્શનાવરણીય ૪. કેવલદર્શનાવરણીય ૧. સાતા વેદનીય : 3. વેદનીય ૧. મનોગ શબ્દ ર. મનોત્ર રૂપ ૩. મનોન ગંધ ૪. મનોત્ર રસ પ. મનોન્ન સ્પર્શ

મન:સુખતા
 વચનસુખતા
 કાયસુખતા

૬ કર્મપ્રકૃતિના મૂળ આડ બેઢોનો વિચાર ૨૩માં પદના પ્રથમ ઉદ્દેશમાં છે. તેમાં કર્મળંષ્ય શાથી થાય છે વર્ગેષ્ટની પણ ચર્ચાઇ અને તેના બ્રીન્સ ઉદ્દેશમાં ઉત્તર પ્રકૃતિને ગણાવીને પછી તેની છત્રીમાં સ્થિતિ આહિતી વિચાર છે

હ દીકાકારે પ્રસ્તુત કર્મનો જે ક્રમે નિર્દેશ છે તે ક્રમનુ સમર્થન કર્યું છે.---દી૦ પત્ર ૪૫૪ એ.

### ...[ ૧૨૭]...

ર. અસાતાંવેદનીય •

૧–૫. અમનોત્ર શબ્દાદિ પાંચ

**૧. મનઃદુઃખ**તા ૭. વચનદુ:ખતા

૮. કાયદુ:ખતા

૪. મોદનીય

### ૧. દર્શનમોહનીય :

૧. સમ્યકત્વવેદનીય.

ર. મિશ્યાત્વવેદનીય.

૩. સમ્યક્-મિથ્યાત્વવેદનીય.

## ર. ચારિત્રમોદનીય :

૧. કપાયવેદનીય :

૧. અનન્તાનુબધી ક્રોધ.

માયા.

લોભ

પ. અપ્રત્યાપ્યાન કોંધ

માન.

માયા.

લો ભા

૯. પ્રત્યાખ્યાનાવરણ ક્રોધ.

۹٩. માયા.

૧૨. લોભ.

१३. सळवल ક્રોધ. ٩٧.

માન ٩٧.

માયા. ٩٤.

લોભ ર. નોકપાયવેદનીય :

૧. સ્ત્રીવેદ,

ર. પુરુષવેદ.

૩. નપુસકવેદ.

૪. હાસ્ય.

પ. રતિ.

ધ. ચ્યરતિ. ૭. ભય.

૮. શોક.

૯. જુગુધ્સા.

# ...[१२८]...

૫. આયુ.

૧. નૈરયિકઆયુ. ૨. તિર્યેચઆયુ.

ર. સતુષ્યચ્યાયુ.

૪. દેવઆયુ.

૬. નામ.

૧. ગતિનામ : ૧. નરકગતિ

૧. નરકગતિ. ૨. તિર્યેચગતિ.

ર. ાતવવ્યગાત. ૩. મનુષ્યગતિ.

V. દેવગતિ.

ર જાતિનામ :

૧. એકન્દ્રિય જાતિ.

૨. દ્રાન્દ્રિય જાતિ.

૩. ત્રીન્દ્રિય જાતિ.

૪. ચતુરિન્દ્રિય જાતિ. ૫. પચેન્દ્રિય જાતિ.

a શરીસ્તામ ·

૧ ઔદારિક શરીર.

ર. વૈક્રિય શરીર.

૩. આલારક શરીર.

૪. તજસ શરીર. ૫. કાર્મણ શરીર.

૪. શરીસંગોપાંગનામ -

૧–૩. ઐૌદારિકશરીરાંગોપાંગ આત

૫. શરીરબન્ધનનામ : ૧–૫. ઔદારિકશરીરબન્ધન આદિ.

 શરીરસંધાતનામ : ૧–૫. ઔદારિકશરીરસઘાત આદિ

૭. સંદનનનામ<sup><</sup> :

૧. વજ્ઞપ્રપભનારાચસહનન. ૨. ઋપભનારાચસંહનન.

ર. નારાચસહનન.

૩. નારાયસહનન. ૪. અર્ધનારાચસંદ્રનન.

ય. ક્રીલિકાસંહનન.

ય કાલકાસહનન.

૬. સેવાર્તસહનન.

૮. વ્યાખ્યામાં મનાતરતું ખડન છે, તે મત સ્માચાર્ય જિનવલ્લભનો છે. દીકા, પત્ર ૪૭૦.

## ...[१२૯]...

૮. સંસ્થાનનામ :

૧. સમયતુરસસંસ્થાન.

ર. ન્યગ્રોધપરિમંડલસસ્થાન.

૩. સાદિસંસ્થાન. ૪. વામનસંસ્થાન.

૫. ક્રેપ્જસસ્થાન.

૧. હંડસસ્થાન.

૯. વર્ણનામ :

૧. કૃષ્ણ.

ર. નીલ.

3. २५५.

૪. પીત.

પ. શક્લ.

૧૦. ગધનામ :

૧. સુરભિગધ.

ર. દુરભિગધ.

૧૧. રસનામ : ૧. તિક્ત.

ર. કટ્ટ.

૩. કપાય.

૪. અમ્લ.

પ. મધુર.

૧૨. સ્પર્શનામ : ૧. કર્કશ.

ર. મૃદ્દ.

૩. લઘુ. ૪. શુરૂ.

૫. સ્નિગ્ધ.

**૧.** રૂક્ષ.

છ. શીત. ૮. ઉપ્ણ.

૧૩. અગુરુલઘુનામ.

૧૪. ઉપધાતનામ,

૧૫. પરાધાતનામ.

૧૬. આનુપૂર્વીનામ: ૧. નૈરયિક આનુપૂર્વી.

ર.તિર્વેચ આનુપૂર્વી.

૩. મતુષ્યચ્યાતુપૂર્વી. ૪. દેવચ્યાતુપૂર્વી.

૪, દવચાનુપૂર્વા

૧૭. ઉચ્છ્વાસનામ. ૧૮. ચ્યાતપનામ.

૧૯. ઉદ્યોત.

રુ. વિદ્યાયોગતિનામઃ

૨૦. વિદ્યાયાગાતનામ : ૧. પ્રશસ્ત વિદ્યાયોગતિ.

૧. પ્રશસ્ત ાવહાયાગાત. ૨. અપ્રશસ્ત વિદાયોગતિ.

૨૧. ત્રસનામ.

૨૨. સ્થાવસ્તામ.

રુક સદ્દમનામ.

૨૪. બાદરનામ.

૨૫. પર્યાધ્તનામ.

૨૬. અપર્યાપ્તનામ.

૨૭ સાધારણશરીરનામ. ૨૮. પ્રત્યેકશરીરનામ.

ર દ. ત્રત્યકરારારા ૨૯ સ્થિરનામ

રહાસ્થરનામ.

૩૦. અસ્થિરનામ. ૩૧. રાભનામ.

૩૨. અશભાનામ.

૩૩ સુભગનામ.

૩૪ દ્ર્ભગતામ.

૩૫ સુરવરનામ.

૩૬. દુ:રવરનામ. ૩૭. આદેયનામ.

૩૮. અનાદેયનામ

૩૯. ત્રશ:૪ાર્તિનામ

૪૦. અયશ કાર્તિનામ

૪૧. નિર્માણનામ. ૪૨. તીર્થકરનામ.

૧. ઉચ્ચગોત્રઃ

૧. જાતિવિશિષ્ટતા.

૨. કુલવિશિષ્ટતા. ૩. બલવિશિષ્ટતા.<sup>હ</sup>

૭. ગોત્ર

૯. અહીં એ પ્યાન કેવા જેવું છે કે દસ્ય ત્રોપ્ર માત્ર જન્મને કોરણે નથી પણ શરીરના બાલ સૌંદર્ય ઉપરાંત આપ્યાનિક તપ વગેરેની તપનિને કારણે પણ છે. તે જ પ્રચાણે નીચ ગોત્ર પણ માત્ર જન્મને કારણે નિહ્ન પણ શારીરિક અને આપ્યાનિક સંપનિતા અભાવને કારણે છે.

૪. રૂપવિશિષ્ટતા.

પ. તપવિશિષ્ટતા.

૬. શ્રુતવિશિષ્ટતા.

૭. લાભવિશિષ્ટતા,

૮. ઐંધવિશિષ્ટતા.

#### ર. નીચગોત્ર:

૧. જાતિવિહીનતા.

ર. કલવિદ્યીનતા.

૩. બલવિહીનતા.

૪. રૂપવિદ્દીનતા.

ય. તપવિહીનતા,

૬. શ્રુતવિહીનતા. હ લાભવિઢીનતા

**૭. લાભા**વહોનતા.

૮. ઐશ્વર્યવિહીનતા.

૮. અંતરાય

૧. દાનાન્તરાય

૨. લાભાન્તરાય.

૩. ભોગાન્તરાય. ૪. ઉપભોગાન્તરાય.

પ વીર્યાન્તરાય.

પ. વીયાન્તરાય.

૧૦. આને માટે 'નિયચ્છતિ' શબ્દનો પ્રયોગ છે.

૧૧ આવાર્ય મક્ષયબિધિને ખાના ન્યાપ્યામાં થોડી ગુલ્કેલા ન્યલાઈ છે. તેથી તેઓ આ સુવને 'પ્રાપ્તિક' સમત્યનું એમ દ્વાચને છે. વળી, આ પ્રાપ્ત કર્યના આગમતની થયો પહોના કંચીમાં તો છૂટી ન ગઈ છે, તે ધ્યાનમાં કાપ્યું તેઓ એ. પાર્ટન સુવનું તાર્યક્રે કેપદ્રાં ન છે કે હેલો કર્યો કર્યો થકે આવી છે.

૧૨. અપહાં કર્મળંધના કારણામાં યોગને રેયાન મળ્યું નથી, માત્ર ક્યાયને જ રચાન મળ્યું છે, તે ધ્યાનમાં લેવા જેવી વાત છે.

છે. વળી, એ સત્રમાં આવતી કર્મના બલ, રપૂછ, સંસ્થા વગેરેની વાત પણ એ સત્રને કાલની દિશ્યિ પછીનું સ્થયે છે (૧૬૭૯). કર્મનો અતુભાવ<sup>૧૭</sup>–વિપાક વર્ણવતાં છે ભાંપેલાં કર્મ સ્થિત કર્સેલાં કર્મ-વિપાક વર્ણ તેવા કાર્યા કેલા સારત તથી, પણ કરેલાં કર્મ-વિપાક કેલા તમાર તતા નથી, પણ વ્યક્તિ છે. અને એ કર્મની વિપાસ કેલા માટે તેને મતિ, સ્થિતિ, ભાવ અને પુદ્દગલની પ્રાપ્તિ પણ બરફરી છે અને એ કર્મની ઉદ્દારણા પણ બરફરી છે: આટલું હોય ત્યારે ત્રાતાવરણીયાંદિ કર્મનો અમુક વિપાક હોય છે— એમ જણાવ્યું છે (૧૯૯–૧૬).

ત્તાનાવરણીયનો અનુભાવ દશ પ્રકારે છે (૧૬૭૯) :

- ૧. શ્રોત્રનુ આવરણ
- ર, શ્રોત્રવિજ્ઞાનન આવરણ
- ૩. નેત્રનુ આવરણ
- ૪. નેત્રવિજ્ઞાનનું આવરણ
- ૫. ઘાણુનું આવરણ
- ૬. ઘ્રાણવિત્તાનનું આવરણ
- ૭. રસાવરણ ૮. રસવિત્તાનાવરણ
- ૯. રપર્શાવરણ
- ૧ ૦. સ્પર્શવિજ્ઞાનાવરણ

આ ળધાં આવરણોના ઉદયથી અપ્શનાનું અધી સકાતુ નથી; અપ્શવાની ઘગ્છા હતા અપ્શાતુ નથી. અપ્શના હતા તેનું જ્ઞાન રહેતુ નથી; ત્રાન ઉદ્યક્ષ થાય છે. પછીના કાળે આ પ્રકારના અબુતાનવી ચર્ચ બંધ પડી છે. વળી, એ ખૂ પાન દેવાની વાત છે કે, આપો મન અને તેના વિજ્ઞાનનું આવરણ નોંપ્યું નથી. વળી, યુન, અવધિ, મનપર્યાય અને કેવળતાનના આવરણની પણ આમાં નોંધ નથી, એ સ્વક છે, તૈયી એમ નક્ષ્સી થાય છે કે આ સત્ર અત્યંન પ્રાથમિ ત્રાસનું અને કર્મસિક્ષાંતની પરિભાષામાં પૂર્વિ થયા પૂર્વેનુ છે. આચાર્ય મલયગિરિએ આ બાબનમાં કરોી ખલાસો કર્યી નથી.

દર્શનાવરણીય કર્મનો નવ પ્રકારનો અનુભાવ આ છે (૧૬૮૦):

૧. નિક્રા ૨. નિક્રાનિક્રા પ. સ્ત્યાનર્હિ ૬. ચક્ષુર્દર્શનાવરણ

3. પ્રેચલા ૪ પ્રચલાપ્રસલા

૭. અચક્ષુર્દર્શનાવરણુ

૯. કેવલદર્શનાવરણ.

૮. અવધિદર્શનાવરણ

આ સલમાં અવધિ આદિ દર્શનોની નોંધ લેવામાં આવી છે, પરંતુ પૂર્વ સત્રમાં અવધિ આદિ ગ્રાનોને બાકાત રાખ્યાં છે, એ સચક વસ્ત છે.

સાતાવેદનીયનો અનુભાવ આઠ પ્રકારે આ પ્રમાણે છે (૧૬૮૧[૧]):

૧. મનોત્ત શબ્દ<sup>૧</sup> દ

પ. મનોત્ત સ્પર્શ

૧૩ અનુભાવ વિષેતું આ આણું પ્રકરણ (૧૬७૯–૮૬) પ્રાચીન સ્તરતું છે.

૧૪. ટીકાકાર વ્યાખ્યાસેક નોધે છે. પત્ર ૪૬૧

```
ર. મનોત્ત રૂપ
                                              ૬. મનઃસુખતા
       a. મનોત્ર ગંધ
                                              છ. વચનસખતા
      ૪. મનોગ રસ
                                              ૮. કાયસખતા
      અસાતાવેદનીયનો અનુભાવ (૧૬૮૧[૨]):
      સાતાવેદનીયથી વિપરીત અમનોત શબ્દ આદિનો અનભાવ થાય છે.
      મોહનીયનો અનુભાવ પાંચ પ્રકારે છે (૧૬૮૨) :
                                             ૩. સમ્યક્ મિથ્યાત્વવેદનીય.
      ૧. સમ્યકત્વવેદનીય
                                              ૪, કપાયવેદનીય
      ર. મિશ્યાત્વવેદતીય
                            પ. નોક્ષ્યાયવેદનીય
      આયનો અનુભાવ ચાર પ્રકારે (૧૬૮૩) :
                                         ૩. મનપ્યાય
      ૧. નરકાય
      ૨. તિર્ધેચાય
                                         ૪. દેવાય
      શુભ નામનો<sup>૧૫</sup> અનુભાવ ચૌદ પ્રકારે છે (૧૬૮૪[૧]) :
                                          ૮. ઇષ્ટ લાવણ્ય<sup>૧ ૬</sup>
      ૧. ઇષ્ટ્ર શબ્દ<sup>૧</sup>ે
      ર. ઇષ્ટ રૂપ
                                            ८. ४७ यशःभाति
                                          ૧૦. ઇષ્ટ ઉત્થાન-કર્મ-બલ-વીર્ય-પુરુષકાર-પરાક્રમ
      ૩. મુષ્ટ ગંધ
                                          ૧૧. ઇષ્ટ સ્વર
      ૪. ઇષ્ટ રસ
                                         ૧૨. કાંત સ્વર
      ય. ઇષ્ટ્ર સ્પર્શ
      €. ઇછ ગતિ<sup>૧૬</sup>
                                         ૧૩. પ્રિય સ્વર
      ા પ્રાંત ક્લિતિ ધ
                                          ૧૪. મનોન સ્વર
     દ:ખ નામનો<sup>૧૫</sup> અનુભાવ પણ શુભ નામના અનુભાવથી વિષરીત ૧૪ પ્રકારે છે
(15(8[3]):
     ઉચ્ચ ગોત્રનો અનુસાવ આક પ્રકારે છે (૧૬૮૫[૧]) :
      ૧. જ્યતિવિશિષ્ટ્રતા
                                            ૫. તપોવિશિષ્ટતા
      ર. કલવિશિષ્ટના

 શ્રુતવિશિષ્ટ્રતા

      3. બહાવિશિષ્ટના
                                            ૭. લાભવિશિષ્ટ્રતા
      ૪. રૂપવિશિષ્ટતા
                                            ૮. ઐશ્વંવિશિષ્ટતા
      નીચ ગોત્રનો અનુભાવ એથી વિપરીત રીતે આડ પ્રકારનો છે (૧૬૮૫[૨]); જેન કે
જાતિવિહીનતા આદિ
      અંતરાયકર્મનો અતુભાવ પાંચ પ્રકારે છે (૧૬૮૬) :
                                            ૩. ભોગાંતરાય
      ૧. દાનાંતરાય
      ર . લાભાંતરાય
                                            જ. ઉપભોગાંતરાય
                         પ વીર્યોતરાય
```

૧૫ નામકર્મની ઉત્તર પ્રકૃતિ તો ૪૨ ગણાવી, પણ અહીં અતુભાવમાં ૧૪ ઘકાર જ છે. નામકર્મના અતુભાવની આ સુચી પ્રાચીન રતઃની સુષક છે

૧૬. દીકાકોર વ્યાખ્યા એક નોયે છે.-- પત્ર ૪૬૩.

કર્મપ્રકૃતિઓની સ્થિતિ અને તેના અળાધાકાળનું વર્લન કરીને (૧૬૯૭-૧૭૦૪) ઑકેન્સિયી મોદી સંત્રી પચેન્યિ જરીયી તે તે કર્મની સ્થિતિનું નિર્મય કર્યું છે (૧૭૦૫–૪૪). પર્યુપાગમમાં ઉત્પૃષ્ટ અને જ્યન્ય સ્થિતિના વર્લન મોટ જુઓ ૫, ૧, ચૂલિકા ૧ અને હ. અને અળાધા, નિષેક વગેરેની ગર્ચો મોટ જુઓ ૫, ૧૧ ની પ્રથમ ચૂલિકા, ૫૦ ૧૩૯. ૧૫

ગ્મા પછી કર્મની જલન્ય રિયતિના (૧૭૪૨–૪૪) અને ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિના (૧૭૪૫–૫૨) બંધક જીવો કોહ છે તેનું નિરૂપણ છે.

કર્મનો બંધ એ રેડમાં પડમાં ત્રાનાવરણાદિમાથી કોઈ એટનો બધ કરતો હોય ત્યારે છવ અન્ય કેટલી કર્મપ્રદૃતિ ભાધે તેનો ચોવીશ દોકોમાં વિચાર કરવામાં આવ્યો છે (૧૭૫૫–૧૮) તે જ પ્રકારે ટોર્ડ એક કર્મના બધ રત્યે અન્ય કેટલી પ્રકૃતિની વેદના હોય તેનો વિચાર ૨૫મા કર્મબધવેદ નામના પદમાં છે. અને તેથી લાલ્ડું એટલે કે અધ્યુક કર્મની વેદના વખતે દેટલી પ્રકૃતિનો બધ હોય તેનો વિચાર ૨૬મા કર્મવેદબધ એ નામના પદમાં છે (૧૬૭૬–૯૬). અને છેવેર ૨૭મા કર્મવેદવેદક પદમા ટોર્ડ એક પ્રદૃતિની વેદનાપ્રસંગે અન્ય કેટલી પ્રકૃતિની વેદના હોય તેનો વિચાર છે (૧૯૮૭–૯૨).

# **૨૮ મું 'આહાર' પદ**ઃ જીવોનો આહાર

પ્રતાપનામાં આવારપદ અલગ છે, જ્યારે પટ્ખંગગમમાં ૧૪ માર્ગણા દારોમાં છેલ્લું દાર આદાર છે<sup>ર</sup> તેથી એમ નિશ્રય કરી શકાય છે કે આહારની વિચારણાનું મહત્ત્વ જૈન વિચારકોના મનમાં હતુ.

આઢાર પદના બે ઉદેશો છે. તેમાં પ્રથમ ઉદેશમાં અપ્રિયાર દ્વારો વંડ અને બીજા ઉદેશમાં તેર દ્વારો વંડ આતાર સંબધી વિચારણા છે. બીજા ઉદેશનાં તેર દ્વારો સાથે પદ્રખંત્રાગમનાં ૧૪ માર્ગજ્ઞાદારોની તલતા કરવા જેવી છે.—

| अज्ञापना १८९५ | ષદ્ખંડાગમ પુરુ ૧, પૂરુ ૧૩૨ |
|---------------|----------------------------|
| ૧. આહાર       | ૧. ગતિ                     |
| ર, ભબ્ય       | ૨. ઇન્દ્રિય                |
| ૩. સંશી       | ૩. કાય                     |
| ૪. લેશ્યા     | ૪. યોગ (૯) <sup>૨</sup>    |

૧७ આયાર્ય મહાયદિસ્ત્ર '' णतावता च यदुक्तमाप्रावणीयाच्ये द्वितीयपूर्व कर्मप्रकृतिप्राप्टते कम्प्रियाचे विविक्तमाप्टते विविक्तमाप्टते क्यांचियाचे विविक्तमाप्टते विविक्तमाप्टते क्यांचियाचे विविक्तमाप्टते क्यांचियाचे विविक्तमाप्टते क्यांचियाचे विविक्तमाप्टते क्यांचियाचे क्यांचियाच

ર. કોંસમા નભર પ્રજ્ઞાપનાના છે.

| ૫. દર્ષ્ટિ     | ય. વેદ (૧૧)           |
|----------------|-----------------------|
| <b>૧. સંયત</b> | <b>૬. કવાર્ય</b> (છે) |
| ૭. ક્ષ્યાય     | ૭. <b>ગ્રાન</b> (૮)   |
| ८. શાન         | ૮. સંયમ (૬)           |
| ૯. યોગ         | ૯. દર્શન              |
| ૧૦. ઉપયોગ      | ૧૦. લેશ્યા (૪)        |
| ૧૧. વેદ        | ૧૧. ભવ્ય (૨)          |
| ૧૨. શરીર       | ૧૨. સમ્યકત્વ (        |
| ૧૩. પર્યાપ્તિ  | ૧૩. સંગી (૩)          |
|                | ૧૪. આહાર (૧           |

પર્યુખાગમમાનાં ૧૪ માંથી દશ તો પ્રતાપનામાં એ જ નામે છે. પ્રારંભના ત્રથુ પ્રતાપનામાં નથી, પરંતુ તેમાં શરીર અને પર્યાપ્તિ વધારે છે. પ્રયુખાગમમાં તાન-દર્શન જુદાં જુદાં છે, પરંતુ પ્રતાપનામાં તાન અને ઉપયોગ જુદાં જુદાં છે, તેમાં આ સશોધન છે. ઉપયોગમાં તાન-દર્શન આવી જ ભય છે; પછી તાનને જુદું કરવાની જરૂર રહેતી નથી. સમ્યક્ત માટે દૃષ્ટિ શબ્દ પ્રત્યીના છે તે પ્રતાપનામાં વપરાયો છે; ત્યારે પ્રયુખાગમમાં 'સમ્યક્તય' શબ્દ પ્રયુક્ત છે. આલારની વિચારણામાં આલાર એક જુદું દ્રાર હોય તે જરી જબાલ નથી. આથી જણાય છે કે તેર દ્વારની એક સસ્થી તૈયાર હતી તેનો જ ઉપયોગ પ્રતુનમાં ક્રયો છે. અને એ પણ રપણ જણાય છે કે ૧૪ દ્વારની સ્થયી વધારે ત્યારીયલ છે તેથી તે ૧૭ દ્વારની સ્થયી કરતાં પ્રાચીન હોઈ શકે નહે

આલારમા<sup>ર</sup> વર્શ્વ-રસાદિસંપન્ન પુદ્દગલો લેવાય છે. તેનો સ્કંધ ઓળમાં ઓળે અનંતપ્રદેશી, અસંખ્યાતપ્રદેશી ક્ષેત્રમાં અવગાહીને રહી શકે તેવો અને આત્મપ્રદેશથી રયુષ્ટ હોવો જરૂરી છે (૧૭૯૭–૧૮૦૦). નારકમાં મોટે ભાગે તો અશુભ વિપાડવાળા વર્ણાદિનું ક્રહ્યુ થાય છે (૧૮૦૧).

<sup>3.</sup> ધવલામાં આહારમાર્ગણામાં આહાર શબ્દથી કવલ, લેપ, ઉત્મ, મત, કર્મ—એ આહાર નહી, પણ નોકર્મઆહાર અભિમેત છે એમ ખુલાસો છે. પુંગ ૧, પૂગ ૪૦૬.

ડીકાકાર સ્પૃત્ડીકરલ કરે છે કે મૂળમાં એક વર્લ આદિ કહ્યું છે તે વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ નિશ્ચમત્યની અપેક્ષાએ તો પાંચેય વર્લ્લાળો રેકંધ આહાર યોગ્ય છે.—પત્ર ૫૦૧.

આહારના પુદુગલોનું પ્રહ્યું સર્વે દિશાયી થાય છે (૧૮૦૨). થયા પછી આહાર અર્થે લીધેલા પુદુગલોમાંનો અસંખાતમાં લાગ આહાર કર્યે પરિશૃષે છે અને તેના અનંતમા ભાગનો આવ્યા હવેનામાં આવે છે (૧૮૦૩). આહાર મોટે લીધેલા' ખલા જ પુદુગલોનો આહાર કરે છે (૧૮૦૪). આહારમાં લીધેલા પુદુગલોનો પાંચ ઇન્બ્લિય પરિશૃપ્ત થાય અને તારકને તો તે દુ:ખજનક પરિશૃપ્તસ્યે જ પરિશૃપ્ત થાય (૧૮૦૧). જેની જેટલી ઇન્બ્લિયન તેને તે આહાર તેટલી ઇન્બ્લિયના પરિશૃપ્તસ્ય પરિશૃપ્ત થાય (૧૮૦૧). જેની જેટલી ઇન્બ્લિયનો પરિશ્રુપ્ત પરિશૃપ્ત થાય (૧૮૦૧). તેના તેને તે આહાર તેટલી ઇન્બ્લિયના પરિશૃપ્તસ્ય પરિશૃપ્ત (૧૮૧૨, ૧૮૧૯, ૧૮૦૩, ૧૮૧૫).

નવમા દારમાં આહારર્યે પ્રહન્ય કરેલા પુદ્રગલો એકેન્દ્રિયના શરીરર્ય હોય છે કે પછી યાવત પ્લેન્સિયના શરીરરય હોય છે. તેની ૨૪ દાકોમાં વર્ચો છે. વર્ચોની સાર એ છે કે જે પુદ્રગલોનું કેલ્લ પુદ્ર હોય છે તે ભૂનકાળમાં તો એ તેના શરીરર્યે હોય પણ વર્તમાનમાં તો તે જે છત્ત્વને જેટલી હિન્સિ હોય તેટલી કિન્સ્યનાળાનુ શરીર આહારર્યે છે, તેમ સમજનું કારણ કે લીધેલ આહાર તેનારના શરીરર્યે પરિસ્ત થય છે તેથી તેટલી કિન્સ્યનાળાનુ શરીર છે તેમ કહેવાય (૧૮૫૩–૧૮૫૮).

દશમા દ્વારમા ૨૪ દં!કના જીવોમાં કોણ લોમાલાર અને કોણ પ્રક્ષેપાહાર કરે તેની ચર્ચામાં જણાવ્યું છે કે નૈરયિક, દેવો અને એકેન્દ્રિય લોમાહારી છે (૧૮૫૯–૬૦).

દ્વીન્કિયથી માંડી પચેન્કિય મનુષ્ય બંગે પ્રકારનો આલાર કરે છે (૧૮૬૧). એકેન્કિયને મોઠું હોતું નથી અને નારફ્રન્ટેયના વૈક્ષિયરીરમાં મુખ હતાં તેમને પ્રક્ષેપની આવશ્યકતા ન પડે તેથી તે શરીરાનો સ્વભાવ છે, માટે તેમને માત્ર લોમાહાર છે—એવું રપછીકરુષ્યુ ટીક્રાકાર કરે છે (પત્ર ૫૦૯). વળી, લોમાહાર માત્ર પર્યાપ્તને જ હોય, અપર્યાપ્તને ન હોય એમ પણ ટીક્રાકારે ખુલાસો કર્યો છે (પત્ર ૫૦૯).

અગિયારમાં દારમાં ક્ષ્યા છવતે ઓજ આહાર કરે છે, મનથી ભક્ષણ કરેતા નથી (૧૮૬ર). કરતા જણાવ્યું છે કે તારકો માત્ર ઓજ આહાર કરે છે, મનથી ભક્ષણ કરતા નથી (૧૮૬ર). અને બંધા જ ઔદારિક શરીરી વિષે પણ એ જ નિયમ છે (૧૮૬૩). માત્ર દેવો ઓજ આહારવાળા અને મનથી ભક્ષણ કરતારા છે (૧૮૬૪); એટલે કે તેમને ત્યારે નનમાં આહાર લેવાની ઇચ્અ થાય કે તવત તેમની આહારકામનાની પૂર્તિ થઈ જાય છે (૧૮૬૪). જે સ્થાને છવની ઉત્પત્તિ થવાની દીય ત્યાં જે આહારાયોગ પૂરગઢી હોય તેનો આહાર તે ઓજ આહાર. અપયોખત હવને આ આલાર જે સંભવે છે—એવુ ૨૫૯/કરણ ટીકાકાર કરે છે (પત્ર ૫૧૦). આ ચર્ચાને અંતે સ્વત્રાવાગની નિયુંહતની નિયમ ગાંચાઓ ટીકાકારે જીવ ૧૨ છે, તે આ પ્રસ્થણના સારરૂપ છે:

"सरीरेणोबाहारो तयाव फारेण लोमआहारो । पन्सेवाहारो पुण बाबांव्यो होह नायव्यो ॥ १७१ ॥ अगेवाहारा बीत घरने अपर्यवा गुणेवरवा ॥ पज्जता य लोमे पन्सवेव हांति भद्रयव्या ॥ १७२ ॥ ए.गिरियरेवाणं नेरहराणं च नत्य पन्सवेवो ॥ संसाणं जीवाणं सहारवाणं पन्नतेव ॥ १९०३ ॥ ॥

પ અહીં ડીકાકારે સરોમાં પૂર્વાયર વિરોધ ન આ કે તેમ ત્યાપ્યા કરતી ત્રોઈએ એવું સુધન કર્યું છે. માટે ' આહાર માટે લીપલા'ની અને પૂર્વસૂત્રમાં જે અસપ્યધાનમો ભાગ કહ્યો છે તે જ અભિપ્રેત છે, ગ્રહણ કરેલા ભાગ પ્રદુષ્યની નહિ...—દીકા, પ્ય પડ્ય

होमाहारा एगिदिया उ नेरहयसुरमणा चेव । सेसाणं आहारो होमे पबस्वेवओ चेव ॥ ओयाहारा मणभक्तिणो य सब्वे वि सुरमणा होति । सेसा हवंति जीवा होसे पबस्वेवओ चेव ॥

અંતિમ બે ગાયાઓ મુદ્રિત સત્રકતાંગનિર્ધક્તિમાં મળતા નથી.

પ્રસ્તુત પદના બીજા હૈદેશામાં ૧૩ દ્વારોની અપેક્ષાએ (૧૮૬૫) છવી આહારક છે કે અનાહારક, આ મે વિકલ્પોની ચર્ચા કરી છે. આમાં આલારના પ્રથમ ઉદ્દેશમાં નિર્દિષ્ટ આહારના બેદોની કોઈ ચર્ચા નથી (૧૮૬૨–૧૯૦૭). પહ્યુ વિશેષતા એ છે કે તેમાં આહારક અને અનાહારક એ પદોતે આધારે છ બગોની સ્થના કરીને તે તે જવમાં કેટલા બંધો લાબે તેનુ નિદ્દયણ કર્યું છે. ઉદ્દેષ્ટ છ બંગેની રચના માટે જ્યો રુંબ ૧૮૮૦; આ રચનાનો આધાર એક્ટવયન-બહુવયન છે.

તાન 'સત્તી' દ્વારમાં ટીકાકારે શકા-સમાધાન કર્યું છે તેની નોંધ લેવી જરૂરી છે. સંત્રી એટલે સમનરક. વિશ્વસ્થિતિમાં જ્યાંતે પત્ત તો હોતુ તથી, તો પછી વિશ્વસ્થિતિમાં જ્યાં તથત તો હોતુ તથી, તો પછી વિશ્વસ્થિતિમાં સમાહારક જીવને સંસી છે કર્યા ત્રે કે કર્યા કે કર્યા કર્યા હવાના આયુકર્મની વેદના કરતો હોવાથી તેને સત્તી કહી શકાય— ભલેને તેને મન ન હોય (૪૦ ૫૧૪). બીજી શંકા એ છે કે તૈરસિક, ભયતપતિ અને વાતમારતે અસંત્રી ક્યા (૧૮૧૮[રૂ],૧૮૮૦)? ઉત્તર આપ્યો છે કે એ ત્રણેયમાં ઉત્તરન ચાના જીવ અસંત્રીઓથી પણ મરીને આવે છે તે અપેક્ષાએ તેનને અસંત્રી કરી શકાય (૫૦ ૫૧૪).

# ૨૯, ૩૦ અને ૩૩ મા 'ઉપયોગ, પરયત્તા, અવધિ' પદો ∶ છવોનો બોધવ્યાપાર

પ્રતાપનાસત્રમાં જવોના બોધવ્યાપાર અથવા તાનવ્યાપાર વિપે ત્રણ પદોમાં અર્યા છે: ઉપયોગ પદ ૨૯ મ. પશ્યત્તા પદ ૩૦ મ. અને અવધિપદ ૩૩ મ. એટલે એ ત્રણેને અહી એકસાથે લીધો છે.

અત્યારાગ સ્ત્રમાં— ' जे आया से विज्ञाया, जे विज्ञाया से आया! जेण विज्ञाणह से आया'' આયારાગસ્ત્ર ૫. ૫. સ્ત્ર ૧૬૫.

सब्दे सहा निष्टंति, तका जस्य न विजयः । मई तस्य न माहिया। ओए अन्यहृङ्गणस्य स्वयमे। से न दीहे, तहरूसे, न बहे, न दीसे, न चहर्सस, न वरिभंडरे, न किल्हे, न सीले, न लीहिए, न हालिहे, न सुक्लिले, न सुर्दिमाये, न हुर्दिमाये, न तिले, न कहुए, न कहाए, न अस्तिले, न महुरे, न कस्वले, न मडद, न गुरु, न लहुए, न सीए, न उच्हें, न निष्टे, न हुक्त्ले, न काऊ, न चहें, न सी, न हसी, न पुरुने, न आहा, रिर्से को अस्तान विच्यह। अरूर्ली क्ला अपयस्स वर्ष निष्टा। से न सदे न कवे न सेये न स्मे न फारे-एच्येवार्यिन—चि येमि॥

ચ્યાચારાંગનત્ર, પ. ૬. સૂત્ર ૧૭૦–૧હ૧.

સારાંશ કે આત્માં એ વિનાતા છે. તેમાં કોઈ પણ પ્રકારના રસ, રૂપ આદિ તથી. તે અરૂપી હોવા છતાં સત્ છે. ભગવતીસૂત્રમાં જીવોનું ક્ષક્ષણ વતાવ્યું છે—

''अवण्णे अमेचे अरसे अफासे अरूवी जीवे सासप अवद्विप लोगदव्वे। से समासओ पंचिबहे पण्णते । तं बहा-दन्बओ जाव गुणको । दन्बओ णं जीवश्यिकाए अणंताइं जीवदन्बाई. खेत्तओ लोगप्पमाणखेते. कालओ न क्याइ न आसि, न क्याबि नश्यि, जाब निज्ये, भावओ पुण अवण्णे भगंचे अरसे अफासे, गणओ उवओगगणे।" २, १०, ११८,

આનો સાર પણ એ જ છે કે આત્મા અરૂપી છે, લોકપ્રમાણ **છે**. નિસ છે અને તેનો <u>પ</u>્રણ ઉપયોગ છે. તેની સખ્યા અનત છે. આત્માનો ગુણ ઉપયોગ કહ્યો તે સર્વપ્રથમ અહી મળે છે.

પ્રસ્તુતમાં યદ્યપિ ઉપયોગમાં અવધિનો સમાવેશ થઈ જાય છે. તે છતાં તેન જુદું પ્રકરણ રાખવાનું તાત્પર્ય એ જણાય છે કે તે કાળ સુધીમાં અવધિ વિષે વિશેષ વિચાર થઈ ગયો હતો તેથી તેને જુદા પદમાં સ્થાન મૃત્ય છે.

પ્રથમ આપણે ઉપયોગ અને પશ્યત્તા વચ્ચે શો બેંદ છે તે સમજવા માટે તેના જે બંદો છે તેની તલના કરીએ. કારણ કે મળમાં તે બન્નેની કોઈ વ્યાપ્યા છે નહિ, પ્રાચીન પહિત પ્રમાણે એકો એ જ વ્યાખ્યા બની રહે છે.

| ę | ઉપયો | DE (50 | 04-90) |
|---|------|--------|--------|
|   |      |        |        |

#### ૧. સાકારોપયોગ

#### ૧. આભિનિબોધિકતાનસાકારોપયાંગ

ર. શ્રુતજ્ઞાનસાકારોપયોગ

a. અવધિનાનસાકારો પયોગ

જ. મન:પર્યયત્રાનસાકારોપયોગ

પ. કેવલજ્ઞાતસાકાગોપયોગ

દ. મતિઅનાનસાકારો પયાંગ

છ. શ્રતઅજ્ઞાનસાકારોપયોગ ૮. વિભગનાનસાકારોપયોગ

#### ર. અતાકારોપર્યોગ

૧ ચકાદર્શનઅનાકારોપયોગ

ર અચક્ષદર્શનઅનાકારો પયોગ

૩. અવધિદર્શનઅનાકારોપયોગ

૪. કેવલદર્શનઅનાકારોપયોગ

## <sup>૧</sup>પશ્યત્તા (૧૯૩**૧**–૩૮)

#### ૧. સાકારપશ્ચત્તા

....× . ...×....

¾ત\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm\u03cm

ર. અવધિતાતસાકારપશ્યત્તા

મન:પર્યયત્રાનસાકારપશ્યત્તા

૪. કેવલગાનસાકારપશ્યત્તા

६. श्रुतव्यज्ञानसाक्षरपञ्चला

દ વિભગનાનસાકામ્પરયત્તા

# ર અતામારપશ્ચાત્તા

## ૧. ચકારશેનઅનાકારપશ્યત્તા

ર. અવધિદર્શનઅનાકારપશ્યત્તા

ર. કેવલદર્શનઅનાકારપશ્યત્તા

આચાર્ય અભયદેવસ રિએ પરયત્તાને ઉપયોગવિગેય જ કહી છે: વળી સ્પણીકરણ કર્યે છે કે જે બોધમાં કેવલ ત્રકાલિક અવબોધ હોય તે પશ્યત્તા. પરંતુ જે બોધમાં વર્તમાનકાલિક જે બોધ હોય તે ઉપયોગ છે. આ જ કારણે મતિનાન અને મત્યનાન સાકારપશ્યત્તાના બેટોમાં લીધાં નથી. કારણ કે મતિનાત અને મત્યત્રાતનો વિષય વર્તમાનકાલિક અવિનષ્ટ પદાર્થ જ બને છે. અનાકારપશ્યત્તામાં અચક્ષદર્શનનો સમાવેશ કેમ નથી —એનો ઉત્તર આચાર્યે આપ્યો છે કે પશ્યત્તા એ પ્રક્ષ્ટ ઇક્ષણ છે

૧. ભગવતીમાં આ બન્ને વિષે પ્રકાયનાની બલામણ છે ૧૬, ૭, ૫૮૨.

ર મુલાચાર પચાચારાધિકાર ગાળા ૩૧ માં પણ સાકાર-અનાકાર ઉપયોગને જીવતું લક્ષણા બતાન્યું છે.

## ...[૧૩૯]...

# (પૃષ્ઠ ૧૪૦, પંક્તિ ૧૧ પછી આ કોષ્ડક વાંચવું)

|                  | ૩. કેતસદર્શન        | 130 | ×  | × | × | × | ×  | × | × | ×  | × | × |
|------------------|---------------------|-----|----|---|---|---|----|---|---|----|---|---|
|                  | j. magfakiri        | 190 | 2  | 2 | 2 | 2 | 2  | 2 | × | ×  | × | × |
|                  | ∂. ગર્સદર્શન        | 130 | =  | 2 | 2 | 2 | 2  | z | 2 | ×  | × | × |
| 219              | 15441—st41          |     |    |   |   |   |    |   |   |    |   |   |
|                  | કે. કેતલગાન         | B   | ×  | × | × | × | ×  | × | × | ×  | × | × |
|                  | hhh:1-he "h         | B   | ×  | × | × | × | ×  | × | × | ×  | × | × |
|                  | ૪. સિલગતાન          | B   | ٤. | 2 | 2 | 2 | *  | 2 | × | ×  | × | × |
|                  | 3. અવધિતાન          | GD. | :  | 2 | : | 2 | 2  | 2 | × | ×  | × | × |
|                  | ર <b>ે</b> સૈવજાયાવ | B   | 2  | 2 | ž | â | 2  | 2 | ž | 2  | ÷ | • |
|                  | કે. સુવત્તાન        | 190 | ş  | £ | £ | * | 2  | r | = | Ę  | 2 | × |
| 5                | 15116-117684        |     |    |   |   |   |    |   |   |    |   |   |
|                  | ત્ર. કુનલદર્શન      | æ   | ×  | × | × | × | ×  | × | × | ×  | × | × |
|                  | કે. અવધિદ્યાન       | 130 | ž  | 2 | - | = | \$ | = | × | ×  | × | × |
|                  | 5 shallfall4        | 130 | 2  | 2 | 2 | 2 | 2  | = | 2 | 2  | 2 | 2 |
|                  | ાં અસદરાંત          | B   | :  | : | 2 | 2 | 2  | * | 2 | ×  | × | × |
| 515              | タイグリントーーコイト         |     |    |   |   |   |    |   |   |    |   |   |
|                  | 1015g."7            | 130 | ×  | × | × | × | Χ  | × | × | ×  | × | × |
|                  | HAY: HE .U          | B   | ×  | × | × | × | ×  | × | × | ×  | × | × |
|                  | १. जिल्हा           | 130 | =  | 2 | 2 | 1 | •  | • | × | ×  | × | × |
|                  | મીકાર મ             | B   | 2  | 2 | 2 | 2 | =  |   | × | X  | × | × |
|                  | ર. ત્રેવઅધાવ        | 130 |    | 2 | = | 2 | 2  | 2 | 2 | 2  |   | * |
|                  | ક. સુતત્રાન         | 430 | :  | 2 | 2 | 2 | £  | 2 | £ | ī. | - | × |
| અયાન             | ۶. "                | 170 | 2  | 2 | ŗ | 2 | ž  | = | 2 | 2  | = | 2 |
| मार वाच          | યા આભિખામાં         | 130 | =  | ĸ | = | * | 2  | * | = | 2  | * | × |
| હ તત્તાંગ—સ્વારક |                     |     |    |   |   |   |    |   |   |    |   |   |

રા. મૃત્યુમ્ય 1. તારક ર. 11. ભવનપતિ ર. વાયકુંતર ર. કુમ્યાનિક ર. મૃત્યુનિક્સ મૃદ, મૃતુકિસ્સ મૃદ, મૃતિક્સ મૃદ, મૃતિક્સ અને પ્રેક્ષણ તો માત્ર ચક્ષુદર્શનમાં જ સગ્નવે છે, બીજી ઇન્દ્રિયો દ્વારા થતા દર્શનમાં નિદ્ધ. બીજી ઇન્દ્રિયો કરતાં ચક્ષુનો ઉપયોગ અલ્પકાલીન હોય છે અને જ્યાં અલ્પકાલીન ઉપયોગ હોય છે ત્યાં બોધક્રિયામાં ઝાપ વધારે હોય છે. આ જ તેની પ્રકૃષ્ટતામાં કારણ છે.—લગવતી ટીકા, ૫૦ હ૧૪.

આચાર્ય મલયપિરિએ આચાર્ય અલ્માદેવનું જ અનુસરણ કર્યું છે; વિશેષમાં રપ્યુટીકરણ કર્યું છે કે પત્રયત્તા શખ્દ ફરિતે કારણે ઉપયોગ શખ્ટની જેમ સાકાર અને અનાકાર બોધનો પ્રતિપાદક છે, એમ સમજવું (પ્રતાપતા /કાર, ૫૦ પર૯). વિશેષમાં એ જ્યાન્યુ છે કે જ્યાં દીર્યકાલ ઉપયોગ હોય આં ત્રેકાલિક બોધ સમગ્રે. મતિવાનમાં દીર્ય કાલનો ઉપયોગ તથી માટે તેથી ત્રેકાલિક બોધ ન થાય, તેથી તેતે પ્રયત્તામાં રચાન નથી.—પ્રતાપના ડીકા, ૫૦ પ૩૦.

આ સિવાય ઉપયોગ અને પશ્યત્તામાં શો બેદ તે જાણવાનુ કોઈ સાધન નથી.

ઉપયોગ અને પરમતા–એ બક્ષેની પ્રરૂપણા જીવોના ૨૪ દંધોમાં વિચારાઈ છે તે આ પ્રમાણે છે—૧૯૧૨–૧૯૨૭; ૧૯૪૦–૧૫૫૩. (આ કંપ્કક ૧૩૯ મે પાને મૂક્યું છે.)

ર ૪ દંકોમાં જીવોના ઉપયોગ અને પશ્યત્તાનો વિચાર ક્યાં પછી બન્ને પહોમાં ઉપયોગવાળા જીવોનો વિચાર છે. દ્વા/કારતમાં કરો હેદ પડતો નથી (૧૯૨૮–૧૯૩૫; ૧૯૫૪–૧૯૧૨). તૈથી તે વિપે વિશેષ ચર્ચા જરૂરી નથી. પરંતુ પશ્યત્તા પદમાં અંતે કેવાલીના તાનદર્શનો ઉપયોગ યુગપત છે કૃશે છે, તેની ચર્ચા કરી છે, અને દર્શાલ કરી છે કે તાન સાકાર છે અને દર્શન અનાકાર છે તૈથી કોર્ડ પણ વચ્તુને એક સમયમાં જાણે-દેખે નહિ (૧૯૧૩–૬૪). આ ચર્ચા માટે સ-મતિપ્રકારણનો બીંન્ગે કાઃ જેવો જોઈએ, જ્યાં ઉપયોગમાં ક્રમ, યૌગપદ્મ અને અબેદ એ એ ત્રણે પહો રજુ કરવામાં આપ્યા છે.

હું પરોગ અને પ્રયુવા વિગે અન્ય કરી જ ચર્ચા કરવામાં આવી નથી, પરંતુ અવિધ્યુદમાં આવાના વિગે તેના બેદો આદિ સાન પ્રવાસો લઇ અવધિતાનની વિરુદ્ધત ચર્ચા કરી છે. જે તે સાત ભાળતો આ છે : 1. લોદ . વિપય, ક. સંસ્થાન, ૪. આબલતર અને બાલ અપવિ, પ. દેશાવિષ્ઠ, ૧. અવિધિત્તા સ્થાન અદિ કરો તો અપવિન આ એક બેદોની તાતના ચર્ચા કર્મના આવતા અત્રેક બેદોની ભાગતા આ એક બેદોની વાત એ છે કે આવશ્યક કર્મના આદિની ચર્ચા છે (૪૦ ૧૩, ૪૦ ૨૮૯–૩૨૮). તેમાં ખ્યાન દેશાની વાત એ છે કે આવશ્યક નિયુંનિતા અવિધિત્તા ચર્ચાની અર્ચાની કર્યાની વાત એ છે કે આવશ્યક નિયુંનિતા અવિધિત્તા ચર્ચાની કર્યાની વાત એ છે કે આવશ્યક નિયુંનિતા અવિધિત્તા ચર્ચાની કર્યાની વાત એ છે કે આવશ્યક નિયુંનિતા આવીની ચર્ચાની હતાનો સત્ય ત્રદ્ધાં ત્રાપાત હતાના સ્થાન હતાના પ્રાયાની પ્રયુધાં પ્રાયુધાં પ્રાયુધાં પ્રયુધાં પ્રયુધાં પ્રયુધાં પ્રયુધાં પ્રયુધાં પ્રાયુધાં પ્રાયુધાં પ્રયુધાં પ્રાયાં પ્રયુધાં પ્ર

જૈન આગમોમાં આચારાગ જેવા પ્રાચીન ગ્રંથમાં તો અવધિની ચર્ચા, નથી પરંતુ જ્યારથી અંગઆગમોમાં ઉપાસક જેવા કથાગ્રંથોનો સમાવેશ થયો ત્યારથી તો અવધિન્નાનની ચર્ચા શરૂ

<sup>3</sup> ભગવનીમાં આ પદના સુંગ ૧૯૮૨ થી પ્રારભ કરી આણું અવધિપદ સમજી લેવાની સૂચના છે ૧૬, ૧૦, ૫૮૧.

થઈ ગઈ છે; અને એ ચર્ચાઓ ઉપરથી જણાય છે કે ઉપાસકને થતા અવધિનાનની મર્યાદામાં સ્વયં ઇન્દ્રભૂતિને પણ શકા થાય છે, એ આશ્ચર્યજનક ઘટના છે (ઉવાસગદસાઓ – ઢોનેંલ,૧٠૮૪).

આપણે કર્મના પ્રકરણમાં પણ જોયું કે તેમાં એક ડેકાણે માત્ર પાંચ ઇન્દ્રિયો અને તેથી થતા વિજ્ઞાનના આવરણની ચર્ચા છે, પરંતુ અવધિ આદિ જ્ઞાનો વિષ મીન સેવાયું છે. આથી અવધિ આદિ જ્ઞાનોની ચર્ચા જૈન આગમોમાં પછીથી ક્રમે કરી દાખલ થઈ હોય એવો સંભવ રહે છે.

અવધિતાનના બે બેદ છે : એક તો જન્મથી પ્રાપ્ત થતું અને ખીજું કર્મના ક્ષ્યોપશમથી મળતું. દેવ-નારકને તો જન્મથી જ હોય છે અને મનુષ્ય અને તિવૈચ પંચેન્દ્રિયને ક્ષયોપશમિક (૧૯૮૨) હોય છે.

અયિદ્યાતના વિષયતી ચર્ચાનો સાર આ પ્રમાણે છે: નારહે ક્ષેત્રની દર્ષિએ જય-થયી અપ્રયો ગાલ અને ઉત્કૃષ્ટ ચાર ગાલ. પછી એકેક કરી સાતેષ નરકના જીવોના અવચિત્રેત્રનું પણ નિરૂપણ છે, તેમાં નીચેની તરકમાં ઉત્તરોત્તર અવચિત્રેત્ર ઓપ્તું થતું જાય છે (૧૯૮૩–૧૯૯૦) લવનપતિમાં અયુરકુમારનું અવચિત્રેત્ર અવચ્તિ અં અલે ઉત્તરું છે. પંચેત્રિતનિર્યંચનું અવચિત્રેત્ર અલે (૧૯૯૫–૯૩). પંચેત્રિતનિર્યંચનું અવચિત્રેત્ર અલ્વન્યારી એચુલનો અસંખ્યાત છે (૧૯૯૫–૯૩). પંચેત્રિતનિર્યંચનું અવચિત્રેત અલ્વન્યારી એચુલનો અસંખ્યાત છોક જેટલ છે (૧૯૯૫). વાણ્યંતરનું લગ્યં વર્ષાયા છે. જેટલ છે (૧૯૯૫). વાણ્યંતરનું લગ્યં વર્ષાયા જે અવચિત્રેત્ર અલે તેમાં તેમાં કરોના અવચિત્રેત્રની વિચારણામાં વિમાનથી તિચેતો, ઉપરનો અને વિચારના છે. અને જેમ વિમાન ઉપર તેમ તેમનું અવચિત્રેત્ર વિસ્તા. છેવને અનુત્રદીપત્રતિ દેવ સમય લોગો છે. અને જેમ વિમાન ઉપર તેમ તેમનું અવચિત્રેત્ર વિસ્તા છે. અને જેમ લિમાન ઉપર તેમ તેમનું અવચિત્રેત્ર વિસ્તા તેમાર આશ્રેત્ર છે. એમ જવ્યુત્ય છે (૧૯૯૬–૨૦૭૦). સત્ર ૨૦૦૮–૧૬ માં અવચિત્ર ત્યાનના સ્ત્રેતની અપેસાર્ગ્ર ત્યાર્થ હોય છે. એમ જાયુલ્ય છે. છે લિમાનપત્રિત અને વ્યંતરને લપરના ભાગમાં અને વિસ્ત્ર તે પારતા ભાગમાં, ત્યોતિષ્ઠ અને નારકોને તિર્યંત્ર દિશામાં વધારે હોય છે એટલે, ફે વિસ્તૃત હોય છે અને મનુન્ય તથા નિર્યંત્રને બાયનિ આકાર વિચિત્ર હોય છે. એટલે, ફે વિસ્તૃત હોય છે અને મનુન્ય તથા નિર્યંત્રને અવિત્ર ત્યાકાર વિચિત્ર હોય છે. એટલે, ફે વિસ્તૃત હોય છે અને મનુન્ય તથા નિર્યંત્ર ભાવિત્ર ત્યાલિનો છો છે તે હતે, ફે વિસ્તૃત હોય છે અને મનુન્ય તથા નિર્યંત્ર ભાવિત્ર ત્યાલિનો લીગ ક્રીય છે એટલે ફિલ્ય ત્યાર્થ હોય છે એટલે, ફે

એ પણ જણાવ્યું છે કે નારક અને દેવ અવધિગ્રેતમાં છે, એટલે કે તેમનું અવધિગ્રાન પોતાની ચારે તરફ ફેલામોલું ક્રોય છે; નિર્વચમાં તેમ નથી. પણ મુન્ય અવધિગ્રેતમાં પણ છે અને ખાલ પણ છે. તાત્માં એમ છે કે અવધિગ્રાનનો પ્રસાર પોતે જ્યાં હોય તો દો તે અવધિયી અંદર (અંત:) પ્રણાય, પણ પોતાથી વિચ્છિત પ્રદેશમાં અવધિનો વિષય હોય તો તે અવધિથી ખાલ પ્રણાય (૨૦૧૭-૨૦૨૧). માત્ર મનુખને જ સર્વાયેલ સંભવે છે, ખાડ્ટનાને દેરાઅવધિ જ સંભવે (૨૦૧૩-૨૬). નારકાદિમાં આતુમાનિક અનાનુગ્રામિક, વર્ષમાન-હિયમાન, પ્રતિપાતી-અપ્રતિપાતી અને અવસ્થિત-અનવસ્થિત—આ બેદીનો વિચાર છે (૨૦૨৩-૩૧).

અવધિતાનની વ્યાપ્યા પ્રતાપનામૃળમાં ક્યાંય આપવામાં આવી નથી, પણ અન્યત્ર જે અપાર્ક છે તે એ છે કે હિન્દ્રય કે મનની સહાયતા વિના આત્માને થતું રૂપી પદાર્થનું તાન તે અવધિતાન છે

# ૩૧ મું 'સંજ્ઞિ' પદ : સંજ્ઞીવિચાર

આ પદમાં સિદ્ધ સહિત સકલ જ્યોનો સંત્રી, અસંત્રી અને નીસંત્રીનોઅસંત્રી એ શ્રધુ ક્ષેદ વિચાર અંધે છે. તેમાં સિદ્ધો નથી સની કે નથી અસહી તેથી તેમની સંત્રા નોસંત્રીનોઅસ્ત્રી આપવામાં આવી છે (૧૯૭૩). મનુભમાં પણ જે કેવળી સ્થય ઢોય તે આ ભાબતમાં ક્ષિદ્ધની સમાન જ છે, કારણ કે તેઓ પણ તેમને મન હોયા છતાં તેના વ્યાપાર વડે ગાન પ્રાપ્ત કરતા નથી. અન્ય મનુભ્યો સસ્ત્રી અને અસદ્રતી બન્ને પ્રકારના છે. એકેન્દ્રિપથી માંઢી ચતુરિન્દ્રિય સુધીના જીવો અસંદ્રતી છતાં તેમાંઢી અને મસંદ્રતી અને પ્રકારના છે. એકેન્દ્રિયથી માંઢી ચતુરિન્દ્રિય સુધીના જીવો અસંદ્રતી છતાં તેમાંઢી અને અસંદ્રતી અને પ્રકારના છે. બ્યોનિષ્ઠ અને વૈયાનિષ્ઠ માત્ર સંત્રી જ છે (૧૯૧૫–૭૩).

આ પદને અંતે આપેલી ગાથામાં મતુષ્યને પણ સંતી-અસંતી જ કહ્યા છે. પરંતુ સત્ર ૧૯૦૦માં તેમાં ત્રણે પ્રકાર સંભવે એમ ૨૫૦૮ કહ્યું છે. આ માત્ર છદ્યસ્થ મતુષ્યની અપેક્ષાએ વચત દરો એમ સમજલું જોઈ એ.

સંત્રાની અર્થ શો લેવો તે સત્ત્રમાં રપષ્ટ નથી કર્યું, પણ મતુષ્ય અને નારક તથા ભવનપતિ અને વ્યંતરને પણ અસત્તી કહ્યા એટલે મન જેને હોય તે સત્તી એ અર્થ પ્રસ્તુતમાં ઘટે નહિ. આર્થી ટીકાકારને સત્તા શબ્દના બે અર્થ કરવા પશ્ચા છે, છતાં પણ પૂર્ુ સમાધાન થતું નથી. એટલે નારકાર્દિને સંત્રી કે અલેસી કહ્યા તેમાં તેના પૂર્વભવ્યતિ સત્તી કે અસ્ત્રી કહ્યો નાર્ટ સંત્રી કે અસ્ત્રી કહ્યા નાર્ચ સ્ત્રી ક્

આથી સંતા શબ્દ ખરેખર સ્થા અર્થમાં અભિપ્રેત છે તે સંશોધનની વિષય છે.

આગારાગના પ્રારંભમાં જ વિશેષ પ્રકારના 'મતિज્ञાન માટે— ખાસ કરી આત્માના પૂર્વભવના ज्ञानप्रसंगे—'संजा' શબ્દ' વપરાયો હોય એમ લાગે છે ''इहमेगेसि नो सम्रा मबह, तं बहा पुरिषमाओ वा दिलाओ आगाओ अहमसि" કાત્યાદિ । દશાभुत्रदर्धमां लगां दश वित्तसभाधि-स्थानेतुं वर्षुन छ त्यां सण्णिणाणं वा से असमुष्यप्रवृद्धे समुष्यपंजेजा अपणो पोराणियं साई समस्तिए"— दशाल पांचभी हशा.

૧. આવસ્યકનિર્યુક્તિમાં સંજ્ઞાને અભિનિષ્નોષ = મહિજ્ઞાન કહ્યું છે. —ગા. ૧૨; વિશેષાવસ્થક, ૩૬૪.

ર. બૌઢમાં 'તજ્ઞા' શબ્દના પ્રયોગ અને અર્ધ માટે જુઓ Pali-English' Dictionery (P.T.S) તથા Buddhist Hybrid Sanskrit Dictionery.

પણ જૈન આગમમાં આ 'સંતા' શબ્દના અર્થનો વિસ્તાર થયો દોય એમ જણાય છે. અને તેને કારણ ક્યાં સંતા શબ્દનો શું અર્થ લેવો એ એક સમસ્યારૂપ બની જાય છે.

સ્થાનાંગમા—" प्यात तका, प्या सा, प्या सा, प्या निश्च" (તૃત્ર ૨૯-૦૨) એવો પાકે માને છે. એ ઉપરથી પશ્ચુ જણાય છે કે 'સંત્રા' એ નામે કોઈ નાન તે કોઇ પ્રસિદ્ધ તો હતું જ. સ્થાનાંગમાં જ અન્યત્ર સંત્રાના ચાર પ્રકાર જણાત્યા છે : આહાર, લય, વૈંગુન, પરિકહે " (સ્થા-૦ ૩૫૬, સમવાયાય ૪). વળી, અન્યત્ર સ્થાનાંગમાં જ સત્ત્રાના દશે હેદ છે : 1-૪. ઉપર પ્રમાણે, ખ. તે, કાત, હ. માતા, હ. માતા, દ. લોભ, ૯. લોક, ૧૦ ઓય અને આ દશે સંત્રા ૨૪ દંકાના છત્રીમાં હોય છે તેમ પણ જણાવ્યું છે (સ્થા- હપર). આચારાંગનિર્ફોનિયાં સંત્રા વિરો જસાવ્યું છે—

दच्चे सिक्षताई भावे अणुभवणवाणणा सण्या । मति होइ जाणणा पुण अणुभवणा कम्मसंजुता ।। ३८ ॥ आहार भव परियाह मेटुण सुह दुक्ल मोह वितिगिच्छा । कोह माण माच लोहे तींगे लोग य धम्मोई ॥ ३९ ॥

અને અન્ય પ્રકારે પણ સંતા રાબ્દનો અર્થ બુલત્કલ્પભાષ્ય અને વિશેષાવશ્યકભાષ્યમાં કરવામાં આવ્યો છે. તેમાં કાલિક, હેતુ અને દિભ્વાલિપદેશ—એ ત્રણ સત્રાને આધારે સંત્રી-અસત્રીની વિચાર છે. અને એનો નિષ્કર્ષ એ છે કે શાસ્ત્રમાં પ્રાય: કાલિક-સંત્રાને આધારે સંત્રી-અસંત્રી એવી વિભાગ કરેલો છે અને તેનું તાત્પર્ય તો સમનરક-અમનરકમાં છે. બુલત્, ગા૦ ૭૮–૮૯; વિશેષા૦ ૫૦૨–૭.

પ્રખાગમ મૃળમા માર્ગગાદારમા સંસીદાર છે. પણ સત્તાનો અર્થ શો અભિપ્રેત છે તે જણાવ્યું નથી. પરંતુ મિશ્વાદિષ્ટિયી લઈ ક્ષેળિકૃષ્યાત્વીત્તારા-જ્વાર અમુશ્રયાત સુધીતા જીવી સંસી દેવ છે અને અંદિત્વથી માંડી અસંસી પંચત્રિય સુધીતા જીવે અસંસી છે. તેમ જણાવ્યું છે (પુંક ૧, ૪૦ ૪૦૮). અને સત્તી સાયોપશિષ્ઠ લિખ્યથી, અસત્તી એવિષ્ઠ લાભ્યથી અત્તે તેની તેમ સાયોપશિષ્ઠ લિખ્યથી, અસત્તી અધ્યાત્વાન અર્થક કર્યો છે તે અને પ્રારંગમાં સંત્રાના જે અર્થ કર્યો છે તે લપ્રથી આત્રાત પ્રપષ્ઠિરભૂમાં પર્વાસામાં જે કર્યો છે તે લપ્રથી સામાત્વ પ્રારંગ એવી અને કે મત્તાળા સત્તી, પરંતુ ધવલામાં પણ સંત્રી શબ્દની બે પ્રકારની જ્યાપ્યા કરવામાં આવી છે તે સ્વય છે : લચ્ચ લાગાતિ દૃષ્ઠિ સંશ્રમ—મત્રા, તસ્ત્રાત્વિતિ સંશ્રી તેમ સ્વરંગમાં આવી છે તે સ્વય છે : લચ્ચ લાગાતિ દૃષ્ઠિ સંશ્રમ—મત્રા, તસ્ત્રાત્વિતિ સંશ્રી તેમ

सिक्खाकिरियुवदेशालावमाही मणोवलंबेण।

चो जीवो सो सण्णी तब्बिवरीदो असण्णी दु ॥ - पु० १, पृ० १५२.

આ ભીજી વ્યાખ્યામાં પણ મનનું આલળન તો સ્વીકૃત છે જ, એટલે તાત્મર્થમાં કશો મેદ પડતો નથી. આચાર્ય પુત્ર-પાર્દ તત્ત્વાંથભાપનું અનુકરણ કરી તત્ત્વાર્થની ટીકામાં (૨ ૧૫) સાંત્રીની જે ત્યાખ્યા આપી છે તે ધરુખાગમના સંત્રી શખ્દના પ્રયોગને પ્યાનમાં લઈને છે; તેનું તાત્પર્ય એ છે કે 'સંત્રા' ટાખ્ટ અનેક અર્થમાં છે તેથી અનિષ્ઠળી વ્યાવત્તિ સારુ સત્ત્રમાં 'ઇમ્પત્તસ્તા' એન્દ્રો (સ્થેપણ આપયું છે, જેથી સંત્રાવાળા હતાં જેને મન ન હીય તે સંત્રી કહેવાય નહિ, પણ અસંત્રી કહેવાય.

મૂલાચાર, શાલગુણા પિકાર, ૩

૪. તુલના કરો બૃહત્કકપક્રાબ્ય, ગા. ૮૭.

दुधना—" संकित: समनस्का: " तत्त्वार्थस्त्र २.२५—तेनी विविध दिशंभवी अधि.

મુલાચારમાં છ પર્યામિના વિવેચન પ્રસગે અસંગીને પાંચ અને સંગીને છ પર્યાપ્તિ કહી છે, તેથી સ્પષ્ટ થાય છે કે જેને મન હોય તે સંગ્રી ગણાય.—મુલાચાર, પર્યાપ્યધિકાર, પ–૬, ૮૬.

સ્થાનાંગમાં સર્વ છત્યોના સંતી, અચંત્રી અને નોસંતીનોઅસતી—એવા ત્રણ બેદ બતાવ્યા હ, કારણું કે સિદીને પણ એમાં ગણી લીધા છે. પરંતુ તેમાંથી સંતી કોણુ અને અસંતી કોણું એ કેલિત થતું નથી (સુ૦ ૧૬૨). સંસારી છત્યાં ૨૪ દંકોમાં સત્તી અને અસંતી એ ભરે બેદો હોય છે (સ્થા૦ ૭૬, સમયા૦ ૧૪૯), એમ કહ્યું ત્યારે પણ મનવાળા સત્તી એવું સિદ થવું નથી, કારણું કે એકેન્ડિયાદિમાં તો મન નથી જ, હતાં તેમાં પણ સત્તી-અસંતી એ ભરે બેદ જણાવ્યા. અને ત્યાં મન અવસ્ય હોય છે તેવા નારકાદિયા પણ સ્ત્રી-અસત્તી એવા બંધે બેદ જણાવ્યા છે.

આ ઉપરથી એક વાત નક્કો થાય છે કે પર્યાપિતનો વિચાર થયો તે પહેલાં જ સત્નાનો વિચાર થઈ ગયો હતો. તેથી પર્યાપ્તિના વિચાર સાથે એ રપષ્ટ થયું કે સત્ના અને મન એ બસે જેને હોય તેને જ સત્ની કહેવા.

### ૩૨મું 'સંયમ' પદ**ઃ સંયમવિચાર**

સંયત, અસંયત, સંયતાસંયત અતે તોસંયતનોઅસંયતનોસંયતાસંયત—ઐવા સંયમના ચાર બેનિવાર સકલ જીવોમાં કરવામાં આવ્યો છે. તેનો સાર એ છે ક તારક, એકેદ્રિત્યથી માંડી ચનુિરિત્ય જોનું વાજુંબંતર, અનેતિક અને ચેનાનિક એ અસંયત હ્રીય છે. પેટ્રેન્ટિપ તિર્વેચ અસંયત અને સંયતાસંયત હીય છે. અનુષ્યમાં પ્રથમ ત્રથું પ્રકાર છે, પણું સિદ્ધોમાં સંયમનો ચોથો પ્રકાર તેસયતનોઅલંયતનેસંયતાસંયત છે (૧૯૭૪–૮૦). પદને અંતે આપીય ગાયામાં સિદ્ધનો વિચાર નથી. પૃષ્ટુંમાંગમનાં ૧૪ માર્ગચાદારમાં પણ એક દ્વાર સંપમ છે. આથી સંયમને આધાર જીતીનો વિચાર કરવાની પદ્ધતિ ત્રસત્ય ધરાવે છે. એમ કહી શકાય. પૃષ્યાંગમમાં સ્ત્યમદારમાં સામાયિકપૃદ્ધિસંયત, છેટો પ્રયાપનશૃદ્ધિસંયત, પરિદારશૃદ્ધિસંયત, મહત્મસંપરાયશૃદ્ધિસંયત, ચ્યાપ્યાત-વિદ્ધારશૃદ્ધિસંયત, સંત્યાસંયત અને અસંત્રન —એવા એલે કરીને ૧૪ પ્રખુષ્યાનોમાં તેની વિચાર છે, પુષ્ટ ૧, ૫૯ કાદ .

### ...[૧૪૫]...

# ૩૪ મું 'પ્રવિચારણા' પદ : પરિચારણા (મૈશુનવિચાર)

પ્રતાપનાના પ્રારંભમાં જ્યાં વિષયસુચી આપી છે, ત્યાં પ્રસ્તૃત પદ માટે 'पविद्यारण' (प्रविचारण) શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે અને તે જ શબ્દ આચાર્ય ઉમાસ્વાતિના 'પ્રવીચાર' શેબ્દનં મૂર્ળ જણાય છે (તત્ત્વાર્થસત્ર ૪٠૮), પરંત પ્રસ્તુત પદના પ્રારંભમાં જ્યાં દારો ખતાવ્યાં છે त्यां 'परियारणा' (२०३२) अने भूणमां पशु 'परियारणया' (परिचारणता) (२०३३) अवी પાંક છે. અને એ દારની ચર્ચા પ્રસંગે 'વરિયારળા' 'વરિચારળા' (૨૦૫૨) શબ્દનો પ્રયોગ મળે છે. ७५२ia. 'सपरियारा' (सपरिचाराः). 'अपरियारा' (अपरिचाराः) (२०५१). कायपरियारणा (कायपरिचारणा), फासपरियारणा, रूवपरियारणा, सहपरियारणा, मणपरियारणा (२०५२) केवा પ્રયોગો મળે છે. તેથી જણાય છે કે विवारण, परिचारणया અને परिचारणा એ ત્રણે શબ્દો એક જ અર્થ માટે વપરાયા છે. પરંત વધારે વપરાશ 'वरिवारणा' એ ३૫નો છે: 'विवयारणा' નો પ્રયોગ માત્ર પ્રારંભમા અને અંતે છે (पविचारणापयं समसं). ઉપનિષદોમાં 'परिचार' તો પ્રયોગ મૈયતસેવનના अर्थभां भणे छे—इमा रामाः सरथाः सतर्या न हीह्या लग्भनीया मन्ध्यैः। आमिर्मत्यालाभिः परिचारयस्य नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः। कठोप० १.२५. पाक्षिभां 'परिचरण', 'परिचरति', 'વરિचारणा', 'વરિचારેતિ' જેવા પ્રયોગો છે—જુઓ પાલિકોષ (P.T.S.). બૌહ સંરક્ત ગ્રંથોમાં 'परिचरणा', 'परिचर्या', 'परिचारणा', 'परिचारयति', 'परिचारयति', 'परिचारति' केवा शर्या मेले छे. छपरांत 'प्रविचार', 'प्रविचारण', 'प्रविचारणा', 'प्रविचारयति', 'प्रविचारेति' आहि प्रयोगी पण ब्रोवा મળે છે. અને તે બધા પ્રયોગો પ્રજ્ઞાપનાના પ્રસ્તુત પદમાં જે અર્થ અભિપ્રેત છે, તે અર્થ માટે પણ જોવા મળે છે. એટલે કહી શકાય કે ક્રીકા, રતિ, ઇન્દ્રિયોનાં કામલોગ અને મૈથન भारे संरक्ष्तभा रेप्रवीचार अथवा प्रविचारणा अने प्राप्ततभा परियारणा अथवा पविचारणा शरूहनी પ્રયોગ થયો છે. વરિનારળા ક્યારે કોતે સંભવે અને ક્યા પ્રકારની હોય. એ વિષયની મખ્ય ચર્ચા પ્રસ્તુત પદમાં દંડકોને આધારે કરી છે. તેમાં નારકોની બાબતમાં કહ્યું છે કે તેઓ ઉપપાત-ક્ષેત્રમાં આવીને તરત જ આદાર લેવાનું શરૂ કરે છે. એટલે તેમના શરીરની નિષ્પત્તિ થાય છે. એટલે ચારે તરકથી પદગલોન ગ્રહણ શરીરનાં અંગોપાંગથી શરૂ કરે છે અને તે તે પદગલોને શરીરની ઇન્ડિયાદિ રૂપે પરિભત કરતા થઈ જાય છે. આમ ઇન્ડિયો પ્રષ્ટ થયે તેઓ પરિચારેના શરૂ કરે છે એટલે કે શબ્દાદિ બધા વિષયોનો ઉપલોગ શરૂ કરે છે. અને પરિચારણા કર્યા પછી જ વિકર્વણા-નાના રૂપ ધારણ કરવાની પ્રક્રિયા-શરૂ કરે છે (૨૦૩૩). પરંત દેવોમાં આ ક્રમમાં એદ એ છે કે વિકર્વણા કર્યાપછી પરિચારણા છે (૨૦૩૪, ૨૦૩૭), એકેન્ડિયોમાં પરિચારણાનો ક્રમ નારક જેમ છે. પણ તેમાં વિકર્વણા નથી. પરંત વાયકાયમાં વિકર્વણા છે. દોન્ડિય-ત્રીન્ડિય-ચતરિન્ડિયમાં એકેન્ડિય જેમ (૨૦૩૫–૩૬) પરિસ્થિતિ છે. પંચેન્દ્રિયતિર્ધેય અને મનુષ્યમાં નારક જેમ સમજવું (૨૦૩૬).

પ્રસ્તુત પ્રકરણમાં પ્રાસગિક<sup>®</sup> ચર્ચા એ પણ કરવામાં આવી છે કે જ્વોમાં આહારનું ગ્રહણ આભોગનિવર્તિત હોય છે કે અનાભોગનિવર્તિત ? એકેન્દ્રિય સિવાયના બધા જીવો આભોગ-

<sup>1.</sup> आने भाटे पाठांतर छे—'परियारणया ' पू. ४२१, टि० १.

 <sup>&</sup>quot;कायप्रवीचारो नाम मैथुनविषयोपसेवनम्" तत्त्वार्थभाष्य, ४०८, "प्रवीचारो मैथुनोयसेवनम्" सर्वार्थभिक्ति, ४.७.

અન ચર્ચા ખરી રીતે આઢારપદમાં આવવી તેઇતી હતી, પલ્ આ પદમાં આવી છે તેથી તેને પ્રાસંગિક કહ્ય છે.

निर्वेतित अने अनाकोशनिर्वेतित आहार दे छे. परंतु એકન્દિયમાં भात्र અनाकोशनिर्वेतित कर छे (२०३८-३६), अस्तुतभां आकोशनिर्वेतितनो अर्थ शिक्षार "मनामणिबानपूर्वमाहार ग्रह्णित" — (५४ ४४) એવો કરે छे अने अन्दिस विषे रुपष्ट हरे छे हे "एकेन्द्रियाणामित्ततोका-पदमोहस्बालिक्स्यस्पत्रालात् पद्धतः आसोगो नोपबायते इति तेषां सर्वेदाञ्जाभोगनिर्वेतित एव आहारो न पुतः कराविस्थामोगनिर्वेतितः"—(५४ ४४५).

આમાં આચાર્ય મલયગિરિ અપડુ પણ મન એકેન્દ્રિયને હોય છે—એવું લખે છે તે મનોલિબ્લ બધા જીવોમાં છે એવી માન્યતાને આધારે છે. પરંતુ ખરી વાત તો એવી જણાય છે કે જીવો પોતાની ધ-જીપૂર્વક અને પોતાના ઉપયોગર્યુલ આહાર લે તે આભોગનિર્વાર્તત અને મુજબ ત હોય બતાં લોમાહાર વગેરે અન્ય પ્રકારના આહારનું સતત ગ્રહણ થયા કરે છે તે અનાભોગ-નિર્વાર્તિન કહેવાય.

આહારપદમાં આબોગનિર્વર્તિત આહારની ચર્ચા છે, તેને આધારે આવો અર્થ કરી શકાય (૧૭૬, ૧૮૦૬ આદિ), પરંતુ મનાઝિલ્યિનની વાત, જે આચાય ત્રવાધિરિક્ષે લખી છે, તેને સન્યન્ય પેત્રી તેતે કરવો એ એક પ્રચ છે. કારત્યું કે જેને એકેરિક્સને અપડું મન છે, તેમ હ્રિક્સિયી માંડી ચત્રારિક્સ્ય સુધી પણ અપડું મન જ છે; તો એકેક્સિયનાં જ કેમ અનાબોગ અને બીજનાં કેમ નહિ, એ પ્રચતું સુધ્યાધાન ચતુ નથી. એમ લાગે છે કે રસ્તાનિત્રવાળા પ્રાણીને સુખ હ્રીય છે તેથી તેને ખાવાની પ્રચ્છ થતી હોઈ તે બધામાં આબોગનિર્વર્ષિત આદાર માન્યો હોય અને બતે.

આહારમાં લેવાના પુદ્દમલો વિષે ચર્ચા છે કે આહાર કરનાર તે પુદ્દગલોને જાણે છે, દેખે છે કે જાણતો-દેખતો નથી?—તેના વિષેના વિકલ્પો કર્યા છે તેનો સાર આ પ્રમાણે છે— (૨૦૪૦–૪૬).

|                                                                 |           | <b>જા</b> ણે | <b>કે</b> એ | ન જાણે | ન દેખે |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|--------|--------|
| નારક, ભવનવાસી, વાણવ્યંતર, જ્યોતિષ્ક<br>એકેન્દ્રિયથી ત્રીન્દ્રિય |           | 0            | 0           | ,,     | ,,     |
|                                                                 |           | •            | 0           | ,,     | ,,     |
| ચતુરિન્દ્રિયમાં—                                                | ૧. કેટલાક | •            | ,,          | ,,     | •      |
|                                                                 | ₹. "      | ۰            | ۰           | ,,     | ,,     |
| પચંદ્રિયતિર્યચ,                                                 | ૧. કેટલાક | ,,           | >>          | •      | ۰      |
| તથા મનુષ્ય                                                      | ٦.,,      | ,,           | ۰           | c      | ,,     |
|                                                                 | 3. ,,     | •            | ,,          | ٠,     | ۰      |
|                                                                 | Y. "      | •            | •           | ,,     | ,,     |
| વૈમાનિક—                                                        | ٩. "      | ,,           | ,,          | •      | •      |
|                                                                 | ₹. "      | •            | •           | ,,     | ,,     |

અપ્યવસાનસ્થાનોની પણ પ્રાસ્તિક ચર્ચા પ્રસ્તુત પદમાં છે. પ્રશસ્ત અને અપ્રશસ્ત એવાં અપ્યવસાનસ્થાનો ૨૪ દંકના જીવોમાં અસંખ્યાત પ્રકારનાં હોય છે એમ જણાવ્યું છે (૨૪૯-૪૮). આડલી જ ૬૪)કત પ્રતાપનામાં છે, પરંતુ આ વિષે પર્યુખાંગમમાં વિસ્તૃત ચર્ચા જેવા મળે છે. કર્મના સ્થિતિખધનાં અધ્યવસાનસ્થાનોની ચર્ચા માટે પ્રથમ ચૂલિકામાં **ધણો** વિસ્તાર છે; તેમાં ખાસ કરી સર્વસ્તોકળવસ્થાનના સ્વામાર્થી માડી સર્વોત્કૃષ્ટભંપનું સ્થાન કોને, છવોમાં સંક્લેશ અને વિશુદ્ધિનું તારતમ્ય, અલ્પળહુત આદિની ચર્ચા છે (યુ૦ ૧૧, પૃ૦ ૧૩૯). બીછ ચૂલિકા તો સ્થિતિયંધના અપ્યવસાયસ્થાનોની પૂરી ચર્ચા માટે જ છે (યુ૦ ૧૧, પૃ૦ ૩૦૮). આ પછી પણ ભાવવિધાન નામના પ્રકરણમાં બે ચૂલિકા છે, જેમાં એકમાં ઉપરામ અને ક્ષપક-એશ્વીનું તારતમ્ય (યુ૦ ૧૨, પૃ૦ ૮૦) અને બીજમાં અનુભાગળંધનાં અપ્યવસાયસ્થાનોની વિસ્તૃત ચર્ચા છે (યુ૦ ૧૨, પૃ૦ ૮૭).

પરિચારણાદ્વારમાં દેવોની ભાળતમાં પરિચારણાની દષ્ટિએ આ પ્રમાણે ચાર વિકલ્પોની સંભવ ખતાવ્યો છે (૨૦૫૧) :

૧. દેવો સદેવી સપરિચાર ૨. ,, ,, , અપરિચાર ૩. ,, અદેવા સપરિચાર ૪. ,, , , અપરિચાર

પરંતુ જણાવ્યું છે કે એવુ બનતું નથી કે દેવ સહેવી હોય છતાં પણ અપરિચાર હોય, એટલે કે ઉત્ત ચારમાંથી બીજો વિકેષ્ય સભવતો નથી (૨૦૫૧). આતું રપ્યુદીકરણ એ છે કે ભવનપતિ, વાણ્યતંવર, જ્યોતિષ્ઠ અને વૈમાનિકોમાંથી પ્રથમનાં એ વિમાનો—સૌધર્ય અને કહીના—માં દેવીઓ હોય છે તેથી તે સૌમાં પ્રથમ વિકેષ્ય છે; એટલે કે તેમાં ક્રાયિક પરિચારણા છે-દેવદેવીનું મૈયુન હોય છે (૨૦૫૨). સત્તદુધારથી માંડી અચ્યુતકલ્પ સુધીનાં વિમાનોમાં માત્ર દેવો જ હોય છે, દેવી હોની નથી, તેથી તેમાં નીજો વિકેષ્ય છે એટલે કે તે વિમાનોમાં દેવીઓ નથી છતાં પણ નથી. તેથી તેમાં ચોચો વિકેષ્ય છે અને અનુત્તર વિમાનોમાં દેવી પણ નથી અને પરિચારણા પણ નથી. તેથી તેમાં ચોચો વિકેષ્ય છે (૨૦૫૧)\*

દેવી નથી છતા પરિચારણા કેમ સંભવે તેનું સ્પષ્ટીકરણ એ છે કે (૨૦૫૨) :

- ૧. સનત્કુમાર-માહેન્દ્રકલ્પમાં સ્પર્શપરિચારણા.
- ર. બહાલોક-લાંતકકલ્પમાં રૂપપરિચારણા.
- 3. મહાશાક-સહસ્તારમાં શબ્દપરિચારણા.
- ૪. આણુત-પ્રાણત-આરણ-અચ્યુતકલ્પમાં મનઃપરિચારણા.

કાયપરિચારણામાં જ્યારે દેવોને 'ઇચ્છામન' તી ઉત્પત્તિ – એટલે કે કાયપરિચારણાતી ઇચ્છા–ચાય છે, ત્યારે દેવીઓ–અપસરાઓ મનોરમ રૂપ, ઉત્તરવૈષિય શરીર ધારણ કરીને હાજર ચાય છે (૨૦૫૨ (૨)). અહી 'ઇચ્છામન' શબ્દ ધ્યાન દેવા જેવો છે. આથી રપષ્ટ થાય છે કે હ્ક મનની બાબતની ૨૫ષ્ટ કરવાને નિશ્ચિત થઈ ત હતી. પરિચારણા સમાપ્ત થયે ઇચ્છામન ચાલ્યું જાય છે.

અપ્તરાઓ સાથે દેવોની કાયપરિચારણાનું ટીકામાં રપપ્ટીકરશ્વ કહું છે કે મનુષ્ય જેમ જ મૈશુનસેવન (ટી૦ પત્ર પપ્ટ, પપ૦). સૂળમાં એ પણ જ્યાન્યું છે કેએ કેલોમાં શુક્તા પુદ્દગલો હોય છે અને તે અપ્તરામાં જઈને પાંચ કન્દિયોક્પે પરિણમે છે અને અપ્તરામાં રૂપ-લાલપ્યના વર્ષક પણ બને છે. અહીં એ પ્યાન દેવા જેવું છે કે આમાં પણ પાંચ કન્દિયોની હલ્લેખ છે, મનતો નથી (૨૦૫૨ [૨]). અહીં એ પણ જાણવું જરૂરી છે કે દેવના એ શુક્ષી અપ્તરામાં

સ્થા દેવોમાં પરિચારજ્યા નથી, હતાં તેમને બ્રહ્મચારી ન કહેવાય; કારજ્ય કે તેમનામાં ચારિત્રપરિજ્ઞામ નથી.
 - દી૦, પત્ર પ૪૯.

ગર્ભાધાન થતું નથી, <sup>પ</sup> કારણુ કે દેવોને વૈક્રિયશરીર છે અને તેની ઉત્પત્તિ ગર્ભમાં નથી પચ્યુ ઐપપાતિક છે.

જ્યાં રપશાંદિથી પ્રવિચારણા હોય છે તે તે દેવલોકમાં દેવી નથી હોતી, પણ જ્યારે કચ્છા એ સારે અમ્ક્રાઓ વિક્રવેણા કરીને હાળ્ય થાય છે. અને તે દેવો અનુક્રો રપશાંદિયો એ છે (૨૦૫૩) તે જ તેમની પરિચારણા છે. તે દેવોમાં પણ દ્રાક્ષિયકાર્જન છે, પરંતુ ટીકાકારે પ્રલાસો કર્યો છે કે " વુદ્ધ સ્વતંત્રમાં દિવ્યવમાનાવનથેયા" અર્થાત દેવ-દેવીનો સંપર્ક નહીં હતાં દેવીમાં દેવી પ્રભાવને ક્રમે ગુક્કાં મણ થાય છે અને તેનું પરિસ્થુમન પણ તેમના રૂપ-લાવ્યવમાં (ક્રોકાર્ક જને છે (૨૦૫૪ પપ૧).

આરખુર્યા માંડીને માત્ર મન:પરિચારખું છે અને તેથી તે તે દેવોની પરિચારખુંની કચ્છા થયે દેવીઓ પોતાને સ્થાને રહીને જ મનોરમ શુંચાર ધારખુ કરે છે અને તે તે દેવો પોતાને સ્થાને રહ્યા રહ્યા જ મનઃસંતુષ્ટિ મેળવે છે (૨૦૫૨[ૄા]). અને દેવીઓ પણ પોતાને સ્થાને રહી રહી રપ લાવસ્થવતી ખની જાય છે.

અંતે દેવીનું પરિચારણાની દર્ણિએ અલ્પભહુત્વ વિચારાયું છે; તેમાં ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિગત ક્રમ આવો છે : અપરિચારકો, મનઃપરિચારકો, શબ્દપરિચારકો, રૂપપરિચારકો, રૂપર્યાપરિચારકો, કાયપરિચારકો (૨૦૫૩).

પરંતુ પરિચારણાંમાં ઉત્તરોત્તર સુખની શહિની દષ્ટિએ આથી ઊલટો ક્રમ છે; સૌથી ઓછું સુખ કાયપરિચારણામાં, પણ સૌથી વધારે સુખ અપરિચારણાવાળા દેવોમાં છે. (ટી૦ ૫ત્ર ૫૫૨).

## ૩૫ મું 'વેદના' પદ : જીવોની વેદના

ૈદાકોમાં જીવાને નાના પ્રકારની વેદનાનો જે અનુભવ થાય છે, તેની ચર્ચા આ પદમાં છે. વેદનાના અનેક રીતે પ્રકારો બતાવવામા આવ્યા છે, તે આ પ્રમાણે છે:

- (૧) શીત, ઉજ્યુ, શીતોજ્યુ (૨૦૫૫).
- (થ) દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવ (૨૦૬૬).
- (૩) શારીરિક, માનસિક, શારીરિક-માનસિક (૨૦૬૩).
- (૪) સાતા, અસાતા, સાતાસાતા (૨૦૬૬).
- (પ) દુઃખા, સુખા, અદુઃખા-અસુખા (૨૦૬૯). (૬) આશ્યપગમિકી, ઐપદ્રમિકી (૨૦૭૨).
- (૬) આભ્યુપગામકા, અગપકામકા (૨૦૭-(૭) નિદા અનિદા (૨૦૭૭). <sup>૨</sup>.

पंकेवलं ते वैक्रियशरीरान्तर्गता इति न गर्भाधानहेतवः " — &o, ५२ ५५०.

આગ સહ બાર સુધો દેવીઓ નાય છે. અને ક્યાં સુધી દેટલા આયુવાળી દેવીઓ નાય તે માટે જુઓ દીકા, પવ પપર લા

જુદાં ભુદાં નદકો સંબંધો વેલના વિષે સ્ ૨૦૫૦ ની કીકામાં—પतावत्सक्षं चिरन्तनेच्यविमतितत्त्वा अ्वते । केच्याव्ययोः पुरतेतद्विययमानिकाणि युत्रं पठन्ति ततत्तत्त्मतनाइ "—आआर्थ भवपनितीके क्या प्रभाक्षे कृष्ठ के डीडा, ५४ ५५५,

ર. ભગવતી, ૧૬. ૫ ૧૫૧ માં આ જ બાબત છે અને તે માટે પ્રસાધનાની ભલામ**છ છે. અહીં મલયાંગરિ** કહે છે—' નિરાનિરારિगतस्तु विशेषों न सङ्गृहीतो विनित्रत्वात सङ्गातेः '—પત્ર ૫૫૪

એમ લાગે છે કે કર્મના વિષાકનો પૂરો વિચાર નિશ્ચિત રૂપ ધારણ કરે તે પહેલાં તેનો વિચાર 'વેદના' નામે અને સત્તો અને એ 'વેદના' વિષે & વિવિધ વિચારણાઓ પ્રાચીનોએ કરી હતી તેનો સંગ્રહ પ્રસ્તુત પદમાં છે. આ માટે વિશેષ રૂપે ભગવતી ૩.૩ જોવું, જ્યાં ક્રિયા અને વેદનાનો વિચાર છે. અને વળી જેઓ, ભગવતી ૭.૬. (ભગવતીસાર, ૫૦ ૪૮૧); ૧૯.૩; ૧૯.૪; ૧૯.૫; ૧.૧; ૧૬.૪ (ભગવતીસાર, ૫૦ ૪૮૧)

વેદનાના પ્રકારોમા નિદા-અનિદા એ પ્રકાર વિષે આચાર્ય અલયદેવ ભગવતીની ટીકામાં જે સ્પષ્ટીકરખુ કરે છે તે આ છે —' नियत दाने ग्रुढिजीक्स्य 'बैंत् शोधने' इति वचनात् निदा ज्ञानमा-मोगः —हत्यर्थः। तजुक्ता वेदनाऽपि निदा—आमोगवतीत्यर्थः। — ભગવતીटीકા, ૧૬. ૫. ६५६. ५० ६५.

અને આચાર્ય મલયબિરિએ તેનું વિવરણ આ પ્રમાણે કહું છે: " नितरां निश्चितं वा सम्बक् दीयते चित्तमस्यामिति निदा, बहुलाधिकारात् 'वपसर्गादात' इस्यिषिकरणे पश्, सामान्येन चित्तवती— सम्यिचिवेकती वा इत्यर्थः।" रीहा, पत्र ५५५०

' ળિદા ' ને પાઇઅસદ્દમહણ્ણવોમાં દેશ્ય શબ્દ જણાવ્યો છે.

શીતોષ્ણું વેદના વિષે ટીકાકારે શકા કરી છે કે ઉપયોગ ક્રમિક છે તો શીત અને ઉપ્લુ એ ખત્રનો યુગ્યદતુભવ કેવી રીતે થાય? એનું સ્પષ્ટીકરણુ એ કહું છે કે વસ્તુતા: ઉપયોગ ક્રમિક જ છે, પણ શીક સંચારને કારણે અનુભવમાં ક્રમ નથી જણાતો તેથી તે અપેક્ષાએ સત્રમાં શીતોષ્ણ્યની વેદના યુગપદ્ સમજવી.—ટીંગ પત્ર પપપ. આ જ ન્યાય શારીરિક-માનસિક સાતાસાતા વિષે પણ છે. પત્ર પપ્પક જ, પપધ જ્ઞ.

અદુ:ખા.અસુખા વેદનાનો અર્થ ટીકામાં છે — સુખદુ:ખાત્મિકા એટલે કે જેને સુખ સંતા ન આપી શકાય, કારણ કે એમાં દુ:ખનો પણ અનુભવ છે; અને દુ:ખ સંતા પણ ન આપી શકાય, કારણ કે એમાં સુખનો પણ અનુભવ છે — એવી વેદના. પત્ર પપક.

સાતા-અસાતા અને સુખ-દુ:ખ, એમાં શો બેદ છે !-આ પ્રશ્વનો ટીકાકાર ઉત્તર આપે છે કે વેદનીય કર્મનાં પ્રદુગલોનો ક્ષ્યપ્રાપ્ત ઉદય થવાથી જે વેદના થાય તે સાતા-અસાતા, પરંતુ જ્યારે બીજો કોઈ ઉદીરણા કરે અને જે સાતા-અસાતાનો અતુભવ થાય તે સુખ-દુ:ખ કહેવાય. દી૦ પત્ર પપદ.

પોતે જે શરીરપીડાને સ્વીકારે તે આબ્યુપગબિકા, જેમ કે કેશના લોચ આદિથી થતી પીડા. કર્મના ઉદીરણાકરણ વડે વેદનીયનો ઉદય કરવાથી થતી પીડા તે ઐપક્રિકી. ટીકા, પત્ર ૫૫૬. પ્રસ્તુતમાં પણ નારકોને સંત્રી અને અસંત્રી ખબ્ને પ્રકારના જણાવ્યા છે અને સંનીને નિદા વૈદના અને અસંત્રીને અનિદા વૈદના જણાવી છે, તે પ્યાનમાં લેવા જેવુ છે (૨૦૭૮).

પડ્પંડાગમમાં સાતા અસાતા એવા વેક્તીયના બેદોને આધારે વિપાકની ચર્ચા છે, પરંતુ વેદના-વિધાન પ્રસ્ત્રુમાં તમોની અપેશાએ વેદનાતું વર્ષુન કરવાને પ્રસંગે—चक्कमाणिया वेदणा, उदिण्णा वेदणा, उदस्ता वेदणा—એ પ્રકારો પશું કહ્યા છે અને તેને લઈ અનેક ભંગો થાય છે. પું ૧૨, ૪૦ ૩૦૪–૩ ફર.

# ૩૬ મું 'સમુદ્ધાત'પદ : સમુદ્ધાતવિચારણા'

પડ્ખંકાગમમાં સ્વતંત્ર રીતે સમુદ્ધાતની ચર્ચા નથી. એટલે કે પ્રસ્તુતમાં પ્રતાપનામા જેમ ' સમુદ્ધાત સાત છે' એવી નિદેશ કરી તેની ચિવિધ રીતે ચર્ચા દેકોમાં છે, તેવુ પડ્ખંકાગમમાં નથી. પણ માર્ગચાહારોમાં ∞તાં ક્ષેત્ર ' અને સ્પર્શની ચર્ચાનો પ્રસ્તા છે ત્યાં સમુદ્ધાતની અપેક્ષાએ તે બંજેની વિચાર જેવા મળે છે; અને તેમાં પણ સામાન્ય સમુદ્ધાતની વાત છે, કોઈ વિશેષ સમુદ્ધાતની અપેક્ષાએ તે ચર્ચા નથી.—પુંગ ૭, ૪૦ ૨૯૯, ૩૧૯. આ ઉપરાંત પડ્ખાંકાગમમાં પ્રાસંબિક રીતે 'વેવणશ્યુત્તાલ', ''ચારાળતિયલમુત્રાલ' ''ત્રેચ્ચિલ્લમુત્તાર''—આ ત્રણ પ્રકારનો ઉલ્લેખ મળે છે.—પુંગ ૧૨, ૪૦ ૪૯૮, ૪૯૯, ૫૦૬, ૫૦૭.

પ્રતાપનામાં વેદના, ક્યાય, મરાચુ, વૈક્ષ્યિ, તૈજસ, આલારક અને કેવલી આ સાત સમુદ્ધાતો ગચાગ્યા છે (૨૦૮૫, ૨૦૮૧), પરંતુ તૈમની કોર્ડ વ્યાખ્યા આપી નથી. વળી, માત્ર ક્યાય-સમૃદ્ધાતના ચાર બેદો કોધ, માત, માયા, લોભ સમૃદ્ધાત જચાગ્યા છે (૨૧૩૩). વળી, પ્રથમના ખત્રી સામાત્ય સંત્રા છે – છગ્રસ્થના સમુદ્ધાતો (૨૧૪૭). તે અદ્યશ્ચિક સમૃદ્ધાતોનો દંડકોમાં વિચાર છે (૨૧૪૯–૫૨).

સમુદ્ધાત શબ્દની વ્યાપ્યા આચાર્ય મલયગિરિએ આપી છે કે તે તે વેદના આદિના અનુબવરૂપ પરિણામો સાથે આત્માનો એક્કીઆવ, અર્ચાન્ તારિતર પરિણામોમાંથી વિરત ચર્કતે તે વેદનીયાદિ કર્મના ઘણા પ્રદેશોને ઉદારણા વડે વહેલાં ઉદયમાં લાવી ભોગવી તેમની નિર્જરા કરવી તે, અર્ચાત્ આત્માર્થી ખપ્મેરી નાખવા તે.—ડીકા, પત્ર ૫૫૯. તેમાં ક્યા કર્મને લઈને ક્યો સમુદ્ધાત છે તેનું વિવરણ આ પ્રમાણે છે:

- ૧. વેદનાસમુદ્ધાતમા અસદ્વેદનીય કર્મની નિર્જરા.
- ર. કપાયસમુદ્ધાતમાં કપાયમોહનીયની નિર્જરા.
- 3. મારણાન્તિક સમુદ્ધાતમા આયુકર્મની (અંતિમ અંતર્મૂદર્ત શેષ હોય ત્યારે).
- ૪. વૈક્રિયસમુદ્ધાતમાં વૈક્રિયશરીરનામકર્મની.

આ વિષે જુઓ સ્થાનાંગ-સમવાયાંગ, પૃ૦ ૩૮૮-૮૬; ભગવતી ૨. ૨; ભગવતીસાર, પૃ૦ ૯૨-૯૫. કેવલિસમુદ્ધાત આરે જુઓ વિશેષાવશ્યકભાષ્ય, કજુ ૪૧.

ર અને મળતી વિસ્તૃત ચર્ચા પ્રસાપનામાં સ્થાનપદમાં છે. સ્૦૧૪૮ થી

પ્રજ્ઞાપનામાં છ્યોમા તૈજસ અને કાર્યલ શરીરની બારલાંતિકસબુદ્ધાતચર્ચા માટે જુઓ સુર ૧૫૪૫-૫૨

- પ. તૈજસ સમુદ્ધાતમાં તૈજસશરીરનામકર્મની.
- આહારક સમદધાતમાં આહારકશરીરનામકર્મની.
- છ. કેવલિસમુદ્ધાતમાં સદસદ્વેદનીય કર્મ, શુભાશુભ નામકર્મ, ઊંચ-નીચ ગોત્રકર્મની.

— પ્રતા૦ ટી •, પત્ર ૫૫૯.

સમુદ્ધાતના સમયની મર્યાદા આ પ્રમાણે છે : કેવલિસમુદ્ધાત આઠ સમયનો છે, પરંતુ અન્ય અસંખ્યાત સમયના અન્તર્ગૃદ્ધાળના છે (૨૦૮૭–૮૮).

સાતમાંથી કેટલા ક્યા છવોને ઢોય તેનું સ્પષ્ટીકરણ છે કે નારકમાં પ્રથમના ચાર; ભવનપતિ, પર્ચાદય તિવેંચ, વાણબંતર, જ્યોતિષ્ઠ અને વૈમાતિકમાં પ્રથમ પાંચ; વાણ સિવાયના ઍકોન્દ્રયથી મોડી ચતુરિત્રિયમાં પ્રથમના ત્રણ; વાયુમાં પ્રથમના ચાર; અને મનુષ્યમાં સાતેય સમદ્ધાત હોય છે (૨૦૮૯–૨૦૯૨).

એક્ક જીવમા અને તે તે દેશકોના નાના જીવોમાં બે અતીત કાલમાં દેટલી સંખ્યામાં ક્યા કયા સમૃદ્ધાતો હોય અને ભવિષ્યમાં કેટલી સંખ્યામાં કયા કયા સંભવે તેની સર્ચના પ્રતાપનામા છે (૧૦૯૩–૧૧૦૦). ઉપરાંત, એક દંશકના એકેક જીવને કે તે તે દંશકના જીવોને તે તે રૂપે (સ્તરચાને) અને અન્ય દંશકના જીવરૂપે (પરસ્થાને) ભૂત-ભવિષ્યમાં કેટલા અને કયા સમૃદ્ધાતો સંભવે તેની ચર્ચાપણ કરવામાં આવી છે (૧૧૦–૧૧૪).

સમુદ્ધાતની અપેક્ષાએ છવીનું અધ્યમહૃત્વ વિચારાયુ છે તેમાં જઘન્ય સંખ્યા આઢારક સમુદ્ધાત કરનારની છે અને સૌથી વધારે સંખ્યા વેદનાસમૃદ્ધાત કરનારની છે, પણ તેથી પણ અધિક એવા છવો છે, જેઓ સમુદ્ધાત વિનાના છે (૨૧૨૫). દાંકોમાં પણ આવી સમુદ્ધાતની અપેક્ષાએ અપ્યમૃદ્ધતની વિચારણા કરવામાં આવી છે (૨૧૨ ન-૨૧૩૧).

કપાયત-મૃદ્ધાતના ચાર પ્રધાર જણાવ્યા છે અને એ ચારેની અપેક્ષાએ દૃંદકોમાં અતીત કાળ તથા ભવિષ્યકાળના સમુદ્ધાતોની વિચારણા એક છવ અને નાના છ્વોની અપેક્ષાએ કરવામાં આવી છે (૧૩૭–૧૧૩૮). આમાં પણ વરવ્યાન અને પરસ્થાનની અપેક્ષાએ એટી કે નાક્ષ્ય ઢોય તો નારકર્યે અને ઇતર રૂપે તેને કેટકેટલા અતીત-ભવિષ્યમાં ક્યાયસસુદ્ધાતો સંભવે તેનો પણ વિચાર છે (૧૧૩૯–૧૧૪૧), એટલું જ નહિંપણ તેમાં અલ્પબહુત્નનો વિચાર પણ કરવામાં આવ્યો છે (૨૧૪૮–૪૬). પ્રવળી સિવાયના હ બાયસ્થિક સમુદ્ધાતો છે અને તેમાંના ક્યા ક્ય તે તે દંકકોમાં હોય એની વિચારણા કરવામાં આવી છે (૨૧૪૭–૫૨).

પરંતુ પ્યાત દેવા જેવી વાત એ છે કે સત્રમાં માત્ર અસરકુમાર દેવો સિવાયના કોઈ પશ્ દેવોના દાંકોનો ઉલ્લેખ નથી. સંભવ છે કે આ દ્વાટિને નિવારવા આચાર્ય મહ્યાગિરિએ લખ્યું કે— '' અસરકુમારાદીનાં હર્ષેવામાવિ દેવાનામાદારક્ષ્ઠશકુદ્ધાતવર્જાં: શેષા: વગ્ન કસુદ્દ્ધાતા: )—ડી૦, પત્ર પ૯૦ અ.

આ પછી વેદના આદિ સમુદ્ધાતોનો અવગાહન અને રપર્સની દર્શિએ વિચાર છે, તેમાં તે તે સમુદ્ધાતા વખતે તે તે જીવની અવગાહના અને રપર્સના કેટલી હોય તે જ્યારત્યું છે, અને તે અવગાહના અને રપ્ત કેટલા કાળના હોય તે પણ જણાવ્યું છે (૨૫૭-૨૫૦૨) સાથે સાથે સમુદ્ધાત વખતે તે તે જીવને કેટલી કિયા હોય તેની પણ વિચાર કરવામાં આવ્યો છે (૨૧૫૩

૪. એક અને નાના જ્વોની અપેક્ષાએ વિચારણા કરવાની પદ્ધતિ વર્ડ્ખંડાગમમાં પણ દેખાય છે.-પુ. ૭, પૃ. ૨૫.

હત્યાહિ). આમાં વિશેષત: 'ક્વલિસસુદ્ધાતની ચર્ચા વિસ્તારથી છે (૨૧૬૮–૨૧૭૫), તેમાં સચોગી તો સિદ્ધ થાય નહિ તેયી કરીને ક્રમે મન, વચન અને કાયવોગનો નિરોધ કરી અયોગી ચયે તે સિદ્ધ થાય છે એમ જણાત્યું છે, કારણ કે હવે નવા કર્મનું યોગ દારા આગમન બધ થાય છે અને જૂનાં કર્મોને ક્રમે કરી શીણા કરી નાખે છે, અને સાકાર ઉપયોગમાં વર્તમાન સિદ્ધ થાય છે (૨૧૭૫). પ્રથમે અંતે સિદ્ધના રવરૂપની ચર્ચા છે (૨૧૭૬).

# પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રની વ્યાખ્યાઓ

### (૧) 'આચાર્ય હરિભદ્રકૃત પ્રદેશવ્યાખ્યા

અમા પ્રદેશ-વ્યાપ્યા પ્રસિદ્ધ ભવવિરહ દિશ્લદ્ધારિએ લખી છે. પ્રાંદભમાં 'प्रशासनाध्योशाङ्क वहसासुयोगः सारम्बते ' હશું છે તેથી પ્રતાપનાના અમૃક અંશોનો અનુવોય – વ્યાપ્યાન અભિપ્રેત છે એમ સ્પષ્ટ છે. આવાર્ય હરિલદ પ્રશાપનાની હપોય તરી કિ હલ્લેખ કરે છે, પરંતુ આચાર્ય મહાયિતિની જેમ તે 'સમયાયોગનું હપોય છે' તેમ જ્યાપતા નથી. આથી અમૃક અંગનું અમૃક હપાય એવી વ્યવસ્થા ક્યારેક આચાર્ય હરિલદ પછી, પણ આચાર્ય મલયગિરિ પૂર્વે, શર્દ ગઈ હશે એમ માનવુ રહ્યું.

વળી, આ વ્યાખ્યાને 'અવસૃષ્ટિકા' એવું નામ પણ આપી શકાય તેમ છે, કારણ કે આચાર્ય હરિભદ એક ડેકાણે—"अल्प्यतिप्रवङ्गेन अवचृणिकामाध्रमेतविति"-५० २८, ૧૧૩-આ પ્રમાણે જણાવે છે.

આવાર્ય હરિભદ્રે આ પ્રદેશત્યાપ્યા લખી તે પહેલાં પણ કોઈએ પ્રતાપના ઉપર નાની ઓી. ક્રિકા અવશ્ય લખી હં, 'સ્ક્રિક્ક પ્રસરિ', 'લચવાત્ર માર્ચાર', 'દલવન્ન દ્વવસ્ય,' ઇન્દ્રીક માર્ચાર', 'દલત્રુક્ક માર્ચક ', 'સ્ક્રિક્ક પ્રસરિ', 'લચવાત્ર માર્ચાર', 'દલવન્ન દ્વવસ્ય,' 'ઇન્દ્રીક માર્ચાય' ઇત્સાહિ શબ્દો સાથે કે તે નિના જે નિવસ્થુ મળે છે તે પ્રાષ્ટ્રતમાં હોય છે અને ક્વચિત્ સસ્કૃતમાં પથુ મળે છે.— ૫૦ ૧૨, ૧૬, ૧૭, ૧૯, ૨૧, ૨૩, ૨૭, ૨૬, ૩૦, ૩૫, ૪૧, ૫૨, ૬૮, ૬૯, ૫૦, ૫૨, ૧૦૬, ૧૧૨ દધાદિ

એ ચૂર્ચિક્ષર કોષ્યુ દરે તે કહેવું કહેલું છે, પણ સંભવ એવો છે કે તે આચાર્ય હરિલદના ચુરુ હીય, કારણ કે 'ઘવં તાવત, ઘૃત્રયાદા व्याचश्वत' પ્ર૦ પપ, 'गुरबस्त' ૧૧૮, 'इइ तु पूज्या' પ્ર૦૧૨૮, 'अत्र गुरबो व्याचश्वत' પ્ર૦ ૧૪૧, ૧૪૫, 'गुरबो व्यावर्णयन्ति' પ્ર૦ ૧૫૨— એવા ઉલ્લેખો આ ત્યાપ્યામાં મળે છે.

વળા, એ વાત તો તિર્શિત જ છે કે આની ઉક્ત ગૂર્ણિ ક્ષિત્રાય પણ અન્ય એક કે અનેક વ્યાપ્યા આચાર્ય હરિલક પૂર્વે હશે જ, કારણ કે પ્રસ્તુત વ્યાપ્યામાં મતાંતરની વ્યાપ્યાનાં અનેક સ્થળો નોંધ્યાં છે, જેમાં એવા કેટલા સ્થળો હોતાને સંક્ષન પરી કે જે અન્ય અન્યોની આપ્યા-માંથી લીધાં હોય. ઉપરાંત, એવાં પણ અનેક રથળો છે, જે આ જ પ્રથની વ્યાપ્યાની સ્થના

૧. આશાર્ય હરિભદ્રના વિસ્તૃત પરિચય માટે 'સમદર્શી આચાર્ય હરિલદ્ર' તેવું.

ર. મૂર્ાર્ણનો ઉલ્લેખ આચાર્ય મલયગિરિ પણ કરે છે. —પત્ર ૨૬૯, ૨૭૧.

અપાપી દેતેવાં છે. આવાં મતાંતરો માટે જુઓ પૃ∘ ૧૩,૧૪,૧૬,૧૯,૨૦,૨૧,૨૩,૩૬,૩૭, ૬૦, ૬૧,૬૫, ૭૧,૭૫,૭૮, ૭૯,૮૩,૧૧૬,૧૧૭,૧૧૯,૧૨૦,૧૩૩,૧૩૪,૧૪૫ ઇસાદિ.

३८सां ४ मतांतरी थिये तो आयार्थ ६२िक्षे पोतानी २५४ निर्जुय क्ष्याच्या चिना भात्र युद्धनो भन २९ ४माँ ७ — "एवं तावत् पूच्यपादा व्याचकते, अम्ये पुनस्त्वमा, तदिभागयं पुनरतिगमीत्साम वयसवाच्छामः" — ५० ७५, ११८: तो वणी ३८सी ४ कथ्याओ ३८साइना विधानने
असंत्रत कथ्यायेव ७ — "अत्र कैसियदिताइन्त्वात् मस्त्रतस्य आन्या विचितं किकोवसम्भेष्यनत्तरं संपद्धमेणी प्रतिवद्यत इति । एतदाक्षणीकावस्त्र-..." ५० १५;

આચાર્ય મલયગિરિએ આ વ્યાખ્યાનો સપૂર્ણ રીતે ઉપયોગ કર્યો જ છે અને તેનો નિર્દેશ પણ કર્યો છે. જે કેટલાંક વાલ્સ્થળો આચાર્ય મલયગિરિતી ત્યાખ્યામાં દેખાય છે તેનો આધાર પણ પ્રસ્તુત ટીકા છે એ બધેની તુલના કરવાયી સહેજે સમજનઈ જાય તેમ છે.

આચાર્ય હરિભદનો સમય લગભગ નિશ્વિત જ છે અને તે ઈ. સ. ૭૦૦–૯૭૦ માનવામાં આવે છે.

### (૨) આચાર્ય અભયદેવકૃત પ્રજ્ઞાપનાતૃતીયપદસંથકહ્યું અને તેના અવચૂર્જી

પ્રતાપનામાં સર્વ જીવોના અલ્પભદુત્વ વિષેની ચર્ચા તીજા પદમાં છે. તે પદને ૧૩૭ માથામા બહ્ર કર્યું છે. આચાર્ય અભયદેવે (સં. ૧૧૨૦–) જ તેને 'સંગ્રહ' એવી સંતા આપી છે—

" इय अद्वाणउइपयं सन्त्रजियप्पबहुमिह पयं तहयं । पन्नवणाय सिरिअभयदेवसरीहिं संगहियं ॥ "

પરંતુ તે ' क्रमैरलकक्ष्महणी' એ નામે તથા પ્રતાપનોહાર એ નામે પચ્ચ ઓળખાય છે. કારચ્ કે તેની સમામિને અંતે અને તેની અવસ્થ્યિને અંતે પથ્યુ એ નામનો નિર્દેશ છે; જુઓ, કુલમંડનકૃત અવસ્થિ — લા. દ. સંપ્રહ, લા. દ. વિદ્યામદિર, હસ્તપ્રત નં. ૩ ૬૦૩ અને મુનિ શ્રી પુણ્યવિજયજીનો સંગ્રહ નં. ૧૬૫. આ સંગ્રહણીની અવચૂર્ણિ કુલમંડન ગણિએ સં. ૧૪૪૧ માં રચી છે---"श्रीदेवसुन्दरगुरोः प्रसादतोऽकातजिनक्वोऽर्थल्वः ।

कलमण्डनगणिरलिखदवचणिमेकान्धिभवनान्दे ॥"

આ પ્રતાપનાતૃતાયપદસંત્રહણી તેની અવગૂર્ષિસહિત વિ૰ સં• ૧૯૫૪માં શ્રી આત્માનંદ જૈન સભા (ભાવનગર) દ્વારા પ્રસિદ્ધ થયેલી છે. અહીં જગ્યુપોલી કુલમાનગહિકૃત અવગૂર્ષિના બદલે આ મુર્તિત અવગૂર્ષિ શ્રોપા વિસ્તારથી લખાયેલી છે અને તેના કર્તાનું નામ નથી મળતું, એમ તેની પ્રસ્તાવનામાં જબ્રાવ્યું છે. પણ સંભવ છે કે શ્રી કુલમાનગહિકૃત અવગૂર્ષિને જ વધુ સ્પષ્ટ કરવા ખાતર તેમાં કોઇ વિદ્યાને શ્રોપ્રેક વધારો કર્યો હોય, એમ અમને લાંગે છે.

### (૩) આચાર્ય મલયગિરિકૃત વિવૃત્તિ

આગાર્ય દરિભક્તી પ્રદેશત્યાખ્યા કરતાં લગભગ ચારગણી સિરત ત્યાખા આચાર્ય માયાગિરિએ (લગભગ સં. ૧૧૮૯—૧૬૦) પ્રતાપતાની કરી છે અતે તે લગ્યું પ્રતાપતાની સમજત્યા માટે છુટ્ટ સાધાન્યતૃત છે. રપ્ય આચાર્ય મહાચિત્ર કરે છે આ ત્યાપતાની આધાર આચાર્ય દરિભક્તી પ્રદેશ ત્યાપ્યા છે, ૧ પત્ને એ ત્યાપ્યા ઉપરાંત આચાર્ય ભાવાની આપી અને કરી કરી આ ત્યાપતા પાત્ર કરી હતા તે આ તો લીકર સાથે છે કતિ એ અર્ચા આચાર્ય હરિલદે માત્ર સિદ્ધામ્યુતની દ્વાલો આગી (૫૦ ૧૬) સમાપ્ત કરી હતી, ત્યારે આચાર્ય મલ્યાગિરિએ ઓનોહાની વચ્ચે પૂર્વપ્રકલ્તરપસ રચીને આચાર્ય માત્ર હરિલદે માત્ર સિદ્ધામ્યુતનો સાલા આગી (૫૦ ૧૬) સમાપ્ત કરી હતી, ત્યારે આચાર્ય મલયગિરિએ ઓનોહાની વચ્ચે પૂર્વપ્રકલ્તરપસ રચીને આચાર લાકો અપતા સ્થાર્ય ત્યારે ત્યારે સ્થાર્ય ત્યારે સાલા અપતા સાથ્યો સ્થાર્ય ત્યારે ત્યારે સ્થાર્ય ત્યારે ત્યારે સ્થાર્ય ત્યારે સાલા અપતા સાથ્યો સાલા સ્થાર્ય ત્યારે જન્મ ત્યારા સાલા સ્થાર્ય ત્યારે ત્યારે ત્યારે સ્થાર્ય ત્યારે ત્યાય ત્યારે ત્યારે ત્યારે ત્યારે ત્યા ત્યારે ત

પ્રતાપતાના પાકાનારોની ચર્ચા પણ અનેક ઠેકાણે મળ છે—પત્ર ૮૦, ૮૮, ૯૬, ૧૬૫, ૨૯૬, ૩૭૨, ૪૧૨, ૪૩૦, ૬૦૦.

આચાર્ય મલયગિરિએ પોતાની ડીકાઓના અને બીજા અનેક લેખકો અને બ્રંથોનાં ઉદ્દરણો આપ્યાં છે તે બવાવે છે કે આચાર્ય મલયગિરિનું પાંતિય બહુમ્રુખી હતુ.—

'वाणितिः स्ववाङ्कतःयाकरणे'- ५१ पः ३६५: 'उत्तराध्ययनिर्वृक्तिमाधा'- ५१ १२: 'विस्तरं तन्वध्ययनविद्यां व्याख्यातानि' ५५ र १४, २८८, ३१३, ३७५: 'प्रज्ञायनानुष्ठदीक्रकृत' के मुल्टीकाक्तरः' ५१ २५, ११४, १९४, २०२, २१३, २८०, २८३, २८४, ३०५, ३०३, ३८४, ३८५, ४७०, ४४६, ५४०, ५४५, ५४०: 'वेच्चविष्णिक्टविक्षकारो इरिमद्रस्थिः' ५२ ४१८, ५५५: 'मुल्टीकायाम्' ५२ ५४४, ५४७: 'जीवामिगमन्द्रीका' ५२ ४४, ४५, ४०, ४८, ५१: 'जीवामिगमे' ५५ १८५: 'जीवामिगमन्द्री' ५५ ३०८: 'अत्रविवर्षिक्षक्षरो वस्त्रसातिनेकायं व्याविद्यानिकायं वामिवृत्ति इति तत्तोऽत्वयावीं' ५५ ८८: 'जेवचमित्रस्वीकायं वामिवृत्ति इति तत्तोऽत्वयावीं' ५५ ८८: 'जेवचमात्रद्रीकायं वामिवृत्ति इति तत्तोऽत्वयावीं' ५५ ८८: 'जेवचमात्रद्रीकायं वामिवृत्ति । ५५ १३५: 'प्रकृती' ५५ १४६: १४८:

जयित हरिभद्रस्रिटीकाकुद् विवृत्विषमभावार्थः ।

यद्भचनवशादहमपि जातो छेशेन बिवृतिकरः ॥ ४० ८०, ५% ९९९.

૪. આચાર્ય મલયગિરિ વિયેની વિસ્તૃત માહિતી માટે આચાર્ય મલયગિરિકૃત શબ્દાનુશાસનની પ્રસ્તાવના જેવી

''ब्याख्याप्रज्ञप्ती'' ५७. २५२; ''तया चाह अस्या एव प्रज्ञापनायाः सङ्ग्रहणीकारः—५७ १६७; "कर्मप्रकृतिसङ्कृहण्याम्" ५७ १८२; 'सङ्गृहणीगायाः' ५७ २०७; <sup>अ</sup> 'भ्रमेशङ्कृष्टणी' पत्र १९२; 'श्रमेसङ्कहणीटीकायाम्' पत्र २२७, ३०७; 'शाक्टायनः' पत्र ५७७; 'शकटस्नुरिप' भत्र २४८: 'बाक्टायनन्यासकृत' भत्र भ१3: 'स्वीपज्ञराब्दानशासन्विवरणे' भत्र २५०. २५९: 'तत्त्वार्थटीकायां भावितम्' पत्र २५६; 'भगवान् भद्रबाहस्वामी' पत्र २५६, २५७: 'भाष्यकत' पत्र २६४, २६५, ३००-२, ५४२, ६०२, ६०३, ६०५, ६०८; 'पचूर्णिकृत्' ५८ २६८, २७९, २७२, २७७; '<sup>५</sup>प्रज्ञापनायाश्चर्णों' पत्र ५२७; 'पूर्वाचार्याः' पत्र २७३; 'पञ्चसङ्कदे' २८३; 'मछनादिनः' ५२ २८४; 'कर्मेपकृतिटीकायां पञ्चसङ्कृहटीकायां च' ५२ २८२; 'तत्त्वार्थस्त्रकृत्' पत्र २५३: 'तत्त्वार्यटीकादी' पत्र २५८, २५५: 'आवश्यकनिर्यक्ती' पत्र २५८: 'स्तुतिकारोऽ-प्याह ' ५७ ३०३; 'आवस्यकप्रथमपीठिकायाम ' ५७ ५४७; आवश्यकचर्णी ५७ ६६०: 'आवश्यके' ५त्र ३०४, ४३८, ६०६; 'नन्द्यध्ययनचूर्णिकृत्' ५त्र ३१०, ३१९; 'निर्युक्तिकारेण' पत्र ३१८; 'कार्मप्रनिथकास्तु' पत्र ३९७, ३७१; 'भगवता कर्मप्रकृतिकृता शिवशर्माचार्येण शतकारूये ' पत्र ३३१: 'कर्मप्रकृतिटीकादिष् ' पत्र ३३१. ४८०: 'हरिभद्रसरि-प्रभृतिभिः ५२ ३७१; 'शिवशर्माचार्यः' ५२ ३३५; 'न्याख्याप्रश्रतौ' ५२ ३४१; 'माध्यकारः' ५% ६०४, ६०६, ६१०: 'जिनभद्रगणिश्चनाश्रमणपुज्यपादाः' ५% ३८०: 'तथा चाह दश्यमान्धकारः निमन्नजिनप्रवचनप्रदीपो भगवान् जिनभद्रगणिक्षमाश्रमणः' ५७ ७८५; 'शतकबृहरुचूर्णौ' ५७ ७८८; 'सङ्ग्रहणीगाया'—५त्र ३४४, ३४८; 'तिद्धप्रामृतादी' पत्र ३५७; 'उत्तराध्ययने' पत्र ३६६: 'आचाराङ्के' ५२ ३६७, ५०३; 'स्वकृताङ्गनिर्यक्ति ०' ५२ ५१९; 'विशेषणवत्या जिनभद्रगणिक्षमा-श्रमणपुज्यपादैः ' पत्र ३७१; 'बसुदेवचरिते ' पत्र ४०३; 'भाष्यकृत् स्वकृतभाष्यदीकायाम् ' पत्र ४२४. ५४१. 'गन्धहस्ति' ५२ ४५७; 'श्रावकप्रज्ञप्तिमुख्टीकायाम्' ५२ ४७४: 'यदक्तम् आग्रायणीयाख्ये द्वितीयपूर्वे कर्मप्रकृतिप्राभृते ' ५७ ४७६; 'कर्मप्रकृतिसङ्ग्रहणीकारः ' ५७ ४८८, ४८५; 'सिद्धसेनदिवाकर' पत्र ५३२; 'बृद्धव्याख्या' पत्र ६००; 'जम्बूद्धीपप्रज्ञप्त्यादी' पत्र ६००; 'धर्मसारमुलटीकायां इरिभद्रस्रिः' पत्र ६०५; पञ्चसङ्क्टीका' पत्र ६०८.

આ સુચીને આધારે જે કેટલાંક તથ્યો આપણી સમક્ષ આવે છે તે આ છે: પ્રતાપનાની ચૂર્બિ ફોર્ડ પ્રાચીન આચાર્યે લખી હતી, જે આચાર્ય હરિલદ અને આચાર્ય મલયગિરિ બમેએ જેડિ હતી

પ્રસાપના, Albiમાં આચાર્ય બાલપંગિંદજીએ પ્રસાપના, સંબ્રદ્ધી, શાલપ્રપ્રતાપિત અને ધર્મસારની પ્રલાદોદાનો હરવેખ કરીને તેનાં અવતારાણું આપેલાં છે. તેમાં સંબ્રદ્ધી તથા ધર્મસારની મુલાદોદાના દર્તા અનાચાર્ય શ્રી દારિબરસારિને જ્યુદ્ધા છે; જ્યારે શાલકપ્રતાપિતી દેવળ મૃલ-દીદાનો જ હરવેખ છે અને પ્રસાપનાના સર્ભાયમાં હૃલદીદા, સ્વલદિદાદાર દે મૂલદીદાદ્વાનો હરવેખ છે, આવાર્ય, પ્રસાપના અને શાલકપ્રતાપિતની દ્વારિબદી હૃતિ સાથે પ્રસાપના-મલસ્પિત્રીના દર્તાં, આથી અમે પ્રસાપના અને શાલકપ્રતાપિતની દ્વારિબદી હૃત્તિ સાથે પ્રસાપના-મલસ્પિત્રીના દૃત્તિમાં આવેલાં સમગ્ર અવતરસ્થો મેળવી જેમાં અને તેથી ૨૫૭ થાય છે કે આચાર્ય શ્રી બલાપગિરજીએ જ્યાર્વેલી પ્રતાપનામ્ભદીદા અને સાલકપ્રતાપ્તિમૃત્યદીદા તે આચાર્ય શ્રી હરિબદ-સરિકૃત દ્વારા જ છે. અલભત, દેટલાંક અવતરસ્થીમાં અલ્પાધિક પાર્દેબંદ છે, તે તો સુદીધ

પ. અનમાં જે ઉદ્ધરણ અનાપેલાં છે તે પ્રાકૃતમાં છે, અને આસાર્ય હરિક્ષદ્રમાં પણ તે તે જ શ્રી પ્રાકૃતમાં મળે છે — પુરુ ૮૫, ૮૬, ૮૭, ૯૧, ૧૪૮-

સમયના અંતરના લીધે પ્રત્યંતરરૂપે સમજી શકાય. પ્રતાપનાની સંગઠણી ગાયાળઢ લખાઇ હતી. અને ટીકા આયાર્ય હરિગ્રહ કરી હતી. આચાર્ય હરિગ્રહે ધર્મસારની પણ ટીકા લખો હતી. આચાર્ય દિગ્તગઢે પોતાના ભાષ્યની રચ્યં ટીકા લખી હતી, જે હવે સુદિત થઈ ગઈ કે . આચાર્ય મલયગિરિએ રાગ્હાતુશાસન અને તેની રચોપત્ર ટીકા લખી હતી, જે સુદિત થઈ છે.

'तत्वं पुनः केबिनिनो विदिति, विशिष्टभुतिवदो वा' ५५ ७३, ७६, २३८, ४०३; अन्ये ब्याबवते.....तत्व बुध्यानहे '५२ २८६, '४मीण पञ्चानामारेशानामन्यतामारेशसमीचीनतानिर्योठ- विद्यायत्तानिर्योठ- समित्र क्षेत्रसम् विद्यायत्त्रानिर्योठ- स्थाने क्षेत्रसम् विद्यायत्त्रानिर्योठ- विद्यायत्त्रस्य नार्यात्त्रस्य नार्यात्त्रः । केब्ब्र्लं तत्काव्योध्याय य पूर्वत्ताः स्यस्त्रकालमात्रियम् विद्यायत्त्रस्य यास्त्रमति क्षीवेदस्य स्थिति अस्यस्यत्त्रस्यते । येष्रपामी प्रावचनिकद्वाणां मताति भागवानार्यस्याम उपस्थित् तृत्रस्य स्थाने विद्याय स्थानित्रस्य स्थाने प्रावचित्रस्य स्थाने प्रवचित्रस्य स्थाने स्थानि विद्याय स्थानित्रस्य स्थाने प्रवच्या भागवित्रस्य स्थाने स्थानि विद्याय स्थानित्रस्य स्थाने स्थानित्रस्य स्थाने स्थानित्रस्य स्थाने स्थानित्रस्य स्थानित्रस्य स्थाने स्थानित्रस्य स्थाने स्थानित्रस्य स्थाने स्थानित्रस्य स्थाने स्थानित्रस्य स्थानित्रस्य स्थानित्रस्य स्थाने स्थानित्रस्य स्थाने स्थानित्रस्य स्थाने स्थानित्रस्य स्थाने स्थानित्रस्य स्थानित्रस्य स्थाने स्थानित्रस्य स्थानित्रस्य स्थाने स्थानित्रस्य स्थानित्रस्य स्थानित्रस्य स्थानित्रस्य स्थाने स्थानित्रस्य स्थाने स्थानित्रस्य स्यानित्रस्य स्थानित्य स्थानित्रस्य स्थानित्रस्य स्थानित्रस्य स्थानित्यस्य स्य

" एतावत्सुत्रं चिरन्तनेषु अविप्रतिपत्त्या श्रूयते, केचिदाचार्याः पुनरेतद्विषयमिषकमपि सुत्रं पठन्ति ततस्तन्मतमाह्-'केह्.......' ५७ ५५५

સવોની સંવર્ષિત સિલ્લ કરવી એ પણ વ્યાપ્યાકારનો ધર્મ છે અને એ બાબતમાં આવાર્ષે મલાયગિરિ સિલ્લન્સ છે. અનેકવાર જદી જુદી નયદારિનો ઉપયોગ કરીને સત્રોની સગતિ કરી ખતાવે છે. —જુઓ પત્ર ૧૮, ૪૧, ૭૩, ૭૬, ૧૪૦, ૨૪૮, ૨૪૮, ૩૧૮, ૩૫૩, ૩૮૦, ૪૩૭, ૪૫૦, ૪૫૫, ૪૫૬, ૫૯૮, ૬૦૯; તો વળી અનેક ભાગતોમાં તેઓ માત્ર પૂર્વીચાર્યોની વ્યાપ્યાનો કે પૂર્વસપ્રતયનો હવાલો આપીને સંતોય લે છે—પત્ર ૪૧, ૪૪, ૭૬, ૧૧, ૧૩૫, ૨૨૮, ૨૪૧, ૨૫૬, ૨૮૬, ૨૯૦, ૨૯૪, ૩૦૧, ૩૩૩, ૩૪૧, ૩૮૦, ૩૮૫, ૩૪૯, ૩૯૬, ૪૪૪, ૫૨૪,

આગાર્ય મલયગ્રિરિની વ્યાખ્યાકુશળતાકરીક કેટલાંક રચાનો જેવા જેવાં છે, જેમ કે સંબંધની ચર્ચા તાકંતુસારી અને શ્રહાદુસારીની દર્ણિએ પત્ર રા જિનવરેન્દ્ર શબ્દની વ્યાખ્યા પત્ર ગ્રું. આચાર્ય દરિભદનું અતુસરણ કરીને અનેક રચળોએ નિર્દેશના ક્રમનું યુક્તિથી સમર્થન કર્યું છે પત્ર ૯, રાદ આદિ, પ્રમાખની રચના આચાર્ય ચ્યામે કરી બના એમાં શ્રીતમ-મહાવીરનો સંવાદ કેમ ? તથા નૌત્રમ-મહાવીરનો સવાદ હોવા હતાં એમા અનેક મતલેદોનો હય્લેખ આવે

૧-૭. આ એ ગ્રંથો, શ્રી લાલભાઈ દલપતભાઈ ભારતીય સંસ્કૃતિ વિદ્યામંદિર (અમદાવાદ) તરફથી પ્રકાશિત થયા છે.

### (૪) શ્રી સુનિચન્દ્રસરિક્ત વનસ્પતિવિચાર

શ્રી યુનિચંડસુરિએ (રવર્ગવાસ સ. ૧૧૭૮) પ્રત્નાપનાના આદ્ય પદમાંનો વનરપતિવિચાર ૭૧ ગાયામાં 'વનરપતિવારનાતિકા માં લખ્યો છે અને તેની અવચુરિ પણ મળે છે. તે કોની છે તે જાણવાનું સાધન તથી. આમાં ખાસ કરી પ્રત્યેક અને અનંત પ્રકારની વનરપતિના બેદોનો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે, તેમ પ્રારંબમાં કહ્યું છે અને અંતે—

एवं पन्नवणाए पण्णवणाए रुवो समुद्धरिओ। भवियाणऽणुगाहकए सिरिमंमुणिचंदस्रिहिं॥ ७१॥ इति वणप्यहसन्तरी॥

આ 'વનસ્પતિસપ્તતિકા'તી ચિક્રમના ૧૬ સા શતકમાં લખાયેલી પ્રતિ શ્રી લા. દ. વિદ્યાર્ભાદરમાંના પૂ. મુનિરાજ થી ક્યંતિમુનિજી ત્રલારાજના શ્રન્થસંગ્રહમાં છે. અને તેનો ક્રમાંક ૧૦૬૦૧ છે. આ વિદ્યાય પણ આ સંગ્રહમાં આની એક મૂળની અને એક અવસૃરિ-સદિતના પ્રતિ છે.

આતી એક પ્રતિ શ્રી લા. દ. વિદ્યામંદિરના અથસંમહનાં પણ છે. આ પ્રતિની ગાયાઓ ৩૭ છે. સભવ છે કે આમાં છ ગાયાઓ પ્રક્રિપ્ત થઈ હોય. આ પ્રકરણને 'સમતિકા'ના નામે આળખાન્યું છે એટલે ૭૧ ગાયા મૌલિક માનવી જોઈ એ. આ પ્રતિના અંતમાં 'વ્રજ્ઞાવાચવતતો વત્તવિસ્થાર: લચ્પુળાં' એમ લખેલું છે. આ સંપૂર્ણ પ્રતમો પ્રારંભમાં અંચલબુરુખા મહેન્દ્ર- સિર્ટ્રિત વિચારસત્તરિ અને તેની અવચૂર્ણિ, પછી ઉક્ત વૃત્તરપતિચિચાર અવચૂર્ણિ સાથે અને અંતે પ્રતાપનાદ્રતીખરક્સકર્ણી તેની અલપર્લનીયા અવચૂર્ણિ સાથે લખાયેલ છે. આ અંતિમ અવચૂર્ણિ આંત્ર ફસ્ત્રેનને પ્રતિને કૃતિનો ઉદલેખ છે. લા. દ. સંગ્રહની આ પ્રતનો ક્રમાંક ૩૬૭૪ છે અને લેખન સં. ૧૬૫૦ છે.

### …[૧૫૮]...

### (૫) પ્રજ્ઞાપનાળીજક

્રદર્શકુલ ગહ્યુંએ રચેલા ભગવતીના બીજક સાથે પ્રતાપનાબીજક પણ લખાયેલ જેવા મળે છે, એટલે તે પણ હત્રકુલ ગહિતી રચના હોવા સંભવ છે — એક એ બાબતની દોઈ સચના પ્રારંભમાં કે અંતે આપવામાં આવી નથી. આમા પ્રતાપનાના ૩૬ પદની વિષયસ્થી આપવામાં આવી છે. ભાષા સરફત છે. લા. દ. વિદ્યાર્થેટિના લા. દ. સંગ્રદની પ્રત ને. પ૮૦૫ છે, તેમાં પત્ર ૧૧ **ચયી** શરૂ થઈ પત્ર ૧૪ જ્ઞા મોં તે સમામ થાય છે. લેખનસંવત છે— સન્ ૧૮૫૯.

### (૬) શ્રી પદ્મસુંદરકૃત અવચૂરિ

આચાર્ય મલયગિરિતી ડીકાને આધારે આ અવચૃદિ શ્રી પલસંદરે સ્થી છે. તેની એક લગાવાના લા. દ. સંપ્રહર્યા નં. ૭૪૦૦ લા. દ. વિદ્યાર્મીદરમાં છે. તે હતતપત્ત સ. ૧૬૬૮ માં આગરાનગરમાં પાતરાહ જહાગીરના રાત્યકાલમાં લખાઈ છે. આ પધસંદર અશ્ર્યન પાલસાહના મિત્ર હતા અને તેમણે અક્ષ્યરને ઘણાં જૈન-અર્જન પુત્તકોની છેટ આપી હતી. આ પધસંદર તપાયરુઆ હતા. તેમનું 'અશ્ર્યરશાહીશૃગાદર્પણ' નામનું પુત્તક મેગા ઓરિએન્ટલ મ્રન્યમાલામાં સંગ્ર ૨૦૦૦ માં પ્રકાશિત થયે લાં છે. તેમના 'વદુસંદર' નામના મહાકાય તથા 'પાર્ય્યનાથચિત' મહાકાયના લાં થયેલ છે. તેમના 'વદુસંદર' નામના મહાકાયના લાં પાર્યયનાથચિત' અહાકાયના હતામતો, તથા 'પાર્યયનાથ્યસ્ત્ર' તેમના તત્વાનાના પ્રયત્ની દત્તપત્તી, તથા 'પાર્યયનાથસ્ત્ર'

### (૭) શ્રી ધનવિમલકૃત ટળાં (બાલાવળોધ)

ગ્રાની એક હસ્તપ્રત શ્રી લાલભાઈ દલપનભાઈ ભારતીય સરકૃતિ વિદ્યાર્મોદરમાં રહેલા શ્રી ક્રાંબિક્ષિનજીના શ્રયક્ષસ્થલમાં છે, તેની ક્રમાંક ૧૧૦૭૯ છે. અને તેનો લેખનસ્થલન ૧૭૬૭ છે. ગ્રાથી આ ૮માની રચનાસમય સ• ૧૭૬૭ પહેલાંનો છે તે ૨૫૫૯ જ છે. પ્રતાપનાસ્ત્રના ભાયતુવાદની કૃત્રિઓમાં આ ૨મના સૌથી પ્રથમ હોવાનો સભવ છે. ૮માકારે આદિ અને અંતમાં પોતાનો જે ટ્રંકો પરિચય આપ્યો છે તે આ પ્રતિમાં આ પ્રમાણે લખાયેલો છે—

आदि—प्रशाय श्रीमहार्वारं तताशेष्यदुरेश्वरम् । प्रशायनाय्य(च्योपुरस्य वर्शे(स्थे) टर्यं केवशर्यता ॥ १ ॥ संत्र(त्ते) बृहद्दीकाया (शृश्यो अत्या मनोहर्सा : ] तथापि श्र(च्य)ररशिच्यानां(णां) विनोटार्यं करोम्बहम् ॥ २ ॥ व्युप्तं बुद्धिदं नला विनयादिस्त्वाभित्रम् । स्वर्पारास्त्रोधाय रिवड्मेस विस्वर्य मया ॥ ३ ॥

#### अस्त--- भीमनवारणविभासस्तापसाभः

भ्यव्याशमह (भव्यासमद)हृदयकैरवरात्रं (त्र)रत्नम् । आसीद्र[ ६]विंमलसोमगणाधिराजः

सौन्दर्यधी(धै)र्थगुणमण्डलबारिराश्चिः ॥ १ ॥

गच्छे तत्र विद्यालसोमगुरु(र)वः श्रीसरयः साम्प्रत(तै)

वन्नीत(र्तन्ते) मही(हि)मण्डले गणपदप्राप्त[प्र]तिष्टास्य(ष्ठास्प)दं । नानाबाङययः(ङमय)सागराग्वतरणे सब्(दब्)द्विनायां(वां)चित्रा(ताः)

चारित्राचरणेन दष्करतपः(पाः) श्रीस्थलभद्रीपमा : 1 ॥ २ ॥

तद च्हेऽभत क्रियापात्र(त्रं) विद्वष(ज)नशिरोमणी(णिः)।

श्रीमद्विनियवि]मर्लाः | पंडितः पंडिताप्रणी[ः ] ।। ३ ॥

तिश(च्छि)ध्यसेवक साधु (१) साधुष(र्घ)नविमतः सतः।

प्रजापनाच्य(च्य)सूत्रस्य बाती चक्रे मनोहरा(रां) ॥ ४ ॥

ઉપરની પ્રશસ્તિ ઉપરથી જાણી શકાય છે કે શ્રી સોમવિમલસરિ (સં૦ ૧૫૮૧ થી ૧૬૩૩) ના ગચ્છમાં થયેલ શ્રી વિનયવિમળજીના શિષ્ય શ્રી ધનવિમળજીએ પ્રતાપનાસત્રનો આ ટળો રચ્યો છે. અહીં રચના સંવત આપ્યો નથી, પણ શ્રી સોમવિમળસારિનો સમય નિશ્ચિત છે તેથી અનુમાન કરી શકાય કે આ ટળાની રચના વિક્રમના ૧૭મા શતકના ઉત્તરાર્ધમાં થયેલી હોવી જોઈ એ.

પ્રનાપનાસુત્રના ટળા (બાલાવળાંધ)ની બીજી એક હસ્તપ્રત પણ શ્રી લા૦ દ૦ વિદ્યામદિરમાં રહેલા મૃનિ શ્રી પુરુષવિજયજીના પ્રથસપ્રદેશાં છે, તેનો ક્રમાંક રકરહ અને લેખનસવત ૧૯૨૦ છે. આ પ્રતિમાં શ્રી ધનવિમલજીની સંપૂર્ણ પ્રશસ્તિ તથા આદિના ત્રીજ શ્લોકમાં ટબાકારે પોતાના ગર શ્રી વિનયવિમળજીને વંદન કર્યું છે તે શ્લોક નથી. આમ છતાં શ્રી ધનવિમલજીના ટળાના આદિના બે ટ્લોક આ પ્રતિમાં છે. આથી જેકે ધનવિમળજીના ટળાની અક્ષરશ: નકલ-રૂપ આ પ્રતિ નથી જણાતી, છતાં સલવ છે કે ધનવિમલજીના ટબાની જ નકલરૂપે આ પ્રતિ લખાયેલી હોવી જોઈએ.

## (૮) શ્રી જીવવિજયકૃત દર્ભો (બાલાવળોધ)

આ બાલાવળોધની દરતપ્રતો મળે છે તેની નોંધ જિનરત્નકોપમાં લેવાઈ છે. આ સ્તબકની રચના સ૦ ૧૭૮૪માં થઈ છે તેમ જિનરત્નકોપમાં નોંધ છે. લા૦ ૬૦ વિદ્યામંદિરમાં પણ આ ખાલાવળોધની એકાધિક પ્રતો છે— મૃનિ શ્રી પુણ્યવિજયજીના સંગ્રહમાં નં. ૧૦૫૮–૫૯: લા૦ દ૦ સંગ્રહમાં નં. ૨૦૯૪ અને શ્રી કોર્તિમનિસંગ્રહમાં નં. ૧૦૨૧૪, ૧૧૦૫૮, આ જ મનિએ વિ૦૧૮૦૩ માં કર્મગ્રંથ ઉપર પણ ટળાની રચના કરી છે તેમ જૈન સાહિત્યનો સંક્ષિપ્ત ઈ તિહાસ (૫૦ ૧૭૭) થી જાણવામળે છે.

# (૯) શ્રી પરમાનંદકૃત સ્તળક

શ્રી પરમાનંદકત સ્તબક–ટળો રાય ધનપતિસિંહ બહાદુરની પ્રત્રાપનાની આવૃત્તિમાં છપાયેલ છે. આ ટળાની રચના સં૦ ૧૮૭૬ માં શ્રીપુજ્ય લક્ષ્મીચંદ્રસારિના સમયમાં શ્રી આનંદચંદ્રજના શિષ્ય પરમાને દેકરી છે એવો ઉલ્લેખ ચંચાન્તે છે.

### (૧૦) શ્રી નાનકચંદ્રકૃત સંસ્કૃત છાયા

રાય ધનપતિસિંહ બહાદુરની આદૃત્તિમાં ટાક્ટિલમાં લોંકાગચ્છીય રામચંદ્ર ગણિકૃત સંરકૃતાતુવાદ એમ બાપ્યું છે. પરંતુ પ્રપ્રદિતમાં રામચંદ્ર મિણુતા શિષ્ય નાનકચંદ્રછએ સંરકૃતાતુવાદ કર્યો છે એમ રપુષ્ટ કહેવામાં આવ્યું છે. અને એ પ્રતાપનાતું સંપાદન-સરોધન પણ થી નાતકચંદ્રછએ જ કર્યું છે: એટલે તેમનો અસ્તિત્સકાળ જે વર્ષમાં પ્રતાપના છપાઈ પ્રકાશિત થયું તે દેરે છે. અર્થાત્ ઇન્સ ૧૮૮૪ માં તેઓ વિશ્વમાન હતા.

# (११) अज्ञातक्तुंक वृत्ति (१)

આનો ઉલ્લેખ જિનરત્નકોષમાં છે અને તેની અનેક હસ્તપ્રતો ઉપલબ્ધ છે, તેમ પણ ત્યાં જણાવ્યુ છે.

## (१२) अज्ञापनासूत्र आपांतर

પં૦ શ્રી ભગવાનદાસ હરખચદે રચેલ આ ભાષાંતર વિ૦ સ૦ ૧૯૯૧માં મુદ્રિત થયું છે.

હુપર સચવેલ પ્રતાપનાસવતી વ્યાખ્યાઓ હપરાંત, આગળ જ્યાવ્યું તેમ, પ્રતાપનાચૂર્ણિ પિટર્સનના રિપોર્ટ ભાગ એકના પરિક્રિપ્ટ —ખંબાતના મ્રા શિતાના એકના સરતાપતા નાથ પિટર્સનના રિપોર્ટ ભાગ એકના પરિક્રિપ્ટ —ખંબાતના મ્રા શિતાના થોતા એકના સફયાના પ્રત્યુ હતા. છે. પણ તે પ્રત અમારા જેવામાં આવી નથી; અને તેની સચના મુનિ શ્રી પુલ્પવિજયજીએ તૈયાર કરેલા તવા સચીપવર્મા પણ નથી, એટલે એ પ્રત અત્યારે ખલાતમાં પણ હપલખ્ધ નથી એમ માનવું રહ્યું. આ અને આચાર્ય અભ્યવેશ્કૃત 'પ્રતાપનોલાર' અથવા પ્રત્યાપનાસંત્રહણી બન્ને સ્થો ઉદા જ છે, કારખુ કે પ્રતાપનાલારોહાર તો ગલરવાના છે, જ્યારે 'પ્રતાપનોહાર' આચાબત છે.

### (ขอ) หมานาเนนโน

મુનિ બી પુષ્પરિજ્યાદ્વસ્તરાહ, લા. દ. વિદ્યામદિર, ના. ૪૮૦૧ ની હરતપ્રત છે 'સર્પલેહાન્ત-વિધામપુષ્યાં 'કે, તેમાં પ્રારંભમાં પગવરતુવના પૂર્યાયો આપ્યાં છે. પછી આચારાંગ આદિના મુંચોપી પત્ર - કર્મી શરૂ થાય છે. તેમાં પત્ર ન અર્થી પ્રાત્માનના પ્યાંથો સુધાય છે. આમાં દ્રાંયકારની પદ્ધતિ એવી છે કે જેની પૂર્યાય આપવો હોય તે પદનું નામ આપી તે તે શબ્દનું વિવસ્ણ કે પૂર્યાય આપે છે. પ્રસ્તુતમાં સૌથી પ્રથમ અહારમા પદમાંથી અનાહાસ્ત્ર શબ્દનું વિવસ્થ છે અને પત્ર ૧ – જ્ઞમ તો પ્રસાપનાના પૂર્યાયો સમામ કરી દીધા છે અને નિશીયચૂર્ષિ આદિના પત્રાંથી શરૂ કર્યા છે. પછી પત્ર ૧ અર્થી પત્ર ૧૪ જ્ઞાસીઓ પ્રસાપાનાવિવસ્થૃતિયમપુષ્ટપાયો છે.

આ પ્રતિના ૨૬મા પત્રમાં 'પાક્ષિકસત્રવર્યાય' પૂર્ણ થાય છે. આદિયી અહીં સુધીના (પાક્ષિકસત્રપર્યાય સુધીના) પર્યાયો જેની એક તામ્પત્રીય પ્રતિ ખંભાતના ભંગરમાં છે. જુઓ Catalogue of palm-leaf manuscripts in the Shantinath Jain Bhandara Cambay [Part one] પે ૦૧૨ માં જ્યાવેલ 'નિ-શેપસિક્ષાનપર્યાય'. ખંભાતના ભંગરની આ પોર્યીના અંતમાં આ યેલી પ્રત્યકારની પ્રસરિતના ભાંધોર જાણી શકાય છે કે 8કત 'પાહિકસનપાયાં" ત્રધીના પર્યાંબોના કર્તા ચન્દ્રકાર્તિસદિ (વિ. સં. ૧૨૧૨) છે; અમ અતાં લા. દ. વિજ્ઞામદિરતી સચિત પ્રતિના ૨૧ મા પત્રમાં 'પાકેક્ષ્ટસમયાંય' પૂર્ણ થયા પછી અન્ય કારતી પ્રસરિત અમી નથી પણે તે પછી 'નિશ્યિલસિયાસ્ત્રપાયો' 'આદિ અનેક અન્યોના પાયોનો પત્ર ૨૧ થી ૬૯ સુધીમાં છે. સમગ્ર પ્રતિના અંતમાં પણ આના કર્તા માટે કોઈ માહિતી નથી મળતી. આથી એમ નળશી શકાય છે કે લા. દ. વિજ્ઞામંદિરની પ્રતિમાં વેશ્વપાર્થયોની બે પ્રકારતી કૃતિઓ સંગૃહીત થયેલી છે. આવી પ્રતિઓ પણ અન્યાન્ય લંગોરીમાં ઉપલખ્ધ છે.

# પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રટીકા અને ટીકાકાર

અમે પ્રતાપનાસનની મૂળ વાચનાનું કમાહન કહું છે તૈથી ડીકા અને ડીકાકારના સંબંધના અને વિચારી શકાએ એટલી સંપૂર્ણ હડીકતો આપવાનું અમારા માટે શક્ય ન હોય તે સ્વાભાવિક છે. આમ બર્લા પ્રતાપનાસની મૂળ વાચના તૈયાર કરતાં ડીકા જેવાની પ્રસંગ ડાવેરી ને પગલે આવે જ, કારણું કે ડીકા જેવા વિના પ્રતાપનાસનની અથવા તો કોઈ પણુ આગમની પ્રામાણિક મૂળ વાચના તિયાર કરવાનું કોઈનું ગર્જુ નથી. આજ પર્વેત પ્રસિદ્ધ થયેલાં જે જે મૂળ સુત્રોમાં બ્યાપ્યા પાંચીની બદદ લેવાઈ નથી અને લેવાઈ હોય તે હેવા કોઈ કરળાના અધૂરા અવસીકાર્ય જ, આથી તે તે પણ સુત્રોની વાચનાના સુત્રપાદીમાં એવાં અનેક સ્થળો છે કે જે પ્રામાણિક નથી. અસ્તુ.

ગમારા પ્રસ્તુત સંપાદન-સંશોધન કાર્ય અન્વયે ટીકાના અવલોકનથી ટીકા<sup>ર</sup> અને ટીકાકાર માટેની જે અતિસ્વલ્પ માહિતી અમને મળી છે, તે અહીં જણાવીએ છીએ.

આગમસંદોધન કાર્ય માટે પ્રાચીન-પ્રાચીનતભ પ્રતિઓ અને તેની વ્યાપ્યાયમાં આ મે માત્રામાં તો મુખ્ય આધાર રૃપે છે એન અને તિસંદેઢ માનાએ છોએ અને આ અલિપ્રાય બ્યારે પણ પ્રદાંગ આવી તારે જણાવતા રહ્યા છીએ. સાથે સાથે અહીં અને એ પણ જણાવીએ છીએ કે સશોધનકાર્યમાં વાગ પ્રાચીન કરવાથી ક્યારેક કોઈક પ્રસંગ એવો પણ આવે કે જ્યારે પ્રામાણિક લાગના તૈયાર કરવામાં મુખ્ય આધાર રૃપ વ્યાપ્યાર્થય પણ આપણો પ્રામાણિક પાર્થી દુ દોરી તળ. આનો અર્થ એ થયો કે સંપાદનકાર્ય કરના અખાસીએ પ્રતિઓના પાની સાથે વ્યાપ્યાના આ આને એક થયો કે સંપાદનકાર્ય કરના અખાસીએ પ્રતિઓના પાની સાથે વ્યાપ્યાની સાધકારા ખાણ અમને આ આતૃલય થયો છે. પ્રસૃત પ્રસાપના કરવા જને એ એ પ્રત્યા કે સંપાદન પણ છે, જ્યાં અને રીકાકાર્ય વ્યાપ્યાર્થી રહ્ય પ્રતિઓની સ્વપાદ સંચત પણ છે, અમાં અને રીકાકાર્ય વ્યાપ્યાર્થી તે વ્યાપ્યાર્થી સ્વપાદ સંચત અને એમ જણાયું છે કે કો તો ટીકાની રચના કર્યા પછી અમારે એમ જણાયું છે કે કો તો ટીકાની રચના કર્યા પછી અઘારે ક્યારે સામ્યાર્થન સૌપ્યાર્થન અથવા ત્રીઓ છે તો તે સૌપીસા ત્રિકાર્યના કર્યા પછી આપશે છે (અથવા વ્યાપ્યાર્થ સામ્યાર્થન ક્રિયાર્થન ક્રાયાં પણ આપણો છે કે કો તો ટીકાની રચના ક્રયાં પછી અઘારે ક્રાયર્થન સ્વાપ્યાર્થન સ્વાપ્યાર્થન સ્પાર્થન ક્રાયાર્થન સાથ્યાર્થન સ્વાપ્યાર્થન સ્વાપ્યાર્થન સાથ્યાર્થન સ્વાપ્યાર્થન સ્વાપ્યાર્થન સાથ્યાર્થન સ્વાપ્યાર્થન સ્વાપ્યાર્થન સાથ્યાર્થન સાથ્યાર્થન સ્વાપ્યાર્થન સ્વાપ્યાર્થન સાથ્યાર્થન સાથ્યાયાર્થન સાથ્યાર્થન સાથ્યાર્થન સાથ્યાર્થન સાથ્યાર્

અહીં મૂળ કથિતવ્યથી જરા દૂર જઈ ને પણ ટીકાકાર આચાર્ય શ્રી મલયગિરિજીની પ્રતિભા અને જીવનસરણીની પ્રસંગોપાત્ત અતિસંક્ષિપ્ત રૂપરેખા જણાવીએ છીએ :

પુષ્યનામધેય મહર્ષિ મલયગિરિજીએ જૈન આગમ આદિ સાહિત્ય ઉપર અનેક મ**હાકાય** વ્યાખ્યાગ્રંથો રચ્યા છે એટલું જ તહિ તેમનો દેહવિલય પણ વ્યાખ્યાગ્રંથ રચતાં રચતાં જ થયો છે.

૧. અહીં આચાર્ય શ્રી પ્રલયગિકિ અને તેમની ક્રીકા સમજવી.

એ હંંપ્રેક્ત તેમની અધૂરી રહેલી રચનાઓ દારા રપષ્ટ જ છે. આવા અંતકાળ સુધી અવિરત અને અપ્રમત્ત રહીને જેન આગમ આદિ સાહિત્યના વાચકો, ચિનાકો અને શ્રેતાજનો ઉપર અસાધારાયું ઉપકાર કરનાર આ મહાપુરુનાના ચરણારવિંદમાં આગમ આદિ વિષ્યત્મ અભારતીઓનું તો શું સ્તપત્ર વિશ્વના વિવાગમાં કોઈ પણ વિદ્વાનનું મરતદ નની જાય તે તદન ત્યાલાવિક છે. "બુત્તાસનની ભક્તિ માટે મેં શામ શ્રમ કર્યો છે અને તેમાં જે કાંઈ લીલ્યુ ર અપેદ્ધાર્થમ પૈયા હીય તેનું પરિમાર્જન સુધીઓ બ્રુતોપાસક વાચક કરશે જ." આવી અપેદ્ધાર્થમ પ્રેરાઈને પૂદ આચામ શ્રી મલાધિરિદ્ધાએ, પોતે રસેલા શ્રંથીને ફરીથી સાલંત જેવા કરતાં, અન્યાન્ય જરિલ સુત્રગ્રહોની બાપ્યાઓઓ સ્થાયમાં પોતાની સર્વ શક્તિ અને સમય ખપાવ્યાં હોય, એવું અનુમાન કરીએ તો તે આવિત તહી કહેવાય, અને જે આ અનુમાન સાચુ હોય તો કોઈ પણ અભ્યાસીને આ પુત્ર્ગ્યનીના વ્યાપ્યાઓઓમાં જવલ્લે જ કોઈફ સ્થાને અનવધાન જેવું લાગે તો તેનું સંગ્રોધન કરવામાં તો કર્યું જ અનુજાતું તથી; પણ આવી એકાદ સામાન્ય ક્ષતિ જેઈ તે, પોતાના અલ્પ ગ્રાનના આવેશમાં, જે અનેક પ્રહાકામ કોંગ્રેની દેશુપી આપનાર આવા ઉપકારી બાપ્યકારો પ્રત્યે અવિવેક ખતાવવામાં આપે તો તો તે કોઈ પણ પિટ વિશ્વર આલિશતા જ કહેશે. અત્રર,

પ્રસ્તુત પ્રતાપનાસત્રનું સપાદન કરતાં અમે બે સ્થળોમાં ડીકાકાર આવ્યાર્પ શ્રી મલય-ત્રિસ્ટિની વ્યાપ્યારી વિદુદ્ધ સમગ્ર સત્રપ્રત્વિઓએ આપેલા સત્યપાદ પ્રમાણે મૃળ વાચનાનો પાદ સ્ત્રીકાર્યો છે. આ બે ચ્યા પૈકીના ૧૪૨ • [૪] ક્રમાંકવાળા સત્રના સંબધમાં અદ્યાપિ પ્રકાશિત થયેલી પ્રતાપનાસત્રની આશ્ત્તિઓને ડીકાકારની વ્યાપ્યારી ભિત્ર સમગ્ર સ્ત્રપ્રતિઓએ આપેલો પાદ જ મૃળ વાચનામાં લેવાયો છે. પ્રસ્તુત બે સ્થાન આ પ્રમાણે છે:

૧. સત્રાંક ૯૯૯ [૧]માં (૫૦ ૨૪૬) તોયમા! નો ક્લદ્રાવે પેલ્લુતિ આ સત્રપાંક સમગ્ર સવ-પ્રતિઓ આપે છે. ટળાકારી પેબ્રુ આ સત્રપાંક પ્રમાણે જ અર્થ કરે છે. (જુઓ પુ૦ ૨૪૬, ટિ.૦). અહીં આચાર્ય બ્રી સલ્લિબિટિંગ તોયમાં! ક્લદ્રાયે પેલ્લુતિ આવા સત્રપાંક પ્રમાણે વ્યાપ્યા કરે છે. ભષીય સત્રપ્રતિઓ ઉપરનો પાંક આપે છે તેથી અને તે જ પાંક અમને સુસંસત લાગવાથી ક્રિકાકારની વ્યાપ્યાથી વિગ્રહ જઈને પણ અમે તોયમા! નો ક્લદ્રાયે પેલ્લું પાંકને મૌલિક પાંકરે પેલીકાર્યો છે. વિરોગ સ્પાર્ટ છે. તેથી આ બે પ્રકાશ ક્લિકાસ્યાલિકાસ્યુલિંગી આપૃત્રિમાં અહીં અમે સ્વીકાર્યો છે તેવો જ પાંક છે. તેથી આ બે પ્રકાશનોમાં આધારફપે લેવાયેલી પ્રતાપનાસ્ત્રની હરનલિખિત પ્રતિઓમાં પણ અપને મળેલી પ્રતિઓના જેવો જ પાંક હોવાં જેઈ એ તે રપ્ય થાં છે; જ્યારે આધારફપે લેવાયેલી પ્રતાપનાસ્ત્રની હરનલિખિત પ્રતિઓમાં પણ અપને મળેલી પ્રતિઓના જેવો જ પાંક હોવાં જેઈ એ તે રપ્ય થાં છે; જ્યારે આધારતિ ત્રાપ્યા પ્રમાણે તે પદ સ્વિવાયનો સ્ત્રપાંક છે. પ. શ્રી ભગવાનદાસ્તરની, સિલાયનનો સ્ત્રપાંક છે. પ. શ્રી ભગવાનદાસ્તરની, સિલાયનનો સુત્રપાંક છે. પે શ્રી વ્યાપ્યા પ્રમાણે ત્રારિતાના આફિતમાં આ સ્થાનમાં સ્ત્રિમીતા પાંકનું જ અનકરણ ચર્ચ છે.

ર. સત્રાંક ૧૪૨૦ [૪] નો પાદ સમગ્ર દરતલિખિત પ્રતિઓમાં અને અદ્યાવધિ પ્રકાશિત થયેલી આવૃત્તિઓમાં આ પ્રમાણે છે—

जे णं भंते ! केवछं भोहिं बुज्झेषमा से णं सद्देषजा पत्तिएजा रोपजा ! गोयमा ! सद्देजा पत्तियजा रोपजा ! (५० ३२१)

आ क्षत्रनी टीक्षा आभाजे छे—''पुनरिंग प्रश्नयतिन्यो महत्त्व ! केन्नलिकी बोधिमधेतोऽ-बगच्छति सोऽर्थत्त्तां 'श्रद्यौत' अद्धाविषयां कुर्यात् तथा 'प्रत्यवेत' प्रतीतिविषयां कुर्यात्, 'रोचयेत' चिकीर्वाम स्वयमध्यतेत् ! सगवानाह—आरयेगहष्ट इत्यादि। (टीक्षा, पत्र ३५८, पृष्टि २).

ર. પં. શ્રી જીવવિજયજી તથા પં. શ્રી ધનવિસ્તાલ

અહીં ડીકાકાર મહારાજે જણાવેલા अत्येगहण અવતરધાના આધારે વિચાર કરતાં એમ લાગે છે કે ઉપરતા સત્રખંડમાં પ્રથતો ઉત્તર આ પ્રમાણે કોવો જોઈએ—गोषमा ! अत्येगहण सहस्र्वा विचित्रका रोजका ।

પ્રસ્તુત સત્રખંડ અને તેના પૂર્વાપર સંબંધનું વસ્તુ આ પ્રમાણે છે :

- (૧) પ્રશ્ન નારક જીવ નરકમાંથી અનંતર નીકળીને પંચેંદ્રિય તિર્યંચોમાં ઉત્પન્ન થાય?
- ઉત્તર કોઇક થાય અને કોઇક ન થાય. (સૃ૦ ૧૪૨૦[૧]).
- (૨) પ્રશ્ન જે નારક જીવ નરકમાંથી અનંતર નીકળીને પંચૅડિય તિર્યચોમાં ઉત્પન્ન થયો હોય તે કેવલિપ્રતાપ્ત ધર્મને સાંભળ?

ઉત્તર — કોઇક સાંભળે અને કોઇક ન સાંભળે (સૃ૦ ૧૪૨૦[૨]).

- (૩) પ્રશ્ન ઉપર જણાવેલો જે પંચેંદ્રિય તિર્પેચ કેવલિપ્રતામ ધર્મને સાંભળ તે કેવળતાનીએ ઉપદેશલા ધર્મની પ્રાપ્તિને અર્થાત બોધિને અર્થયી જાણે?
  - ઉત્તર કોઇક જાણે અને કોઇક ન જાણે (સુ૦ ૧૪૨૦[૩]).
- (૪) પ્રશ્ન ઉપર જ્યાવેલો પંચૈક્ષિય તિર્વેચ, જે ક્વલિપ્રત્તમ બોધિને અર્થથી જાણે તેનામાં શ્રદ્ધા, પ્રતીતિ અને દુશ્વિ હોય?
  - ઉત્તર તેનામાં શ્રહા, પ્રતીતિ અને રૂચિ દોય (સ્ ૧૪૨૦[૪]).

અહીં ચોથા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં 'કોઇક તે શ્રહા, પ્રતીતિ અને ડુચિ હોય અને કોઇકેને ન હોય ' આવા નિર્દેશ ટીકાતી વ્યાખ્યાથી જાણી શકાય છે. ઉપર જણાવેલા ચાર પ્રશ્નો પૈકાના પહેલા ત્રશ્નુ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં મૂળ સત્ત્રપાધમાં ક્રાવેશકૃષ્ટ શબ્દ છે તે ચોથા પ્રશ્નની વ્યાખ્યા કરતાં ટીકાકાર મહારાજના અત્તરધાત્રથી આપ્યો હશે કે પછી દીકાની પરિમાર્જિત શુદ્ધ પ્રતિની પરંપરાનો કોઈ આર્સ્શ આજે નથી રહ્યો એ કારણે આવ્યો હશે, એ એક વિચારણીય વસ્તુ છે.

રાય શ્રી ધનપતિભાષુની આઇત્તિમાં આપેલા સંસ્કૃત અને ગુજરાતી અનુવાદમાં બધીય સુત્રપ્રતિઓએ આપેલા પાંક પ્રમાણે અનુવાદ છે, જ્યારે તેમાં છપાયેલી ટીકાનો પાંક ઉપર જસ્તુાઓ છે તેવો જ છે.

શ્રી અમોલકૠપિજીની આવૃત્તિમાં સળ પાઠે તો સર્વ પ્રતિઓએ આપેલા પાઠ જેવો જ છે, પણ તેમાં આપેલા હિંદી અનુવાદમાં ટીકાની વ્યાપ્યા મુજબ અર્થ કર્યો છે.

પં. શ્રી ભગવાનદાસછતી આવૃત્તિમાં મૂળ પાડ સર્વ પ્રતિઓએ આપ્યો છે તેવો જ છે, મૂળ પાડનો અનુવાદ પણ તેને અનુસરીને આપ્યો છે, પણ વિવેચનમાં ટીકાની વ્યાપ્યા પ્રમાણે અર્ય કર્યો છે.

પ્રતાપનાસત્ર ઉપર બે ટળાગ્રન્થો સ્થાયા છે. તેમાં પં. શ્રી ધનવિમળજીરચિત પ્રાચીન છે, તેમાં પ્રસ્તુત મૃળ પાઠ સર્વ પ્રતિવ્યોએ આપ્યો છે તેવો જ છે અને તેનો અર્થ પણ મૂળ પાઠને અતુસરીને જ આ પ્રમાણે લખ્યો છે—जे मगबन(च्) केबळबोर्च बु(चू)कि ते वहहें प्रतीत आणें क्षि मनमां बसें ! मौतम ! चहुँ प्रतीतहं किंच (योजें) वे; ०-थारे बि० सं० १०४८ भां भं भी छाने कि स्वीत अपिक हो। अपिक हो के अपिक हो। अपिक हो। अपिक हो। अपिक हो। अपिक हो। कि स्वीत प्राप्त हो। के स्वीत प्रतीत हो। के स्वीत के स्वीत के स्वीत हो। के स्वीत के स्वीत के स्वीत हो। के स्वीत के स्वीत हो। के स्वीत के स्वीत के स्वीत के स्वीत हो। के स्वीत के स्वीत के स्वीत हो। के स्वीत के स्वीत हो। के स्वीत के स्वीत हो। के स्वीत के स्वीत के स्वीत हो। के स्वीत क

પ્રત્રાપનાસત્રમાંના એક સ્થળનું વક્તવ્ય જીવાલિગમસત્રમાં પણ છે. આ બને બ્રથોમાં આવેલા સમાન પદાર્થના નિરૂપણમાં એક્સરખો પાઠ નથી. તે આ પ્રમાણે :

अभासए तिविहे पण्णते। तं जहा--अणाईए वा अपञ्जवसिए १, अणाईए वा सपज्जवसिए २, सादीए वा सपज्जवसिए ३। (अजापनासूत्र, सु॰ १३७५, ५० ३१५).

अभासर दुविहे पण्णत्ते। तं बहा—सातीते वा अपजवस्ति १, सातीते वा सपजवस्ति २। (જીવાબિગમસૂત્ર, पत्र ४४२, ५४२ २).

અમે પ્રતાપનાસનના સશોધન માટે ઉપયોગમા લીધેલી કાગળ ઉપર લખાયેલી પાંચ પ્રતિઓમાં આ સ્થાનમાં જવાબિગમસનના પાંચ જેવો જ પાંક છે. તેમ જ પં. શ્રી જ્યવિજન્યજીત પ્રતાપનાસનતા હળામાં પણ પ્રસ્તુત સ્થાનમાં જ્યાબિગમસન્નના જેવો જ પાંક રવીકારીને અભાધકના બે પ્રકાર જણાત્માં છે. આચાર્ય શ્રી મલલપિરિજીત પ્રતાપનાસન અને જ્યાબિગમસનની દીકામાં પ્રસ્તુત સ્થાનમાં તે તે સત્તના મળ પાંક મુજળ વ્યાપ્યા છે, અર્થાત્ પ્રતાપનાસનની દીકામાં પ્રસ્તુત સ્થાનમાં તે તે સત્તના મળ પાંક મુજળ વ્યાપ્યા છે, અર્થાત્ પ્રતાપનાસનની દીકામાં અભાધકના ત્રણ પ્રકાર મુજળ અને જ્યાબિગમસન્નની દીકામાં અભાધકના બે પ્રકાર મુજળ વ્યાપ્યા છે. આથી વિશેષમાં આ બે સત્તોનાં સચિત સ્થાનોના પાકંબદની નોંધ આચાર્ય શ્રી મલ્લાગિરિજીએ પાંતાની કોઈ દીકામાં લીધી નથી.

# પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રની મુદ્રિત આવૃત્તિઓનો પરિચય

પ્રતાપનાસત્રની અમારી પ્રસ્તુત આવૃત્તિના પહેલાં એની છ આવૃત્તિઓ પ્રકાશિત થયેલી છે, તે આ પ્રમાણે :

૧. વિક્રમ સવત, ૧૯૪૦ માં ૠિ શ્રી નાનકચદછ દ્વારા સપાદિત થયેલું પ્રતાપનાસવ રાય ધનપત્રિતિહિલ્છ દ્વારા સર્વપ્રથમ પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રથમાં પ્રતાપનાસવ શળ, શ્રી રામચ્ચારમાં પ્રતાપનાસવ સળ, શ્રી રામચ્ચારમાં પ્રતાપનાસવ માં આવેલ સામચ્ચારમાં પ્રતાપનાસવ માં આવેલ પ્રતાપનાસવ કરીકા તથા શ્રી પરમાનન્દર્વિકૃત પ્રતાપનાસવની ભાષાયીકા પ્રકાશિત કરવામાં આવેલ છે. આ પ્રકાશનમાં આવેલ પ્રતાપનાસવની મળ પાર્ટ ભેતાં તેમાં અશુદ્ધિઓ તી ઘણી છે જ, એક પ્રકાશનમાં આવેલ પ્રતાપનાસવની છે. આ પ્રકાશનમાં આવેલ પ્રતાપનાસવની છે. આ પ્રકાશન આ અના પ્રકાશન સ્થાપનાસવની પ્રતાપનાસવના મળ પાર્ટને તથાપ્રકાશના કેલ્પા પ્રતાપનાસવના મળ પાર્ટને તથાપ્રકાશની કોઈ હસ્તલિખિત પ્રતિના પ્રામાણિક આધારવાળી અપ્રાપ્ત પ્રતાપ પ્રામાણિક આધારવાળી

<sup>3-</sup>Y. આ બે ટ્લાયેના પાઢ શ્રી લાલભાઇ દલપતભાઇ ભારતીય સંસ્કૃતિ વિદ્યામંદિર, અમદાવાદમાં સુરસ્તિત અતુક્રમે પુનિરાન શ્રી પં. ક્રાર્તિપુનિજી તથા યુનિ પુણ્યવિખ્યદ્યના કરતલિખિત શ્રન્યત્તેક્ષનમાં સ્**ઢે**લી પોથીઓમાંથી લખેલ છે. આ બેનો અતુક્રમે ક્રમાંક ૧૧૦૭૬ તથા ૧૦૫૮-૫**૬ છે**.

કહેવામાં જરાય વાંધા નથી. પ્રગ્રાપતાના મૂળ પાઠ સિવાય આ આદૃત્તિમાં આવેલી ટીકા વગેરેનો અમે કોઈક અપવાદ વિના ઉપયોગ કર્યો નથી. એટલે તે માટે અમે અહીં વિશેષ નથી લખતા.

ર. વિ૰ સં૦ ૧૯૯૪~૭૫ માં પૂ૦ પા૦ આગમોહારક આચાર્ય શ્રી સાગરાનંદસરિછ દ્વારા સંપાદિત અને શ્રી આગમોલ્સ સમિતિ દ્વારા એ ભાગમાં પ્રકારિત થયેલી પ્રતાપનાસન્ત ના આવતી આવતી આ માં પ્રયાખ પ્રતાપનાસન મૂળ તથા તેની આચાર્ય શ્રી મલયબિરિસફિરિસિત ટીકા પ્રકાશિત કરવામાં આવેલ છે. આ ગ્રંથમાં પૂર્વના પ્રકાશનની અપેક્ષાએ પ્રમાણાનાં શૃંદિનું પ્રમાણ ઘણું જ છે. અને આથી જ આ ગ્રાદ્રતિના પ્રકાશન પછી ચિકિત્સક અભ્યાસીઓએ આનો જ ઉપયોગ કર્યો છે. પૂ૦ પા૦ આગમોહારક્ષ્ટ્રએ સપાદિત કરેલા અનેક ક્ષેથી ભેતાં તેમના કાર્યની ઝ્રપ્ય અને તાલાવેલી પાર ખા અને આ આતિવેગમાં પ્રકાશિત કરેલા ક્ષેથી નું પ્રમાણ જેતાં તે તે ગ્રંથમાં રહેલી મીલિક રપલનાઓનું પ્રમાણ ઓફ છે.

શ્રી આગગોહારકછ અને તેમનાં પ્રકાશનો માટે અમે અમારા આ અગાઉ સંપાદિત કરેલા નૈસ્ત્રિક્ત ક્ષ્યુઓમારામાર્ટ વ કથતા સંપાદાયમાં લખ્યું જ છે. અહીં અમે એટલું જણાવીએ કે પ્રસ્તુત આગતિમાં પણ પ્રનાપનાસૂતની મૂળ વાચનામાં કેટલાંક રથળે નાની-મોટી રખલનાઓ રહી ગઈ છે, જે અમે આગળ સર્ચીદ્યું.

- ૩. વીર સં૦ ૨૪૪૫ (વિ૦ સં૦ ૧૯૦૫)માં મુનિ શ્રી અમોલક્સ(જિ દારા સપાદિત અને લાલા શ્રી મુખેદેવસદાયછ દ્વારા પ્રકાશિત થયેલી આહૃત્તિ. આ મન્યમાં પ્રતાપનાસત્ર મૂળ તથા મુનિ શ્રી અમલોક્સ(જિકૃત પ્રાપાનાસત્રની હિઠી અનુવાદ પ્રકાશિત કરવામાં માન્યાં છે. આ પ્રંથમાંની પ્રતાપનાસત્રની મૃળ વાચના અલીવ અશુદ છે. મુનિ શ્રી અમોલક્સપિજીએ તેમના પૂર્વની રાય શ્રી ધનપતિસિંહજીની આશૃત્તિનું અનુક્રસ્ણ નથી કર્યું, પણ તમાપકારાની કોઈ એક હસ્ત-સિંખિત પ્રતિ કે પ્રતિઓના આશંધો પોતાની પહાંતેએ આ સંપાદન કર્યું છે એમ કહી શકાય. આ સ્વર્યમાં અમે આગળ લખેલી ચર્ચામાં આપેલા પાદી ઉપરથી અભ્યાસીઓ વિશેષ નળ્યુી શકશે. અમે પ્રતાપનાસત્રના સરપાદીના સંવર્ષની ચર્ચામાં આ મ્યાફિતિની મૃળ વાચનાનો જ મયાદિત ઉપયોગ કર્યો છે, આથી અહી તેના હિંદી અનુવાદ વિપે કંઈ પણ લાયું મુજનુ નથી.

જુઓ આગળ આવતા 'પ્રજ્ઞાપનાસુત્રના કેટલાક સ્ત્રપાઠોનું પર્ચાલોચન' શીર્યકલાળા વિભાગની ૧૧મી અને ૭૮ થી ૧૦૫ સુધીની કંઉકાઓ.

ર. જુઓ એજન, કરમા, કલ્મા અને ૭૦ થી ૭૭ સુધીની કંહિકાઓ.

સ્થળ એવું પથુ છે કે જ્યા એક જ સ્થાનમાં મૂળ અને ટીકાના અનુવાદની સંગતિ સધાઈ નથી. આ પ્રકાશનની મૂળ વાચનાની ક્ષતિઓ પણ આગળ લખેલી ચર્ચામાંથી અભ્યાસીઓ જાણી શકશે.

પ, વિ. સં. ૧૯૯૮ (વીર નિ. સં. ૨૪૬૮) માં આગમમારિક (પાલીતાણા) માં શિલામાં ઉદ્યોગું સમય આગમોને તૈયાક કરવા માટે મર્યાદિત સંખ્યામાં પ્રકાશિત કરેલા આગમરતમંજૂના તામના મહાગ્રંથમાં પ્રકાશિત થયેલા પ્રતાપનાસતની આગૃદિતા સમિતિની આગૃદિત્તાં સ્ખલનાવાળાં સ્થાનો પૈકીનાં કેટલાંક સ્થાનમાં આ આગૃદિતમાં શુદ્ધ પાઠ <sup>ઉ</sup>ષ્ય છે. ભાગ તો આમાં કોઇક સ્થળ એવું પણ છે કે, જ્યાં સમિતિની આગૃદિત્તમાં શુદ્ધ પાઠ <sup>ઉ</sup>ષ્ય છે. પ્રસ્તુત આગૃદિત્તની મૃળ વાચ્યાને અમે સાથેત મેળવી નથી, પણ મળ પાઠની ચર્ચા લખવામાં એ અનેકવાર જેપેલી હોવાથી તેના સંબધમાં નીચેની હૃકીકત સહજભાવે જ્યાવીએ છોએ :

૭૭ મા પૃષ્ઠની (સુત્ર ૨૧૦) આક્ષ્મી પંક્તિમાં આવેલા કર્દ્ધ શબ્દથી દસમી પંક્તિમાં આવેલા जोयणकोडाकोडीओ ना पर्वना बहगीओ सत्रपद संधीनो सत्रपार्ट प्रश्तत प्रधाशनमां परी गयो छे. જુઓ આગમરત્નમજુવા શિલાકલક ૧૭૩–૪ તી છેલ્લી પંક્તિ. અહીં પડી ગયેલો પાડ સમિતિના આવૃત્તિમાં છે. આ રીતે અત્યાન્ય સ્થાનોમાં પણ મૂળ વાચનાનો પાડ પડી ગયો છે કે કેમ ?— એ તો સમગ્ર આવૃત્તિને મેળવીએ તો જ જાણી શકાય. પ્રસ્તુત શિલાગમની આવૃત્તિની વિશેષતા તો એ છે કે તેમાં અનેક સ્થળે ° આવા પોલાં મોડાં કરીને નાના-મોટા સ્ત્રસદભોંને, કોઈ પણ પ્રાચીન પ્રતિ, પદ્ધતિ કે પરંપરાના આધાર વિના, પ્રાપા, આગમોહારકજીએ પોતાની આગળી ક્રૈકીથી ટંકાવ્યા છે. દા. ત. ૧૪ મા પૃથની સાતમી પક્તિમાં આવેલા પુક્લર શબ્દથી તે જ પૃથની ૧૭ મી . પેક્તિ સધીનો સત્રસદર્ભ છોડી દઈને આ સમગ્ર પાકના સ્થાને ° આવુ પોલુ મીડું કર્યું છે. આ છોડી દીધેલો પાંડ પ્રતાપનાસત્રની સમત્ર હસ્તલિખિત પ્રતિઓ અને સમગ્ર પ્રકાશિત આવૃત્તિઓમાં છે. અમારા કામ પુરતા અન્વેષણમાં પણ અમે આવાં પોલાં મીડાં અનેક જોયાં છે. જેમાં સક્ષેપ કરવાના આશયથી મૂળ વાચનાના નાના-મોટા સત્રસદર્ભો છોડી દેવાયા છે. આથી શિલાગમની પ્રસ્તુત મૂળ વાચનાને પૂ. પા. આગમોહારકજીએ બનાવેલી પ્રનાપનાસત્રની સક્ષિપ્ત વાચના કહી શકાય. આ સંત્રેપમાં સમગ્ર સત્રપ્રતિઓમાં અને પ્રકાશિત આવૃત્તિઓમાં આવતા सकलेस्सा कण्डलेस्सा केवा शण्होना स्थानमां सका कण्डा शण्हो पण छे. सत्रपाहीनो व्या रीते સંક્ષેપ કરવા જતાં પાકીનું મૂળ સ્વરૂપ વિકૃત ખની જવાનો પૂરેપૂરી સંભવ હોવાથી આ પહેતિ ચાલ રહેએ કોઈ રીતે ઇષ્ટ્રનથી.

'અંતિમ આયૃત્તિ પૂર્વનાં પ્રકારાનો કરતાં વધુ શુદ્ધ નહીં તોપણ તેથી ઉતરતા રવરૂપની તો ન હોવી જોઈએ' આવી અપેક્ષા શિલાગમગત પ્રનાપતાસત્રની આદૃત્તિથી સતોષાતી નથી. આ પ્રકારન અંગેની વિશેષ વિગતો આગળ આવતી ચર્ચામાંથી જાણી શકારો.

ા. સુનિરાજ થી યુધ્ધિકષ્યું—યુપ્પબિશું—કૂલચંદછ દ્વારા સંપાદિત થયેલા શુજ્ઞામે નામના સ્થત પીજા અરામાં એક આગમ સિવાયના ૨૧ આગમો પ્રકારિત કર્યા છે, તેમાં પ્રસ્તુતા પ્રતાપના સ્ત્રત પશુ સપાદિત કરેલું છે. હતા શુજ્ઞામમેનો બીજો અંશ વિ. સ. ૨૦૧૧ માં સત્રાગમ સમિતિ સુક્યાવ અવધ્યી દ્વારા પ્રકારિત થયી છે. પ્રતાપનાસત્રનો અમે જેમેલી સુદ્રિત આધુત્તિઓમાં

<sup>3.</sup> જુઓ એજન : ૫, ૨૧, ૪૦, ૮૯, ૯૧, ૯૨, ૯૩, ૧૦૩ થી ૧૦૬ કંહિકાઓ તથા ૩૩ મા કહિકાનો ચોથો પૈટાલિભાગ.

૪. જુઓ એજન ૩ છ, ૧૨ મા, ૧૬ મા, ૨૪ મા અને ૯૪ મા કંદિકાઓ.

સમયની દર્ષિએ આ હેલ્લી આવૃત્તિ છે. આ આવૃત્તિમાં છપાયેલા પ્રતાપનાસવની યૂળ વાચના જેતાં કિવળ તેના માટે જ નહીં પણ સુવાવના એ અંશમાં છપાયેલા સ્થાપ્તઘારી સંપ્રદાયને માન્ય ૩૨ સુરુશીની વાચનાની પ્રામાણિકાતા સંપર્ધમાં પણ પૂરે ચંદ્રેક થાય એવી સ્થિતિ છે. 'કોર્ડ પણ ગ્રંથની હત્તરોત્તર પ્રકાશિત આવૃત્તિ કમશ: વધુ ને વધુ સારી હોવી જોઈ એ' આ એક-પ્રદારના સર્વજનસાધારણ આંભાપાયથી વિરુદ્ધ સુવામાનું પ્રકાશન થયું છે, એમ કહી શકાય. આ વન્તુ સ્પષ્ટ કરતા માટે અમે આવળ જયાવેલા 'પ્રાપ્તાપાસવના દેશકા સ્થવપારી,' પર્યાચિયન આ શીર્ષકમાં લખેલી ૧૦ ૭ કંકાઓ અને તેમાંય ખાસ કરીતે ૪૨ થી, ૪૯ મી અને ૬૪ થી ૫૭ સ્પીત્રી કંકાઓ જેવા લલાયણ કરીએ છીએ. સુવાયત્રાને એ અંશની પ્રસ્તાવના-સંપાદયોમમાં કરેશા વિધાની ગાટે પણ આદી શોડ પ્રસારે કરવો અને હિંતન

सुचारामेना पહेंबा कंशनी प्रस्तावनाना केपक्ष कृति श्री विज्युक्कित्या, चिन्तर्व्यक्तिस्य क्षेत्र अस्त विकास केरा संवादकीयना केपक्ष कृति श्री पुरुपिक्ष्मण्च पोते थे. सुचायरेना पहेंबा अक्षानी प्रस्तावनाता २२ मा पृथमां अन्ये लिला अंक्षना संप्रद्राधना १२ मा पृथमां अस्त्र प्रकाशनकी विशेषता आ शर्मिक्षमां अन्याविवादी विधानी प्रैप्ती प्रख्य विधान आ प्रभाखे छे: (१) वाद्यक्कित्ता पूरा २ स्वायन दक्षान या है। (२) इसके संपादनमें ग्रुद्ध प्रतियोक्ता उपयोग किया है। (१) प्राचन संपादनमें ग्रुद्ध प्रतियोक्ता उपयोग किया है। विभान प्रशासन विभाव स्वायन स्

આ ત્રણ વિધાન પૈકીના પહેલા વિધાનમાં જણાવ્યું છે કે પાંકાહિમાં પૂરેપુરો ખ્યાલ રાખ્યો છે. આ ભાળતમાં અમે અહીં એટલું જ જણાવીએ છીએ કે અમે આગળ જણાવેલી શ્રુत્તાત્તમ ગત પ્રતાપનાસત્ર માટેની નોંધ અને પાઠ્યર્ચા જેવાથી વિત્ત વાચકોને પ્રતીતિ થશે કે આગમોની પાઠ્યુહિની શાંઓય પારખ શ્રુત્તાત્રમેના સપાદકજીમાં નથી, અર્થાત્ તેમનું આ વિધાન વસ્તુરિયાનિયી વેગળુ છે.

ખીત્ત વિધાનમાં ઘુતામને ના સંપાદનમાં શુદ પ્રતિઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, તેમ જ્યાહયું છે. આ વિધાન ઉપરથી 'ઘુતામાં ના સંપાદકછ્છે શુદ હરતાલિખત પ્રતિઓનો ઉપયોગ કર્યો હતું આવું અનુતાના કોઈ કરે તો તે અસંસભિત વર્ષી. દરીકતમાં આ ખાબતમાં બને શ્રી પુરુપબિસ્ટુછ્એ સ્પષ્ટ પર પાલના કોઈ કરે તો તે અસંસભિત વર્ષી. દરીકતમાં આ ખાબતમાં બધે શ્રી પુરુપબિસ્ટુછ્એ સ્પષ્ટ નથી લાગ્યું પણ અમે વિશ્વાસપૂર્વક કહી શક્યોએ કે તેમણે ઘુત્તાનાનો કોઈ હરતાલિખત પ્રતિ સાથે મેળવી નથી, અને કદાસ એકાદ વરતાલિખત પ્રતે સાથે મેળવાનો કોઈ કરતાલિખત પ્રતાપતાસના કરતાલિખત પ્રતે સાથે તે તેની ત્રીલિકતા તેઓએ વિચારી તથી. આ દરીકત પણ અમે આગળ લખેલા 'પ્રતાપતાસના કરતાલિ પ્રસાપતાસના કરતાલિ પ્રતાપતાસના પ્રતાપતાસના કરતાલિ પ્રતાપતાસના પ્

ત્રીજ વિધાનમાં પાઠાન્તરની નવીન પહિતની વાત કરી છે તે સમજવા માટે તેઓએ કશં જ

અમારું આ વક્તન્ય વાસ્મા પછ પણ ग्रचागमे ना સંપાદકછ તેમણે જ્યાવેલા શુદ્ધ પ્રતિઓનો પ્રામાશિક પશ્ચિય આપરો તો ते જ ११ સોકોઇ ने આવકારને પાત્ર થશે જ.

સ્પષ્ટીકરષ્યું કર્યું નથી, અર્થાત્ જે જે પાંકાન્તરો આપ્યા છે તે કોઈ હસ્તલિખિત પ્રતિના છે ક મુદ્રિત આકૃતિના એની કોઈ ચોખવટ એમણે કરી નથી.

ુપર જણાવેલી હડ્યાકતથી सुत्तायमे ગત પ્રગાપનાસ્ત્રની વાચના સશોધનની દર્ણિએ કેટલી પાંગળી છે તે ૨૫૭ થાય છે.

सुत्तागमेना पहेला અંशनी પ્રસ્તાવનાના २३मा પૃથ્માં આગમોની પૂર્વપ્રકાશિત આવૃત્તિઓ માટે આ પ્રમાણે લખ્યું છે — इसके अतिरिक्त रायबहादुर धनवतिहंह (मकसदाबादवाले) और आगमोदय समिति आदिने भी आगमोका प्रकाशन किया है पर वे भी अश्रद्धिओंसे खाली नहीं। म्थाभ જણાવીને પ્રસ્તાવનાના લેખકે सत्तागमेनी આવૃત્તિને શેષ આવૃત્તિઓ કરતાં શહ જણાવવાનો માડકતરો પ્રયત્ન કર્યો છે. અને આથી જ અમે मुत्तागमे ની આવૃત્તિને શેષ આવૃત્તિઓ કરતાં વધુ શહ અને પ્રામાસિક ધારીને તેનો વિશેષ ઉપયોગ કરવા તરફ લલચાયા, એટલું જ નહીં અમને જ્યારે જ્યારે મૂળ પાલનો નિર્ણય કરવા માટે અન્યાન્ય રથળો જોવાની આવશ્યકતા જણાઇ ત્યારે ત્યારે મત્તાવામે ગત પ્રતાપનાસ ત્રનાં અમે તે તે સમગ્ર સ્થાનો જોયાં પણ ખરાં. આથી આ ભાગતમાં અમે એટલં નિ શંકરીતે જણાવીએ છીએ કે મુત્તાગમે ગત પ્રતાપનાસત્રની વાચનામાં भौक्षित शास्त्रीय શહિ માટેની કોઈ પ્રામાણિક પ્રયત્ન થયો નથી. અલબત્ત. सत्तागमेनी આવૃત્તિમાં આગમોદય સમિતિની આવૃત્તિના પાકના બદલે જે ૨૯ સ્થાનોમાં મૌલિક અને સગત પાક આપ્યા છે ते <del>सत्तागमे</del>ना પ્રકાશન પૂર્વે દરા વર્ષ પહેલા વિ. સં. ૧૯૯૧માં ૫. શ્રી ભગવાનદાસ હર્વચંદ્ર દ્વારા સંપાદિત આવૃત્તિમાં સુધારીને આપેલા જ છે. मुत्तागमे ना સપાદક્રજીએ પં. શ્રી ભગવાનદાસજીનું કે આગમોદય સમિતિનું અનુકરણ ભલે ન કર્યું હોય. પણ આગમોદય સમિતિ અને પં૦ શ્રી ભગવાનદાસછની આવૃત્તિમાં જ્યાં જ્યાં ખોટા અને અનૌલિક પાઠ છે. ત્યાં ત્યાં સર્વત્ર सत्ताम मां तेवा જ પાડે લીધા છે. અથી પણ વિશેષ ધ્યાનપાત્ર વાત તો એ છે દે આગમોદય સમિતિની વાચનાના સાચા અને મૌલિક પાદના બદલે જ્યા જ્યા પં. ભગવાનદાસજની આવૃત્તિમાં ખોટા અને અમાહિક પાર્ટ છે ત્યા ત્યાં મત્તામમે માં પંચ્ચી ભગવાનદાસજની આવૃત્તિના જેવા જ ખોટા અને અમૌલિક પાર્ડ આપ્યા છે. આ ઉપરથી કોઈને એમ લાગે કે सुत्तागमे ના સંપાદકજીએ મૂળ વાચતાનું સંશોધત કરવા માટે અન્યાન્ય પ્રકાશિત આવૃત્તિઓનો જ આધાર લીધો છે. તો એ માન્યતાને નિરાધાર જણાવી શકે એવી કોઈ રજઆત सत्तागમે ના સંપાદકળએ કરી નથી અમારા આ મર્યાદિત વક્તવ્યની ખાતરી તો આગળ જણાવેલા 'પ્રગાપનાસુત્રના કેટલાક સત્ર-પાકોનું પર્યાલોચન ' આ શાર્ષકમાં આપેલી વિગતો જોતાં થશે જ. અહી સાથે સાથે જણાવી દઈએ છીએ કે અમે પૂર્વનાં પ્રકાશનોના સત્રપાદોનાં રથાનમાં જે કોઈ મૌલિક અને પ્રામાણિક પાદ મેળવી શક્યા છીએ તે પૈકાનો માત્ર એક હળવો પણ પ્રામાણિક પાડ (कायजोग ના બદલે પ્રામાણિક પાડ-कायजोगं) सत्तागमे नी જ આવૃત્તિમાં સ્વીકારાયો છે. જે પૂર્વની અન્ય કોઈ પણ આવૃત્તિમાં નથી. જઓ 'પ્રનાપનાસત્રના કેટલાક સત્રપાઠીનું પર્યાલોચન' આ શાર્ષકની ૧૦૭મી કંડિકા. અર્થાત્ આ એક સ્થાન સિવાય सत्तागमे ना પ્રામાણિક પાકવાળ એવું એક પણ સ્થાન નથી 🦫 🕏 તેના પૂર્વની કોઈ ને કોઈ એક આવૃત્તિમાં ન હોય. ખાકી, અહીં જણાવ્યા સિવાયની પણ सत्तागमे ની નાની નાની આગવી ક્ષતિઓ તો સહજ ભાવે જેતાં એવી જણાઈ છે કે જે તેના પૂર્વની કોઇ પણ આદૃત્તિમા ભાગ્યે જ હોય.

દ. જુઓ એજન દેવ માંઅને હુટ થી ૧૦૬ સુધીની કહિકાઓ.

છ જુઓ એજન ૧થા ૪૨, ૪૩ થા ૪૦, ૫૦ થા ૬૦, ૬૨ અને ૬૩ મા કંદિકાઓ.

૮. જુઓ એજન : ૬૧ માં તથા ૭૮ થી ૧૦૫ સુધાના કહિકાઓ.

खुत्तागमें भां છાપેલા આગમોમાંથી तेना સપાદક્ષ્ટ એ દેહવે રથે ગાંદી કાંદી નાખ્યા છે કે णहला છે ते तो तेमाં છપાયેલા બધા આગમોને ગેળવીએ ત્યારે જ કહી શકાય. હતાં તેમણે છપોલા પ્રતાપનાસનમાં માંક કાંદી નાંખીને અને બદલીને જે ધાલમેલ કરી છે તે તો અમે આગળ લખેલા 'પ્રતાપનાસનના કેટલાક સત્યપાદોનું પર્યાલીયન' આ શર્ષિકમાંની દૃષ્ટ થી દૃષ્ટ સુધીની કેડિકાઓ વાંચતાં જિત્તાસુઓ સ્પષ્ટ સમજી શકશે. અને તેથી અમે એમ કહી શક્યોએ કે सुत्तामों गत અન્ય આગમોમાં પણ ધાલમેલ થઇ હોવી જોઈએ, આમ હતાં 'ચોર કોટલાળને દેંડ' એ ન્યાયે ધાલમેલ કરનાર પુનિષ્ઠી પોતે જ પ્રાચીન આગમિક સાહિત્યમાં ધાલમેલ થયાનો આગ્નેય કરે એ એમની બલિહાફી જ કહી શકાય!"

અહી એક હકીકતની સ્પષ્ટતા કરી દેવી અમને ઉચિત લાગે છે કે સમગ્ર જૈન આગમોની હજારો પ્રતિઓ અમે બારીકાઈથી જોઈ છે. તેમાં તે તે આગમગ્રંથની મૂળ વાચનાના સંક્ષિપ્ત કે સિલિપ્તતર મૌલિક સત્રપાર્કને સરળતાથી સમજવા માટે જ, પ્રાય: તે તે આગમની ટીકાની વ્યાખ્યાના આધારે, કોઈક અબ્યાસી વિદ્વાન, મૃતિઓએ સત્રપદીનો પ્રક્ષેપ કર્યો છે. અહીં પણ આનું ઉદાહરણ અમે આગળ લખેલા ' પ્રતાપનાસત્રના કેટલાક સત્રપાઠોનું પર્યાલોચન ' આ શીર્વકર્મા આવેલી ૩૪, ૪૪, ૫૩ અને ૫૭ માં દંડિકાઓ જોવાથી મળી રહેશે. કોઇવાર પ્રક્ષિપ્ત પાઠો એવા પણ હોય છે કે જે સગત ન હોય. આ વસ્તુ પણ અમે આગળ લખેલા 'પ્રતાપનાસત્રના કેટલાક સુત્રપાદીનું પર્યાલીચન ' આ શીર્ષકની ૪, ૫, ૧૦, ૧૬, ૧૭, ૨૨ અને ૩૮ આ કંડિકાઓ જોતાં સમજારો, આથી એ પણ કલિત થાય છે કે તે તે વિષયના અધકચરા અભ્યાસીઓ દ્વારા પણ કદાચ આવા પાકો ઉમેરાયા હોય. વળી, તે તે આગમગ્રંથના નાના-મોટા સત્રસંદર્ભોના વક્તવ્યની સમાપ્તિ પછી તે સમગ્ર વક્તવ્યને સંક્ષેપમાં આવરી લેતી. અન્યાન્યપ્રથગત સંગ્રહણીગાથા પણ તે તે સત્ર-સંદર્ભ પછી કોઇક વાર ઉમેરાઈ હોય તેવું પણ જાલ્યું છે. આવી ગાયા કોઈ વાર મૂળસત્રકારની પણ હોવાનો સંભવ હોઈ શકે. તો કોઈ વાર સ્વતંત્ર રીતે રચીને કોઈ વિદ્વાન મનિએ પ્રક્ષિપ્ત કરી હોય તે પણ અસભવિત નથી. આ રજુઆતનું ઉદાહરણ પ્રસ્તુત પ્રતાપનાસત્રમાં પણ છે. જુઓ ૨૬માં પ્રષ્ટની ૧૫–૧૬ પક્લિમાં આવેલી પ્રક્ષિપ્ત ગાથા. આ ઉપરાંત પ્રસ્તુત ગ્રંથના પ્રારંભમાં વ્યાવતો પંચપરમેષ્ઠિનમરકારવાળો સત્રપાડ તથા પ્રારંભની બે ગાથા પછી પ્રતાપનાસત્ર-કારનો સંક્ષિપ્ત પરિચય આપતી બે ગાયાઓ પણ પ્રક્ષિપ્ત છે.

અમે સમય આગમયંથોમાં સગત 'કે અસંગત હોય તેવા અનેકાનેક પ્રક્ષિમ પાંદો જેમેલા દોવાયી તે બધાય પ્રક્ષિમ પાંદો તે તે રપણ પ્રસ્તુતાર્થને સુરપષ્ટ કરવાના આશ્યથી જ ઉમેરાયા છે તે પણ ખાતરી દૂર્યક જ્યાવી શકાએ છીએ. આવા પ્રક્ષિમ પાંદો પ્રાચીનતમ પ્રતિઓમાં પ્રાય: નહી મળતા હોવાથી અને તે તે આગમના વ્યાપ્પાક્ષંથીના આઘરો આ પ્રક્ષિમ પાંદોની અમેરિકિત તો દીવા જેવી રપષ્ટ થઈ જ નય છે. આ ઉપરાંત આ સમય પ્રક્ષિમ પાંદોની ખાસ પરિચય તો એ છે કે તેમાં કોઈ પણ વિદ્વાને પોતાની આગવી—અંગત માન્યતાની પાંક બનાવીને ઉમેર્યો હોય તેનું એક પણ સ્થળ અમે સ્વપ્રતિઓમાં જોયું નથી. આગમોમાં ઘાલમેલ થઈ શકતી હોત તો તો વ્યાપ્યાકારો મંત્રાત જ નહીં.

આ ઉપરાંત 'વ્રજ્ઞાપનોપાજુની આચાર્ય શ્રી હરિબદ્રસરિકૃત પ્રદેશવ્યાપ્યાને પૂર્વ ભાગ અને ઉત્તર ભાગરૂપે અનુક્રમે ઈ.સ. ૧૯૪૭ માં ઝાપલદેવ કેસરીમલ, રતલામ, દ્વારા અને ઈ.સ.

સ્થા સંબંધમાં પ. શ્રી કહ્યાક્ષ્(લભ્યછરચિત 'પડાવલીપરાગસંગ્રહ' પૃ. ૪૪૯ માં " जैन शागमों में काटछांट " શીધીક વક્ત-મને જૂઓ.

૧૯૪૯ માં જૈન પુરતક પ્રચારક સંરથા, સરત દ્વારા પ્રકાશિત કરી છે. આ પ્રકાશનમાં પ્રજ્ઞાપના-સત્રની મુલ વાચના આપવામાં આવી નથી.

#### \*

# પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રના કેટલાક સૂત્રપાકોનું પર્યાલોચન

આ સંદર્ભ લખવાનો આશય, આગમસંશોધન માટે વિવિધ પ્રત્યંતરોના પાઢોની ધીરજ-પુરે વિવિધ રીતે અકાસણી કરવા માટેની અમારી આગમસંશોધનપહિત આગમ આદિનું સંપાદન કરનાર અધ્યક્ષિઓને કોઈ ને કોઈ રીતે પ્રેરલાયુલ થશે, તે જ છે. આથી પૂર્વના પ્રકાશનોની વાચનાના વિવમ પાઢોનું નિરૂપણ અહી આનુર્યુગિક રીતે જ જરૂરી બની ગયુ હોઈ જે કોઈ મહાનુ-ભાવોની એ સન્યધમાં લાગણી દુભાય તેઓ સીને અમારો મુખ્ય ઉદેશ અવધારવા ક્ષમાપનાપૂર્વક વિનિક્ત કરીએ છોંગે.

અહીં જણાવેલી કલ ૧૦૭ કંડિકાઓનું વર્ગીકરણ આ પ્રમાણે છે---

- (a) ૨૦, ૪૩, ૫૧, ૫૨, ૫૪, ૫૮, ૫૯, ૬૦, ૧૨ અને ૧૩— આ અવિધાર કંડિકાઓમાં જ્યાવેલા મૌલિક પ્રામાણિક પાદના જદલ અદ્યાવિષ્ઠ પ્રકાશિત ઘયેલી સમય્ર આપ્રત્તિઓમાં ખોટા પાદ છે, જેમાંથી ૨૦, ૪૩, ૫૧, ૫૬, ૫૮, ૫૯, ૧૦ અને ૧૩— આ આદ કંડિકાઓમાં જ્યાવેલા ખોટા પાદ અમને એક કે એકથી વધુ પ્રત્યેનરોમા મત્યા છે.
- (આ) ૪૫ મી અને ૫૦ મી કોંડકામાં જણાવેલા મોંલિક પ્રામાણિક પાકના બદલે રાય શ્રી કતપતિસિદ્ધજીની આદૃત્તિ સિવાયની શેષ પ્રકાશિત આદૃત્તિઓમા ખોટો પાક છે. આ ખોટો પાક અમને પણ પ્રત્યેતરોમાં મત્યો છે.
- (ફ) ૩૨, ૩૭ અને ૫૫માં કડિકામાં જણાવેલા મૌલિક પ્રામાણિક પાદના બદલે મૃતિ થી અમોલકત્કપિછની આદૃત્તિ સિવાયની શેષ પ્રકાશિત આદૃત્તિઓમાં ખોટા પાદ છે, જેમાંથી ૩૭મા કડિકામાં જણાવેલો ખોટો પાદ અમને પણ પ્રત્યંતરોમાં મળ્યો છે.
- (ફ્રે) ૧૮, ૨૩, ૨૫ અને ૪૬માં કેકિકામાં જ્યાવેલા મૌલિક પ્રામાણિક પાર્કને ળદલે તેને અનુસરતા (જેને પ્રામાણિક પાર્કાલ કહી શકાય તેવા) સત્યપાદી રાય શ્રી ધનપતિસિહ્દજીની તથા મનિ શ્રી અમોશક્તપવિજીની આળતિમાં છે.
- (3) ૧, ૨, ૩, ૬, ૮, ૯, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૮, ૨૧, ૨૪, ૨૪, ૨૫, ૨૬, ૨૯, ૧૩, ૩૬, ૩૯, ૪૧ અને ૧૦૬—આ ભાવીસ દંકિકાઓમાં જણાવેલા સૌલિક પ્રાનાષ્ટ્રિક પાતાના ભદલે આગમોહ સમિતિની, ૫૦ શ્રી અગવાતાલક્ટની, આગમદ્રતનભદ્રવાની–સિલાગમની અને સુલાવોની આવેત્તમાં ખોડા પાકે છે. આ પૈકાની કલ્સી અને ૪૬મી કંકિકામાં જ્યાવેલા ખોડા પાકે છે. આ પૈકાની કલ્સી જ છે કે ૧૧ અને ૧૦૬ કમોકવાળી કંકિકામાં જ્યાવેલો મૌલિક પ્રામાણીક સંત્રપાઠ (સલાગમની આણેતામાં છે.
- (૩) ૪, ૫, ૧૦, ૧૬, ૧૭, ૨૨ અને ૩૮—આ કંડિકાઓમાં જણાવેલા મૌલિક પ્રામાણિક જગારાં અપ્રામાણિક વધારાના પાક આગમોદય સમિતિની, પંગ શ્રી ભગવાનદાસછની, શિલાગમની અને સુત્તાનમેની આગ્રત્તિમાં છે. અહીં ફરક એટલીનેલ છે કે પાંચમી કંડિકામાં જણાવેલી વધારાનો ખોટી પાક મૃતિ શ્રી અમોલકસ્ત્રપિજીની આગ્રત્તિમાં પણ છે તેમ જ અમને પણ એક પ્રત્યંતરમાં માત્યો છે, જ્યારે પાચની કંડિકાનો વધારાનો ખોટો પાક સિલાગમની આગ્રત્તિમાં નથી.

- (જ) ૩૪, ૪૪, ૫૩ અને ૫૭ મી કંડિકામાં જણાવેલા વધારાના સત્યાદ પ્રસ્તુતાર્થને નિરોધ ૧૫૬ કરે છે, પણ તે રપણેકરણ માટે પાળગીય ઉત્તેયા હોવાથી તેને પ્રમાણબૂત ન કહેવામ. આમાંની ૫૩ મી અને ૫૦ મી કંડિકામાં જણાવેલો વધારાનો સત્યાદ અલાવી પ્રસાશિત થયેલી સમય આઇનિઓમાં છે, જયારે ૩૪મી અને ૪૪મી કંડિકામાં જણાવેલો વધારાનો સત્યાદ આગમોલ્ય સમિતિની, પં૦ શી ભગવાનદાસ્ટરની, શિલાગમની અને दुष्तायमે ની આધૃત્તિમાં છે. અલાં ગામ પગ મેં કંડિકામાં જણાવેલો વધારાનો સત્યાદ જ અમને એક પ્રતેનરમાં જલાં છે.
- (ઋ) ૭, ૧૪, ૧૫, ૧૯, ૨૮, ૩૦, ૩૩, ૩૫, ૩૭, ૪૦ અને ૪૧—આ અગિયાર દોંગ્રાઓમાં જણાવેલા મહત્વના સત્રપાદો આગમોદય સમિતિની, ૧૦ શ્રી ભગવાનલાસ્છળી, શિલાગમની અને સુવાગમે ની આગતિમાં નથી, જે અમને સત્યમ સત્યપ્રતિઓએ આપા છે. અહીં ફરફ એટલી જ કે ૭, ૩૦ અને ૩૭ મી કંક્ષિમાં જણાવેલો સત્રપાદ તથા ૧૯ મી કંક્ષિમાં જણાવેલા સત્રપાદાળું સત્તર વાપ્ત્ર રાય શ્રી ધનપત્રિસિલ્જીની આગત્તિમાં પણ નથી, જ્યારે ૩૭ મી કંક્ષિમાં જણાવેલા પાંચ વિભાગ પૈષ્ઠાના ચોથા વિભાગમાં જણાવેલો તથા ૪૦ મી કંક્ષિમાં જણાવેલો સત્રપાદ શિલાગમની આગૃત્તિમાં છે.
- (જ) કૃષ્ટ થી કહ સુધીની કંડિકાઓમા— સુત્તાળમે ની આગૃતિમાંથી એના સંપાદક્ષીએ કરે પારી કાઢી નાંખ્યા છે તે (કંડિકા ક્ષ્ય-ક્ષ્ય-કૃક), સત્રાથેને ન સમજવાથી રચેગ્ઝાએ સત્રપદોની વિભક્તિ ળક્કની ખોડો પાક બનાવ્યો છે તે (કંડિકા ક્ષ્ય), સત્રપદોનું અમીલિક પરિવર્તન સ્ત્રગ્યોએ કર્યું છે તે (કંડિકા ક્ર્ય) અને મુદ્રશ્રુમાં થયેલ અનવધાનનું એક ઉદાહરણ (કંડિકા ક્રય)—આ દ્વારીકાનો જણાવી છે.
- (જ) પર મી, પ્રજ. મેં અને ૭૦ થી છર સુધીની કંકિકાઓ પૈકાની હવ મી કંકિકા સિવાયની કંકિકાઓનાં જગ્ણાવેલા સમગ્ર સુત્રપ્રતિઓના અને પૂર્વની આગમોલા સમિતિ આદિની આગાનિઓના મૈસિક અને પ્રમાણિક પાદના બદદેવ કે પ્ર. શે. ભગવાનાત્વસભ્યની આગદિમાં જના જના ખેતા પાદ (કંકિકા પર, ૭૩, ૭૪), અમૈપ્રિલિક પદિવપર્યાસ (કંકિકા પડ), પ્રદિત પાદ (કંકિકા પડ) અને અશાસ્ત્રીય સશીધન (કંકિકા પર, ૭૩) છે તે જગ્લારનું છે. હયરાંત, અગામોલ સમિતિની આગદિત પ્રમાણે જ પં. શ્રી ભગવાનાસભ્યની આગદિતાની હતિ હપરાંત એક સ્થળે પં. શ્રી ભગવાનાસભ્યની આગદિતમાં સૈક વધા પાદના થયું છે. આ હજા શંકિકા માં સ્ત્રાયોનાના કંપ્યા પં. શ્રી લગવાના સાથે છે તે આ જ અમૈપ્રિલ વાચના સુત્રામાં ની આગદિતામાં છે, તેમાં પડા માં કંડિકામાં પડી અથેલા પાદના સ્થાનમાં સુત્રામાં સ્ત્રાયો હતી કંપ્યા ભગવાનાસભ્યની આગદિતામાં છે, તેમાં હત્ય માં કંડિકામાં પડી અથેલા પાદના સ્થાનમાં સુત્રામાં સ્ત્રાયના સુત્રામાં છે તે પણ જાયાનું છે હતા પાદના સ્થાનમાં સુત્રામાં માં સ્ત્રમાનિએ નવી અશાસ્ત્રીય પાદનાના સ્ત્રામાં સુત્રામાં છે તે પણ જાયાનું છે તે પણ જાયાનું છે તે પણ જાયાનું છે તે પણ જાયાનું છે.
- (વે) ૧૧માં અને ૭૮થી ૧૦૫ સુધીના કંડિકાઓમાં જણાવેલા મૌલિક પ્રામાણિક પાઠોના સંબંધમાં આગમોદય સમિતિની આકરિતાની કૃતિ જણાવી છે અને પં. શ્રી ભગવાનકાસછતી આકૃત્તિમાં પ્રસ્તુત મૌલિક પ્રામાણિક પાઠો છે તે પણ જણાવ્યું છે. પં. શ્રી ભગવાનકાસછતી આકૃત્તિમાં સ્વીકારોયેલા આ ૧૯ કંડિકાઓમાં જ્યાયેલા મૌલિક સરપાદો શુત્તામાં ની આકૃતિમાં પણ છે. અહીં ૧૨૬ એટલો જ કે ૮૦ મી કંડિકામાં જણાવેલા મૌલિક પાદનો પં. શ્રી. ભગવાનકાસછતી આકૃતિમાં સંશોધનમાત્ત્ર નીતે ઇશારો કરાયો છે, જ્યારે શુત્રામાંમાં માં તે મૌલિક પાદ સ્પષ્ટપણે સ્વીકારાયો છે. તથા ૯૯ મી કંડિકામાં પં. શ્રી ભગવાનકાસછતી આકૃતિમાં સંશોધનમાત્ત્ર નીતે ઇશારો કરાયો છે, જ્યારે શુવ્યક્તિમાં એ એ સ્ત્રપાદો વધારે છે. જેને પ્રમાણે જ શ્રુત્તામાંમાં માં પણ બે સ્ત્રપાદો વધારે છે.

પ્રસ્તુત કંડિકામ્મો પૈકાની ૮૯, ૯૧, ૯૨, ૯૩ અને ૧૦૩ થી ૧૦૫ સુધીની કંડિકાઓમાં જણાવેલા મૌલિક પાઠ શિલાગમની આવૃત્તિમાં પણ છે, ભાકીના આગમોદય સમિતિ પ્રમાણે છે.

(ओ) ૧૦૭માં કંડિકામાં જે મૌલિક પ્રામાણિક પાક જણાવ્યો છે ते सत्तागमें सिवायनी તેના પહેલાંની કોઈ પણ આવૃત્તિમાં નથી તે જણાવ્યું છે.

### ચર્ચિત આવત્તિઓની સંગ્રા

નીચેની કંડિકાઓમાં પ્રતાપનાસત્રની જે જે મુદ્રિત આદત્તિઓની ચર્ચા કરી છે તે આવૃત્તિઓની સતા નીચે મુજળ છે :---

જ : રાય શ્રી ધનપતિસિદ્દજની આવૃત્તિ. મ : પ. શ્રી ભગવાનદાસછની આવૃત્તિ.

स : આગમોદય સમિતિની આવૃત્તિ. શિ : શિલાગમ (આગમરત્નમંજવા)ની આવૃત્તિ ar: મનિ શ્રી અમોલકઋપિજીની આવૃત્તિ, स: સત્તાગમેની આવૃત્તિ,

### સત્રપાઠોલું પર્યાલોચન

१. १८८ भा सत्रभा व्यावेक्षी साणं साणं भोगेजणगरावासस्तरहस्साणं (५० ६५, ५० १०) આ પાડ અમને બધીય સત્રપ્રતિઓએ આપ્યો છે. ઉપરાંત જીવાજવાભિગમસત્રના ટીકામાં આચાર્ય શ્રી મલયગિરિજીએ પ્રતાપનાસત્રગત આ સમગ્ર વાનવ્યન્તરસત્ર આધ્ય છે તેમાં પણ પ્રસ્તુત પાંડુ અહી જણાવ્યા પ્રમાણે જ છે. 8 આવૃત્તિમાં અને તદનુસારે મે, દિ તથા સુ આવૃત્તિમાં पूर्व आ पार्र आ प्रभ को छे-सार्ण सार्ण असंखेजभोमेजगगरावासस्तरहस्सार्णः ल्यारे घ अने अ आवित्तभां अहीं म आवित्ता पार्टनी भवस्थानी पार्ट आ प्रभाजे छे— सार्व सार्व भोमेजवगरा-बासभयसहस्सा असंखेजाणं.

२. ૫૦૭ મા સત્રમાં दक्षपण्टिए णवपण्टक्कीणे चि (५० ૧૫૨, ५० ૧૫) આ સત્રપાઠ બધીય પ્રાચીન-પ્રાચીનતમ સત્રપ્રતિઓ આપે છે. આ સ્થાનમાં 8 આવૃત્તિમાં આવો પાઠ છે — दसप्रसिष्ट नवरं णवप्रसिष्टीणे ति । आयो पार्ड डोर्ड पार्थ अति आपनी नथी, अने तेनी कड़र पान नथी ह अने अ आवृत्तिमां अहीं दसप्राप्तिए णवर पदेसहीणे क्ति आयो पार है अर्थात અમે સ્વીકારેલા પાડમાં ਗੁਰ શબ્દ છે તેના બદલે આ બે આવૃત્તિઓમાં ਗੁਰਵ રાબ્દ છે. સંશોધન-શૈલીથી ટેવાયેલા વિદાનો અહીં જાણી શકરો કે સાચા ળવ રાળ્દન અરાહ સ્વરૂપ ળવરં થયુ અને તેમાંથી કેવળ જાવ ના બદલે ળવર અને જાવ આવા એ શબ્દો બન્યા. મે, શિ અને મ આવૃત્તિમાં અહીં સમિતિના પાદનં જ અનકરણ થય છે.

 ૧૧૧૯ મા સત્રમાં ચતુઃપુરુષપ્રવિભક્ત ગતિના ચાર પ્રકારો આ પ્રમાણે છે — etrii पहिता समगं पण्जबहिता १, समगं पहिया विसमं पण्जबहिया २, विसमं पहिया समगं पण्जबहिया ३, विसमं पिंडिया विसमं पज्जबिंडिया ४ (५० २७२-७३). च्या पार्ट च्यमे (६ प्योगमां सीधेसी अधी જ સત્રપ્રતિઓ આપે છે. ત્ત આવૃત્તિમાં મૂળ વાચના સાથે ટીકા પણ પ્રકાશિત કરેલી છે અને આ સ્થાનની ડીકાનો પાર્ક પૂ. પા. આગમોહારકજીને ખાઉત મૃત્યો. તેથી શ્રી આગમોદ્વારકજીએ આ સ્થાનના ઉક્ત પાર્ટને આગળપાછળ મુક્રી દીધો હોય એમ લાગે છે. स आवृत्तिमां प्रस्तृत पार्वनी टीका या प्रभाशे छे—तच्चतुर्दालं 'समग् पञ्जवद्विया' इत्यादिना प्रन्येन स्वयमेव वश्यति (शिक्षा, पत्र ३२४, ५७६ १-२). शिक्षना व्या पाइना आधारे स व्यात्रतिमां મળ પાઠ આ પ્રમાણે છે—समगं पण्जविद्धया समगं पिद्धया १, समगं पण्जविद्धया विसमं पिद्धया २, विसमं पण्जविद्या विसमं पिद्धया ३. विसमं पण्जविद्धया समागं पिद्धया ४ । टीधानी आसीन ताउपत्रीय પ્રતિઓમાં આ સ્થાનની વ્યાખ્યામાં ઉપર જણાવેલી મુદ્રિત આવૃત્તિના ટીકાપાઠના બદલે સમગ્ર

પ. ૧૨૩૮ બા સત્રમાં આવેલા અગોવાના દ્વ ના (૫૦ ૨૯૭) આ સત્રપાદના પહેલાં ક્વાના કના આવો વધારાતો સત્રપાદ અપને મેંગ સ્ત્રાક સત્રપ્રતિમાં ભાષ્યો છે. અને પુત્ર સંસ્ત્રાક સત્રામાં આવેલાં અને ઉપયોગમાં લીધેલાં સર્વ સત્રપ્રતિઓ આવેલાં અને ઉપયોગમાં લીધેલાં સર્વ સત્રપ્રતિઓમાં આ વધારાનો ચલા દ્વારા કના પાક નથી. છ આપ્રતિઓ પ્રત્યુ વધારાનો પાદ સ્ત્રળ વાચનામાં સ્વીકાર્યો છે. કોકમાં પ્રત્યુ સમાં જ્યાવેલા મિષ્ટ ખાલ પદાવે પૈપ્રતા તુક સંક્ષે અને મચ્છેલા શાબરનો પરિસ્ય આપ્યો છે. વપાદ્યાનોથા પદથી અગોવાના સંધીનાં સત્રપ્રદે માટે કોકોટ વિદેશ સ્ત્રામાં અપને કોકોટ વિદેશ સ્ત્રામાં અને સાર્ટ કોકોટ વર્ષા સ્ત્રામાં છે. એટલી વાત નક્કો છે. પ્રત્યુ અમે આપ્રત્યા લાત્રાસ્ત્ર કરવા સત્રમાં અનુષ્યોઓ છે. અને આપ્રી જવદલે જ કોકેઇ પ્રતિમાં બળતો હોવા હતાં ક્વાના દ્વારા અન્યુ પ્રદાસ અનુષ્યોઓ તરીક પ્રસ્તિ છે. અને પાલ્યા પ્રદાસના અનુષ્યોઓ તરીક પ્રસ્તિ છે. કવાના ના સ્ત્રપાક અનુષ્યોઓ તરીક પ્રસ્તિ છે. કવાના પાલ્ય કરવા સ્ત્રપાક અનુષ્યોઓ તરીક પ્રસ્તિ છે. કવાના પાલ્ય કરવા સ્ત્રપાક અન્ય પાલ્યાના વાનમાં તરીક પ્રસ્તિ છે. કવાના માર્ગ કરવા સ્ત્રપાક માત્ર સ્ત્રામા પાલ્ય કરવા સ્ત્રપાક માત્ર સ્ત્રપાક અને પાલ્યાના સ્ત્રપાક અને પાલ્યાના સ્ત્રામાં હતા કરવા સ્ત્રપાક માત્રાના તરીક પ્રસ્તિ છે. કવાના માત્ર કરવા સ્ત્રપાક માત્રપાક ના સ્ત્રપાક અને પાલ્યાના હતા કરવા સ્ત્રપાક માત્રપાક ના સ્ત્રપાક અને પાલ્યાના સ્ત્રપાક અને પાલ્યાના સ્ત્રપાક અને પાલ્યાના સ્ત્રપાક અને પાલ્યાના પાલ્યાના સ્ત્રપાક અને પાલ્યાના સ્ત્રપાક સ્ત

૧. સ આવૃત્તિમાં દંદગોપે દ વા છે, અર્થાત વે ના બદલે પે છે.

ઉપમાર્થી વિપરીત રવાદ અર્થાત મિષ્ટ રવાદ જેનો હોય તે વાનગી અનુષમાના નાને પ્રાચીન કાળમાં પ્રચલિત હશે, જે અહી યૂળ સત્રમાં अणोबमा શબ્દથી સૃચવાદ છે. પ્રસ્તુત વધારાનો અપ્રમાણિત उदमा ह वा પાંદે घ અને શિ આદુત્તિમાં નથી, જ્યારે झ અને તે પછોની म तथा द्व आदुत्तिमां છે. અહીં અનુષ્પમાં ઉલ્લેખથી ઉપમા નામની વાનગીની પ્રાચીનતા આનુષંચિક રીતે અનુષ્પમા જેટલી જ નિશ્ચિત થાય છે.

- ક. ૧૨૪૦ મા સત્રમાં આવેલુ ક્રणतराणा સત્રપદ અમને બધીય સત્રપ્રતિઓમાં મહયું છે, ष तथ क्र આત્રતિમા પણ આ સ્થાનમાં આવો જ પાઢે છે; ટીકામાં પણ આ પાઢ પ્રમાણે જ આપ્યા છે: ત્યારે જ આશ્રતિમાં પ્રસ્તુત પાતા સ્થાનમાં ક્રમસેલેક્સगुणा આવો ખોટો પાઢે છે. म, ज्ञि તથા ક્રુ આશ્રતિમાં પ્રસ્તુત સ આશ્રતિના ખોટા પાઢેનું જ અલ્ફાર્સ્ય થયું છે.
- १६२० मा सूत्रनी योथो लगड व्या प्रमाणे छे.—अत्येगइए जीवे एगइयाओ जीवाओ जं समयं काइयाए आहिंगरणियाए पाओसियाए किरियाए अपुद्धे तं समयं पारियावणियाए किरियाए अपद्वे पाणाइबायिक्रियाए अपुढे ४। (५० ३५७, ५० ६-८). अभने समग्र सत्रप्रतिओओ आपेलो આ સંત્રપાદ અ સિવાયની અદ્યાવધિ પ્રકાશિત થયેલી કોઈ પણ આવૃત્તિમાં નથી. જે હસ્ત-વિખિત પ્રતિના આધારે મહિત થયેલી આવૃત્તિમાં આ પાક નથી તે હસ્તલિખિત પ્રતિમાં ટીકાની વ્યાખ્યા ઉપલક દૃષ્ટિએ જોવાથી કદાચ પ્રસ્તૃત સત્રપાક ન લેવાયો હોય તેવ અનુમાન કરી શકાય. प्रस्तत समय सत्रनी टीक्षा थ्या प्रभाजे छे - 'जीवे णं भंते ! ज समयं काइयाए अहिगरणियाए ' इत्यादि । अत्रापि समयग्रहणेन सामान्यतः कालो गृह्यते, प्रश्नसत्रं सगमम् , निर्वचनसत्रे भङ्गत्रयी---कञ्जिजीवमधिकत्य कश्चिजीवो यस्मिन् समये-काले कियात्रयेण स्पष्टस्तस्मिन् समये पारितापनिक्यापि स्पन्न: प्राणातिपातक्रियया चेत्येको मङ्गः, पारितापनिक्या स्प्रष्टः प्राणातिपातेनास्प्रष्ट इति द्वितीयः. पारितापनिक्या प्राणातिपातिक्रयया चास्पृष्ट इति तृतीयः एष च तृतीयो भङ्गो बाणादेर्लक्ष्यात परिश्वंशेन धारयस्य मगादेः परितापनाद्यसम्भवे वेदितन्यः। यस्त यस्मिन समये यं जीव-मधिकत्याचिक्रयात्रयेणास्पृष्टः स तस्मिन समये तमधिकृत्य नियमात पारितापनिक्या प्राणातिपातिक्रयया चास्प्रष्टः, कायिक्याद्यभावे परितापनादेरभावात । (शक्षा, पत्र ४४६, પ્રક્રિ ૧). આ ડીકાપારમાં આવેલો મોટા અકારવાળો ડીકાપાઠ અહી સૂચવેલા ચોથા ભગકની જ વ્યાખ્યાં છે. પ્રસ્તુત સુત્રના પ્રક્ષવાક્યોનો ઉત્તર ૧થી ૩ ભંગકમાં આવી જાય છે. એટલે જ ડીકામાં निर्वचनसूत्रे मङ्गत्रयी આમ જણાવ્યું છે. જેતે આ સૂત્રનો પ્રશ્ન સ્પર્શતો નથી તે ચોથા ભગકત પણ ૨૫૮ નિરૂપણ કરવું તે એક વિશિષ્ટ સ્થનારૌલીનો પ્રકાર છે. અમને લાગે છે કે ઉપર જણાવેલા ડીકાપારમાં આવેલા મજૂત્રથી શબ્દના આધારે કોઈ કોઈ હસ્તલિખિત પ્રતિમાં પ્રસ્તત ચોર્યો ભગકન પણ લેવાયો હોય.
- . ૧૮૯૮[૧] સત્રના પ્રારંભમા આવતો आमिणिबोहियणाणि-सुँतणाणीसु આ પાદ બધીય સત્ત્રપ્રતિઓ આપે છે, અને અર્થસંત્રતિની દિષ્ટિએ, પૂર્વાપરતાં સત્રો જોતાં પણ, આ જ પાદ પ્રામાણિક છે. ષ તથા અ આગતિમાં પણ અભારા પ્રાપ્તાન જેવો જ શુદ્ધ પાદ છે. દ અમાગૃત્તિમાં અપોચેલી દીધમાં પ્રસ્તુ પાર્નુ ' आमिणिबोहियनाणी सुराणाणी य' આવું ખોડું અવતરણ હૈવાનો કારણે હ આગૃત્તિના મૂળ પાદમાં પણ પ્રસ્તુત પાદના સ્થાને आमिणिबोहियणाणी सुराणाणी य આવી અપ્રસાહિત

ર. અમારા પ્રકાશનમાં દક્ષ્ટિરોયથી <sup>°</sup> સુત્રળાગિલું છપાયું છે, જેની પ્રસ્તુત બી**લ ભાગના શુદ્ધિ**યત્રકમાં નોંધ શ્રીપા છે.

પાર્ક સ્વીકારાયો છે. ખંભાત અને જેસલમેરના બાંગરની ટીકાની તાકપત્રીય પ્રતિઓમાં ટીકાપાર્કનું ઉક્ત અવતરણ આ પ્રમાણે છે—આમિષ્મિત્રોદ્વિष्णणीष्ઠ શુવનાળીષ્ઠ વર્ષ, જે સમગ્ર સત્રપ્રતિઓના શુદ્ધ પાર્કને સંવાદા છે. મ, શિ અને શુ આવૃત્તિમાં 8 આવૃત્તિના ખોટા પાર્કનું અહીં અનુકરણ જ છે.

૯. ૪૩૬ મા પૃથ્વી પહેલી પકિતના પ્રારંભમાં આવેલા संस्ते चणुणा (स्० ૨૧૨૯ [૧]) સત્રપત્ના ખલ્લે સ આકૃતિમાં असंस्ते चणुणा પાદ છે. स આવૃત્તિમાં પ્રકાશિત થયેલી ડીકામાં પણ આ સ્ત્રપત્ની અસ્ત્રુચાતભુणા: આવી વ્યાપ્યા છે. પણ એક તો અમે મૃળ વાચનામાં સ્વીકારેલો પ્રસ્તૃત પાદ સમય્ર સ્ત્રુપ્રતિઓ આપે છે, તે ઉપરાંત ખંભાત જેસલેમેરના ભાગરની તાદપત્રીએ પ્રતિઓ સહિત અમે જોયેલી ૧૬ મા-૧૭ મા સતકની કાગળ ઉપર લખાયેલી ડીકાની પ્રતિઓમાં પણ આ સ્થાનની વ્યાપ્યામાં દક્ષ્માલભુणા: પાદ જ છે, આથી અમે મૃળમાં રાખેલો પાદ પ્રમાણબૂત માન્યો છે. આ રથાનમાં લ અને ક્રા આવૃત્તિમાં અમે સ્વીકારેલા પાદ જેવો જ પાદ છે; જ્યારે મ, શિ અને સુ આવૃત્તિમાં દા આવૃત્તિના પાદનું જ અનુકરણ છે.

૧. ૨૧૭૫ મુ સત પૂર્ણ થયા પછી (૪૦ ૪૪૫) ક આદ્રિતમાં આ પ્રમાણે વધારે પાક &— તત્ત્વ સિદ્ધો મનદી આ પાંક અમે ટિપ્પર્ણીમાં નીંધ્યો છે, જુઓ ૧૯ ૪૪૫, ટિ૦ ૧, અમને આ વધારાની પાંક કોઈ પણ સુન્યત્રિએ આપ્યો નથી, અને તેની હપ્યોનિતા પણ નથી. વ ત્યા ક્ર આદ્રનિમાં પણ આ વધારાનો પાંક નથી. ટીકામાં પણ આ વધારાના પાંકની વ્યાપ્યા નથી. પ્રત્યુત ૨૧૭૫ મા સત્યની ટીકા પૂર્ણ થયા પાંછે ૨૧૭૬માં સત્યની હત્યાનિકાની ટીકાપાંક આ પ્રમાણે &— તરેલે कેવાઈ વધા તિહ્યો મનદિ તથા પ્રતિવાદિતમ, દવાર્મી કહ્યા વધાસ્વસ્થાસ્તલાકાસત્રિકાને તથા પ્રતિવાદવિતા ટીકાની આ હત્યાનિકામાં આવેલા વધા સિદ્ધો મન્નિ પાંક ઉપરથી કોઇ સત્રપ્રતિમાં કોઈ એ પ્રસ્તુત વધારાનો પાંક પ્રદેશિ માં સ્ત્રીય તેવી પ્રતિ પૂ. પા. આગમોહારક્ષ્ટને મળી હતે તેમ લાંગે છે; જોક અમે જે પ્રાચીન-પ્રાચીનતમ પ્રતિઓ જોઈ તેમાં આ અપ્રમાણિત પાંક નથી જ. મા, દિ અને કુ આદ્રતિમાં અહી ક આદ્રત્તિને જ અનુકરણ છે.

ગ૧૧. ૧૭૩૦ (૨) સગમાં તત્ત च वामसहस्ताइं अबाहा ! પાંદ છે તેના ખરલે દર્ણિટોયરી કે અનવધાત્મી શ આદીનમાં સ્વતિ ચ વાસકાફસ્તાદું અबાहા આવી ખોટો પાંદ બપાયો છે, અને તેનું જ અનુકરણ ત્ર, શિ અને શું આદ્રતિમાં થયું છે. પં. શ્રી લગવાનદાસછાએ આ પાંદતો અર્થ તો સાત હતાર જ લખ્યો છે. વશ =સો અને શદ્ધ= હત્યર,—આ બે સખ્યાની પ્રતિપાદ વિષયમાં સંગતિ વિચારાઇ હોત તો પ્રસ્તુત પાંદમાં તત્ર ના ખદલે ખોટો વત્તરિ પાંદ ન ખતન. અમે નેપેલી સમગ્ર સ્પ્રગ્રતિઓનો, વ તથા ક્ર આદ્રતિમાં પણ આ સ્થાનમાં કત્ત જ પાંદ છે.

૧૨. બીજ સરમાં આવેલી હઠ્ઠી ગાયાનું ઉત્તરાર્ધ અગારી આદૃતિમાં સમગ્ર મુત્રપ્રતિએના પાડ મુજળ આ પ્રમાણે છે — कम्मस्त बंधर ૨૧ વેલ્લા વેલ વેલ ૨૧ વેલા ૧૨ વેલા ૧૨ વેલા ૧૧ વેલા

બંધબેસતી કરવા ખાતર આ કોષ્ટકમાં પ્રદેશી પાદ પથ રદ કરીને પ્રસ્તુત ઉત્તરાર્ધ આ પ્રસાણે બાપ્યું છે— વંચર ફેવરેસ્ટલ વંચર વેચવેચર II શિલાગભની-આગમમંદિરની આ પાદ મોડી શ્રેતિયુક્ત છે. પ્રસ્તુત સ્થાતમા 8 આગૃત્તિમાં અમારા પ્રકાશનના क्रममેदर ના બદલે [क्रमस्ख] વેવ[ચ]પાદમાં ⊅ સ્ત છે તે કોઈ પણ પ્રતિ આપવી નથી.

૧૩. ૩ દૂદ મા પૃથ્વી ચોથી અને એકવીસની પંક્તિમાં આવતું સદૌરંગીવંગામાં (શું ૧ દાંહક લા ૫૦ ૧ દંલપું ક્રાં) — આ સંત્રપદ તેમ જ આ જ પૃથ્વી ૧૨ – ર પંક્તિઓમાં આવતું 'સદૌરં મોત્રંगામાં (લું ૦ દાંહક ) મહત્ય દેવા પ્રસ્તુ કર્યા આ પ્રદેશ હતા આ પાર્ટ અમારી આ આપી છે. છે તથા સ આવાની માં પણ આ પ્રાયાલિક પાર્ટને અનુસરીને જ છે. દીકામાં પણ આ પ્રાયાલિક પાર્ટને અનુસરીને જ દ્યાપ્યા કરી છે, તે આ પ્રમાણે—'શરીવાસ્ત્રું સાસ્ત્રું સાદારા ક્રાયાલિક પાર્ટને અનુસરીને જ ન્યાપ્યા કરી છે, તે આ પ્રમાણે—'શરીવાર્ટના લાગ કર્યા લાગ કર્યા છે. તે આ પ્રમાણે સાદારા ક્રાયાલિક સ્ત્રું પ્રત્યાલિક સ્ત્રું હતા વર્ષ કર્યા લાગ કર્યા લાગ કર્યા હતા કર્યા હતા કર્યા હતા કર્યા હતા કર્યા અલા આ આ આ ખોટો પાર્ટ છે. આ પ્રમાણે ૧૯૦૨[૧૪]માં સત્રમાં આવેલા 'શરી પ્રયોગ અપાર્થ મારે આ આ પ્રદિત્તા અને ધાર્ટના ખરલે છ આ પ્રદિત્તા અને આ પ્રદિત્તા અને આ પ્રાર્થના અને લાનુસાર્થ પ્રસ્તુ કર્યા સ્ત્રું કર્યા આ પ્રદેશના અને લાનુસાર્થ પ્રસ્તુ હતા સ્ત્રું કર્યા સ્ત્રું મારા સ્ત્રું કર્યા આ પ્રદેશના અને લાગ લાગ અપાર્થ અપાર્યા પ્રદેશ અમારી અને છે. આ પ્રમાણે ૧૯૦૨[૧૪]માં સત્રમાં આવેલા 'સાર્યા અને છે. આ પ્રમાણે પાર્ચ સ્ત્રું કર્યા સ્ત્રું મારા સ્ત્રું મારા સ્ત્રું મારા સ્ત્રું મારા કર્યા હતા કર્યા કર્યા સ્ત્રું કર્યા સ્ત્રું મારા સ્ત્રું મારા સ્ત્રું મારા સ્ત્રું મારા કર્યા હતા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા સ્ત્રું કર્યા સ્ત્રું મારા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા સ્ત્રું કર્યા સ્ત્રું કર્યા કરા કર્યા 
૧૪. ૩૯૦ મા પૃહની ૨૩ મી પંક્તિમા આવેલો बहा किरियासु पाणाइवायविरतस्य (સ૦ ૧૫૮૪ [૩]) આ તર સમગ્ર સત્યતિઓ આપે છે. પ્રસ્તુત સ્થાનમાં મૂળ વાચનામાં બધા લંગકો ન જણાવતાં, આ બધા લંગકો ભાવીસમાં 'ફિયા' નામના પદમાં આવેલા ૧૬૪૩ મા સત્યી બધાલી લેવાનો પ્રસ્તુત સત્યપાં છે. ૫ તથા અ આદૃત્તિમાં પણ આ મૌલિક પાંદ છે જ. પણ 8 આદૃત્તિમાં પ્રસ્તુત ત્યા સ્વીકારાયો. અને મૃદ્ધિ તથા શુ આદૃત્તિમાં છે આપ્રતિમાં પ્રસ્તુત માંદ નથી સ્વીકારાયો. અને મૃદ્ધિ તથા શુ આદૃત્તિમાં 8 આપ્રતિમાં આપ્રત્ત માંદ ત્યાં કર્યોકારાયો નથી. અમને રિયાસ છે કે જમાં આપા તે તેને તેની અત્યતિ મળવાનો સંલબ નથી.

<sup>3-</sup>४. આ બે સ્થાનોમા બુદિત દીકામાં અનુક્રમે सरीरोपाङ्गनामेति અને शरीरोपाङ्गनाम आवी पाढ छे. ઉપરનો પાઢ અમને દીકાના અનેક પ્રાચીન પ્રતિઓમાંશ મહ્યો છે

પણ હોય, યડ્વિલબંધક પણ હોય અને એકવિલબંધક પણ હોય (જુઓ ગાનાવરણીયવેદક જીવને લગતું સૂત્ર ૧૭૦૬ મું). અહીં ફક્ત બેઅક્ષરપરિમિત લંવે સત્ત્રપદથી જાણી શકાય છે કે મોહનીય કર્મનો વેદક એકવિલબંધક હોતો નથી, જુઓ સ૦ ૧૭૫૫ (૪૦ ૩૮૫).

૧૬. ૧૨૫૨ મા સુત્રમાં આવેલો कण्डलेसा णंसा, णो खळु सा णीळलेस्सा, तस्य गता उस्तकति (५० ૩००, પં. २०) આ સત્રપાદ ખેધી ય હસ્તર્લિખિત સૂત્રપ્રતિઓ આપે છે. घ तथा a આવૃત્તિમાં પણ આવો જ પાઠ છે. ટીકાકાર પણ આ પાઠને અનુસરતી જ વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે ५२ छे—परमार्थतः पुनः कृष्णलेख्यैव, नो खलु नीललेख्या सा स्वस्वरूपापरित्यागात् , न खल्बादर्शादयो जपाकसमादिसिकाधानतस्तत्वतिबिन्बमात्रमादषाना । नादर्शादय इति परिभावनीयमेतत् केवलं सा कृष्णलेख्या 'तत्र' स्वस्वरूपे 'तता' अवस्थिता सती उत्स्वष्यते तदाकारभावमात्रधारणतस्तरप्रतिविधव-मात्रधारणतो बोर्स्मर्पतीत्यर्थः । (કીકા, પત્ર ૩૭૨, પૃષ્ઠિ ૧). આ પ્રમાણે મૂળ પાકની સુરપષ્ટ વ્યાખ્યા होवा छतां स आवृत्तिभां प्रस्तृत सूत्रपाहनं अंतिभ वास्य आ रीते छपाय छे—तस्य गता ओसकह तस्तकह वा. स आवृतिना आ पार्टमां के ओसकह शण्ट वधारे छे ते तहन भोटो. होर्ट प्रश હસ્તલિખિત પ્રતિના આધાર વિનાનો છે, કારણ કે કળ્ણલેશ્યાથી હીન બીજી કોઈ લેશ્યા નથી, જેથી તેનું અવલ્વલ્ક્શ ખતાવતા औएकइ શબ્દની ઉપયોગિતા હોય. જેમ ૧૨૫૫ મા સૂત્રમાં શક્લ લેશ્યાના સંબંધમાં તેનું અવષ્યષ્ઠણ જણાવ્યું છે, પણ ઉત્પ્વષ્કણ જણાવ્યું નથી, કારણ કે શક્લ લેસ્યાથી કોઈ ઉચ્ચ લેશ્યા નથી, તેમ કૃષ્ણલેશ્યા માટે અવષ્વષ્કણ હોઈ શકે જ નહીં. અમે નિ:શંકપણ માનીએ છીએ કે ઉપર જણાવેલા ૧૨૫૨ મા સૃત્રમાં સંચ્યાવૃત્તિમાં જે વધારાનો ઓસક્રાદ્ધ શબ્દ છે ते ખોટો છે. स વ્યાવૃત્તિના આ ખોટા પાદનું જ વ્યનુકરણ म, शि અને सु વ્યાવૃત્તિમાં થયું છે. આથી ભલે મ આવત્તિની પછી પ્રકાશિત થયેલી મ આવત્તિના પ્રકાશનમાં હસ્તલિખિત પ્રતિનો ઉપયોગ થયો હોય તોપણ આવાં કેટલાંય સ્થળે મોલિક પાડોની ચકાસણી કોર્ડ એ કરી નથી. જિ આવૃત્તિમાં ઉપર જણાવેલા ૧૨૫૨ મા સૂત્રના વધારના ખોટા પાકનું 8 આવૃત્તિ પ્રમાણે અનુકરણ તો થયું જ છે; આ ઉપરાંત શક્લલેશ્યા સંબધિત ૧૨૫૫મા સૂત્રમાં આવતા तत्थगता ओसकड આ સત્રપાદની પછી પોલું મીડું છાપીને શક્લલેશ્યાના ઉત્વયક્રણસૂચક उस्सकति શબ્દ સમજવા માટેનો નવો ભ્રમ ઊભો કર્યો છે.

પ. દીકાની મુદ્રત વ્યાવત્તિમાં <sup>ા</sup>માત્રામાદધાના પાઠ છે. ઉપર દીકાની પ્રાચીન પ્રતિઓને અનુસરીને **શુદ્ધ** પાઠ મુક્રયો છે.

સ્ત્રીના આધારે સ્વયં ઉમેરાયો હશે કે તેવા કોઈ હસ્તાહિખિત પ્રતિ મળા હશે, તેની અમને ખળર નથી. અહીં અમે એટલું જ જ્યુાવીએ છીએ કે આ વધારાનો પાઠ અમોલિક અને વધારે પડતો છે. મ, જ્ઞિ અને મુ આવૃત્તિમાં અહીં સ આવૃત્તિના ખોટા પાઠનું જ અનુકરણુ થયું છે.

૧૮. ૧૦૭મા સત્ત્રમાં આવેલા વામિલી (પ્ર૦૩૮) નામના લિપિએકના બદલે માત્ર પ્રત્યા લેમિલી પાર્ક છે. અર્જા વામિલી રાબ્દના પહેલાં આવેલો '!' આવી દં કળે જેતાઈ જાય તો પિત્રમાં લેમિલી પાર્ક છે. અર્જા વામિલી પાર્ક છે અને તે ત્રાવિતી લિપ્ત સ્વયે છે તેમ સમજી શકાય ખેં જો જો અર્જા તે ત્રાવિતી લિપિ સ્વયે છે તેમ સમજી શકાય છે. જ તથા ક આદ્રત્તિમાં આ સ્થાનમાં ફોમિલી શબ્દ છે. જ આદ્રત્તિમાં તથા તેને અનુસરીને સ્ત્ર લિપ્ત લ્લા લું આદ્રત્તિમાં આ સ્થાનમાં ફોમિલી પાર્ક છે, જે અમને કોઈ પણ પ્રતિએ અપો નથી.

૧૯. ૧૦૪૯ માં સત્રમાં આવતું તહાળે (૧૦ ૨૫૮, ૫૦ ૯)—સત્રપદ તા આવૃત્તિમાં પડી ગયું & અને તત્તુઆરે મ, દિ અને તુ આવૃત્તિમાં પણ એ નથી. કા આવૃત્તિમાં પ્રતૃત રહ્યપદ છે. તુ આવૃત્તિમાં આ સત્રપદ સાથેતું આપું વાપ્ય પડી ગયુ છે અર્યાત, वणस्ततिकाद्दवाणं सहाणे वदेल्हगा क्रणेता આદ્યી સત્રપાદ નથી.

ર. ૧૦૫ મા સત્યમા આવતો णरदावणिया (૪૦ ૩૮) શખ્દ પ્રાચીન-પ્રાચીનત્ત્રમ સત્રત્યો આપે છે. અહીં મત્ર અને ૧૦ સાત્ર પ્રતિમો ભાગ અમારા સંગીવના સ્વાર્ધ સંગ્રિત કરી હીય તેવો શુ ર સંત્ર પ્રતિમો ભાગ સાત્ર અભાગ અમારા સંગ્રીપાકાર્યના અનુ ભવના આપારે અલે અમે એટલ જણાવી શકાએ કે ભરદાવળિયા શબ્દમાં આવેલા જ્ઞાનો લિપિદોય જ્ઞા થયાનો અસંવય નથી. અને વાર્ધ કોય છે એટલું તો તેની સમગ્ર વાત્રમાં ભાગ લાગ લેવા સાત્ર સંત્ર હોય છે. એટલું તો તેની સમગ્ર વાત્રમાં ભાગ સાત્ર છે એટલું તો તેની સમગ્ર વાત્રમાં સમારા સ્ત્ર હોય છે. આ કારણે જ તેમને મળેલો ભાગવાભળા શબ્દ લખ્યો હેય તેનું અનુમાન કરી શકાય. આવી જ એટલે પુર પ્રતિ જેવી જ કોઇ પ્રત્યુ હોય તેના આપારે અલાવધિ પ્રત્યાનિ સમય આદ્રત્તિઓમાં અલી ભાગ શબ્દ ભાગ હોય છે. પ્રત્યુ કર્યા લગ્ન સાત્ર હોય તેને અને ભાગ સ્ત્ર હોય તેને સાત્ર હોય તેના આપારે અલાવધિ પ્રત્યાના પ્રત્યા આપારા ભાગ સ્ત્ર હોય કર્યા હોય તેના સાત્ર હોય સ્ત્ર હોય સાત્ર હોય સાત્ર હોય સાત્ર હોય સાત્ર હોય સાત્ર હોય સાત્ર હોય મહારા સાત્ર હોય સાત્ર હોય સાત્ર હોય માના સાત્ર હોય સાત્ર હોય સાત્ર હોય સાત્ર હોય સાત્ર હોય માના સાત્ર હોય માના સાત્ર હોય માત્ર હોય સાત્ર હોય માના સાત્ર હોય માના સાત્ર હોય માના સાત્ર હોય સાત્ર હોય સાત્ર હોય માના સાત્ર હોય માના સાત્ર હોય માના સાત્ર હોય સાત્ય હોય સાત્ર હોય સાત્ર હોય સાત્ર હોય હોય સાત્ર હોય સાત્ર હોય સાત્ય હોય સાત્ર હોય સાત્ર હોય સાત્ર હોય સાત્ર હોય સાત્ર હોય સાત્ર હોય

૧. શ્રી આગમોદય સમિત કાશ પ્રકાશિત સમવાયાંગણના ૧૮ મા સમવાયમાં પ્રસ્તુત (લિપિએડોર્તા નામ ૧૮ ના ખરલે ૧૦ અપાયો છે તેમાં પ્રજ્ઞિત્રી ૧૦૬૧ ક્રમાક આપ્યો નથી તોપણ લિપિએડોર્તા ત્યેપાયો તે કમાંલ ૧૮ ના ભરેલ ૧૯ તો બતાવ્યો છે. શુજ્ઞાં ભર્મ તો તમાવાયાં તેની વાચતામાં પણ સમિતિ પ્રમાણે જ છે. તેમાં ધૃત્રિઓ ૧૯૬૧ [] આવા કોક્કમા મુશીત્ર પણ સમિતિપ્રમાણે ૬૦ ૧૯ લેદી જ જણાવ્યા છે.

અનુયોગકાર સ્થવના રહોયબન્મ હિપયોગમાં લોધેલા પ્રતિઓ પૈકાના જેસલમેરના બહારના જેંગ સંત્રક પ્રતિ અને શ્રી ભાજના પારંતિયા પારંતિયા કેંગ સ્થાન પ્રતિઓ આ ત્રાને અન્ય કે કામ્યલ ઉપર લખાયેલી પ્રતિઓ સિવાયની અભ્યોગકારસૂપના ત્રીત લાગની પ્રસ્તાઓમાં અને તેના અમારા સિવાયની સમય પ્રકાશિત આદ્રવિઓમાં ઉપર બ્લાયેલી ભાજના લખ્ય પણ પ્રાચીન પ્રતિઓએ આવતા ભાજનાવિભા સબ્દર્ન લક્ષ્મનાં રાખીને અમેરે અભ્યોગકામાં અલ્પ પણ પ્રાચીન પ્રતિઓએ આપેલા ભાજનાવિભા સબ્દર્ન સ્થાના રાખીને અમેરે આવ્યોપારમાં અલ્પ પણ પ્રાચીન પ્રતિઓએ આપેલા ભાજનાવિભા સબ્દર્ન સ્થાન સામાના સ્થાની પ્રતિઓનિક સ્થાન પ્રતિઓનિક સ્થાન સ્યાન સ્થાન 
- 21. ૯૨૨ માં સત્રમાં આવેલો बाणमंतराण बहु गिरइणणं ओरालिया आहारणा थ (પુંગ ૨૨૮, પુંગ ૮) આ સત્રપાદ સત્યમ્ર સત્રપ્રતિઓ આપે છે, એવે આવાલીય પ્રકાશિત થયેલી ખર્માય આપતાનો માં પણ આ પ્રમાણે જ આ સત્રપાદ છે. આ યાદમા વાનાબંતર દેવોના ઔદારિક અને આલાક કરી રિતા સંભીષમાં નારકો પ્રમાણે જાણી લેવાની ભલામળા કરી છે. હવે વાનાબંતર દેવ સંખંધી આ જ સત્રમાં આગળ આવતા તૈયા-कम्मचा (પુંગ ૨૨૮, પુંગ ૧૧) આ સત્રપાદના પહેલાં ક આત્મિનાં आहारासचीरा बहुत असुक्षमाणાં અર્થીત્ વાનાબંતરનાં આદારક સરીરોનું વનતત્વ અસરકુમાત્રની પૈકે બાબૂડિ વેટ્રો, આઢલો સત્રપાદ વધારે છે. એક જ સત્રમાં અને તે પણ ૧૩–૧૪ શબ્દોના જ અંતરે એક જ વક્તઅની બે વાર લલામળુ કરવી પડે તે બરાબર નથી, અને તેથી જ તુ ર સિવામની પ્રાચીન-પ્રાચીનનમાં સત્રપત્રિઓમાં અને ધ તથા ક આયુત્તિમાં આવા વધારાનો સત્રપાદ નથી. સ અમે ક આવત્તિમાં અહી ક આયુત્તિ ભે વો વધારાનો અપ્રમાણિત પાદ હૈા ક્ષા આયુત્તિમાં અહી ક આયુત્તિ ભેવો વધારાનો અપ્રમાણિત પાદ હૈા ક્ષા આયુત્તિમાં આવી દ આયુત્તિ ભેવો વધારાનો અપ્રમાણિત પાદ હૈા ક્ષા આયુત્તિમાં અહી ક આયુત્તિ ભેવો વધારાનો અપ્રમાણિત પાદ હૈા ક્ષા આયુત્તિમાં અહી ક આયુત્તિ ભેવો વધારાનો અપ્રમાણિત પાદ હૈા ક્ષા આયુત્તિમાં અહી ક આયુત્તિ ભેવો વધારાનો અપ્રમાણે તે ખાદ હતા હતા હતા હતા સ્થારો સ્થારોના મારા સ્થારો સ્થારો સ્થારો સ્થાર સ્થારો સ્
- ૨૨. ૯૮૫ [૭] સુત્રના પ્રશ્નવાક્ષ્યમાં આવેલો ઓંગાદળવરલક્રવાર પાર્ટ અમને સમગ્ર સત્રગ્રિતઓએ આપ્યો છે. આ પ્રશ્નવાક્ષ્યમાં હત્વદ્વાક્ષ્યમાં-જવાળમાં પણ આ ખે પદીનું પ્રધાનમં છે. આમ ખતાં શ આવિત્તાં પ્રસત્ પાઠના રચાનમાં એગાદળક્રવાર વરલક્રવાર ઓંગાદળવ્યવસ્થાય આવે પાર્ટ છે. મુ, જ્ઞિ અને શું આવૃત્તિમાં આ સ્થાનમાં ઉક્ત લ આવૃત્તિના ખોડા પાઠનું જ અનુકરણ થયું છે. ષ તથા અ આવૃત્તિમાં પ્રસ્તુત પાઠના સ્થાનમાં એગાદળક્રવાર વરસક્રવાર આમ ખે પદ અલગ અલગ છે, અર્થાત્ મ આદિની આવૃત્તિમાં જે વધારાનું ત્રાંજું પદ છે તે નથી.
- ૨૩. ૧૧૧૧ માં સત્રમાં મંદ્રૂ કण્फिडिया આ પાર્ક છે. અહી उण्फिडिया શખ્દને અનુસરીને દીકામાં उल्हिय અર્થ કર્યો છે. આ સ્થાતમાં અમને પ્રત્યેતરોમાં મંદ્રૂ उप्यहित, उप्पहित અને બોપ્તિકિत આવા પારંબંદ મન્યા છે. ધ તથા અ આવૃતિમાં આ શ્યાતમાં મંદ્રૂ (उप्यहित्ता પાર્ક છે; અપાર્ટ્ તમાં તથા તેને અનુસરીને મ, श्चि અને મુ આવૃત્તિમાં આ સ્થાનમાં મંદ્રૂ ઓ फिडित्ता આવો અમક્ષ્ય પાર્ક છે.
- ૨૫. ૧૨૧૮મા સૂત્રમાં આવતા **વરેતાવતાદ** (૫૦ ૨૯૧, પં૦ ૨૬) પાઠના બદલે **૨** આધૃત્તિમાં વરેતોનાદ પાઠ છે. અમે ઉપયોગમાં લીધેલી સૂત્રપ્રતિઓ પૈકાની ઘુ ર, ઘુ ર અતે ઘુ રૂ આ ત્રહ્ય પ્રતિઓ સિવાયની શેષ હસ્તલિખિત પ્રતિઓમાં પ્રસ્તુત પાઠના સ્થાનમાં વરેતા આટલો જ પાઠ

છે. અર્થાત, અવગાહ-અધિકારતે જણાવતો સૃત્રપાક પડી ગયો છે. પ્રસ્તુત પાઠતી ઢીકા આ પ્રમાણે છે — ઉત્કારવા: प्रदेशसम्ब्रणाधिकार; हारकोडवागहाधिकार: (ટીકા, પત્ર ૩૫૮, પૃષ્ઠિ ૧). આપી લ્યુપ જણાવતા તેવા આ પ્રતિસાઓ અભિગારમાં આવે ખારમાં અધિકાર માટે જે વર્ષવાલવાદ પાઠ અપયો છે તેને ગૃહ અને પ્રામાણિક પાઠ કહી રાકાય. આગળ ૧૨૪૪ માં સુત્રના (૫૦ ૨૯૯) कृष्णकेखा लं मंत्रे कृषदरलेगादा આ પાકમાં ओगाद શખ્ય અપે તૈના આપારે કે કે સ્વપ્રત્રમાં સાત્ર સાત્ર લખાવે છે. હેને તેવા આપાયા માર્ચા કે કે સ્વપ્રત્રમાં સાત્ર માર્ચ કર્યા હોય તેને તેવા ત્રામાં આપારે કે કે સ્વપ્રત્રમાં સાત્ર તેવા હોય તેને તેને ભાગા આપારે કે કે સ્વપ્રત્રમાં સરતુત તેવા ત્રામાં હોય તેને લાગે છે. હોય તથા સ્વ આગૃતિમાં પ્રસ્તુત પાઠના સ્થાનમાં અનુક્રીય વેરોલવાદ આવી પાઠ છે. ત્ર, શિ અને લું આગૃતિમાં પ્રસ્તુત સ્થાનમાં અનુક્રીય વેરોલવાદ અવારે પાઠ ત્રા, શિ અને લું આગૃતિમાં પ્રસ્તુત સ્થાનમાં સ્થિતિની આગૃત્ર પાઠ અલ્લા છે. અલ્લા સ્થાનમાં સ્થાનિત અલ્લા અલ્લા પાઠ પાઠ ત્રાના સ્થાનમાં સ્થાનિત આગૃત્ર પાઠ અલ્લા છે. અલ્લા સ્થાનમાં સ્થાનિત આગૃત્ર અલ્લા અલ્લા સ્થાનમાં સાત્ર તેવા અલ્લા હોય છે.

રાષ્ટ્ર, ૧૨૩૦ માં સરમાં આવેલો અભિવારજી કરે જ્વા (૧૦ ૨૯૪) આ સત્રપાદ સમય્ર સત્રપ્રતિઓ આપે છે. જ તથા કર આદૃતિમાં પણ આવે જ પાદે છે. અલી ક તથા તદતુસારે મ, ક્ષિ અને કુ આદુતિમાં જાભવારજી જે જાય પાદે છે. આ પાદે કોઈ પણ સત્રપ્રતિ આપતી તથી. સીમિત દ્વારા પ્રકાશિત થયેલી ટીકામાં જાભવારજી જે જા આવું પ્રતીક છે તેના આધારે ક આદુત્તિમાં જાભવારજી જે જો જો હોય તેમ લાગે છે. દરાવ તેની કોઈ મળ સત્યની પ્રતિ મળી પણ હોય, તોપણ અમિતિના પાદેને પ્રમાણિત ન કહી શકાય, કારણું કે દીકાની ખેલાતના લેકારની તાદપત્રીય પ્રતિમાં જ્વિવારજી જે જ વા આવું સમગ્ર સત્રપ્રતિઓને સંયાદિ પ્રતિક મળે છે.

2૮. ૧૨૭૧ માં સત્રમાં આવેલો લિંદુજ્વાલયાં લગ્ન સ્વયાદ સમબ્ર સત્રપ્રતિઓ આપે છે. લ અતે ક્રા આલિમાં પણ અહીં આવો જ પાદ છે. આ સ્થાનમાં લગાલું તમે ત્યાં અને તદનુ સાર્ય માં ક્રા ક્રા કું આવું કર્યા પાત્રમાંનો લગ્ન તાર્ય માં માં ક્રા કું લગ્ન કર્યા કું અલ્લે આ પ્રમાણે લગ્ન લગ્ન સ્વાર્થ કર્યા કર્

૮. આગમોલ્યસભિત તરફથી પ્રકાશિત થયેલી આવૃત્તિમાં આ ડીકાપાડના પ્રારંભનો પાઠ આ પ્રમાણે કે— પજારશોડાવરેશ: પ્રવેશવૃત્તભાગબિજાર'. અહીં ઉપર જહાંચેલી પાઠ ડીકાળી જેસલમેર અને ખંભાતના લંહારનો તાહપત્રીય પ્રતિઓએ આપ્યો દે.

પણ લાગી હોય. અહીં તો અમે એટલો જ આગ્રહ રાખીએ કે મૂળ સૂત્રની બધીય પ્રતિઓ પાઠ આપની હોય તેને દૂર કરવો તે બરાબર નથી.

- રેલ. ૧૬૧૨ માં સ્ત્રમાં આવેલો કાળારોવકને (૪૯ ૩૧૪) આ સૃત્રપાઠ અમને સમય સ્ત્રપ્રતિઓએ આપ્યો છે. ૧ અને ફ્રા આહૃતિમાં પણ અહીં આવી જ પાં છે. ૧ આફિતમાં અને તદકુતારે તે, 18 તથા શુ આહૃતિમાં આપ્યો સાત્રાતેઓ આપ્યો છે. આ પાઢે છે! પણ સૃત્રપ્રતિ આપતી નથી. અમને લાગે છે ૪ દદાચ યુદ્ધિ દીકામાં છપાયેલા કાળારોવકોનોવકને જે કંતે ! (ટીકા, પત્ર ૩૯૨, ૪૯ ૧) આ અવતરણ ઉપરથી ક આહૃતિમાં આ પારે ત્રયે સુધારીને રીકારાયો હોય. જેન્સલમેરના લંકારની ટીકાની તારાપ્રત્યે પ્રતિયાં આ સ્થાર કાળારોવકને જે કંતે! આવુ સત્રપ્રતિઓના પાર્ઠને સ્વાદિ અવતરણ છે, આથી અહી ક આહૃતિનો પાર્ઠ આદયાયુષ નથી. પ્રત્યુત સત્રના પછીના ૧૬૬ સા સત્રમાં આભારોવકને પારે છે. આ પાર્ઠ સમગ્ર પ્રત્યતિઓ આપે છે અને સમિતિની આહૃત્તિ સહિત સમગ્ર પ્રસ્ત્રાત્રિયા આદૃત્તિને પાર્ઠ અને સાત્રાત્રિયા ત્રયા છે. આ પાર્ઠ સમગ્ર પ્રસ્ત્રતિઓ આપે છે અને સમિતિની આહૃત્તિ સહિત સમગ્ર પ્રસ્ત્રાત્રિયા સાત્રાત્રિયકને પાર્ટ છે. આ પાર્ઠ સમગ્ર પ્રસ્ત્રાત્રિયા પણ આવે જન્મા સાત્રાત્રિયા સાત્રાત્રિયા પણ આવે જન્મા સાત્રાત્રિયા પણ અમે અહીં જણાવેલા કાળારોવકને પાર્ટની મીલિકતા રપણ સાય છે.
- ૩૦. સતાંક ૧૫૯૯/ દ્વી ૧૫૯૯/ ૧) સુધીનો હત્રમાં (અર્થાત ૩૫૪ મા પૃષ્ઠની ત્રીજથી નવમ પાંચી ત્રાં સુધાનો સત્રપાંક) અને ઉપયોગમાં લીધેલી આદ પૈકાની માત્ર ત્રશુ જ સત્રપ્રતિઓએ આપો છે. પ્રસ્તુત પાંક તે તે લેખકોની સૂચ્ધી તેમની હસ્ત્રલિખિત પ્રતિઓમાં પાંચી અપો છે. ઘત્યા લ આવૃત્તિમાં અને તક્તુસારે મ, લિ અને લુ આવૃત્તિમાં પણ આ સત્રપાંક પાંચી એ છે. જ્યારે અ આવૃત્તિમાં સ્ત્રત્ત સત્રત્તાર હતા. અથી એ ૨૫૬ જ છે કે આપણે અત્યાન્ય પ્રયંતરો જેવાનો કેશન સર્ટેલ પ્રત્યાને સ્ત્રાં ત્રાં લેખાં લાધીએ તો આવા સ્થાનોમાં મૂળ વાચના ખીતિ રહેવાનો સંભવ રહે જ.
- 31. ૨૦૫૨ [ક] કંમાંડવાળા સત્રમાં આવેલી **વहારેમાળીઓ** (૫૦ ૪૨૩, પં૦ ૪) આ સત્રપાં સમગ્ર સત્રગતિઓ આપે છે. જ તથા ક આવૃત્તિમાં પણ અઢી આવો જ પાક છે; જ્યારે લ આવૃત્તિમાં અને તલ્તુસારે મેં, જ્ઞિ તથા કુ આવૃત્તિમાં પ્રસ્તુત પાકના સ્થાનમાં **સંવहારેમાળીઓ** પાક છે.
- 3ર. ૧૧૭ ના સુતની પહેલી અને બીજી ઠીકામાં અનુકરે આવેલો ક્ષમોફ્રणાદિ (અ ૪૪૩, પં૦૨૫) અને લતોદ્રાળાદિ (૧૯ ૪૪૩, પં.૨૧) આ સત્યાદ સમય સમયદિવા (અ ૪૪૩, પં૦૨૫) માને પૂર્વ હતાંકૃદ્ધા? કૃતિ તતાવવૃદ્ધિ (ીકા, પગ ૧૯૦ કા) આ પ્રમાણે મૂળ પાડનું પ્રતીક છે. આમ હતાં ચ આકૃતિમાં અને દ આકૃતિમાં તેમ જ તેને અનુસરતી મ, શિ અને દ્વ આકૃતિમાં પ્રસુત બે લખ્કોના સ્થાનમાં અનુક્રમે લતાંકૃષ્ટ્ય અને લત્નોદ્દળીર રાખ્દો છે. આવો પાડ કોઈ પણ સુત્રપ્રતિમાં નથી તૈયી તેને સ્થત કહી લાકાય નહી.
- ૩૩. ૭ આઇત્તિમાં તીચેનાં પાંચ સ્થાનોમાં વર્ણસામ્યના લીધે સત્રપાદ પડી ગયો છે અને તે પછીની મ્ર, જ્ઞિ તથા છુ આઇતિમાં પણ તે તે સ્થાનમાં ૭ આઇતિની જેમ સત્રપાદ પડી ગયો છે. ફક્ત શિ આઇતિમાં આ પાંચ સ્થાન પૈકીના એક સ્થાનમાં પાધ્યતન નથી થયું. આ સ્થાનો નીચે પ્રમાણે છે.—
- (૧) ૧૩૮ સત્રમાં આવેલો સે શં ભાષિથા (૫૦ ૪૪, પં. ૧૩) આ સત્રમાંક સમય્ર સત્રપ્રતિઓ આપે છે, અને તે જોઈએ પશુ ખરો. પ્રસ્તુત સત્રપાંદ દ આદૃતિમાં વર્ણસામ્મના લીધે પડી ગયો છે. અહીં ટીકામાં બધાં નિગમનો સુગમ જશાવ્યાં છે. ઘ તથા અ આદૃત્તિમાં પ્રસ્તુત સત્રપાંદ છે.

- (ર) ૪૭૮મા સત્રમાં આવેલો मतिअणाणी वि આ સત્રયાં સમય્ર સત્રપ્રતિઓ આપે છે અને ૧ તથા અ આબૃત્તિમાં પણ આ સત્રયાં છે. ૨ અને તદતુસારે મ, જ્ઞિ તથા મુ આબૃત્તિમાં વર્ણસામ્યના લીધે પ્રસ્તુત પારે પડી ગયો છે.
- (૩) ૪૮૧[૨] સત્રમાં આવેલો તિર્દિ અજ્ઞાળિફિં (યુઠ ૧૪૬, પં૦ ૨૧) આ સત્રપાદ પચ્ સમગ્ર સરપ્રતિઓ આપે છે; અને ઘ તથા કા આળતિમાં પચ્ એ છે; જ્યારે કા અને તદતુસારે મ, શ્રિ તથા કા આશતિમાં વર્ણસાગ્યના લીધે ૫ડી ગયો છે.
- (૪) ૧૬૧[૨] સુત્રમાં આવેલો વીંચેરિપસ હવાવાંગોલિ (૪૦ ૧૭૯, પં૦ ૫) આ સત્રપાદ સમગ્ર સત્રગ્રતિઓ આપે છે. પ્રસ્તુત સત્રપાદ થ, હતાયા તત્કનારે મ અને ઘુ આવૃત્તિમાં વર્શ્યું-સાચ્યતા લીધે પડી ગયો છે. હા આવૃત્તિમાં પ્રસ્તુત સત્રતા પ્રશ્નવિભાગ પછીના સમગ્ર હત્તરવિભાગનો પાદ પડી ગયો છે. શિ આવૃત્તિમાં પ્રસ્તુત પાદ લીયાયો છે.
- (૫) ૧૬૮૪[૨] સત્રમાં આવેલું અભિદસ્સરવા (૫૦ ૩૬૦, પં૦ ૬) આ સત્રપદ વર્ષ્યું. સામ્યના લીધે સ આગતિમાં અને તકતુસારે મ, શિ તથા સુ આગતિમાં પડી ગયું છે. ઘ તથા અ આગતિમાં પ્રસ્તુત પાક છે.
- ૩૫. ૧૯૪મા પૃક્તી પાંચમી પંક્તિમાં આવેલું દ્વ્યદ્ધાર (સુંં ૭૭૭૯) આ સ્ત્રપદ સમગ્ર સત્રપ્રતિઓ આપે છે. તથા ઘ અને કા આકત્તિમાં પણ અહીં જણાવેલું સત્રપદ છે જ; જ્યારે હ આકત્તિમાં તથા તદનુસારે મે, શિ અને શુ આકૃત્તિમાં પ્રસ્તૃત સત્રપદ પડી ગયુ છે.
- કરે. (૫૯ માં સવર્યા અમેલેલ જિપદુવા (૫૯ ૨૧૩) સલપદ પુ ૧ સંતાદ પ્રતિ સિવાયની ભાષાન ત્રાંગતિઓ આપ છે; ૧ તથા ક્રા આપતિમાં પણ અહીં આતું જ સત્યલ છે. ડીકામાં પણ પ્રસ્તુતા સવપારની 'જિદ્યાવા' અસ્તત્ર ભાગતા ત્રાંગતા સાથે સ્વાર છે. પ્રત્ય ૧ પ્ય ૧ પ્રત્ય ૧ પ્

લે ખક્રની સહજ ક્ષતિ છે. સંશોધનકાર્યમાં હસ્તલિખિત પ્રતિઓનો ચોક્કસાઇથી ઉપયોગ કરનાર સૌકોઈ તે આ હ્મીકત સહજ સમનનશે. આ વસ્તુના ઉદ્યાસ્ત્ર માટે પ્રત્યુત સગમાં આવેલા દરિપદ્ધના અને પ્રત્યુત્ત માત્રમાં આવેલા દરિપદ્ધના અને પ્રત્યુત્ત માત્રમાં આવેલા દરિપદ્ધના અને અને સ્તરા પ્રત્યુત્ત સગમાં આવેલા દરિપદ્ધના આ ત્રવે સ્ત્રપદ્ધના ખદ્ધને અનુક્રમે મન્ સંતક પ્રતિ દરિપદ્ધવાદા, પેન્ન સંતક પ્રતિ વવદ્ધતિ અને તરીરપવ્યદ્ધ, આવે સ્ત્રપદ્ધના ખદ્ધને અને છે તે (પૃત્ર ૨૧૩, દિ. ૨થી ૪) જોવાથી ખ્યાલ આવશે. અત્રતું અત્રતું અત્રતું અને પુત્ર પ્રત્યાન સાથ્યાન્ય પ્રત્યાન સાથ્યાન્ય સ્ત્રપદ્ધના સ્ત્રપદ્ધના હત્યાન સાથ્યાન અને તુર સંતક પ્રતિએ આપ્યો છે તેવો પાક છે. અહીં જણાવેલા ત્રયાન પ્રત્યાન પ્રત્યાન પ્રત્યાન પ્રત્યાન અને તરીરપદ્ધના અને તરીરપદ્ધના આ ત્રવ્ય સત્યાન પ્રત્યાન પ્રત્યાન પ્રત્યાન પ્રત્યાન પ્રત્યાન પ્રત્યાન પ્રત્યાન સ્ત્રપદ્ધના સ્ત્રાન પ્રત્યાન સ્ત્રપદ્ધના સ્ત્રાન પ્રત્યાન સ્ત્રાન પ્રત્યાન સ્ત્રાન 
૩૭. ૧૨૧૫ [૩] સત્રમાં આવેલો **દુરુફિત્તા સ્વતાં દુરુફૃતિ** (પૃત્ર ૨૯૧) આ સ્ત્રપાર્ક અમને ભધીય સત્રપ્રતિઓએ આપ્યો **છે. ધ, ઇ** અને તદનુસારે મ, ઇ તથા મુ આદ્રતિમાં પ્રસ્તુત સત્રપાર્ક પડી ગયો છે. કા આદ્રતિમાં આ પાર્ક છે.

3૮. 13૮ માં પૃષ્ટની બારમી પંક્તિમાં આવેલો દિતીણ સિંઘ દીળે આ સત્રપાંડ અમને બધીય સ્ત્રપ્રતિઓએ આપ્યો છે. ઘ તથા ક આવત્તિમાં પણ અહી આવો જ પાંદ છે; «ત્યારે શ આપ્તિમાં અને તરકાયો મે, દિ તથા શું આધૃત્તિમાં પ્રસ્તુત પાંદના સ્થાનમાં આ પ્રમાણે પાંદ છે — દિતીણ તિજ્ઞાળવરિણ સિંઘ દીળે. શું આદિ આધૃત્તિના પાંદમાં આવેલું વધારાનું આ તિજ્ઞાળવરિણ સ્ત્રપાંદ અમને કોઈ પણ સત્રપ્રતિમાં મત્યું નથી.

ટદ. ૨૧૧૯ [૩] સૂરમાં મળુતેલું સુરપાદ છે તેના બદલે ૧૦ મ૦ મ૦ સંતક પ્રતિઓમાં માનુસાળ પાદ છે. અહીં ડીકામાં સામાન્ય ધરાારો જ છે, કારણું કે આ સૂત્રનું વક્તવ્ય સમજવા માટે આ સંદર્ભની પહેલાં દીકાકારે ત્યાપ્યા કરી જ છે. આ સૂત્રની આળખપાદળાનાં સુત્રો વાંચતાં અભ્યાસી જિતાસુઓને આ સ્થાનમાં મળૃતેલું પાંક સુસ્રયત જબાશી જ, ૧૫ અને જ આળનિમાં પણું અહીં મળૃતેલું પાંક છે; જ્યારે મ, શ્રી અને લુ આળનિમાં અહીં શ આળનિના પાદનું અનાકરણ ચર્યું છે.

૪૦. ૧૦૫૦ [૭] સત્રના અંતમાં આવેલા લિ। (૪૦ ૨૫૮, ૫૦ ૧) થી આરંભી ૧૦૫૨ મા સત્રમાં આવેલા सब्बहतिव्हदेवचे સુધીની સૂત્રમાંદ સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓ આપે છે તથા સૂ, કા અને શિ આરતિમાં પણ પ્રસ્તુત સંત્રમાંદ છે જ; જ્યારે સચિત સત્રમાંદ શ આરતિમાં અને તદનુસારે મૃતથા શુ આર્શિનમાં પણ પડી અધી છે.

૪૧. ૧૨૦૨ સુગમાં આવેલું તેવછેસ્તા (૫૦ ૨૮૮, પં૦૨) આ સત્રપદ સમય્ર સત્ર-પ્રતિઓ આપે છે. અહીં 8 આકૃતિમાં તથા તદનુશ્વરે મ અને શુ આકૃતિમાં કેવળ છેલ્લા આવું અર્થહીન સરપદ છે. તેમ જ ૧૨૦૩ [3] સ્ત્રમાં આવેલી તેવછેસ્તે યુવિશાહ્ય (૫૦ ૨૮૮ પં૦૧૦) આ સુત્રપાદ પણ સમય્ર સત્રપ્રતિઓ આપે છે. 8 આકૃતિમાં તથા તદનુશારે મ અને શુ આકૃતિમાં પ્રસ્તૃત સત્રપાદ પડી ગયો છે. 8, 38 તથા શિ આકૃતિમાં આ કૃષ્ટિમાં જ્યાર્થેલાં એ સ્થાત અમારી વાગનાના જેવાં ભ છે.

૪૨. ૧૩૦૭ મા સૂત્રમાં આવતો **લાવ વાદરવાગકાદ્દ** વિ ! (પૃ૦ ૩૦૮) આ સૂત્રપાર્ઠ સમગ્ર સુત્રપ્રતિઓ આપે છે; ષ્ર અને અ આદૃત્તિમાં પણ આવો જ સૂત્રપાર્ઠ છે; જ્યારે 8 આદૃત્તિમાં અને તદનુસારે શિ આયૃત્તિમાં આ પાઠના રચાને जाव बादरतेउकाइए वि बादरवाउकाइए वि। આવી અસંગત પાઠ છે. સ અને શુ આયૃત્તિમાં છ આયૃત્તિના પાઠમાં રહેલો बाद શખ્દ અસંગતિ-કારક જ્યાનાં નિરામાર રીતે તેને દૂર કરીને, એટલે बादरतेउकाइए वि बादरवाउकाइए वि। આવો પાઠ સખીતે, સંગતિ જળાવવા પ્રયત્ન અર્થો છે.

Y3. ૧૯૯૪ [3] સત્રના પ્રારંભમાં આવેલું ओराल्यिसरीरी (૫૦ ૩૯૨) આ સત્યલ દાવ પૂર સંતાક પ્રતિ સ્વિયાની પ્રાચીનત્રપાર્ચીતતમ સત્યપ્રતિઓ આપે છે. આ પાતા વસ્યાનમાં અદ્યાવપિ પ્રાસીલત યોલી સમત્ર આપતિઓના ઓાલિવ્યવર્શીરા આવો પાદ છે. જોકું મુર્દિત દીકામાં આ સ્થાનની વ્યાપ્યામાં ઓરાલ્યિસરીરા આવું પ્રતીક છે (જુઓ ટીકા, પત્ર ૫૦૦ પૃષ્ઠિ ર), પણ ખેલાતના લેમારની ટીકાની તારપત્રીય પ્રતિથા, પ્રાચીન પ્રતિઓના પાદ યુજબ, ओराल्यिकरीरी આવું પ્રતીક ખાવારીય અમે પ્રત્યા પાક પૂર્ણમાં લેમાર્ચ છે.

૪૪. ૧૨૫૭ મા સત્રના અંતમાં આવેલો હ્યામિ होमाणे (१७ २६), પં ૦ ૨૦) આ પાક્ષ સમગ્ર મુત્રગતિઓ આપે છે. લ તથા કા આદુત્તિમાં આ પાક્તા સ્થાને ઘરામિમ होज्याणे આવો પાક છે. અર્થાત કરા होमाणे તે પ્રતે होज्याणे આવે ખોટો પાક છે, ત્યારે શ તથા શિ આદુત્તિમાં પ્રસ્તુત પાક્તા સ્થાને ઘરામિ નાળે हોज આવો અસ્થત પાક છે, અને મ તથા શુ આદુત્તિમા પ્રયામિ नाणे होमाणे પાકે છે. અહીં શ આદુત્તિમાં આવેલો નાળે શબ્દ અપને કંઇ પણ સુરુપ્રતિમાં મુત્યી નથી. આ વધારાનો નાળે લગ્દ શ આદુત્તિ પછીની બધી આદ્રતિઓમાં આવેલો

૪૫. ૧૬૭ મા સત્રમાં આવેલો પૂચ-રહિર (૫૭ ૫૦, ૫૦ ૨૦) આ સત્રપાક જે૦ અને πο સંગ્રદ પ્રતિઓ સિવાયની સત્રપ્રતિઓનો છે. જ આગૃતિમાં અહીં આવો જ પાકે છે. રીય આગૃત્રિષ્યોનો અહીં ટિપ્પશુનિં ઓપેલા જે૦ અને πο પ્રતિના પાકે જેવો પૂચવક્ક ન્કિક્ટિ પાકે છે. ટીકાકારે ટીકામાં અમે ત્ર્યુગા રવીકારેલા પાકનું જ પ્રતીક લીધુ છે (જૂઓ ટીકા પત્ર ૮૦, પ્રચિ ૨). તેથી અને ખદુસંખ્ય પ્રતિઓમાં હોવાને કારણે પશુ અમે અહીં પૂચ-રહિર પાકને ત્ર્યા વાચનાકર્ષે રવીકાર્યો છે.

૪૬. ૧૮૮ મા સત્રમાં આવેલા વિષયંત (૪૦ ૬૪, ૫૦ ૨૫) શબ્દ પ્રમાણે કીકાની વ્યાખ્યા છે અને તે જે૦ તથા ૧૬ સિવાયની સત્રપ્રતિઓ આપે પણ છે. આપી જે૦ અને ૧૬ ર સંતક પ્રતિઓએ પ્રસ્તુત પાદના બદલે આપેલા વિદ્વયત શબ્દને અને નીચે ડિપ્પણીમાં આપ્યો છે. ત આદુનિમાં તથા તત્રહારે મ, શિ અને મુ આદ્રતિમાં અહીં વિદ્યાર્થ શબ્દ છે. જ અને અ આદ્રતિમાં અહીં અનુકાર્ય વિદ્યાર્થ મ, શિ અને મુ આદ્રતિમાં અહીં વિદ્યાર્થી સાથે સંત્રાહ્ય પાક છે.

૪૯. ૧૯૫[૧] સત્રમાં આવેલા તમળતરુમળુરિકદ્માળ (૫૦ ૧૮, ૫૦ ૧૧) આ સત્રપાધમાં જે અળુરિકદ્માળ શબ્દ છે તેના બદલે જે૦ ૫૦ અને પુ ૧ પ્રતિઓમાં અદિરુંધમાળ શબ્દ છે. અહીં ટીકામાં આ પ્રમાણે બ્લાપ્યા છે— અનૃતિલતા—અતિસ્કૃત, ત્યારી અમે મૂળ વાચનાઓ અભુજિદ્માળ શબ્દ રીકાર્યો છે. કો આગૃરિતમાં અહીં અમારા જેવો જ મૂળ પાદે છે, ત્યારે શેય અગૃરિતમાં ઓહી અમારા જેવો જ મૂળ પાદે છે, ત્યારે શેય અગૃરિતમાં ઓહી અમારા જેવો જ મૂળ પાદે છે, ત્યારે શેય અગૃરિતમાં આદી અમારા અગૃરિતમાં અદિવાસ પાદે છે.

४८. ૧૯૬ અને ૨૧૦ મા સત્રમા આવેલા गह-शक्तत्त (૫૦ ૬૯, પં૦ ૨) અ*ને गह-क*त्तत्त (૫૦ ૫૬, પં૦ ૨) અને <u>ગફ-क</u>त्तत्त (૫૦ ૫૬, પં૦ ૧) આ મે સત્રપાકમાં આવેલા તાદ્દ શબ્દના બદલે ૧૯૬મા સત્રમાં માત્ર લ સંતક પ્રતિ અને ૨૧૦મા સત્રમાં ૧૦ તથા પુર સંતક પ્રતિઓ **π**દ્દાળ ૧૫૦૬ આપી છે. અહીં કોઇ બાધક કારણ ન હોવાથી અને બલ્લ્સપ્ય પ્રતિઓના પાકનું પ્રાથાય પ્રાણી મૂળ વાચનામાં પ્રસ્તુત બન્ને સ્થળે એક્સરતા જાળવી છે. અ આશ્રત્તિમા પ્રસ્તુત બારે સ્થાનોમાં જ્ઞદ્દાળ ૧૫૦૬ છે. અને તે સ્થિયાયની

### ...[૧૮૫]...

અન્ય આવૃત્તિઓમાં પ્રસ્તુત બે રથાનોમાં અતુક્રમે ग्रह (સૃ૦ ૧૯૬) અને ग्રहृगण (સ્૦ ૧૧૦) પાર્ડ છે. ફરક એટલો જ કે જિ આવૃત્તિમાં ૨૧૦મા સત્રના સચિત રથાનવાળી પાર પડી ગયો છે.

- પ્રષ્ट. ૧૫૭ મા સત્રના અંતમાં આવેલો जेहिंतो अझुखुमारा । (૫૦ ૧૫૦૫) આ પાંક અમને મન સંત્રાક પ્રતિ સિવાયની ભષી પ્રાચીન-પ્રાચીનતમ સત્રપ્રતિઓએ આપ્યો છે. આ પાંકથી પ્રસ્તુત સરબાત અપ્રના ઉત્તરને સભભ્યાં છત્યું અફુક કરી પ્રતાન નથી, એટલું જ નહીં, રચનાની દૃષ્ટિએ સત્રપાંક આવી દોણો વધારે સંગત પણ લાગે છે. પ્રસ્તુત પાંકના સ્થાનમા ક તથા જ્યા આપ્રદેશ આવી દોણો વધારે સંગત પણ લાગે છે. સપ્તિનિની સુન સંત્રન પ્રતિનો આ પાંક અમારી આદૃત્રિઓ નાં તોંધવો રહ્યા આ છે. તેથી તેને પ્રસ્તુત પ્રયના પહેલા ભાગના શહિયુનકમાં જણાવ્યો છે. ધ તથા અ આદૃત્રિઓ પ્રસ્તુત પાંકના સ્થાનમાં અનુક્રમે આવી પાંક એ—એફિંતો અસુવ્યુમારા તેફિંતો વિ માળવલ્લા ! તથા એફિંતો અસુવ્યુમારા તેફિંતો વિ માળવલ્લા ! આવો પાંક છે. સ્થિતની પાંક નીચે ટિપ્પણામાં આપ્યો છે તે સુજબ મ તથા સુ આદૃત્રનો ઓની એફિંતો અસુવ્યુમારા તેફિંતો વાળવેલ્લા ! આયુર્તિમાં આપ્યો પાંક છે.
- ૫૦. ૧૭૧૫ [૨] સરતા અંતમાં આવેલો एवं णव मेगा । (૫૦ ૩૮૭) આ સંગત સરપાદ સમગ્ર સરપાદ ઓખો એ. પ્ર આઇતિમાં અહીં આવો જ પાક છે. અને તે સિવાયતી અન્ય આઇતિઓએ આપો છે. પ્ર હોં દરેપણીમાં સુરુ સંગ્રક પ્રતિનો પાક અત્વધાનથી મેગા માળિયજ્ઞા આવો હપાયો છે તેના બદલે एवं एए जव મેગા માળિયજ્ઞા આવો પ્રકામ આવે પાક અત્વધાનથી મેગા માળિયજ્ઞા આવો હપાયો છે તેના બદલે एवं एए जव મેગા માળિયજ્ઞા આવો પાક અત્વધાનથી.
- પ૧. ૧૮ ૪૪ માં ગરમાં બે વાર આવેલું વળા (૫૦ ૪૦૦, પં૦ ૯-૧૦) સરપદ અમતે ગરુ અને વુ ર સંતર પ્રતિઓ સિવાયની અન્ય પ્રાચીન-પ્રચાનિતમ સત્રપ્રતિઓએ આપણે છે. અહાં 10 અને પુષ્ટાલિય પ્રાચીન થયેલી સમગ્ર આવૃત્તિઓમાં વળ શબ્દ છે. પ્રાચીન બહુસખ પ્રતિઓના પાતની દૃષ્ટિએ અને પ્રાચીન અપેશની દૃષ્ટિએ મત્રતુન વળા શબ્દનું આપનું મત્તર છે. અભ્યાસીની અનુકૂળતા માટે કોઇવાર વિદ્વાન લેખકે કે સૌધક લખેલી કે સૌધેલી પ્રતિઓમા પ્રાચીન પ્રયોગનું પરિવર્તન થતું તેના ઉદ્દાહરખુર્યે પ્રસ્તુત પાર્કાન્ક સ્થયી સક્ષય.
- પર. ૧.૩૧૯ માં સત્રમાં આવેલું ક્ષેશિંગ (૪૦ ૩૦૯) સત્રપદ સમક્ષ સ્વત્રપતિઓ આપે છે. પ્રસ્તુત સ્ત્ર જેમાં છે તે ચોધા દારના પ્રારંભથી મત્રો જેવાથી પણ અહીં પ્રથમા વિભક્તિ અર્થાત પ્રસ્તુત ફોજિંગ પાદ સ્પત્રત જ જગ્યું છે. આમ બનાં આવાવિય પ્રકાશિત થયેલી સમગ્ર આવર્તિઓમાં પ્રસ્તુત શખ્દના ખદલે ક્ષેજી શખ્દ છે. પછી વિભક્તિથી પણ અર્થસંગતિ થઈ શકે તેમ છે જ, હતાં અમે ઉપયોગમાં લાંધેલી પ્રાચીન-પ્રાચીનતમ પ્રતિઓનો પૂર્વાપર સત્રસંદર્ભને અનુસરતો આ પાદ સાચો છે.
- પત્ર. ૧૩૬૦ માં સત્રમાં આવેલો સંવ્રવાસંવ્રણ बहુજોઈ આ સત્રપાંઠ અમે ઉપયોગમાં લીધેલી સમય્ર સુત્રપ્રતિઓએ આપ્યો છે તેથી તે મીલિક પાંઠ છે; ત્રન્યારે અદ્યાવધિ પ્રકાશિત યમેલી આવૃત્તિઓમાં આ પાંદના સ્થાનમાં સંવ્યવધાર્ય પુત્રજા ! તોંગ વદુજોઈ આવો પાંદને છે. અર્થની દર્ષ્ટિએ જરાય બાધક નહીં એવો આ પાંક્ષેક વિરક્ષ પ્રતિમાં મળતો હોય જોઈ એ.
- ૫૪. ૧૭૫૧ મા સત્રમાં આવેલો उक्कोवर्सकिल्डितरिणामे वा वप्पाडग्गविद्यवसमाणपरिणामे वा (५० ૩૮૪, ५० ૧૩) આ સત્રમાર્ક અમે ઉપયોગમાં લીધેલી સમગ્ર સત્રગ્રતિઓએ આપ્યો છે. ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય બંધકના નિરૂપણુરપ સંદર્ભમાં પ્રસ્તુત સત્રપાર છે. આ પાર્કની ટીકા આ પ્રમાણે છે

—उक्त्रहर्धिक्ष्रध्यिगामो नारकायुक्ष्यकः, तत्यायोग्यावयुद्धयनात्यरिणामोऽनुत्तरसुरायुक्ष्यकः (टीश, पत्र ४६). आ प्रमाणिनी टीक्षती त्याप्यांथी असून सर्वाधानी मैथिकता स्थप र छे. आम जातां हो पि पण्डा सिक्षित्य स्थित त्या असिक्षित्य स्थित कार्यक्षित्य स्थित त्या स्थापिक आधारि अधारी छे, ते आ प्रमाणि उठ संकिल्हिद्यरिणामे वा अया प्राप्त छे, ते आ प्रमाणि उठ छे तैन असिक्ष स्थापिक 
પ્ય ૧૪૦૯ ના પ્રત્રમાં આવેલો एवमेते चडवीसं चडवीसं चडवीसं चडवीसं क्या પાઠ भवित ! આ સગત અને મીલિક સત્રમાં પ્રાચીન-પ્રાચીનતમ પ્રતિઓ આપે છે. આ પાંદમા આવેલા एवमेते પાતા ભારત મેં તુ યુ, યુ કે તમાં પ્રતિએ एવમેલ પાંદ આપે છે. કો આપારીને સિવાયની સમગ્ર આપ્રતિઓમાં અહી एवમેલ પાંદ છે. અહી અર્થની દર્ષિઓ પણ જેતતાં एवमેતે પાંદ સસ્કાન છે.

૫૧. ૧૦૭ મા સુત્રમાં આવેલા વहरાइयाओ (૧૦ ૩૮) આ ગત્રપદના સ્થાનમાં કેવળ મઢ સત્તર પ્રતિમાં વદરાइવા પાદ છે. અર્દી એક સિવાયની પ્રાચીત-પ્રાચીતનમ પ્રતિઓ વદરાइવાઓ માં: આપે છે, તેથી વદરાइयા પાદને ત્લીકારવાની લાલચ જતી કરીને પણ બહુસપ્ય પ્રતિઓના પાદને પ્રધાન આપ્યું છે. આલાવીધ પ્રકાશિત વર્ષીય આદૃત્તિઓનાં અદ્યી વદરાइयા પાદ છે.

પછ. ૧૨૨૪ માં સત્તના આંતમાં આપીલા સુક્ર-ઉસ્તર્દી આ સત્ત્રપદના બહેલ તું ર સતક પ્રતિમાં આ પ્રમાણે વિસ્તૃત પાર્ક છે— સુક્ર-ઉસ્તર્ધ વપ્ય જાલ સુલો સુલો વિષ્ણવર્દ્ધ કૃતા નોઘમાં તે વેલા અહીં અબ્યાસી લાબદોની ૧૨૨૦ થી ૧૨૨૩ સુધીનાં સૂત્રો જેતા સહજભાં જ જ્યારે કે ૧૨૨૪ માં સહજા પ્રારંભના આવેલો વર્ષ ૧૯૦૦ જ અમે મૃત્ય લાબનામાં સ્વીકારેલા પાર્કને સુસ્ત્રમત સાધિત કરે છે. અહીં જ્યારેલો પુર પ્રતિનો વ્યારાનો પાર્ક કોઈ વિદાને પ્રતિપાદ વિષ્યત્રને અતિ સુત્રમ કરવા ખાતર પાજાથી ઉમેરેલો છે એમ ૨૫૦ પ્રાય છે. અદ્યાવિષ્ઠ પ્રસ્ત્રિત સમગ્ર આઇતિઓમાં અહીં જ્યારેલો પુર પ્રતિના જેવી વિસ્તૃત્ર પાર્ક છે. આ પાર્કને મૌલિક માની સાધ્ય પ્રાપ્ત ત્યારે

પડ. ૨૦૩૩ માં અને ૨૦૩૫ માં સંગમાં આવેલા વિદ્યાદ્વાળવા આ સંગપદના સ્થાનમાં માત્ર પુર પ્રતિ અનુક્રેય વિદ્યાદ્વાળવા અને વિદ્યાદ્વાળવા પાંક અપો છે. અલાવિધિ પ્રકાસિત થયેલી સમત્ર આવિત્રીઓમાં પ્રસ્તુન ખેતે સ્થાનમાં વિદ્યાદ્વાળા પાંક છે, જે પછીના સમયની કોર્કાક જ પ્રતિ આપે છે, તેથી અને મૃળ વાચનામાં તે ત્સીકાર્યો નથી. અહીં મૃદિત ટીકાના અવવદાસુમાં પણ વિદ્યાદ્વાળા પાંક છે, અને ખેતા અને જેસ્સલમેરમાં બાકાની ટીકાની લાકપત્રીમ પ્રતિઓમાં વિદ્યાદ્વાળા પાંક છે, અને પાંચાદ્વાળા અને જેસ્સલમેરમાં બાકાની ટીકાની લાકપત્રીમ પ્રતિઓમાં વિદ્યાદ્વાળા બાલવાન અને એસ્ટાના સ્થાન પાંક સહેતા છે.

પર. ૯૮ મા સુતમાં આવેલા લુંલુંથા (૪૦ ૩૬) રાજ્દના બદલે અદ્યાવધિ પ્રકાશિત થયેલી સમગ્ર આઇનિઓમાં કેવુલા રાજદ છે. અહીં ત્યેકે જેને, મેન્ય મુન્ય એવે લું ર સંતક પ્રતિઓ પણ સંવુલા પાક આપે જ છે, ખાં એમ મુંગમાં ત્લીકારેલો પાક મોલિક છે તેમ કહી શામીએ. પ્રત્યુત્ત સમગ્ર પાક ઉપરની દિપ્પણીમાં પ્રવચનાસારેહારની મૂળ અને ટીકાની પાક આપ્યો છે, તેમાં અનુકાં લેલુલ અને વકલુલા પાક છે, તેથી અહીં જણાવેલા લુંલુલા રાજદને અમે મૂળમાં રહીકાને પાક છે. અત્યાન્ય પ્રથો પણ આપણને મૃંગ વાચનાના નિર્ણયમાં ક્યારેક ઉપયોગી ઉકેક્ષ આપે છે, એ આ ઉપરથી તેટી કાય છે.

- ૧૦. ૧૮૦૯ મા સત્રમાં આવેલા ળવર ઓલળ્યકારળ ળ મનતિ (૪૦ ૩૯૫, ૫૦૪) આ સત્રપાંગત મનતિ શબ્દના બદલે જેન સ્તિયાની સમગ્ર સત્રમતિઓમાં અને અદ્યાવધિ પ્રકાસિત સમગ્ર આપ્રતિઓમાં મન્યતિ શબ્દ છે. ટીકામાં આ સત્રપાંકું પ્રતીક લીધુ છે તેમાં ફનફ (ટીકા, પત્ર પદ, પૂર્ણક ૧) પાક હોવાથી અમે અહી મૂળ વાયનામાં જેન પ્રતિનો મનતિ લખ્દ સ્ટીકાર્યો.
- ૧૫૯૧ મા સત્તના અંતમાં આવેલા माणियळो। આ સત્તપદ પછી માત્ર પુર સંતક પ્રતિમાં जाव वैमाणिय सि! આડલો પાંક વધારે છે. घ, म અને તત્ત્રસારે घુ આહર્તિમાં પ્રસ્તુત સ્થાનની વાચના અમારા પ્રમાણે છે; જ્યારે રોય ત્રણ આધૃત્તિઓમાં અહી જણાવેલો પુર પ્રતિનો વધારાનો પાંક છે.
- ૧૨. ૨૦૩૨ માં સરના પ્રારંગમાં આવેલો કાળંતરાલ ગ્રાहારે (૫૦ ૪૫૯) આ સરબાડ અમને કેવળ જેને સંતંક પ્રતિએ જ આપી છે; રેપ હત્નલિબિત પ્રતિઓમાં તથા લ અને શિં આપીની પ્રસ્તુત પાકના સ્થાનમાં અંગેતરાલાદારે પાક એ. આ સિવાયની અન્ય પ્રકાશિત આદનિઓમાં તથા લ અને પ્રકાશિત આદનિઓમાં આ સ્થાનમાં આવેલો ક્રળંતલાલાદારે પાક અમને કોઈ પણ પ્રતિએ આપી નથી. પૃતિ તે ડીકામાં અને અમે એને એને તેવેલી દીવાની કરીલે સ્ત્યાલિખિત પ્રતિઓમાં પ્રસ્તુત ત્યાપત્ર પ્રસ્તુ અનવન્યણ અંગે ત્યાપત્ર પણ દીકાની સૂર્ગત આત્રનામાં પ્રસ્તુત ત્યાપત્ર પણ આ અપનંચણ અંગે ત્યાપત્ર પણ દીકાની સૂર્ગત આત્રનામાં સમાન વાયપત્ર પણ સત્રપ્રતિના ત્યાપત્ર પણ ત્યાપત્ર પણ સત્રપ્રતિના ત્યાપત્ર પણ સત્યાપત્ર પણ દીકાની પ્રાપ્ત ત્યાપત્ર પણ સત્યાપત્ર પણ ત્યાપત્ર પણ સત્યાપત્ર પણ સત્યાપત્ર પણ અનનતાલાદાય છે. તેવા ભાગના સ્ત્રના સત્ય પણના ૧૦૩૩ માં સ્ત્રમાં આવેલા કાળેતાદ્વારા સત્યાપત્રી દીકાની પણ અનનતાદારા પાક છે, ત્યારે ડીકાની પણ વાચનામાં અમે સ્પેખા સત્યવને મોપલને મોપલનો પ્રત્યાપત્ર તેમી કરાળો લગ્ને અને એને એ.
- ६૩. ૨૧૬૫મા અને ૨૧૬૬ [૧] સત્રમાં આવેલા असंखेजतिमार्ग (५० ४४२. ५० १ અને ૫૦ ૮) પાકના બદલે ૫૦, મο અને ૧૦ પ્રતિઓમાં संखेजतिमाग પાક છે. (જે નીચે પહેલી અને ત્રીજી ડિપ્પણીરપે નોંધ્યો છે) તેને મળમાં લાઈને મળમાં સ્વીકારેલા અમસો जितिमार्ग પાર્ટને િપ્પાળીમાં લેવાનો સધારો અમે પ્રસ્તત ગ્રંથના પહેલા ભાગના શહિપત્રકમાં જણાવ્યો છે. અદ્યાવધિ પ્રકાશિત થયેલી સમગ્ર આવત્તિઓમાં આ સ્થાતમાં અસંखેजतिमागं પાર્ક છે. અહીં અમે સંસ્થેજાતિમાં પાકની મોલિકના આ કારણે માની છે — મુદ્રિત ટીકામાં આ સ્થાનની વ્યાખ્યા આ प्रभाजे छ : तैजससम्द्रधातमार ममाणाना जवन्यतोऽपि क्षेत्रमायामतोऽङ्गलासङ्ख्येयभागप्रमाणं भवति न त सक्कचेयमागमानम् । (ટીકા, પત્ર ૫૯૭, પૃહિ ૨). ટીકાની આ વ્યાખ્યાંથી તો મૂળ વાચનામાં અહીં असखेजतिमागं પાદ બંધ ખેત્રે છે. પણ અમે ખંભાત-જેસલમેરના ભંડારની તેમ જ અન્ય થીછ જે કોઈ કાગળ ઉપર લખાયેલી ટીકાની પ્રતિઓ જોઈ તેમાં ઉક્ત ટીકાના પાદમાં **ન** ત્ર सञ्ज्ञविषमाग्रमानम् आ पार्ता जहते न त्वसञ्ज्ञवेषमाग्रमानम् आयो पार्र छे. अभने એटलो विश्वास છે કે ટીકાની હરવલિખિત સમગ્ર પ્રતિઓમાં પણ न त्वसङ्कवेयमागमानं પાર્ક હશે. घ तथा स આદૃત્તિમાં પ્રકાશિત થયેલી ટીકામાં તેમની સામેની ટીકાની હરતલિખિત પ્રતિમાં તો પ્રસ્તત न स्वसङ्कवेयमागमानं पार्ट જ હશે, પણ ते બક્ષેએ ઉપયોગમાં લીધેલી સત્રપ્રતિઓના મૂળ પાદમાં તેમને संखेजितिमार्ग પાડ નહિ મહયો હોય. એટલે કે असंखेजितिमार्ग પાઠ મળ્યો હશે. તેથી તેમણે ટીકાના म स्वसंख्येयभागमानं पार्टते २ववं संघारीने न त सङ्ख्येयभागमानं छाप्यो लागे छे. अलयत, टीक्षानी મધી પ્રતિઓ અહી જે ન त्वसंख्येयभागमानं પાક આપે છે તે પાકની સાર્થકતા તો અહીં જણાવેલા

टीકાના પાકેમાં આવતા क्षेत्रमायामतोऽङ्कुलस्वस्येयभागमाणं આ પાકેના બદલે क्षेत्रमायामतोऽङ्कुल-संख्येयमागमाणं पाड आपे तो જ થાય છે. પણ ટીકાની દોર્દ્ધ પણ પ્રતિ આવો સવાદી પાદ આપતી નથી. અમારા મંતન્ય પ્રમાણે આ કેડિકામાં આપેલા ટીકાના પાકેનું મુંત્રણ આ પ્રમાણે કેરતું જેનેઇ એ— तैश्वस्त्रमुंद्रशातमारमाणानां ज्ञस्यतोऽपि क्षेत्रमायामतोऽङ्कुल(ल)संख्येयमाग्रमाणं भवति, न स्वर्तस्येयमागमानम् ।

- ૧૪. ૨૨૧મા પ્રકામ ં આવેલા ૮૯૮ અને ૮૯૯, આ બે સત્ત્રી પ્રતાપનાસતની પ્રાચીત-અવાંચીના સ્પાય સ્વયપ્રતિઓમાં નિરપવાદર્ય મળે છે અને તેથી જ છું સિવાયની અલાવધિ પ્રકાશિત થયેલી પ્રતાપાતાસત્ત્રની સમગ્ર આવત્તિઓમાં આ બે સત્ત્રો છે જ. છું આવતામાં આ બે સત્ત્રો નથી. આ બે અત્ત્રો વેશનું ૮૯૮ સુ સત્ર ૮૯૦ મા સત્ર સાથે અહંતરા મળતું હોવાથી ૮૯૮ મા સત્ત્રની જિ.સાનિકામાં ટીકાર્ય આ પ્રમાણે જ્યાન્યું છે: હાત્રાતિ પ્રામુક્ત કર્યું સફ્યાત્રહાનચ્ચનાર્ય મુવા વહતી આથી ૮૯૮ મા સત્રની સિકારા એવં ઉપયોગના સ્ક્રબર્સિક થાય જ છે. શુત્તાનો ના સપાદક્ષ્મ તે ૯૦ મું સર ફરી ૮૯૮ મા સત્રર્ય આવે તે બરાયર નહી લાગતા તેમણે તેની સીક્ષિકનાને તપાસ્યા વિના જ કાઢી નાપ્યું તે તેમનો સંભ્રમ કઠયી શકાય તેવો છે.
- ૧૫. ૨૯, ૧–૯૦ મા પૃષ્ઠમાં આવેલા ૧૨૩૦ મા સત્રમાંથી અનેક સત્રપદી શુ આબૃત્તિમાં ધરાદાયુર્લક લેવામાં નથી એમ જણાય છે. પ્રસ્તુત સત્રપદી આ છે: ૨૯૬ મા પૃષ્ઠની ૧૫ મી લિત્તમાં બે વાર આવેલો તથા ૧૯ માં પહિત્તમાં ભાવેલો સ્થાપ્ત ૧૯ માં પહિત્તમાં આવેલો આ છતાં માં પહિત્તમાં આવેલો આ છતાં સાત્રપદી આ માના આવેલો આ છતાં પૃષ્ઠ માં પૃષ્ઠ માં પૃષ્ઠ માં પૃષ્ઠ માં પૃષ્ઠ માં પૃષ્ઠ માં પ્રાથ્ક માં આવેલો આ આ સત્રપદી આવે કોઇ પણ સમજદાર વાગ્ય અલજ સમજદા લેવા બે છે પંત્રિતમાં આવેલું સહિંવિયાલ્લા મળિલા આ સત્રપદ. અહી કોઇ પણ સમજદાર વાગ્ય અલજ સમજદા લેવા સમજ આદ્રત્તિઓમાં નિર્ધ્ય લાદ્દ પ્રેપ પળતાં તેમ જ શુવાલામે સિવધર્યા સમગ્ર આદ્રત્તિઓમાં નિર્ધ્ય લાદ્દ પે પળતાં તેમ જ શુવાલામે સિવધર્યા સમગ્ર આદ્રત્તિઓમાં નિર્ધ્ય લાદ્દ પ્રાપ્ત સત્રપદી દરદિયા (પૃષ્ઠ વાચ્ય સંપ્તિન) ફે અનવધાનથી નહી પણ પોતાને દર્ષ્ટ પાદ રજ્ કરવાની સુર્લિયી જ શુ આપૂર્તિમાં લેવામાં નથી.
- દુધ. સૂત્ર ૯૭૨, ગાં∘ ૨૦૩ માં જણાવેલા અદ્દા ય અસી ય મળી उદ્દુવાળે તેજ્ઞ સાળિય સ્થા ય આ સાત દારીના ખદલે ત આ ગાંના છે કું છો તે હોવાથી આ સાત દારીના ખદલે ત આ ગાંના છે કું હતાલી ખિત પ્રત્યંતરોમાં મળે છે. અહી પ્રાચીન-પ્રાચીનનમ પ્રતિઓમાં મળાતો उદ્ધાળો ખાદ પણ અનેક હતાલીખિત પ્રત્યંતરોમાં મળે છે. અહી પ્રચીન-પ્રાચીનનમ પ્રતિઓમાં મળાતો उદ્ધાળો ખાદ પ્રાચાલિક હોવાથી અમે ત્રીકાર્યો છે. કેવળ પ્રાચીન-પ્રાચીનનમ પ્રતિઓ આપે છે એટલા જ કારણથી અમે આ પાકેને પ્રાચાન આપે છે એન્સ ખુર વધી, તદન્યં વધુ સ્પષ્ટીકરણ કરીએ છીએ: આગળ ૯૯૯મા સત્ર માં પ્રત્યાત દારોનું નિયમણ છે. ત્યાં અદ્યાત દારોનું નિયમણ છે. ત્યાં અદ્યાત દારોનું નિયમણ છે. ત્યાં અદ્યાત દારોનું નિયમણ છે. તે ત્યાં અદ્યાત હારોનું નિયમણ છે. ત્યાં અદ્યાત હારોની આપી સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા છે. આપી આ સંદર્ભમાં, ગદ્ધાળો દ્વાર જ મીલિક અને પ્રમાણિત છે: તેના ભદલે દુવ્ધ વાખો છે. આપી આ સંદર્ભમાં, ગદ્ધાળો દ્વાર પણ જામાં અત્ર માં અવાન પાસે સાત્ર અધ્યાત હારાયાયમાં આવેલા ગદ્ધાળો પણ જામાં વધુ વાણી છે જો કે સમિતિ તરફથી પ્રકારીત થયેલી ટીકાની આદ્મિતાં સ્થાલ કહ્યું જામ પ્રસ્તુત દારમાં પાયા આવેલા ગદ્ધાળો પ્રાપ્ય અમે વાળે આ બે પદલી વ્યાખ્યા છાયી છે, જો કે સમિતિ તરફથી પ્રકારીત થયેલી ટીકાની આપી છો છે કે વિદાને તે સ્થયં બાતાનીને ઉમેરેલો છે, એ તો ઉપર

જણાવેલા ૯૯૯મા સુત્રની ટીકાના પાંઢથી જ સ્પષ્ટ છે. આ બાબતની વિશેષ ચોખવટ અમે પ્રથમ ભાગના ૨૩૭ માં પૃષ્ઠની ટિપ્પણીમાં કરી છે, તે જિજ્ઞાસુઓને જેવા ભલામણ છે.

પ્રસ્તુત પાદના નિર્ણયમાં ખીજો આધાર પણ અમને મત્યો છે, જે નિર્શીયસત્ત્રમાં આવે છે. નિર્શીયસત્ત્રમાં રુ માં ઉદ્દેશમાં તમારા અદ્દાર અદ્યીર પ્રમુખ તે હતા જાન સ્ત્રી પણ અહીં પણ સુખ જેનાનો વિષય પસ્તુત હોઈ જેમાં જેમાં સુખ જેની કાશપ તે તે વહાર તે પહાર્યો જણાવ્યા છે. પ્રતાપનાસત્ર તથા નિર્શીયસત્ત્રના પ્રસ્તુત સંદર્ભો જેનાં હતુવામાં પાદની એકાંત મીલિકના દરે છે. અહીં એક વસ્તુ જણાવીએ ઇએ કે આચાર્ય શ્રી વિજયગેમસૂરિજી દારા સંખાદિત નિર્દ્યાયસ્થિતિ ના શાકિલોરાઇલ કોપીમાં અને તદ્વારા રે પાદનિ નિર્દ્યાયસ્થિતી માર્ક લોરડાઇલ કોપીમાં અને તદ્વારા રે પાદનિ નિર્દ્યાયસ્થિતી મુદિત આવૃત્તિમાં આપેલી નિર્દ્યાયસ્થતી મળ વાચનામાં ઉપર જણાવેલા હતુવાળના ખદલે હતુવાળી પાદ છે અને તેના પાદંતરમાં હતું હતા આપો છે. આ હતુવાળના અદ્યાર્થ છે હતુવાળીજ એ હતુવાળોનું લિપિદોવથી યપેલું સ્વરૂપ એ અને તે સૂર્ણિની વ્યાખ્યાની અસ્તરથી કોઇ એ કત્પીને બનાવેલી શબ્દ છે. સંશીધનમાં રસ્ત્ર ધરાવનાર અબ્યારીઓની જાણ ખાતર નિર્દાયસત્રના પ્રસ્તુત પાદના સબ્ધમાં પણ સવિરોય માહિતી આપવી હોટ માની છે. નિર્દાયસત્રના પ્રસ્તુત સ્ત્રસંદર્ભની અને ગયુ પ્રકારની વાચના જોઈ છે, તે આ પ્રમાણે :

- (१) जे० मचर अप्याणं देहति देहंतं वा सातिजति। एवं अद्दार असीर मणीर उडुगणे तेष्ठे फाणिर वहार अप्याणं देहति देहंतं वा सातिजति। નिशीधभूत्रनो આ પાઠ અમે પ્રાચીન તાડપત્રીય પ્રતિઓના આધારે तैयार કરેલી ક્રોપીમાંથી નોંધ્યો છે.
- (२) जे भिक्क् मत्तर अताणं देहति दे०२ एवं जे पाडिगारै० जे आहंतए० जे० मणिमि० जे अशिमि० जे० आमरणंति० जे बद(ड्र)गणे० जे बदयकुंके जे महकुंक जे तेहजुंक जे घयकुंक जे फाणिए० जे बसाए०। निर्धीक्षमत्ते आ पाड पाणानी अटले अयांचीन नहीं पशु 3००-४०० पर्य पडेशांनी रेटशीड हरताशिभित प्रतिओभांथी अमे नांभो छे.
- (१) जे मिनल् मन्तर अन्ताणं वेहह, देहुंतं वा सातिकाति ॥ स्व ११ ॥ जे मिनल् अहार अप्याणं वेहह, देहुंतं वा सातिकाति ॥ १२ ॥ जे मिनल् अहार अप्याणं वेहह, देहुंतं वा सातिकाति ॥ १२ ॥ जे मिनल् अहार अप्याणं वेहह, देहुंतं वा सातिकाति ॥ १२ ॥ जे मिनल् उन्हायाणं अप्याणं वेहह, देहुंतं वा सातिकाति ॥ १२ ॥ जे मिनल् तेहुं अप्याणं वेहह, देहुंतं वा सातिकाति ॥ १२ ॥ जे मिनल् महुए अप्याणं वेहह, देहुंतं वा सातिकाति ॥ १२ ॥ जे मिनल् महुए अप्याणं वेहह, देहुंतं वा सातिकाति ॥ १२ ॥ जे मिनल् त्राण्यं वेहह, देहुंतं वा सातिकाति ॥ १२ ॥ जे मिनल् त्राणं वेहह, देहुंतं वा सातिकाति ॥ १२ ॥ जे मिनल् त्राणं वेहह, देहुंतं वा सातिकाति ॥ १२ ॥ जे मिनल् त्राणं वेहह, देहुंतं वा सातिकाति ॥ १२ ॥ जे मिनल् त्राणं वेहह, वेहुंतं वा सातिकाति ॥ १४ ॥ जे मिनल् त्राणं वेहण् अप्याणं वेहह, वेहुंतं वा सातिकाति ॥ १४ ॥ निर्शाध्यत्राणं ॥ जे मिनल् त्राणं अप्याणं वेहण् व्याणं वेहण् अप्याणं वेहण्या अप्याणं वेहण्या विवयस्त्राणं विवय

પ્રથમ તો આપણે નિર્ધાયસ્ત્રના એક જ સત્રપાદની ઉપર જણાવેલી ત્રણ પ્રકારની વાચનાઓના સંબંધમાં વિચારીએ:

- (1) પ્રાચીનતમ પ્રતિઓમાંથી મગેલી પ્રથમ વાચનાના મત્તર પછીનાં કારણ સ્થાદ સાત પક્ષે સંખ્યા અને કમની તુલનાએ પ્રતાપનામ્લનાં પદ્દી સાચે તદ્દન મળી રહે છે. પ્રતાપના-સત્ત્રમાં નથી એવું આદિમા આવેલુ મત્તર પ્રવષ્ટ નિર્દાયસ્ત્રમું આગવું અને મૌલિક સ્લપ્ય દે અને તેના હસ્ત્રેમથી જુનલ્લબુધી અન્ય પાત્રોનું સ્થત સપ્યવ્યું એઇ એ. અમને અમારા સસ્ક્ષેયન એવે પાદપરીક્ષણના અનુભવથી આ પ્રથમ વાચના શુદ્ધ પ્રામાણિક એવ મૌલિક જણાય છે.
- (૨) બીજ વાચનાનાં આવેલાં વધારાના સત્ત્રપદી, પ્રગ્તુન ત્રત્વસ્થલની ચૂર્ણિ, નિરીધ-ભાષાનનંત્રન સલત્વધીનાથા અને તે ગામાની ચૂર્ણિના ત્યાપ્યાતના આધારે પ્રક્રિય થયો હોય તેમ જગ્નાય છે, તે આ પ્રમાણે—પ્રમાત્ર મત્ત્રપ પદની ત્યાપ્યા કરીને ચૂર્ણનો પદ્યં વિદ્યાર્થી વર્ષિક આવી ઉલકાસુધી સનજના માટેની આપ્યા છે, તેના આધારે આ નિરીધસત્રની બીજ વાચનાના સત્ત્રપાદમાં વધે જો વિદ્યાર્થ આ પાલ છેમ્ના ત્રોપ છે. પ્રસ્તુન સનસર્ત્યની અર્થથીતાક નિરીધભાગતાનર્તત્વત સહત્વપૃત્રિયાસ આ પ્રમાણે છે—

द्प्यण मणि आभरणे स्थ दए भावणऽण्णतरए वा । तेल्ल-महन्सप्पि-फाणित-मज्जनसम्बन्धारीस ॥

આ ગાયામાં આવવાં બધાંય પરે મચ્ચલે છે તેન માનવાને કાઈ કારણ નથી. અલબત, સર્સ્યલિક નિર્યુન્તિઆયમાં બ્લપસંતી જ નિર્દેશ દોય છે, ખ્યુ આ સહહાનીખાયા દેવાથી સુધ્યક્ષે ઉપરાંત પ્રત્યુનિ બ્રિપોગી પહોંગી તેમી ઉપલક્ષાણથી નિર્દેશ કર્યો હોય તેમ લાગે છે. આ અનુમાન અસમત નથી. અર્ચાન્ પ્રસ્તુત બીજી વાચનામાં આવેલી જે આન્દળિય જે હવ્યકુંમેન જે મદદુર્કમેન જે વાઢુંકમેન એ સદુર્કમેન જે વાઢુંકમેન એ સર્ક્યુક્કમેન જે વાઢુંકમેન એ પ્રત્યુન્તિ પ્રાપ્ત અને તેની સૂર્ણિની ત્યાપ્યાના આપોર્ડ ઉપરાંત્ર હોય તેમ તેમ જાણ છે,

(૩) ત્રીજા નગરની વાચનામાં ૩૫માં સ્ત્રમાં આવેલું વૃદ્ધાપાળે સ્ત્રપદ તો કહુપાળેનું બ્રષ્ટ રૂપ જ છે. જે વિદાન વાચકો અને શોધકો સત્જ સન્છ શકેયે. બીજી વાચનાના વક્તવ્યમાં જણાવેલી સંગ્રહણીમાથામાં આવતા દૂદ શબ્દની સૂર્ણિના વ્યાપ્યાનને આધારે આચાર્ય શ્રી વિજય-પ્રેમેસરિજીની આવેતિના **ક્રક્રાળળે પા**ક ઉપર અવેદરીક દિ'પણી રૂપે ક્રંક્રવાળિણ શબ્દ આપ્યો છે. શ્રી કમલમુનિજીએ તેમની આવત્તિમાં પ્રગ્તુત લુંહવાળિઇ રાષ્ટ્રને પ્રત્યતરના પારભેદરૂપે આપ્યો અને सत्ताममे ગત નિશાયસત્રની વાચનામાં તો એથી પણ આગળ વધીને कंडपाणिए शण्दने क भूण વાચનાના મોલિક પાર્ટરૂપે પ્રકાશિત કર્યો. હકાકતમાં નિશાયમત્રની કોઈ પણ હસ્તલિખિત પ્રતિમા क्कंडपाणिए शब्द છે જ નહિ. ઉપર જણાવેલા दए શબ્દની સૃર્ખિ આ પ્રસાણે છે — 'दर्ग ' पानीयं, तस्य अष्णतरे कुण्डादिभाक्तने स्थितम्। अश्तु, आ शीःन नंगरनी वायनामां काणावेसां प्रथम (३१ मु) नृत्र व्यते प्रक्षिम सूत्र सियायनां सूत्रीमां व्यावेशां भिक्ष्य तथा अप्याणं थी सातिज्जिति સુધાના સત્રપદો નિશાયસત્રની સત્રપ્રતિઓમાં મળતાં નથી. સૌ પ્રથમ અ વ્યાવૃત્તિમાં વિશેષ સ્પષ્ટ કરવા માટે મત્તર અફાર આદિ પ્રત્યેક સત્રપદનું સંપૂર્ણ સત્ર કોઈ પણ પ્રતિના અપધાર વિના સ્વયં આપેલ હોય એમ લાગે છે. ત્યાર પછી પ્રસિદ્ધ થયેલી આચાર્ય શ્રી વિજયપ્રેમસૂરિજીની, શ્રી કમલમૃતિજીતી, મુત્તાગમેતી અને મૃતિ શ્રી તથમલજીતી આવૃત્તિમાં પણ પ્રસ્તુત સુત્રપદીના બદલે સપૂર્ણ સૂત્રો જ આપેલાં છે. આમ છતા કર અને મુનિશ્રી નથમલજીની આવૃત્તિમાં અમે પહેલાં જણાવેલી પ્રસ્તુત સૃત્રસંદર્ભની પહેલી વાચનામાં આપેલા મૌલિક સુત્રપદી જેટલાં જ સુત્રી છે.

અર્થાત બીકા અને ત્રીજી વાચનામાં પ્રક્ષિમ થયેલાં સુત્રપદી પૈપાનું એક પણ વધારાનું સત્રપદ આ મેં આજિતાઓમાં તથી. ડો. વીલ્ટર પ્રાથીગંદ્ધપાલિ નિશીયસ્ત્રનની વાચનામાં અલે અર્ધેલી વાચનામાં બહેલા આ સ્વાર્થો જ્યાર ત્યાર હિલ્લા સ્વાર્થો જાણ કર્યા કર્યા છે. અર્ચાલ એક એક સત્રપદનું સંપૂર્ણ સત્ર ખનાવીને નથી આપ્યું. પણ હસ્તિલિખિત પ્રતિઓની વાચના મુજબ જ પ્રમાણિત વાચના આપી છે. પહેલી વાચનામાં આવેલા હક્ષવાળે સરપદના બલ્લે ડો. વીલ્ટર પ્રાથીગની વાચનામાં હક્ષવાળે છે, જે તે સુપમાં જર્મનીમાં વિશિષ્ટ પ્રત્યેતરો અને સંદર્ભકાંચીના આવતી ચાવ તરવાલાવિક છે. બાકરા, તેમણે જે સાપતોથી નિશીય આપિત આદિ સુત્રોની વાચનાઓ તૈયાર કરી છે તેવી પણ વિપૃત્ર સાપતોથી પણ જવલે જ કોઈ કરી રહે કે એન કહેલામાં જરાય અનિલ્સાંતિત નથી. અ આર્થીતમાં હક્ષવાળે ના બલ્લે હક્ષ્યુલો છે, તેનની આ પાર્દીન્હોય પ્રમાણિક અને મૈરિલિક છે.

પ્રતાપના તથા નિર્શાયસુત્રના ઉપર જ્ણાવેલા સત્રપાદોના સ્થાનમા મૃતિથી પુષ્પભિક્ષુજીએ શુત્રાગમે માં જે પાઢો આપ્યા છે તેમાં તો એમની મનસ્વિતા જ કામ કરી ગઈ છે, તે જણાવીએ છીએ ક

સ્ત્રાપનાસતની અખારી આકૃતિના ૨૩૭ માં પૃષ્ઠમાં આવેલા ૯૦૨ માં સત્રની ૨૦૩ સ્ત્રાધનાથી ગાયાના પૃર્વાર્ધની પાત્રે કોઈપણ આધાર તિના સુત્રામાં માં આ પ્રમાણે પ્રકાશિત કર્યો છે—અફાય અર્તાય નાળી દુદ્ધ વાળિય તેલ સાથિય તફા યા અને આગળ ૯૯૯ (૨) સત્રના સ્થાનમાં ઘર્વ પૂર્ણ કામિક્શાર્ચ કર્યા લિલ કર્યો છે. અફાય અર્તાય તમારે સત્રના સ્થાનમાં ઘર્વ પૂર્ણ કામિક્શાર્ચ કર્યા કર્યા માં અર્તા સ્થાન સાથે ત્રાપ્તર પ્રાથમિત કર્યા યા અને હવું પૂર્ણ કામિક્શાર્ચ કર્યા યા અને હવું પૂર્ણ કામિક્શાર્ચ કર્યા યા અને હવું પૂર્ણ કર્યા કર્યા સાથે સાથે સ્વાર માં આત્રતા આ સંદર્ભના પણ કર્યા કર્યા સાથે અર્પ હવા સ્વાર માં આત્રતા આ સંદર્ભના પણ કર્યા કર્યા સાથે અર્પા કર્યા સાથે અર્પા તથા નિર્દાયસત્રમાં આત્રતા આ સંદર્ભના પણ કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા સાથે તેની પણ સ્ત્ર અર્પા ત્રાના માં કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા સાથે સાથે તેની પાસ પ્રયાસ કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા સાથે સ્ત્ર માર્ગ તેની પાસ પ્રયાસ સ્ત્ર માર્ગ કર્યા કર્ય કર્યા મારા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા મારા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા મારા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા મારા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા મારા મારા કર્યા સ્ત્ર મારા કર્યા 
અદ્યાગથિ પ્રકાશિત થયેલી પ્રતાપતાસુત્રતી આગૃત્તિઓ પૈકીની ષ અતે અ આગૃત્તિમાં હહર મા સત્રમા આવતા ગ્રફુવાળે શબ્દના બદલે પુક્રવાળે શબ્દ છે, જે ગ્રફુવાળેનું લિપિદોપજન્ય સ્વરૂપ છે. ૯૯૯ રિ] ક્રમાંકવાળા સુત્રમાં તો ગ્રફુવાળના બદલે સર્વ પ્રકાશનોમાં દૃદ્ધ વાળે પાઠ છે.

१७. १८ १७ भा सत्रभां आर्थिको ने पोनाने वस्तेवाहारचाए गेण्डिति तेसि असंखेन्नहभागमाहार्रेति गेगाई व गं भागवहस्ताई अफाग्रहमाणां अभाग्रहमाणां निर्देशनात्मस्ति (५० २६ ६)
आ सत्रभा आर्थी-अवर्थिनाः नस्त्र अस्तिदित्मित्म सत्रप्रतिको आर्थि छे; तेन क अधाविधि
प्रक्षितित येथेली सु सिवायनी समग्र आर्थितां गेणु आ पा आर्था गं छे. आ सत्रपादी
अनुसरती दीम्रति व्याप्या आ प्रमाणे छ-यान् पुद्रानान् प्रकेषाहारतात्म यहिन्त तेवासवङ्कयेयतमं
मागाहार्यात् भन्नेकानि पुनर्मात्मवहसाणि बहुतेऽबङ्कयेयमागा हति अस्वस्यानानात्मात्मवान्यात्रीति (दीक्षपत्र ५० ८) छ १). प्रस्तत अपपादमं आर्थेको अस्त्राह्मात्मात्मा

અને अणाशाहकाणाणं આ બે સતપદોનું અનુસંધાન વોળાં પદની સાથે છે, તે ટીકાની બ્યાપ્યા ઉપરથી ૧૫૪ ઘાય છે. આન હતાં નું આદુર્તામાં પ્રતુત ળે સતપદોને કોર્ડપણુ આધાર વિશે ૧૧૧ સેન્યુઅએ ખદ્રલીને अણાશાફ્યામાણું અને અળાશાક્રમાળાણં આવાં છે ખોટાં ધતપદો મળ વાચનામાં સ્વીકાયો છે. ઉપર જણાવેલા સતપાદમાં માગલસ્વાદ્ય શબ્દ છે તેના વિશેષણરૂપે આ બે સતપદોને ખાનીને, સતકારના લાંદને સમુન્યા વિના જ, શુદ્ધાત્રામાં આ બે સતપદોની પધીના બલ્લે પ્રથમા વિભિત્ત કરી દીખ તેન લાંગે છે. અને શુદ્ધાત્રામાં માં સાહક્ષ્મ ૧૫૧ અમા સત્મના પ્રસ્તુત સત્મપાદના ખાત્ર એક જ શબ્દ પછી શરૂ થતા ૧૮૧૮ મા સત્રનો વ્યંત્રિક વર્ષ મંત્રી ! વેમાજાળં આળાશાદ્યામાળા અભાદ્યમાળાળ વ (૫૦ ૩૯૬) આ સત્રપાદ જે શુદ્ધાત્રમાં પણ છે જ, વસ્તિનિક શોષ્ટ દરિયો જોપોને સ્વાપ્યાં દોત તોપણ તેઓ ખોટો પાંક બનાવતાં કરાશ અચકાત.

- **૧૯. ૨૮૩ મા** પૃથમાં આવેલું ૧૧૮૧ મુ સત્ર **શુ** આવૃત્તિમાં અનવધાન**થી પડી ગ**યું છે. પ્રસ્તુત સત્ર સમગ્ર પ્રતિઓ અને પ્રકાશિત આવૃત્તિઓમાં છે.
- ૭૦, ૪૧૪મા સુરુની બીજી ઠેડિકાની एवं उक्कोबोगाइणण वि । एवं अजहम्ममणुकोबोगाइणण्य वि । नवरं उक्कोबोगाइणण्य वि बाद्युष्कमारे दितीए चन्द्रुशाविष्ण (१० १४३) આ સુરુપાઠ अभने સમગ્ર સુરુપ્રતિઓએ આપીએ છે. આ પાસ્ત્રમાં જે લખાણ મોડા અક્ષરોમા મફ્ક છે, તેના રચાનમાં મ આગૃત્તિમાં નવરં સદાળે વરકાणविद्य આપી બ્રામક અને ખોટો પાદ છે. શુ આગૃત્તિમાં સલય પ્રતિઓમા મળતા મીલિક પાદ પ્રમાણે અપાયેલા શ આગૃત્તિમાં પાદની વિરુદ્ધ જઈને મુ આગૃત્તિમાં પાદનું અનુસ્રુપ્યું કેમ ચાટું તે સમજ શકાનું નથી. પ્રસ્તુત સ્થાનમાં લ, શ અને શિ આગૃત્તિમાં અમારી વાચના જેવો જ પાદ છે; જ્યારે અ આગૃત્તિમાં પ્રસ્તુત સ્થાનમાં તો મ આગૃત્તિ જેવો જ પાદ છે, પણ તે પાદ (એટલે ખવરં લકાળે વાઇપચક્રમારા (૧૯ ૪૧૫) આ પાદ છે, તેના બદલે અ આગૃત્તિમાં હવે બદલે ત્રા અલ્લાન્સ પાત્રમાં સ્વાધન પ્રમાણ પાદ હવે અલ્લા સ્થાપચક્રમારા પાદ વે અલ્લા પ્રચાર પાયા પાદ છે, તેના બદલે અ આગૃત્તિમાં હવે બદલ ત્રેલ્લા તદ્દા અલ્લાન્દ્રમારા પર વે લાવ પणિચક્રમારા આપી અપૃત્યોગી વધારે પાદ છે. આ કારણે અહી અને સુત્તાના પાદનું માં આગૃત્તિ સાથે સામય જાણાવ્યો
- છા. ૪૯ ૩૦૬ માં આવેલા ૧૨૮૫ મા સત્ર પછી જ્ઞ આપતિમાં ૧૨૮૯ થી ૧૨૯૩ સુધીમાં મતો (૪૦ ૩૦૫, પં. કથી ૧૪) છે. અને ત્યાર પછી ૧૨૮૬, ૧૨૮૭ અને ૧૨૮૮ મું સત્ર અને તેના ૧૨૮૫થી ૧૨૯૪ સુધીમાં ક્રિમેક મતોનો જ્ઞ આફ્રિની લાચનામાં આ પ્રમાણે ઉત્તક્ષ છે—૧૨૮૫–૧૨૮૯–૧૨૯૦–૧૨૯૧-૧૨૯૨–૧૨૯૩–૧૨૮૬–૧૨૮૯–૧૨૮૯, ૧૨૯૫ આબ્યાસી લાચો અર્જી સાર્જી માઇ છે. છે છે છે આપ્રદાપના માન્યત્રની ફોર્પ પણ છે કે જ્ઞાળાંત્તમાં આપેલી આ ઉત્તક્ષ્મ તદ્દન આપ્રમાણો છે. આવે ઉત્તક્ષમ પ્રદાપનામત્રની ફોર્પ પણ

હરતલિખિત પ્રતિમાં નથી: ન જ હોય તે સ્વાભાવિક છે. અર્થાત 8 આવૃત્તિમાં અહી અનવધાન થયું છે. ટીકામાં પણ સમગ્ર પ્રતિઓની વાચના મુજબ અમે સ્વીકારેલા મોલિક ક્રમ પ્રમાણે જ મ્યા સત્રોની વ્યાપ્યા છે. વળી, વિશેષમાં સ આવૃત્તિમાં ઉપર જણાવેલા ઉત્ક્રમથી આવેલા ૧૨૮૯ મા सूत्रना आरंक्षमां आवतो तसकाइए णं तसकाइए चि पुच्छा । गोयमा ! (५० ३०७, ५, ६) આટલો સત્રપાઠ પડી ગયો છે. મ આવૃત્તિમાં પણ અદી સમિતિની આવૃત્તિ પ્રમાણે તો ઉત્ક્રમ અને પાડપતન છે જ. ઉપરાંત, તેમાં ૧૨૯૩ મા સત્રના પ્રારંભમાં આવેલો सकाइयपब्बत्तए णं० આટલો પાઠ પડી જવાથી ૧૨૯૨ અને ૧૨૯૩ આ બે સત્રના બદલે સાવ ખોટી રજૂઆતરૂપે એક સત્ર णनी गयुं छे, ते आ प्रभाजे-- एवं तसकाइयअपन्त्रत्तए एच्छा । गोमया !. म आपृत्तिना आ ખોટા પારના બદલે તેના પહેલાંની પ્રકાશિત આવૃત્તિઓમાં છપાયેલ અને સમય સત્રપ્રતિઓમાં નિરપવાદરૂપે વિદ્યાન સત્રપાડને અમે અમારી વાચનામાં આ પ્રમાણે સ્વીકાર્યો છે—૧૨૯૨. एवं तसकाइयअपज्यत्तर। १२८३. सकाइयपञ्चतर गं० पुञ्छा। गोयमा !. अही विज्ञ वायही सभक्ष શકશે કે શાસ્ત્રકાર સ્થવિર ભગવંતે જે સમાધાન સકાર્યિક પર્યાપ્ત માટે કર્યું છે તે સમાધાનને મ આવૃત્તિનો પાડ અપર્યાપ્ત ત્રસકાયના સંબધમાં લાઈ જાય છે. અર્થાત અપર્યાપ્ત ત્રસકાયની ઉત્કાળી કાયરિયતિ સાગરોપમપૃથકત્વની છે તેમ જણાવે છે. પ્રસ્તુત ૧૨૯૨–૯૩ મા સત્રના સંબંધમાં सत्तागमेना સંપાદકજીએ प. ભગવાનદાસજીની ઉક્ત રખલનાને તો તેમની મળ વાચનામા કાયમ રાખી છે જ. ઉપરાંત, આ કંડિકામાં જણાવેલો પાંચ સત્રોનો ઉત્ક્રમ સ અને મ આવત્તિના જેવો જ સત્તામામમાં છે. વિશેષમાં અહીં પણ એક સ્થાનમાં સત્તામમે ના સંપાદકજીએ સ્વેચ્છાએ ખોડો પાઠ ઊમેર્યો છે. તે આ પ્રમાણે—સ તથા તદનસારે મ આવૃત્તિમા ૧૨૮૯ માં સત્રના પ્રારંભનો तसकाइए णं भते! तसकाइए ति० पच्छा। गोयमा! आटलो सत्रपार पडी गयेलो छे. अहीं सत्तागमेना संपादक्ष्णने क्रिके धरे छे तेम कखातां तेमणे पोतानी स्वेम्श्रास्त्रे क प्रस्तत पाठना ળદલે તત્**ય ળ**ંજો સે ૩૩૦ ૨૬૦ સે૦ આટલો અશાસ્ત્રીય ખોટો પાઠ ઉમેરી દીધો છે. સરવાળ કહેવાનું એટલું જ કે સ આવૃત્તિમાં અને તદનસારે મ આવૃત્તિમાં આ કંડિકામાં જણાવેલો પાંચ સત્રોનો ઉત્ક્રમ છે તેવો જ ઉત્ક્રમ શુ વ્યાવૃત્તિમાં પણ છે, જે તત્રસ્થ સત્રસંબંધને તોડી નાખે છે અને જે સમગ્ર હસ્તલિખિત સત્રપ્રતિઓમાં નથી. તેમ જ મ આવૃત્તિમાં ૧૨૯૩ માં સત્રનો આદિ ભાગ પડી ગયો છે (જે स આવૃત્તિમાં છે), તેવી જ રીતે सत्तागमेनी આવૃત્તિમાં પણ પડી ગયો છે. જે સમગ્ર હસ્તલિખિત પ્રતિઓમાં છે. તેમ જ ૧૨૮૯ માં સત્રના પ્રારંભનો સત્રપાર્દ, જે સમિતિની આવૃત્તિમાં તથા તદનસારે મ આવૃત્તિમાં પડી ગયો છે તેના બદલે सत्तागमे માં સ્વેચ્છાએ સ્થીને ગોડવી દીધેલો અશાસ્ત્રીય ખોટો પાર્ટ છે જે સમગ્ર હસ્તલિખિત સત્રપ્રતિઓમાં નથી, घ. અ તથા श्चि આવૃત્તિમાં આ કંડિકામાં જણાવેલા સત્રપાદી અમારી વાચના જેવા જ મૌલિક છે.

છર. ૧૩૫ મા સત્રના અંતમા આવેલા उच्चर्जात (૫૦ ૧૧૯, ૫૦૧) શબ્દ પછી म અને તાતૃસારે શુ આશિતમાં न अवलेजा उच्चर्जात આટલો સત્રપાદ વધારે છે. આ વધારાનો સત્રપાદ અમને કોઈ પણ સત્રપ્રતિમાં મુખ્યો નથી, તેમ જ આદાવિત પ્રકાશિત શેષ આદૃત્તિઓમાં પણ નથી. અહીં ડીકાંકારે વ્યાપ્યામાં વિશેષ ૧૫૬/કરણ કરવા માટે नायङ्गचेषाः લખ્યું છે તેના આધારે, અથવા તો ડીકાની વ્યાપ્યાને અનુસરીને, કોઇક પ્રતિમાં કોઈએ મુલ વાયનામાં પ્રસ્તુત પાઠ ઉમેર્યો હોય તેવી પ્રતિના આધારે, પ્રસ્તુત વધારાનો પાદ મ આધૃત્તિમાં પ્રાળાં આવ્યો હોય તેમ લાગે છે.

७૩. ૧૯૩મા પૃક્ષની ૨૧મી પંક્તિમાં આવેલા विसेसाहियाइं (સુ० ७७७) આ સ્ત્રપદ

પછી અને चिरिमंतवएसा સરૂપદના પહેલાં મ અને તદનુસારે દુ આર્ગ્ડિપમાં વવસદવાવ આટલો સરૂપાંદ વધારે છે, જે અપને કોર્ડ સુરપ્રતિયાં નથી મત્યો, અને આ બે સિવાય પ્રકાશિત કોર્ડ પણ આરૃતિયાં નથી. અર્હી ટીકામાં મૃળ પાદનું પ્રતીક છે તેમાં પણ અમે સ્વીકારેલા પાદના જેવો જ સરુપાંદ છે (ટીકા, પગ ૨૩૧ લ).

અપ. ૧૫૮૦ મા ત્રસ્તા આવેલો जीव गेरहवमेदेख साणियम्बं આ પ્રાચીનતભ પ્રતિઓનો સત્તપાક સંગત અને પ્રામાણિક છે. ઘ અને કા આદિતામાં પણ અહીં જણાવેલો જ પા! છે. આ પાદતા ખદલે અમને પ્રતંતરીમા जीवा गेरहवमેदेख साणियाच्या આવી અશુદ્ધ પા મત્યો છે, જે અમે ટિપપણીમાં નાંખો છે. स અને દ્વા આદૃત્તિમાં પ્રસ્તુત ટિપપણીમાં આપેલો જ પાઠ પૂળ વાગનામાં છે, ત્યારે મ અને દુ આદૃત્તિમાં અહી जीवनेरहवमेदेण साणितच्या આવો ખોટો પાર છે, જે કોઈ પણ સ્ત્રપ્રતિમાં તથી.

ડ દ. ૯૨૧ [1] સત્રમાં આવેલો अहवणं छडो वर्णा पंचमवणपहुष्यणो आ સત્રપાદ અમને સમગ્ર સત્તપ્રતિઓમાં મત્યો છે. प, ज અને दि આદૃત્તિમાં પણ અહીં આ પ્રમાણે જ પાદ છે. ત આદિતમા આ પાદમાનું વંचमवणहुष्यणो સ્ત્રપદ અનવધાનથી પડી ગયું છે; જ્યારે म અને તદ્યનુસારી મુ આદૃત્તિમાં આ સ્થાનમાં આ પ્રમાણે પદિવષ્યાંસ છે — अहवणं वंचमवणपहुष्यक्षो लडो वर्णा જે કોર્મ પણ સત્રપ્રતિમાં નથી.

ાળા, ૧૮૦૫ માં સત્રમાં આવેલું અમિહિકવવાાય (૫૦ ૩૯૪ ૫૦ ૯) આ સત્રપદ સમય સત્યપતિઓ આપં છે. ય, કા અને હ આશુપ્તિમાં પણ આ રચાતમાં આવી જ પાદ છે. અકી ડીકારી સુર્દિત આશુપ્તિમાં આ પ્રસ્માણે ત્યાપત્યાં છે. ''ક્ષેમિલ્કાયવાાય', अમિચ્યા હગ્રાતા યેચિતિલ' अમિચ્યાતાસ્તાલાસ્ત્રાલયાં, तद्रास्त्रचा तद्रा, अમિચ્યા હગ્રાતા યેચિતિલ' अમિચ્યાતાસ્ત્રાલ્કા વિદ્યાર્થનો મહત્વિ કે **યે શુદ્દીતા આદાત્રત્યા યુદ્ધના તે तૃત્રિક્ષત્યો-પ્રયૂપ્તિઓને વૃત્રના તે તૃત્રિક્ષત્યો પ્રયૂપ્તિઓને પાદમાં ખેટા અક્ષરમાં બેંધા પાદમાં આપ્યાં છે — શ્રાણી મિલ્કાયાં સાથ્યા પાદમાં પ્રયુપ્ત સત્ર આ પ્રમાણે એ— અલ્લાગોનિક્સવાર્થાં, આર્યા લે અશ્વનિમાં પ્રસ્તુત સત્ર આ પ્રમાણે એ— લાણી મિલ્કાયાં આવ્યા ત્યા પાદમાં પ્રસ્તુત સત્ર આ પ્રમાણે એને અલ્લાગોના સાથ્યા પાદમાં પ્રસ્તુત સત્ર આ પ્રમાણે એને અલ્લાગોના સાથ્યા માને સ્તૃત્ર સત્ર પાદમાં આવ્યા તે ત્રી ભગવાતદ્વારાજીએ એ પાકને પોતાના સંશીધનર્ય () આવા કોષ્ઠમાં મુખી તે પાદને સિલ્ફાગમાં પ્રસ્તુતા પાદને કર્ય મુક્યાનો આવ્યો તે સત્ર** 

દીકાની મુદ્રિત આવૃત્તિમાં <sup>ઇ</sup>ષ્વિતિ પાઢ છે.

સત્રાદર્શોમાં નથી. આ રથાનામાં મ આવૃત્તિમાં મ આવૃત્તિના જેવો જ પાઠ છે. જેસલમેર અને ખેબાતના ભડારમાં ઉપલબ્ધ ટીકાની પ્રાચીનતમ તાડપત્રીય પ્રતિઓમાં ઉપર જણાવેલા ટીકા-પાઠમા મોટા અક્ષરમાં મુકેલો પાઠ આ પ્રમાણે છે—વે गृहीता आहारतया पुद्रस्त न ते तमिक्रेतबोऽभवन्निति पनरभिलवणीयरवेन परिणयन्ते अर्थात अगाउ नोंधेसा पारमां थील वार આવલો ન શબ્દ પ્રાચીનતમ પ્રતિઓમાં નથી. તેથી અને પ્રસ્તત ટીકાપાડમાં **અમિક્રિય**ન્ના**ઇ** સત્રપદ લખીને વ્યાખ્યા કરી છે તેથી. અહી સમગ્ર સત્રપ્રતિઓ આપે છે તે અમિન્મિયત્તાણ પાર્ક જ બરાબર માનવો જોઈએ. આ વિષયમાં એક વસ્ત વિચારણીય છે : અહીં નારકોના આદારપદગલોના પરિણામનના નિરૂપણમાં અમિહિકાયત્તાણ શર્બદ છે. આવી જ શબ્દ ૧૮૦૬ (૧) સત્રમાં અસરકમાર દેવોના આડારપદેગલોના પરિષ્યમનના નિરૂપણમાં છે. જોક શિલાગમ<sup>૧</sup>૦ સિવાયની પ્રકાશિત સર્વ આવૃત્તિઓમાં પ્રસ્તુત ૧૮૦૬ [૧] સત્રમા अभिज्ञियत्ताए ના બદલે भिज्ञियत्तार પાઠ છે. પણ અમે જોયેલી સમગ્ર પ્રાચીન-પ્રાચીનતમ પ્રતિઓમાં ૧૮૦૬ [૧] સત્રમાં પણ અમિजिशयत्ताए જ પાર્ક છે. તેથી અમે પ્રસ્તુત બન્ને સત્રોમાં એકસરખો अभिज्ञियत्ताए पार्ड જ સ્વીકાર્યો છે. અહીં વિચારણીય વસ્તુ એ ખને છે કે નારકોના વિષયમાં વપરાયેલા દઃખાનુભતિસચક સત્રપદોથી ઊલટાં એટલે સખાનભતિસચક સત્રપદો અસર-કુમાર દેવોના વિષયમાં છે. કુવળ પ્રસ્તુત अमिज्जियत्ताए આ એક જ સુત્રપદ નારક અને અસરક્રમારના આવારપરિણમનના નિરૂપણમાં એક્સરખું છે. અહીં "નારકોનો આહાર એવો તચ્છ હોય કે જે લીધા પછી તેમને તપ્તિ અનુભવાતી નહીં હોય તેથી તેમની અભિલાધા આહારમાં જ રહે. જ્યારે દેવોને એટલો સંદર આદાર હોય કે તે લીધા પછી પણ તેની સખદ યાદકપે તેમની અભિલાપા તે તરફ રહે " સમાધાન માટે આવું અર્થઘટન કરી શકાય. અહીં અમે એટલું જ જણાવીએ છીએ કે પ્રાચીન-પ્રાચીનતમ સત્રાદર્શોને અનસરીને અમે ૧૮૦૫ અને ૧૮૦૬ શિ સત્રમાં अभिनिष्ठयत्ताए પાક મળ વાચનામાં સ્વીકાર્યો છે.

ખુડ. ૧૩૦૪ ક્રમાક વાળા સત્રનો વज्जतवाण वि एवं चेवा । આ પાર્ક અમને સમગ્ર સત્ર-પ્રતિઓંગે આ ખો છે, અને આ સત્ર પાર્કીયી પ્રસ્તુતની સપણે અર્થ સમજી શક્ય છે. એ અને તથા શિ આવૃત્તિમાં આ પાર્ક પણી બહુદ ઓફિવાળાં આટલો પાર્ક વચેર છે, જે અને કોઈ પણ સત્રપ્રતિમાં મત્યો નથી, આથી જ આ વધારાનો પાર્ક વિરોપ રપણીકરણું માટે કોઈએ પાહળથી પ્રદિવા કર્યો હોય એમ લાગે છે. આ વસ્તુ તો હવે ચેવ આવા સત્રપાર્ક્યી પણ રપણ જ છે, કારણું કે बहु ઓફિવાળાં પાર્ક પણું જે મૌલિક હોય તો તેના પહેલાં હવે ચેવ આવી સત્રપાર્ક હોવો ન જોઈ.એ. એવી જ રીતે અહી હવે ચેવ લખ્યા પછી बहु ઓફિવાળાં પાર્ક નિર્યાક સ્થિય થાય છે. શ આવૃત્તિનો આ વધારાનો સત્રપાર્ક કોઈ પણ સત્રપ્રતિમાં નથી. મ તથા શુ આવૃત્તિમાં અહીં અપારા જેવો જ મીલિક પાર્ક છે, અપરે જ તથા અ આવૃત્તિમાં અહીં પ્રસ્તુત મૌલિક પાર્કને સંવારી પાર્ક આ પ્રમાણે છે—વ્યક્તિત્તિઓવાળં ક્રાય ઓફિવાળાં પ્રસ્તુત મૌલિક પાર્કને સંવારી પાર્ક આ પ્રમાણે છે—વ્યક્તિત્તિ તોવાળં ક્રાય ઓફિવાળાં

૭૯. ૧૪૦૬ કમાંકવાળા સ્ત્રની ૨૧૩મી ગાયામા આવેલો बच बासुदेव आ સત્રપાદ અમને પ્રાચીનનપ્રાચીનલપ પ્રતિઓએ આપી છે; જ્યારે ત્રણ સત્રપ્રતિઓએ અધી बच्देव बासुदेव પાંઠ આપી છે, અને તે ઘ, झ, स तथा शि આદ્રતિની પૂળ વાચનામાં પણ છે, જ્યારે म અને स આદ્રતિમા અમે સ્વીકાર્યો છે તે સગત પાઠ છે.

१०. शिक्षाशमनी स्थावृत्तिमां स्थक्षी मि(प्र० व्यमि)ज्ज्ञियत्ताप पाउ छे.

- ૮૦. ૧૮૧૬માં સત્યું વેષ્ટ્રિયા ળં પ્રતે जे पोगण्डे आहारचाए ગેળ્કૃતિ તે ળં તેલિં પોપાલાળં સ્વાર્ચિક હિંતમાં કાલારોહિ ! (૧૦ કડ્ય) આ પ્રશ્વાધા જ સંગત અને મૌતિક છે. અલી વૃત્ર સત્તક પ્રતિ ત્યાની લાખ્ય સત્યું ત્રિલ્યોની સામ્ય સત્યું ત્રિલ્યોની સામ્ય સત્યું ત્રિલ્યોની સામ્ય સત્યું ત્રિલ્યોની ક્લાય પ્રત્યું હતું પરત્યા પાતા પ્રાંત્ર લાગ આપ્રભાણે છે, જે અસ્ત્રેગત છે— ચેક્રું દ્વિલ્યા અર્ચને વૃત્ર સાથે ત્રિલ્યોની સ્વાર્ચિક પૂર્વ કર્યું છે, જેનો કોઈ મેળ ખેતી શકે જ તહી. પ્રચાલી સમાધાનરપ ઉત્તરનાક્ષ્યનો પ્રારંભ કર્યો છે, જેનો કોઈ મેળ ખેતી શકે જ તહી. પ્રચાલી ક્લાયોની સાથે સાથે સમાધાનરપ ઉત્તરનાક્ષ્યનો પ્રતેલ કર્યો છે, જેનો કોઈ મેળ ખેતી શકે જ તહી. પ્રચાલી ક્લાયોની અલ્લેકિ અને સ્વાર્મી સ્વાર્ચના માર્ગિલ્યો આવાની સ્વાર્થન સ્વાર્થના સ્વાર્થના માર્ચાલ્યો આવાના સ્વાર્થન સ્વાર્થના સ્વાર્થના આવાના સાથે ક્લાયો સ્વલ્યા સ્વલ્યા તેની સાથાનામાં આવાની વાચના જેનો પાર્ક છે.
- <sup>૧૧</sup>૮૧. ૪૧મા સત્રમા આવતા તથા થિ અને વવાજા વિ (૫૦૧૮, પં૦૧) આ બે સ્ત્રપદો સ અને શિ આગૃતિમાં ૫ડી ગયાં છે; જ્યારે મ અને સુ આગૃત્તિમાં પ્રસ્તૃત બે સ્ત્રપદો છે.
- ૮૨. ૪૫૨ મા સુત્રના અંતમાં આવેલો તિફિં ઝાળાળેફિ (૫૦ ૧૪૦, ૫૦ ૩) આ સૂત્રપાઠ ઇ તથા શિ આહૃત્તિમાં ૫ડી ગયો છે; જ્યારે મ અને દુ આદૃત્તિમાં છે.
- ૧૦૧૯ મા સત્રમા આવતું घाणिदियअरथोग्गहे (५० २५१, ५० २५–२६) આ સત્રપદ स तथा शि આપૃત્તિમા પડી ગયુ છે; म અને सु આપૃત્તિમા છે.
- ૮૪. ૧૦૪૬ [૮] સત્રમાં આવેલો केवतिया बदेहरूगा है गोयमा ! णत्य आ સત્રપાઇ स तथा हि આદૃત્તિમાં પડી ગયો છે; જ્યારે म અને सु આદૃત્તિમાં છે.
- ૮૫. ૧૩૧૦ મા સ્ત્રમાં આવેલો અળંત कालं (૫૦ ૩૦૮, પં૦૨૧) આ સ્ત્રપાઠ स તથા शि આળતામાં પડી ગયો છે; જ્યારે મ અને सુ આળતામાં છે.
- १५६६ मा अत्रमां आयेबी आहारगसरीरस्स जहिण्या ओगाहणा असंखेजजगुणा आ स्त्रपाद स तथा शि आवृत्तिमां पढी गये छे, ज्यारे म तथा सु आवृत्तिमां छे.
- ૮૭. ૧૮૬૦ માં સૂત્રમાં આવેલો જાવ વેમાળિયા આ સત્રપાદ સ તથા શિ આદૃત્તિમાં પડી ગયો છે; મ અને સુ આદૃત્તિમાં પ્રસ્તુત પાઠ છે.
- ૮૮. ૧૯૩[૧] સત્રમાં આવેલું અદલું (૪૦ ૧૭, ૫૦ ૮) આ સત્રપદ ઇ આધિત્તમાં પડી પચ છે, ત્યારે મ અને શું આહિતમાં છે. શિં આધિત્તમાં તો પ્રત્યુત સત્રના સમગ્ર સત્રપ્રતિઓએ આપેલા उर्वाદ દેઠા વ હતાં લોવળદવે વચ્ચેતા મચ્ચે અદ્ભુલ જોવળદત્તમું આ મૌલિક સત્રપાદના ખદલે માત્ર उर्वाદ જાવ અદલોવળતાદ્વ આવો સંક્ષિપ્ત પાદ આપીને કોઈ પશું આધાર વિના વાચના દૃકાલી છે.
- ૮૯. ૧૦૬મા પૃષ્ઠમાં આવેલા ૩૧૬મા સત્રનો સમગ્ર સત્રપાઠ & આવૃત્તિમાં પડી ગયો છે; જ્યારે મ, શિ અને શુ આવૃત્તિમાં છે.

૧૧. ૮૧ મીથી ૧૦૫ મી કહિકામા જણાવેલા પાઠો ૫ અને ઝ આવૃત્તિમાં નથી. આ કંહિકાઓમાં જણાવેલાં શ્યાનોની અમારી મૂળ વાચનાના પાઠ અમને સમગ્ર સુત્રપ્રતિઓએ આપ્યા છે

- ૯૦. ૩૩૨ મા સગમાં આવેલું संसेष्डसमयिंदितीयार्ग (५० ૧૦૯, પં૦ ૪) આ સગપદ ह આદિતામાં પડી ગયું છે म તથા हુ આદૃત્તિમાં છે; જ્યારે श्चि આદૃત્તિમાં પ્રસ્તુત સત્રપદ્તું संसेच्य-समयः આવં ટ્રોક રૂપ છે.
- ૯૧. ૪૫૨ મા સ્તરમાં આવેલા "મળવન્થવનાળવન્થવેદિ ય જ્રદ્યાળવદિષ્ટ (૫૦ ૧૪૦, ૫૦ ૨) આ પાર્કનો અંતિમ વખ્યવિદ જ જ્રદ્યાળવદિષ્ટ આટલી સત્રપાર્ક ત આબૃત્તિમાં પડી ગયો છે. મ, શિ અને સ આબૃત્તિમાં આ પાર્ક છે.
- હર. હર૩ મા સ્ત્રમાં આવેલો નોતિસિયાળ દવં चેવ | ળવરં (૪૦ ૨૨૮, પં. ૧૩) આ સત્રપાદ સ આવત્તિમાં પડી ગયો છે. સ. જો અને સ આવત્તિમાં પ્રસ્તુત પાક છે.
- હડ. ૫૦ ૩૦૨ ની બીજીથી એથી પંત્રિતમાં આવેલો સત્રાંક ૧૨૫૭ [૭] તથા ૧૨૫૭ [૮] નો સમગ્ર સત્રસંદર્ભ દ આગૃત્તિમાં પડી ગયો છે. મ, શિ અને સુ આગૃત્તિમાં પ્રસ્તુત મત્રસંદર્ભ છે.
- ૯૮. ૧૫૨૩ મા સત્રમાં આવેલુ તાર્કેરિઇફિ (૫૦ ૩૮૦, ૫૦ ૧૦) આ સત્રપદ **દ** આગત્તિમાં પડી ગયુ છે. મ અને દુ અગાગિમાં પ્રસ્તુત સત્રપદ છે: જ્યારે શિ આગતિમાં પ્રસ્તુત સત્રપદના ભદલે દિવસોર્દિ આલુ સત્રપદ છે.
- ૯૫, ૪૩ મા સુતની ૨૬ મી ગાયાના પ્રવર્ષિમા આવેલા સંપાગતી ગવળીદ્વા य જેવો આ પાર્દના જેવો જ પાર્દ મ અને સુ આવિમાં છે; જ્યારે સુ અને જ્ઞિ આપ્રતિમાં પ્રસ્તુત પાઠના સ્થાનમાં સંસ્कૃત જોઇ જોઇ સ્ટ્રોલિફેટો) આવી પોડી પાર્દ છે.
- હર. ૨૪૭ મા સત્રમાં આવેલા सुहुमवणस्वहकाइया असंखेळ्जगुणा (१७ ૯૩, પં૦ ૪) આ પાઠના જેવો જ પાઠ મ અને મુ આગતિમાં છે; જ્યારે સ અને શિ આગતિમાં પ્રસ્તુત પાઠના असंखेबज्जुणा સ્ત્રપદના સ્થાનમાં અર્णतगुणा આવુ ખોડુ સત્રપદ છે. અહી ટીઠામાં પખુ सुक्ष्मवस्यतिकाधिका अत्रक्षुचेयाणाः (ટીઠા પત્ર ૧૩૧ પૃષ્ઠિ ૧ પં૦ ૭) આવી સ્પષ્ટ વ્યાપ્યા છે.
- ૯૭, ૧૭૪૪માં સરમાં આવેલા વजताવजत्ति (૧૯ ૩૮૩, ૫૦ ૧૧–૧૨) આ સર-પદના જેવો જ પાંઠ મ તથા શુ આષ્ટતિમાં છે; જ્યારે શુ અને શિ આષ્ટતિમાં પ્રસ્તુત પાંદના સ્થાનમાં अવजतावजति આવી ખોટો પાંઠ છે.
- ૯૮. ૨૧૬૯મા સત્રમાં આવેલા **एसुदुमा ળં** (૫૦ ૪૪૩ પં. ૧૭) આ સત્ર પાદના જેવો જ પાઠમ અને સુ આશત્તિમાં છે. ટીકામાં પશુ<sup>\*</sup> ઇસુદુમા ળં 'તિ एतावत्सुक्षम: આવી મૂળ પાઠાનુસાર આપ્યા છે; જ્યારે અહી ત અને શિ આશત્તિમા <u>સુદુ</u>મા ળં આવી અમીલિક પાઠ છે.
- ૯૯. ૧૭૧૭ મા સત્રમાં અમને ખાધી પ્રતિઓમાં મળેલા ઝળા, તેસ તે વેલ, (૫૦ ૭૫૭) મા સત્યાપાના ખાદલે 8 આદિત્તમાં ઝળા તેશા, (૩૦) તે વેલ વિશુષ્ળ લંલીજ આવી પાદ છે. જિ આદિત્તમાં અહીં સચિતિની વાચના ભેચો જ પાદ છે, પણ તેમાં જાણીતાં આદી સચિતિની વાચના ભેચો જ પાદ છે, પણ તેમાં જાણીતાં ખાદી મોર્કિશ કરતી કોઇમાં ચૂરેલો (૩૦) નથી; ત્યારે મ અને સુ આદ્યત્તિમાં હળા, તેશ તે વેલ વહિપુષ્ળ લંલીજ આવી પાદ છે. આ પાના અંતમાં આવેલાં વહિપુષ્ળ લંલીજ આ બે સત્રપદો અમને કોઈ પણ સત્રપ્રતિએ આપ્યાં નથી.
- ૧૦૦. ૪૪૦ મા સત્રમાં આવેલા हालिहबण्णपञ्जवेहि (પૃ૦ ૧૩૭ પં૦ ૭) આ સત્રપદના પહેલાં 8 આવૃત્તિમાં અનવધાનથી પ્રસ્તુત સ્થાનમાં કોઈક પ્રતિનો વધારાનો પાદ પછ્ય મૂળ

૧૦૧. ૧૯૭ માં સત્રમાં આવેલા साण साणं विमाणाबास्वतसहस्साणं (૫૦ ૭૦, ૫૦ ૧૯) આ સુત્રમાં લઇ શ અને શિ આદુર્તામાં સાળ સાળં अगगाहिसां આટલી સત્રમાં લધારે છે, જે અમને કોઈ પણ સુત્રપ્રતિમાં મત્યો પણ નથી, અને અસગત હોવાથી તેની જરૂર પણ નથી, પ્રસ્તુત વધારાની બિનજરૂરી પાર્દ મ અને શુ આદુત્તિમાં નથી

૧૦૨. ૧૦ મા પુગરની પહું પેકિનમાં આવેલા ते च साहारणवरी बायवणस्वकारा व्यास्त्रपां १७) त आप्रतिमा ते चे साहारणवर्णस्वकारा आप्रता अर्थापं १४ पेर છે. પ્રસ્तुत विधारामे सद्यपां अपने प्रत्य होता के स्वित क्षांत्रपां स्वास क्षांत्रपां के स्वति विधारामें से चिम्रियादि निमानवर्ष्य के सुमान (क्षांत्र, पत्र ४७, ५७ १) आपु २५८ व्याप्त छे तेरी से अर्थाप्त के सुमान के स्वति का स्वति के सुमान क्षांत्रपां के स्वति का स्वति के स्वति के स्वति का स्वति के स्वति का स्वत

૧૦૩. ૧૩૫ મા સત્રમાં આવેલા एकો (પૃ૦૧૬૯, પં૦૫) આ સત્રપદના બદલે સ આત્રત્તિમાં एक પાકે છે, જે કોઈ પણ પ્રતિમાં નથી અને બિનજર્ફરી છે. ગ, શિ અને મુ આત્રત્તિમાં અહીં મૌલિક ળજ્ઞો પાકેજ છે.

૧૦૪. ૧૨૩૬માં સત્રમાં આવેલા વરિયાયળાળં આ સત્રપદના બદલે હ આહત્તિમા અનવધાનથી થયેલો વરિયાયક્રેળં પાક છે; જ્યારે મ દા અને નુ આવૃત્તિમાં વરિયાયજ્ઞાળં આવી શુદ્ધ પાક છે.

૧૦૫. ૧૨૭૭ મું અને ૧૨૭૮ મું આ બે સત્રો & આંદ્રતિમાં ૧૨૮૪ માં સરૂતી પછી છે. આવો ઉત્તરન કોઈ પણ સરાત્રતિમાં નથી અને તે અસંગત પણ છે. મ, શિ અને શુ આંદ્રતિમાં પ્રસ્તુત બે સત્રો અમારી વાચતા પ્રમાણે યથાસ્થાતે જ છે.

१०६. १८६४ मा सत्रभां आवेक्षा गणमस्त्रणे कर्ते (५०४००, पं०१०) આ સત્રપાદના બદલે स, म अने सु आश्रतिमां गणमस्त्रीकर्ते पाढे छे, के डोर्ड पश्च સत्रप्रतिमां भणती नथी. ष, अत्रथा शि आश्रतिमां अर्दी भौतिह मणमस्त्रणे कृते पाढे छे.

૧૦૫૦ ૨૧૫૭ [૨] સરમાં આવેલાં ક્રાયગોગળ (૫૦ ૪૪૪) અથાત કાયગોગં છે સરપાડ પુર સિવાયની સમય સત્રપ્રતિઓએ આપ્યો છે. અહીં પ્રસ્તુત પાદના ભદલે પુર પ્રતિનો જે કાયગોગ પાદન થયેલી આદ્રતિઓમાં મળ પાદ છે તે જ પાદ મુ સિવાયની અહાલિય પ્રાપ્તિત થયેલી આદ્રતિઓમાં મળ પાદ પે છે. અલી અમે પ્રળખા સ્વીકારેલા પાદ પ્રમાણે જ ટીકાની વ્યાપ્યા આ પ્રમાણે છે — કાયગો વૃત્યુંકાના: દુષાવામને ની આદ્રતિમાં તેના પૂર્વની આદ્રતિમાં ન છપાયો હીય તેવી માત્ર આ એક જ શુંહ પાદ અને ભાર્યુ સામા અને એક જ શુંહ પાદ અને ભાર્યુ સામા છે.

# ...[१૯૯] ..

## ત્રહ્યસ્વીકાર

પ્રત્રાપનાસત્રના પ્રથમ ભાગના 'સંપાદપ્રીય' (૫૦ ૧૮–૧૯)માં જેમનો નિર્દેશ કર્યો છે તે શાસ્ત્રાભ્યાસી મુનિવરો, વિદ્વાનો અને અન્ય મહાનુભાવોના ઋઘ્યુસ્વીકારનો નિર્દેશ અહી પણ અમે નથાપ્રકારે જાણી લેવાની ભલામણ કરીએ છીએ.

મુંખઈ સં૦૨૦૨૭ ફાગણ સુદિ ૭ **સુધવાર, તા. ૩**–૩૨–૭૧ મુનિ પુષ્યવિજય દલસુખ માલવભ્રિયા અમૃત**લાલ** ભોજક

# INTRODUCTION

### ANGABAHYA WORKS AND THEIR RELATION TO ANGA WORKS

The Agamas considered to be extant by the Svetambara Jaina tradition have undergone different stages of composition. In the first stage the Anga works were composed or compiled. According to the tradition it is gangdharas, the direct principal disciples of a Tirthankara, who compose the Anga works. So, it can be said that out of the extant Jama Agamas the oldest are the Anga works. In these Anga works the ganadharas have collected the preachings and teachings of Lord Mahāvīra and have also described the episodes of his life-story The extant Anga works are composed or compiled by a gangdhara named Sudharma. And through tradition they have come down to us in the form of śruta. We have a reason to believe that a tradition of that sort of preachings which Mahavira delivered had run its course and was present even in the days of Lord Mahāvīra, he followed it, and having made selection, additions and alterations in it proper to his time and place he prepared his own preachings and gospels. tradition explicitly states that the composition of twelve Anga works (dvādaśāngī) is based on the 'Pūrva' literature.

The Agama literature known by the name of 'Pārva' is not extant. Only a list of the titles of the 'Pārva' works and only a table of their contents are available. The term 'Pārva' itself suggests that a literature known by that term might have been traditionally prevalent before the days of Lord Mahāvira. Moreover, the tradition informs us that the 'Pārva' literature was included in the twelfth Anga work named Drstivāda which too is unfortunately lost to us. But there are many extant works and chapters in which or about which it is clearly stated that they are composed on the basis of Drstivāda or that they are composed on the basis of Drstivāda included in Drstivāda.

It is difficult to deduce from the works of Dr. Schubring as to what his exact opinion is about Dristivāda and 'Pārva' literature. But this much is certain that he was of the opinion that the story that there was ancient literature called by the name of 'Pūrva' on the basis of which certain works have been composed represents a false view or a misunderstanding. He is not able to decide as to

<sup>1.</sup> Agama Yugakā Jaina Daršana, p. 20.

Schubring: Doctrine of the Jainas, § 38, p. 74 'It is in harmony with the misunderstanding according to which..."

whether various pravādas (schools) ('Puroa' literature is described as representing a pravāda) were really a fact or merely a fiction. But he opines that certain obscure names given to these pravādas go to corroborate the position holding them to be fiction.

But it is not possible for us to agree with him on his abovementioned view. It is so because regarding Drstwåda, its chapters,
etc and especially regarding the  $P\ddot{u}rous$  there is a trifling
difference between the views of Syctāmbaras and Digambaras.
This suggests that before the schism both the traditions possessed
one common tradition following which both of them present the
uniform facts regarding Drstwåda and  $P\ddot{u}russ$ . It is really difficult
to understand why one should regard as false view or misunderstanding the statement (occurring in the Agama works) that Angaand Angabāhya works are based on either Drstwåda or a particular  $P\ddot{u}rus$ . It is so because this statement occurs even in the Niryuktisand also in the works like  $Prajn\ddot{u}gam^2$ . Moreover, the argument
adduced to prove pravådas to be fiction is not at all convincing.

About the relation of Angas and Pureas the conclusion drawn by Dr Schubring on the basis of a passage from Abhayadeva's commentary on Samaväyöngasütra does not seem cogent. One thing he arrived at is that according to Abhayadeva Püreas do not constitute the basis of Anga works and the other thing he arrived at is that Püreas and Angas were two independent literatures and hence the former does not form the basis of the latter. We quote below the passage in point in order to decide whether his above-mentioned two conclusions are proper. We request the scholars to decide for themselves as to what the view of Abhayadeva himself is and also as to whether the conclusion drawn by Dr. Schubring on the basis of the passage does really follow from it.

"atha kiri tat pürvagatam? ucyate—yasmāt tirthakaraj tirthapravartanakile ganadharānim sarvasūtirādhāratvena pūrvam pürvagatam sūtrārtham bhāsate, tasmāt pūrvānīti bhanuāni/ganadharāl punah srutaracanām vidadhānā ācārādikramena racayanti. sihāpayanti ca/matāntarena tu pūrvagatasūtrārthap pūrvam arhatā bhāsto ganadharar api pūrvagatasīvutam eva pūrvam racitam pasēdā ācārādi/nanv evam yad ācāra-niyuktyām abhihttam—

<sup>3</sup> Ibid, § 38, p 75 "Whether the paväyas of the Diffhiväya (the 12th Anga) were fiction or fact we do dot know."

<sup>4</sup> Ibid, § 38, p. 75 "The names of two Aggeniya .....for their obscurity all speak in favour of their fictitive nature."

Ibid, § 37, p. 74 "But he does not derive the Angas from the Puvvas.
 Hence it follows that the two series were parallel to, not dependent on each other."

'savvesim āyāro padhamo's ttyādi tat katham? ucyate/tatra sthāpanām āśritya tathoktam/ha tu aksararacanām pratitya bhanitam' 'pūrpam pārvāmi krtāmi' it!''

-Samaväyänga-tīkā, pp. 130-31

What Ac. Abhayadeva has said in Sanskrit had already been said, even prior to Abhayadeva, by Jinadêsa in his Nandi-cûrni. And Ac. Haribhadra has bodily taken this Nandi-cûrni passage in his commentary (p. 88) on Nandi. Nandi-cûrni passage runs as follows:

"se kim tam puvvagatam? ti, ucyote—jamhā titthakaro titthapavattanakāle ganadharāna savvasutādhārattanato puvvam puvvagatasutātham bhāsati tamhā puvvatti bhaniā/ ganadharā puna suttarayanam karentā āyārāi-kamena rayamti thavemti ya/annāyarnyamatenam puna puvvagatasuttattho puvvam arhatā bhāsito, ganaharehi vi puvvagatasuttattho puvvam raitam pacchā āyārāi/evam ukte codaka āha—nanu puvva varavrudadham, kamhā yamhā āyārannyuttie bhanitam "savvesim āyāranyattie bhanitam "savvesim āyāranyattie bhanitam "savvesim āyāranyattie khanitam "savvesim āyāranyattie khanitam "savvesim āyāranyattie satipa aha—satyamuktam/kintu sā thavanā/imam puna akkhararayanam paducca bhanitam—puvvam puvak katā tig arhab/

-Nandîsutta-cunnî (PTS) p. 75

Moreover, the view accepted in Jinabhadra's Viśesāvaśyakabáysva along with the auto-commentary, being noteworthy, is given below:

āha—śrūyate hi pūrvam pūrvāny evopanibadhyante pūrvapraapanād eva ca pūrvāni iti/ tatra ca samastam asti vānmayam atah kim iha šesānaair angabāhyaiš ceti? ucvate—

<sup>7</sup> jatı vı ya bhūtāvāde savvassa vayogatassa otāro |

nijjūhanā tadhā vi hu dummedhe pappa itthī ya || 548 ||

'jati' gâhā | yady api drstivāde samastavānmayāvatārah, tathāpi durmedhasām ayogyānām strīnām cānugrahārtham anyaśrutavišesopadešah, śrāvakānām ca ||

-Višesāvašyakabhāsya, p. 115

We give below the references where we are told about the works studied by a particular disciple of a particular Tirthankara who flourished before Lord Mahāyira.

In Jñātādharmakathā it is mentioned that Thāvaccāputta and

<sup>6.</sup> Acārānganiruukti, gāthā 8.

This gāthā occurs in Brhatkalpabhāşya also (gāthā 145). See also Āvašyakacūrni, p. 35

five Pāṇḍava brothers (sū. 128 and 130) (disciples of Lord Ariṣṭanemi), Sukaparivrājaka (a disciple of Thāvaccāputta) (sū. 55), and disciples of Mallijina (sū. 75)—all of them studied fourteen Pūrvas beginning with Sāmāyika (sāmāiyamāiyāim coddasopuvodim). 10

Bhagavatīsūtra (sū. 617) informs us that Kārtika Setha, a disciple of Lord Munisuvrata, had studied fourteen Pūroas beginning with Sāmāyika (sāmāyiyamāyjām coddasapuvvām). Againregarding Mahabbala, a principal disciple of Tīrthankara Vimala, it furnishes the same information (sū. 432).

Antakrddaśā (sū. 4, 5, 7) too relates that all the disciples of Tirthankara Aristanemi, except Gautama, had studied fourteen Pūrvas. About Gautama it informs us that he had studied eleven Angas beginning with Sāmāyika (tate nam se goyame . sāmāiyamāivithe kkānsas anadīm ahināta. sū. 1).

On the basis of the above references we can safely conclude that before the days of Lord Mahāvīra it was the Pūrva literature—and not the Anga literature—that was prevalent and prominent. And from those references we can deduce that in the eyes of the compiler of the Agamas 'Pūrva' literature was comparatively older than the Anga literature This is the reason why there is no scope of contradiction in believing that 'Pūrva' literature was collected and included in the Drstvada under the head of Pūrvagata.

The importance of Pūrva is proved by the fact that in the Karma literature and elsewhere where there occurs the discussion on Sruta it is 'Pūrva'—and not 'Anga'—that is accepted as the measure of samyakśruta. Now if Purva literature were absolutely a non-entity, then how can we account for the importance attached to it in the above-mentioned works? Grades of the 'Sruta' are discussed in Visesūrakyakohisya on the basis of Avasyakaniryukti. Therein occurs the term 'pūrvadhara' (knower of Pūrvas) and to the 'śrutadhara' or 'aṅgadhara' (gāthas 141, 531, 536, 555). From among the gāthās referred to above, the gāthā 536 occurs even in the Brhatkalpabhāsya (gāthā 138). And even in the Nandīstra (vi. 11) it is stated: "tecepum duvālasangam ganjpidgam'

<sup>8.</sup> In Mahāsamādhiprakirnaka (gāthā 459) it is stated that Yudhisthira possessed the knowledge of fourteen Pūrvas while the remaining four brothers possessed the knowledge of eleven Angas.

There is a reference in Jāātā (sū.56) to the effect that Selaka, a disciple
of Suka, had studied eleven Angas beginning with Sāmāyika.

<sup>10.</sup> In Malli-adhyayana of Jñātā (sū. 64) it is mentioned, in the course of the story of the previous brith, that Bala who was initiated in the order of the monks by a Sthaura had studied eleven Anjas, viz. Sāmāyika etc.

coddasapuvvissa sammasutam, abhinnadasapuvvissa sammasutam, tena param bhinnesu bhayanā." Here also 'Pūrvas' are accepted as a measure of samyakšruta. This cannot be accounted for in the utter non-existence of the Pūrva literature.

In the opinion of Ac. Haribhadra and Silānka and other commentators the meanings of the terms 'śrutakevulī' and 'caturdaśapūrvī' are identical. That is, nothing of the 'Śruta' remains unknown to a caturdaśapūrvī. 11

In Vyavahārabhāsya it is stated that in olden days the possessor of the knowledge of fourteen Pūrvas was considered to be a gitārhā but now (i.e. in the days of Vyavahārabhāsya) one who possesses the knowledge of prakalpas is considered to be so. 12 This too can become possible if at one time or other the existence and importance of Pūrva literature was recognised.

Ac. Malayagiri in his commentary on Prajāāpanā considers Gautama ganadhara to be a caturdaśapūrvī (p. 72). Moreover, in Kalpasitrai³ is given the number of Lord Mahāvīrai³ disciples who possessed the knowlege of fourteen Pūrvas. But the number of those disciples who possessed the knowledge of twelve Angas is not given. This shows that those who possessed the knowledge of fourteen Pūrvas were considered to be śrutudhara and as such they were given importance. Similarly, in the case of the disciples of Lord Pūrvas etc. the number of only those who possessed the knowledge of fourteen Pūrvas is given'; the number of those who possessed the knowledge of twelve Angas is not given. This too proves that there existed scriptures known by the name of Pūrvas.

Not only Kalpasütra but also Jambūdvīpaprajāapti (su. 31) gives the number of only those disciples of Rṣabhadeva, who possessed the knowledge of fourteen Pūroas.

Nanditherāvalī, in the gāthā (35) devoted to the praise of Ac. Nāgārjuna, considers him to be the knower of kālika śruta (i. e. Angas) and Pūrvas. This reference proves that kālika śruta i. e. Angal's literature is different from Pūrva literature. Moreover, Nandi (sū. 78) informs us that by 'gamika' is to be understood Dṛstivāda and by 'apamika' is to be understood Kālika i. e. eleven

 <sup>&</sup>quot;na caturdašspūrvavidah prajūāpanīyam kincid aviditam asti" Prajūāpanā, Haribhadravṛti, p. 18; Sīlānka's Acārāngaṭikā, pp. 183, 185; Prajūāpanā, Malayagrivṛti, p. 72.

Uddeša 3 aāthā 173

Kalpaŭstra (Ed. Punyavijavaji) sū, 137.

<sup>14</sup> Ibid. sū. 157, 166, etc.

<sup>15. &#</sup>x27;kālıkaśrutam ācārādi' Nandī-Hāribhadrīya-ţıkā, p. 69.

remaining Angas, etc.—which means that they are two different literatures.

The fact that the following gatha of Catuḥśaranaprakirnaka mentions caturdaśapūrvadhara side by side with dvādaśangadhara proves Pūras to be different from Anaas.

> caudasa-dasa-navapuvvi duvālasikkārasamgino je a | ninakappāhālamdia parihāravisuddhisāhū ya || 33 ||

While explaining bhāsā, vibhāsā, vārtīka etc, the different types of commentary or exposition, Āvāṣyakacūrnī says that vibhāsā means that type of commentary or exposition which explains the words constituting the sātra in various ways while vārtīka means that type of commentary or exposition which explains the same in all the possible ways, and further that Caturdaśapūrvī is capable of the former while only keval is capable of the latter. 18

Gautama, a ganadhara of Lord Mahāvira, is considered to be the knower of fourteen Pūrvas (caturdaspūrāvi). But all other disciples of Lord Mahāvira, excepting ganadharas, are seldom referred to as knowers of fourteen Pūrvas. Almost all of them are mentioned as knowers of eleven Angas (sāmāyamāivām ekkārasa angām). In contrast to this, the disciples of Tirthavikaras prior to Lord Mahāvira are referred to as knowers of fourteen Pūrvas From this we can possibly infer that only that Sruta which existed before the advent of Lord Mahāvira has been given the name 'Pūrva'. As we have aiready seen, the Angas are derived from the Pūrvas Thus the Pūrva literature served as the basis of the Anga interature, though it was different from and independent of the Anga under the head of 'Pūrvagata'. This is the right yew.

One thing is noteworthy that there is an old belief, as previously referred to, that the Angas were composed on the basis of Pūrvas for the benefit of women, etc. And wherever the topic of the study by nuns occurs, we are given, in connection with the study by the nuns either of the times of Lord Mahāvira or of the times earlier than Lord Mahāvira, the same information that they studied eleven Angas, but none of them is reported to have studied Pūrvas. This fact corroborates the above-mentioned old belief. In the Jūdić (sú. 129) we are told that Draupadi studied eleven Angas while Pāndavas studied fourteen Pūrvas. Aryā Padmāvati, a discible of Anstanemi, is also reported to have studied eleven

<sup>16</sup> Āvaśyakacūrnī, folio 115 (aāthā 35)

<sup>17</sup> Bhagavatī Sū. 93, 382, 385, 418; Vipākasūtra 33, Jňātā. Sū. 28, 105; Anuttaro

Angos (Antagada Su. 9). In the days of Mahāvīra the wives of Srenika became Jaina nuns. About them we are informed in Antagada (Sū. 16) that they possessed the knowledge of eleven Angas.

Pūrvas being held very important scriptural texts it is no wonder if its knowledge were considered to be a kind of labdhi or rādhi (super-normal power). Avašyakaniryukti includes even the pārvadharas (knowers of Pūrvas) in the list of labdhilaras (possessors of labdhis). This suggests that in the Śruta 'Pūrva' literature had special and important place. 18

Where there occurs a discussion either on agamavyavahāra or paroksavyavahāra the knowers of 14, 10 or 9 Pūrvas and also Gandhasti are found mentioned as āgamavyavahārī. Moreover, Ac Jinabhadra referred to those who were of the opinion that Prāyaścitta became extinct as soon as knowers of fourteen Pūrvas left the mortal world. And he refuted this view. Martin that assussion would be meaningless if there existed, in the tradition, no Pūrva literature. So, we should maintain that at one time or another there existed the Sruta known by the name of 'Pūrva'. There is no ground to regard it as fiction. The traditional view that Pūrvas are included in Drstivāda under the head of Pūrvagata' is not baseless.

It is natural to raise the question as to why Saiddhantika (Doctrinal) and some Agamic texts were based on the Pūrvas or Drstivada only and not on the extant Angas. This can be answered as follows. If Angas themselves were believed to be based on Purvas and thus if the latter were considered to be definitely more important than the former then the authors of doctrinal and Agamic texts would naturally prefer Purvas to Angas to draw upon. Moreover, there is no reason to believe that what is nonexistent at present was also non-existent even at that time. It is so because it existed at one time and it became extinct only gradually. Again, the title Drstivada itself suggests that the text bearing this title would have contained the expositions of the various philosophical views-the Jaina or non-Jaina or both. Hence, if the source of the philosophical or doctrinal discussions is sought in Drstivada rather than in any Anga work, then the attempt should be regarded as proper. And the attempt has been made in this direction. Generally it is stated that all those Angabahya works

<sup>18.</sup> Avasyakanıryukti, gatha 69; Viseşa., gatha 776.

<sup>19.</sup> Jitakalpabhäşya, gāthās 112, 113.

<sup>20</sup> Ibid, gathas 256-262

<sup>21. 1</sup>b1d, gāthas 263 ff.

that are devoted to the doctrinal or philosophical discussions have Drstivāda as their source. The relation of Satkhandāgama and Kasūyapāhuda, the doctrinal works of Digambara school, with Drstivāda and Pūrvas has been established. Pūrvas have also been recognised as the source of Karmaprakrit, Parācasārgraha and such other old works devoted to the doctrine of Karma and accepted by both the schools, Svetāmbara and Digambara. Similarly, even the present doctrinal text Projūāpanā has relation with Drstivāda. The only difference is that it is the commentator of Satkhandāgama who explicitly states, in his commentary Dhavalā, that Drstivāda constitutes the source of Satkhandāgama while regarding the present work Prajūāpanā the author himself informs us of Prajūāpanā's relation with Drstivāda.

Now there naturally arises a question as to why Pūrvas were neglected and became extinct if they really existed. The answer is very simple. It is as follows. When more systematic works came to be composed the Pūrvas were put into oblivion and hence they gradually became extinct. It is proper to believe in this natural order. Digambaras considered Agamas recognised by the Syetambaras to be extinct, but they too held the doctrinal works like Satkhandagama as supreme authority and attached to them supreme importance. In spite of this only one manuscript of the text of Satkhandagama is available and the text itself has not been taught or studied for the last 1000 years. If we seek the reason to explain this situation we shall get an answer to our question regarding Pūrvas. It is natural that Satkhandagama should become oblivious and remain extant in one manuscript only, when the systematic and compact works like Gommatasara came to be composed on the basis of Satkhandagama; similarly Pūrvas gradually became extinct; first went out of curriculum and at last became extinct inspite of their recognised authority and importance, when Anga and other works came to be composed on the basis of Pūrvas. Of course, such works remain historically important but their study is neglected. And this is the only reason of their being extinct.

According to the old Digambara view the large portion of Angas, being subjected to this process, became extinct and only partial Angas have remained extant. According to the modern Digambara view the Angas have become completely extinct. But Svetambaras are of the opinion that they have not become completely extinct, only some portions of them have become extinct.

The Angabahya works were gradually composed on the basis of Anga works, just as Anga works were composed on the basis of

Pūrvas, It is Sthaviras who composed these Angabāhya works. It is natural that Angabahya works should have more structural and compositional beauty than the Anga works on which they are based, just as Angas should have more structural and compositional beauty than Pūrvas on which they are based. Hence in presenting the subject-matter, the system adopted by Angabahya works should naturally be better i.e. more easy to understand and grasp than the one adopted in Anga works. Not that it is only to-day that we give to the Angabahya works the certificate of the systematic presentation but that has been given to them years ago in the final redaction of Anga works. And the Anga works give this certificate indirectly by recommending the readers to refer to those concerned Angabāhua works for the details of the concerned subject. This is the reason why we find in the important Anga works like Bhagavatī recommendation to consult Angabahya works like Nandi, Anuyogadvāra or Prajūāpanā for the details of the concerned subject though chronologically the latter are later than the former. Thus from the point of view of the systematic treatment of the subject-matter Angabahya works are more important than the Pūrvas and Angas though from the point of view of authority the latter are more important than the former. This is the point worthy of note.

It cannot be said that Anga works are completely devoid of doctrinal discussions. But in Sthandinga-Samaruğuğuga they are conducted on the basis of number and not on the basis of subjects whereas in Bhagawati they, though preponderate, are not systematic and orderly but are scattered and conducted as and when the occasion arises. The case with Angabahya works is quite different. They concentrate on the presentation of the subject-matter. Hence therein the subjects are discussed systematically and in a definite order. It is on account of this characteristic feature of Angabahya works that a special importance has been attached to them for study.

In Anga works doctrinal discussions are mixed with the descriptions of the episodes of Lord Mahāvira's tour and life. Hence it is difficult to find in Anga works the uninterrupted treatment of a particular subject. Acāryas removed this deficiency by composing Angabāhya works. The same is the case with Pāli Pitākas. In Sutta Pitākas doctrinal discussions are interspersed with Lord Buddha's preachings. Hence on that account the true nature of the entire Buddhist philosophy does not emerge from Sutta Pitākas. In Abhādharma pitāka this deficiency has been removed. So, the study of Angabāhya works like Prajāganā and Jīsāhigama is inevitable for those who want to know true nature of \*aina philosophy, just as the study of Abhādharma is inevitable for

those who want to know the true nature of Buddhist philosophy Hence, the second stage of the composition of Jaina Agamas, that is, the age of systematic presentation of the subject-matter is identical with the age of the composition of Angabahya works. And Prajiāpana belongs to this age.

### Title-Prainapana

The author himself has given the general title 'adhyayana' to Prajñāpanāsūfra²² And the particular title 'Frajñāpanā' follows from the author's statement that he is to undertake prajñāpanā (description) of all the entities in the manner of Lord Mahāvīra²² So, like the title 'Uttardāhyayana' the complete title of the present work comes to be 'Prajñāpanā-adhyayana' It is necessary to note that this work has only one adhyayana (chapter) whereas Uttarā-dhyayana contains so many adhyayanas At the end of every 'Pada' there occurs a phrase 'pannavanāe bhagavatie'. This suggests that among Upāngas Prajñāpanā, like Vyāhāyā-prajñapīn, acquired special importance. It seems that cpithet 'bhagavatie' is not given to Prajñāpanā by the author himself! It is so because at the end of the work we have this much—'Pannavanā samatīd'

### Usage and Meaning of the term 'prajñāpanā'

As is said in the Prajūdpanā itself (Sū. 3), treatment of jiva (soul) and ajīva (non-soul) is meant by the term 'prajūdpanā.' Hence that scripture which describes jīva and ajīva could be called Prajūdpanā.

Lord Mahavira dreamt ten dreams before he attained omniscience (keudlapādau). In the description of the third dream Bhagawait points out the results or fruits suggested by it and at this occasion there occurs the following sentence:

'samme bhagavam mahāvire vicitam sasamaya-parasemaiyam duvālasamgam ganipidagam āghareti pannaveti parāveti...'(S.16 U.6) From this it becomes clear that Lord Mahāvīra's preaching activity is here described by the verbs 'prajnāpayati', 'prarāpayati' Hence it is natural to describe, on this basis, his preachings by the term 'prajnāpanā' or 'prarāpanā'. And even the work that is composed on the basis of these preachings can well be given the name 'Prajnāpanā'. So, Arya Syāmācārya has done proper in giving the title 'Prajnāpanā' to his own work.

<sup>22. &#</sup>x27;ajjhayanamınam cıttam' ga. 3.

uvadamsıya bhagar aya pannavana savvabhavanam. jaha vannıyam bhagavaya ahamarı taha vannaıssamı' gā. 2-3

Again, the Anga works, while quoting Lord Mahāvīra as an authority, employ the term 'pannatte' ('prajānatha') meaning 'stated or described' Thus the prominent use of the term 'prajānana' is characteristic of the style of Jaina scriptures. So, the choice of the term 'prajānana' for the title of the present work by its author is quite appropriate.

It is noteworthy that Lord Mahavira himself employs this term to designate his preachings. The instance in point is: "evam khalu mae khamdayā cauvvihe loe pahnatte" (Bhagavatī 2.1.90). Such usages are found at many places in the scriptures like Aca-Moreover, the fact that for the preachings of Lord Mahavira the term 'prainapana' is mainly used is suggested by the title 'Vıyāhapannattı' (Sk. Vyākhyāprajnaptı) given to the fifth Anga work which is considered to be very important among the Angas. That is why it is natural that the term prainapana should acquire a special importance in the Jaina tradition. As is pointed out by the commentator prefix 'pra' in the term 'prajnapana' points to the speciality of the preachings of Lord Mahavira. In other words. the import of the term in question is that Lord Mahavira's description of the tattvas (entities) like jiva, giva is unique: this type of description is not to be met with in the scriptures of any other philosophical system. And this is a fact. Nowhere in any non-Jama scripture belonging to that period of time do we find such a treatment of taituas.

Again, in the Bhasapada of the present work there occurs a description of the various divisions of Bhosa (Speech) them one is called 'pannavani' (832). The commentator etymologically explains it as follows . "prajnapani-prajnapuate 'rtho 'nayeti prajnapani" (folio 249 A). Further he clarifies that the speech which describes the thing (or event) as it is is called praynapani (yathavasthitarthabhidhanad iyam praynapani" 249 B)). Again, in this very Bhāsāpada two broad divisions of the Speech are given, viz 'pairattina' and 'apairattina' (860). And while explaining apapattiya speech it enumerates twelve divisions of 'asaccamosa' speech, a speech which has nothing to do with norm (validity or invalidity) but which only describes the thing (or event). Among these twelve divisions, the fifth one is called pannavani (866) which means the speech that intends to describe the thing. This is the general meaning of the term 'prajñapana'. To be more explicit, the speech which has nothing to do with religious dos and do-nots but which simply describes the thing is called Pragnapani. The explanation of this speech offered by the commentator makes it even more clear as to what is meant by this prainapani speech. Here to illustrate this type of speech he quotes a gāthā which is not his own composition. It runs as follows:

pānivahāu niyattā havamtı dihāuyā arogā ya | emāī paunattā pannavanī vīyarāgehim<sup>24</sup> ||

The gist of the gisthā is: "Those who refrain from killing living beings live long and enjoy good health (in the next birth)." This is an example of prajāāpani speech. The preachings or statements of this type come under the head of prajāāpani speech. The gāthā in point contains no command 'do not kill' but simply describes the fact that those who do not kill live long and remain healthy. Hence the speech embodied in this gāthā is called Prajāāpani. The present work too contains simply this type of description (prajāapanā) of jīva and ajīva. Hence its title Prajāāpanā is quite appropriate

In the Buddhist Påli Pitakas there is a work bearing the title Puggalapaññatti. Therein occurs the description, conducted in various ways, of puggala (person, man). The import of the terms paññatti (in the title Puggalapañāatti) and prajñāpanā (pannavanā) (the title of the present work) is dentical

The Pāli counterparts, viz. paññāpana, paññatta, etc. of the Prakrit pannavanā, pannatta, etc. are used in the Pāli literature.

### Drstivāda—the Source of Prajñāpanā

Prajūāpanāsūtra is the fourth  $Up\bar{a}nga$ . In the Jaina Agama literature, there are twelve Anga works, the twelfth being Drstivāda which is lost to us. The number of  $Up\bar{a}ngas$  is also twelve and unlike Angas all of them are extant. It is very difficult to decide as to when the relation of a particular Anga to a particular  $Up\bar{a}nga$  has been established. But this type of relation has been demonstrated since the time when Jaina commentators started to write their commentaries in Sanskrit. According to this tradition commentator Malayagiri points out that the present  $Up\bar{a}nga$  Prajāpana as an  $Up\bar{a}nga$  of Samavaya, the fourth Anga works. But in olden days no attempt had been made to establish such a connection between  $Samavaya\bar{n}nga$  and  $Praj\bar{n}apana$  and And it is clear that there had existed no such connection between them. To corroborate this view we quote a  $g\bar{a}hh\bar{a}$  occurring in the beginning of  $Praj\bar{n}apana$ , wherein the author himself explicitly

<sup>24.</sup> Prajňapanafika, folio 259 B.

<sup>25. &#</sup>x27;iyam ca samayāyākhyasya caturthāngasyopāngam, taduktārthapratipādanāt' Prajūāpanātikā, folio 1

declares that  $Praj\bar{n}\bar{a}pan\bar{a}$  is a stream-of-knowledge flowing from  $D_{rstiv\bar{a}da^{26}}$ . The  $g\bar{a}th\bar{a}$  in point is as follows:

ajjhayanamınam cıttam suyarayanam ditthıväyanīsamdam | jaha vanniyam bhaqayayā ahamayi taha vannaissāmı || 3 ||

It is certain that Arya Syāmācārya has established its direct connection with Drstivāda. But Drstivāda is lost to us. So, we have no other alternative but to guess a particular prakarana (of Drstivāda) to which Prajāāpanā is related. And according to this guess it is possible to relate the subject-inatter of Prajāāpanā with the following Pūrvas out of the fourteen Pūrvas of Drstivāda: Jāānavraūda. Atmayrauāda and Karma-prauāda.

But Dhavall, a commentary on Satkhandågama, has established a connection of Satkhandågama with Agräyani Pürva. Considering this fact and also the fact that the subject-matter of Prajnäpanä is similar to that of Satkhandågama it is quite possible that even Prajnäpanä might have its connection with Agrävani Pürva also.

According to Ac. Malayagiri Prajāāpanā is an Upāāga of Samavāja Anga because the former describes the same things which the latter deals with. But the author himself has not suggested anything like this. On the contrary, he in so many words declares that it has its connection with Drstivāda. And this is proper for the following reason Drstivāda was mainly devoted to the treatment of drsts—philosophical doctrines. Hence it is quite appropriate if Prajāāpanā which systematically describes the entities recognised by the Jaina philosophy has its relation with Drstivāda.

And there is no incongruity in considering Prajūāpanā to be the Upānga of Samavāya Anga, following Ac. Malayagiri's view which is based on well established tradition because Samavāya Anga too is devoted to the description of entities like jiva, ajīva, etc.

### Style and Structure of Prajňapana

Prajūāpanā opens with a mangala (benediction) of the form of a stuti (devotional adoration). Thereafter comes the author's declaration to compose the present work. This is followed by some gāthās that indicate the subject-matter of the work. Therein thirtysix subjects are pointed out. Accordingly the text of the present work is divided into thirtysix chapters and a general ame 'Pada' is given to each and every chapter. This is clear

<sup>26.</sup> When the state of affairs is like this, it becomes necessary for us to ponder over the suggestion, made in Saikhandagama (Introduction to Book I, p. 71), that in the Svetämbara tradition the twelfth Anga Dristingda was absolutely non-existent.

<sup>27.</sup> Şatkhandagama, Book I, Introduction p. 72.

from the complete title of a particular chapter, occurring at its end It contains the term 'pada' along with the term suggestive of the topic dealt with in that particular chapter Ac Malayagiri explains the term 'pada' as follows: "padam prakaranam crthā-dhikāra iti paryāyāh" (Prajāāpanatikā follo 6 A). That is, by the term 'pada' is here meant rakarana² or arthādhikāra (topic).

The whole work is written in question-answer style. Upto 81st sūtra there is no suggestion as to who is the questioner and who is the answer-giver; there are simply questions and answers. But su. 82 constitutes a dialogue between Lord Mahavira and Gautama Again, sū, 83-92 contain simply questions and answers without the mention of characters, that is, persons who question and answer. And suddenly in sū 93 we meet Gautama who puts questions before Mahavira who, in turn, answers them Thereafter, again, there occur simply questions and answers without the mention of characters. And this is continued upto sn 147 The sūtras where the questions and answers between Gautama and Mahavira occur in the remaining portion of the text are as follows su 148-211 re the entire second Pada, su 225-275, 325. 330-333 of the third Pada, all the sūtras of all the Padas beginning with the fourth one-excepting the gathas occurring at the beginning, in the middle or at the end and su 1086

And again there is one more exception. It is sit 334. It begins with 'aha bhante' savva-tvappabhum mahdamadagam matassami,' This is a declaration of a disciple (it is difficult to decide as to who this disciple is) before his teacher that he is determined to compose Mahdamadama' describing the relative numerical strength of (the classes of) living beings. While commenting on this sentence & Malayagiri has given the following explanation:

"anena etad jūdpayati—tirthakarānujūāmātrasāpeksa eva bhaguvān ganadhanab stitraracanām prati pravartate, na punab śrutābhhjāstpurahssram it | yad vā etad jūdpajati—kušalc'pa karmani vineyena gurum anāprochya ca na pravartitavyam, kintu tadanujūāpurahsaram | anyathā vineyatvāyogāt | "Panņavanātīkā, folio 163 A

Ac Malayagiri is not certain about the identity of the person who has made the declaration 00. Hence he has put before us two

<sup>28 &</sup>quot;sūtrasamūhah prakaranam" Nyayavārtika, p 1.

Mahādamdaka of this very type occurs in Satkhandāgama. We shall discuss it in due course.

<sup>30</sup> In the beginning of Prajuapana Arya Syama declares that he has composed it on the basis of Drsitwada Hence it is possible that a portion under consideration might be a part of Anga. And as a result, it might be regarded as a composition of a ganadhara.

alternatives. According to the first one it is Gautama ganadhara who is meant here. According to the second one simply a disciple of a teacher is meant here

Moreover, some Padas begin with the gathās indicating the topics to be treated of in them, just as the whole work begins with the adhikāra-gāthās that give the synopsis of the whole work. Similarly, we find in the concluding part of Padas saṅgraha (-recapitulating) gāthās, for example the concluding part of tenth Pada Even in the midst of the text the Acārya puts the gāthās if he finds it necessary.

The extent of the entire work is equivalent to 7887 verses. And it contains  $222~g^3\hbar\hbar \hat{a}s^2$  excluding the interpolated ones. So it can safely be said that the entire work is mainly written in prose

Generally the divisions and numbers of living beings are found in gathas?3 But at times even the nature of the thing under consideration is also described in gathas; an instance in point is the description of the nature of Suddha in su. 211. These gathas about Siddha are almost identical with those occurring at the end of Uvavānya Hence possibly not all the gathas found in Prajnapana are from the pen of Arva Svama. It is so because in the text itself sometimes a statement 'imão gahão anugamtavvão'34 is followed by gathas This means that those gathas came down to him through tradition. Generally gathas are given after the phrase 'tam jaha' (= 'they are as follows') 35 It is quite possible that even among them some are his own36 and some are borrowed. Arya Syama has called some gathas 'sangrahanigatha'.37 Possibly they are borrowed. Ac. Malayagırı has given to some gathas the name 'sangrahagatha' or 'sangrahamgatha',38 It is difficult to know as to who their author is

After the thorough study of the prajñapanā certain features of the style of its presentation emerge. They are as follows: The

<sup>31.</sup> See the beginning of Padas 3, 18, 20, 23 etc.

<sup>32.</sup> Number 217 is given twice to two different gathas

<sup>33.</sup> Sū. 24, 40, 102 etc.

<sup>34.</sup> Sū. 55. 3: 187

<sup>35</sup> Su. 24, 38, 40-43, 50, 54, 102, 110, 167 etc.

<sup>38.</sup> The following comments of Ac. Malayagiri suggest that they are his own composition: "tüvat sangrahītukāma āha 'aṭṭhattaraṁ ca' tipādigā-thādaugam" Prajīdapandīṭkā folio 84 A. "sangrahārtham idam āha "nāṇā-vihe'tyādi" folio 33 A. "pāthādasākam āha " folio 35 B. And see also folios 118 B, 292 B, 396 A, 498 A etc.

<sup>37.</sup> Sũ. 194, 206 [21

<sup>38</sup> Prainapanātikā folios 50 A. 84 A. 105 A. 258 A-B. 292 B. 414 A. 534 B.

literary divisions of the text are named Padas. There are in all thirtysix padas. Various classes of jivas are described in the first Pada. First the jīvas (souls) are divided into two main divisions, viz. siddha (liberated) and samsārī (not-liberated). Thereafter on the basis of the numbers of sense-organs which the givas possess they are divided into five classes, viz. one-sensed (ekendriva), twosensed (dvindriva), three-sensed (trindriva), four-sensed (caturindriva) and five-sensed (pancendriva). All the not-liberated souls are included in these five classes. Thus here the principle of division is the orderly increase in the number of sense-organs. The second Pada yields information as to which parts of the world are inhabited by this or that class of living beings. The scheme of division that is found in the first Pada-that is, the scheme of division based on the numbers of sense-organs-is adopted in this second Pada also. The only difference is that here the term prthvikāya (earthbodied beings) is employed in place of ekendriya (one-sensed beings) because the author wants to give information regarding the dwelling places of the different classes of the ekendriva beings, viz prthvíkáya etc., one by one in due order. But the order of presentation is the same, that is, from ekendriva to pancendriva. Even in the third Pada (viz. Bahuvaktavya) this scheme of division is followed. But afterwards the divisions of living beings made on the basis of gati, etc. are also made use of From sū 216 onward the divisions of jīvas on the basis of gati are thought of. And again from su. 225 onward all the possible divisions of living beings based on gati (class of animate beings), indriva (sense-organ), kāya (body), yoga (activity), veda (sexual behaviour), kasāya (certain vices), leśya (mental temperament), samyaktya (right faith), mana (determinate cognition), darsana (indeterminate cognition), samyama (moral discipline), upayoga (cognition), āhāra (undertaking nourishment), bhāsaka (capable of speaking), paritta (having one body each), paryapta (fully developed), sūksma (subtle), sanjni (possessing higher cognitive capacity), bhava, astikāua, carima, jīva, ksetra, bandha are adopted in the discussion of the relative numerical strength of the different classes of living beings. But in all the remaining Padas, barring certain exceptions39, the discussion is conducted taking into consideration the 24 dandkas40 (classes) of jivas (living beings)

<sup>39</sup> For the exceptions one may refer to chapters 13th, 18th and 21st.

<sup>40.</sup> The classification of living beings into 24 dandakas is really nothing but an elaboration of the classification based on gast (conditions of existence), of course, in the 24 dandakas the gat is viewed from the geographical standpoint and the gatis are arranged in accordance with the geographical regions from the lowest to the highest.

beginning with năraka (infernal beings). In other words, the divisions of living beings made on the basis of above-mentioned gati, etc. are not adopted in the discussions contained in these Padas. But they are adopted in discussions found in Satkhandāgama. In short, in all these Padas, for the discussions, only one classification based on the 24 dandakas is followed. On the contrary, in Satkhandāgama the discussions are conducted having adopted all the twelve classifications based on gati, indiviga, kāya, yoga, etc. That is, in Satkhandāgama the discussions in daring in various ways. Thus the concerned discussions in Satkhandāgama are subtler than those in Prañāmanāstra.

### ANALYSIS OF THE CONTENTS

#### (a) into seven tattvas

Ac. Malayagırı, while commenting on gāthā 2, analyses the contents of Prajñāpanā into seven tatīvas (entities), viz. jīva, ajīva, etc. It is as follows:

|     | Tattvas                 | Padas              | Total Padas |
|-----|-------------------------|--------------------|-------------|
| 1-2 | ρίνα, αρίνα             | I, III, V, X, XIII | 5           |
| 3   | āsrava                  | XVI, XXII          | 2           |
| 4   | bandha                  | XXIII              | 1           |
| 5-7 | samvara, nirjarā, moksa | XXXVI              | 1           |

And the remaining Padas occasionally describe this or that entity. "śesesu tu sthānādīpadesu kvacīt kasyacid iti"—Prajāāpanātīkā" folio 5 A.

#### (b) into four dravya, etc.

All the seven tattras recognised by the Jainas could be covered by the four heads, viz. dravya, ksetra, kāla and bhāva. Hence Ac. Malayagni has pointed out as to where in Prayñāpanā these four are treated of.

| reatment of Dravya  | 1 Pada                   |  |
|---------------------|--------------------------|--|
| Treatment of Ksetra | II Pada                  |  |
| Treatment of Kāla   | IV Pada                  |  |
| Treatment of Bhāva  | Remaining Padas          |  |
|                     | -Pramapanatika folio 5 A |  |

The system of discussing the subject-matter under four heads, viz. dravya, ksetra, kāla and bhāva seems to be old. In Bhagavatī

<sup>1.</sup> Introduction to Nyayavatara-vartika-vrtti, pp. 50-51,

we notice this system employed in the treatment of various subjects. But the classification of the real into seven tattives itself being late the system of discussing the subject-matter under seven heads corresponding to seven tattivas could not be regarded as old Hence we cannot believe that Arya Syāmācārya really intended to present the content of Praṇāpanā under seven heads corrsponding to seven tattivas. It is Ac Malayagiri who attempted an analysis of Praṇāpanā content into those seven heads which were crystallised in his own times. And thus he viewed the old content from a new system. In this connection it is really noteworthy that there is no mention of seven tattivas in a gāthā (120) occurring in the definition of nisargaruci, jūra in the treatment of the topic of sarāga-darānārya.

### Literary Division of the Text into Padas And the System of Treatment

A characteristic feature of the literature belonging to the Sütra period is that in the beginning of a work there occurs a list of the topics dealt with in the text. The technical name of such clist is uddeśa. The works like Nyfyusitra follows this system Even in Praphāpinā in the beginning (sû?) the topics to be discussed in the text are enumerated Pada-wise. And accordingly thereafter the topics—one topic in each Pada—are taken up for discussion.

Generally the order of topics adopted in enumeration (uddesa) in followed in the actual treatment. In the present work the treatment of the subject-matter in the thirty-six Padas follows that very order which is indicated in uddesa. But here let us remember one thing that while treating of the subject-matter the present work concentrates not on the nature and definition of the things but on their divisions. In other words, the thing under consideration is not discussed first having given its definition, but simply its divisions, sub-divisions and sub-subdivisions are pointed out. Thus there occurs simply the enumeration of its divisions and sub-divisions. Generally in the very order in which the divisions are mentioned their sub-divisions are described. But the author of Pranggnang describes those divisions first which demand brief treatment and then proceeds on to treat of those sub-divisions which themselves have various sub-divisions and as a result demand more space in the work. For instance, in su 3 first the sing prajňāpanā is mentioned and then ajīva-prajňāpanā, but the author actually first describes the affva in the 4th sūtra and then only from the 14th sutra onwards describes the sub-divisions of size. Again, in the 4th sūtra rūpī-ajīva-prajnāpanā is mentioned first and then only arūpi-ajīva-prajūāpanā; but in the 5th sūtra the latter is described first and then only in the 7th sūtra the former is described. Following this same rule, the description of asamsāri jivas being brief is taken up first in the 15th sūtra and then only the description of samsāri jivas, though in the 14th sūtra on jīva-prajūā-panā the division of samsāri jivas, though in the 14th sūtra on jīva-prajūā-panā the division of samsāri jīva is mentioned before that of asamsāri jīvas. Such a breach of order is due to, as is pointed out by Ac. Malayagiri, the desire on the part of the author to dispose of first the treatment of that subject which demands brief description and then to take up the treatment of that subject which demands lengthy description; and this is quite appropriate

To speak technical language, we can say that the present work contains uddeśa (Enumeration), nrdeśa (Specific mention) and wibhāga (Division) but it contains no pariksā (Examination). In the philosophical works like Nyāyasūtra there is always pariksā over and above uddeśa, nrdeśa and wibhāga. So, we should bear in mind that in the present work there is an absence of pariksā

### Bhagavati and Prajūšpanā Bhagavati

Though the title of the fifth Anga work is Vijakhyāprayīapit, in practice it is specially known by the name of Bhagavatī The epithet 'bhagavatī' is given to Prajīāpanā also. This suggests the special importance of Prajīāpanā. Again, Bhagavatī recommends the reader to refer to ist, 2nd, 5th, 6th, 11th, 15th, 17th, 24th, 25th, 26th, and 27th Palas of Prajīāpanā for details This suggests that prajīāpanā than in Bhagavatī. On the other hand, Prajīāpanā never recommends the reader to refer to Bhagavatī. This too means that though Prajīāpanā is based on the Anga work, yet its presentation of the subject-matter is more systematic than the one found in the Anga work. This is the reason why there arises no need of supplementing the Prajīāpanā account of topics

In the Mahāyāṇa Buddhism the works devoted to the treatment of Prajūāpāramītā being of supreme importance, it was a practice prevalent among the Mahāyānists to mention Astasāhasmkā prajūāpāramītā by the name Bhagavatī <sup>4</sup> This is a point worthy of notice.

 <sup>&</sup>quot;ādau alpavaktavyatvād ajīvaprajāāpanām pratipipādayişuh" Prajāāpanātīkā, folio 7 B Also refer to folios 8 A, 18 B.

<sup>3</sup> Refer to Bhagavatīsāra pp 291, 312, 361-62, 396-97, 404, 457, 627, 680, 727

<sup>4.</sup> Refer to Śiksasamuccaya, pp. 104, 112 etc. and p 202 (Index).

#### Praiñāpanā and Jīvājīvābhigama<sup>5</sup>

In Prajñāpanā there is a prajñāpanā (description) of jīwa and ajīwa (sū. 3). In Jīvājīvābhigama too there is an abhigama (treatment) of those very entities. The import of the terms prajñāpanā and abhigama is identical. Both the works under consideration belong to arapābhya class. And both of them are composed by a sthaura. Again, both of them are the composition known by the general name adhyayana In the Middle Ages Prajñāpanā came to be regarded as an upānga of Samavūgūnga, the fourth Anga work, whereas Jīvājīvābhigama came to be regarded as an upānga of Sthānānga, the third Anga work. Though the subject-matter—the main subject-matter—of both the texts is identical, yet the connection of one is established with Samavāyānga and that of another with Sthānānga.

It is necessary to investigate if there is any chronological order between these two works. In the beginning of Jivanivabhigama its main subject-matter, viz jīva and ajīva is treated of in the same manner as ın Prajñāpanā In Jīvājīvābhigama too out of jīva and anva, the latter is described first and then only the former In the entire text of Jīvājīvābhigama we notice that the order of presenting the topic of jiva is mainly in accordance with the various divisions of riva. That is, first there is a description of 2 divisions, 3 divisions upto 10 divisions of samsarī jīvas and then occurs the description of 2 divisions, 3 divisions upto 10 divisions of all the jivas. Thus the description of the jiva proceeds gradually following mainly its various divisions and finally it ends in the ten divisions of all jīvas. It is noteworthy that in Sthānānga too there are ten sthanas. That is, therein one point, two points, three points upto ten points about jiva and ajiva are described according to the numerical order. And in Jivaiivabhagama two. three upto ten divisions of itvas-first of samsart itvas and then of all jivas-are dealt with. Thus the treatment of 2, 3, 4 upto 10 divisions or points is identical in both the texts. Thus though Jivājīvābhīgama account of jīva and ajīva is similar to the one found in Prajñāpanā, its method of treatment (through 2, 3, 4 upto 10 divisions or points) is identical not with that of Prainapana but with that of Sthananga. This might possibly be the reason of considering Jīvājīvābhigama to be the upānga of Sthānānga.

The solution of the problem of establishing the chronological order between Prajñāpanā and Jīvājīvābhigama remains to be

The sútra-numbers given here are in accordance with Devchand Lalbhai edition (1919 A.D.).

arrived at. Modifudbhigama several times refers to Prajādpand and its Pada. Agan, it refers to Rājaprādinya' and Aupapātika. Out of these references, one to Aupapātika belongs to the days when Agamas were penned down, that is, to the age of Valabhi redaction and it was made for the convenience of the reader. This is what we can say about that particular reference. But it is necessary to fix, following some other method, the chronological order between Jīvājīgābhigama and Prajādpand in order to decide the question as to whether reference to Prajādpand was included at the time of Valabhi redaction or the author of Jīvājīvābhigama himself made it

The general structure of Jivājīvābhyama is such that in it the avisions of jīvas are gradually treated of and while dealing with a particular division the sthiti (life-span), aniava (gap), alpabahutva (relative numerical strength) etc of the jīvas forming that division are discussed. Generally it can be said that the entire text is divided into two parts. In the first part there occurs the description of ajīva and the various divisions of samāsīrī jīvas whereas in the second part there occurs the description of the divisions of all jīvas, that is, here in this second part the divisions are so made and described as to include samāsīr as well as sidāha jīvas. While dealing with those 2 divisions, 3 divisions upto 10 divisions, the sthiti (life-span) etc. of the jīvas of the concerned division are pointed out.

Though Prajnapana deals mainly with this very subject, its method is different from that of Jivanivabhigama As we already know Prajňapana is divided into 36 Padas. And the description of the divisions occurs only in the 1st Pada. In other words, the complete picture of the divisions and sub-divisions of itva and artva could be had from the first Pada (viz. Praiñānanā Pada). (dwelling place or location), alpabahutva (relative numerical strength), sthiti (life-span), etc. of Avas are discussed one by one in the remaining Padas-one in each Pada. In fine, in Jivājīvābhigama the information about the sthiti, etc. of the was of a particular division is found at the occasion of the description of that particular division, whereas in Prajñapana in one Pada all the information about the sthiti of the items of all the divisions is found at one place, in another Pada all the information about sthana of all the itvas of all divisions is given and so on and so forth. In other words, Jīvājīvābhigama conducts its discussion

<sup>6.</sup> Sū. 4, 5, 13, 15, 20, 35, 36, 38, 41, 86, 91, 100, 106, 113, 117, 119-122.

<sup>7.</sup> Sũ. 109, 110.

<sup>8.</sup> Sū. 111.

division-wise whereas Prayāāpanā conducts its discussion item-wise. Moreover, the discussion on so many subjects that occurs in the remaining 35 (2-36) Padas is not there in Jivājivābhiguma. Thus these two texts differ from one another from the point of view of the method of presentation. Again, let us note that in Pagāāpanā the discussion is comparatively more detailed than the one found in Jivājīvābhiguma.

From all this we are inclined to believe that Jivājīvābh,gama is prior to Prajīāpanā And the reference to Prajīāpanā found in Jivājīvābh,gama seems to have been introduced therein at the time of Valabhi redaction for the sake of brevity as the reference to Prajīāpanā found in the Anga work Bhagavatt definitely is.

Like Anga works, Jwōjiwābhigama also does not have the mangala in the beginning. But there we are told this much that having favourably pondered over manata (Jina's own View), jinānumata (Jina-supported View), madešita (Jina-praeched View), jinānumata (Jina-praeched View), andešita (Jina-praeched View), jinānumata (Jina-praeched View), and having full faith in it the revered Sthauras have composed this adhyayana of the name of Jirājivābhigama. This way of starting the work suggests the mittation of Anga composition. In the beginning of Anga works Sudharmā says, "Such is the knowledge embodied in Sruta that I have acquired" (cvam me suyam³) and then he imparts that knowledge to Jambū Similarly, in the beginning of Jirājivābhigama we are told that Sthauras having acquired the preachings of Jirā and having placed faith in them have composed it

But Prajūāpanā opens with a nangala. That is in the beginning of Prajūāpanā homages are paid to Siddhas (Liberated souls), etc. Then it is indicated that the work has been composed on the basis of the preachings of Jina. Thus the beginning of Prajūāpanā does not follow the pattern of Anga works while that of Jūrājūrābhigama does The text of Prajūāpanā commences only after the performance of mangala. From this we surmise that Prajūāpanā belongs to that period when the practice of invariable performance of mangala before the commencement of a particular work was already established and current, whereas Jūrājūrābhigama belongs to the period when this practice was not still established.

#### PRAJÑĀPANĀ AND SATKHANDĀGAMA

The Anga Sūtra Drstivāda is the common source of both Prajnapanasutra and Satkhandagama. That is, both these works have drawn upon the Drstrada for the material contained in them. Again, both these works are of the nature of compilation. But their style of presentation is different. One should note the points of this difference. Prajnapanasūtra contains 36 literary divisions called 'Padas'. It keeps living being in the forefront Satkhandagama, in the first Khanda called Jivasthana, investigates, through various points viz. gatz etc., the 14 stages of spiritual evolution (quinasthana; here the term nivasamāsa is employed for quinasthana), resulted from the destruction of Karmas. Of the remaining part Khuddabandha, Bandhasvāmitva, Vedanā-these Khandas could be said to deal with living being keeping Karma in the forefront. In the Varganākhanda too the main topic treated of is the varganā (class) of kaima. The vargana of others is discussed in so far as it is conducive to the understanding of Karma-vargana. The 6th Khanda is known by the name of Mahabandha. Hence there too the discussion about Karma is the main.

Out of the 36 'Padas' contained in Prajiāpanāsūtra, the names of six 'Padas' (23-27, 35) occurring in the Prajiāpanāsūtra itself are 'Karma' (23), Karmabandhaka (24), Karmavedaka (25), Vedabandhaka (26), Vedavēdaka (27), Vedaņā (35). It is interesting to compare these names with those of the concerned Khandas of the Satkhandāgama, suggested by the commentator. The concerned Khandas of the Satkhandāgama discuss the topics more in detail and more minutely than the Padas of Prajiāpanāsūtra. Thus in Prajiāpanāsūtra, the discussions centre round the Jīva while in Satkhandāgama they centre round the Karma.

Prapidpanasūtra prominently employs question-answer style adopted in Anga Sūtras. And at many places it is clear that the questions and answers are of Gautama and Mahavira respectively. But Satkhandāgama employs the scientific method the constituents of which are Uddeso, Nirdesa and Yibhāga. Only occasionally we come across the questions and answers.

Prajnapanāsū(ra which is of the nature of compilation is a work of one Acārya. But the case with Satkhandāgama is different. Prajnapanā contains no Cūlkā. But in Satkhandāgama Cūlikās have been added? We know not as to who made this additions and

The topics like 'Bandhasāmittavicaya', Şaţkhandāgama Book VIII, occasionally employ question-answer style

<sup>2</sup> Satkhandāgama Book VI contains 9 Cūlikas, Book X, 1, Book XI, 2 and Book XII, 3. In the Sū. 581 (Book XIV) it is explicitly stated that—"etto uvarimagamtho cūliā nāma."

when. But the term Cūlikā itself suggests that it is a later addition. The similar thing has happened even in case of Agamas like Daśavaikālika.

Prajnapanasūtra is written in the style of original Sūtra while Satkhandagama employs commentarial or expository style in addition to it. In the Satkhandagama many a time the discussion is conducted through 'entrances' to exposition; this suggests commentarial style. That is to say, after having suggested the entrances to exposition by the words 'anioagddarani, the exposition is conducted through all those 'entrances' one by one,3 Moreover. the terms like krti, vedanā, karma are explained through the method of Niksenas, viz. nāma, sthānanā, dravva and bhāva. In doing so it has clearly followed the style of exposition found in the Niruukti of Jama Agamas 4 The employment of terms like 'anugama'5, 'samtaparūvanā'6, 'nıddesa'7, 'vıhāsā'8 (vıbhāsā)9 also points to its commentarial style The various lists of anyyogadvaras ('points of investigation' or 'entrances to exposition') and the treatment of the subject through their application that we find in the first chapter of Tattvorthasatra were not still crystallised in Prajnāpanā. It is so because Prajnāpanā does never discuss the subject through anayogadvaras, first giving the list of them But in Satkhandagama eight anuyogadvaras are first enumerated10 and then according to them the discussion of the subject proceeds on. Of course, in Prajñapana a certain stage necessary for the establishment of the lists of anyuogadvaras as also for the treatment of the subject according to them is already reached. On its basis, later on, the lists of anuyogadvaras came to be crystallised and the subjects were treated of according to them. Tattvārthasūtra (I. 8) enumerates eight anuvogadvāras, viz. sat, sankhyā etc. enumeration of anuyogadvaras is not found in Prajnapana. But it is possible to construct a list of anuvogadvaras which are scattered in the different Padas of Prajñapana. And such a constructed list of anuyogadvāras has been utilised in Satkhandagama. This fact

<sup>3</sup> Şaţkhandāgama Book I Sū. 5; Book IX Sū. 45, Book X Sū. 1; Book XI Sū. 1 & 165; Book XII Sū. 1, Book XIII Sū. 2 etc.

The employment of this method is noticed in Satkhandagama from Book IX Sū. 45 to Book XIV.

<sup>5.</sup> Ibid, Book I Su. 7; Book III Su. 1 etc.

<sup>6.</sup> Ibid, Book I Su. 7; Book IX Su. 71.

<sup>7.</sup> Ibid, Book I Su. 8; Book III Su. 1 etc.

<sup>8</sup> Ibid, Book VI Su 2 (p. 4), Book VI Su, 1 (p. 145); Book XIV Su, 1.

Let us note that in Buddhism the school that attaches utmost importance to Vibhāṣā is known as Vaibhāṣika school.

Satkhandagama, Book I, sū. 7, p. 155

throws light on the date of their composition and proves that Saikhandāgama has most probably been composed or compiled later than Prajnāganā. Everywhere in Saikhanādgama a discussion on those particular mārganādoāras (topics of investigation) begins through the words 'agadiyānwādana', 'indiajāwadāna', 'kāyāmu-vādēja' etc. "I This system is rarely found in the Prajnāganāsātra Only two words 'disānuēāna' in ad 'khetānuāmaāna' pocur in it But the word 'gauanuāāna' has not been employed in the discussion on act. etc.

Over and above the similarity of treatment we find, at various places, similarity of expression in both the works. This suggests that they had a common tradition as their basis. By similarity of treatment is meant the agreement on different points and it is easily noticed at many places in both the works. Hence it is not necessary for us to note all such places where the similarity of treatment is found. But we should note the places where the similarity of expression occurs

Generally we can say that both the works are composed in prose but they contain găthâs also. Out of these gâthâs some, it seems, should be traditional sangrahani gâthâs. Gâthas 99-101 of Prajūāpanā occur in Satkhandāgama. The gâthâs as found in Satkhandāgama are as follows:

#### Book XIV

- Sü. 121 "tattha ımam sahāranalakkhanam bhanıdam-
- Sū. 122 sākāranamākāro sākāranamānapānagakanam ca/ sākāranagīvānam sākārānalakkhanam bhanidam//
- Sū. 123 eyassa anuggahanam bahūna sāhāranānameyassa/
- eyassa jam bahünam samāsado tam pi hodi eyassa//
- Sü. 124 samagam vakkamtānam samagam tesim sarīranippattī/ samagam ca anuggahanam samagam ussāsanissāso//

It is noteworthy that Satkhandāgama quotes these gāthās having employed the term 'bhaspadam' suggestive of quotation, while Prajāāpadāsūtra does not use any such term. In Prajāāpadāsūtra they are given in a reverse order. Moreover, the gāthā occurring in the concerned sūtra 122 gives the reading 'lakkhanam bhandam', while Prajāāpanā ghāthā 101 gives the reading 'lakkhanam anim eyam'. Though the gāthā occurring in the Sūtra 123 and Prajāāpanā gāthā no. 100 are identical, the reading of this gāthā orielded by Prajāāpanā gis more correct than the one offered in

<sup>11.</sup> Ibid, Book I Su. 24, 33, 39, etc.

<sup>12</sup> Prafñapanasútra 213-224; 276-324; 326-329.

Satkhandāgama. The reading as we find in Satkhandāgama is in disorder and corrupt. Once again the gāthā occurring in sūtra 124 and Prajāāpanā gāthā 99 are one and the same but both the works yield different readings. In this case too Prajāāpanā gives correct reading.

At the occasion of discussing the topic of alpa-bahutva (numerical variation) of fiva (living beings), the beginning of Mahādarhāava' in Praiñāpanā is as follows:

"aha bhante savvajīvappabahum mahādamdayam vattaissāmi-savvathhovā gabbhavakkamtiyā manussā.....". And the end is as follows: "sajogī visesāhiyā 96, samsāi atthā visesāhiyā 97, savvijīvā visesāhiyā 98." Sūtra 334.

Even in Şatkhandâgama there occurs Mahâdamdaa. There its beginning is—"etto savvojivesu mahâdamdao kādavvo bhavadī| savvathhovā manussapajjattā gabbhovakkamtiyā." And its end is—"nigodajivā visesāhiyā" Book VII, Sūtras 1-79.

The difference that we find in the two expositions—one in Satkhandāgama and another in Prajāāganāgūra—is that Prajāāganāgūra—is that Prajāāganāgūra—is that Prajāāganāgūra—mentions 78 divisions of living beings while Satkhandāgama mentions 78 divisions. The fact that some divisions are primary and some secondary should be considered to be the reason of this difference. But the important thing is that both the works give one name 'Mahādandaka' is to this discussion. This suggests the common tradition. Moreover, the usage of the term 'vattassāmi' and that of 'kādavvo' are also noteworthy in this connection.

The second Pada of Prajūāpanāsūtra is 'Sthānapada'. Therein it is described as to where in the Universe living beings of various types or grades—beginning with those possessed of one sense-organ and ending with those who are emancipated souls—dwell. In the chapter called 'Ksetrānugama' of the second part (Khanda) of Satkhandāgama (Book VII, pp. 299 fl.) this very topic is discussed. The only difference that we find is that Satkhandāgama (Boskesses this topic through points of investigation (mārgamāstāna), viz. Gati etc; while Pratīāpanā discusses this topic taking one by one various grades of living beings—from those possessed of one senseorgan to the liberated. In Prajūāpanā, the treatment of this topic is lengthy while in Ṣātkhandāgama it is brief.

In Prajñāpanā alpa-bahutva (numerical variation) is discussed through various 'entrances' to exposition. Therein both the living

At other places also the word Mahidandaa is used in Satkh. See Book XIV, Sü. 643, XI, Sü 30; VI, Su. 1; pp. 140, f42.

and non-living substances are treated of. Saithandagama too, while treating of the 14 stages of spiritual evolution (junasthānas), discusses the alpa-bahutoa of living beings through various points of investigation viz Gati etc. 14 This discussion contained in Saithandāgama is deeper than the one found in Praņāpanāsūtra. Moreover, Saithandāgama deals with this topic purely through the points of investigation, Gati etc. 14 According to Praņāpanāsūtra the points of investigation are 28, while according to Saithandāgama they are 14. These 14 points of investigation, viz. Gati etc. are common to both the works. This can be seen from the following lists.

| n the | WOIKS.                  | 11115 | can i | Je seei | 1 11011 | the for | OWINE | g nists.  |
|-------|-------------------------|-------|-------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| Praji | îāpanāsū:               | tra   |       |         |         |         | Satk  | handāgama |
| 1     | $Di\hat{s}\hat{a}^{16}$ |       |       |         |         |         |       |           |
| 2     | Gatı                    |       |       |         |         |         | 1     | Gatı      |
| 3     | Indriya                 |       |       |         |         |         | 2     | Indriya   |
| 4     | Kāya                    |       |       |         |         |         | 3     | Kāya      |
| 5     | Yoga                    |       |       |         |         |         | 4     | Yoga      |
| 6     | Veda                    |       |       |         |         |         | 5     | Veda      |
| 7     | Kasāya                  |       |       |         |         |         | 6     | Kasāya    |
| 8     | Leśyā                   |       |       |         |         |         | 10    | Leśyā     |
| 9     | Samyak                  | tva   |       |         |         |         | 12    | Samyaktva |
| 10    | Jñāna                   |       |       |         |         |         | 7     | Jñāna     |
| 11    | Darśano                 | ı     |       |         |         |         | 9     | Darśana   |
| 12    | Samyat                  | а     |       |         |         |         | 8     | Samyama   |
| 13    | Upayog                  | α     |       |         |         |         |       |           |
| 14    | $Ah\bar{a}ra$           |       |       |         |         |         | 14    | Ahāraka   |
| 15    | Bhāsak                  | 1     |       |         |         |         |       |           |
| 16    | Paritta                 |       |       |         |         |         |       |           |
| 17    | Paryapt                 | a     |       |         |         |         |       | _         |
| 18    | $S\bar{u}ksma$          |       |       |         |         |         |       |           |
| 19    | Samjñī                  |       |       |         |         |         | 13    | Samjñi    |
| :0    | Bhava                   |       |       |         |         |         | 11    | Bhavya    |
| 21    | Astıkāy                 | а     |       |         |         |         |       | _         |
| 22    | Carıma                  |       |       |         |         |         |       |           |
| 23    | Jiva                    |       |       |         | ے       |         |       | -         |
| 24    | Ksetra                  |       |       |         |         |         |       |           |
| 25    | Bandha                  |       |       |         |         |         |       | -         |
| 26    | Pudgala                 |       |       |         |         |         |       |           |
|       |                         |       |       |         |         |         |       |           |

The point worthy of note is that at the end of this treatment occurs, in both the works, the 'Mahādandaka.' (Satkha. Book VII,

<sup>14.</sup> Satkhandagama, Book V. p. 241 ff.

<sup>15.</sup> Ibid. Book VII. p. 520 ff.

In Prajňápinásútra Pada 18 we find only 22 out of these 26. Nos. 1, 24-26 are left out; see Sú. 1259.

p. 575). As has been already said, Prajňápaná mentions in Mahádandaka, 98 divisions of living beings, while Satkhandágama mentions 78. From the list given above it becomes clear that the points of investigation that are employed in Prajňápaná in this topic are more in number than those employed in Satkhandágama. This leads us to conclude that the treatment of the concerned topic in Prajňápaná suggests the fluid stage of investigation while the same in the Satkhandágama suggests the crystallized stage. The crystallized stage that resulted from fluid stage is represented by 14 stages of spiritual evolution (gunasthána), 14 points of investigation (márgandáshána) and 14 divisions of living beings (Jivasthána) which are accepted in the later works.

The real thing seems to be that in the first Khanda named 'Iliusa hāna' the 14 points of investigation are employed in the investigation of each of the 14 stages of spiritual evolution. But in the second Khanda 'Khuddabandha' the system is changed Therein the bandhaka (=living being) etc. are treated of through 14 points of investigation. There the discussion is not conducted from the point of view of gunasthand (keeping in view the 14 stages of spiritual evolution). This is the reason why the style of the treatment of this topic is similar in both the works.

The sthii (life-span) of living beings is expounded in various as in the Satkhandagama. In the Katkhandagama (Book VII, pp. 114 ff) the kalasthii (life-span) of living beings is expounded through 14 dvā as (points of investigation) beginning with gail. But in the Prajāganā it is discussed through 24 divisions and sub-divisions of living beings—known as 24 dandakas (Prajāganā, Sthitipada IV).

Again, similarity of treatment in regard to awagahana (occupation of space), antara (gap) etc. is found in both the works. We refrain from dealing with this point. It will suffice to suggest that the detailed and fine comparison of these two works is worth undertaking. That is to say, these two works are the solid means to know the stages of development of thought regarding living beings and Karma. We want to draw the attention of the scholars to this fact.

The fact that Niryukit gåthås occur in both the works suggests that Niryukit itself has borrowed them from some common source. Thus it is an interesting and even challenging problem to find out as to which gåthås of Niryukit are from the pen of Bhadrabhu—Senior or Junior whoever he may be—and which are borrowed from an old tradition See Saṭkhaṇḍāgama Vol. XIII, Sū. 4-9, 12, 13, 16 tet; Ansiyakaniyukit gåthås—31 ff, Visésadsiyaka gåthås 604 ff.

Moreover, one striking point of similarity is to be noted. In

the discussion on gatyāgati (transmigration) there occurs, in both the works, the discussion on the acquisition of the position of Tirthankara, Caleravarti, Baladeva, Vāsudeva. The only difference is that Prajhāpanā adds two more positions viz Māndalika and Ratna (Prajhāpanā Sū. 1466-69.) Satkha. VI, Sū. 216, 220 etc.

Upānga Prajnāpanā: ūtra is a work of Arya Syāmācārya. But this does not mean that all the material contained in it is thought out by Śvāmācārva himself. It is so because his objective was to compile and arrange in a certain way the material came down to him from the tradition of śruta. This is the reason why he has not followed the same classification of living beings occurring in the first Pada while discussing the points of investigation sthitt etc. The exposition of the dvaras-sthana etc., which had been variously developed by the former Acaruas, was before him. So, his task was to collect and compile all the ideas and thoughts in proper dvāras. Though the exposition performed in the dvāras beginning with 'sthana' has bearing on all the living beings, there is no unanimity regarding the point as to which draras are to be treated of in which type of divisions of living beings. Keeping in view the point as to how the treatment of a particular subject can be easy, subdivisions of living beings to be described at the occasion of dealing with a particular dvara-are determined. If one and the same individual were to describe it after considering all the points, then it is quite possible that he might describe it altogether differently. But this is not the case with Praiñapana, Arva Syama has acquired, through tradition, the legacy of whatever the earlier Acarvas had thought. And in Pragaara Arya Syama collected the thoughts and ideas that arose in the tradition from time to time. If we look at Prainapana from this view-point it is nothing but a systematic collection of ideas and thoughts accumulated in tradition upto that period. This is the reason why the readers were asked to refer to Prainapana for complete discussion when the Agamas were put down in writing.

Living being and Karma (moral causation)—these are the two main subjects dealt with in the Jaina Agamas. One trend of thinking keeps living being in the centre while discussing various topics viz. as to how many divisions of living beings there are, as to how long a living being of a particular type can live, as to where it dwells, in which class it can take birth after death, as to how many sense-organs it can possess, as to which sex it can have, as to how many knowledges it can possess, as to which karmas it can bind, etc. Another trend of thinking keeps Karma in the centre and discusses, in the main, different types of Karma and their role in the spiritual evolution or degradation of a living

being. Hence this trend, keeping in view the spiritual evolution of a living being, determines the 14 points of investigation (mårganäshåna) for the examination of and search for the 14 stages of spiritual evolution of living beings (gunashåna) which are known as Jivasamåsa. These 14 points of investigation are the different divisions of living beings due to their gate etc.

Prajžanana represents the first trend while old works on Karma like Karmaprakrts, Satkhandagama, etc represent the second trend The state of affairs being what it is, it becomes very difficult for us to determine the chronological order of these works. the 15th Century and even after when the Sthanakavasi tradition tried to present in the form of thokada works, written in Gujarātī, the ideas and thoughts of Agamas, it presented the marganasthanas etc in such a way as could be easily grasped by an ordinary reader. And in the Anga work named Sthananga too a particular item is presented keeping in view the number of its constituents. But let us remember that even in the days of Sthananga the ideas relating to living beings and Karma were presented in a compli-So, style of treatment-i e. its simplicity or otherwise-cannot be a determining factor in fixing up the chronological order of these works. This is so because the nature of the style was dependent on the objective of the author and on the nature of the subject-matter-simple or subtle. Hence we would be making a great blunder in fixing up the chronological order of Prainanana and Satkhandagama if we were guided only by the fact that the treatment of the subject-matter in the Satkhandagama is more detailed and subtle than that found in Prainavana-Therefore we should tackle differently the problem of their chronological order We should first study such works independently and only afterwards we should try to fix their chronological order. According to both these works, literature of both these types is rooted in Distivada. This means that innumerable Acaryas have variously presented the subject-matter of Drstivada itself to achieve different objectives. This presents one more difficulty in fixing up the chronological order of the works on the basis of the nature of the treatment of the subjectmatter-simple or subtle. If one were not to take into consideration all these facts he can easily-but wrongly-conclude that as the discussions in Praynapana are more simple and brief than those in Satkhandagama the former is prior to the latter. But on account of the difficulty as already pointed out it is not proper to fix Prajnapana prior to Satkhandagama So, we have given up this manner of fixing up the chronological order of the works on the basis of the nature of their treatment. Now, it becomes necessary for us to employ the different method for fixing up their chronological order. Only after we have done so, we can utilise the argument based on the nature of treatment.

One thing is certain that the system of exposition through anuyogaduāras which we find in several parts of Satkhandāgama clearly follows the system of exposition demonstrated in Anuy. gaduārasūtra. Nothing of the sort is found in Prajūāpanā. This fact indisputably proves Prajūāpanā to be older than Satkhandāgama. Moreover, as we shall see, Prajūāpanā belongs to the period preceding the commencement of Christian era, whereas Satkhandāgama belongs to the period which in no case precedes 683 V. N. (=156 A. D.). So, we can definitely conclude that Prajūāpanā is prior to Satkhandāgama.

In olden days the subject was investigated through various dwars (entrances to investigation). Later on a list of 14 jtea-sthânes, 14 gunasthânes came to be established and the investigation was conducted through them instead of those dwāras. In Prayāā-panā we do not find this tradition of conducting the discussion through 14 jivasthânas and 14 gunasthânas. But in Satkhandāgoma this tradition is clearly there. This too proves that Satkhandāgama is later than Prayāāpanā. Thus we can establish in various ways that Prayāāpanā is a work earlier than Satkhandāgoma.

## The Author of Prajñápaná and His Date

In the original text of Prajñāpanā there occurs no reference to its author But in the beginning, after benedictory verses, there are two gāthās which have some connection with this problem. Ac. Haribhadra and Ac. Malayagiri have commented on them. But they consider them to be of the nature of interpolation. These two gāthās mention Ārya Syāma as the author of Prajñāpanāsātra. This means that even before the time of Ac. Haribhadra, Prajñāpanā was known as a work of Ārya Syāma.

Ac Malayagiri uses an epithet 'Bhagavān' for Arya Syāma. The passages in point are as follows: "bhagavān Āryašyāmo'pi titham eva sūtram acayati" (Comm. folio 72). "bhagavān Āryašyāma pathati" (Ibid, folio 47). "sarvesām opi prāvacankasūrinām matāni bhagavān Āryašyāma upadistarān" (Ibid, folio 385)." This points out his greatness. From these two gāthās it becomes clear that Arya Syāma belonged to Vācaka lineage (vamsā), and was well versed in Pārvašruta. In the composition of Prajārepanāsūtra

<sup>17</sup> All these references have been noted by Pt. Bechardssoji in his note in Bhagapatisütra, Pt. II, p. 135.

he had displayed his talent to such an extent that even  $A\dot{n}ga$  and  $Up\ddot{a}nga$  works recommend the readers to refer to  $Praj\ddot{n}\ddot{a}pan\ddot{a}$  for detailed discussions on various subjects

The Nandistira Pattāvalī enumerates the names beginning from Sudharmā. There the eleventh name is of Arya Śyāma. The actual words of the Pattāvalī are. "vandimo hāriyam simajyam." Thus according to this Pattāvalī he belonged to Hāritagotra But the above mentioned two interpolated gāthās regard him as 23rd in the line of Vācakavamša Following these two gāthās Āc. Malayagiri too considers him to be 23rd in the line. But it is to be borne in mind that therein we are told this much that he is 23rd in the line; there we find no enumeration of the names from Sudharmā to Ārya Syāma

From the Pattavalis we know the fact that there were three persons bearing the same name Kālakācārya The first Kālaka is that whose death (according to Dharmansāgartya Pattāvalīt, birth according to Kharataragacchtya Pattāvalīt) occurred in 376 V. N. (s. 376 years after the death of Lord Mahāvira) The second Kālaka is that who destroyed the king Gardabhilla and who flourshed in V. N. 453 (=17 years before the commencement of Vikrama Era). The third Kālaka is that who flourished in V. N. 993 (=523 V. S.) and who changed the day of Samvatsari from the 5th day of Bhādaragada to the 4th

According to the tradition represented by the Pattāvalts the first Kālaka and Syāmācārya, the author of Prajīāganā, arc identical. But in the Pattāvalts Syāmācārya is not regarded as 23rd in the line while in the two gāthās, under consideration, he is o regarded Hence it becomes necessary for us to regard the references to his number in the line as secondary, while tackling the problem of his date.

The third Kālaka who flourished in 993 V N (=523 V.S.) could in no way be the author of Prajūdpanā because Naudī which was written before 993 V.N. (=523 V.S.) mentions Prajūdpanā in the list of Āgamas

Now what remains for us to decide is as to who out of the first two Kālakas is identical with Syāmācārya Dr. U P. Shah opines that Syāmācārya mentioned 11th in the line and Kālakācārya, destroyer of King Gardabhilla, become identical, if the first two Kālakas were regarded as one identical person. In the Patfācalis where these two Kālakas are considered to be two different persons, the date of one is 376 V N. and that of another

<sup>18.</sup> ádyah prajňápanáket indrasya a jre nigodavicárai aktá Syámacáryáparanámá | sa tu vírát 376 vargair jútah |

is 453. Though it is written there that 376 V.N. is the year of birth, elsewhere it is considered to be the year of death. Similarly, 459 V.N. too seems most probably the year of death (of second Kālaka). Thus there is no long gap between the dates of the two Kālakas. If we take 376 V.N. to be the year of birth (of the first Kālaka) even then there will be a gap of only 77 years between the dates of two Kālakas. These two Kālakas may or may not be identical but it is certain that Prajhāparā is a work of that Kālaka who flourished before the commencement of Vikrama Era

Some gārhās of Praynāpana occur even in Sūtrakrtānga, Uttarādhyayana, Āvašyakasūtra-niryukti and Acārānganiryukti. A comparison of all these gāthās occurring in the abovementioned different works being necessary we give it below.

| Prajñāpanā    | Sütrakrtänga | Uttar. Adhya. 36 | Acāra. Niryukti |
|---------------|--------------|------------------|-----------------|
| Sũ 24 gã. 8   | 2·3·19 gā. 1 | gā. 74           | gā. 73          |
| Sû 24 gã. 9   | 2.3.19 gā. 2 | $g\bar{a}$ . 75  | gā. 74          |
| Sû. 24 gã. 10 | 2-3-19 gā. 3 | gã. 76           | gā. 75          |
| Sũ 24 gã. 11  | 2·3·19 qā. 5 | gā. 77           | aā. 76          |

Acārānga-nīryuktī (gā 72, 76) and Uttārādhyayanasūtra (gā, 73) clearly state that there are 36 divisions. But in Uttaradhuayana occur 40 divisions whereas in Acaranganiruukti occur 36 divisions. And in Sütrakrtänga and Prajnapana occur 40 divisions. proves that originally there were 36 divisions19 and only later on in those concerned gathas four more divisions were added to the 36. Hence we should consider the concerned gathas occurring in Prantagana to be a quotation from some other work. What is more, we should believe that they have undergone some correction. These very gathas occur in Sutrakrtangasutra. And we can legitimately opine that the oldest form of these gathas is found in Acārānganīrijukti. It is quite possible that Sūtrakrtānga too quotes these gathas from some other work.20 Even if we consider Ac. Bhadrahāhu, senior or junior, to be the author of Niruuktis, it is well nigh impossible that all the gathas of Niruuktis are composed by him. It would be proper to believe that he included in the

<sup>19</sup> Mūlācūra (5 8-12) too enumerates 36 divisions only. And the concerned gāthās found in the work are almost the same with some different readings.

<sup>20</sup> These gáthás seem to be borrowed in Sútrakrtáñga. This is so because therein they occur after the remark 'imão gáhão anişamfavado'. Morcover, therein they see followed by a statement 'eyão esu bhaṇṇṣawda gáñão jáus sirakamtatté witifamti. Compare this statement with the one occurring in Prayñápandsitra sú. 55. The Preyñápand statement is: 'ess nam imão gáhão anigamtavado.'

Niryuktus so many sangrahani (recapitulatory) gathas from other sources So, it is not proper to discuss the problem of the date of Praynapana on the basis of Niryuktus

Comparison of the 36th Adhyayana (viz. Jīvājivavbhaktī) of Uttarādāhyayana with the first Pada of Prayāāpanā makes it clear that Prayāāpanā discussion on jīva is conducted on a higher level than Uttarādhyayana discussion on the same subject. So, the 36th Adhyayana in its present form is earlier than Prayāāpanā. But the scholars consider Uttarādhyayana not to be a work of one author but to be a compilation. So, it is really difficult to arrive at the date of Prayāāpanā on the basis of Uttarādhwayana too.

The gathas about Siddhas (liberated souls) are found in Prajāāganā and Uravāiya as well. And some of them occur even in Uttarādhyayana and Āvašyakaniryukti Let us have a look at the following table:

| Prazñāpanā<br>Sū 211 | Uvavārya        | Uttar. Adh. 36 | Avaśyaka  | Nı.<br>(Vıśesā.) |
|----------------------|-----------------|----------------|-----------|------------------|
| gā. 158              | ×               | ×              | ×         |                  |
| gā. 159              | § 168           | 56             | 678       | (3978)           |
| gā 160               | § 169           | 57             | 679       | (3779)           |
| gā. 161              | § 171           | 65 (Compare)   | 964 (Dī.) | (3810)           |
| gâ 162               | § 170           | ×              | 963 (Dī)  |                  |
| gā. 163              | § 172           | ×              | 965 (Dī)  | (3811)           |
| gā. 164              | § 173           | ×              | 966 (Di.) | (3812)           |
| gā. 165              | § 174           | ×              | 967 (Dt.) | (3813)           |
| gā. 166              | § 175           | ×              | 968 (Di.) | (3814)           |
| gā. 167              | § 176           | ×              | 680       | (3828)           |
| gā. 168              | § 177           | ×              | 681       | (3829)           |
| gā 169               | § 178           | ×              | 682       | (3835)           |
| gā. 170              | § 179           | ×              | 683       | (3836)           |
| gā. 171              | § 180           | ×              | 685       | (3847)           |
| gā 172               | § 181 (Compare) | 67(Compare)    | 686       | (3848)           |
| gā 173               | § 182           | ×              | 687       | (3849)           |
| gā 174               | § 183           | ×              | 688       | (3850)           |
| gā 175               | § 184           | 67 (Compare)   | 689       | (3851)           |
| gã 176               | § 185           | ×              | 690       | (3852)           |
| gã. 177              | § 186           | ×              | 691       | (3853)           |
| gâ. 178              | § 187           | ×              | 692       | (3889)           |
| gā 179               | § 188           | ×              | 693       | (3890)           |
| ×                    | § 189           | ×              | ×         |                  |

The above comparison makes it clear that Uttarādhyayana gāthās about siddhas have served as the basis for the elaboration of the subject dealt with in the gāthās occurring in other works.

This proves that this portion of Uttarādhyayana which has special connection with Prajāāpanā is prior to Prajāāpanā. The first and the last gāthās of Uvavānya differ from those of Prajāāpanā. It is highly possible that Prajāāpanā is older than Uvavānya.

Tradition believes, on the basis of the identical meaning of the two names, that Kālaka who explained Nigoda and Ārya Śyāma are not two different persons. According to tradition he secured the status of Yugapradhāna in 335 V. N. and lived upto the year 376 V. N. Now, if Prajāāpanā were the work of this Kālaka, then it might have been composed in the period 335-376 V. N. (i.e. 135-94 years before the commencement of Vikrama Era; 78-37 B.C.). If we were to consider the Niryukti to be the work of Senior Bhadrabāhu and also to think that there is a reason to believe that the Niryukti follows the Uttarādhyayana in mentioning 36 divisions then Prajāāpanā is not in conflict with that of Senior Bhadrabāhu because he is believed to be earlier than Prajāāpanā

Satkhandágama, in its present form, is a work of two Acāryus Bhadanta Puspadanta and Bhātbalba iwho are posterior to Dharasena who, in turn, flourished sometime after 683 V.N. From this we can safely conclude that Prajnāpanā is prior to Satkhandāgama atmaturity of thought, systematic treatment and employment of commentarial style—all these that are found in Satkhandāgama are due to its being lately composed. Prajnāpanā is mentioned in the list of Agamas, given in the Nandisūtra which belongs to the period of time prior to 523 V.S. Thus even the date of Nandisūtra is not in conflict with our propsed date of Prajnāpanāstītra.

## Prajňapana Benediction And Pańcanamaskara-Mantra

In the beginning of Prajāāganā there are benedictory verses Therein salutation is offered first to Sidāha and then to Lord Mahāvira According to the author of Dhavalā even Satkhandāgama, in its beginning, implicitly perform salutation to the five holy personages. In all the manuscripts containing only the text of Prajāāganāsitra there is an indication of salutation to the five holy personages But Ac. Haribhadra and Ac. Malayagiri have not commented on it. So, the editors are of the opinion that it does not constitute a part of the text<sup>22</sup>. The following seems to be the basis of this opinion. Since the time when Paācanamaskāra Mantra gained ground and was held important, the practice of

<sup>21</sup> Dr. Charpentier is of the opinion that Arya Syama flourished round about 60 B. C. Introduction to Uttaradhyayana, p 27.

<sup>22.</sup> Refer to the foot-note 1 on p. 1 of this edition.

writing down the Mantra first before the commencement of the text proper came to be adopted; so it is always necessary to determine as to whether or not the author himself has put  $Pa\bar{n}ca-namask\bar{a}r$ . Mantra before the commencement of the text.

It is noteworthy that in the benedictory verses of Prajädpand he salutation is offered first to Suddha and then to Arihanta. It is noteworthy because in Pañcanamaskāra the salutation is offered first to Arihanta and then to Suddha. According to old references, Trithankaras offer salutation to Süddha. According to old references, are legitimately conclude that there had been already in vogue a tradition of offering salutation to Süddha in the beginning of the performance of Mangala (benediction). But later on in Pañcanamaskāra-Mantra the first place came to be accorded to Tīrthankaras—Arihantas—considering them to be directly helpful to the souls in bondage<sup>23</sup>. Since then the authors, following Pañcanamaskāra-Mantra, in the benedictory part of their works offer salutation first to Arthanta.

How the order of the five Padas (dignitaries) got established in Pañcanamaskāra-Mantra ?--- if we ponder over this question we feel that something like this might have happened. So long as Tirtha (Order) is not founded. Siddhas (liberated souls) only are worthy of salutation. Accordingly, when Tirthankara renounces the world he offers his salutation to idea-1 Siddha only. But it is quite natural that Tirthankara is held important in his life-time. And when he leaves this mortal world, he can well be regarded as belonging to the class of Siddhas. But he is remembered only as a Tirthankara, though he has attained Siddha-hood because he is our immediate helper. Logassa provides an instance of this tradition. And it is followed in so many old benedictions (mangalas). When thus both Arihanta and Siddha are proved worthy of salutation, there might have started a practice, following old tradition, of saluting first Siddha and then Arthanta. But afterwards having included Arihantas proper in one class and Arthantas who have attained Siddhahood and all Siddhas in the other class the Jainas reversed the order of salutation. And this

<sup>23.</sup> In the educts of Khāravela, which belong to the period preceding the commencement of Christian Fra, we find salutation first to Arthenta and then to Sudaha. This means that the tradition of offering salutation first to Sudaha and then to Arthenta might have been prevalent before the Age of Khāravela. Again, it is noteworthy that in the educis of Khāravela the salutation is offered to only two holy personages. It is interesting to note in this connection that in the beginning of the educis of Ashoka there occurs no salutation to holy personages.

reversed order of salutation had already been prevalent before Christian Era as is indicated by the Edict of Kharavela. But this does not necessarily mean that at that time this order of salutation alone was followed by all. Salutation is a question of individual liking. Hence for a long period of time we do not find one uniform tradition of salutation-some authors wrote benediction in the beginning of their works, some did not and even among those who wrote there was no unanimity regarding the order of salutation. that is, some saluted first this holy personality and some that and so on. But this much is certain that the tradition of saluting Arihanta before Siddha had already come into existence before the commencement of Christian Era, it developed into the benediction of the form of salutation to five holy personages and finally it in its developed form got established. When Tirthankara leaves the mortal world Acarya and Upadhyaya gain importance as the protector and custodian of the religious tradition which Tirthankara has bequeathed to the Order. As soon as they attain the status worthy of salutation, even Scriptures and the script in which they are written become worthy of adoration and worship, and as protectors and custodians of Scriptures Acarya and Upadhyaya come to be regarded as important personages. It is a general rule that the protectors are held more important than the thing protected. According to this rule, instead of Scriptures and the script of the Scriptures the possessors and protectors of them, viz. Acarua and Upadhuaua were given importance and were considered to be worthy of salutation; they found place in Pancanamaskara and Scriptures, etc. were held of secondary importance. At last there remained only a class of monks from among the selfcontrolled persons. And they too were accorded a place in Salutation. Really speaking, for lay-votaries they are worthy of salutations. But they were accorded a place in Salutation as personages worthy of salutation of all. Such stages seem to have been there in the evolution of the phenomenon of Pancanamaskara.

The discussion on the problem of the authorship of Namaskārasūra alias Paūcanamaskāramantra has been in a way started first of all in Avašyakaniryukti The name of the first chapter (adhyayana) of Avašyakasūtra is Sāmāyika. So, there arose the first question as to who composed the Sāmāyika-adhyayana and as to why he composed it. At this occasion Ac. Bhadrahāhu clearly stated:

"titthakaro kim kārana bhāsati sāmāiyam tu ajjhayaṇam | titthakaranāmagottam baddham me veditavvam ti || 526 || tam ca kadham vetijjati agilāe dhammadesaṇādthi | tabijhati tam tu bhaqavato tatiyabhavəsikkaitānam || 527 || gotamamātī sāmātyam tu kim kāranam nisāmenti | nānassa tam tu sumdaramamgulabhāvāna uvaladdhī || 528 || '' —Višesāvašvaka, 2594–96

The gist of these gáthas is as follows: Lord Mahàvira preached sămâyika-Adhyayanı He preached the meaning embodied in Sāmâyika-Adhyayana, and his direct principal disciples (ganadharas) Gautama etc listened to it Thus according to Ac. Bhadrabāhu Trithankara is the author of the meaning embodied in Sāmâyika-Adhyayana whereas Ganadhara is the author of the Sūtras In other words, Tirthankara preaches the principles, and Ganadharas put them into writing. 24

Namaskāramantra constitutes the opening of Sāmāyika-adhya-yana. Or, it can be said that the lesson of Sāmāyika-fruta is imparted to a pupil after he has saluted the five holy personages through the recitation of Pańcanamaskāra-mantra<sup>25</sup>; this is the reason why this Mantra is placed in the beginning of Sāmāyika-adhyayana Now there arises a question as to whether it is a part and parcel of Sāmāyika-adhyayana or is it borrowed from some other work.

The answer to this question is given by Ac. Jinabhadra. It is a follows. In Nandistira Pañcanamaskāra is not regarded as an independent śrutaskandha. Yet it is a fact that it is a Sūtra and what is more a mangala also. Hence it should be regarded as forming a part of all Sūtrass<sup>26</sup>. This is the only reason why it is expounded first and then only Sāmāykka-adhyayana<sup>27</sup>. This same order is followed by him also in his Visesāwāykabhāsya

From his discussion it definitely emerges that Namaskāramantra is not a part of Avašyakasūtra alone, but that it might have been placed, first of all, in Avašyakasūtra since the time when the tradition of performing, in the beginning of all śruta works, a mangala of the form of salutation to holy personages started. It is so because there is a tradition to impart a lesson of Sāmāyikafirst from among the entire śruta literature. And before imparting its lesson to a pupil performance of benediction in the form of salutation to five holy personages being necessary Pañcanamaskāramantra came to be looked upon as a part of Sāmāyika-adkayayana

<sup>24</sup> According to general belief all Tirthankaras preach Sāmāyika. — Niryukti, gā 238, Višeşāvašyaka, gā. 1676. But Lord Mahāvīra is the preacher of the extant šruta So, from this standpoint he alone is considered to be the author of Sāmāyika also. —Višeşāvašyakabhāşya, gā. 1544; Niryukti, gā. 89-90; Višeşāvašyakabhāşya, gā. 1091-929.

Katapamcanamokkārassa denti sāmāiyam vidhiņā | Višesāvašyaka, gā. 5.

Auto-commentary on Višesāvašyakabhāşya, gā. 10.

<sup>27.</sup> Ibid, gā. 11

But it is not a part of Sāmāyika-adhyayana alone. Whenever the occasion arises of imparting a lesson of whatever śruta work. salutation to five holy personages in the beginning is always necessary; and hence Pancanamaskaramantra came to be regarded as a part of each and every Stute work. Thus it is certain that it is not a part of any one sutra work alone, nor is it ever regarded as an independent sutra work. But its importance was recognised in olden days and with the passage of time it grew more and more. So, it became necessary to give it a place in śruta or sūtra. As a result of it, it ultimately came to be regarded as a part of each and every śruta work. This Pancanamaskāra-Mantra might have been composed by some one author. Or, it might have evolved in its present form through the passage of time. In his Niryukti Ac. Bhadrabāhu has recorded no definite tradition about the authorship of Pancanamaskara-Mantra. He has only noted the points of investigation through which the exposition of this Mantra should be conducted. Among them the first one is Utpattidvāra That is, here the discussion on the origination or otherwise of this Mantra is conducted from the various view-points (naugs). But from this discussion we know nothing about the author and date of the Mantra. Therein the question as to whether or not the Mantra has a beginning and an end is discussed from different standpoints, just as it is discussed in regard to the entire śruta literature28. And in his Bhāsya Ac. Jinabhadra has devoted much more space to this discussion. Here he mainly discusses, from the philosophical standpoint, the problem of eternality or otherwise of words. The question as to which out of the three causes, viz. samutthāna (readiness, desire), vācanā (oral transmission) and labdhi29 (internal capacity) is the main in their origination is also elaborately discussed in the Bhasya. This discussion too is conducted through the method of nayas.36 Hence the main question pertaining to the authorship and date of Namaskara-Mantra remains unanswered. Or, generally it can be said that Lord Mahavira preached it and ganadharas (direct principal disciples) gave it a form of a Sūtra. It is so, because this is what is generally held about the authorship of the entire śruta literature. In short, according to Ac. Jinabhadra the author of Pancanamaskara-Mantra is not different from the author of other sruta works, the reason being that it is considered to be a part of each and every śruta work.

But there occurs a discussion on the problem of restoration

Āvašyakanıryuktı, gā. 644-46; Višeşāvašyaka, gā. 3335-37 and the Bhāşyagāthās thereon. Also see Višeşāvašyaka, gāthā 3338 ff.

<sup>29.</sup> Avasyakaniryuktı, gā 646, Viseşāvasyaka, gā. 3337

<sup>30.</sup> Višesāvašyaka, gā. 3357 ff.

-not of the authorship-of this Mantra in Mahanisttha (Chapter V) which itself, it is believed, is restored by Ac Haribhadra.31 And therein Arva Vaira is given the credit of restoring the Mantra But it is surprising to know that the author of Dhavala commentary who flourished after Ac Haribhadra considers Puspadantācārya to be the author of Namaskara-Mantra32. We have no means to know if this tradition was recorded in some work belonging to the period earlier than the author of Dhavalā. But we think that the manuscript of Satkhandagama which Virasena, the author of Dhavala, utilised might have contained in its beginning Pancanamaskara and hence he might have considered it to be a manuala composed by the author himself. This is how Virasena seems to have arrived at the conclusion that the author of Pancanamaskara is Puspadanta Or, it is also possible that Virasena might have before him a tradition considering Puspadanta to be the author of Pancanamaskāra. But no suggestion to this effect we find in any other work From this discussion it becomes quite clear that originally this Mantra was not in the Agama, that is, the Anga Agama; and that it was composed after the composition of Anga works. Opinions differ on the question of its authorship. Having taken into consideration the importance attached to Namaskara-Mantra Ac. Jinabhadra regarded it as a part of each and every sruta work following the Niryukti he proved it to be the work of Tirthankaras and Ganadharas. On the other hand, Virasena regards Ac Puspadanta as the author of Pancanamaskara-Mantra. But Ac Abhayadeva regards this Mantra occurring in the beginning of Bhagavatisūtra as constituting the beginning of Bhagavatīsūtra proper and hence he comments on it

<sup>31</sup> It is necessary to note that Arya Vajra is regarded as the restorer of Namaskidre-mantra. Nowhere is he mentioned as the author of the Mantra According to the old tradition Tisthenkaras and ganadhas as alone are the authors of the Mantra.

<sup>32</sup> Dharaláfiká, Book I, p 41 For further discussion refer to Introduction to Dhasaláfiká, Book II, pp. 33-41 It is necessary to remove one misunderstanding. In this introduction it is written that the Namaakára-Mantra at the beginning of Bhagavatisútra contains the fifth line 'namo borabhé invé' instead of 'namo loc aversakhuanh'. But in fact it contains 'namo loc savusakhuanh' and in addition also contains the line in which the salutation is offered to Bráhmi Script.

#### CHAPTER I

# CLASSES OF LIVING SUBSTANCE AND NON-LIVING SUBSTANCE

#### Treatment of Non-living Substance

The first Pada of Prayāāganāsūtra systematically classifies the fundamental entities into various divisions and sub-divisions. All the remaining Padas lucidly treat of these very entities. Throughout the text first divisions and sub-divisions of the subject under consideration are pointed out and then the subject is described. Accordingly, the description is divided into two parts, viz description of Living Substance (jīva) and that of Non-living Substance (ajīva) (Sūtra 3). First Non-living Substance is taken up for description (Sūtras 4-13) because it demands brief treatment. And the remaining entire text, barring some exceptions, elaborately treats of lieus in various ways.

In the treatment of Non-living substance, first its twofold classification viz. rūpī (having physical qualities, viz colour, taste, etc.) and arūpī (having no physical qualities) is pointed out and then its exposition is conducted. In the rūpī class is included the Padagala (Matter) Substance only and in the arūpī class the remaining Substances, viz Dharmāstikāya (Medium of Motion) etc. It deserves notice that while describing the fundamental divisions no general term, viz dravya (substance), tattva (entity) or padārīha (category) is employed. This proves the antiquity of the present work.

Further the divisions of Dharma, Adharma and Akāša are made on the basis of deša and pradeša. But nowhere in the entire work do we come across their definitions. Nor is the meaning in the text given of the term 'astikāya' which the author uses compounded with these three terms, 'Dharma' etc. But it is noteworthy that the term astikāya is never compounded with the term Addhāsamaya. This definitely suggests that there is some difference between those three substances on the one hand and Addhāsamaya on the other. Moreover, the term astikāya is not found compounded with the term jiva. But this does not mean that the author by so doing meant to deny the pradešas in the case of jivas. It is so because in the 5th Pada there certainly occurs a discussion based on the belief in the pradešas of jiva (Sūtra 440 etc.).

Those divisons of twa and a twa that are considered to be fundamental in the 1st Pada are called by the names of paryāya and parināma (ituaparyāya, ituaparināma and aituaparyāya, aituaparināma)

The Table showing divisions and sub-divisions of Ajfoa:

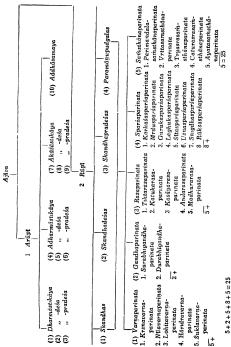

...[242]...

in the 5th and the 13th Padas respectively.\(^1\) Nāraka (class of infernal beings), etc., the divisions of jīva enumerated in the 1st Pada are included in jūvaparyāyas and jīvaparviāmas mentioned in the 5th and the 13th Padas respectively.\(^2\) Rāpi and arāpī, the main divisions of ajīva, and their sub-divisions, enumerated in this first Pada, are named as ajīvaparyāyas in the 5th Pada\(^3\)

A black material thing, while remaining black, can assume in all 20 various transformations (2 odours, 5 flavours, 8 touches and 5 structures) through the passage of time So, the modes or transformations of black colour are considered to be 20 in number. Similarly, the remaining four colours, blue etc also have 20 possible transformations each. Thus the possible transformations of a physical quality colour are in all 5 × 20 = 100. On this same line we are to understand the transformations of odour etc. The table is given below.

```
5 colours × 20 modes of the rest odour etc = 100
2 odours × 23 modes of the rest colour etc = 106
5 flavours × 20 modes of the rest colour etc = 108
8 touches × 23 modes of the rest colour etc = 130
5 structures × 20 modes of the rest colour etc = 140
```

These 530 modes or transformations of matter are enumerated by their names in the Sūtra proper (9-13). The commentator describes these modes by the technical term 'perasparasamwedha of Varna, etc' ('mutual penetration of colour etc') (Tiká folio 13A). There are 5 colour, 2 doours, 5 flavours, 8 touches and 5 structures. Thus they are 25. Out of them let us take 8 touches. The divisions of these 8 touches, based on sameedha, are more than those of others. It is so because a mode of touch viz. hard touch can coexist with the other modes of touch except the soft touch which is its contradictory. But a mode of colour can never co-exist with any other mode of colour. The same logic applies to the modes of odour etc.

Total modes 530

At this juncture the commentator makes it clear that the modes of colour etc. are to be counted from the standpoint of an aggregate also (folio 17 B). In an aggregate a part of it may have a mode of black colour while its another part may have a mode of another colour. Thus from this standpoint the alternatives should be more than what are given above. But they are

<sup>1.</sup> Sū. 438.

<sup>2.</sup> Sū. 439 ff.

Sū 500 ff. The difference between the subject-matters of these two Padas will be brought out in due course.

not taken into account in this description. Those above-mentioned an aggregate as is called black—e.g. a particular portion of an eye from the whole body—i.e. from the practical standpoint (vyava-hāranaya). Moreover, this particular number of the alternatives is to be understood from the parishula (gross) standpoint. It is so because even a mode of black colour can have infinite types. Such types of modes are not taken into account here.

In the text proper no thought is given to the question as to how much time a particular mode persists. But the commentator (folio 18 A) explicitly states that a mode persists for one moment (minimum duration), two moments upto infinite moments (maxi-The clarification of this point is necessary mum duration). because the minimum and maximum limits of time for the persistence of a mode given in Buddhist Pitakas which actually employ the term 'parinama' for a mode differ from those given in Jaina texts. According to the old Buddhist Abhidharma4 tradition a mode of cognition persists for 3 moments whereas that of matter for 51 moments; afterwards they necessarily perish. Again, there is an important philosophical question as to whether or not a thing perishes along with its modes (parinama). All the Jaina and non-Jaina philosophers upholding the doctrine of transformation or modification, except the Buddhist, are of the opinion that a thing does never perish, only its modes perish, whereas Buddhists who make no distinction between a thing and its modes think that a thing perishes along with its modes and altogether novel thing comes into existence depending upon the immediately preceding one (tam praitiya). In Mahayana Buddhism a thing is considered to be momentary with the result that the moment of its origination and that of its destruction are regarded as simultaneous rather identical. Moreover, the Jaina view on this matter differs even from the Nyāva-Vaisesika view on the same. According to Nyaya-Vaisesikas colour, etc. are not the modes of a thing, they are the qualities residing in a thing which is absolutely different from them. On the other hand, Jamas consider colour, etc. to be the modes of a thing which, according to them, is relatively identical with them. So, the present account of colour, etc. in the terminology of modification is quite appropriate or true to the Jaina theory of modification (parinama) that had already been crystallised in those days.

The text proper in this context employs the terms 'vannaparinayā (varnaparinatāh)', 'gamdhaparinayā (gandhaparinatāh)', etc.

<sup>4.</sup> Abhidhammathasamoaho 4.3

Ac. Malayagiri explains them as follows: "varnatah parinatah varnaparnamabhaja ity arthah | ....parinata ity attakalanırdeso vartamahahagatakalopalaksanam....lato varnaparinata iti varnardpataya parinatah parinamanti parinamasıyanitit draşlavyam | evam gandhaparinata ityadya upi bhavantyamı TVKâ, folto 10.

Thus what Ac. Malayagiri wants to drive at is that material things transform themselves into those different colours, flavours, etc. In other words, all those colours, etc. are the modes of matter, material things.

All the parināmas (modes) that this account imply or mean are mentioned in the 5th Pada by the term 'paryāya'. Again, let us note that though the title of this 5th Pada is Višesapada it does not employ the term 'višesa' while pointing out these divisions or modes but in its place it employs the term 'paryāya'. Moreover, in the 13th Pada these very modes are called 'parināma'. Hence there arises a question as to whether or not the terms 'parināma', 'wisēsa' and 'paryāya' are synonyms

From the above-quoted commentary it follows that according to Ac. Malayagiri various states of a substance are its parinamas. While enumerating Padas in the 2nd Sutra he gives no meaning whatsoever of 'Viśesapada'. And in the beginning of the 5th Pada he starts his commentary in such a way as if it were Paruayanada. This means that in his opinion the terms 'visesa' and 'paryaya' are synonyms. And even the author of the Sūtra holds this view. It is proved by the fact that though in his list of 36 Padas (Sū. 2) the author mentions the name Visesapada of this concerned Pada, the first question put in the beginning of this Viścsapada is: "kawihā nam bhante panavā pannattā?" (Sū. 438). Āc. Malayagiri in his explanation of the term paruaya explicitly says: "tatra paryāyā gunā višesā dharmā ity anarthāntaram"5 (terms paryāya, guna, višesa and dharma are synonyms). Here Ac. Malayagiri has included the term 'quna' in the list of synonyms of 'paryaya'. The reason for this is that colour, flavour, etc. which are really paruauas (modes) of a thing are considered by others to be its gunas (qualities). They are paryayas because they are obviously concerned with the parinama (transformation or change of a thing); this is clear from the 1st Pada. All this proves that according to the author of the Sutra the terms 'paryaya', 'guna', 'viśesa' are synonyms. Buddhists employ the term 'dharma' to denote colour, taste, etc. Hence the term 'dharma' too is included in the list of synonyms of 'parvava'.

<sup>5.</sup> Commentary, folio 179

Though Ac. Malayagiri here regards 'guna' as a synonym of 'paruāva', we should take a note of it that there has raged a controversy over the question of identity or difference of guna and paruaua. The view that they are different has its source in Uttaradhyayanasütra and Tattvārthasūtra. In Uttarādhyayanasūtra 28-5 dravya(substance), guna (quality) and paryaya (mode) are separately mentioned; not only that but even their definitions are formulated Tattvārtha aphorism 5.37-gunaparyāyavad dravyam-expressly mentions guna and paryāya as two separate constituents of the definition of dravya Further in his Bhasya on the same satra he clearly states that the thing in which both of them exist is substance (tadubhayam yatra vidyate tad dravyam) Thus according to Uttaradhyayanasütra and Tattvarthasütra guna is different from paruāva. But commentator Siddhasena held them to be identical (vastutah paruaya guna ity aikatmyam) and this made the way of Ac. Malayagiri very easy For the full discussion on the problem of identity or difference of guna and paryaya one should refer to Sanmatitarkaprakarana, Vol V, p. 631, foot-note no 4. Again, for the discussion on the various senses in which the term 'ouna' is employed under different situations, viz dravuaniksepa, etc it is necessary to consult Acaranga-Nıryuktı ga. 169 ff

Then there arises a question as to why one should not consider the subject-matter of Padas I and V to be identical, in other words, as to why one should not consider chapter V to be a repetition of chapter V. The answer to this question is that it is not so because in Pada I Dravya (Substance) is the main subject and hence the dravyas (substances) that undergo different modifications are enumerated whereas in Pada V the paryayas (modes) of the concerned substances are enumerated

Jiva-ajiva-pannavanā (treatment of Luving Substance and Non-iving Substance) in Prajūāpanāsūtra deserves comparison with the one found in Jivājivavibhakti-adhjuquana of Uttarādhjuquanasitra and Paūcācāra-adhikāra of Mūlācāra. In Mūlācāra there occurs first the description of jīva and then that of ajīva whereas in Prajūāpanā and Uttarādhjuquana the order of treatment is reverse. Like Prajūānā and Uttarādhjuquana Mūlācāra also gives the twofold division of Jīvas, viz samsārī (souls in bondage) and siddha (souls freed from bondage); but unlike them it gives no sub-divisions of sīdāha jīvas. But in Uttarādhjuquana they are less in number The following table will make this point clear

Projňāpanā Sū 16-17 Uttarādhyayana Adh 36 gā. 50 ff (A) 1 Tittha ×

| 3 Titthagara      | ×                                   |
|-------------------|-------------------------------------|
| 4 Atitthagara     | ×                                   |
| 5 Sayambuddha     | ×                                   |
| 6 Patteyabuddha   | ×                                   |
| 7 Buddhabohiya    | ×                                   |
| 8 Itthilimga      | Itthi                               |
| 9 Purisalimga     | Purisa                              |
| 10 Napumsakalimga | Napuṁsaga                           |
| 11 Alimga         | Salımga                             |
| 12 Annalimga      | Annalimga                           |
| 13 Gihilimga      | Gihilimga                           |
|                   | (Cāthā 52 gives the number of souls |

14 Ega  $\begin{cases} G\hat{a}th\hat{a} \ 52 \text{ gives the number of souls that} \\ \text{attain Siddhahood in one } samaya \text{ and} \\ \text{have the same } thigh a \text{ in their last birth.} \end{cases}$ 

#### (B) 1 Prathamasamayādi

From this it naturally follows that 36th chapter of  $Uttar\bar{a}dhyayana$  is earlier than  $Praj\bar{n}\bar{a}pan\bar{a}s\bar{u}tra$ .

# Divisions and Sub-Divisions of Jivas (Living Beings) Divisions of Siddhas

We are to understand that all the jivos are always existent either as the members of this or that class out of so many enumerated here. Again, the loka (universe) was not, is not and will never be devoid of even a single class out of so many mentioned here.

There are two main divisions of jitus, viz. samisōrl³ (souls ibnondage) and siddha² (souls librated). The sub-divisions enumerated here of the siddha division are not its real sub-divisions. They are simply based on the temporal considerations, that is, on the number of moments that have elapsed after their attainment of siddha-hood. Those siddhas who have attained the state of liberation in the immediately preceding moment (samaye) are technically called anamtara-siddha (Sk. anantara-siddha) or pratha-masamayes-siddha

On the basis of different conditions in which anantara-siddhas attained siddha-hood they are divided into fifteen divisions (sūtra-16). The siddhas in whose case two or more samayas have elapsed since their attainment of siddha-hood are called parampara-siddha (Sk. parampara-siddha). Of these parampara-siddhas there re infinite divisions because jivas have been attaining siddha-hood

<sup>6.</sup> samsārasamāvannajīva = samsārasamāpannajīva |

<sup>7.</sup> asamsārasamāvannajīva = asamsārasamāpannajīva |

since time immemorial. These divisions of parampara-siddhas are thus purely based on temporal considerations (sūtra-17).

The 15 divisions enumerated of anantara-siddhas (sūtra-16) make it crystal-clear that a soul in bondage attains siddhahood, that is, liberation even without listening to the preachings and teachings of a spiritual teacher, it can attian liberation irrespective of dress, sex, creed, etc. This is the original, fundamental and essential nature of Jama religion. The upholder of a particular religious creed will attain liberation and none else-such a restriction is not found there in Jama religion. The persons had attained liberation even before Lord Rsabha founded Jaina Religion which is like a Ford to cross the river of worldly existence. They are known by the name atirtha Several persons have attained liberation even without the acceptance of the dress prescribed by and prevalent in Jaina religion, they are recognised as anya-linga-siddha Again, those who have not abandoned the dress of a lay-votary, that is, who have not accepted the diess of a Jama monk and yet have attained liberation are called gihilimgasiddha (Sk. grhilingasiddha). From this account emerges the original pristine nature of Jaina religion.

There are two sects of Jama religion, viz. Svetambara and Digambara. Svetambaras firmly contend that even a woman can attain liberation. But Digambaras, due to their emphasis on nakedness, deny the worth of a woman to attain it. As a matter of fact, this denial of the ability to attain liberation in the case of a woman was not present in the beginning of this sect. This is corroborated by its doctrinal work, viz. Satkhandagama 8 But on account of Digambaras entering into controversies with Svetambaras as also on account of their undue persistence to the rejection of clothes Ac Kundakunda and others began to deny the worth of a woman to attain liberation. This reaction is echoed in Dhavala, a commentary on Satkhandagama, and since then the explanation and interpretation of the original text has been offered differently. And in the opposite Syetambara camp too there began vigorous and rigorous defence of the case for the worth of a woman to attain liberation. Ac Malayagiri's defence of this case is elaborate ( $S\bar{u}tra-16$  Commentary folio 20B). This he does because in the original satra among so many divisions of liberated souls there is one division called itthilimgasiddha (liberated souls who have attained liberation while they were in their last birth women).

In the above-mentioned 15 divisions of anantara-siddhas there

<sup>8.</sup> Also see\_Müläcāra, 4. 196, p. 168,

occur three divisions, viz. sayambuddha-siddha, patteyabuddhasiddha and buddhabohiya-siddha. Hence the explanation of these three is necessary. On the basis of Nandi-Curni Ac. Malayagiri has explained them The gist of his explanation is as follows: Sayambuddha is that liberated soul who has attained bodhi (enlightenment) without depending upon any external cause or condition, the memory of the past lives might be there as an internal cause giving rise to the enlightenment. There are two classes of svayambuddhas (self-enlightened souls), viz. a class of tirthankaras and a class of not-tirthankaras. Of course, in the present list of 15 divisions by svayambuddha is meant only not-tirthankara svayambuddhas because therein a division of tirthankara-siddhas is separately mentioned. Svayambuddha attains enlightenment without the help of external cause whereas pratyeka-buddha attains it with the help of external cause. Pratuekabuddhas are so called because lonely they tour and lonely they stay; like gacchavasis they do not tour and stay in company with others. The enlightenment of the two is distinguished mainly on the basis of the presence or otherwise of the external cause in its origination. Again, the distinction between svauambuddha and pratuekabuddha is drawn on the basis of their paraphernalia, dress and Sruta (scriptural know-Svayambuddhas possess 12 types of paraphernalia, viz food-bowls etc. whereas pratyekabuddhas possess 2 to 9 types of paraphernalia which never include cloth. Svyambuddha may or may not have scriptural knowledge before the attainment of enlightenment. If he has the scriptural knowledge then he approaches a spiritual teacher and accepts a dress from him, or he is offered the dress by gods9 who approach him. svayambuddha tours and stays either single or in company with others; it depends upon his will. If he does not possess scriptural knowledge before the attainment of enlightenment then he necessarily and invariably approaches a spiritual teacher and accepts a dress from him only and again he necessarily and invariably tours and stays in company with others. He never tours or stays alone. Svayambuddhas may or may not have scriptural knowledge before the attainment of enlightenment. whereas pratuekabuddhas positively and necessarily possess the scriptural knowledge-minimum of eleven Angas and maximum

<sup>9.</sup> It is obvious that the story of the divine intervention has been invented afterwards. From the standpoint of the essence of true religion, adoption of a particular dress is not necessary for the spiritual progress. But it is generally noticed that as soon as a religious order or tradition becomes strong its outward practices too become well-established and consequently the special type of dress become an inevitable part of the order.

of ten Pūrvas—before the attainment of enlightenment Dress of a monk) is not inevitable for him. He may or may not put on a dress. If he puts on it, it will be the one offered by gods only.

Neither swayambuddhas nor pratyekabuddhas require the help of the preachings of somebody else for the attainment of enlightenment. But different is the case with buddhabohiyas (Sk. buddhabodhitas). They are enlightened by the preachings of some spritual teacher who himself is enlightened. In other words, their attainment of enlightenment is not the result of spontaneous outburst of their inward wisdom. Enlightenment is not worked out by them through the application of their own wisdom; they are enlightened by the gospels preached to them by others. Hence they are known by the term buddhabodhita-siddha 10

As a matter of fact, all the divisions of siddhas get included in the two divisions, viz. tirtha-siddhas and attriha-siddhas. But if of siddhas these two divisions only are made then it would not be possible for us to have an idea of the special features which they posses in the state previous to their attainment of siddha-hood So, in order to give an idea of these special features, many divisions of siddhas have been made and described. 11

It will be instructive to know the Buddhist counterparts of the above concepts According to Buddhism (Sthaviraadad) the enlightenment is of three types, viz sāvakabodhi, pacceka-bodhi and sammāsambodhi (Sk. šrāvaka-bodhi, pratyeka-bodhi and samyak-sambodhi). The possessor of samyak-sambodhi is called samyak-sambuddha. That person who attains arhat-hood (in Jaina terminology kevalipada) after having listened to the praechings of samyak-sambuddha is the possessor of sāvakabodhi. Thus that enlightenment which is attained on account of listening to preachings delivered by others is called sāvaka-bodhi. And its possessor is sāvaka-sumbuddha. He is entitled to preach the religion!<sup>2</sup>.

In Buddhist tradition, as in Jaina one, the onlightenment that dawns upon a person without depending upon the preachings delivered by some spiritual teacher is called pacceka-badhi and the person who possesses it is known as pacceka-buddha. The pacceka-buddha is suapm-sambuddha (self-enlightened one). He never preaches the religion and hence he is not able to enlighten others His life is simply exemplary for others. The person who

<sup>10</sup> For the information about all these three types of persons one may refer to Prajňäpanátikā folio 19B ff.

<sup>11</sup> Praynapanatika folio 23 A

<sup>12.</sup> Vinayapitaka, Mahavagga, 1, 21.

possesses sammäsambodh, like the one who possesses paccekabodhi, attains the enlightenment without depending upon the preachings of some spiritual teacher but he, unlike the latter, is efficient in helping others to attain enlightenment. Again, he possesses those very qualifications which a daina tirthankara possesses. In common parlance we know him by the name Buddha.<sup>31</sup>

#### Souls in Bondage

In the first Pada of Prajñāpanā the divisions and sub-divisions of souls in bondage are enumerated after having described the liberated souls. The divisions are mainly based on the number of sense-organs which the souls have. The sub-divisions are made on the basis of subtleness or grossness and full development or otherwise of their bodies Again, they are divided on the basis of the different types of births. There are three types of birthsby spontaneous generation (sammurcchima), from the uterus (garbhaja) or by instantaneous rise in special beds (upapāda). The living beings possessing one to four sense-organs have sammurcchima type of birth, the sub-human beings possessing five sense-organs and human beings have either garbhaja or sammurcchima type of birth, and infernal and celestial beings have upapata type of birth. The infernal beings and the spontaneously generated beings (sammūrcchima) are necessarily of the neuter sex, those living beings who are born from uterus (garbhaja) can have any of the three sexes, the celestial beings can have any of the two sexes, male or female. Thus the living beings are also divided on the basis of the sexes they have The living beings possessing five sense-organs are again divided into four classes on the basis of four kinds of transmigratory existence, viz. celestial existence, infernal existence, sub-human existence and human existence. Again, they are divided on the basis of the types of birth-some having garbhaja birth whereas the others having sammurcchima birth. The different principles on the basis of which the human beings are divided into several classes are-the countries they live in, customs they follow, professions they pursue, cognitive powers they possess, etc. The divisions of infernal beings and celestial beings are made on the basis of the regions they inhabit.

After having learnt this general information regarding the divisions and sub-divisions of living beings it will be easy for us to understand the table given below. In the table wherever there occur so many divisions, e.g. in the case of vanaspati (vegetation),

Introduction to Upāsakajanālankāra (P.T.S.), p. 16; also the chapter 'Lokuttarasampattiniddesa' of the same work, p. 340

we have remained satisfied with giving the numbers only. At such places a reader should refer to the text proper. Thus many details regarding these divisions and sub-divisions, viz their dwelling places, their relative numerical strength, their life-span, their species, etc. are discussed in the Padas beginning with the second one. Hence even from this standpoint the following table is very useful.

```
1. Jīva (Sūtra 14)
```

- 1. 1 Asamsārasamāpanna (siddha) (15)
- 1 1 1 Anantarasiddha (16)
- 1 1 1 1 Tirthasiddha .9 Purusalingasiddha
  - 2 Atirthasiddha .10 Napumsakalingasiddha

11 Svalingasiddha

.13 Grhilingasiddha

14 Ekasiddha

15 Anekasıddha

12 Anualmaasiddha

- 3 Tirthakarasıddha
- 4 Atīrthakarasiddha
- .5 Spayambuddhasiddha
- 6 Pratuekabuddhasiddha
- 7 Buddhabodhitasiddha
- .8 Strilingasiddha
- 1 1 2. Paramparasiddha (17)
  - 1. 1 2 .1 Aprathamasamayasıddha
    - 2 Dvisamauasıddha
    - .3 Trisamayasıddha
      - 4 Catuhsamayasıddha
      - ... A. Anantasamayasıddha
- 1 2 Samsārasamāpanna (samsārī) (18) [A Paryāpta, B. Aparyāpta]
  - 1. 2. 1 Ekendriya (19) [A Paryanta B Aparyanta]
    - 1 2. 1 1 Prthvikayika (20) [A Paryapta, B. Aparyapta] 2. 1. 1. 1 Sūksma—A. Parvānta, B. Anarvānta (21)
      - 1 2. 1. 1. 2. Bādara (25) A. Paryapta, B. Aparyapta

4 Upala

- 1 2 1, 1, 2 1 Ślaksna bādara prthvī (23)
- 1 2. 1 2 2 1 1 Krsnamrttikā<sup>14</sup> 5 Suklamrttiká
  - 2 Nilametteleä
    - .6 Pändumrttikä 3 Lohitamettikā .7 Panakamrttika
    - 4 Häridramritikä 2 Sarkarā
- 1. 2 1 1 2. 2 Khara bādara prthvī (24) 1. 2 1. 1. 2. 2 .1 Prthv 15 3 Vālukā

<sup>14</sup> All these seven divisions are mentioned in Uttaradhyayana 36.73. Acaranganryuktı (ga. 72) enumerates only five of them But Sütrakrtänga and Dasavaskälska and even Müläcära mentson none of them.

<sup>15.</sup> Though Uttaradhyayana 36. 73-78 explicitly states that there are 36 divisions (bheya chattisamahiya), it, in the actual gathas, enumerates 40 divisions Mūlācāra (Pancācārādhikāra gā. 8-12) and Acārānga-Niryukti too (gā. 73-76) mention 36 divisions only,

.23 Gomenakamani

.24 Rücakamani

5 Silā

.6 Lavana

```
.7 Usa
                                      25 Ankamani
                 .8 Auas
                                      .26 Sphatikamanı
                 .9 Tāmra
                                      27 Lohitāksamani
                 10 Trapusa
                                      .28 Marakatamanı
                .11 Sisaka
                                      29 Masāragallamanı
                .12 Rūvua
                                      .30 Bhuramocakamani
                .13 Suvarna
                                      .31 Indranilamani
                                      32 Candanamani
                14 Vaira
                                      .33 Gairikamanı
                .15 Haritāla
                .16 Hingulaka
                                      .34 Hamsagarbhmani
                17 Manaháilä
                                      35 Pulakamani
                .18 Sāsaga
                                      36 Saugandhikamani
                .19 Añiana
                                      .37 Candraprabhamanı
                .20 Pravāla
                                      .38 Vaidūryamanı
                21 Abhrapatala
                                      .39 Jalakantamanı
                22 Abhraváluka
                                      .40 Süryakantamanı
1. 2. 1. 2 Apkāuika (26) [(a) Parvāpta, (b) Aparvāpta]
    1. 2. 1. 2. 1 Sūksma (a) Paryāpta, (b) Aparyāpta (27)
    1. 2 1. 2. 2 Bādara (a) Paryāpta, (b) Aparyāpta (28)
1. 2 1. 2. 2 1 Osa16
                                    .10 Khattodaka
                                   .11 Amlodaka
           .2 Hima
           3 Mahikā
                                    12 Lavanodaka
           4 Karaka
                                    13 Vārunodaka
                                   .14 Kstrodaka
           5 Haratanu
                                   15 Ghrtodaka
           6 Suddhodaka
           7 Šītodaka
                                   .16 Ksododaka
                                   .17 Rasodaka
           8 Usnodaka
           9 Ksārodaka
                                             etc.
1. 2. 1. 3 Tejahkäyika (29) [(a) Paryapta, (b) Aparyapta]
    1. 2. 1. 3 1 Sūksma, (a) Paryāpta, (b) Aparyāpta (30)
            .2 Bādara (a) Paryāpta, (b) Apryāpta (31)
            1.2.1.3 2.1 Angara17
                                          4 Arcı
                   2 India
                                          5 Alata
                   .3 Murmura
                                          .6 Suddhāgni
```

<sup>16.</sup> Uttarādhyayana (36.86) and Acārānganiryukti (gā. 108) mention five divisions only. Sūtrakṛtānga (2.3.17) and Dašavaikālka (4.8) enumerate the first six divisions. Mūlācarā (gā. 5.13) mentions six divisions, viz. osa, hima, mahikā, haratanu, šudāhodaka and phanodaka.

<sup>17.</sup> Ācārānganiryukti (118) and Mülācāra (5.14) mention five divisions whereas Uttarādhyayana (36.110, 111) mentions seven divisions.

```
.7 ulkā
                                         .11 Sangharsasa-
                     8 Vidyut
                                             mutthita
                    9 Asanı
                                         .12 Sūrvakāntamani-
                    10 Nirohâta
                                             nihsrta etc
1.2.1.4. Vāyukāyika (32) [(a) Paryāpta, (b) Aparyāpta]
    1.2.1.4.1 Sūksma - (a) Parvāpta. (b) Aparvāpta (32)
          .2 Bādara - (a) Paryāpta, (b) Aparyāpta (34)
            1.2.1.4.2.1 Prācīnavāta18
                                            .11 Vätamandali
                   2 Praticinavata
                                            12 Iltkalıkānāta
                   3 Daksmanāta
                                            .13 Mandalıkāvāta
                   4 Udicinavāta
                                            .14 Guñiāvāta
                   5 Urdhnanāta
                                            .15 Jhañihāvāta
                   6 Adhovāta
                                            .16 Samvartakavāta
                                            .17 Ghanaváta
                   .7 Tiruaavāta
                   .8 Vidigvāta
                                            18 Tanuvāta
                   9 Vātodbhrama
                                           19 Suddhavāta
                  .10 Vätotkalıkā
                                                     etc
1. 2. 1. 5 Vanaspatikāyikā (35) [(a) Paryāpta, (b) Aparyāpta]
    1. 2. 1 5. 1 Sūksma (a) Paryāpta (b) Aparyāpta (36)
              2 Bādara (37) (a) Paryāpta (b) Aparyāpta (54)
               1 Pratuekašarīra (38)
               2 Sādhāranašarīra (54)
1. 2. 1. 5 2. 1 Pratyekaśarīra-bādara-vanaspatikāyika (38)

    1. 2 1. 5 2 1 1 Vrksa<sup>19</sup> (39) (a) Ekāsthika (40) , (b) Bahubījaka (41)

              2 Guccha (42)
                                        Anekaprakāra
              3 Gulma (43)
              4 Lata (44)
              .5 Valli (45)
              6 Parvagā (46)
              7 Trna (47)
              8 Valaua (48)
              9 Harita (49)
             10 Ausadhi (50)
                                                ٠,
             11 Jalaruha (51)
             12 Kuhana (52)
                                                ,,
```

<sup>18.</sup> Uttarādhyayana (38 119, 120), Ācārānganiryuktı (gā 165, 166) and Mūlācāra (5 15) menton five divisions only Moreover, it is noteworthy that Uttarādhyayana (36.108) considers Teja and Vāyu to be trasa. Ācārānganiryuktı (153) calls them labdhirtasa.

Ultarádhyayana (38 95-96) refers to these very divisions of consepani.
For the divisions of consepant mentioned in different orders one may
refer to Müläcüra (5.16-18), Sürrakrádigá (2.3.1, 2.3.12, 2.3.13); Dašavan.
 The gáthá 12th of Prajňápaná is found in Acáránganryukti (gá. 129).
Again, gáthá 45-46 of Prajňápaná occur in Acáránganryukti (gá. 131-132).

1. 2. 1. 5. 2. 2 Sādhāranašarīra-bādara-Vanaspatikāyika—Aneka 

| ргакита (34)             |     |            |     |           |       |
|--------------------------|-----|------------|-----|-----------|-------|
| 1. 2. 2 Dvindriya (56) ( | (a) | Paryāpta ( | (b) | Aparyapta | (56). |

| 1. | 2. | 2. | 1 | Pāyukrmı <sup>21</sup> |
|----|----|----|---|------------------------|
|    |    |    | 2 | Wallacalarma           |

.3 Gandüyalaka 4 Goloma

.5 Neura 6 Somangalaga 7 Vamsīmuha

9 Goralovā 10 Jalouă 11 Jalouyā

.17 Sottiya .18 Mottiva .19 Kaluya .20 Vāsa 8 Sūrmuha 21 Ekávarta

.22 Ubhayāvarta .23 Nandyāvarta 24 Samvukka .12 Sankha .25 Māivāha

.13 Sankhanaga .26 Śuktisamnuta .27 Candanaka etc.

#### 1.2.3 Trindriug (a) Parvanta (b) Aparvanta (57)

1.2 3.1 Ovaiua 2 Rohmiya 3 Kumthu

4 Prolliva 5 Uddasaga .6 Uddehrya

7 Ukkalıya

8 Uppāya 9 Ukkada 10 Uppada 11 Tanāhāra .12 Katthāhāra

.13 Maluua .14 Pattāhāra 15 Tanavimtiva .16 Pattavimtiya

17 Pupphavimtiya 18 Phalavimtiua .19 Biyavimtiya

.20 Teduranamainya

.21 Tausamımıya .22 Kappāsatthisamimna

.14 Ghulla .15 Khulla .16 Varāda

.23 Hillina .24 Jhilliya .25 Jhimaira 26 Kımaırıda

.27 Pāhuya 28 Subhaga .29 Sovacchiva .30 Suyavimta .31 Imdikāiya

36 Hālābalā

.32 Imdagovaya .33 Urulumcaka 34 Kotthalavāhaga 35 Jūna

37 Pisuya .38 Satavâiua .39 Gomhî .40 Hatthisomda22 etc

<sup>20.</sup> Uttaradhyayana 36 97-100. The 99th gatha of Praynapana is quoted in Satkhandagama (Part V, Book XIV, p. 229) wherein the term 'bhanidam' ('it is said') precedes the gatha. And this same gatha occurs in Acaranganiryukti (137) Again, the 101st gatha of Prajaapana is quoted in Satkhandagama (p. 226) and this same gatha is found in Acaranganirvukti

<sup>21.</sup> The divisions mentioned in Uttaradhyayana (36. 129-130) are less in number than the ones we find here.

<sup>22.</sup> The number of divisions is less in Uttaradhyayana 36. 138-140.

| 1 | 2 | 4. | Caturindriya | (a) | Paryapta | (b) | Aparyāpta | (58) |
|---|---|----|--------------|-----|----------|-----|-----------|------|
|---|---|----|--------------|-----|----------|-----|-----------|------|

4

| 1 2 4 | .1 Amdhiya23     | .20 Gambhira      |
|-------|------------------|-------------------|
|       | .2 Nettiya       | 21 Niniya         |
|       | 3 Macchiya       | 22 Tamtava        |
|       | .4 Magamigakida  | .23 Acchiroda     |
|       | 5 Payamga        | 24 Acchiveha      |
|       | 6 Dhimkuna       | .25 Sāramga       |
|       | 7 Kukkuda        | .26 Neula         |
|       | 8 Kukkuha        | .27 Dola          |
|       | 9 Nandāvatta     | .28 Bhamara       |
|       | 10 Simgirida     | 29 Bharili        |
|       | 11 Kinhapatta    | 30 Jarula         |
|       | 12 Nilapatta     | 31 Tottha         |
|       | 13 Lohiyapatta   | 32 Vicchuta       |
|       | 14 Häliddapatta  | 33 Pattavicchuya  |
|       | 15 Sukkılapatta  | .34 Chānavicchuya |
|       | 16 Cittapakkha   | 35 Jalavicchuya   |
|       | 17 Vicittapakkha | 36 Pıyamgâla      |

etc
1.2 5 Pañcendriva (59) [(a) Parvāpta, (b) Aparvāpta]

.18 Obhamialtua

19 Jalacarıya

- 1 2.5.1 Nairavika (a) Parvāpta (b) Aparvāpta (60)
  - 1 2 5.1.1 Ratnaprabhāprthvīnairavika
    - 2 Sarkarāprabhāprthvīnairayika

37 Kanaga

.38 Gomayakida

- 3 Vālukāprabhāprthvīnairayika
- 4 Pankaprabhāprthvīnairayıka
- 5 Dhūmaprabhāprthvīnairayika
- .6 Tamahprabhāprthvīnairayika
  7 Tamastamahprabhāprthvīnairayika
- 1 2, 5 2 Tiryañca (61) [(a) Paryapta sammurcchima (b) Aparyanta
- sammūrechima (c) Paryāpta garbhaja (d) Aparyāpta garbhaja]
- 2. 5. 2. 1 Jalacara paryāpta garbhaja<sup>24</sup> (62), (68)
  - 1. 2. 5 2. 1 1 Matsya (63)

<sup>23</sup> The 110th gatha of Prayaapana somewhat resembles the 36.147 of Uttaraabyapana For the divisions one may refer to Uttaraabyapana 36 147-149. Therein the divisions are less in number.

The five divisions of jalacara living beings, viz. Matsya etc. are mentioned in Uttarādhyayana 36. 173; but therein their sub-divisions are not referred to.

| [257]                                                                                                                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| .1 Sanha                                                                                                                                                                | .11 Vadagara                                                |
| .2 Khavalla                                                                                                                                                             | .12 Timi                                                    |
| .3 Juga                                                                                                                                                                 | .13 Timimgıla                                               |
| .4 Vijjhidiya                                                                                                                                                           | .14 Nakka                                                   |
| .5 Hali                                                                                                                                                                 | .15 Taṁdulamaccha                                           |
| .6 Maggarı                                                                                                                                                              | 16 Kanıkkāmaccha                                            |
| 7 Rohiya                                                                                                                                                                | .17 Sālisacchiyā                                            |
| .8 Halīsāgara                                                                                                                                                           | .18 Lambhana                                                |
| .9 Gāgara                                                                                                                                                               | .19 Padāga                                                  |
| 10 Vada                                                                                                                                                                 | .20 Padāgātipadāga                                          |
|                                                                                                                                                                         | etc.                                                        |
| .2 Kacchabha (64)                                                                                                                                                       |                                                             |
| 1 Atthikacchabha                                                                                                                                                        | .2 Mamsakacchabha                                           |
| 3 Gāha (65)                                                                                                                                                             |                                                             |
| .1 Dıli                                                                                                                                                                 | .4 Pulaga                                                   |
| 2 Vedhala                                                                                                                                                               | 5 Sīmāgāra                                                  |
| 3 Muddhaya                                                                                                                                                              |                                                             |
| 4 Magara (66)                                                                                                                                                           |                                                             |
| .1 Somda                                                                                                                                                                | 2 Mattha                                                    |
| 5 Sumsumāra (67)<br>-Ekākāra                                                                                                                                            |                                                             |
| 1 2.5. 2. 2 Sthalacara (69) [a Paryó<br>yűpta-samműrcchima, c. P<br>ptagarbhaja (75)]<br>1. 2 5. 2. 2. 1 Catuspada (70)<br>1. 2. 5. 2 2 1 1 Egakhura (71) <sup>25</sup> | ipta-sammŭrechima, b. Apar-<br>aryāpta-garbhaja, d. Aparyā- |
| .1 Assa                                                                                                                                                                 | 5 Gorakkhara                                                |
| .2 Assatara                                                                                                                                                             | .6 Kamdalaga                                                |
| 3 Ghodaga                                                                                                                                                               | .7 Sirikamdalaga                                            |
| 4 Gaddabha                                                                                                                                                              | 8 Avatta                                                    |
|                                                                                                                                                                         | etc.                                                        |

<sup>.2</sup> Gona .10 Aya 3 Gavaya .11 Elaga 4 Rojjha .12 Ruru .5 Pasaya .13 Sarabha .6 Mahisa .14 Camara 7 Miua .15 Kuramga

.9 Varāha

.2 Dukhura (72) 1 Utta

<sup>.16</sup> Gokarna .8 Samvara etc.

<sup>25</sup> Though Sūyagada (2. 3. 15) enumerates the primary divisions, viz. egakhura etc, it does not mention their sub-divisions.

| [258]                                   |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| .3 Gamdīpada (73)                       |                 |
| .1 Hatthi                               | .4 Khagga       |
| .2 Pūyaņaya                             | 5 Gamda         |
| .3 Mamkuṇahatthi                        | etc.            |
| .4 Sanapphada (74)                      |                 |
| .1 Siha                                 | .8 Biḍāla       |
| .2 Vaggha                               | .9 Suņaga       |
| .3 Dīviya                               | .10 Kolasuņaga  |
| .4 Accha                                | 11 Kokamtiya    |
| .5 Taraccha                             | .12 Sasaga      |
| .6 Parassara                            | .13 Cittaga     |
| 7 Siyāla                                | .14 Cittalaga   |
|                                         | etc.            |
| 1. 2. 5. 2. 2 1. 2 Parisarpa (76)       |                 |
| 1. 2. 5 2. 2. 1. 2 .1 Uraparisar        | pa (77)         |
| (a) Ahi <sup>26</sup> (78)              |                 |
| (1) Davvikara (79)                      |                 |
| 1 Āsīvisa                               | .8 Nissāsavisa  |
| .2 Ditthivisa                           | 9 Kanhasappa    |
| 3 Uggavisa                              | 10 Sedasappa    |
| .4 Bhogavisa                            | 11 Kāodara      |
| .5 Tayāvisa                             | 12 Dajjhapuppha |
| 6 Lālāvisa                              | 13 Kolāha       |
| .7 Ussāsavīsa                           | .14 Melimimda   |
|                                         | etc.            |
| (2) Maulī                               |                 |
| .1 Divvāga                              | 6 Mamdalı       |
| .2 Gonasa                               | .7 Māli         |
| .3 Kasāhīyā                             | .8 Ahı          |
| .4 Vaiula                               | .9 Ahisalāga    |
| 5 Cittali                               | .10 Padāga      |
|                                         | etc.            |
| <ul><li>(b) Ayagara (Ekākāra)</li></ul> | (81)            |
| (c) Āsāliyā (82)                        |                 |
| (d) Mahoraga (83)                       |                 |
| 1. 2. 5. 2. 2. 1 2. 2 Bhuyaparisarp     | a (85)          |

.1 Naula<sup>27</sup> 2 Gohā .3 Saradā

4 Sallā

Sūyagada (2. 3. 15) refers to the primary divisions of uraparisappa, VIZ.
 Ahi, etc; it does not notice their sub-divisions.

Sütrakṛtānga (2. 3. 15) mentions these 15 divisions; but it yields different readings.

5 Saramtha .11 Mamgûsa 6 Săra 12 Payalânya 7 Khârâ 13 Chiravirâliyâ 8 Dharoilâ 14 Jâha 9 Vissambharâ .15 Cauppâiyâ 10 Misa et

## 1. 2. 5. 2. 3. Khecara (86)

1. 2 5. 2 3 .1 Cammapakkhī<sup>28</sup> (87)

1 Vagguli 5 Jīvamjīva 2 Jaloyā 6 Samuddavāyasa 3 Adilā 7 Kannattiya 4 Bhāramda 8 Pakkhibirālī

etc.

## .2 Lomapakkhī (88)

1 Dhamka 21 Gahara

.2 Kamka .22 Pomdariya .3 Kurala .23 Kāga 4 Vāyasa .24 Kāmamjuga 5 Cakkāga .25 Vamiulaga

.6 Hamsa .26 Tittira .7 Kalahamsa .27 Vattaga .8 Põyahamsa .28 Lävaga .9 Räyahamsa .29 Karoua

.13 Balāga 33 Cāsa .14 Pārīppava 34 Kukkuda .15 Komca .35 Suga

.16 Sārasa 36 Barahına .17 Mesara .37 Madanasalāga

.18 Masūra .38 Koila .19 Mayūra .39 Seha .20 Satavaccha 40 Varellaga

.20 Satavaccha .3 Samuggappakkhī (89)

4 Vitatapakkhī (90)

## 1. 2. 5. 3 Manusya29 (92) [(a) Paryāpta, (b) Aparyāpta]

<sup>28</sup> In Siyyagda carnayakşi, Iomapskşi, samudgakapakşi and utatopakşi are mentioned as the divisions of yakıcara pairendryu. The reading 'yakıcar' yıcılded by the text (2 2 15) does not seem to be correct Again, we should note that Siwacada does not refer to the sub-divisions of carmanaksi, etc.

Sūyagada (2.3 14) notices the main divisions of manuşya, viz karmabhümika, akarmabhümika, antardipaka, drya and mleccha. But it does not refer to their sub-divisions.

- 1. 2. 5. 3. 1 Sammurcchima (Having enumerated 14 divisions that are born in dirt we are told that 'and others' (etc.))
- .2 Garbhavuutkrāntika<sup>30</sup>
  - (1) Antardvipaka (of 28 kinds, Su. 95)
  - (2) Akarmabhūmika (of 30 kinds, Sū. 96)
- (3) Karmabhūmika (of 15 kinds, Sū. 97) (3) Karmabhūmika
- (A)

| Mleccha | (98 |
|---------|-----|
| 1 Sa    | aa  |

| 1 Saga   | .29 Pausa  |
|----------|------------|
| 2 Javana | .30 Malaya |

- .3 Cilàua
- 4 Sabara
- .31 Cumcuya .32 Mūvali
- .5 Babbara .6 Kāya
  - .33 Komkanaga .34 Meua
- .7 Murumda .8 IIdda
- .35 Palhava 36 Mālana
- .9 Bhadaga
- .37 Maggara 38 Abhāsıya
- .10 Ninnaga .11 Pakkaniya .12 Kulakkha
- 39 Nakka .40 Cina
- .13 Gomda 14 Sımhala
- 41 Hasına 42 Khasa
- .15 Pārasa .16 Gomdha
- .43 Khāsīva 44 Nedüra .45 Mamdha
- 17 Udamba .18 Damıla 19 Callala
- .46 Dombilaka 47 Lausa
- .20 Pulimda 21 Harosa
- 48 Bausa 49 Kekkaya
- .22 Domba 23 Vokkāna

- 50 Arabāga 51 Hūna
- .24 Gamdhāhāraka .25 Bahaliya .26 Azjala
- .52 Rosaga 53 Bharuga

.27 Roma .28 Pāsa

.54 Ruua .55 Vılava

4 Väsudeva

- (B) Arya (99)
  - (i) Rddhiprāpta (100)
    - 1 Arihamta
      - 2 Cakkavatti .5 Cārana 3 Baladeva
- .6 Vijjāhara

<sup>30.</sup> These three divisions are enumerated in Utiaradhyayana (36, 195). But their sub-divisions are not mentioned there by name. Only their numbers are indicated in gatha 196.

### (11) Anrddhiprapta (101)

- .1 Ksetrārua (born in any one of 251 countries like Magadha etc. Su. 102)
- 2 Jātiārua (six 1ātis like Ambattha Sū. 103)
- 3 Kulārya (six kulas Ugra etc. Sū. 104)
- 4 Karmārya (many karmas like dossiya etc.
- Sū. 105) .5 Sılpārya (many silpas like tunnāga etc. Sū. 106)
- .6 Bhāsārya (Sū. 107)
  - 7 Jñānārua (Sū. 108)
- .8 Darśanārya31 (Sü. 109)
- .9 Caritrarya (Sű. 120)
- 2. 5. 4 Deva (139) [(a) Paryāpta, (b) Aparyāpta]
- 1. 2. 5. 4. 1. Bhavanavāsī (Paryapta-Aparyapta-140)
  - .1 Asurakumāra
    - .6 Dv pakumāra .7 Ildadhikumāra
  - 2 Nágakumāra
- .8 Dikkumāra
- .3 Suparnakumāra
- 4 Viduutkumāra .5 Agnikumāra
- .9 Väyukumära .10 Stanitakumāra
- 1. 2. 5. 4. 2 Vyantara (a) Paryapta, (b) Aparyapta (141)
  - 5 Yaksa .1 Kinnara
  - 2 Kimnurusa
    - .6 Rāksasa
  - .7 Bhūta 3 Mahoraga 4 Gandharva .8 Piśāca
- 2. 5. 4. 3 Juotiska (a) Paruāpta (b) Aparuāpta (142)
  - .1 Candra .4 Naksatra
  - 2 Sūrva .5 Tārā
- 3 Graha

## 1. 2. 5. 4. 4 Vaimānika (a) Parvānta (b) Anarvānta (143)

- (1) Kalpopaga (144) 7 Sukra
  - .1 Saudharma 2 france .8 Sahasrāra
  - .3 Sanatkumāra .9 Anata
  - .4 Māhendra .10 Prānata
  - 5 Brahmaloka .11 Arana .6 Lântaka .12 Acuuta
- 31. The four gathas 119-122 of Praynapana are identical with the four gathas 28 16-19 of Uttarådhyayana. The 123rd gatha of Prajnapana is found in Uttaradhyavana (28.20), with different readings. Again, the eight gathas 124-131 of Prajnapana are identical with the eight gathas 28. 21-28 of Uttaradhyayana Moreover, the 132nd gatha of Praynapana is identical with the 28 31st gatha of Uttaradhyayana. That is, the two gathas 28, 29,30 of Uttaradhyayana do not occur in Prainanana.

### (2) Kalpātīta (145)

- (1) Graiveyaka (of nine kinds)
- (ii) Anuttaraupapātika

.1 Vijaya .4 Aparājita

.2 Vanayonta

.5 Sarvärthasiddha

3 Jayanta

\*

## ...[263]...

#### CHAPTER II

## DWELLING PLACES OF LIVING BEINGS

There are two main classes of living beings, i.e. those that are in bondage and those that are liberated. Various sub-classes of these two are mentioned in the first Pada Now next it is necessary to know as to which parts of the world are inhabited by this or that class of living beings. So, this topic is discussed in the Sthana Pada. There are two types of dwelling places, viz. permanent and temporary. Here the permanent dwelling place, that is, the dwelling place which a living being inhabits from its birth to death is described as 'svasthana'. A living being becomes the inhabitant of a temporary dwelling place in two ways. Hence two types of temporary dwelling places are recognised, viz. upapāta and samudghata. According to Jaina philosophy, as soon as a living being dies in his previous life, that is, as soon as the lifespan of the previous birth of a living being ends, karmas determining personality (nāmakarma), social status (gotrakarma) and life-span (auukarma) of that living being in its new birth start operating and hence that living being is known by a new name no sooner than the life-span of its previous birth ends. For instance, suppose there is a living being who is a god in this life and is to become a human being in the next life. Now as soon as its life-span of this birth as a god ends it is known as a human being. Let us note that according to the Jainas soul is not ubiquitous.1 Hence after death it is required to travel from the place of its death to the place of new birth. Before the living being of our present instance starts its journey, it has left devaloka (celestial regions) and before it ends the journey it has not reached manusualoka (regions where human beings dwell). So, the space it passes through in its journey from devaloka to manusualoka is also called its sthana (dwelling place). This dwelling place is termed upapātasthāna. It is obvious that this dwelling place is temporary and occasional. But even then it is inevitable. Hence while discussing the topic of dwelling places of living beings, we should take it into account. The third type of dwelling place is called samudahātasthāna. It is our daily experience that when a man gets angry his face becomes red; similarly, when one experiences some pain, there occur changes in his bodily system. Jaina philosophy, at such occasions the pradesas (units) of a living being get expanded. In technical language this expansion is

For the discussion about the magnitude or size (parimāņa) of soul one may refer to Introduction to Gaṇadharavāda (Malvania), p. 92.

'samudghāta'. Samudghāta is of many types. A detailed treatment of all its types occurs in Pada XXXVI Hence the treatment of a dwelling place of living beings from the standpoint of samudghāta becomes necessary. Here in this second Pada all the three types of dwelling places which living beings of different classes inhabit are described.

The classes of living beings whose dwelling places are described here are already mentioned in Pada I. It is clear that some main classes of living beings, like that of one-sensed beings (ekendriya), enumerated in Pada I are not discussed here, whereas some main classes like that of five-sensed beings are discussed here. Again, not all the sub-classes of living beings are discussed here. Thus in this Pada are described not all the classes and sub-classes of living beings enumerated in Pada I but only some main ones from among them. The comparison of the treatment of this topic in Prajipand with the same in other works will be useful to trace the history of the expansion or otherwise of this topic. This comparison will help us not only in our study of how the treatment of the topic became more and more elaborate but also in fixing the dates of the concerned works. Hence we shall attempt the comparison

Someone might raise a question as to why it is necessary to give thought to the discussion of the dwelling places of the living beings of various classes. The answer to this question is as follows According to Jaina philosophy the size of soul is identical with that of the body; it does not consider soul to be all-pervading This makes possible the movement of soul, in its transmigratory condition, from one place to another for taking a new birth and for assuming a new body in a particular predetermined place. So, it is necessary to give thought to and elaborately discuss the question as to which class of living beings inhabit which regions or places Thus the Jaina theory of the size of soul necessitates the discussion about the various regions that soul inhabits in its various transmigratory existences According to other Indian philosophical systems, soul is allpervading. Hence they treat the question of dwelling places from the standpoint of body only. For them, soul is always there in the universe everywhere. Hence it is not inevitable for those systems to discuss the question of dwelling place of soul.

According to Buddhist Philosophy there is no soul. But the Buddhists certainly believe in citta (consciousness, rather stream of consciousness). Hence they raise and answer the question of its dwelling places in the universe. Readers are requested to refer to Abhidharmapitake for the Buddhist treatment of this topic.

All the three types of dwelling places of each of the various classes and sub-classes of living beings are described here. But let us note that in the case of the class of liberated beings (siddha) there occurs the discussion of swasthana only. It is so because there is no possibility of the other two types of dwelling places in connection with the beings belonging to this class. The liberated souls have no 'upanata' and hence no dwelling place of upapata type. Other living beings have upapata because before they reach the new birth-places the karmas determining personality, social status and life-span of those living beings in their new births start operating with the result they assume the name of that class of existence in which they are to be born and migrate from the place of death to that of new birth. liberated souls are free from these karmas. Hence they are not born as siddhas. They simply realise their true pristine nature And that is their final and highest achievement. Again, when the living beings other than siddhas migrate to their new brith-place their journey involves their contact with the different spacepoints of Space substance. Hence those space-points in whose contact the living beings come in their migration to their new birth-place are regarded as their dwelling places But neither the journey of the siddhas to the highest region of Loka called Siddhasila-the journey which starts as soon as all the karmas are dissociated and ends for ever as soon as the region of Suddhasila is reached-nor their movement in that highest region involves contact with the space-points of Space substance. Hence the movement of the siddha is called asprsadgati 2 Thus though a liberated soul (siddha) moves, it does not come into contact with the spacepoints and consequently those space-points could not be called its dwelling place So the possibility of upapata-sthana is ruled out in the case of liberated souls. Now let us see as to why there is no possibility of the third type of dwelling place, viz. samudahatasthana in their case. Samudahata-sthana is one of the results of karmas. Hence it is possible only in the case of souls bound up with karmas But liberated souls, being what they are, are completely dissociated from karmas. Hence they could not have samudahāta-sthāna. So, the discussion of this particular dwelling place of the liberated souls has absolutely no scope. Thus there being the possiblity of svasthana only in the case of liberated soul, we find in this Pada at this juncture the discussion of that sthāna only

Generally it can be said that one-sensed beings are found

Bhagavati S 14 U. 4. Bhagavatīsāra p. 313. Upādhyāya Yaśovijayajī has written a small tract having the title 'Aspréadgativāda'.

in the whole of loka (universe). But while saying so we should remember that our statement has in view the entire class of those beings and not one single individual of that class. Again, when it is said that they are found in the whole universe, all the three types of dwelling places are taken into consideration not separately and successively but jointly and simultaneously. Two-sensed beings are available not in the whole universe but only in one of the asamkhyāta equal parts of Loka (universe). The same thing is applicable to three-sensed and four-sensed beings. Even about five-sensed beings this very thing is said. The liberated souls are there in the highest region of Loka (universe). this region too is to be understood equal in size to one of the asamkhyāta equal parts of Loka

#### Classes of Living beings

Their Svasthäna<sup>6</sup>

(1) Bādara-prthvī-kāyika Paryāpta (148) Three Lokas
Aparyāpta (149) (150)
(2) Sūksma-prthvī-kāyika Paryāpta-Aparyāpta (150) ...

Sū. 150, 153, 156, 159, 162 describe them by the phrase 'savvaloyapariyāvanņagā'

<sup>4</sup> The commentator points out (sū. 166) that the statement about the five-sensed beings has in view all the pancendriyas without any discrimination. And this is true because it is only afterwards that the infernal beings, the five-sensed sub-human beings, the human beings and the celestral beings are separately mentioned. But there seems to be one discrepancy in this sutra. In the manusyosutra 176 it is stated. 'samuaghaena savvaloe' Following this sutra the sutra under consideration (i.e. sú. 166) should contain 'samugahaena savvaloe' But as a matter of fact, we have in its place 'samugghāena loyassa asamkheijaibhage'. To resolve this discrepancy the commentator, while explaining the phrase 'samugghāenam savvaloe' occurring in Su. 176, points out that this is said about kevalisamudghāta (kevalisamudghātam adhikrtua), Hence we feel that the phrase 'asamkhejjaibhage' occurring in Su 166 is to be construed with chadmasthikasamudghala alone (Chadmastha means non-omniscient being, and chadmasthika means of non-omniscient being') The details of kevalisamudghāta being very few Sū, 166 does not intend to deal with it Satkhandagama contains two separate sütras dealing with these two samudghātas, viz chādmasthika-samudghāta and kevalisamudahāta (Book VII, Sū. 11-12, pp 310-311) From all this we deduce that in olden days theoreticians used to deal with chādmasthika-samudghāta alone.

The text proper (sū 211) contains excellent description of Siddhaśilā (otherwise called lṣatprāghhārā Pṛthui), the nature of Siddhas, their happiness, and all the degrees of their ai agāhanā (pervasiveness).

<sup>6.</sup> Here only seathfane is taken note of, because it is this sthane that is permanent and hence worthy of paying attention to. The other two sthanes, viz. upoptic and semudphare are occasional and temporary. So, though they are mentioned in the text proper, they are not included in this list. Moreover, the exposition of these two stansa definitely

| Classes of Living h               | eings       |           | Th                  | eir Svasthâna                             |
|-----------------------------------|-------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------|
| (3) Bādara-apkāyika               | Paryapta    | Aparyapta | (151-2)             | Three Lokas                               |
| (4) Süksma-apkāyika               | ,,          | ,,        | (153)               | .,                                        |
| (5) Bādara-tejaḥ-kāyıka           | .,          | ,,        | (154-55)            | ,,                                        |
| (6) Sūksma-tejaḥ-kāyika           | ,,          | ,,        | (156)               | ,,                                        |
| (7) Bādara-vāyu-kāyika            | ,,          | ,,        | (157-8)             | ,,                                        |
| (8) Sūksma-vāyu-kāyıka            | ,,          | **        | (159)               | ,,                                        |
| <li>(9) Bādara-vanaspati-kāy</li> | ıka ,,      | .,        | (160-61)            | ,,                                        |
| (10) Süksma-vanaspati-kāj         | jika ,,     | • • •     | (162)               | ,,                                        |
| (11) Dvindriya                    | ,,          | ,,        | (163)               |                                           |
| (12) Trindriya                    | ,,          | .,        | (164)               | ,,                                        |
| (13) Caturindriya                 | ,,          | ,,        | (165)               | ,,                                        |
| (14) Pañcendriya                  | ,,          | ,,        | (166)               | ,,                                        |
| (15) Nāraka                       | ,,          | ,,        | (167)               | 7 Prthvis of<br>Adholoka                  |
| (16-22) Narakas dwelling          | in 1 to 7 h | rells     | (168-               | In those con-                             |
| Paryapta-A                        | paryāpta    |           | 174) ce             | rned Pithvis                              |
| (23) Pañcendriya Tiryañca         | Paryapta-   | Aparyapta | (175)               | Three lokas                               |
| (24) Manusya Paryāpta-Ap          | aryāpta     |           | )<br>( <sub>M</sub> | 2½ Dvīpas,<br>Tiryakloka,<br>anusyaksetra |
| (25) Bhavanavāsīdeva              | ,,          | **        | (177) {F            | irst kända of<br>Ratnaprabhä<br>Prthvi    |
| (26) Asurakumāra                  | ,,          | .,        | (178)               | ,,                                        |
| (27) Asurakumāra of Sout          | h ,,        | ,,        | $(179)^8$           | ,,                                        |
| (28) Asurakumāra of Nort          |             | ,,        | (180)               | ,,                                        |
| (29-31) Nāgakumāra of So          | uth & Nor   | th        |                     |                                           |
| Nāgakumāra Pary                   |             |           | (181-83)            | ,,                                        |
| (32-34) Suparnakumára of          |             |           |                     |                                           |
| Suparnakumāra Pe                  |             |           | (184-86             | )                                         |
| (35-37) Vidyutkumāra of S         |             |           |                     |                                           |
| Vidyutkumāra Par                  | yāpta-Apo   | ıryāpta   | (187)               | **                                        |

occurs in Samudghātapada (36) and in Katodvāra (sū. 639-665) of Vyutkrāntipada (6). Hence it is not necessary to duplicate the account. Here simply the general statement is made. That is, if they are found in the upper region, lower region or middle region and there too in that entire region or in a part thereof, they are generally held to be dwelling in all the three regions. For details one may refer to the

 The Indras—of South and North—of the ten divisions of Bhavanapati gods are separately mentioned; but we have not noted them here.

In the text proper it is stated that those very sthanas which are of paryapta beings are also the sthanas of aparyapta beings. See su. 149 ff.

## ...[268]...

| (38-40) A | Agnikumära of South | n-North       |                                         |               |
|-----------|---------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|
| F         | Agnıkumära Paryaptı | 1-Aparyāpta   | (187)                                   | "             |
|           | Ovipakumāra of Sou  |               |                                         |               |
| ` í       | Dvipakumāra Paryāp  | ta-Aparyapta  | ,,                                      | ,,            |
| (44-46) [ | Jdadhikumāra of So  | uth-North     |                                         |               |
|           | Jdadhikumāra Paryā  |               | z ,,                                    | **            |
| (47-49) 1 | Dikkumära of South  | -North        |                                         |               |
|           | Dikkumāra Paryāpta  |               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | **            |
| (50-52)   | Väyukumära of Sout  | h-North       |                                         |               |
| ٠,        | Vāyukmāra Paryāpto  | -Aparyāpta    | **                                      | ,,            |
| (53-55)   | Stanstakumära of So | uth-North     |                                         |               |
|           | Stanitakumāra Paryd |               | α ,,                                    | ,,            |
| (56)      | Vyantara Paryāpta-A | paryapta      | (188)                                   | ,,            |
| (57) 1    | Piśāca Paryāpta-Apa | ryāpta        | (189)                                   | ,,            |
| (58-59)   | Piśaca of South & N | orth9         |                                         |               |
| •         | Piśaca Paryapta-Apo | ıryāpta       | (190)                                   | **            |
| (60-62)   | Bhūta, of South & N | orth.         |                                         |               |
|           |                     | a-Aparyápta   | (192)                                   | **            |
| (63-65)   | Yaksa, of South & I | Vorth         |                                         |               |
|           | Paryapt             | a-Aparyāpta   | 11                                      | **            |
| (66-67)   | Rāksasa, of South & | North,        |                                         |               |
| (*****/   |                     | a-Aparyapta   | ٠,                                      | **            |
| (68-70)   | Kinnara, of South & | North,        |                                         |               |
| (         |                     | a-Aparyāpta   | **                                      | **            |
| (71-73)   | Kimpurusa, of Sout  | h & North,    |                                         |               |
| ,         |                     | ta-Aparyapta  | ,,                                      | ,,            |
| (74-76)   | Bhujagapatı Mahāk   | aya, of South | & North,                                |               |
| (,        | Paryap              | ta-Aparyápta  | ,,                                      | **            |
| (77-78)   | Gamdharva10 of No   |               |                                         |               |
| (         | Parvanta-Aparvante  | 1             | ,,                                      | ,,            |
| (79)      | Jyotiskadeva11 Pary | āpta-Aparyāpt | a (195) Ürdhval                         | oka [Now on-  |
| (,        |                     |               | wards listed                            | according to  |
|           |                     |               | higher and h                            | igher regions |
|           |                     |               | they inhabit                            | in it]        |
| (80)      | Vaimānikadeva       |               | (108)                                   |               |
| (81)      |                     | **            | (107)                                   | .,            |
|           | Iśānadeva           | ,,            | 71007                                   | ,,            |
| (83)      |                     | **            | (100)                                   |               |
| (00)      | sunaikumaraaeva     | ,,            | ,, (155)                                | ,,            |

separately referred to, but we have not noted them here.

<sup>10</sup> Over and above the eight main divisions of Vyantara gods, viz. Piśāca etc., the eight sub-divisions, viz. Anaiannia etc. are also enumerated in the text proper ( $S\bar{u}$ . 188, 194) But we have not noted them here.

<sup>11</sup> Their two Indres are Sûrya (the Sun) and Candra (the Moon). Sú. 195 [2].

| (84)    | Māhendradeva     | Paryapta-Ap            | aryāpta | (200) | Ürdhvaloka  |
|---------|------------------|------------------------|---------|-------|-------------|
| (85)    | Brahmalokadeva   | ,,                     | ,,      | (201) | ,,          |
| (86)    | Lâmtakadeva      | ,,                     | ,,      | (202) | **          |
| (87)    | Mahāśukradeva    | ,,                     | ,,      | (203) | ,,          |
| (88)    | Sahsrāradeva     | ,,                     | ,,      | (204) | ,,          |
| (89-90) | Anata-prânatade  | va ,,                  | ,,      | (205) | ,,          |
| (91-92) | Arana-Acyutadea  | ,, ,,                  | ,,      | (206) | ,,          |
| (93)    | Hetthima Graive  | jaka deva ,.           | ,,      | (207) | ,,          |
| (94)    | Madhyama ,,      | ,, ,,                  | ,,      | (208) | **          |
| (95)    | Uparıma ,,       | ,, ,,                  | ,,      | (209) | ,,          |
| (96)    | Anuttaraupapātik | adeva <sup>12</sup> ,, | ٠,      | (210) | ,,          |
| (97)    | Sıddha           |                        |         | (211) | the highest |
|         |                  |                        |         |       | region      |

There arises a question as to why there is no discussion about the sthåna of a-jiva (Non-living substances). The reason seems to be that unlike the classes of living beings, the classes of pudgala (Matter) cannot be located to a definite region of Loka. The atoms and aggregates of atoms are available in any part of Loka Of course, in Pada V their avagāhanā (extent of their pervasiveness) is discussed in various ways. In a way this could be taken as the discussion about their sthāna. But in Pada II by 'sthāna' is meant definite region of Loka. And in this sense we cannot imagine any definite sthāna of atoms and their aggregates. Hence the discussion about their sthāna is neither possible nor necessary. Again, the separate discussion about the sthāna of Dharma, Adharma, Akāša is not required. It is so because the first two pervade the whole Loka and the last one is infinite.

The Satkhandågama contains the discussion about the Sthåma (eksetra) of the living beings. But there it is conducted according to the divisions, gati, etc. and not according to the classes of living beings. In the chapter khettánugamaná (Book VII pp. 299ff.) there occurs this discussion Therein all the three types of sthåmas, viz. Svasthåma, upapåda and samudghåta are described and discussed.

The five divisions, viz. Vijaya, etc. are not separately mentioned. The text proper simply enumerates them when it deals with the general class

#### CHAPTER III

# RELATIVE NUMERICAL STRENGTH OF LIVING BEINGS AND OF NON-LIVING SUBSTANCES

This third Pada yields information about the relative numerical strength of all substances In the age of Lord Mahāvīra and also thereafter the idea of exact number of reals has assumed importance Upanisads record a view that what is real in only one in number and the world of plurality is either a real or an illusory transformation of that real One. On the other hand, Sankhya philosophers maintain the plurality of self and unity of not-self; Buddhist philosophers believe in the plurality of citta (conscious principle) as well as rupa (matter) So, it was necessary to clarify what the Jama view is on this point. This is exactly what we All other schools of Indian philosophy give find in this Pada merely the numbers of reals whereas this Pada fixes the numbers of reals from various standpoints. Main trend of this Pada is to discuss the relative numerical strength of the substances, in other words, it discusses the question as to which substance is more or less in number than which substance This discussion is conducted from various stand-points

First, it is pointed out as to which direction out of various directions like East etc. contains more living beings and which less. Further, it is made clear as to the living beings belonging to which class are more in number and those belonging to which class are less in number in a particular direction. Not only that but the relative numerical strength of even the sub-classes (of living beings) in a particular direction is demonstrated (213-224).

Similarly, the numerical strength of the various classes of living beings that are formed on the basis of gate (225), indriva (227), kāya (232), yoga (252) etc is described. And finally we are told as to which class contains the lowest number of living beings and which class contains the highest number of them. And the other classes are arranged according to the gradual rise in number of the living beings they contain (334).

The mutual relative numerical strength not only of the classes of living beings but also of the six substances is discussed here from the standpoints of dravya (270) and pradesa (271). And the relative numerical strength of the various divisions of each substance is also described here from these two standpoints (272). And at last the relative numerical strength of all the six substances is given from these very two standpoints (273).

In the beginning the discussion on the numerical strength of the classes of living beings is conducted mainly on the basis of directions. Afterwards it is conducted on the basis of three lokas (worlds), viz. ūrdhva (Upper), adhah (Lower) and tiryak (Middle) (276).

As of different classes of living beings so of the atoms and their aggregates the relative numerical strength is described on the basis of directions and three lokas. In other words, number of pudgalas (atoms and aggregates) contained in a particular direction and a particular world (Loka) is given. Moreover, numerical strength of atoms and aggregates is also given from the standpoints of dravya and pradesa severally and jointly (326-330). And after that the same point is discussed keeping in view their extent of pervasiveness (avagāhanā), duration of time (kālasthiti) and modes (paruāva) (331~333).

#### Relative Numerical Strength of Substances

Here we give a list of all the six substances according to their progressive numerical strength. From this one can know as to which substances have the numerical strength equal, which have it more in relation to which and which have it less in relation to which. A list of the classes of living beings according to their progressive numerical strength is given separately. So, the following list mainly concentrates on the progressive numerical strength of non-living substances (Sûtra 273).

| 1 | (1) Dharmästikäya-dravya  | numerical strength because ea   |
|---|---------------------------|---------------------------------|
|   | (2) Adharmāstikāva-dravva | of them has only one individu   |
|   | (3) Akāśāstikāya-dravya   | or member. And hence their r    |
|   | , ,                       | merical strength is the lowest. |

These three dravuas have equal numerical strength because each of them has only one individual or member. And hence their nu-

2. (1) Dharmāstikāya-pradešas

Both these dravyas have equal (1) Dharmāstikāya-pradeśas number of pradeśas. They have (2) Adharmāstikāya-pradeśas samkhyāta pradeśas. Thus this Tumber is asamkhyāta times more than the immediately preceding

The number of jīvas is ananta. Hence this number is ananta times more than the immediately preceding one.

Each and every jīva has asamkhyāta pra-dešas. Hence this number is asamkhyāta times more than the immediately precedPudgalāstikāya-dravyas

The number of Pudgala dravyas is ananta. And this number is ananta times more than the immediately preceding one.

6. Pudgala pradeśas

The total number of all the pradesas of all the pudgala dravyas is asamkhyāta times more than the immediately preceding one

Addhāsamaya-dyavyas

The number of these dravyas is ananta times more than the immediately preceding one Addhāsamaya has no pradeśas.

Akāśāstīkāya-pradeśas

The number of these pradesas is ananta times more than the immediately preceding one.

## Relative Numerical Strength Of the Classes of Living Beings

The classes of living beings are listed below according to their progressive numerical strength. Therein the beings of the succeeding class are sometimes slightly more in number (viśesādhika). sometimes samkhvāta times more, sometimes asamkhvāta times more and sometimes ananta times more than those of the immediately preceding one The present list is based on the Mahadandaka occurring in Pada III (Sūtra 334) 1 This list is there in the third Pada at the end. It attempts to check up the relative numerical strength, arrived at in the third Pada, of the classes (of living beings) formed on the basis of gate, etc. Or, it attempts to arrive at the final relative numerical strength of the classes of living beings after having taken into account all the standpoints. Thus this list is very important. Hence we deem it proper to give Again, the text proper merely suggests the numerical strength whereas the commentator gives and explains the exact numerical strength and attempts to demonstrate its propriety and logical consistency through reasoning

The facts that emerge from this list are as follows. Even at those early times the Jaina monks (ācēr̄µas) have made an attempt to demonstrate in the above manner the relative numerical strength of the different classes of living beings. This is an important fact Again, the numerical strength of females—be they human beings, sub-human beings or celestial beings—has been considered to be always exceeding that of the males. In Adholoka (Nether world) the numerical strength of the classes of infernal beings decreases as we go down and down from the first

<sup>1</sup> For the detailed exposition refer to Prayhāpanāţīkā, folio 163 A ff.

to the seventh hell. That is, among the classes of infernal beings, that class of the infernal beings that inhabit the lowest hell (i.e. the seventh hell) has the lowest numerical strength. In other words, among different hells the seventh one has the lowest number of infernal beings. But this order is reversed in regard to the classes of celestial beings inhabiting different celestial regions of Urdhvaloka. In Urdhvaloka the numerical strength of the celestial beings inhabiting the lowest celestial region called Saudharma is the highest and it decreases as we go higher and higher with the result that the highest celestial region called Anuttara has the lowest number of celestial beings. The numerical strength of Bhavanavāsī celestial beings is even more than that of those inhabiting Saudharma celestial region It is so because the former is situated below Manusyaloka which in turn is situated below Saudharma celestial region. Vyantaradevas, though inhabiting the region higher than that the Bhavanavasi devas inhibit, are more in number than the latter. Again, the Juotiskadevas, though inhabiting the region higher than that Vyantaradevas inhabit, are more in number than the latter.

Among all the classes of living beings the class constituted by human beings has the lowest numerical strength, that is, it has the lowest number of living beings. This is the reason why the birth in this class is considered to be very difficult to attain. Again, more the number of sense-organs possessed by living beings, less is their numerical strength. In other words, undeveloped living beings are more in number than the developed ones. The living beings that have already attained liberation in the infinite past are less in number than one-sensed beings. The number of all the transmigratory living beings taken together is more than that of those who have attained liberation. This is the reason why the world (loka) will never be empty of the transmigratory living beings. The other reason of its not becoming devoid of transmigratory living beings is that numbers of living beings constituting different classes are never variable but ever constant; in other words, they are eternal.

The living beings inhabiting the lowest hell and the highest heaven are lowest in number among the living beings inhabiting different hells and different heavens respectively. This suggests that it is very difficult to be either the most virtuous or the most viccous. According to the recognised Jaina view of evolution (of living beings), the lowest stage of evolution is that of one-sensed beings. From this stage the evolution starts and gradually progresses.

The number of one-sensed beings as also of the liberated beings reaches to anantakot. The number of the abhayuse (Non-elect living beings destined to remain in bondage for ever) is ananta. The number of transmigratory living beings all taken together exceeds that of the liberated living beings. This view has good logic. It is so because some of the living beings that are bound at present will attain liberation in future. So, if we were to consider the number of liberated souls more than that of the world becoming empty of the transmigratory living beings at one time.

The numerical strength of the living beings decreases with the increase in the number of sense-organs possessed by them. This order is maintained in the aparijapia (undeveloped) living beings (No 49-53), but it is reversed in the paryāpia (developed) ones (No 44-48). The secret behind this is not known to us.

## Relative Numerical Strength of All the Classes of Living Beings

 The number of male<sup>2</sup> human beings born from uterus is the lowest.<sup>3</sup>

Manusya-strī
 Bādara-teralikāna

4. Anuttaropapätikadeva

5. Gods of Upper (three) Graiveyakas 6 Gods of Middle (three) Graiveyakas

7. Gods of Lower (three) Graiveyakas

8 Gods of Acyutakalpa
9 Gods of Aranakalpa

Gods of Aranakalpa
 Gods of Pranakalpa

11 Gods of Anatakalpa

12 Infernal beings of VII hell
 13 Infernal beings of VI hell

Infernal beings of VI he
 Gods of Sahasrārakalpa

15 Gods of Mahāśukra

16 Infernal beings of V hell

(samkhyāta guna adhika)<sup>4</sup> (asamkhyāta guna adhika) (asamkhyāta guna adhika)

(samkhyāta guna adhika) (samkhyāta guna adhika) (samkhyāta guna adhika) (samkhyāta guna adhika) (samkhyāta guna adhika) (samkhyāta guna adhika)

(samkhyāta guna adhika) (asamkhyāta guna adhika) (asamkhyāta guna adhika) (asamkhyāta guna adhika)

(asamkhyāta guna adhika) (asamkhyāta guna adhika)

While dealing with the class of human beings the text takes note of males and females. But it observes silence about the division of the neuters. Of course, it separately mentions the semmurchima human beings who are invariably neuters. See No. 24.

<sup>3</sup> The commentator has suggested the number 'samkhueya kofi x kofi'. For others too he points out the numbers and their propriety. The readers interested in the problem may refer to the pertinent portion of the commentary.

<sup>4</sup> The commentator points out that the number of females is 27 times more than the number of males

# ...[275]...

| · -                                                        |                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 17. Gods of Lantaka Kalpa                                  | (asamkhyāta guna adhika)    |
| 18. Infernal beings of IV hell                             | (asamkhyāta gnna adhika)    |
| 19. Gods of Brahmalokakalpa                                | (asamkhyāta guna adhıka)    |
| 20. Infernal beings of III hell                            | (asamkhyāta guna adhika)    |
| 21. Gods of Måhendrakalpa                                  | (asamkhyāta guna adhīka)    |
| 22. Gods of Sanatkumārakalpa                               | (asamkhyāta guna adhika)    |
| 23 Infernal beings of II hell                              | (asamkhyāta guna adhika)    |
| 24. Sammürcchima human beings                              | (asamkhyāta guna adhīka)    |
| 25 Gods of Isanakalpa                                      | (asamkhyāta guna adhīka)    |
| 26 Goddesses of Isanakalpa                                 | (samkhyāta guņa adhıka)     |
| 27. Gods of Saudharmakalpa                                 | (samkhyāta guna adhıka)     |
| 28 Goddesses of Saudharmakalpa                             | (samkhyāta guna adhıka)     |
| 29. Bhavanavāsī gods                                       | (asamkhyāta guna adhıka)    |
| 30 Bhavanavāsī goddesses                                   | (samkhyāta guna adhika)     |
| 31 Infernal beings of I Hell                               | (asamkhyāta guna adhīka)    |
| 32 Males of Khecara Pañcendriya Tiryaño                    | a (asamkhyāta guna adhīka)  |
| 33 Females of ,, ,, ,,                                     | (samkhyāta guna adhika)     |
| 34. Males of Sthalacara ,, ,,                              | (samkhyāta guna adhıka)     |
| 35. Females of ,, ,, ,,                                    | (samkhyāta guna adhīka)     |
| 36. Males of Jalacara ,, ,,                                | (samkhyāta guna adhīka)     |
| 37 Females of ,, ,, ,,                                     | (samkhyāta guna adhīka)     |
| 38 Vyantara gods                                           | (samkhyāta guna adhīka)     |
| 39 ., goddesses                                            | (samkhyāta guna adhika)     |
| 40. Jyotiska gods                                          | (samkhyāta guna adhıka)     |
| 41, goddesses                                              | (samkhyāta guņa adhīka)     |
| 42. Neuters of Khecara Pañcendriya Tiryai                  | ica (samkhyāta guna adhıka) |
| 43 , of Sthalacara , , ,                                   | (samkhyāta guna adhika)     |
| 44. ,, of Jalacara , ,,                                    | (samkhyāta guna adhika)     |
| 45. Caturindriya Paryapta                                  | (samkhyāta guna adhika)     |
| 46. Pañcendriya "                                          | (višesādhika)               |
| 47. Dvindriya                                              | (višesādhika)               |
| 48. Trîndriya ,,                                           | (višesādhika)               |
| 49 Pañcendriya Aparyāpta                                   | (asamkhyāta guna adhika)    |
| 50 G. (                                                    | (višesādhika)               |
| 51 M 5 1                                                   | (višesādhika)               |
| 50 D 5 J                                                   | (višesādhika)               |
| 52. Dvinariya ,,<br>53. Pratyeka Bādara Vanaspati Paryānta |                             |
| FA DELINENT AT                                             | (asamkhyāta guna adhīka)    |
|                                                            | (asamkhyāta guna adhīka)    |
| 55 Bādara Pṛthvī ,,                                        | (asamkhyāta guna adhika)    |
| 56 Bādara Apkāya ,,                                        | (asamkhyāta guna adhika)    |
| 57 Bādara Vāyukāya ,,                                      | (asamkhyāta guna adhika)    |
| <ol> <li>Bādara Tejaḥkāya Aparyāpta</li> </ol>             | (asamkhyata guna adhika)    |
| <ol> <li>Pratyeka Bādara Vanaspati Aparyāpta</li> </ol>    | (asamkhyāta guna adhīka)    |
| 60 Bādara Nigoda Aparyāpta                                 | (asamkhyāta guna adhīka)    |

|     | . [210]                    |                                                   |  |  |  |  |
|-----|----------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 61. | Bādara Prthvī ,,           | (asamkhyāta guna adhika)                          |  |  |  |  |
| 62. | Bādara Apkāya ,,           | (asamkhyāta guna adhika)                          |  |  |  |  |
|     | Bādara Vāyukāya            | (asamkhyāta guņa adhīka)                          |  |  |  |  |
| 64. |                            | (asamkhyāta guna adhika)                          |  |  |  |  |
| 65. |                            | (višesādhīka)                                     |  |  |  |  |
| 66. |                            | (višesādhika)                                     |  |  |  |  |
| 67. |                            | (višesādhika)                                     |  |  |  |  |
| 68. |                            | (samkhyāta guna adhīka)                           |  |  |  |  |
| 69. |                            | (višesādhika)                                     |  |  |  |  |
| 70. |                            | (visesādhīka)                                     |  |  |  |  |
| 71  | Sūksma Vāyukāyīka "        | (višesadhiSa)                                     |  |  |  |  |
| 72. |                            | (asamkhāta guna adhika)                           |  |  |  |  |
| 73. | Süksma Nigoda Paryapta     | (samkhyāta guna adhīka)                           |  |  |  |  |
| 74  | Abhavasıddhıka             | (ananta guna adhika)                              |  |  |  |  |
| 75  | Pratipatita-samyaktva      | (ananta guna adhika)                              |  |  |  |  |
| 76  | Siddhas                    | (ananta guna adhrka)                              |  |  |  |  |
| 77  | Bādara Vanaspatı Paryöpta  | (ananta guna adhika)                              |  |  |  |  |
| 78  | Bādara Paryāpta            | (viśesādhika)                                     |  |  |  |  |
| 79  | Bādara Vanaspti Aparyāpta  | (asamkhyāta guna adhika)                          |  |  |  |  |
| 80  | Bādara Aparyāpta Avas      | (višesādhīka)                                     |  |  |  |  |
| 81  | Bådara j <b>i</b> vas      | (viśesādhıka)                                     |  |  |  |  |
| 82  | Sūksma Vanaspatī Aparyāpta | (asamkhyāta guna adhīka)                          |  |  |  |  |
| 83  | Sūksma Aparyāpta           | (višesādhika)                                     |  |  |  |  |
| 84  |                            | (samkhyāta g <b>u</b> na adhika)<br>(višesādhika) |  |  |  |  |
| 85  | Sūksma Paryāpta            | (višesādhika)                                     |  |  |  |  |
| 86  | Sūkma jīvas                | (višešūdnika)<br>(višešādhika)                    |  |  |  |  |
| 87  |                            | (višesādhīka)                                     |  |  |  |  |
| 88  | Nigoda Nvas                | (višesādhīkā)                                     |  |  |  |  |
| 89  |                            | (višešādhika)                                     |  |  |  |  |
| 90  | Ekendriya                  | (višesādhika)                                     |  |  |  |  |
| 91  | Tiryañca                   | (višešūdnika)<br>(višešādhika)                    |  |  |  |  |
| 92  |                            | (višesādhīka)<br>(višesādhīka)                    |  |  |  |  |
| 93  |                            | (višesādhīka)                                     |  |  |  |  |
| 94  |                            | (višesādhika)                                     |  |  |  |  |
| 95  |                            | (višesādhika)                                     |  |  |  |  |
| 96  |                            | (višesādhika)                                     |  |  |  |  |
| 9   | 7 Samsārī                  | (visesuuniku)                                     |  |  |  |  |

It is interesting to note the way in which this topic is treated of in Saikhandāgma. In Projūūgnaā sūra 212 the relative numerical strength of the classes of living beings is discussed through 27 points of investigation (dvāras) whereas in Saikhandāgma (Book VII, pp 520) it is discussed through 14 points of investigation, viz. gat, etc. This means that Prayūūpanā discusses this topic through

98 Sarvannas

(višesādhika)

13 points of investigation in addition to those 14 employed in Satkhandagama This discussion occurs also in Dravuapramānānugama-prakarana of Satkhandagama (Book VII pp. 244 ff.). Satkhandagama (Book VII pp. 244 ff.) itself offers the explanation of the numerical terms like samkhyāta whereas it is not Prajñāpanā itself but its commentary that offers this explanation. This discussion of the relative numerical strength of living beings occurs in Satkhandagama at other places also Book XIV, Sū. 568 (p. 465) of Satkhandagama gives an account of the relative numerical strength of living beings even from the standpoints of dravyapramāna and pradešapramāna. Prajnāpanā too in its Atthikāyadvāra sū 270 gives an account of the relative numerical strength of the living beings from two standpoints, viz dravyārthika and pradeśārthika. This account in Prainapana is different from that occurring in Satkhandagama in that the former account considers the relative numerical strength of saddravua whereas the latter that of Satkaua. The Mahadandaka occurring in Prajnapana (su 334) and that occurring in Satkhandagama (Book VII pp 575 ff) deserves comparison Both the Mahadandakas discuss the topic of relative numerical strength of all the classes of living beings

\*

## [278]...

## CHAPTER IV

# LIFE-DURATION OF LIVING BEINGS

This Pada gives an account of life-duration of the different classes of living beings 1 This Pada is given the name Sthitipada because it tells us as to how much time a living being can live in different classes when born in them Living being as substance is eternal But the modes like infernal, celestial, sub-human, human which it assumes are non-eternal That is, these modes come into existence and go out of existence at some time. So, the need arises to discuss the duration of various kinds of modes. Such a discussion is met with in this Pada. Maximum and minimum life-durations of each and every mode or class of living beings are pointed out Life-duration is possible in the case of transmigratory living beings only. Hence while discussing the topic of life-duration. the classes of transmigratory living beings only are taken into consideration About liberated living beings it is stated that they have beginning but no end (sādīyā apa) avasītā-p 78 line 14 sū 211) So, the question of their life-duration does not arise This is the reason why it is not taken up for discussion in this Pada Again, this Pada does not give an account of the 'lifeduration, of the modes of non-living substances. It is so because different varieties of the modes of non-living substances could not have the fixed maximum and minimum limits of their existence.

In this Pada an account of life-durations of the classes of general classes are given in the following order Life-durations of general classes are given first and only afterwards those of their sub-classes, viz paryapta and aparyapta, are given To illustrate, the life-duration of the general class of infernal beings is stated first, and afterwards the life-durations of its two sub-classes, viz pripapta and aparyapta, are stated. This very order is followed in giving an account of life-durations of other classes of living beings

In the table given below life-durations of general classes are given. Here sub-classes, viz puryāpta and aparyapta are not taken into account Moreover, the question of the life-duration of the classes of living beings is discussed with a view to indicating the

<sup>1.</sup> Satkhandagama too discusses that topic under the heading of 'kālāningama' (Book VII, pp. 114 and 462). The speciality of Satkhandāgama account is that it expounds the topic through 14 doöras keeping in view first a single member of this or that class of living beings and then the members of this or that class all taken together. This Satkhandāgama account is worth comparing with the Uttarādayayana (36 80 H) account of kāla given from the standpoint of sandat (continuum).

maximum and minimum limits of their life-durations. Hence these two limits of their life-durations are included in the table

From the table it becomes clear that life-duration of females is shorter than that of males as also that the life-duration of infernal and celestial beings is lengthier than that of the human and sub-human beings. Among one-sensed beings the fire-bodied ones have the shortest life-duration. This fact could be corroborated by our experience of the fire getting extinguished. Again, among the one-sensed beings, the earthbodied are possessed of the lengthiest life-duration. But we do not know the reason behind the view that the life-duration of the three-sensed beings is shorter than that of the two-sensed beings. Moreover, the life-duration of the four-sensed beings is lengther than that of the three-sensed but shorter than that of the two-sensed ones. This has also remained a mystery for us.

## Classes of living beings Life-Duration

1

2

3

|   | Classes of living beings | Life-Duration |                 |         |        |        |                 |   |
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------|--------|--------|-----------------|---|
|   |                          | Mi            | nimum           |         | 1      | Maxin  | num             |   |
|   | Infernal beings (335)    | 0 tho         | usand           |         | 3      | 3 sāg  | aropam          | а |
|   |                          | ye            | ars             |         |        |        |                 |   |
|   | (1) Ratnaprabhā (336)    |               | ,,              |         |        | 1      | 5.5             |   |
|   | (2) Śarkaraprabhā (337)  | 1 50          | igaropu         | na      |        | 3      | ,, <sup>2</sup> |   |
|   | (3) Välukäprabhä (338)   | 3             | .,              |         |        | 7      | ,,              |   |
|   | (4) Pankaprabhā (339)    | 7             | **              |         | 1      | 0      | ,,              |   |
|   | (5) Dhūmaprabhā (340)    | 10            | ,,              |         | 1      | 7      | ,,              |   |
|   | (6) Tamah prabhā (341)   | 17            | ,,              |         | 2      | 2      | ,,              |   |
|   | (7) Adhahsaptama (342)   | 22            | **              |         | 5      | 3      | ,,              |   |
| 2 | (a) God (343)            |               | 10 tho          | isand y | ears 3 | 3 sāg  | агорат          | а |
|   | (b) Goddess (344)        |               |                 | ,,      |        | 55 pa  | lyopam          | a |
|   | (1) Bhavanavāsī gods (3  | 45)           |                 | ,,      | so     | newh   | at mor          | e |
|   |                          |               |                 | 1       | han or | e såg  | аторат          | а |
|   | " goddesse               | s (34         | 6) <sup>3</sup> | ,,      |        | 4½ pa  | lyo <b>p</b> am | а |
|   | [For Asurakumāra and     | lothe         | rs refe         | to the  | origin | al tex | t]              |   |
| 3 | Earth-bodied (354)       |               | Ant             | armuhū  | rta    | 22,0   | 00 year         | s |
|   | (1) sūksma earth-bodied  | (35           | 5)4             | ,,      |        | Intari | nuhūrti         | α |
|   | (2) bādara ,,            | (35)          | 3)              | 22      |        | 22,00  | 00 year:        | s |
|   |                          |               |                 |         |        |        |                 |   |

<sup>2.</sup> The maximum life-span possible in the list hell is identical with the minimum life-span possible in the 2nd hell, the maximum life-span possible in the 2nd hell is identical with the minimum life-span possible in the 3rd hell, and so on and so forth. This is deduced from the above Table.

<sup>3</sup> Sū 347-353 contain the account of the life-spon of the gods and goddesses of ten different divisions of Bharanapati celestial beings.

<sup>4.</sup> Sū. 358, 361, 364, 367 contain the account of the life-span of subtle waterbodied, fire-bodied, air-bodied and plant beings.

|     | •                               | -               |                     |
|-----|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| 4   | Water-bodied (357)              | ,.              | 7,000 years         |
|     | Fire-bodied (360)               | ,,              | 3 days and nights   |
|     | Air-bodied (363)                |                 | 3,000 years         |
| 7   | Plant-bodied (366)              |                 | 10,000 years        |
|     | Two-sensed beings (369)         |                 | 12 years            |
| 9.  | Three-sensed (370)              | ,,              | 49 days and nights  |
|     | Four-sensed ,, (371)            | "               | 6 months            |
|     | Five-sensed sub-human being     |                 | 3 palyopama         |
| 11. | (a) sammūrcchima (373)          | - (, ,,         | 1 pürvakotı         |
|     | (b) garbhaja (374)              | **              | 3 palyopama         |
|     | (1) jalacara (375) <sup>5</sup> | ,,              | 1 pürvakotı         |
|     | (2) catuspada-sthalacara (378)  | ,,              | 3 palyopama         |
|     | (3) uraparisarpa (381)          | ,,              | 1 pūrvakoti         |
|     | (4) bhujaparisarpa (384)        | ,,              | ·                   |
|     | (5) khechara (387)              |                 | lyäsamkhyeyabhäga   |
| 12. | Manusya (390)6                  | ,, .            | 3 palya             |
|     | Vyantara gods (393)             | 10,000 years    | 1 palyopama         |
|     | ., goddesses (394)              | .,              | 1 1                 |
| 14  |                                 | alyopama        | 1 palyopama+        |
|     | 1                               |                 | 1 one lakh years    |
|     | " goddesses (395) <sup>7</sup>  | ,, i palyo      | pama + 50,000 years |
|     | [For Candra etc. refer          |                 |                     |
| 15  | Vaimānika gods (407) 1 pa       |                 | 33 sägaropama       |
| 10  | (400)                           |                 | 55 palyopama        |
|     | ,, ,                            | ,,              |                     |
|     | [For Saudharma etc.8 rei        | ter to the orig | inai text j         |

In this Pada no thought is given to the problem of 'life-duration' of modes or classes of non-living substances. The reason behind this seems to be the fact that Dharma, Adharma and  $Ak\bar{a}\bar{s}a$  are eternal; and it is stated in Pada V that matter exists from one or two or three and so on upto asamichyāta samayas (515–518); so, the separate treatment of the sthit of the modes of matter (Pudgala) is not necessary. Moreover, this Pada considers that sthit only which is the result of  $\bar{a}yukarma$  and such a sthit is not possible in the case of non-living substances.

8. Sù 409-426.

<sup>5</sup> While giving an account of the life-spans of the jalacara, etc. the text separately mentions the life-spans of garbhaja and sammürcchima beings (Sū 376 ff), but in the present Table we have not done so.

<sup>6</sup> Again, while dealing with the life-span of the human beings, the text separately rotes the life-spans of garbhaja and sammurchima human beings (Su. 391-39)

<sup>7</sup> The text describes the life-spans of gods and goddesses of the celestial classes viz Candra etc (Sū. 397-406).

#### CHAPTER V

## CLASSES AND MODES OF LIVING AND NON-LIVING SUBSTANCES

The name of this Pada is 'visesa'. The term 'visesa' means classes as well as modes. Here in the present context it means classes and modes of living and non-living substances. In Pada I classes and sub-classes of these two substances have already been enumerated. They are, in brief, repeated here. It is so because the object of this Pada V is to clarify the point that whatever classes and sub-classes these two substances are divided into have each infinite modes. Now if even a class of a substance have infinite modes, it naturally and inevitably follows that this particular substance taken in its entirety has infinite mode. From the fact that a substance has modes it naturally follows that it can never be absolutely changeless but it can only be variable constant. This, again, means that reality is neither substance alone, nor modes alone, but it is both at the same time. Nature of reality is constituted by both substance and modes.

It is noteworthy that though the name Visesa is given to this Pada, the term 'visesa' is not used in the sūtras of the Pada. In its place the term 'paryaya' is employed in the entire Pada (su. 438-) In Jaina doctrinal works this term has special importance. The author has suggested that two terms 'paryaya' and 'visesa' are not at all different in meaning. Various classes of living and nonliving substances are nothing but modes of those concerned substances. Thus classes or particulars of a substance or universal as well as modes of a particular individual or lower universal are here known as parvayas. The classes of infernal beings, etc. are also paryayas-modes-of an individual living being. It is so because an individual living being has been born many a time as an infernal being, celestial being, etc in the infinite past. And just as they are the paryayas of one individual living being even so they are the paryayas of each and every individual living being because all living beings are potentially equal. Thus what are called prakaras (types), bhedas (divisions), visesas (particulars) from the standpoint of jiva substance or universal are modes only when viewed from the standpoint of an individual living being Substance can never be without mode. That is, substance always has this or that relevant mode Such a suggestion is there in this Pada because what is known as dravya is here called paryaya (439) In fine, the suggestion is that dravya and parvaya are identical. This is the reason why the author has employed the term 'parudua' for different types or classes of a dravya (439, 501). This point has been noted by Ac Malayagiri also 1

The author wanted to clarify that though dravya and paryāya are identical they are different also and that all the paryāyas or parināmas are not of one substance only. This has been suggested by pointing out the difference between the numbers of dravyas and paryāyas. For instance, he states that the number of infernal beings is asamkhyāta (439) but that of their paryāyas is ananta beings is asamkhyāta (430) but that of their paryāyas is ananta (440). Agam, out of various classes of living beings the class of vegetation and that of liberated ones contain ananta number of dravyas. Thus jiva dravyas all taken together could be regarded as ananta but jiva dravyas of any one class except the above-mentioned two classes are asamkhyāta. Yet the number of paryāyas of any one class is ananta. All this is explained clearly in the present Pada.

On the basis of such suggestions of the author, the Jaina theoreticians postulated two kinds of universals, one is called tiruaksamanua (horizontal universal) and the other audhrata. samanya (vertical universal) That universal which runs through spatially different individuals is called tiryaksāmānya whereas that universal which runs through temporally different modes of one individual is called ürdhvatā-sāmānya. Urdhvatāsāmānya is nothing but dravya itself. One individual thing has one urdhvatasamanya which is responsible for the notion of its identity. On the other hand, one individual has many tiryaksamanyas which are responsible for the notion of its similarity with different individuals Jivatva universal is tiryaksamanya when viewed as a common characteristic running through different individual iteas but it is also ūrdhvatāsāmānya when viewed as a characteristic persisting in one individual jiva inspite of this jiva undergoing different modifications The roots of the clarifications and interpretations of the terms and concepts drai ya, paryāya, sāmānya, višesa offered by Jama theoreticians in the course of time while comparing their concepts with the corresponding ones found in other systems of Indian philosophy are clearly visible in this work clarifications and explanations of these terms and concepts, met with in this work, have in turn their roots in the Anga works like Bhaganati 2

Unlike Vedantins, Jainas believe in the plurality of Jiva (Soul) substance The number of jivas are ananta. Hence, in Jainism

<sup>1</sup> Commentary, folios 179 B, 202 A

For the discussion of this topic readers may refer to Introduction to Nyaydvatdrawartikavrtti, pp. 25-31; also Agama Yuga kā Jama Daršana, pp 76-86.

there is nothing like one independent entity called Universal Soul. The characteristic of consciousness that we find in one niva is numerically different from that found in another and pervades that particular was only Again, it is this characteristic that differentiates soul from not-soul. Thus this characteristic, though numerically different in different souls, performs one common function of differentiating soul from not-soul. And hence in this sense it is considered to be a universal. This universal is of the kind of tiruak-samanua. It is not numerically identical in all individual souls. It is numerically different in all of them Hence there is similarity only among souls; there is no identity or oneness of all souls; identity of all souls or One Soul is an illusion. Identity of all souls or One Soul is a logical abstraction and not a concrete reality3. Similarly, non-living substance (affina) is not There is a plurality of it There are many non-living sub-All these non-living substances differ from the living substances in that they do not have the characteristic of consciousness And in this sense there is similarity among all the non-This similarity is indicated by the common living substances term 'añva' employed for them all This similarity or universal is again of the type of tiruak-samanua By paruauas (modes), bhedas (divisions) and visesas (particulars) of these tiryaksamanyas we are to understand here paragus, bhedas and visesas of the two substances living and non-living (439, 501)

According to Jaina philosophy any one individual substance undergoes so many transformations or modifications. For instance, any one soul assumes so many transformations like the state of infernal being etc. These transformations being what they are come and go but the soul substance being eternal persists for ever in the midst of these changes. In other words, soul is never deprived of its true nature, it, as a substance, is never destroyed with the result that it never becomes not-soul. Origination and destruction are predicated of it simply from the standpoint of its transformations or modes Its modes originate and perish. individual soul is a universal. It is a universal of the kind of ürdhvatāsāmānya. This universal is one in one individual living being It runs through various modes, transformations or states of that individual living being In this Pada the discussion about the paruayas of narrayika (infernal being) etc (440, 504) is conducted from the standpoint of urdhvatāsāmānya. So, those parvayas of Narrauska etc are to be understood as its modes

<sup>3</sup> We are to understand the statements like 'ege āyā' occurring in Shānānga from the standpoint of such mentally constructed, ideal or conceptual Unity.

Thus in this Pada the term paryāya is employed in two senses. According to one sense it means types, divisions, classes or particulars. According to another sense it means modes, states, transformations And it is to be noted that the universal characterising types, divisions or particulars and the universal characterising modes, states or transformations are of two different kinds. The former is called tiryak-sāmānya and the latter ūrdhvatāsāmānya Both of them are real. But there are many tiryak-sāmānyas in one individual whereas there is only one ūrdhvatāsamānya in one individual.

Nāraka (class of infernal beings) etc are the various divisions, classes, particulars or species of the universal soul which is a tiruaksamanya and hence they are considered to be the paruauas of iting Again, these naraka etc could be viewed as the modes of one individual soul substance which is urdhvatasamanya and hence even from this standpoint they are called paraguas of giva. The similar consideration is there in the case of non-living substance (aftra) also. Thus the author has used the term paruguas in two different senses and he has regarded the two terms 'paruaua' and 'misesa' as synonyms. In the Jaina Anga works the term paruaua alone was employed. This is the reason why the author has used this term only in his exposition. But in the Vaisesika system the term višesa was already current. And the author seems to have given the name 'Visesa' to this Pada in order to point out that the term visesa can very well be employed in the sense of paruaua (mode, state, transformation) as well as in the sense of bheda (particular, division, species)

The transmigratory souls undergo modifications or transformations that are the results of karmas. It is on account of karmas that soul comes into contact with matter And it is this contact that in its turn causes various states, modes or transformations of the soul These transformations which are paudoalika or 'of matter' are also predicated of the soul And the assumption that the transmigratory soul is somewhat identical with matter is underlying our author's discussion of its paryayas The ananta paryayas which the pudgala (matter) independently undergoes due to the various degrees of varna (colour), rasa (flavour), gandha (odour) and sparsa (touch) (519-) are predicated of the soul also when matter is in contact with it (440-) The reason for this view is that soul is also the cause of these modes of matter when the latter is in contact with the former From this it is clear that the soul. in its transmigratory state, is relatively identical with matter. This identity is beginningless and it is due to this identity that there arises difference among living beings with regard to their structure, colour, etc. Were there no identity of this sort, then all the transmigratory souls, like the liberated ones, would have no difference whatsoever among them; they would have only numerical difference; and all the classes of transmigratory souls would become an impossibility. Hence the relative identity of transmigratory soul with matter has been posited as a ruling principle underlying those different classes of living beings or transmigratory souls. When a soul becomes completely dissociated or free from karmas, it has no contact whatsoever with matter and as a consequence has no external differentiating characteristics like structure, colour, etc. Due to the rise of karmic matter just as there arise external differences like structure, colour etc. and thus come into existence various modes even so there arise internal differences pertaining to knowledge, etc and thus come into existence various other modes of a transmigratory soul. In this manner the author has justified the view that a number of modes of a living being is ananta.

As we have seen, this Pada is devoted to the treatment of the classes and modes of itva as well as aitva. The classes are already described in Pada I But the suggestion that each class possesses ananta modes is found in this Pada V Thus it constitutes the salient feature of this Pada. Pada I enumerated the classes. Pada III gave us mainly the relative numerical strength of those classes So, there remained to be answered a question as to what the actual number of the visesas or particulars (individuals) each class contained. The answer to this question is found in this Pada V. Not only that, this Pada has given also the numbers of modes that are possible in each class. The number of modes possible in each class is ananta. But the number of individuals contained in each class differs. Some classes contain asamkhvata individuals whereas some ananta. The class of vegitation (vanaspati) and that of liberated souls contain ananta individuals Each of the remaining classes contains asamkhyāta individuals Again, this Pada does not take into account all the classes and sub-classes enumerated in Pada I, when it discusses the question of the number of individuals contained in a particular class as also the number of modes possible in the individuals of a particular class. It takes into account the main classes of transmigratory souls-the main classes which are known by the name of '24 Dandakas'-and the class of liberated souls. This will be clear from the Table given ahead Therein items No. 1 to 24 are the classes of transmigratory souls. There 24 classes are called 24 dandakas. And item No 25 is the class of liberated souls.

The discussion about the modes of each of the different classes

of soul substance is conducted here from various standpoints. Thus therein the employment of the non-absolutistic standpoint recognised by the Jainas is obvious. While expounding the different modes of each of the classes of souls or living beings the ten standpoints of substance (davvatthayā), space-points (padecatthatā), extent of pervasiveness (ogāhanatthatā), life-duration (thit), colour, odour, flavour, touch, knowledge (yāāna) and indeterminate cognition (darśana) are employed (Sū 440-54)

The discussion is conducted in the following order. First the question as to how many modes the class of infernal beings have is raised. In answer to this question it is stated that their number To demonstrate the plausibility or propriety of this number ananta of these modes, the numbers of the modes of the class of infernal belngs, yielded by those ten standpoints, are given Some standpoints vield samkhyata modes, some asamkhyata and some ananta Taking into consideration the standpoint vielding ananta number of modes—as it is the highest number—the modes of the class of infernal beings are declared to be ananta It is to be noted that those numbers are not actually and directly stated but are indirectly suggested through the comparison of one infernal being with another. Let us elucidate the point. It is said that from the standpoint of substance one infernal being is similar to all other infernal beings. This means that from this standpoint any infernal being could be regarded as one only Thus from this standpoint the number of an infernal being can never be more than one, that is, it is samkhudta

Similarly, from the standpoint of space points' one infernal being is similar to another. This means that each and every infernal being has asamkhyāta space-points. In short, it can be said that from this standpoint any infernal being is asamkhyāta

From the standpoint of the height of the body, one infernal being is either shorter than or equal to or taller than another infernal being. Though there is no difference among the infernal beings from the standpoint of space-points, they fall into three groups when the heights of their bodies are compared with the height of any one of them. In Ratnaprabha hell the lowest height is found; the lowest height is equal to one part of the asamkhyāta equal part of an angula. The maximum height found in this hell is equal to

<sup>4.</sup> Like Dharmdatidaya, etc. the Jisa substance too possesses Predegar, Hence it is necessary to expound the Jisa substance from the standpoint of pradesa. Moreover, Time and material atoms are considered to be apradesi (i.e. having one prades only). Hence in the total account of all the substances, jisa as well as a-jus, the exposition from the standpoint of prades becomes necessary.

7 dhanus, 3 hasta and 6 angula. This avagāhanā (height of body) becomes double as we go in the lower and lower hells and in the hell VII the highest avagāhanā is 500 dhanus 5 The relative strength of the intervening numbers of measurement units between the measurement equivalent to one part of asankhyāta equal parts of an angula (the minimum avagāhanā of infernal beings) and the measurement equivalent to 500 dhanus (the maximum avagāhanā) govern the relative avagāhanā of the infernal beings inhabiting other hells. So, if an infernal being is superior or inferior to another from

the standpoint of avagahana, then it is so by asamkhyata or by

 $\frac{1}{\sinh khy dta}$  or samkhy dta times or asamky dta times. Thus from the standpoint of avag dhan dn, modes (pary dys) of an infernal being are of asamkhy dta kinds.

From the standpoint of sthit too, one infernal being is either equal or inferior or superior to another infernal being. When one infernal being is superior or inferior to another from this standpoint, it is so by  $\frac{1}{asamkhyāta}$  or by  $\frac{1}{samkhyāta}$  or  $\frac{1}{samkhyāta}$  times or  $\frac{1}{asamkhyāta}$  times. In fine, from this standpoint also, the modes (paryayas) of an infernal being are of  $\frac{1}{asamkyāta}$  types.

From the standpoint of black and other colours taken one by one, the modes of an infernal being are ananta because there are ananta degrees of each colour

Similarly, from the standpoints of odour, flavour, touch taken by one the modes of an infernal being are ananta. It is so because all these physical qualities severally have ananta degrees.

Thus the author has made it clear that the view that an infernal being possesses ananta modes seems quite plausible when we take into account the ananta modes of colour, flavour, odour, touch severally.

Similarly, the author points out that even from the standpoints of knowledge and indeterminate-expirition the possible modes of an infernal being are infinite. It has already been explained as to why the modes of colour, etc which naturally belong to matter are predicated of soul. And knowledge etc. are the modes natural to soul. And even from the abovementioned two standpoints the view that the modes of an infernal being are ananta is proved legitimate, intelligible and plausible.

Ac. Malayagırı notes that these ten standpoints can be reduced to four, viz dravya, ksetra, kāla and bhāva. Standpoints of

dravyārtha and pradešārtha are included in dravya, that of avagāhanā in ksetra, that of sthiti in kāla, and those of varna etc and jāāna etc. in hāāna?

On this same line the discussion about Dandaka is conducted (41-454). As we have already seen, when taken into consideration awagāhanā and sthiti as also varna etc and jītāna etc one jīva is inferior or superior to another So, again all the 24 dandakas (classes of living beings) each having either minimum or maximum or intervening awagāhanā are described In similar manner the modes of each of 24 dandakas are discussed from the standpoints of sthit, jītāna and daršana one by one and they are proved to be ananta in each case (Sú. 455-499) Having finished the discussion on the modes of living substance the topic of the modes of non-living substances is taken up for discussion.

Numbers of the Living Beings Contained in Different Classes and Numbers of the Modes of the Living Beings

No. of Taxing balance. No. of and do of

|    | Classes of<br>Living beings |       |            |    | the Living beings<br>contained in<br>the classes |  |  |
|----|-----------------------------|-------|------------|----|--------------------------------------------------|--|--|
|    | Jīva                        | Anant | a (439)    | A  | nanta <sup>7</sup>                               |  |  |
| 1  | Nāraka                      | Asam  | khya (439) |    | $(440)^8$                                        |  |  |
| 2  | Asura                       | ,,    | **         | ** | (441)                                            |  |  |
| 3  | Nāga                        | **    | "          |    | (442)                                            |  |  |
| 4  | Suparna                     | ,,    |            |    | ,,                                               |  |  |
| 5. | Vidyutkumāra                |       | **         |    | ,,                                               |  |  |
| 6. | Agnıkumāra                  | ,,    | **         | ,, | 11                                               |  |  |
| 7. | Dīpakumāra                  | ,,    | ,          | ,, | ,,                                               |  |  |
| 8  | Udadhıkumära                | 11    | ,,         | ., | **                                               |  |  |
| 9. | Dık-kumāra                  | .,    | **         | ,, | ,,                                               |  |  |
| 10 | Väyukumära                  | ,,    | **         | ., | ,,                                               |  |  |
| 11 | Stanitakumāra               | ,,    | ,,         | ** | ,,                                               |  |  |
|    |                             |       |            |    |                                                  |  |  |

<sup>6</sup> Ibid. folio 182 A

a.....

<sup>7.</sup> In sú. 439 we are told that the paryāyas (dravyas or divisions) of the Jita class are anante and thereafter in sú. 440 those different divisions are taken up one by one and we are again told that the paryāyas (modes) of this or that division are ananta. From this if follows that the paryāyas (modes) of the entire jiva class are ananta.

<sup>8</sup> In six. 439 we are told that the paryayar of the class of infernal beings are assmbly awhereas in six. 440 we are told that they are ensure This means that six 439 gives the number of members (paryayar) of the class of infernal beings whereas six. 440 gives the number of the modes (peryayar) of living beings contained in the entire class of infernal beings.

| Jiva                           | Asamkhya         | (439) | Ananta   |
|--------------------------------|------------------|-------|----------|
| <ol><li>Pṛthvīkāyika</li></ol> |                  | ,,    | ,, (443) |
| <ol> <li>Apkāyika</li> </ol>   | ,,               | ,,    | ,, (444) |
| 14. Tejahkäyika                | ,,               | ,,    | ,, (445) |
| <ol> <li>Väyukäyika</li> </ol> | ,,               | ,,    | ,, (446) |
| 16. Vanaspati                  | Ananta           | ,,    | ,, (447) |
| 17. Dvindriya                  | $Asa\dot{m}khya$ | ,,    | ,, (448) |
| 18. Trindriya                  | .,               | ,,    | ,, (449) |
| 19. Caturindriya               | ,,               | ,,    | ,, (450) |
| 20. Pañcendriya-tiryañca       | ,,               | ,,    | ,, (451) |
| 21. Manusya                    | **               | ,,    | ,, (452) |
| 22. Vyantara                   | ,,               | ,,    | ,, (453) |
| 23. Juotiska                   | ,,               | ,,    | ,, (454) |
| 24. Vaimānika                  | ,,               | ,,    | ,, (454) |
| 25. Sıddha                     | Ananta           |       |          |

#### Classes and Modes of Non-living Substance

Those very classes of Non-living substance that are mentioned in Pada I (4-6) are found here in this Pada V too. The only difference is that in Pada I they are given the name 'prajñāpanā' whereas in Pada V they are given the name 'paruāua' (500-502). In Pada I we have already met with the description of pudgala (Matter) which undergoes various modifications. This pudgala is a nonliving substance. It is called rupi because it is this non-living substance that has physical qualities, viz. colour etc considers the question of the total number of modes (paraguas) of all the classes of pudgala taken together. And the answer given is that it is ananta (503). There are four classes of matter, viz. paramānu (atom), skandha (aggregate of atoms), skandhadeša (part of an aggregate) and skandha-pradesa (space-point of an aggregate). But in the discussion mainly the first two are taken into account. the last two being really included in the class skandha itself. Atom is different from aggregate because the latter is formed when many atoms get chemically combined. Thus really speaking there are two main classes of matter. First the number of modes of all the classes taken together is given and it is ananta (503). Then the modes of the class of atoms are said to be ananta (504). Afterwards we are told that modes of each of the secondary classes of aggregates of 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or samkhyāta or asamkhyāta or ananta atoms are ananta.

Like modes of the classes of living beings, modes of all these classes are considered from the standpoints of dravya, keetra, käla and bhāva. The noteworthy thing about atoms is that any two discrete atoms occupy the same extent of space (504) but they possess different durations. In other words, though any two discrete atoms

are of the same size, they cover different durations of time. An atom can have various durations, viz duration of one samaya upto the duration of asamkhyāta samayas (paramānoh samayād ārabhya utkarsato' samkhueyakalam avasthanam | Prajnapanatika folio 202 B). No atom taken independently has the duration of ananta samayas. Hence any one atom is either equivalent or superior or inferior to another in respect of duration. When it is superior or inferior to another atom (say x), then it is so by one part of samkhuata or asamkhuata equal parts of x's duration, or samkhuata times or asamkhyāta times x's duration. But the modes of atoms from the standpoint of property (rather degree-of-property) are Hence one atom is either equal, superior or inferior to another from this standpoint. The concerned superiority or inferiority, that is, difference can exhibit the four above-enumerated ways and two more. The two more ways involve the number ananta (504). The modes of atoms are considered to be ananta because it is proved that from the standpoint of property their modes are ananta

In connection with aggregates of two atoms upto ananta atoms it is necessary to note that though all the aggregates of two (or three upto ananta) atoms are equal from the standpoint of the number of the constituent atoms they differ from the standpoint of the spacepoints they occupy. An aggregate of two atoms can occupy either one space-point or two (505); an aggregate of three atoms can occupy one space-point or two (505); an aggregate of three atoms can occupy one space-point or two or three (506); and so on. This rule applies to all aggregates except those made of ananta atoms (507-510). That is, an aggregate of ananta atoms can occupy one or two or three upto asamkhyāta space-points but never ananta space-points. The reason for this is that no substance except Space is found outside Lokākāśa which has asamkhyāta space-points. Hence an aggregate of ananta atoms has to accommodate itself in the asamkyāta (or less) space points of Lokākāśa. This has been explained by the instance of a lamp.

Like atoms, aggregates have different durations from one samaya upto asamkhyāta samayas. Again, like atoms they too have ananta modes of properties (505-510).

Thus in this Pada first of all the paryāyas (modes) of atoms as well as of different aggregates are considered. From this exposition it naturally follows that forms of matter occupy one spacepoint or two space-points upto asamkhyāta space-points. Similarly, they have duration of either one samaya or two samayas upto

For the argument and instance of a lamp one may refer to Prajūāpanāţikā folio 242 A.

asamkhyāta samayas. In this way having conducted independent exposition about the forms of matter occupying one space-point upto asamkhyāta space-points (511-514) and having duration of one samaya upto asamkhyāta space-points (515-518) it is concluded that each of these forms of matter has amata paryāyas. Here also this exposition is conducted through the standpoints of drawa, ksetra, kāda and bhāva. On this same line the classes formulated on the basis of (degrees of) properties are proved to have ananta paryāyas each (519-524). Moreover, the author has divided each of the classes formulated on the basis of the difference in their avagāhanā (size or occupying space-points), sthut (duration) and degrees of property into three, viz. having highest, medium and lowest counts. And each of these divisions are proved to have ananta paryūyas (525-559). Thus in various ways he brings home that the paryāyās of matter are ananta

Let us note that the Nyāya-Vaisesıka atomists consider an atom to be eternal. They do not maintain that it undergoes changes. On the other hand, Jaina theoreticians consider an atom to be variable constant. In other words, according to them it undergoes changes while not giving up its essential nature. Even a discrete and solitary atom undergoes changes. All this becomes certainly clear from the exposition in Padas I and V. Again, the Nyāya-Vaisesika philosophers consider an atom, not discrete and solitary but forming a part of an aggregate, to be absolutely different from the aggregate. On the other hand, Jaina theoreticians consider it to be relatively dentical with an aggregate of which it is a part. Moreover, they contend that the atoms themselves get transformed into an aggregate and that an aggregate when it disintegrates, produces atoms.

Let us note one more point about atoms. According to Nysyavaisesika philosophers there is qualitative difference among atoms. That is, atoms of earth are qualitatively different from those of water, fire and air, and consequently an atom of earth can never become an atom of water, etc. This again means that according to them all the four physical qualities, viz colour, flavour, odour and touch are not necessarily present in each and every atom. On the other hand, Jaina theoreticians maintain no qualitative difference among atoms. An atom of earth can transform itself into that of water and so on. Any one atom possesses all the four physical qualities, viz colour, etc. It is only on account of the difference in the degrees of these qualities that the two atoms can differ from one another.

#### CHAPTER VI

# TRANSMIGRATION OF A LIVING BEING FROM ONE CLASS TO ANOTHER

The subject-matter of this Pada is indicated in its beginning by the term vakkamii  $(s\bar{u},2)=Sk$  'vyukramii'. The commentator in the beginning offers no explanation whatsoever of it. But he comments on the adhikara gathā that occurs in the beginning of Pada VI (559). This commentary makes it clear that the subject-matter of this Pada pertains to vyukrami (transmigration) of a living being from one class to another—It discusses the following points

- 1 (a) Upapätawrahakāla (Period of time devoid of any birth of living beings). There are four classes of existence, viz. deva, nāraka, manusya, tiryañca. In each class the living beings are being born. So, there arises a question as to how much duration of time is completely devoid of any birth whatsoever in each of the classes.
- (b) Udvartanāvirahakāla (Period of time devoid of any death whatsoever): Similarly, in in each of the four classes the living beings are dying So, here also there arises a question as to how much duration of time is completely devoid of any death in each of the classes

And in connection with each of the classes we are here given the minimum and maximum periods during which no birth takes place, again the minimum and maximum periods during which no death takes place. In regard to both the cases the minimum period is the same and it is one samaya Again, in regard to both the cases the maximum period is the same and it is twelve muhūrtas. This is the reason why Adhikāra I is given the name 'Bārasa' (Twelve). (550-68)

2 If even the sub-classes of those four classes are taken into account, then in the First Hell the minimum period in regard to both the cases is one samaya but the maximum period in regard to both the cases is twentyfour muhūrtas. This is the reason what Adhikāra II is given the name 'Cauvisā' (Twenty-four) (659-608).

Living beings from the manusya class only can enter into the class of liberated souls after their death in the former class. In this sense there is possibility of upoppia in the class of liberated souls. But there is no possibility of upoptia. That is, no soul from this class migrates into another class. In other words, a

living being that enters this class can never leave it. As there is possibility of upppāta in connection with this class, the question naturally arises as to what are the minimum and maximum periods during which no new entry takes place. And we are told that in this connection the minimum period of time is one samaya and the maximum period of time is one samaya and the maximum period of time six months (564). But as there is no possibility of udvartanā, there does not arise the question of udvartanāvirahakāla in connection with this class. It is possible that the present sūtra 564 is a later interpolation. The reason for this view is that the name 'Bārasa' of this Adhakāra clearly suggests that only those classes that yield the maximum period of 12 muhūrtas are in place here. Be that as it may, but from this naturally follows the established tenet of the Jaina theoreticians that no soul that has entered the class of liberated ones comes back in the transmigratory existence.

Ac Malayagiri has rightly raised the question as to how the maximum period of time during which no birth takes place can be 12 muhūrtas in connection with the general class of infernal beings when in the forthcoming sūtras in connection with any one of seven hells this maximum period is declared to be 24 muhūrtas and even more The explanation offered is that it is 24 muhurtas when seven hells are considered severally and it is 12 muhūrtas when all the seven hells are considered jointly. Hence there is no discrepancy. The same logic applies to other three classes of existence.-"uaduam hi nāma ratnaprabhādisu ekaikanirdhāranena caturvimsatimuhūrtādipramāna upapātaviraho vaksyate, tathāpi yadā santāni prthivīh samudītā apeksua upapātavirahaš cintvate tadā sa dvādaša-muhūrtapramāna eva labhyate, dvādaša-muhūrtānantaram avasyam anyatarasyām pṛthivyām utpādasambhavāt | tathā kevalavedasonalabdheh! was tu 'pratuekam abhave samudaye'ny abhavah' iti nyāyah sa kāranakāryadharmānugamacintāyām nānyatra-ity adosah" -Prannapanatika, folio 205 B.

It is necessary to note that this maximum period of 24 muhūrtas is not uniform for all the sub-classes. That is, in regard to some of them it is more or less also. And yet the name given to this Adhikāra is 'Cauutsā.' The reason for this seems to be as follows. The exposition starts with the Ratingrabhā hell in which the maximum period of time during which no birth takes place is 24 muhūrtas as also the maximum period of time during which no death takes place is also 24 muhūrtas; and taking into account this first pada (word) alone the title of this Adhikāra seems to have been fixed.

Moreover, Arya Syāma asks us to note that in the case of Jyotiska and Vaimānika gods one should not employ the term udvartanā'; in its place he should employ the term 'cyavana' (608) The maximum period during which no birth takes place and the maximum period during which no death takes place are always equal in any one of the classes. But the maximum period during which no birth takes place differs in different classes. Similarly, the maximum period during which no death takes place differs in different classes. Hence in the following table we give in connection with various classes the maximum periods during which no birth takes place as also the maximum periods during which no death takes place. But the minimum period during which no death takes place is the same in different classes, hence it is not necessary to mention it in the table.

#### Maximum Duration in which no Birth (or no Death) Takes Place

| 1 | Nirayagatı                    | 12 Muhūrtas    | (560)1         |
|---|-------------------------------|----------------|----------------|
|   | 1-1 Ratnaprabhānaraka         | 24 Muhūrtas    | (569)          |
|   | 1-2 Sarkai aprabhanaraka      | 7 days & night | ts (570)       |
|   | 1-3 Válukāprabhānaraka        | month          | (571)          |
|   | 1-4 Pankaprabhānaraka         | 1 month        | (572)          |
|   | 1-5 Dhûmaprabhânaraka         | 2 months       | (573)          |
|   | 1-6. Tamānaraka               | 4 months       | (574)          |
|   | 1-7. Adhahsaptaminaraka       | 6 months       | (575)          |
| 2 | T.riyagati                    | 12 muhūrtas    | (561)          |
|   | 2-1. Prthivileäyika           | Nil (arusamay  | amavırahıyam)2 |
|   |                               |                | (579)          |
|   | 2-2 Apkāyıka                  | "              | (580)          |
|   | 2-3. Tejaḥkāyika              | ,, ,,          | (580)          |
|   | 2-4. Väyukäyıka               | ,, ,,          | (580)          |
|   | 2-5. Vanaspati                | ,,             | (580)          |
|   | 2-6 Dvindriya                 | Antarmuhūrta   | (581)          |
|   | 2-7. Trīndrīya                | 31             | (582)          |
|   | 2-8 Caturindriya              | .,,            | (582)          |
|   | 2-9. Sammūrcchima-pañcendriya | ٠,             | (583)          |
|   | 2-10 Garbhavyutkrāntika-      |                |                |
|   | pañcendriya                   | 12 Muhūrtas    | (584)          |
| 3 | Manusyagatı                   | 12 Muhūrtas    | (562)          |
|   | 3-1 Sammūrcchima              | 24 Muhūrtas    | (585)          |
|   | 3-2 Garbhavyutkrāntika        | 12 Muhūrtas    | (586)          |

For the udvartand-wucha-kāla of all these classes and sub-classes one
may refer to si 607-608. The sitras referred to in brackets give an
account of upppita-wiraha-kila.

<sup>2.</sup> It is stated in al. 561 that in the case of the tryafica-gate the minimum wiraha kala is one samage only and the maximum wraha-kala is 12 muhutra. But from the present sirra it follows that in the case of tryafica, gait there is no wraha kala. Ac. Malayagiri does not account for this inconsistency.

| 4. | Devagati                  | 1      | 2 Mul  | ıürta | 8                                       | (563)     |
|----|---------------------------|--------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|
|    | 4-1. Asurakumāra          | 2      | 4      | ,,    |                                         | (564)     |
|    | 4-2-10. Nägakumära etc.   | 2      | 24     | ,,    |                                         | (565-78)  |
|    | 4-11. Vänamamtara         | 2      | 4      | ,,    |                                         | (587)     |
|    | 4-12. Jyotiska            | 2      | 4      | ,,    |                                         | (588)     |
|    | 4-13. Saudharma           | 2      | 4      | .,    |                                         | (589)     |
|    | 4-14. Īśāna               | 2      | 24     | ,,    |                                         | (590)     |
|    | 4-15. Sanatkumāra 9 da    | ys & n | ights  | + 20  | Muhūrtas                                | (591)     |
|    | 4-16 Mähendra 12          | -      |        | + 10  |                                         | (592)     |
|    | 4-17. Brahmaloka          |        |        | 221   | days & nig                              | hts (593) |
|    | 4-18. Lāmtaka             |        |        | 45    | ,,                                      | (594)     |
|    | 4-19. Mahāśukra           |        |        | 80    | ,,                                      | (595)     |
|    | 4-20. Sahasrāra           |        |        | 100   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | (596)     |
|    | 4-21. Anata               | S      | amkh   | uāta  | months                                  | (597)     |
|    | 4-22. Prānata             |        | .,     | -     |                                         | (598)     |
|    | 4-23 Ārana                |        | ,,     |       | years                                   | (599)     |
|    | 4-24 Acquita              |        | .,     |       | ,,                                      | (600)     |
|    | 4-25. Hetthima-graiveyaka |        | ,,     |       | " śata                                  | (601)     |
|    | 4-26. Majjhima-graiveyaka |        | ,,     |       | ,, sahasra                              |           |
|    | 4-27 Uvarima-graiveyaka   |        |        |       | lakh                                    | (603)     |
|    | 4-28-31 Vijayādi          | A      | samkl  | huāta | kāla                                    | (604)     |
|    | 4-32. Sarvārthasiddha     |        |        |       | yeya bhāga                              |           |
|    |                           |        |        |       |                                         | · (/      |
|    |                           |        |        | (     | Upapātavn                               | aha only. |
| 5  | Siddhagati 6              | Month  | ıs (56 | 4)    | Udvartanā                               | viraha 15 |
|    | 5-1. Siddha 6             | Month  | ıs (60 | 3) 1  | not possib                              | le in the |
|    |                           |        |        |       |                                         |           |

 In Santara Dvara the question as to whether or not there is temporal gap between any two successive births or any two successive deaths taking place in those classes. The answer given is that there is as well as is not the gap. Those very classes that are considered in the first two Dvaras are also considered here. The exception to the above-mentioned general rule is found in the case of only earth-bodied, water-bodied, fire-bodied, air-bodied and vegetation-bodied. In these five classes successive births as well as successive deaths do not allow any temporal gap to intervene between them. In other words, in connection with these five classes upapata and udvartana are nirantara. alternative of santara is not accepted in connection with these five classes (617-618, 625). In the first two Dvaras we are told that in each of the classes there are periods that are devoid of any birth and there are periods that are devoid of any death. And in this Dvara we are told that it is also possible that there is no temporal gap between any two successive births as also between

case of Siddha class.

any two successive deaths. Now there arises a problem of reconciling these two seemingly contraductory statements. Here Ac. Malayagiri has offered no solution. In this case also the possible explanation seems to be as follows: if the entire general class of infernal beings is taken into account then any two successive births or any two successive deaths will have no temporal gap between them; and if the sub-classes of this general class are severally taken into account then any two successive births or any two successive deaths will have temporal gap between them.

In Satkhandagama this discussion is conducted in a different way. We should take note of it here. We have noticed some points of difference between the Satkhandagama account and the Pranapana account. Readers are advised to make the comparison themselves. In the Antaranugama chapter of Satkhandagama the following questions are considered (1) as to how much time a living being will take to be born again in the concerned gati, etc. (Book VII p. 187): (2) as to whether or not there is temporal gap (between any two successive births occurring) in different classes (Book VII, p. 237); (3) as to how much time a living being once born in a particular class remains in that class (Book VII, p. 462) And according to the method employed in Satkhandagama this exposition is conducted through 14 points of investigation, viz. gati, etc. This constitutes the salient feature of Satkhandagama account of this topic. Moreover, readers are advised to consult Antaranugama chapter of Satkhandagama (Book V p. 1 ff).

4. In the Samayadvāra we are given the maximum and minimum numbers of living beings that can simultaneously be born in one class, again the maximum and minimum numbers of living beings that can simultaneously die in it. The table given below very well explains this. We should note that the maximum number of living beings that can simultaneously be born in one class and the maximum number of living beings that can simultaneously die in it are indentical, and again that the minimum number of living beings that can simultaneously be born in it and the minimum number of living beings that can simultaneously die in it are also identical. But that does not mean that the number of living beings that can simultaneously die in it are also identical. But that does not mean that the number of living beings that die in that very samaya in that very class. This is so because there are so many intervening alternatives.

Numbers of Living Beings That Can Simultaneously Be Born And Also Numbers of Living Beings That Can Simultaneously Die3 In Different Classes:

| Maximum          |
|------------------|
| Samkhyāta or     |
| khyāta (626–627) |
|                  |

- 2. Gods Asurakumāra & others (1-10) 1, 2, or 3 Samkhyāta or Asamkhyāta (658-659)
- 3. Earth-bodied, water-bodied, fire-Nirantara asamkhyāta bodied and air-bodied every samaya
- 4. Vanaspati (a) Svasthana, 1. e. those living beings of the class of vanaspati that after having been dead are born again in this very class-nirantara ananta in every samaya (632).
  - (b) parasthana, i e, those living beings of the class of vanaspati that belonged to other classes in their previous birth-nirantara asamkhuāta in every samaya (632).

About udvartana of the living beings in this class this same thing is to be repeated (638).

- Dvindriva Minimum 1, 2 or 3 & Maximum samkhvāta and asamkhuāta (633).
- 6. Trindriva
- Minimum 1, 2 or 3 and 7. Caturindriya 8. Sammūrcchima Pancendriya Tiryanca
- Maximum samkhyāta 9. Garbhaja Pañcendriya Tiryañca
- 10. Sammürcchima Manusya
- 11. Garbhaja Manusya Minimum 1, 2 or 3 and Maximum samkhuāta (635)
- 12. Vānamantara
- 13. Juotiska
- 14. From Saudharma to | Minimum 1, 2 or 3 and Maximum samkhyāta or asamkhyāta(634) Sahasrāra
- Minimum 1, 2 or 3 and Maximum samkhyāta (635). 15. From Anata to
- Siddha Minimum 1, 2 or 3 and Maximum 108 (636).
- Katto (Kutah<sup>4</sup> = From where) Dvāra gives an answer to the question as to from which class a living being can transmigrate to

<sup>3.</sup> The sūtras referred to in brackets give an account of upapāta. For udvartana refer to su. 637-638.

<sup>4.</sup> Satkhandagama conducts, in its characteristic way, the discussion about the process of transmigration (gati-agati) of living beings, employing 14 mārganādvāras (points-of-investigation), (Book VI pp. 418 ff.).

and take birth in a particular class. It is also a question as to whether or not all living beings are equally qualified to be born in all classes. Generally speaking all living beings can take birth in any of the classes. But here it is determined as to what class a living being should necessarily belong to in its immediately preceding birth if it is to take birth in a particular class. We give below the table.

Classes which living beings of the classes mentioned to the left should belong to in their immediately preceding births.

- Nāraka (class of infernal beings)
- 1(a) All the classes of the Tiryaña pañcendriya paryâpta excepting sthalacara and khecara quadrupeds having the life-span of asamkhuāta vears

(639[1-22])

- 1 (b) A class of garbhaja paryāpta human beings born in Karmabhūmi and having their life-span of samkhyāta years (639[23-26])
- (i) A class of infernal beings born in hell I called Ratnaprabhā
- (1) The above (a) & (b) to be repeated here (640).
- (1i) A class of infernal beings born in Sarkarā hell
- (11) All the classes mentioned in the above (a) and (b) except a class of sammurcchima tiryañca pañcendriya (641).
- (111) A class of infernal beings born in Välukä hell
- (111) All the classes that are covered by (11) except the class of bhujaparisarpa (642).
- (iv) A class of infernal beings born in Panka-prabhā hell
- (iv) All the classes that are covered by (iii) except the class of of khecara (643)

# ...[299]...

- (v) A class of infernal beings born in Dhūmaprabhā hell.
- (vi) A class of infernal beings born in Tamā hell
- (vii) A class of infernal beings born in the seventh hell.

Asurakumāra, etc (1-10).

A class of earth-bodied

- (v) All the classes that are covered by (iv) except the class of quadrupeds
- (v1) All the classes that are covered by (v) except the class of sthalacara (645)
- (vii) (a) Jalacara-tiryañcapañcendriya paryāpta and
  - (b) Garbhaja paryāpta
  - (c) Males and neuters belonging to the class of garbhaja paryāpta human beings and having the life-span of samkhyāta years and also born in
- karmabhūmis only (646-47) 2(a) Paryāpta-Tiryañca-Poñcen-
- driya (648)
  (b) Garbhaza-Paryāpta-Manusya (648)
- 3(a) Tiryanca (650 [1-10])
  - (b) Manusya (650 [11-12]).
- (c) All classes of celestial beings except the class of Sanatkumāra, the class of Anuttara gods and the classes of gods that intervene in between these two (650 [13-18]).

All the classes that are covered

- A class of water-bodied
- A class of fire-bodied and a class of air-bodied
- 6. A class of vegetation
- A class of two-sensed beings A class of three-sensed being A class of four-sensed beings
- by the above (3). (651). 5 (a) Tiryañca (b) Human beings (652).
- All the classes that are covered by (3) (653).
- All the classes that are covered by the above (5) (654).

- 8. A class of pancendriyatiryañca
- 8(a) A class of infernal beings
- (b) A class of tiryañca
- (c) A class of human beings
- (d) A class of celestial beings except the sub-classes of celestial beings born in Anata regions and in the regions above Anata (655)
- A class of human beings
- 9(a) All classes of infernal beings except the class of infernal beings born in hell VII (b) All classes of tiryañca
  - except the classes of firehodied and air-hodied
  - (c) A class of human beings (d) A class of celestial beings
- 10 A class of Vanamantara The same as (2)
- 11. A class of Jyotiska
- 11 (a) All classes of garbhaiatiryañcapañcendriya except the class of khecara having the lifespan of asamkhyāta vears
  - (b) All classes of human beings except the one of those human beings born in antaradytva (658)
- 12. A class of Saudharma celestial beings and a class of Isana celestial beings.
- 13. A class of Sanatkumara celestial beings, a class of Sahasrāra celestial beings and the intervening classes of celestial beings.
- 14. A class of Anata celestial beings, a class of Acuuta celestial beings and the intervening classes.

- 12 The same as the above (11) (659)
- 13 The same as above (12) except the classes formed by the living beings having life-span of asamkhyata vears and born in Akarmabhūmis (660, 661)
- 14 A class of garbhanaparuāpta human beings born in karmabhūmis, having lifespan of samkhyeya years and having right faith or wrong faith (662-663).

#### ...[301]...

- A class of Graiveyaka celestial beings.
- 15 A class of self-controlled human beings (664).
- 16. A class of Anuttaropapātika
- 16 A class of self-controlled human beings spiritually vigilant (665)

From the above table following note-worthy facts emerge:

- 1. No female of the class of human beings takes birth in hell VII.
- 2. A living being belonging to the class of infernal beings cannot again be born in this very class in its immediately next birth. Similarly, a living being belonging to the class of celestial beings cannot again be born in this very class in its immediately next birth.
- 3. A living being belonging to the class of celestial beings cannot be born, in its next birth, in the classes of celestial beings, fire-bodied beings, air-bodied beings and vikalendriya beings but can be born in the classes of earth-bodied, water-bodied, plant-bodied and human beings.
- 4. A living being having sense-organs less than five cannot take its immediately next birth in the class of infernal beings or in the class of celestial beings.
- 5. A living being belonging to the class of infernal beings can possibly take its immediately next birth in the class of pañeendriya tiryañæ. An infernal being inhabiting any of the first six hells can possibly take its immediate next birth in the class of human beings. But no infernal being can take its immediately next birth in the classes of the one-sensed, the three-sensed and the four-sensed it imposing beings.
- 6. The case of the fire-bodied and the air-bodied beings is different from that of the earth-bodied etc. A living being taking birth in any one of these two classes should necessarily belong, in its immediately previous birth, to the class either of tiryañca or of human beings. But a living being once born in any one of the above-mentioned two classes, viz. a class of fire-bodied and that of air-bodied cannot be born in the class of human beings in its next birth.
- Human beings that are under the influence of wrong faith cannot take their immediately next birth in the celestial regions higher than Sahasara.
- Human beings that are not self-controlled (asamyata) or are only partly self-controlled (samyatāsamyata) cannot take their immediately next birth in Graiveyaka or Anuttara.

9. A living being belonging to the class of human beings can take its next birth in any one of the four classes of existence. But it is noteworthy that a living being born in the seventh hell cannot take its next birth in the class of human beings.

6. Uvvattanā—Its Sanskrit counterpart is 'udvartanā'. In this Dvāra VI we arc told as to in which class a living being belonging to a particular class can take its next birth. The Fifth Dvāre provides us with an answer to this question if we read it with a view to finding out an answer to this question. In the 5th dvāra we are told as to which class a bring being belonging to a particular class in its present birth could have belonged to in its previous birth. From this it naturally becomes clear as to which class a living being belonging to a particular dass in its present birth can belong to in its next birth. Hence it is not necessary to give a separate table for that (666-676).

7. Parablavijāujam,—This dvāra discusses the question as to when a living being binds the karma determining the life-span of its next birth. The life-span-determining karma determines even the class in which it is to be born in its next birth. Hence the abovementioned question is closely related to the question of 'katto' and 'udvartana'. The answer to this question is given in this Dvāra.

Life-span is of two types—(1) sopakrama (that can be shortened) (2) nirupakrama (that cannot be shortened) (5 Clestial and infernal beings have the second type of life-span. This means that their life-spans cannot be shortened by accidents. That is, they never meet with accidents that can terminate their life-span. They bind the karma determining the life-span of their next birth when there remain six months for the end of their present life-span (677, 678, 683).

A living being belonging to any of the classes of the one-sensed, the three-sensed or the four-sensed beings can have either sopa-krama or nirupakrama life-span II its life-span is of the nirupakrama type then it binds the karma determining the life-span of its next birth when there remains 1/3 of its present life-span. And if its life-span is of the sopakrama type then it binds the karma determining the life-span of its next birth when there remains 1/3 or 1/9 or 1/2 of its present life-span (679, 680). Pañeendriya-tiryañcas (the five-sensed sub-human beings) and human beings both having the life-span of their next birth, only when there remains is ix months for the end of their present life-span. From among the Pañeendriya-tiryañcas and human beings shoth having the among the pañeendriya-tiryañcas and human beings shote that have

<sup>5.</sup> Yogasütra 3.22 and the Basya thereon

the life-span of samkhyāta years bind the karma determining the life-span of their next birth when there remains 1/3 of their present life-span, provided their present life-span is of the nirupa-krama type. And those same beings bind the same when there remains 1/3 or 1/9 or 1/27 of their present life-span, provided their present life-span is of the sopakrama type (681-682).

- 8. Agarsa (Sk. Akarsa) · Akarsa means grasping karma through the instrumentality of the concerned types of activity. When we are given a glass of water, we drink it in one sip or in many sips. Similarly, karmic inderial particles are grasped either in one åkarsa or in many åkarsas. Here first we are told as to what types of åyukarma are possible in the different classes of living beings. Afterwards we are given the information as to how many åkarsas are required for the grasping of the particles of åyukarmas of different types.
- The bondage of āyukarma is of six kinds in the case of all the living beings grasp the material particles of āyukarma in one to eight ākarsas (687-690). Thus as there are eight alternatives in the grasping of the material particles of āyukarma, eight groups of living beings are formed on the basis of those alternatives and then their relative numerical strength is calculated. The number of those who grasp these concerned particles in eight ākarsas is the smallest. And with the decrease in the number of ākarsas, the numerical strength of the groups increases asanklujāta times. So, the number of those who grasp the karmic matter by one ākarsas is the greatest (691-692).

Following are the six types of bondage of ayukarma (684) .

- 1. Jāti-nāma-nidhatta-āyu: The Sanskrit counterpart of nidhatta is miskta. Generally a living being arranges the karmic atoms grasped in one samaya in the order in which they are to be experienced. This arrangement is called niseka. And that which gets arranged in this way is called nidhatta (Sk nisikta). In the sub-types of nāmi-karma occur the classes, viz. a class of the one-sensed, a class of the four-sensed and a class of the five-sensed living beings. The āyukarma that is arranged with the jāti-nāma-karma (=nāma-kirma determining the class in which a living being is to take birth) is known as jāti-nāma-nidhatta-āyu.
- 2 Gati-nāma-nidhatta-āyu: In the sub-types of nāmakarma there occur the four classes of existence, viz. a class of celestial beings, a class of infernal beings, a class of human beings and a class of sub-human beings. That āyu-karma which is arranged with the gati-nāmu-karma (the nāma-karma determining the class of

existence in which a living is to take birth) is known as  $gati-n\bar{a}ma-nidhatta-\bar{a}yu$ .

- 3. Sthiti-nāma-nidhatta-āyu: That karma the rise or operation of which causes the sustenance or stability of a living being in a particular birth is called the sthiti-nāma-karma. It is different from jāti-nāma-karma, gati-nāma-karma, śarira-nāma-karma etc. because it is separately mentioned. (See No. 1, 2, 4, etc.) That āyukarma which is arranged with the sthiti-nāma-karma is called the sthiti-nāma-nidhatta-āyu.
- 4 Avagāhanā-nāma-niāhatta-āyu. Avagāhanā means that which a soul pervades and inhabits. Thus by avagāhanā is here meant śarīra (body). In the sub-types of nāma-karma there occur five types of bodies viz. audārika, etc. That āyukarma which is arranged with the avagāhanā-nāma-karma is known as avagāhanā-nāma-niāhatta-āyu.
- 5. Pradeśa-nāma-nidhatta-āyu: Karmic atoms are known as pradeśas. That karmas which are experienced as pradeśas only, that is, which can have the rise of their pradeśas (pradeśadaya) but not of their fruit (vipāka) are called pradeśa-nāma-karma. The āyukarma which is arranged with them is called pradeśa-nāma-mahatta-āyu.
- 6. Anubhāva-nāma-ndhatta-āyu: The fruit or result of karma is called anubhāva. Not any anubhāva but that of the highest degree is meant in this particular context. That āyukarma which is arranged with the karma of the highest anubhāva is known as anubhāva-nāma-nidhatta-āyu
- Here Ac. Malayagiri offers clarification that the objective behind the classification of the āyukarma into six types is to suggest that between the two members of each pair, viz. jātināmakarma-āyukarma, etc it is the āyukarma that is primary. It is primary because the rise of jatināmakarma, etc. is governed by or dependent on the rise of āyukarmā ?

#### CHAPTER VII

#### BREATHINGS OF LIVING BEINGS

We all know that breathing is very important and essential for the sustenance of life. The present chapter VII describes the maximum interval possible between one breathing and another breathing of a living being belonging to different classes except the class of liberated ones. From the discussion one noteworthy fact emerges. Ac. Malayagiri draws our attention to it. It is this that the more is the misery a living being suffers from, the more is the number of breathings it performs. And the breathings of the most miserable living being are without any interval!. Conversely, more the happiness a living being experiences, much more is the interval between its one breathing and another breathing?. It is so because the activity of breathing itself is a kind of misery. This is a fact of experience and scriptures also corroborate it.

Ac Malayagiri has arrived at a general rule on the basis of this discussion. The rule is that in connection with a living being belonging to the class of celestral beings the same is the number of fortnights intervening between its one breathing and another as is the number of sdgaropamas its ifte-span consists of.<sup>3</sup>

In the text proper there occurs: ânamamiti vă pânamamit vă isasamit vă năsasamit vă. Ac Malayagiri considers 'ânamamit' and 'âsasamit' to be synonyms. Again he regards 'pânamamit' and 'nisasamit' as synonyms. But he has recorded another view also. According to this other view, the first member of each pair (ânamamit-ūsasamit, pânamamit-nīsasamit) refers to internal breathing whereas the second member of it refers to external breathing.

# Temporal Interval Between One Breathing And Another of a Living Being Belonging To Different Classes

|    | Classes         | - Temp         | oral Interval      |
|----|-----------------|----------------|--------------------|
| 1  | Infernal beings | Uninterrupted  | N11                |
| 2. | Asurakumāra     | 7 stoka (Min.) | Somewhat more than |
|    |                 |                | a fortnight (More) |

 <sup>&</sup>quot;atıduhkhıtā hi naırayikāh, duhkhıtānām ca nırantaram ucchvāsanihśvāsau, tathā loke darśanāt \" Prantāpanāţikā, folio 220 B.

 <sup>&</sup>quot;sukhıtānām ca yathottaram mahān ucchvātanıhśvāsakrıyāvırahakālah" Ibid folio 221 A.

<sup>3</sup> yathā yathā"yuşah săgaropamanrddhis tathā (athocchvāsanihśvāsakriyāmrahanramānasuāni paksavrddhih.

Prajňāpanāţīkā, folio 220 A.

|      | From Na<br>to Stanite |                                      | ra }  | 7 stoka (I | Iın )  |         | Muhū: tap     | rthaktva |
|------|-----------------------|--------------------------------------|-------|------------|--------|---------|---------------|----------|
| 4.   | Sub-hum<br>and hum    |                                      |       | Indefinite | (Mın   | )       | Indefinit     | e (Max ) |
| 5.   | Vånamır               | ntara                                |       | 7 stoka (I | Min)   | Muhi    | irtap: thāktī | a(Max)   |
| 6.   | Jyotiska              | Mu                                   | hūrta | -prthaktva | (Mın.) | Muhi    | irtapṛthaktı  | a(Max.)  |
| 7.   | Varmanıl              | ca                                   |       | ,,         | ,,     | 33 fc   | rtnights      | (Max.)   |
| (A)  | 3 Sauce               | lharma                               |       |            | ,,     | 2       |               |          |
| (11) | ii lšán               |                                      | what  | .,         | ,,     | _       | "             | "        |
|      | 11 1317               |                                      | than  |            | ,,     | 2       | ,,            | .,       |
|      | 111 San               |                                      |       | ortnights  |        | 7       | ,,            | ,,       |
|      |                       | endra s                              |       |            |        | sc      | mewhat        |          |
|      |                       | n                                    | ore t | han        |        | m       | ore than      |          |
|      |                       | 2                                    | fortn | ights      |        | 7 f     | ortnights     |          |
|      | v Bra                 | hmalok <b>a</b>                      | 7 fo  | rtnights   | ,,     | 10 f    | ortnights     | ,        |
|      | vı Lām                |                                      | 10    | ,.         | .,     | 14      | ,,            | ,,       |
|      | vii Mah               |                                      | 14    | ,          | ,      | 17      | ,,            | **       |
|      | vin Sah               |                                      | 17    |            | .,     | 18      | **            | **       |
|      | ıx Āna                |                                      | 18    | ,          | ,,     | 19      | ,,            | **       |
|      | x Prã                 |                                      | 19    | ,,         | ,      | 20      | ,,            | ,,       |
|      | xı Araı               |                                      | 20    | 1)         | ,      | $^{21}$ | **            | ,,       |
|      | XII Acy               | uta                                  | 21    | **         | **     | 22      | ,,            | ,,       |
| (B)  | regi                  | se in the                            |       |            |        |         |               |          |
|      | Gran                  | veyaka                               | 22    | 13         | ,,,    | 23      | ,             | **       |
|      | mid                   | se in the<br>dle regione<br>le lower |       |            |        |         |               |          |
|      |                       | veyaka                               | 23    |            | ,,     | 24      | ,,            | ,,       |
|      |                       | se in the                            |       |            | **     |         | ,,            | ,,       |
|      | upp<br>of th          | er regioi<br>ne lower                | 1     |            |        |         |               |          |
|      |                       | veyaka                               |       | ,,         | ,,     | 25      | ,             | ,,       |
|      | low                   | se in the<br>er region               | 1     |            |        |         |               |          |
|      |                       | he midd.<br>weyaka                   |       |            |        | 0.0     |               |          |
|      |                       | se in the                            |       | **         | ,,     | 26      | **            | "        |
|      |                       | dle regi                             |       |            |        |         |               |          |
|      |                       | he midd                              |       |            |        |         |               |          |
|      |                       | ıveyaka                              | 26    |            | ,,     | 27      | **            | ,,       |
|      |                       |                                      |       |            |        |         |               |          |

| vi Those in the<br>upper region<br>of the middle<br>Graweyaka 27<br>vii Those in the<br>lower region | fortnights       | (Min)        | 28 fo         | rtnights         | (Max.)         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|----------------|
| of the upper Graiveyaka 28  viii Those in the middle region                                          | "                | ,,           | 29            | ,,               | ,,             |
| of the upper Graweyaka 29  1x Those in the upper region                                              | "                | "            | 30            | ,,               | ,,             |
| of the upper<br>Graiveyaka 30                                                                        | ,,               | ,,           | 31            | ,,               | ,,             |
| etc. 1-4 31<br>11 Sarvārthasiddha 33                                                                 | ,,<br>fortnights | ,,<br>ajagha | 33<br>inya-ar | .,<br>ıutkrsta ( | ,,<br>693–724) |

\*

(C

#### CHAPTER VIII

# SIGNS OR INSTINCTS OF LIVING BEINGS

This Pada is devoted to the treatment of  $ftwasa\bar{n}\bar{p}\bar{n}\bar{d}$ . Here by sa $\bar{n}\bar{p}\bar{n}\bar{d}$  is meant the sign which points to the existence of a living being. In the beginning of the Pada ten signs are enumerated (725). Afterwards we are told that all these ten signs are present in each and every transmigratory living being (726-729). But in the discussion on  $sa\bar{n}\bar{p}\bar{n}\bar{a}$  conducted from the standpoint of 24 Dandakas (730, 722) as also in the discussion on the relative numerical strength of living beings possessed of  $sa\bar{n}\bar{p}\bar{n}\bar{a}\bar{a}$  (731, 733), the first four alone, viz  $\bar{a}\bar{n}\bar{a}\bar{a}$  (food-seeking instinct), bhaya (fear), matchian (mating instinct) and parigraha (acquisitive instinct) are taken into account. This suggests that in olden days these four  $sa\bar{n}\bar{p}\bar{n}\bar{a}\bar{a}$  had been recognised and it is only afterwards that their number has been raised to ten. These ten  $sa\bar{n}\bar{p}\bar{n}\bar{a}\bar{a}\bar{a}$  each sollows

- (1) āhāra (food-seeking ınstınct)
- (2) bhaya (fear)
- (3) marthuna (mating instinct)
- (4) parigraha (acquisitive instinct)
- (5) krodha (anger)
- (6) mâna (pride)
- (7) mäyä (deceit)
- (8) lobha (greed)
- (9) loka
- (10) ogha

In the present context the meanings of the terms 'āhāra' upto 'lobha' are clear but those of 'loka' and 'ogha' are not clear. Āc Malayagiri explains the terms 'lokasañjñā' and 'oghasañjñā' as follows Oghasañjñā means cognition of generality whereas lokasañjñā means cognition of particularity. But he has recorded another interpretation also. According to this interpretation ophasañjñā means instinctive activity of climbing a creeper etc. whereas lokasañjñā means instinctive activity of climbing a creeper etc. whereas lokasañjñā means activity which one should avoid though prevalent in the world or among the common people.

The exposition of these  $sa\bar{n}j\bar{n}\bar{a}s$  is performed from the standpoints of prominency and continuity. It is noted that in infernal beings instinct of fear (bhaya) is prominent, though each of the first four  $sa\bar{n}j\bar{n}\bar{a}s$  are present always uninterruptedly (730). In subhuman beings (tirya $\bar{n}ca$ ) the food-sceking instinct is prominent (732), in human beings the mating instinct (734) and in celestial beings the acquisitive instinct (736). But each of these four  $sa\tilde{n}j\tilde{n}\hat{a}s$  are uninterruptedly present in all living beings.

#### Relative Numerical Strength

- Infernal beings (a) The number of those who (prominently)
  possess mating instinct is the lowest.
  - (b) The number of those who possess food-seeking instinct is samkhyāta times that of (a).
  - (c) The number of those who possess acquisitive instinct is samkhyāta times that of (b).
  - (d) The number of those who possess fear is samkhvāta times that of (c). (731)
- 2. Sub-human beings (a) The number of those who possess acqui-
  - (b) The number of those who possess the mating instinct is samkhyāta times that of (a).
  - (c) The number of those who possess fear is samkhvāta times that of (b).
  - (d) The number of those who possess foodseeking instinct is samkhyāta times that of (c). (733)
- 3 Human beings (a) The number of those who possess fear is the lowest.
  - (b) The number of those who possess food-seeking instinct is samkhuāta times that of (a).
  - (c) The number of those who possess acquisitive instinct is samkhyāta times that of (b).
  - (d) The number of those who possess the mating instinct is samkhyāta times that of (c) (735)
- Celestial beings (a) The number of those who possess foodseeking instinct is the lowest.
  - (b) The number of those who possess fear is samkhyāta times that of (a).
  - (c) The number of those who possess the mating instinct is samkhyāta times that of (b).
  - (d) The number of those who possess the acquisitive instinct is samkhyāta times that of (c). (737)

\*

#### CHAPTER IX

# BIRTH-PLACES OF DIFFERENT CLASSES OF LIVING BEINGS

When a death of a living being takes place it migrates, with subtle bodies viz. tanasa and karmana, to the new place where it takes in material particles suitable for the audanka or the vaikrina body whichever is fit for the new birth. This place is known by the term 'yoni' In this chapter the problem of yonis (birth-places) of different classes of living beings is considered from various standpoints. First their touches are considered (738). Then the question as to whether they are animate or inanimate is considered And then the questions as to whether they are concealed or otherwise (764) and so on and so forth are discussed. Moreover, speciality of the human birth-place (non) is described in this chapter (773) We are told that human buth-place is of three types, viz kürmonnata, śankhāvartā and vamsīpatiā The three terms denoting these three types of human birth-place are descriptive and self-explanatory. The term 'kūrmonnatā' suggests its tortoise-like curve, the term 'sankhāvartā' suggests its conch-like coiled shape, and the term 'vamstpatra' suggests its bamboo-leaflike shape.

The kūrmonnatā yonis serve as the birth-place of greal personalities like Tirthankara. A woman-jewel (strī-ratna) has invariably the śankkāaartā-yom. Many living beings descend to this yoni but they invariably leave it before their actual birth. In other words, all living beings that descend to this yoni suffer pre-natal death, so to say. That is, none is born from this yoni Generally women have yonis of vamifipatra type (773). The question of relative numerical strength of the classes of living beings is considered here from the standpoint of different types of yonis (753, 763, 772). But the question of relative numerical strength of different groups of human beings is not considered from the standpoint of three types of yonis that human beings have (773).

Ac Malayagirı records an old view that striratna's embiyo gets destroyed on account of her excessive heat of sex passion. Prajūāpanāţikā, folio 228-A.

# Birth-places of different classes of Living beings

ъ

| ×                          | ×        | ×         | ×     | ×                 | ×       | × ;                                                              | ×   | ×        | 11. Siddha (Liberated souls)                                             |
|----------------------------|----------|-----------|-------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| ×                          | ×        | Concealed | ×     | Inanımate         | ×       | Cold-cum-hot                                                     | ×   | ×        | 10. Vaimānika                                                            |
| ×                          | ×        | Concealed | ×     | Inanimate         | ×       | Cold-cam-pot                                                     | ×   | ×        | 9. Jyotiska                                                              |
| ×                          | ×        | Concealed | ×     | Inanımate         | ×       | Cold-cam-hot                                                     | ×   | ×        | 8. Vānamantara                                                           |
| cum-revealed               |          |           |       |                   |         |                                                                  |     |          |                                                                          |
| Concealed-                 | ×        | ×         | Mixed | ×                 | ×       | Cold-cum-hot                                                     | ×   | ×        | Garbhaja human beings                                                    |
| ×                          | Revealed | ×         | Mixed | Inanimate         | Anımate | Cold Hot Cold-cum-hot Animate Inanimate Mixed                    | Hot | Cold     | beings                                                                   |
|                            |          |           |       |                   |         |                                                                  |     |          | Sammūrchma human                                                         |
| 1                          | 1        | i         | I     | 1                 | ı       | i                                                                | į   | Į        | 7. Human beings                                                          |
| cum-revealed               | ×        | ×         | Mixed | ×                 | ×       | Cold-cum-hot                                                     | ×   | ×        | beings                                                                   |
| × .                        | Revealed | ×         | Mixed | Inanimate         | Anımate | Cold Hot Cold-cum-hot Animate Inanimate Mixed                    | Hot | Col.     | beings                                                                   |
|                            |          |           |       |                   |         |                                                                  |     |          | Sammürcchima sub-human                                                   |
| 1                          | I        | 1         | 1     | 1                 | l       | I                                                                | 1   | ì        | beings                                                                   |
|                            |          |           |       |                   |         |                                                                  |     |          | 6. Five-sensed sub-human                                                 |
| ×                          | Revealed | ×         | Mixed | Inanimate         | Animate | Cold Hot Cold-cum-hot Animate Inanimate Mixed                    | Hot | Cold     | sensed, the four-sensed                                                  |
| ×                          | ×        | Concealed | Mixed | Animate inanimate | Anımate | ×                                                                | Hot | ×        | 4. Fire-bodied                                                           |
| ×                          | ×        | Concealed | Mixed | Inanımate         | Anımate | Cold-cum-hot                                                     | Hot | Cold     | ed¹, air-bodied and plants Cold Hot Cold-cum-hot Animate Inanimate Mixed |
|                            |          |           |       |                   |         |                                                                  |     |          | 3. Earth-bodied. water-bodi-                                             |
| ×                          | ×        | Concealed | ×     | Inanimate         | ×       | Cold-cum-hot                                                     | ×   | ×        |                                                                          |
| ×                          | ×        | Concealed | ×     | Inanimate         | ×       | ×                                                                | Hot | Cold Hot | 1. Infernal beings                                                       |
| Concealed-<br>cum-revealed | Revealed | Concealed | Mixed | Inanımate         | Anımate | Cold Hot Cold-cum-hot Animate Inanimate Mixed Concealed Revealed | Hot | Cold     | Classes of living beings                                                 |
|                            |          |           |       |                   |         |                                                                  |     |          |                                                                          |

on these súrra contain the wrong reading, viz. 'ekendrydnům apkdykavarjínům. trivulhů yomh' (Prajňápanátíká, 1610 225 B, 228 A). It is noteworthy that all the manuscripis yield the reading, 'ekenմrydným agnikůgavarjánům' trivúhů yonih.' And this is the Surras 742-43 describe the birth-places (yours) of the one-sensed except the fire-bodied. But the printed text of the commentary correct reading and hence it fits well in the context.

# Relative Numerical Strength of Living beings from the Standpoint of youi (birthplace). (753, 763, 772)

- (a) Number of living beings having hot-cold birth-places is the lowest.
  - (b) Number of living beings having hot birth-place is asamkhyāta times (a).
  - (c) Number of living beings having no birth-place, that is, liberated souls is ananta times (b)
  - (d) Number of living beings having cold birth-place is ananta times (c)
- (a) Number of living beings having animate-inanimate birthplaces is the lowest
  - (b) Number of living beings having mammate birth-places is asamkhyāta times (a)
  - (c) Number of living beings having no birth-place is ananta times (b)
  - (d) Number of living beings having animate birth-places is ananta times (c)
- (a) Number of living beings having concealed-revealed birthplaces is the lowest
  - (b) Number of living beings having revealed birth-places is asamkhyāta times (a)
  - (c) Number of living beings having no birth-place is ananta times (b).
  - (d) Number of living beings having concealed birth-places is ananta times (c)

\*

#### CHAPTER X

# DISCUSSION ON CARAMA-ACARAMA FEATURES OF ALL SUBSTANCES

#### Carama-acarama Features of Ratnaprabhā etc.

The world exhibits arrangement. Hence some things are on the border region (carama) and some are on the intermediary region (acarama). The former are called carama and the latter acarama. In this chapter the question of carama-acarama features is discussed in connection with different substances Earths, viz. Ratnaprabha etc are different parts of the whole world (loka). Similarly, atoms and the composite aggregates constituted of different number of atoms are also the different parts. And the different living beings also are the parts. The question of caramaacarama features is discussed in connection with these parts one by one and then in connection with the whole loka-aloka together. One thing to be borne in mind is that something is called carama or acarama not absolutely but only in relation to some other things Similarly, something is called caramas (i. e. many caramas) or acaramas (i.e. many acaramas) not absolutely but only in relation to some other things.

Let us elucidate the point. First of all eight earths—Ratina-prabhā and others (7) and the eighth \( \int\_{\text{satph}} a \) the \( \text{Siddhālaya} = \) Abode of the liberated)—are enumerated \( \text{(774)}. \) The carma feature is uniformly affirmed as well as negated in connection with each of the following: eight earths, celestial regions beginning with \( Saudharma, \) loka and \( a \) loka (775-776). The following six alternatives are framed:

```
1 Is it 'a carama'?
2. Is it 'an acarama'?
3. Is it 'many caramas'?
4. Is it 'many acaramas'?
5. Is it 'caramāntapradešas'?!
6. Is it 'caramāntapradešas'?
```

And all these six alternatives are negated in the case of each one of the above-mentioned items (775). Ac. Malayagiri here says that when the absolute question is put, the answer is definitely

The commentator does not take it as a bahuvrihi compound. This means
that if Ratiaprabhā is viewed not as one dravya (substance) but as
pradešas (constituent units) of that dravya on the basis of its pervading
asamkhijāta pradešas then it is of the nature of many pradešas (778).

negative and when the relative question is put, the answer may be affirmative. When the question, viz 'is Ratnagrabhā carama or acarama?' is put, then the answer is 'it is neither carama nor acarama.' In other words, it is wrong to ask 'is Ratnagrabhā carama or acarama? But when the question, viz. 'is Ratnagrabhā carama or acarama in relation to this or that?' then the answer may be affirmative. In other words, such questions are the right questions This is so because a particular thing can be carama or acarama not absolutely but only in relation to some other things.

Hence in the text proper the answers given to the above-mentioned six questions are certainly negative. But it is not that they are negative only. After having answered them in negation they are answered in affirmation. They are answered in affirmation as follows:

'nıyamâ acarimam ca carımâni ya; carımamtapadesâ ya acarımamtapadesâ ya.' (775)

The meaning of this statement is worth considering. The explanation offered by the commentator is as follows. There is no go but to answer in negation all the six questions when Raina-prabhā is viewed as one impartite whole. But when it is viewed as the one divided into many parts on account of its pervading asamkhyāta space-points, then all the six questions could be answered in affirmation as in the above-noted quotation. When its viewed not as one impartite whole but as a physical combination of 'many caramas' (= parts lying on the border regions) and 'one carama' (a part lying in the intermediate region), it could be called 'many caramas' as well as 'one carama'. In a diagram we can

demonstrate it by a quadrilateral The four boundary

lines are called many caramas and the portion surrounded by them is called one acarama. Hence it could be called 'many caramas' as well as 'one carama' 2. This answer is given from the standpoint which views the drawya or substance or whole as divided into parts. Here our attention is mainly directed towards drawya.

But if the acayavas or parts of which the drawya is made is concentrated upon then the answer will be—"carinamtapadess ya acarimatapadess ya." This means that Ratnaprabha Earth consists of many units (pradessa). All these units are divided into two groups Those that he on the four boundary lines are called caramantap-pradessa, and those that he in the region surrounded by four lines are called acaramanta-pradessas. And Ratnaprabha Earth,

 The commentator has recorded different interpretations of the terms 'carama', 'acarama', etc. Praynapanatikā, folio 229 B. being made of both these types of pradesas, could be called 'caramanta-pradesas' and 'acaramantapradesas.'

The roots of the crystallised Jama doctrine of identity-cumdifference of parts and whole are obvious here.<sup>3</sup>

## Relative Numerical Strength of Carama etc.

The sūtus occurring in the beginning of the chapter (774-776) are devoted to the discussion on the features carama etc. in connection with Rainaprabhā etc. After that in sūtuss 777-780 is given the calculation of the relative numerical strength of those features carama etc. It is as follows:

- 1 About Ratnapiabhā
  - (a) From the standpoint of dravya (substance)
    - (1) Acarama, being one in number, is the lowest in numerical strength
    - (11) Number of 'many caramas' is asamkhyāta times that
    - (111) acarama (1) + 'many caramas' (11) = somewhat more than (viśesādhika) that of (11)
  - (b) From the standpoint of pradesas (parts)
    - (1) The number of caramantanradesas is the lowest
    - (11) The number of acaramantapradesas is asamkhyāta times that of (1)
    - (111) Caramāntapradešas + acaramāntapradešas = somewhat more than (višesādhika) that of (11)
  - (c) From the standpoints of dravya and pradesa taken together
    - (a) (1), (11) and (i11) yielded by dravyārthika standpoint and
    - (b) (i), (ii) and (iii) yielded by pradeśärthika standpoint are here enumerated in the same order giving the serial number (i) to (vi). To link (iii) yielded by dravyārthika standpoint to (i) yielded by pradeśärthika standpoint we are told that the latter is anathhada times the former.
- 2-3. The above account of the relative numerical strength applies to each of the remaining six infernal regions, each of the celestial regions beginning with Saudharma, and Işatprāgbhārā Earth. And even Loka which contains all these is not an exception because the space points of Loka are not more than asamkhyāta.

But the account differs in the case of Aloka because from the pradeśārthika standpoint it has ananta space points. Hence in its

<sup>3.</sup> Ibid. folio 229 B

account the number of acaramanta-pradesas is to be understood as ananta times—instead of asamkhyāta times—that of the caramanta-pradesas (779).

The catalogue of the relative numerical strength of the features carama etc. of Loka and Aloka taken together is given below (780)

## 4. About Loka-aloka

- (a) From the standpoint of dravya
  - The number of acarama of each of the two is the lowest.
  - (11) The number of caramas of Loka is asamkhyāta times (1)
  - (11) The number of caramas of Aloka is asamkhyāta times (1)
  - (iv) Acaramas of both (i)+ caramas of both (ii)-(iii)=somewhat more than (viśesādhika) (iii)

## (b) From the standpoint of pradeśa

- (i) The number of the caramanta-pradesas of Loka is the
- (ii) The number of the caramanta-pradesas of Alika is somewhat more than (visesādhika) (i)
- (111) The number of acaramanta-pradesas of Loka is asamkhyāta times (11)
- (iv) The number of acaremanta-pradesas of Aloka is ananta times (iii)
- (v) The caramanta-pradesas of Loka (i) and of Aloka (ii) + acaramanta-pradesas of Loka (iii) and of Aloka (iv) = somewhat more than (wisesddhika) (iv)

#### (c) From both the standpoints

- (1) The number of acarama of each of the two is the lowest
- (11) The number of caramas of Loka is asamkhyāta times (1)
- (iii) The number of caramas of Aloka is somewhat more than (ii)
  (iv) Acaramas of the each of the two Loka and Aloka (i) +
- caramas of Loka and of Aloka (11)-(111)=somewhat more than (111)
- (v) The number of caramānta-pradeśas of Loka is asamkhyāta times (iv)
- (vi) The number of caramanta-pradesas of Aloka is somewhat more than (v)
- (vii) The number of acarmanta-pradesas of Loka is asamkhyāta times (vi)
- (VIII) The number of acaramanta-pradesas is ananta times (VII)
- (1x) Caramāntapradešas of Loka and of Aloka (v)-(v1) + acaramāntapradešas of Loka and of Aloka (v11)-(v111) = somewhat more than (viii)

- (x) The number of all the substances is somewhat more than (1x)
- (xi) The number of all the pradesas is ananta times (x)
- (xii) The number of all the modes is ananta times (xii) (780)

# Consideration of the Features carama etc. in connection with physical Atom and physical Aggregate

In this exposition 26 alternatives are considered in connection with a loose atom as also in connection with the different aggregates having different number of constituent atoms and it is demonstrated as to which out of those alternatives is to be affirmed or negated in connection with each of them (781-789) At the end of this topic recapitulatory (sangrahani) verses are given (790).

The primary alternatives are three, viz carama, acarama and avaktavya Then on the basis of plurality or otherwise they are raised to six. And at last mathematical permutation and combination yield in all 26 alternatives which are as follows.

| (1) 1 carama                    | 4. caramas                                                                                                                 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2) 2. acarama                  | 5 acaramas                                                                                                                 |
| (3) 3. avaktavya                | 6 avaktavyas                                                                                                               |
| (4) 7. carama and acarama       | 8. carama and acaramas The first set 9. caramas and acarama of four alternatives.                                          |
| (5) 11. carama and<br>avaktavya | 12. carama and avaktavyas The second 13 caramas and avaktavyas set of four 14 caramas and avaktavyas alternatives.         |
| (6) 15 acarama and<br>avaktavya | 16. acarama and avaktavyas The third<br>17 acaramas and avaktavya set of four<br>18. acaramas and avaktavyas alternatives. |
|                                 |                                                                                                                            |

(7) 19. carama, acarama 20. carama, acarama and avaktavuas and avaktavya 21. carama, acaramas and avaktavya 22. carama, acaramas and avaktavuas

23. caramas, acarama and avaktavua 24. caramas, acarama and avaktavuas

25. caramas, acaramas and avaktavya

26 caramas, acaramas and avaktavuas

In the above catalogue the 26 alternatives are written in such a way that those which are in singular could easily be marked off. The objective behind it is to make it clear that the roots of Saptabhangi propounded by Jaina theoreticians in their treatment of Suadvada doctrine are visible in the alternatives of this type. The Saptabhangi of this very sort occur in Bhagavatisūtra. We have elucidated and clarified it elsewhere. So, we refrain from its detailed treatment here. The age of \$Agamas\$ is followed by the age of \$Agamas is followed. The Age of Logic excluded the alternatives in plural and formulated the wellknown \$Saptabhangi\$. It suffices to suggest this much at this functure.

Now let us see as to which of the alternatives are applicable in the case of an atom etc. (781-789).

- 1. Any loose atom 1 alternative No. 3
- 2 A physical aggregate of 2 atoms 2 alternatives = Nos. 1 and 3
- 3 A physical aggregate of 3 atoms 4 alternatives = Nos. 1, 3, 9,
- 4 A physical aggregate of 4 atoms 7 alternatives = Nos 1, 3, 9, 10, 11, 12, 23
- 5. A physical aggregate of 5 atoms 11 alternatives = Nos 1, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 25
- 6 A physical aggregate of 6 atoms 154 alternatives = Nos. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 23, 24, 25, 26
- 7 A physical aggregate of 7 atoms 17 alternatives = Nos 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26
- 8. A physical aggregate of 8 atoms 18 alternatives = Nos 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
- 9 A physical aggregate of 9 to sankhyāta atoms, of asankhyāta atoms and of ananta atoms 18 alternatives = Nos 1, 3, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

#### The Problem of Features carama etc. in connection with Structure or Figuration

The five classes of structures viz. a class of globular structures etc (791), their sub-classes (752), the number of their constituent atoms (793), their extent of pervasiveness (or size) (794) and their features carama etc (797) are considered in the order of their mention here. And at last relative numerical strength of their features carama etc. is also calculated (802-806) The summary of all this exposition is as follows:

The five classes of structure are (1) a class of globular structures, (2) that of circular structures, (3) that of triangular structures, (4) that of quadrangular structures, (5) that of oblong structures (791) Each class consists of ananta individual

<sup>4</sup> According to some theoreticians here there are 14 alternatives. Hence they reject the 8th one Ibid, folio 238 B.

<sup>5.</sup> Even the 8[5]th sūtra suggests that there are five types of structure

structures (792). And each individual structure consists of samkhyāta or nasam, hyāta or nasam at natms (793). A structure constituted of samkhyāta atoms occupies samkhyāta space-points; the one constituted of asamkyāta atoms occupies samkhyāta space-points; and even the one constituted of ananta atoms occupies samkhyāta or asamkhyāta pace-points only (but never ananta space-points) (794-796).

In the consideration of the features carama etc. in connection with the various structures (797-801) those six alternatives (775) are negated as well as affirmed in that very manner (775). We have already clarified the point. So we need not repeat here what we have already said.

The exposition of the relative numerical strength of the features carama etc. in connection with these five structures (802-806) closely follows that very exposition conducted in connection with Ratnaprabhā (777) Hence we need not repeat the account in connection with the structures. But there is one point of difference which we should note. The text proper in this connection says, 'navaram samkame anamtagunā' (805, 806). The commentator points out that the above-mentioned statement asks us to employ the phrase 'ananta times' when we switch over from the consideration of keytra to the consideration of draviva. It is as follows:

- 1. The number of 'one acarama' is the lowest.
- From the standpoint of ksetra the number of caramas is asamkhyāta times (1)
- 3. But from the standpoint of dravya the number of caramas is ananta times (1)
- 4. 'One acarama' + caramas = somewhat more than (3)

- Prazňāpanātikā, folio 244 B.

#### Features carama etc. of Living beings

The discussion on the features carama etc. in connection with the 24 classes (24 dandakas) of living beings is here (807-829) conducted from the eleven standpoints of gati (condition of transmigratory existence), etc. enumerated in the recapitulatory verse in Sütra no 829. From the standpoint of gati, only that living being who is destined to go directly from its present condition of transmigratory existence to the Abode of the Liberated without making any station in any condition of transmigratory existence could be called corama. All the human beings are not destined to go directly to the Abode of the Liberated. Many of them are required directly to the Abode of the Liberated. Many of them are required

to make stations in the conditions of transmigratory existence. In other words, before their final release they will have to take many births in different conditions of transmigratory existence. Hence from the standpoint of gat they are considered to be accurance Similarly, here in this chapter the features carama etc. are considered in connection with living beings from the standpoints sthiti, etc also

#### CHAPTER XI

#### ON SPOKEN LANGUAGE

This chapter is named Bhāsāpada because it is devoted to the exposition of spoken language. It deals with the problems of its origination, form, nature, types and speaker. It seems to be a collection of scattered materials pertaining to spoken language. In order to make the speculation on spoken language easily understandable we have reversed the order of stiras in our account. Readers are requested to take note of this fact.

## Nature and Origination of Spoken Language

Bhāsā means that which is spoken. The commentator explains this statement by stating that that which gives rise to knowledge in the hearer is bhāsā2. Thus bhāsā means spoken language. The first or primary cause of spoken language or speech is a living being (858). That is, in the absence of a living being, its origination does not take place. But by first or primary cause is not meant here the material cause. According to Prainapana, the material cause of spoken language is the material-particles-of-the form-of-spoken-language the defining characteristics of which are colour, odour, flavour and touch (877 [6]). A soul or living being receives those particles only when they are in the condition of immobility (877[1]). It receives those particles through the instrumentality of body and afterwards transforms them into spoken language or speech. In the Jama terminology it is said that 'it receives them through bodily activity (kāua-uoga)' (858, 859) There has been raised a question as to what form or shape these particles transformed into speech assume when they are expelled out by a living being. And in the answer we are told that they assume the vajra-shape (858) The commentator explains as to why they assume that shape. The shape of Loka (universe) resembles that of a vagra; and the particles transformed into language pervade the whole Loka as soon as they are expelled out. This is the reason why they assume vaira-shape as soon as they are expelled out by a speaker,3 Prajñāpanā itself explicitly states that the material-particles-of-the-form-of-spoken-language once thrown out by a speaker reaches up to the end of Loka (858). They could not proceed further, because beyond the limits of Loka there does not exist 'the medium of motion (Dharma)'.4

<sup>1. &</sup>quot;bhāşyate 111 bhāşā" Prajñāpanāţikā, folio 246 B

<sup>2. &</sup>quot;bhāsā avabodhabījabhūtā" lbid, folio 256 A

Ibid, folio 256 A.
 Ibid, folio 256 B

P. 21

The material particles-of-the-form-of-spoken-language require two moments only for the process beginning with their reception and ending with their expulsion (859). It is so because in the first moment they are received and in the second moment they are expelled out.

Matter is available in the form of loose atoms as well as aggregates constituted of two upto ananta atoms. Only those aggregates that are constituted of ananta atoms are amenable to the reception meant for the transformation into spoken language (877 [3]). Again, not all such aggregates but only those that occupy asamkhuāta space-points are amenable to the reception (877 [41). The material-particles-of-the-form-of-spoken-language persist for one moment upto asamkhyāta moments (877 [5]) 6 In other words, the material particles once transformed into spoken-language remain in that state for one moment upto asamkhuāta moments. material-particle-of-the-form-of-spoken-language does not possess all the types of colour, flavour, odour and touch. And the types that one particle possesses are not necessarily identical with those that another particle passesses. But when they are taken jointly then we can say that they possess all the types of colour, flavour, odour and touch. In other words, in the class of these materialparticles-of-the-form-of-language, all types of colour, flavour, odour and touch are available (877 [6]-877[14]). But we should note one exception in this connection. This exception is due to the fact that out of each pair of contradictory touches one touch only could be grasped. Hence each of the particles received for the transformation into spoken-language possesses 2 or 3 or 4 touches. But when they are taken jointly, they can be said to have four touches only, that is, neither more nor less than four touches (877 [13]).

Material particles are found everywhere in the entire Loka. But the size of a soul is equal to the size of a body it inhabits. Hence there arises a question as to whether the soul receives the material particles-of-the-form-of-spoken-language from any part of the world. The answer given to the question is that only those particles that are in touch with the soul are received by it(877[15]). Moreover, only those material-particles-of-the-form-of-spoken-language that occupy the space-points occupied by the units of

According to the statement of Ac. Bhadrabahu in the reception of the material particles of the form-of-spoken-language the bodily activities are required whereas in their expulsion the vocal ones. Avasyakaniryukti gd. 7, Visead. od. 353.

In this context the commentator records different explanations offered by others, Prajnapanatika, folio 282 B.

soul are received by it (877[16]). These particles are received by the concerned units of soul. Hence it is said that the particles which are not separated from the concerned units of soul by the intervening points and which are either atomic? or gross are received by the soul. Those particles that are separated from the concerned units of soul by intervening space-points are not received by the soul (877[17-18]). Again, the material-particles-of-the-form-of-spoken-language are in the upward direction or in the downward direction or in the horizontal direction. And they are received in the beginning or in the middle or in the end of the duration for which they are amenable to reception (877 [19-20]). The particles that are not separated from the units of soul by spatial gap are received from all the six directions by the soul according to their spatial order (877 [21-23]).

material-particles-of-the-form-of-spoken-language received incessantly or intermittently. When a speaker does not speak continuously, there are intervals in the process of reception of particles. Hence this reception is called intermittent reception. But when he speaks continuously for a specific duration of time. he receives the particles incessantly. Hence this reception is known as incessant reception. Here we should note some points. In the first moment of the process there is reception only because there is no possibility of expulsion in this moment. But in the second moment both the reception and the expulsion become possible. It is so because in this second moment the particles received in the first moment are expelled out and at the same time new particles that are to be expelled out in the third moment are received. Thus in all the moments intervening between the first and the last both reception and expulsion take place9. In the last moment there is only expulsion but no reception (878-879).

<sup>7.</sup> In 877 [3] it is clearly stated that the material aggregate which is amenable to reception is ananta-pradesi (i.e. constituted of ananta-pradesia-atoms) whereas here we are told that even ayus are received. But let us note that there is no contradiction between the two statements. It is so because the term 'ayu' is here used not in the sense of an atom but in the sense of an aggregate occupying pradesas (space-points) less in number than the pradesas (atoms) of which it is constituted. And the term 'bādara aggregate' means 'an aggregate occupying pradesas (space-points) los your paradesas (atoms) comparatively more in number than the pradesas (atoms) of which it is constituted. Prejūdpanāţikā folio 2638 []

<sup>8</sup> They are amenable to reception for the period of an antarmuhūrta. And hence we are required to understand that they are received in the beginning, or in the middle or in the end of an antarmuhūrta only. Projūāponāţikā, folio 263.

<sup>9.</sup> On the basis of Višesāvašyakabhāsya (gā. 371) Āc. Malayagiri in his

# Journey of the particles upto the end of Loka

We have already said that spoken words travel upto the end of Loka. While explaining this point Prajnapana states that the particles are expelled out in two ways. Let us explain the two ways as follows The particles are expelled out in one whole mass in which they are received as also in the quantity in which they are received. This mass gets destroyed, that is, its form-of-the-spokenlanguage comes to an end when it has travelled some miles. The second way is to expel the particles in many masses resulted from the division of that original mass in which they are received. 10 (The masses arrived at by the process of division are very subtle and hence they do not get destroyed very soon. They retain their form-of-spoken-language for long. Not only that, they transform into the form of words or spoken-language the other material particles which come in their contact). Thus they go on increasing by infinite times as they travel or spread and at last reach the end of Loka (889).

The material things are divided into parts in various ways Hence here the five divisions are mentioned with their illustrations. These five divisions are—khanda, pratara, cūrnikā, anutatikā and utkarikā (881-887). Not only that but even the account of the relative numerical strength of these five divisions is given here (887).

# Types of Spoken Language

Different types of spoken language are described in this chapter (830, 848, 859, 870, 896). These types are systematically expounded in sūtras 860-866. Hence depending mainly on these sūtras we explain those types.

There are two main types of spoken language, viz. paryāpia (tully developed) and aparyāpia (undeveloped) (860). The commentator explains them as follows. That spoken language (rather speech) the nature or meaning of which could be determined as true or false is called paryāpiā. On the other hand, that speech the nature or meaning of which could not be determined as true or false is called aparyāpiā. If its meaning is true it is

commentary on Prajñāpanā clarifies that though there cannot take place two cognitions (upayoga) simultaneously yet there can take place two activities (krijā) simultaneously. Prajnāpanājīkā, folio 264.

The portion put into brackets is not found in the text. But we have added it for clarification. Refer to Viśeşā, gā. 378 and Perjñāpanāţikā folio 265 B.

regarded as true speech. If its meaning is false, it is regarded as false speech In other words, that speech which enables us to know the thing as it is is true speech; and that speech which leads us to know the thing as it is not is false speech. Thus paryapta speech has two sub-types, viz. true speech (satua-bhāsā) and false speech (mrsābhāsā) (861). The truth or validity of the speech depends on various situations and conditions. These situations and conditions being ten, the types of true or valid speech are also ten. They are: 1. Janapada-satya, 2 Sammata-satya, 3. Sthāpanāsatua, 4. Nāma-satua, 5. Rūpa-satua, 6. Pratītua-satua, 7. Vuavahārasatya, 8. Bhava-satya, 9. Yoga-satya, 10. Aupamya-satya (862)11. There are so many reasons or conditions that lead a person to speak untruth. And on the basis of these conditions the untrue or false speech is also divided into ten classes. They are: 1. Krodhanihsrta, Mānanihsrta, 3. Māvānihsrta, 4. Lobhanihsrta, 5. Premanihsrta. 6. Dvesaniharta, 7. Häsyaniharta, 8 Bhayaniharta, 9. Akhyanikaniharta, 10. Upaghātanihsrta, (863)

The aparuāpā speech is of two types, viz. satyā-mrsā (true-as-well-as-false) and a-satyā-mrsā (neither-true-nor-false) (864). The former is again of ten types (865) and the latter of twelve types (866). The speech which contains half-truth or partial truth is satyā-mrsā speech. On the other hand, that speech to which the standard of truth or falsity is not applicable is called a-satyā-mrsā speech. For instance, when a person wanting John to come near him says 'O' John', his speech could be described as a-satyā-mrsā (neither-true-nor-false). Similarly, when a person says to another person, 'Go ahead', his speech could be described as a-satyā-mrsā. This means that the statements of address, order and the like are neither valid nor invalid. And such statements come under the head of a-satyā-mrsā speech. The commentator has explained its various types; hence we need not enter into the details thereof (Comm. folio 259).

The speech characterised by the phrases 'I believe', 'I think' and the like is called avadhārant (determinate) speech (830). This avadhārant speech is fourfold. That avadhārant speech which enhances religion is true, that which does harm to the cause of religion is false, that which does both is true-as-well-as-false and that which does neither is neither-true-nor-false (831, 856).

Prajñāpant (descriptive) speech which is one of the types of a-satyā-mrsā speech (866) is discussed at length in this chapter. Let us explain it. (Though all the words themselves are without any gender), the words like 'go' (cow) (which express universals) are

<sup>11.</sup> Sthananga-samavayanga, pp. 122-123; Prajnapanatika, folio 257.

employed in masculine gender. But the speech that employs these words in masculine gender could not be regarded as false It is a specimen of Prajnapant (descriptive) speech (832). (It is so because it describes the real state of the objects expressed. In other words, the gender in which a word is employed corresponds to the actual gender of the object denoted by that word.) Even when the gender of the word used in the speech does not correspond to the gender of the object denoted by that word, the speech could not be regarded as false. It should be considered to be a case of Prajnapani speech (851-53, 833, 854, 857). (Moreover, by the verbal speech we order a person of any gender and this person may or may not carry out our orders). This 12a1napant (imperative) speech too could not be held as false. It should be regarded as a case of Prajnapant speech (834-855) The speech that describes the characteristics of things possessing different genders could not be regarded as false even though the characteristics described by it are not entirely available in the concerned persons or things. It is simply a case of prajnapant speech (835). The words which express universals are found employed in genders; (but the universals have no gender at all). Even the speech containing these words could not be regarded as false It is also a case of praynapant speech (836). Similarly, the speech that delivers orders keeping in view the class or universal could not be regarded as false. It is a case of prainapani speech the speech which describes the characteristics of a class, viz. masculine, feminine, neuter could not be considered to be false This is also a specimen of prajnapant speech (837-838, 856)

Words of speech are classified on the basis of different principles According to this classification there are 16 types of words Out of them the nine are yielded by 3 genders<sup>13</sup>. 3 numbers<sup>14</sup> and 3 tenses. Some are pratigatevacana, paroksavacana, adhyatmavacana, etc. The remaining types are yielded by other standpoints or principles of classification (886). All these types are included in the prajidapant speech which is not a false speech, (897)

Ajñāpanī bhāṣā is a type of asatuamṛṣā bhāṣā (sú. 866)

For the classification of words on the basis of gender (linga) one may refer to su. 851-853.

<sup>14.</sup> In sū 849-850 there occurs the classification of words on the basis of number. But therein the divisacema (dual number) which is found in Sanskrit language is not mentioned. It is so because in Prakrit language there is no divisacina

#### CHAPTER XII

#### RODIES OF LIVING BEINGS

The twelfth chapter is devoted to the discussion on the bodies of living beings. There are five types of bodies!—(1) audárika (the gross), (2) waikriya (the transformable), (3) âhāraka (the projectable), (4) taijasa (the electric) and (5) kārmana (the karmic) (901). In Upanisads we come across the doctrine of five sheaths of a soul. Out of the five one is made up of food (annanyakośa). We can compare the audárika body with the sheath made up of food. Afterwards, philosophical systems like Sānkhya posited a subtle body (avyakta-, sūksma- or linga-śarira). It resembles the kārmana body recognised by the Jainas.

The chapter takes up the 24 classes (dandakas) of living beings one by one answering in each case the question as to which types out of these five it has (902-909). Having done this it considers two sub-types of each of the five bodies. These two sub-types are—the bodies that living beings possess at present (baddha) and those that they possessed in the past (mukta) And the numerical strength of these two sub-types is calculated from the standpoints of draya, keetra and kâla (910). Again the chapter takes up those 24 classes one by one in each case asking as to how many bodies of this or that type it possesses at present, how many it possessed in the past. This calculation too is made from the standpoints of draya, kestra, and kâla (911-924).

The number of bodies from the standpoint of time is here to be understood as equal to the number of moments of temporal duration mentioned in the sûtra. Similarly, the number of bodies from the standpoint of space is to be understood as equal to the number of units of that much space which is pointed out in the sûtra. The number asamkhajata and also the number ananta are of many types. But here we have used those terms in the general sense. So, to know the exact type of the number asamkhajāta and the number ananta employed in a particular context the readers interested in mathematics are requested to refer to the equations given in the sûtras at the concerned places. The commentator has explained those equations at length.

Bhagavatī 17 1. sū. 592.

Taittiriya Upanişad, Bhrguvalli; History of Indian Philosophy, Belvalkar and Ranade, p. 250.

Sānkhyakārikā 39-40; History of Indian Philosophy, Belvalkar and Ranade pp. 358, 430, 370; Introduction to Ganadharavāda, Malvania, pp. 121-123.

The meanings of the terms 'audārīka' etc. denoting the five types of bodies are explained by the commentator keeping in view the special function each one of them performs.

That gross body which is full of flesh, bones, etc is audārika-śartra. Yet it is an important or principal body. Its importance is even more than that of the body possessed by the celestial beings of the highest celestial region. It is so because this is the body which Tirthankara and other great souls possess. Celestial beings cannot possess this body. All the living beings except celestial beings and infernal beings possess this body from their very birth.

Moreover, in the above enumeration the succeeding one is subtler than the preceding one. Though the number of the constituent atoms of the succeeding body is greater than the number of constituent atoms of the preceding body, the succeeding one is subtler than the preceding one. This is pointed out by the commentator.

That body which can assume various forms is called vaikriya. The infernal and celestial living beings possess this type of body from their very birth. And human beings can attain it as supernatural power.

On some special occasion a monk possessed of the knowledge of fourteen Pürvas creates, by the force of yogic powers, a body. This body is known as āhāraka-šarīra With the help of this body the monk approaches a tīrthankara (the final authority in matters religious) to resolve a doubt occurred to his mind

That body the function of which is to digest or consume the food materials we take is called Taijasa-śarira Thus its function in a way corresponds to that of fire And the body composed of karmic matter is the kārmana body. Both the taijasa and the kārmana bodies are ever associated with the soul Only when it attains liberation it is freed from those two bodies also. These two bodies are associated with the soul from the beginningless time Even during the period of soul's transmigration from one birth to the next they remain associated with it. But during the period of this journey it has no body other than these two. Only after having reached the new birth-place the soul starts constructing audārika or vaikiriya hody.

In the Satkhandāgama account of the bodies the baddha and mukte types are not discussed. Therein at one place (Book XIV Sū. 129, p. 237) the discussion about the bodies is conducted through ten points-of-investigation, viz. satprarāpanā, dravyapramānā-nagama, etc. whereas at another place (Book XIV, Sū. 236, p. 321)

it is conducted through six points-of-investigation, viz. nāma-niryukti, etc.

For the information about bodies, at one place, readers may refer to Sthānāṅga-Samawāyānga p. 399. While considering the question of types of bodies which each of the 24 classes of living beings has, the bodies are also divided into two broad divisions, viz. external bodies and internal bodies.

The whole chapter is summarised in the following tables.

# Number of the types of bodies that are possible in this or that class of living beings

| Sū. 901-909                          | $Aud\bar{a}rika$ | Vaikriya | $\bar{A}h\bar{a}raka$ | Taijasa | Kārmana |
|--------------------------------------|------------------|----------|-----------------------|---------|---------|
| <ol> <li>Infernal beings</li> </ol>  | ×                | ,,       | ×                     | ,,      | ,,      |
| 2-11. Asura upto \ Stanita           | ×                | ,,       | ×                     | ,,      | ,.      |
| 12. Earth-bodied                     | ,,               | ×        | ×                     | ,,      | ,,      |
| 13 Water-bodied                      | • ,              | ×        | ×                     | ,,      | ,,      |
| <ol><li>Fire-bodied</li></ol>        | ,,               | ×        | ×                     | ,,      | ,,      |
| <ol><li>Air-bodied</li></ol>         | ,,               | ,,       | ×                     | ,,      | **      |
| <ol><li>Plant-bodied</li></ol>       | ,,               | ×        | ×                     | ,,      | ,,      |
| 17. Two-sensed                       | ,,               | ×        | ×                     | ,,      | ,,      |
| <ol><li>Three-sensed</li></ol>       | ,,               | ×        | ×                     | ,,      | ,,      |
| 19 Four-sensed                       | ,,               | ×        | ×                     | ,,      | ,,      |
| 20. Five-sensed Sub-<br>human beings | }                | **       | ×                     | "       | ,,      |
| 21. Human beings                     | ,,,              | ,,       | ,,                    | ,,      | ,,      |
| 22. Vānavyantara ) celestial beings  | ×                | ,,       | ×                     | **      | ,,      |
| 23. Jyotiska celestial beings        | ×                | ; ".     | ×                     | ,,      | ,,      |
| 24. Vaimānika celestial beings       | ×                | ,,       | ×                     | ,,      | ,,      |

| . 910)      | =                  |
|-------------|--------------------|
| Š           | ż                  |
| Bodies (Sū. | Sportial Econorius |
| and Mukta   | Suns               |
| and         |                    |
| h of Baddha | att on             |
| ö           | 2                  |
| Strength    | Temporal Emater    |
| Numerical   | T                  |

|                              |           |                         |           | •        |                                  |         |                                           |                   |                                       |
|------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------|----------------------------------|---------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                              | N S       | Number 2                | Anomio    | Temporal | Temporal Equation                | Spatia  | Number Temporal Equation Spatial Equation | 2 Amenta          | Substantial Equation                  |
| Sartra                       | khya khya | khya                    | Ut Av.    | khyāta   | khyāta Ut. Av                    | pratara | Asamenyaea<br>Loka                        | J. Anama.<br>Loka |                                       |
| <ol> <li>Audārika</li> </ol> |           |                         |           | Ut Av    |                                  |         |                                           |                   |                                       |
| <ol> <li>Baddha</li> </ol>   | ì         | :                       | ì         | :        | 1                                | 1       | •                                         | 1                 | 1                                     |
| 2. Mukta                     | 1         | I                       | :         | 1        | :                                | 1       | ì                                         |                   | f ananta × number                     |
| 2. Varkring                  |           |                         |           |          |                                  |         |                                           |                   | of abhavyas                           |
| 1. Baddha                    | ı         | z                       | ı         | =        | ı                                | =       | 1                                         | 1                 | ı                                     |
| 2. Mukta                     | 1         | ı                       | :         | :        | £                                | : 1     | ı                                         | 2                 | ( ananta × number                     |
| 3 Abaraka                    |           |                         |           |          |                                  |         |                                           |                   | of abhavyas                           |
|                              | Zero or r | ninimum                 | 1 to ma-  | I        | į                                | and a   | 1                                         | 1                 | 1                                     |
|                              | unmix     | xımum sahasra prthaktva | orthaktva |          |                                  |         |                                           |                   |                                       |
| 2. Mukta                     | ı         | ı                       | ananta    | ı        | £                                | 1       | I                                         | :                 | ananta × number                       |
| 4. Taijasa                   |           |                         |           |          |                                  |         |                                           |                   | oi aonavyas                           |
|                              |           |                         |           |          |                                  |         |                                           |                   | ananta × number of siddhas =          |
| 1. Baddha                    | I         | ı                       | :         | 1        | ī                                | I       | I                                         | :                 | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
|                              |           |                         |           |          |                                  |         |                                           |                   | of all living beings.                 |
|                              |           |                         |           |          |                                  |         |                                           |                   | ananta × number of all living         |
| Z. Mukta                     | 1         | 1                       | :         | I        | :                                | 1       | ı                                         |                   | beings = 1                            |
|                              |           |                         |           |          |                                  |         |                                           |                   | × (number of all                      |
| . Kārmana                    |           |                         |           |          |                                  |         |                                           |                   | ilving beings)**                      |
| 1. Baaaha<br>2. Mukta        |           |                         | Repeat w  | hatever  | Repeat whatever is said in No. 4 | 0. 4    |                                           |                   |                                       |
|                              |           |                         |           |          |                                  |         |                                           |                   |                                       |

Number of the Baddha and Mukta bodies found in this or that class of living beings (Su. 911-924)

|                                | Audārīkā<br>Baddha, Mukta    | rikâ<br>Mukta | Varkriya<br>Baddha, Mukta | a<br>Mukta | Āhāraka<br>Baddha, Mukta    | ca<br>Aukta | Tanasa<br>Baddha, Mukta                      | Mukta  | Kārmana<br>Baddha, Mukta   | ra<br>Mukta |
|--------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------------------------|--------|----------------------------|-------------|
| 1. Infernal beings             | ×                            | Ananta        | Asamkhyāta Ananta         | Ananta     | ×                           | Inanta      | × Ananta Asamkhyūta Ananta Asamkhyūta Ananta | Inanta | Asamkhyāta                 | Ananta      |
| 2-11. Asura upto   Stanita     | ×                            | :             | ŧ                         | 2          | ×                           | ÷           |                                              | :      | :                          | :           |
| 12. Earth-bodied               | Asamkyata                    | :             | ×                         | :          | ×                           | :           | :                                            | :      | ī                          | ·           |
| 13. Water-bodied               | :                            | :             | ×                         | ī          | ×                           | :           | î                                            | :      |                            | 2           |
| 14. Fire-bodied                | £                            |               | ×                         | ŗ          | ×                           | :           |                                              | =      | :                          |             |
| 15. Air-bodied                 | :                            | :             | Asamkhyāta                | 7          | ×                           |             | *                                            | ÷      |                            | :           |
| <ol><li>Plant-bodied</li></ol> | :                            | =             | ×                         | :          | ×                           | ž           | Ananta                                       |        | Ananta                     | 2           |
| 17. Two-sensed                 | :                            | £             | ×                         | :          | ×                           | ç           | Asamkhyāta                                   | 2      | Asaṁkhyāta                 | :           |
| 18. Three-sensed               | :                            | z             | ×                         | :          | ×                           | 2           | •                                            | 2      | :                          | :           |
| 19. Four-sensed                | 2                            | :             | ×                         | :          | ×                           | :           | :                                            | 2      |                            | :           |
| 20. Five-sensed sub-human      | 2                            | :             | Asamkhyāta                | =          | ×                           | =           | 2                                            | =      | =                          | =           |
| beings )                       |                              |               |                           |            |                             |             |                                              |        |                            |             |
| 21. Human beings               | Samkhyāta or.,<br>Asamkhyāta | 1 or ,,       | Samkhyāta                 | =          | l upto Sahasra<br>prthaktva | :           | Samkhyāta or<br>Asamkhyāta                   | :      | Samkhyāta or<br>Asamkhyāta |             |
| 22. Vānavyantara               | ×                            | :             | Asamkhyāta                | :          | ×                           | 2           | Asamkhyāta                                   |        | Asaṁkhyāta                 | =           |
| 23. Jyotiska                   | ×                            | :             | :                         | :          | ×                           | =           | î                                            |        | :                          | •           |
| 24. Vaimānika                  | ×                            | =             | =                         | :          | ×                           | 2           | 2                                            | :      | •                          | 2           |
|                                |                              |               |                           |            |                             |             |                                              |        |                            |             |

#### CHAPTER XIII

#### ON TRANSFORMATION (OR CHANGE)

In Indian Philosophy the systems like Sankhya, etc. believe that a substance undergoes change. On the other hand, the systems like Nyava etc. believe that a substance undergoes no change. That is, those who maintained the identity of substance and property accepted change in a substance; and those who maintained the difference between the two rejected the change in a substance. On this account three types of eternality or permanence came to be recognized in Indian philosophy. The Sankhya, the Jaina and the Vedantins like Ramanuja upheld the view of permanence-inchange (parināminityatā), but we should note that the Sānkhya in connection with Prakrti (Matter) upheld this view whereas in connection with Purusa (Soul) it upheld diametrically opposite view, viz. that of absolute permanence (kūtasthanituatā). The Naivāvikas considered all the permanent substances to be absolutely permanent and rejected the view of permanence-in-change. This is natural and necessary corollary of their contention that substance and its properties are absolutely separate. Buddhists voted for momentarism. Yet they stuck to the belief in rebirth. Thus there came into existence the doctrine of santatinityata According to Buddhists there is no permanence other than the permanece of a continuum. This is the third type of permancece.

In this chapter the modes or transformations2 of both the living and the non-living substances are calculated. From this it follows that the Jamas reject the absolute permanence of soul (925). First the divisions and sub-divisions of the modes of the living substance are enumerated (926-937). Afterwards the chapter takes up 24 classes of living beings in each case calculating the modes it undergoes (938-946). And at last the divisions and sub-divisions of the modes of the non-living substance are mentioned (947-957). But here the modes of pudgala (matter) only are mentioned and calculated, the modes of dharma (medium of motion), adharma (medium of stoppage) and akasa (medium of location) are not mentioned at all. This suggests that in olden days the possibility of change or modification was not admitted in the case of these three non-living substances This is corroborated by the following passage describing dharma etc. and occurring in Bhagavatī 2 10 and Sthānānga 441. The passage runs as follows:

<sup>1 &</sup>quot;dvayi ceyam nıtyatā küţasthanıtyatā parınāmınıtyatā ca | tatra küţasthanıtyatā puruşasya | parınāminıtyatā gunānām | " Pāta. Bhāşya 4.33.

<sup>2</sup> Bhagavatisūtra asks us to understand parināmas as described in Pannavanā. 'parināmapadam nirarasesam bhānijavanh' (14.4. sū 514).

"kālao na kayāi nāsī, na kayāi na bhavati, na kayāi na bhavissai tti bhuvim bhavatı bhavissati ya dhuve nıtie sasate akkhae avvae avatthite nicce | bhāvato avanne agamdhe arase aphāse" etc. The belief in the modes of dharma, etc. came into existence later on when the triad of origination, destruction and persistence came to be looked upon as the essential characteristic of reality in general. And we actually come across in Tattvarthasutra the definition of reality (sat) (5.29). It is as follows: That which is characterised by origination, destruction, and permanence is real. Even the definition of permanence (nitua) is formulated in conformity with this definition of reality It runs as follows: 'tabdhāvāvyayam nityam' (Permanence means non-deviation from the essential nature) (5.30). This definition hears the clear stamp of the tradition represented by Pâtañjalayogasūtra. The definition of permanence formulated by Vyāsa in his Bhāsua on Yogasūtra is noteworthy in this connection. It is as follows: "yasmin parinamyamane tattvam na vihanyate tan nityam" (4.33) Moreover, let us note the definition of parinama given in Tattvarthasūtra. It is 'tadbhavah parinamah' (5.41).

Bhagavati and Sthānānga, while discussing the modes of Dharmāstskāya etc., state this much that Dharmāstskāya etc. do not possess colour, flavour, odour and touch. But they observe silence about what they positively possess.<sup>3</sup>

Among ten modes of non-living substances enumerated in Prajnapana there is one called 'agurulaghu' (neither-heavy-norlight) (947). In its connection it is explicitly stated that it is only of one form (egagare) (956). Hence there is no possibility of its varied modes or degrees. In Bhagavatt there occurs, at many places, the discussion about quru-laghu (heavy-as-well-as-light). From this whole discussion contained in Bhagarati we can naturally deduce that the fine material atom and substances other than matter are considered to be agurulaghu. Thus soul substance. medium of motion, medium of stoppage, medium of location and time are by implication proved 'agurulaghu' At this juncture we should note that relatively heavy and relatively light are here described by the term 'qurulaghu' and hence by the term 'aguruloghu' is meant its negation. This means that substances that are described as agurulaghu are bereft of the mode or property 'guru' or 'laghu' or relative 'gurulaghu'. Among the four alternatives formulated about the modes ouru and laghu this is the fourth one This also points to the fact that agurulaghu means the negation of all the three guru, laghu and gurulaghu. Thus the mode or property agurulaghu is not positive. This becomes clear from the Bhagavatt (1.9 sū. 73) account of gurulaghu. But the same

<sup>3</sup> Sthanangasütra 441, Bhagavatī 2.10 sū. 118

Bhagavatī in Skandaka-Adhıkāra states that Loka has infinite agurulaghu modes. Infinite agurulaghu modes are predicated not only of loka but also of soul substance (itva), liberation (siddhi), and the liberated (siddha) (2. 1. sū 91) Thus we have here a suggestion of the process of creation out of nothing From this it becomes clear that Bhagavati contains different strata of thought. Hence we can say this much that here an attempt is made to demonstrate that even dharma, adharma and ākāśa undergo changes or modifications. This attempt is the result of the emergence of a novel thought that reals without exception should undergo changes. A stage in the development of this novel thought is represented by the aphorism 5.42 of Tattvärthasütra and the Bhasya thereon wherein we are told that transformation is of two kinds, without beginning and with beginning, and further that the transformation of arupi (nonmaterial) substances is of the first kind. The difference of opinion regarding the authenticity of this sūtra as also regarding its interpretation is due to the emergence of this novel thought which has not yet been crystallised.

One should refer to Ac. Jinabhadra's Visesavasuakabhasua (gāthā. 654-663) for the logical treatment of the properties viz. ouru, laghu, gurulaghu and agurulaghu,

# Calculation of Modes

Modes of living substance

- 1. Gata (States of transmigratory existence, viz. state of infernal beings etc. 4)
- 2. Indriya (Sense-organs viz Ear etc 5)
- 3 Kasaya (Passions. VIZ Anger etc 4)
- 4 Leśyā (Mental colourations, viz black etc 6)
- 5. Yoga (Activity, viz. mental etc. 3) 6. Upayoaa (Cognition-de-
- terminate and indeterminate 2) 7. Jāāna (Knowledge-Abhi-
- nibodhika etc. 5) 8. Darsana (Faith-right, etc.
- 9. Caritra (Conduct-right.
- etc. 3)
- 10. Veda (Sexual behaviour, 3)

- Medes of non-living substance
  - Bandhana (Bondagesmooth and arid)
  - 2 Gati (Movement, involving touch and not involving touch; or short and long)
  - 3 Samsthana (Structurespherical etc 5)
  - 4 Bheda (divisions-khanda etc 5)
- 5. Varna (Colour-black, etc.
- 6. Gandha (Odour-fragrant, not-fragrant)
- Rasa (Flavour-pungent, etc. 5)
- 8 Sparsa (touch-kakkhada, etc. 8)
- Agurulaghu (neither-heavynor-light 1)
- Sabda (Word-sound subbhidubbhi)

The gāthā No. 200 that occurs in the explanation of bandhana parināma occurs in Satkhandāgama also. Of course, there it contains some different readings.

Ajivagatiparināma (movement of non-living substance) is of two kinds, viz spršadgati (movement involving touch) and aspršadgati (movement not involving touch). According to the Jaina view units of space are everwyhere. Hence Ac. Malayagiri is of the opinion that spršadgati does not mean the movement involving touch with the units of space, and the aspršadgati the movement not involving touch with the units of space. But there is another view which contradicts the view upheld by Ac Malayagiri. Let us quote the words of Ac. Malayagiri, "anye tu vyācakeate spršadgatiparināmo nāma yena piayatnavisēsāt ksetrapradēšān spršan peva cacchattas prisadgatiparināmo pena ksetrapradēšān spršann eve cacchattan na budhyāmāhe, nabharah sarvavyāņitayā tatpradēšanšasparšavyatirekena gater ac ar hhodudi balušatiechyo of aparbhāvantyam"].

Ac. Malayagiri has given the following instance to explain these two kinds of movement. When a person throws a pot-sherd in a pond in horizontal direction, it moves touching water at some periods of time and not touching water at some other periods of time. The difference of opinion regarding the interpretation of the terms sprsadgati and asprsadgati seems to suggest the fact that the conception of sprsadgati-asprsadgati belonged to the period when the conception of ākāśa as an independent substance and consequently of its units was not yet formulated, and it has traditionally retained its former position even after the formulation of those conceptions which are not consistent with it. Upādhvāva Yāsovijayaji has tried to resolve logically the inconsistency by writing a treatise 'Aspréadogivada'. Again, the Jainas maintain that the soul that is being liberated reaches, in one moment only, the Abode-of-the-liberated which is invariably asamkhuāta units of space away from the place of its death and also that a thing takes one moment to travel from one unit of space to its next. And one naturally feels the contradictions or inconsistency in these two contentions. According to the rule that a thing takes one moment to travel from one unit of space to its next, the soul that is being liberated should take at least asamkhyāta moments to reach the Abode-of-the-liberated. To resolve this discrepancy the conception of asprsadgati is employed. This whole discussion draws our attention to the fact that the conceptions or doctrines known collectively as Jaina philosophy and religion took their own time for crystallisation. All the doctrines were not enunciated in their final form at once. Nor were they believed in their final form from the very start

<sup>4.</sup> Satkhandagama, Book XIV, sū. 36 p. 33

<sup>5.</sup> Malayagiri's Commentary, folio 289 A

Modes Possible in this or that class of

|                                                   | 1. Gati<br>(Condition of<br>Existence | 2. Indriya<br>(Sense-<br>organs) | 3. Kaṣāya<br>(Passions)              | 4. Leśyā<br>(Mental<br>colouration) |  |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1. Infernal beings                                | Infernal                              | Five                             | Anger,<br>Pride,<br>Deceit,<br>Greed | Black, Green, Grey,                 |  |
| 2-11. Bhavanavāsī                                 | celestial                             | **                               | **                                   | ,, ,, ,, Red                        |  |
| 12. Earth-bodied                                  |                                       |                                  |                                      |                                     |  |
| 13. Water-bodied                                  | Sub-human                             | One                              | 19                                   | ,, ,, ,, ,,                         |  |
| 14. Plant-bodied                                  |                                       |                                  |                                      |                                     |  |
| 15. Fire-bodied                                   |                                       |                                  | **                                   | Black Green Grey                    |  |
| 16 Air-bodied ∫                                   | ,,                                    | ,,                               |                                      | -                                   |  |
| 17. Two-sensed                                    | "                                     | Two                              | ,.                                   | ,, ,, ,,                            |  |
| 18. Three-sensed                                  |                                       | Three                            |                                      |                                     |  |
|                                                   | 13                                    |                                  | "                                    | " " "                               |  |
| <ol><li>Four-sensed</li></ol>                     | **                                    | Four                             | "                                    | " " "                               |  |
| <ol><li>Fivesensed<br/>sub-human beings</li></ol> | 11                                    | Five                             | **                                   | All the six                         |  |
| 21. Human beings                                  | Human                                 | Five+mind                        | free from<br>kasāyas                 | free from all the $six$             |  |
| 22. Vānavyantara                                  | Celestial                             | Five                             | Four kasāyas }                       | Black, Green, Grey, Red             |  |
| 23 Jyotişka                                       | 39                                    | Five                             | ,,                                   | Red                                 |  |
| 24. Vaimānīka                                     | **                                    | Five                             | ,,                                   | Red, Pink, White                    |  |
|                                                   |                                       |                                  |                                      | , ,                                 |  |

# ...[327]...

# Living Beings (938-946)

|                         | 6. Upayoga<br>Cognition                 |                                                                  | 8. Darśana<br>(Faith)                   | 9. Cāritra<br>(Conduct)                       | 10. Veda<br>(Sex) |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| mental,vocal,<br>bodily | deter-<br>minate-<br>indeter-<br>minate | Abhı , Sruta, Avadhi,<br>Mati-ajñāna, Sruta-<br>ajñāna, Vibhanga |                                         | acāritr <b>ī</b>                              | Neuter            |
| ,,                      | ,,                                      | "                                                                | ,,                                      | ••                                            | Male,<br>Female   |
| bodily                  |                                         | Mati-ajñāna,<br>Sruta-ajñāna                                     | wrong                                   | **                                            | Neuter            |
| .,                      |                                         | ,,                                                               | ,,                                      | **                                            | ,,                |
| bodily, vocal           | ,,                                      | Abhi., Śruta,<br>Mati-ajñāna,<br>Śruta-ajñāna                    | right,wrong                             | "                                             | ,,                |
| ,, ,,                   | **                                      | "                                                                | ,, ,,                                   | "                                             | ,,                |
| ., .,                   | 11                                      | ,,                                                               | ,, ,,                                   | ,,                                            | ,,                |
| mental,vocal,<br>bodily | ,,                                      | Abhi.,Sruta,Avadhi,<br>Mati-ajñāna, Sruta-<br>ajñāna, Vibhanga   | right,<br>wrong,<br>right-cum-<br>wrong | acārītrī, cāritrā- cāritrī                    | All the<br>three  |
| free from all the three | "                                       | Five jñānas & three ajñānas }                                    | ,,                                      | căritrî,<br>acâritrî,<br>căritră-<br>căritri- | "                 |
| All the three           | ,,                                      | Abhı.,Sruta,Avadhı,<br>Mati-ajñāna,-Sruta<br>ajñāna, Vibhanga    | **                                      | acāritrī                                      | Male,<br>Female   |
| ,,                      | **                                      | "                                                                | ,,                                      | **                                            | ,, ,,             |
| *1                      | "                                       | **                                                               | ,,                                      | ,,                                            | ,, ,,             |

## ...f 338 j...

## CHAPTER XIV

### ON PASSIONS

This chapter contains information about four passions (kasāya), viz anger, pride, deceit and greed (958). We are told that they are possible in each of the 24 classes of living beings (959). Again, the question of their pratisthā or apratisthā in soul, not-soul and the both is also discussed keeping in view those 24 classes of living beings (960). The terms 'pratisthā' and 'apratisthā' are employed here in the sense of 'having an object' and 'not having an object' respectively. Many a time it so happens that passions arise without any specific cause. And hence in these cases they are having no object of their own. They are called here apratisthita. This is the explanation offered by the commentator

We are informed that in each of the 24 classes of living beings the rise or origination of passions takes place depending upon ksetra (place), vastu (thing), šartra (body) and upādhi (paraphernalia) (961).

The sub-types of each of these four passions are again four, viz. anantambondhi. apratyākhyānāvarana, rantgākhyānāvarana and samyvalana. In this enumeration the succeeding sub-type is milder than the preceding sub-type (962). Again, each of the four passions are differently divided into four groups, viz. ābhogamivartita, anāhhogamivartita, anāhāvata and anupašānta (963). When there is a cause for the rise of passions and when a person having the cause in view gives way to the rise of passions, then those passions are called ābhogamivartita. On the contrary, when a person gives way to passions without there being any cause whatsover, then the passions are called anābhogamivartita. So long as the passions on trise or operate (but remain in the state of subsidence) they are called anµpsānta. And when they rise and operate, they are called anµpsānta.

In Jama Agamic texts the vices of living beings are variously described. And they are grouped differently.\(^1\) One system of grouping is to bring all the vices under three heads, viz. \(^1\) diga (statchment), doesa (aversion) and \(^m\) and (delusion or infatuation). But in the Jaina Karma doctrine all the vices are grouped under the heads of the abovementioned four passions (\(^1\) (\(^2\) as digastropy) and delusion or infatuation (\(^m\)) one (\(^1\) Hence this system of grouping

<sup>1.</sup> Introduction to Ganadharavada (Ed. Pt Malvania), p 100.

the vices seems to be finally crystallised in the Jaina treatment of vices  $^{2}$ 

We should make a note that passion (kasāya) is one of the modes of a soul, mentioned in the preceding chapter (926).

Passions are the main causes of karmic bondage. The causes of reception or collection of all the eight types of karmas in all the 24 classes of living beings in all the three divisions of time ultimately resolve into four passions. The causes not only of the reception or collection of karmas but also of accumulation, bondage, premature realization, realization or rise, and dissociation of karma resolve into these four passions only (964-971)

At the end of this chapter there occurs a recapitulatory verse mentioning the topics of treatment. This suggests that this whole chapter might have come down to Arya Syāmācārya through tradition.

Study 'Kasāyapāhuḍa' with its commentaries for the detailed account
of preyas and dveşa and four kaṣāyas.

# ...[340]...

## CHAPTER XV

#### ON SENSE-ORGANS

Among the modes of a living substance or being, sense-organ is mentioned. In the list of these modes, sense-organ is mentioned prior to passions (926). But the passions are treated of first in chapter XIV and afterwords in chapter XV sense-organs are treated of. This proves that these chapters have come down to Syamacarya through tradition and he has simply compiled and edited them in his own way This is again corroborated by the fact that the modes, viz. leśwa (mental colouration) (chapter XVII), samuaktva (right faith) (chapter XIX), upayoga (cognition) (chapter XXIX), ohi-avadhijnana (clairvoyance) (chapter XXXIII) are treated of neither in due order nor at one place. Some information regarding avadhijnana is contained in the chapter on Urayoga (XXIX). Really speaking, this chapter on upayoga provides an occasion for the full treatment of avadhijnana. In spite of this a separate chanter is devoted to its treatment. This suggests that there might have been a tradition current in the days of Arva Syamacarva to discuss independently the topic of avadhijnana. Hence Arya Śyāmācārya might have deemed it necessary to collect data relating to avadhijnana in an independent chapter

In this chapter the discussion about sense-organs is divided into two sections. The first section consists of 24 dvāras (topics) and the second consists of 12 dvaras In the very beginning of the first section 24 dvāras are pointed out (972). We are told that senseorgans are five (973). Then those 24 dvaras (topics) regarding them are discussed one by one in due order. Having completed the discussion about the first six topics from samsthana (structure) to alpabahutva (relative numerical strength), all these six topics are again expounded keeping in view the 24 classes of living beings (983-989). After that the topics 7th (Puttha-Sprstadvāra) to 9th (Visayadvāra) are discussed (990-992). These topics are not expounded keeping in view the 24 classes of living beings This is so not because these topics are such as could not be discussed in connection with 24 classes of living beings but because there was, it seems, no crystallised or established tradition of discussing these topics in connection with those 24 classes

In su. 993 we are told that the material karmas that are dissociated from the soul at the time of māranānika samudāhāta are subtle. In other words, the material atoms that abandon the form of karma are subtle. Further it is stated that these subtle atoms are everywhere in Loka. Again, in sū. 894 there occurs a statement to the effect that ordinary beings (chadmastha) are not able to know or to see these subtle atoms. When even some celestial beings are not capable of knowing or perceiving them then what to talk of the ordinary human beins!

Then it takes up 24 classes one by one in each case considering the question as to whether or not it knows and sees those subtle atoms while receiving them as food (sû. 995-998).

 $S\bar{u}$ . 999 discusses the question as to what a person perceives when he sees the reflection of a thing placed before shining things like a looking-glass, a sword, etc. In reply we are told that he perceives neither the looking-glass etc. nor his own self but the reflection alone. Here the term 'pratibhaga' (palibhaga) is employed in the sense of reflection (pratibimba). The sentence meaning 'whether or not he perceives a looking-glass' occurring in the sūtra has a different reading also. According to Ac. Malayagiri it has the reading yielding the meaning that he may perceive a looking-glass also. The contradiction in the two meanings could be resolved as follows. Ac. Malayagiri's explanation is from the standpoint of the perceptible nature of the object. From this standpoint he considers the looking-glass also to be perceptible. But if we were to regard as perceptible that object which is actually perceived in the concerned instance then we can definitely say that it is only the reflection borne by the looking-glass that is perceived Hence when it is said that he does not perceive the looking-glass it is said from the standpoint of the cognitional awareness.

Interesting discussion about the cognition of reflection occurs in Niŝtiha-Bhāṣya (gāthā 4318 ff). And even Syādvādaratnākara (p. 558 ff) extensively discusses this problem. Again, Siddhasenagani's commentary on Tatrārthasūtra (v. 24 p. 354) contains this interesting discussion.

A blanket, be it thickly woven or thinly woven, touches the same number of units of space. This information is included in this chapter, it seems, on account of its involving the point of uniformity-of-touch (1000).

Moreover, the information that a post, be it standing or lying down, occupies the same number of units of space seems to be included here on account of its being related to the object of senseorgan (1001).

Similarly, here we find the discussion about the touch of dharmāstikāya etc. by the geographical objects like āgāsathiggala =

According to the explanation offered by loka, etc. (1002-5). Ac Malayagiri the subject-matter of both the dvaras, viz Agasathiagaladvāra (1002) and Lokadvāra (1004) is the same, merely the terms 'agasathiggala' and 'loka' differ. But if it were so, there arises a question as to why the two dvaras are separately treated of or written. The basis of Ac Malayagiri's view seems to be the uniform treatment of and uniform details about the touch in both But we have no means to answer the question as to whether or not the author himself meant the difference merely of terms but not of the subject-matter.

The second section of this chapter consists of 12 dvaras which are mentioned in the beginning of this section (1006)

With a view to describing in connection with 24 classes of living beings the accumulation of the concerned material particles proper for the construction of the concerned sense-organs the author has given the following information. A living being receives the material particles for those sense-organs alone which are possible in the class to which it belongs (1007-8). After having accumulated the material particles proper for those sense-organs alone a living being constructs them (1009) Each and every living being requires for the construction of sense-organs due to it one antarmuhurta consisting of asamkhuata moments (1010) Having pointed out the possibility or otherwise of indrivalabdhi (internal capacity to have sense experience of this or that type) in each of the 24 classes of living beings (1011) we are told as to how much time the process of cognition ensued by this or that sense-organ requires for its completion in each of the 24 classes of living beings (1012). A calculation of the relative temporal duration required by the process of cognition ensued by this or that sense-organ for its completion is given below (1013).

#### Sense-organ Minimum time the process of cognition

# requires for its completion (1) The shortest duration (when com-

- 1. Organ of vision pared with others)
- 2. Organ of hearing (2) Somewhat longer duration than (1)
- 3 Organ of smell (3) Somewhat longer duration than (2)
- 4 Organ of taste (4) Somewhat longer duration than (3)
- 5 Organ of touch (5) Somewhat longer duration than (4)

<sup>1. &</sup>quot;pūrvam ākāšathīggalašabdena lokah prsto'dhunā lokašabdenaiva tam pigrcchişur āha | Prajnāpanātīkā, folio 308 A. Loka, being very small in extension, looks like a patch in Space (Akasa) taken as a whole. To suggest this idea the term 'ākāšathiggala' has been used for loka. This is the clarification offered by Ac. Malayagiri in his commentary on Prajnapanasūtra (folio 307 A).

Regarding the maximum time we are to understand in continuation with the above the progressive rise in the same order

- 6. Organ of vision (6) somewhat longer duration than (5)
  7. Organ of hearing (7) somewhat longer duration than (6)
- 8. Organ of smell (8) somewhat longer duration than (6)
- 8. Organ of smell (8) somewhat longer duration than (7) 9. Organ of taste (9) somewhat longer duration than (8)
- 10 Organ of touch (10) somewhat longer duration than (9)

Then there occurs the description of the stages the sensory cognition involves, viz. ogāhanā (avagrahana = pariccheda), avāya (determination or exclusion of the non-existing characteristics), tha (cogitation), uggaha (avagraha, grasping) -arthavagraha (final grasping of the object) and vyanjanavagraha (initial grasping of the All these stages are discussed in connection with 24 classes of living beings (1014-23). It is noteworthy that though among the dvaras (topics) enumerated in the beginning (1006) vuañianavaoraha alone is mentioned after iha, in the actual exposition (1017) two types of avagraha are mentioned and Again, the order of treatment that is accepted in Tattvarthasutra and Nandi in connection with these stages is reversed here. It is interesting to note the following points gathered from this Prajnapana account. Vyanjanavagraha is possible in the case of cognition had through each of the four sense-organs only. viz. organs of hearing, smell, taste and touch. It is not possible in the case of cognition had through visual sense-organ or mind (manas) (1018). On the other hand, arthāvagraha is possible in the case of cognition had through each of the five sense-organs and also through the sixth manas (mind) which is considered to be a quasi-sense-organ (noindriva) (1019). Thus arthavagraha is of six kinds. But avagrahana (1014), tha (1016) and avaya (1015)-each of the three is possible in the case of cognition had through each of the five sense-organs only. This means that they are not possible in the case of cognition had through mind. Does this mean that mental cognitive function is not possible in these three stages? In later days it was accepted that tha and avava are possible even in the case of cognition had through mind.2 It is noteworthy that in this Prajñapana account the stage called dharana is not even mentioned. Is it that by avagrahana (1014) Prajñāpanā means dhāranā? This question occurs to our mind because ogāhanā (avagrahana) and uggaha (avagraha) are here separately mentioned. By uggaha is here definitely meant avagraha because it is divided into two types, viz. arthavagraha and vyanjanavagraha. And, as we have already pointed out, ogahana is here separately mentioned. So, we feel that the term avagrahana is here used for

<sup>2.</sup> Nandisūtra, 52-53.

the stage known as dhāranā in later works. This much is certain that this Prajāāpanā account of jāāna represents the old stratum of thought.

Then follows a different classification of sense-organs. Here they are classified into two types, viz. dravyendriya (physical sense-organ) and bhāvendriya (psychic sense-organ) (1024) But in Tattvārthasūtra each of the five dravyendriyas are again divided into two sub-types, viz. nivrit (the organ itself) and upakarana (the protective environment). Thus, according to Tattvārthasūtra in all there are ten dravyendriyas.

In this chapter of Prainapana there occur four dvaras (topics). viz. indrivopacava, indrivanirvartana, indrivalabdhi and indrivopavo. gāddhā It is not impossible that Tattvārthasūtra has systematised the classification of sense-organs by considering the first two to be the sub-types of dravuendriva and the last two to be the subtypes of bhavendriya. Prajňapana recognises in all eight types of dravuendrivas It does not recognize the two sub-types of drawendraga in the case of the organs of taste and smell (1025) It does not name the two sub-types of drawendriva. After this it takes up 24 classes of living beings one by one in each case showing as to how many and as to which dravyendrivas out of the eight are possible in it (1026-1029) From all this we feel that the two sub-types of dravyendriva which are recognised in Prajnapana are not identical with nirvrti and upakarana recognised in Tattvarthasūtra, nor are they the same as indriyopacaya and indriyanirvartana mentioned in Prajnapana itself. It is so because according to Tattvārthasūtra nirvrti and upakarana are possible in the case of all the indriyas and according to Prajnapana indriyopacaya and indriyanirvariana are possible in the case of all the indrivas whereas two sub-types of dravyendriya recognised in Prajnapana (1025) are possible in the case of three sense-organs only.

Then it again takes up 24 classes of living beings one by one in each case pointing out as to how many dravyendriyas it possessed in the past, how many it possesses at present and how many it will possess in future (1030-1054).

After that five types of bhāvendriyas are mentioned. And we are told as to how many of them are possible in the case of each of the 24 classes of living beings (1056-1067).

For the various views about sense-organs upheld by different systems of Indian philosophy one may refer to Hindi Notes (pp. 38-41) given at the end of the text of Pramāṇamīmāmsā (Siṃghi Jaina Series).

#### CHAPTER XVI

## ACTIVITY OF SOUL

Activity of a soul, which depends upon mind, speech and body is technically called yoga. In this chapter the term 'prayoga' is used in place of 'yoga'. This threefold activity is considered to be of the soul (atmavyapara)1 because it does not take place in its According to Jaina philosophy mind, speech and body are material or physical. The activity that is commonly found in all forms of matter is motion. This activity is possible even in the absence of the soul. But the special activities of physical particles transformed into mind, speech and body are possible only when the soul cooperates with this concerned matter Again. these special activities in question are not possible in matter which is not transformed into mind, speech and body. And even the transformation of matter into mind, speech and body depends on the karma of the soul. This is the reason why this threefold activity of material mind, speech and body is regarded as belonging These three types of activity are divided into 15 to the soul sub-types. We are told as to which of these sub-types can possibly be present in a living being in a particular situation. We are also informed as to which of these 15 sub-types can possibly be present in each of the 24 classes (dandaka) of living beings (1069-1084). In this exposition there also occur various alternatives showing as to which sub-types are possible along with a particular sub-type.

Like Prayādpanā, Ṣatkhandāgama also enumerates the 15 subtypes of threefold activity and examines the possibility of these sub-types in different classes of living beings, employing the scheme of mārganāsthānas of living beings (Book Ip. 276 ff.). In Saṭkhandāgama three main types of activity, viz mentaļ, vocal and bodily are included under the head 'Prayoga Karma', but their sub-types are mentioned in Dhavalā (Book XIII. p. 43).

The 15 sub-types are as follows (1068):

- (1) Satya-manah-prayoga (True activity of mind).
- (2) Asatya-manah-prayoya (False activity of mind)

Among the ten types of karma enumerated in Acardaganiryukti (gáthá 183) there is one called 'prayoga-karma'. While explaining it Ac. Silánka enumerates its 15 types (p 94).

 <sup>&</sup>quot;prayogah parspandakriyā, dimanyāpāra ity arthaḥ!" Prajīdpandīklā, folio 317. "dimapravyteh karmādānanhəndhanavirpotpādo yogah! athavā dimapradejāndim sankocavikoco yogah." Dhavalā, I, p. 140.

- (3) Satya-mṛṣā-manaḥ-prayoga (True-as-well-as-false activity of mind).
- (4) A-satya-mṛṣā-manaḥ-prayoga (Neither-true-nor-false activity of mind).
- (5)-(8) The same four types are possible in the case of vocal activity
- (9) Audārikaśarīra-kāya-prayoga² (Bodily activity of the audārika (gross) body)
- (10) Audārika-mišra-šarīra-kāya-prayoga (Activity of audārika body when it is in association with other bodies)
- (11) Vaikriya-śartra-kāya-prayoga (Bodily activity of the transformable body).
- (12) Vaikriya-miśra-śarīra-kâya-prayoga (Bodily activity of Vaikriya body when it is in association with other bodies)
- (13) Ahāraka-śarīra-kāya-prayoga (Bodily activity of the projectable body)
- (14) Ahāraka-miśra-śarīra-kāya-prayoga (Bodily activity of Ahāraka body when it is in association with other bodies)
- (15) Karmaśarīra-kāyaprayoga³ (Bodily activity of the karmic body)

Ac Malayagiri considers satyamrsā (truc-as-well-as-false) activity of mind as well as speech to be a mixture of truth and falsity (misra) from the practical standpoint; but he considers it to be false (asatya) only from the definitive standpoint A-satyamrsā (neither-true-nor-false) activity of mind as well as speech ponders over the nature of the thing or describes the thing imperative statements have nothing to do with truth or falsity. Hence they too are included in a-satya-mrsā activity of speech From the definitive standpoint even these statements are to be regarded as false if they are spoken with the intention of deceiving others. Among bodily activities, mention is not made of the bodily activity of the electric body (taijasa-śarira). This is really noteworthy

In Satkhandagama there does not occur the term 'śarira' along with the term 'kāyaprayoga'. Therein we find the readings like 'ordinyakāyayoga'. (Satkhandāgama, Book I, p 289). Again, it mentions 4 types of mental activity, 4 types of vocal activity and 7 types of bodily activity.

Ac Malayagiri is of the opmon that here the name 'taipas-kirmagna' saviraprayosa' is intended. But even Satishandigama yelds the above-mentioned reading—'kammaiya-käysogo' (Book I, p. 289). In the mind of Ac Malayagiri there might have arisen a doubt as to why there should not occur the mention of taipas-fairir in these 15 types. Hence he, having conjoined the term 'taipasa' with the term 'kärmaya', has explained the point. (Prajiāpanditkā, folio 319). But such a doubt does not occur in Dahavlā.

After having discussed 15 sub-types of the threefold activity of mind, speech and body the chapter takes up the exposition of 'Gatippavāya' (Gatippapāta) (1086-1123). This seems to be a collection of secondary matter. All those activities that involve movement or motion (gati)\* are collected here and are grouped under five different heads, viz. 1 prayogagati, 2 tatagati, 3 bandhanachedana-gati, 4 upspātagati and 5 vihāyogati (1084).

Out of the activities of these five groups, those of the first group are discussed in connection with the 24 classes of living beings. In other words, about the activities of the first group only we are told as to which of them are found in each of the 24 classes of living beings. But the activities of the remaining groups are not discussed in connection with the 24 classes of living beings. That is, about the activities of these four groups we are not told as to which of them are possibly present in each of the 24 classes of living beings.

Let us take the activities of the first group. They are called 'prayoga-gati' (1086-1089). We have already discussed (1068) 15 sub-types of the activities of this group. Hence we need not lepeat here what we have already said.

All the movement that one performs before he reaches the destination is called tata-gate. It is so called because it is long drawn out (1990).

The movement which results on account of the bondage of soul and body being cut off is called bandhana-chedana-gati (1091)

Bhavopapāta-gati means soul's transformation into celestial being or infernal being or human being or sub-human being. Accordingly, this gati is of four types. The transformation of soul into any one of the above-mentioned four beings is caused by its own karma. The movement of the liberated soul (sadhagasti) is not included in the bhavopapātagati because the former is not caused by the karma whereas the latter is caused by the karma

Upapăta-gati is of three types, viz. ksetropapāta, bhavopapāta and no-bhavopapāta. The movement of a living being in the concerned space is called ksetropapātagati. The transformation of a soul into the concerned states of transmigratory existence, viz. the state of infernal beings etc is called bhavopapātagat (1092-99).

The movement called nobhavopapātagati is of two types, one characterising matter and another characterising liberated souls

<sup>4. &</sup>quot;gamanarı gatih prāptir ity arthah | prāptis ca dešāntaravişayā paryāyāntaravişayā ca......| gateḥ prapāto gatprapātah.....| gatisabdapravṛttirupanipatatīty arthah "—Prafiāpanātikā, folio 324.

This movement is called nobhavopapātagati because it is not caused by karma (1100).

Matter can move from one end of a direction to its another end in one moment only. This movement of matter is called nobhavopapätagati of matter (1101). But regarding the nobhavopapätagati of liberated souls, simply the types (Sü. 15-17) of liberated soul are enumerated. It is noteworthy that here there is no suggestion whatsoever to the effect that the movement of a liberated soul from one end of a direction to its another end takes place in one moment only (1102-4).

 $Vih \hat{a}yogati$  is divided into 17 types (1105) which are explained as follows:

- 1 Spr

  sadgati—This is the movement of a loose atom and it involves touch with other material things (1106).
- 2 Asprśadgati—This is the movement of a loose atom and it does not involve touch with other material things (1107).
- Upasampadyamānagat:—This is the movement of a thing which
  depends on some other thing A man's journey to a religious
  place with the (financial) assistance of a king is an instance in
  point (1108).
- 4. Anupasampadyamānagati—This is the independent movement of a thing without the assistance of any other thing (1109)
- Pudgala-gati—This is the movement that characterises an atom as well as an aggregate composed of two or three upto ananta atoms (1110).
- 6 Mandükagati—This is the movement which resembles that of a frog. Thus this movement involves jumpings of a special type (1111).
- Naugat:—This is the movement which characterises a thing in a boat in motion (1112)
- Nayagatı—When thought employs one standpoint, its movement is called Nayagati. Or, when it employs all the standpoints its movement is called nayagati (1113).
- Chāyāgati—The movement that depends on shade is called chāyāgati (1114).
- Chāyānupātagati—Formation of shade which accords with the size of a thing is called chāyānupātagati (1115).
- 11 Leśyágati—This is a transformation of a leśyá (mental colouration) which takes place in its association with another leśyá (1116).

- Leśyānupātagati—Formation of leśyā (mental colouration) after death in accordance with the concerned leśyā (before death) is called leśyānupātagati (1117)
- Uddiśyavibhaktagati—The movement for the sake of some body, say, a spiritual teacher, etc., is called Uddiśyavibhaktagati (1118).
- 14. Catubpurusapravibhaktagati—The movement of four persons about the start and the stoppage of which four alternatives are possible is called Catubpurusapravibhaktagati. The four atternatives are as follows: (1) the four persons start walking at the same moment, (2) they start walking at the same moment but do not stop walking at the same moment but stop walking at the same moment. (3) they do not start walking at the same moment not start walking at the same moment.
- 15. Vakragati—It is of four types, viz. ghatfanatā, stambhanatā, slesanatā and patanatā. Ghatfanatā is a limping movement. Stambhanatā means that movement which gets arrested in its course, e.g. the movement of bellows; or that movement of the limbs of a body, which is getting arrested. Slesanatā is that movement which causes union of the limbs of the body. Patanatā is that movement which characterises a person who falls down while standing or walking (1120).
- Pankagati—This is the movement which characterises a person who walks in mire.
- Bandhavimocanagati—This is the movement which takes place when a ripened fruit falls from a tree (1121).

These 17 groups or classes are not mutually exclusive. They are meant simply to indicate the special features of various movements.

### CHAPTER XVII

# COLOUR-INDEXES TO TEMPERAMENT (LEŚYĀ)1

This chapter is devoted to the exposition of lesyd (colour-indexes to temperament). It contains xix sections (uddesiss). There is no system governing the arrangement and order of these sections. First section contains one lesydudura among other durans. This seems to be the reason why the entire discussion occurring in this first section has been included in the chapter on lesyd. This chapter makes it clear that some prakarans (topical discussions) contained in Prandapand might have traditionally come down to Arya Sydmácrya who seems to have simply collected and compiled them in their original form. This is corroborated by the chapter on spoken language (ch. XI)

Satkhandāgama includes lešyā in the list of 14 mārganāsthānas (points-of-investigations) Hence it is but natural that its siccussion should occur at various places in Satkhandāgama (Book I, pp. 132, 136, etc., Book III, p 459 etc.; Book IV, p. 290 etc.; etc.).

The first section discusses food, body, breathing, karma, colour, colour-index to temperament, emotional experience (vedanā), activity and life-span of the living beings belonging to 24 different classes. Thus here we are shown that there is no uniformity among living beings regarding these items. And here we are told as to what the cause of this variety is (1124-1155). From this whole discussion we gather the following interesting information The bigger the body an infernal being possesses the more quantity of food it takes (1124). Again, the earlier is the birth, the less quantity of karmas it has (1125). Moreover, the earlier is the birth, purer are its colour and colour-index to temperament (1126-27). Sanjai infernal beings suffer great or intense misery whereas asanini infernal beings suffer miseries of low intensity (1128).2 The activities performed by an infernal being possessed of right faith are less than those performed by the one devoid of it (1129). And the life-spans of different infernal beings are not uniform (1130).

For the detailed information about the leight-speculation available in Jaina Agama and Karma literature as also in Non-Jaina works one may refer to Leightkoga edited by Mohan Lai Banthia and Shrichand Choradia, Calcutta, 1966. For the interpretation of the term 'leight' one may consult Schubring. Doctrine of the Jainss. p. 195.

<sup>2.</sup> The fact that the infernal beings are here divided into two classes, viz. saliyñi and asaiyñi suggests that this chapter has been written in the period of time when these two terms had still not acquired the final technical sense. This is the reason why Ac Malayagiri has to give many alternative explanations of these two terms while commenting on them

All the abovementioned items are considered in connection with each of the 24 classes of living beings, viz. a class of Bhavanaväst gods, etc (1131-44).

After that it demonstrates with respect to above items the similarity or otherwise obtaining between living beings having different lesyas and belonging to 24 different classes (1145-55). With this ends the first section.

Second section begins with the enumeration of six types of lesyā Then it takes up four gates (states of transmigratory existence) one by one in each case discussing the question as to how

ersys I nen it takes up four gains (states of transmigratory existence) one by one in each case discussing the question as to how many types of lesuss it can possibly have (1157-1169) The concerned table is given below.

black blue grey yellow pink white

Classes

| <ol> <li>Infernal beings</li> </ol>     | ,,  | ,, ,,  | ×  | ×  | ×  |
|-----------------------------------------|-----|--------|----|----|----|
| 2 Sub-human beings                      | ,,  | ,, ,,  | ,, | ,, | ,, |
| One-sensed                              | ,,  | ,, ,,  | ,, | ×  | ×  |
| ,, Earth                                | ,,  | ,, ,,  | ,, | ×  | ×  |
| " Water                                 | ,,  | ,, ,,  | ,, | ×  | ×  |
| ., Plant                                | ,,  | ,, ,,  | ,, | ×  | ×  |
| ,, Fire                                 | ٠,  | ,, ,,  | ×  | ×  | ×  |
| ,, Air                                  | ٠,  | ,, ,,  | ×  | ×  | ×  |
| Two-sensed                              | ,,  | ,, ,,  | ×  | ×  | ×  |
| Three-sensed                            | ,,  | ,, ,,  | ×  | ×  | ×  |
| Four-sensed                             | ,,  | ", "   | ×  | ×  | ×  |
| Five-sensed tiryañca                    | ,,  | ,, ,,  | ,, | ,. | ٠, |
| Sammūrcchima ,,                         | ,,  | ,, ,,  | ×  | ×  | ×  |
| Garbhaja ,,                             | ,,  | 11 22  | ,, | ,, | ,, |
| Tiryañcanī                              | ,,  | ,, ,,  | *, | ,, | ,, |
| <ol><li>Human beings</li></ol>          | ,,  | ., ,,  | ., | ,, | ,, |
| <ul> <li>Samműrechima</li> </ul>        | ,,  | ,, ,,  | ×  | ×  | ×  |
| – Garbhaja                              | ٠,  | ., ,,  | ٠, | ,, | ,, |
| <ul> <li>Females (Manusyani)</li> </ul> |     | ,, ,,  |    | ,, | ,, |
| 4 Celestial beings (Male)               |     | `,, ,, | ,, | ,, | ,, |
| ,, " (Female)                           | ١,, | ,, ,,  | ,, | ×  | ×  |
| Bhavanavási Gods                        | ,,  | ,, ,,  | ,, | ×  | ×  |
| " Goddesses                             | ,,  | ** **  | ,, | ×  | ×  |
| Vānavyamtara Gods                       | ,,  | ,, ,,  | ,, | ×  | ×  |
| ,, Goddesses                            | ,,  | ,, ,,  | ,, | ×  | ×  |
| Jyotisa Gods                            | ×   | × ×    | ,, | ×  | ×  |
| ,, Goddesses                            | ×   | × ×    | ,, | ×  | ×  |
| Vaimānika Gods                          | ×   | × ×    | ,, | ,, | ,, |
| ,, Goddesses <sup>3</sup>               | ×   | × ×    | ,, | ×  | ×  |
|                                         |     |        |    |    |    |

<sup>3.</sup> For clarification of this point refer to the Commentary.

In sûtra 1170 there occurs the calculation of the relative numerical strength of the living beings possessed of this or that type of lesya. It is as follows.

```
    Living beings possessed of white leśuā (1) the lowest number

2.
                           ,, pink
                                           (2) asamkhvāta times (1)
                                           (3) asamkhuāta times (2)
                           " yellow "
3.
          ,,
                                           (4) ananta times (3)
                 devoid of lesua
    ٠,
          ٠,
                 possessed of grey lesya (5) ananta times (4)
5.
6. Living beings possessed of blue leśua
                                           (6) somewhat more than (5)
                           ., black ..
                                           (7)
                                                                 ., (6)
                           "leśyā
                                           (8)
                                                                 .. (7)
8.
   ..
                    ٠,
                                                   ,,
```

But the calculation of the relative numerical strength of the infernal beings possessed of this or that type of  $le\dot{s}y\dot{a}$  (su 1171) is as follows.

```
1 Infernal beings possessed of black lesyā (1) the lowest number , , , , , , , , blue ... (2) asamkkyāta times (1) 3 , , , , , , , , grey ,, (3) asamkkyāta times (2)
```

This is so because the lower is the hell, smaller is the number of beings residing in it. Hence the infernal beings residing in the seventh hell have the black leftled and their number is the lowest among the infernal beings residing in different hells

In the case of trryañcas (sub-human beings) the principle underlying the relative numerical strength is quite opposite to the one underlying the same in the case of infernal beings; but it follows the general and normal principle (1170) which is obvious in the calculation given in sūtra 1170, the only difference being that here there is no trryañca which is free from leśyā

Regarding the relative numerical strength of the sub-human beings possessed of this or that lesua, a separate calculation is given according to the number of sense-organs possessed by them (1173-1180). Sometimes the relative numerical strength in this calculation does not tally with the same in the other Relative numerical strength of human beings possessed of this or that type of leśuā is also calculated (1181-87) And the relative numerical strength of celestial beings possessed of this or that type of lesua is also calculated. But here the speciality is that the mutual relative numerical strength of the four classes of celestial beings viz Bhavanavāsī, etc. is also calculated from the standpoint of lesua (1188-90). Moreover, here we are told as to how many supernatural powers (rddhis) a living being possessed of this or that lesyā can possible have. It is made clear that living beings possessed of black, blue, gray, yellow or pink lesya can have many supernatural powers (maharddhika). This implies that the beings possessed of

white leśuā can have all the possible supernatural powers (1191). At the end the section takes up four gatis one by one in each case showing the relative numerical strength of the supernatural powers possessed by its living beings having this or that type of lesua (1192-97).

The last sūtra runs as follows . "kei bhanamti - cauvisadamdaenam ıddhî bhaniyavva" (1198) This sūtra records a view that here in the above case we should take up 24 classes instead of 4 gatis; and in each case one should calculate the relative numerical strength of supernatural powers (iddhi) that can possibly be possessed by its beings having this or that type of leśyā. From this it becomes clear that this difference of version pertains to the reading of Praiñāpanā. It also proves that this difference of version might have been present at the time of compilation of Prainapana

The third section (1199-1217) contains the discussion about the type of lesua which a living being has at the time of its birth and death (1199-1214) Again, we are told that the spatial and temporal range the physical object lying within which is perceived directly by avadhijñāna (clairvoyance) differs according to the difference in lesua of a cognizer. And we are shown the exact range which is determined by this or that type of lesya Moreover, this section yields information regarding the number of jnanas which a living being possessed of this or that type of leśuā can possibly have (1215-17).

The fourth section is devoted to a description of lesyā viewed as a physical substance. It demonstrates as to how a leśyā is converted from this type into that type. Again, it extensively expounds as to what types of colour, flavour, odour and touch a particular type of lesyā can possibly have (1219-1241). All this shows that lesua is nothing but a sort of transformation or modification of matter, which takes place depending on soul.

Sūtra 1242 calculates various modes of leśyā. Then it takes up its types one by one in each case explaining its units (pradesas) (1243), extent of pervasiveness (avagahanaksetra) (1244), groups of particles (varganā) (1245), resting place or substratum (sthāna) (1246) and relative numerical strength (alpabahutva) (1247-49). All these points are explained from the standpoint of its substratum (sthana) and at the same time keeping in view its substance (dravya) and units (pradeśa).

In the beginning of the fifth section there occurs the repetition of what has already been said in the fourth section regarding the transformation of leśyā. Afterwards it is explained that a leśyā could not be converted from one type into another (1252-55). If P. 23

this be the case, then how can we reconcile this view with the one given in the fourth section? Ac. Malayagiri reconciles this view with that as follows. The possibility of transformation of a lesyal from one type into another is accepted in the fourth section not in the case of all the four classes but in the case of two classes only, viz that of human beings and of sub-human beings. And the possibility of such a transformation is rejected in this fifth section not in the case of all the four classes but in the case of two classes only, viz. that of infernal beings and of celestial beings (Prajūā-pmātika follo 371). Ac Malayagiri's remark about stitras 1552-55 is worthy of note. His remark runs as follows: 'amūni ca sūtrāni sāksāt pustakesu na dršyante kevalam arthatah pratipatianyām, tathā mālatkākārena vyakhyādat "—Prajūāpnatikā, folio 372.

The sixth section contains information about the lesyās of male and female human beings residing in different regions (1256-57). After that it expounds the fact that there is no rule that the lesyā of one should necessarily be identical with that of one's father and/or mother. It concludes that one may or may not have the lesyā similar to the lesyā of one's father or mother. In other words, one does not necessarily inherit a lesyā from one's father or mother. This amounts to saying that mental temperament is not necessarily an inherited characteristic (1258).

Though this chapter is of a considerable length, it does not contain the following two topics which are extensively dealt with in other works. It does not discuss the question as to what type of thoughts occurs to a living being possessed of this or that type of lesyā. Moreover, it does not even mention the two sub-types of each main type of lesyā, viz. drawyalesyā and bhāwalesyā. This points to the early date of the compliation of Prayñāpanā.

4. Uttarādhyayana, 34. 21-32. Bhagaratisūtra, šataka 12, uddeša 5, sū. 450, p. 572

#### CHAPTER XVIII

# PERIOD OF CONTINUOUS PERSISTENCE OF ONE MODE

This chapter is devoted to the consideration of the question as to how much period of time a substance-living or non-livingwhich is included in the 'kāya' group can continuously have one particular mode.1 In other words, it lays down the minimum and maximum periods for which one individual substance can continuously belong to a particular class from among so many possible in its case. First it is necessary to understand the difference between the subject matter of the fourth chapter called 'Sthitipada' and that of the present chapter called 'Kayasthitipada'. The subject-matter of the former is bhavasthiti whereas that of the latter is kāvasthīti. Bhavasthīti means a period of time for which a living being lives in its one birth only. On the other hand, kāuasthiti means a period of time for which a living being can continuously be a member of one class in its several consecutive births. Moreover, the fourth chapter considers the question of bhavasthiti in connection with living beings only whereas the present chapter considers the question of kāyasthiti in connection with even non-living substances, viz dharmāstikāya etc. which are known as kāya (astikāya). That is, this present chapter discusses also the question as to how long a particular non-living substance can continuously have a particular mode.

Satkhandågama discusses the question of sthit (bhavasthit) keeping in view one living being as also many living beings. Moreover, therein the enquiry is conducted in terms of 14 mårganlästhänas, viz. gati etc. as also in terms of 14 gunasthänas. Satkhandågama too contains an exposition of käyasthit similar to the one found in the present chapter. But it conducts this exposition too in terms of 14 margandästhänas and 14 yunasthänas.<sup>2</sup>

The present chapter conducts its exposition of kāyasthiti in Satkhandāgama. The list of 22 'padas' is given below. And the list of 14 dvāras (māryanāsthānas) accepted in Satkhandāgama on the basis of similar dvāras mentioned elsewhere is also given below.

<sup>1. &#</sup>x27;kāya iha paryāyah parıgrhyate'-Prajnāpanāţīkā, folio 375.

Refer to Şaţkhandāgama ('Kālānugama'), Book IV, pp. 313, 357 & Book VII, pp. 114, 462.

| Prajñāpanā |                                               | Şatkhandāgama |           |
|------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------|
| 1.         | Jiva (Animate being)                          |               | -         |
| 2.         | Gati (class of animate beings)                | 1             | Gatı      |
| 3.         | Indriya (sense-organ)                         | 2             | Indriya   |
| 4          | Kāya (body)                                   | 3.            | Kāya      |
| 5          | Yoga (activity)                               | 4             | Yoga      |
| 6          | Veda (sexual behaviour)                       | 5             | Veda      |
| 7.         | Kasāya (passions)                             | 6.            | Kasāya    |
| 8          | Leśuā (mental temperament)                    | 10.           | Leśyā     |
| 9.         | Samyaktva (faith)                             | 12.           | Samyaktva |
| 10         | Jñāna (determinate cognition)                 | 7             | Jñāna     |
| 11.        | Darsana (indeterminate cognition)             | 9.            | Darśana   |
| 12.        | Samuata (self-controlled)                     | 8.            | Samyama   |
| 13.        | Upayoga (cognition)                           |               |           |
| 14         | Ahāra (nourishment)                           | 14.           | Āhāτaka   |
| 15         | Bhāsaka (capable of speaking)                 |               |           |
| 16         | Paritta (having one body each)                |               |           |
| 17         | Paryanta (fully developed)                    |               | -         |
| 18.        | Sūksma (subtle)                               |               | _         |
| 19.        | Sanjni (possessing higher cognitive capacity) | 13.           | Sanjāi    |
| 20         | Bhava (-Siddhi)                               | 11.           | Bhavya    |

21. Asti (-kaua)

22. Carima (capable of attaining moksa)

Here one point should be made clear. An infernal being can never be born in its next birth as infernal being. Nor a celestial being can ever be born in its next birth as celestial being. Hence there is no difference between their bhavasithi and käyasithii Only in the case of human and sub-human beings there is the possibility of difference between "bhavasithii and käyasithii. As a matter of fact, we should say that there is no possibility of käyasithii in the case of infernal beings and celestial beings. Readers interested in this point should compare the fourth chapter with the present on

From among 22 drāras, the first one is 'jīvā'. We are told that jīvā exists in all the three divisions of time (1260) This means that it has no beginning and no end; it is neither originated nor will it be destroyed, it is eternal. The commentator has defined jīvā as that which possesses prānas. And he has told us that prānas are of two types, viz drawya prānas (external or physical prānas) and bhāva prānas (internal or psychic prānas). Sensergan, etc are the instances of drawya-prāna and knowledge etc.

<sup>3.</sup> A living being belonging either to the class of sanjni sub-human beings with five senses or to the class of human beings can at the most have 8 continuous births in the same class. Prajniparafilkā, follo 376

are the instances of bhāva-prāna. And knowledge being included in bhāva-prāna, siddhas (liberated beings) too could be said to possess prānas and consequently be included in the class of jivas.

In the text proper the discussion about Kala (Time) is conducted in two ways (1262, 1286 etc.) In this connection the commentator observes that the discussion about Kala is here conducted from the temporal as well as spatial standpoints. The number anoant (infinite) being of various kinds or degrees, the comparison of the number of the moments of time with the number of space-points helps our understanding of those degrees.

About the kâyasthu: of the sub-human beings given in the text proper (1262) the commentator remarks that it is the kâyasthiti of only a section of the class of sub-human beings, viz. plant beings. Other sub-human beings could not have that much kâyasthiti.<sup>6</sup>

About the käyasthiti of goddesses given in the text proper (1264) the commentator observes that it is to be understood of the goddesses of  $I \hat{s} \hat{a} n a^7$ 

Again, he informs us that the maximum kāyasthit of sub-human beings given in the text (1268) is to be understood of those subhuman beings only that belong to Devakuru ( $Paj\bar{n}\bar{a}$  Vr p. 377). The text proper tells us that the  $k\bar{r}yosthit$  of two-sensed beings is 'sanikhyātakāla' (1273). He points out that by 'samikhyātakāla' we should here understand 'samkhyeyāni varsasahasrāni' ( $Praj\bar{n}\bar{a}$ -nanātikā [61–378).

Sūtra 1277 mentions aparyāpta beings. The commentator observes that by aparyāpta we are to understand both the types of aparyāpta beings, viz. labdhi-aparyāpta and karana-aparyāpta (Prajāāpanātīkā, folio 378)

On the other hand, he asks us to take the term paryāpta used in sūtra 1279, etc. in the sense of labdhiparyāpta only (Prajāā. tīkā, folio 378)

The term 'kāya' employed in Kāyadvāra (1285-1320) is to be understood in the sense of body. But in sūtra 1285 it means not body in general but its two special kinds, viz. kārmana and taijasa (Prajňā. tikā, folio 379).

Sūtra 1288 lays down that the kāyasthītī of plant beings is 'asamkhejjā poggalapariyattā'. This implies that there is no possi-

<sup>4.</sup> Prajňapanatika, folio 375.

<sup>5.</sup> Ibid, p. 375

<sup>6.</sup> Ibid, p. 375

<sup>7.</sup> Ibid, p. 376

bility of a plant being belonging to the class of plant beings from the beginningless time. In the past it must have belonged to other classes also. To remove this possible misunderstanding the theoreticians have pointed out two divisions of plant beings, viz. vyavahārarāši and avyavahārarāši and have also described the nature of nigoda beings.

This whole interesting discussion is conducted here in order to corroborate the view that the soul of Marudevi was in plant from the beginningless time as also similar other views ( $Praj\tilde{n}\tilde{a}$  tWa, folios 379 and 385).

The sitra 1305 referring to the bādarasāmānya of the earthbodied, etc states that their kāyasithit is asamkhyāta utsarpinis (ascending time-cycles) and it equates this period of time with one of the equal asamkhyāta parts of an angula. Here there arises a question as to how the number of the spacepoints covered by one of the asamkhyāta equal parts of an angula be equal to the number of moments of asamkhyāta ascending time-cycles. The solution offered is that the space is subtler or finer than time and hence that becomes possible (Parātā tikā, 610 382).

Among the divisions made of the sendrive beings (1271), sakāya beings (1285), sayogi beings (1321) and saveda beings (1326) etc. we find one division called anādi-ananta beings. This suggests that some beings are abhavya who, being not capable of attaining moksa, will never attain it.

It is noteworthy that in Yogadvāra (1321-25) we are told that the minimum and maximum periods of mental or vocal activity are one moment and an antarmuhārta respectively. This means that vocal activity or mental activity, that is, concentration can continue at the most for an antarmuhārta. After that it necessarily comes to an end. This is the characteristic of a living being. This period being very short we are not able to notice it. This is the clarification offered by the commentator (Pagñā itkā, folio 382),

In the discussion about the period for which a living being can continuously have a female sex five views are recorded. And in the text proper this discussion occurs in the form of a dialogue between Lord Mahāvira and his chief disciple Gautama (1327). Ac. Malayaguit has explained these five views. What he has said about the rightness of a particular view as also about the propriety of this dialogue is noteworthy. He says, "amisām ca pañcānām ādešānām anyatamādešasamicinatānirango!tisjayafāmibhih sarotkṛṣṭa-ṣrutalobdhisampannar vā kartum sākyate! te ca bhagavadāryasyā-mapratipatau nāstran | kevalam tatkalāpeksagā ye pūtrapūrvatamāḥ sūrayaḥ tatkālabhāvigranthapaurvāparparpatocanayā yathāsvamati

strīvedasya sthitim prarūpitavantas tesām sarvesām api prāvacani kastirītām matāni bhagavānāryasjūma upadistavān lie ca prāvacanika. Stirayah svamatena sūtram palhanto gautamaprašan-bhagavannirva-canarūpatayā pathanti | tatas tadavasthāny eva sūtrāni likhatā Gotamā! tly uktam | anyathā bhagavati gautomāya nirdestari na samšayakathanam upapadyate bhagavatah sakalasanišaydātitatāt | "

-Prajñā. tīkā, folio 385

Satkhandagama gives one view only in this context. It neither records nor discusses the various views.

In Samyaktvadvåra (1343-1345) the commentator has explained the terms samyagdrst, mithyådrst and samyag-mithyådrst as follows. The living being that has the right faith in the categories propounded by Tirthankara or Jina is called samyagdrsti, the one who doubts these categories called mithyådrst, and the one who has neither faith in nor doubt about these categories is called samyag-mithyådrsti. On the basis of Sataka-cūrn he states that the samyag-mithyådrsti neither likes nor dislikes the categories propounded by a Jina just as a person ignorant of rice, etc. neither likes nor dislikes the (Prajä, tikå, follo 391)

While expounding the question of the period for which a living being can continuously have avadhidariama (extrasensory indeterminate knowledge of the spatially and temporally distant material objects) (1356), the commentator has discussed, after Ac. Jinabhadra, the difference of opinion between the sürakâra and kārmagranthika regarding the question as to whether or not the avadhidariama is possible in the case of a living being possessed of avadhi-ajñāna (extrasensory determinate cognition of the spatially and temporally distant material objects by a cogniser having no faith in the categories propounded by a Jina) (Prapāā-tika, folio 381).

In Upayogadvāra (1362-63) the sūtrakāra has laid down that the minimum or maximum period for the continuous operation of cognitive faculty is an aniarmuhūrta. The commentator observes that this statement is from the standpoint of transmigratory souls, and that the sūtrakāra does not mean to apply it to the case of the liberated and omniscient beings in whose case it is one moment only  $(Praj\bar{n}\bar{a}.\ tik\bar{a},\ folio\ 392).$  Really speaking, this sūtra belongs to the period prior to that when Jaina theoreticians started discussing the question as to whether omniscient's  $j\bar{n}\bar{a}na$  and  $dar\bar{s}ana$  operate simultaneously or alternately. The  $s\bar{u}trak\bar{a}ra$  could not have meant what the later Jaina theoreticians arrived at in connection with this problem, the problem itself being of late origin.

At various places in his commentary Ac Malayaguri points out that the sutrakara could not have meant the tenets or theories which Jaina theoreticians of later times arrived at. These places are so many. The interested reader should consult the commentary for all such instances. We have given here only some of them in order to bring home the fact that maturity and consistency of thought is attained gradually.

### ...[361]...

#### CHAPTER XIX

#### RELIGIOUS FAITH

Samyaktra means religious faith in the Jaina doctrine. In the present chapter, a threefold distinction is made between samyagdrsti (i e one possessing samyaktra), mithyddrsti (i e one lacking samyaktra), and samyag-mithyddrsti (i.e. one partially possessing samyaktra). First it demonstrates as to which of these three types are possibly present in the general class of living beings. Then it takes up 24 classes of living beings one in each case discussing the question as to which of these three types are possibly present in it. At last it tells us as to which of these three types are possible in the class of liberated souls (1399-1405). The table is as follows:

| т     | he general class of       | Samyag. | Mithyā. | Samyagmithyā. |
|-------|---------------------------|---------|---------|---------------|
|       | all living beings         | ,,      | ,,      | ,,            |
| 1     | Infernal beings           | ,,      | ,,      | ,,            |
| 2-11. | Bhavanapati gods          | .,      | ,,      | ,,            |
| 12    | Earth-bodied              | ×       | ,,      | ×             |
| 13.   | Water-bodied              | ×       | ,,      | ×             |
| 14    | Fire-bodied               | *       | ,,      | ×             |
|       | Air bodied                | ×       | ,,      | ×             |
| 16    | Plant-bodied              | ×       | ,,      | ×             |
| 17.   | Two-sensed                | ,,      | ,,      | ×             |
| 18    | Three-sensed              | ,,      | ,,      | ×             |
| 19.   |                           | ,,      | ,,      | ×             |
|       | Fivesensed sub-human bein | gs .,   | ,,      | ,,            |
| 21.   | Human beings              | ,,      | ,,      | 17            |
| 22    | Vānavyantara              | ,,      | ,,      | 11            |
| 23    | Jyotiska                  | ,,      | ,,      | **            |
| 24.   | Vaīmānīka                 | ,,      | ,,      | ,,            |
|       | Siddha                    | ,,      | ×       | ×             |

From this table it becomes clear that samyaq-mithyādrsti is possible in the case of five-sensed beings only and that all one-sensed beings are necessarily mithyādrsti only. Agam, samyaq-mithyādrsti is not possible in the classes of the two-sensed, three-sensed and the four-sensed. Having divided the five-sensed beings into sanjnīt and asanjnīt Satkhandāgama states that asanjnīt five-sensed beings are necessarily mithyādrsti only (Satkhandāgama, Book I, pp. 258 261). This shows how the thought gradually developed.

Satkhandagama discusses also the causes of the samyaktva (Book VI, pp. 418-437). It also describes the mental conditions of different beings regarding samyaktva or religious faith when they are on the point of death (p. 437).

#### ...Г3621...

#### CHAPTER XX

#### END-CAUSING ACTIVITY

The activity that causes the end of the present birth is called antakrijā (end-causing-activity) There follows from this activity either of the two results, viz new birth or emancipation (moksa). Thus the term 'antakrijā' is here used in the sense of death as well as emancipation. The chapter takes up 24 classes of living beings one by one in each case discussing the question of end-causing activity employing the following ten dwāras

- (1) Can a living being belonging to this or that class perform end-causing activity (emancipation)?
- (2) Can it perform end-causing activity (emancipation) in the immediate next birth or in the birth after many births?
- (3) If it can perform end-causing activity (emancipation) in the immediate next birth, then how many can do so simultaneously?
- (4) In which class a living being belonging to this or that class can possibly take birth after death?
- (5) Can a living being belonging to this or that class become a tirthankara after death?
- (6) Can it become a cakravartı (world-conqueror) after death?
- (7) Can it become a baladeva after death?(8) Can it become a vāsudeva after death?
- (9) Can it become a mandalika after death?
- (9) Can it become a maṇaalika after death ?
- (10) Can it become a ratina after death?

On the basis of these ten dvāras we can say that here the term 'antakriyā' is employed in two senses. In the first three dvāras the discussion is about moksa (emancipation) And the remaining dvāras too pertain to antakriyā' but here the term 'antakriyā' has the sense of death. It is also possible to take it in the sense of moksa because in these 4-10 dvāras there occurs the discussion about the question as to whether or not the moksa is possible in the case of a living being taking birth in this or that class (yoni) after death

The essence of the first dvara is that it is only the human beings that can attain moksa; but it does not mean that all the human beings attain moksa (1408[3]). A living being can belong

to any class. Hence a living being belonging to the class of infernal beings, celestial beings or sub-human beings can after death belong to the class of human beings. So, we can say that some living beings belonging to these three classes attain moksa (of course, having born in the class of human beings) and some do not (1407[21]).

The second dvāra discusses the question as to whether a living being belonging to this or that class performs antokniyā with interval or without interval. In other words, it discusses a question as to whether a living being belonging to this or that class attains liberation in the immediately next birth which is necessarily human or in the birth which it takes after one or many intervening births and which too is necessarily a human birth. The answer given to this question is as follows. In the case of living beings belonging to the first four hells both the ways are possible. But in the case of living beings belonging to the next three only one way is possible and that is of attaining emancipation in the human birth which is separated by one or many intervening births

In the case of living beings belonging to the classes of Bhavanapati gods, carth-bodied beings, water-bodied beings and plant-bodied beings both the ways are possible. In the case of fire-bodied, air-bodied, two-sensed, three-sensed and four-sensed beings only one way is possible and that is of attaining liberation in the human birth separated by one or more births. And in the case of the remaining living beings both the ways are possible (1410-13).

Ac Malayagırı accounts for the impossibility, in the case of fire-bodied, air-bodied, two-sensed, three-sensed and four-sensed beings, of the way of attaining liberation in the immediately next birth which is necessarily a human birth. Fire-bodied and air-bodied beings cannot have their next birth in the class of human beings. And it is the nature of the two-sensed, three-sensed and four-sensed beings not to be emancipated in the immediately next human birth even though they can have their next birth in the class of human beings (Prajäganattla folio 397).

The third dvāra discusses the question as to how many living beings attaining liberation in immediately next human birth and belonging to this or that class of living beings attain liberation simultaneously (1414-16).

| Classes to which living beings attaining liberation in the next human birth belong (anantarāgata) 1 | Minimum<br>Number | Maximum<br>Number |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Infernal beings                                                                                     | 1, 2, 3,          | 10                |
| Infernal beings of 1-3 hells                                                                        |                   | 10                |
| Infernal beings of 4-7 hells                                                                        | 22 22 22          | 4                 |
| Bhavanapati Gods                                                                                    | 11 11 11          | 10                |
| Goddesses                                                                                           | 11 11 11          | 5                 |
| Earth-bodied, Water-bodied                                                                          | 11 11 11          | 4                 |
| Plant-bodied                                                                                        |                   | 6                 |
| Five-sensed sub-human beings                                                                        | 12 12 12          | 10                |
| Five-sensed sub-human beings (female)                                                               |                   | 10                |
| Human beings                                                                                        | 11 11 11          | 10                |
| " (female)                                                                                          |                   | 20                |
| Vánavyantara                                                                                        | ,, ,, ,,          | 10                |
| Vānavyantara (female)                                                                               | 11 11 11          | 5                 |
| Juotiska gods                                                                                       |                   | 10                |
| " goddesses                                                                                         |                   | 20                |
| Vaimānika gods                                                                                      | 11 11 11          | 108               |
| Varmān:ka goddesses                                                                                 | 11 11 11          | 20                |
|                                                                                                     |                   |                   |

The fourth Udvartadvära discusses the question as to which are the possible classes in which a living being belonging to this or that class is born in its next birth. In this discussion Prapääpanä uses the term udvitta for the death that takes place in any of the classes of living beings. But Satkhandägama employs three terms udvitta, kälägata and eyuta in this context. It uses the term udvitta for the death of infernal beings. Bhavanaväs gods. Vänavyantara gods and Jyotiska gods; kälägata for the death of sub-human beings and human beings; and cytat for the death of Vamänika gods.

This dudar discusses also the question as to which items from among dharmafravana (Istening to religious preachings), bodha (cognition), śraddhā (religious faith), matyñāna (sensory cognition), śrataṇāna (seriptural knowledge), vratagrahana (determination temporaliy distant physical objects), anagāratua (state of homeless monk), manaphyryāgaṇāna (extra-sensory cognition of the mind), kevalaṇāna (omniscience) and sīddhi (liberation) a living being after having born in a particular class can acquire 3

This account has in view only those anantarāgata living beings about whom we are told in sū. 1410-13 that they perform antakriyā.

Saţkhandāgama, Book VI, p. 477 (Viśeşārtha).

For comparison refer to Uttarādhyavana, Adhya. 29th (73 padas beginning from Samvega). See also Sthānānga-Samavāyānga, pp. 3-8.

Satkhandagama adds to the abovementioned items several others. viz tīrthankara-hood, cakravartı-hood, etc.4 But Prazñapana discusses tirthankara-hood etc. in and through other dvaras.5 This suggests the early date of the Prajnapana account. And we find that Satkhandagama account is more systematic than the Prajagana account. Again, it is noteworthy that in the present daara of Prainapana there occurs the account of mandalika-hood (9th dvara) and ratnas (sewels) (10th dvāra) which are conspicuous by their absence in the concerned Satkhandagama account. Again, Satkhandagama enumerates the items in the following order : abhini-(sensory cognition), śrutajnana, manahparuauajnana, kevalamāna, samyagmithyatva (partial religious faith), samyaktva, samyamasamyama (partial self-control), samyama (self-control), baladeva-hood, cakravarti-hood, tirthankara-hood, emancipation (Book VI, p. 494). This is not the order in which they are acquired. First the items related to inana are mentioned, then those related to darsana, afterwards those related to cantra and at last the other special items.

| The summary of the Udvrtta-dvara (1417-43) is as follows: |                                                                                                                                                   |                                                       |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|
| Class to which a<br>living being belongs                  | Class in which it is<br>born after death                                                                                                          | Items which it can acquire in New birth               |  |  |  |
| 1. Infernal beings                                        | Five-sensed sub-human<br>beings<br>Human beings                                                                                                   | Deśa-saṁyama <sup>6</sup> and<br>Avadhıjñāna<br>Moksa |  |  |  |
| 2. Bhavanapatı gods                                       | Earth-bodied, Water-<br>bodied, Plantbodied,<br>Five-sensed sub-human bei<br>Human beings                                                         | × ngs Thesameasin1                                    |  |  |  |
| 3. Earth-bodied,<br>Water-bodied,                         | Earth-bodied, Water-bodied<br>Fire-bodied, Air-bodied,<br>Twosensend, Three-sensed,<br>Foursensed, Five-sensed<br>subhuman beings<br>Human beings | The same as in 1                                      |  |  |  |
| 4. Fire-bodied, Air-bodied                                | From earth-bodied upto \ Four-sensed beings \ Five-sensed sub-human bein                                                                          | ×<br>gs Dharma-śravaṇa                                |  |  |  |

<sup>4.</sup> Book VI pp. 484-502.

Refer to dvāras 5-10 of this Pada XX.

<sup>6</sup> The text proper yields the following reading "sīlam vā vayam vā gunam va veramanam va paccakkhanam va posahovavasam va" (1420 [6]) Sutra 1420 [8] speaks about anagara (monk). Hence these beings should be regarded as deśasamyami (i.e. having partial self-control). For definitions of sile etc. one may refer to the commentary (folio 399).

| <ol><li>Two-sensed, (</li></ol>            | From earth-bodied upto                                                                                                                                    | The same as   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| three-sensed,                              | Five-sensed sub-human beings                                                                                                                              | in 3          |
| four-sensed                                | Human beings                                                                                                                                              | Manahpa: yāya |
| 6. Five-sensed sub<br>human beings         | [Infernal beings Samyaktva a Bhavanapatı gods One-sensed upto four-sensed Five-sensed sub-human] beings, human beings   Vānavyantara, Jyotiska   Vamānika | ,, }          |
| 7. Human beings                            | The same as in 6                                                                                                                                          | **            |
| 8. Vānavyantara,<br>Jyotiska,<br>Vaimānīka | The same as in 2                                                                                                                                          | ,,            |
|                                            | Trthankaradvāra is considered the                                                                                                                         |               |

whether or not a living being belonging to this or that class can possibly attain Tirthankara-hood in its immediate next human birth. If tirthankara-hood is not possible in its case, then what is possible in the course of its spiritual development is mentioned here. The gist of this account (1444-58) is as follows:

| The i | mme  | ediate | preceding |
|-------|------|--------|-----------|
| birth | of a | huma   | n being   |

An infernal being belonging to the hell Ratnaprabhā up to the hell Vālukāprabhā Infernal being belonging to Pankaprabhā hell

Infernal being belonging to Dhūmaprabhā hell Infernal being belonging to

Tamā hell
Infernal being belonging to Seventh hell

Bhavanapati gods
Earth-bodied and water-bodied

Fire-bodied and Air-bodied

#### Plant-bodied

# What is possibly attained by a human being

Tirthankara-hood

Moksa (emancipation)

Virati (practice of vows)

Viratāvirati (partial practice of vows)

Samyaktva (religious faith)

Moksa

Listening to religious preachings

Moksa

<sup>7.</sup> Yantra-pūrvaka-karmādi-vicāra (p. 118) contains a Table about the excellences like tirthaṅkara-hood, etc. which are dealt with in this chapter XX of Proŋāpandaŭtra.

Two-sensed, three-sensed or four-sensed being
Five-sensed sub-human being, human being, Vanavuantara or Juotiska

Varmānika

Manahparyāyajñāna

Moksa

Tirthankara-hood

From this it becomes clear that it is possible for a living being belonging to the class of infernal beings or to that of vaimānika celestial beings to attain tirthankara-hood in its immediate succeeding birth provided it is a human birth.

Cakravarti-hood is possible only in the case of living beings who belong to the first hell or to the class of celestial beings and who take their next immediate birth in the class of human beings (1459-63). The qualifications required for the attainment of baladeva-hood are the same as those required for the attainment of tirthankara-hood, the only difference being that even a living being belonging to Sarkarāprabhā hell and taking its immediate succeeding birth in the class of human beings can possibly attain baladeva-hood (1464). The qualifications required for the attainment of vasudeva-hood are the same as those required for the attainment of baladeva-hood, the only difference being that it is not possible for a living being belonging to Anuttaropapatika to attain väsudeva-hood in its immediate succeeding birth (1465). It is not possible for a living being belonging to the class of infernal beings of 7th hell or of fire-bodied beings or of airbodied beings to attain mandalika-hood in the immediate succeeding birth (1466).

The summary of the tenth Ratnadvara (1467-69) is as follows. It is not possible for a living being belonging to the class of infernal beings of VII hell or of fire-bodied beings or of air-bodied beings or of anuttaravimana gods to become senapati (commanderin-chief), gathapati (a rich man), vardhaki (carpenter), purchita (royal-priest) or striratna (queen) in its immediate succeeding We are told that a living being belonging to the regions from infernal region upto sahasrāra celestial region can possibly become horse-newel or elephant-newel in its immediate succeeding birth. And we are further told that a living being belonging to the celestial regions from Asurakumāra-devaloka to Iśana-devaloka can possibly become any one of the following 'jewels' in its immediately succeeding birth ; cakra (royal discus), chatra (royal umbrella), carma (royal shield), danda (royal staff), asi (roval sword), mani (royal diamond), kākiņī (royal coin). (These 'iewels' enumerated here are earth-bodied beings).

At the end of Ratnadvāra there occurs a discussion pertaining to the question as to in which celestial region a particular living being who has attained this or that spiritual qualification in the present birth is born after death. The commentator says nothing about the connection of this discussion with Ratnas. The gist of this discussion (1470) is as follows:

| 1. | Asamyata bhavya dravya <sup>8</sup> deva | From<br>Graivey  | Bhavanavāsī<br>aka    | to   |
|----|------------------------------------------|------------------|-----------------------|------|
| ż  | One not opposed to samyama               | From Se          | audharma to Sai<br>ii | vār- |
| 3. | One opposed to samyama                   | From<br>Saudhar  | Bhavanavāsī<br>ma     | to   |
| 4. | One not opposed to samyamā-<br>samyama   | From S           | audharma to Ac        | yuta |
| 5. | One opposed to samyamā-<br>samyama       | From<br>Jyotiska | Bhavanavāsī           | to   |
| 6  | Asañjñi (having akāmanırjarā)            | From<br>Vānavya  | Bhavanavāsī<br>ıntara | to   |
| 7. | $T \delta p a s a^9$                     | From<br>Juotiska | Bhavanavāsī           | to   |
| 8. | Kāndarpıka <sup>10</sup>                 | From<br>Saudhar  | Bhavanavāsi<br>ma     | to   |
| 9. | Caraka-parıvrājaka11                     | From<br>Brahmal  | Bhavanavāsī<br>oka    | to   |

<sup>8</sup> There is a difference of opinion regarding the meaning of this term According to some it means a sampaged sh. i.e. a person possessed of light fath). But Ac. Malayagiri does not accept this interpretation According to him the term stands for Bhavya (capable of attaining liberation) and Abhavya living beings who, in the guise of Sramana follow the practices of Sramana inspite of their being muthyadrsts (possessed of wrong faith)—Prapighandish follow 140.

<sup>9</sup> By the term tapass are meant ascetics like those who live on leaves. That is, they do not practise penances laid down in Jama works. In India the tradition of tapase is very old. In Jama terminology they are called 'bala-tapast', whereas those who perform penances recognised in Jama tradition are called 'panqita-tapast'. Byhadaranpuka (4.3.22) reference to tapase is the oldest one. See Vedic Index.

<sup>10</sup> A person who, though himself savinyata (self-controlled), makes others laugh by his humorous speech and action is called kāndarpika. This definition of kāndarpika occurs in Βη hatkalpabhāṣya, gd. 1294-1301. It is quoted by Ac Malayagiri in his Ρταρίδραπάţikā, folio 405.

<sup>11.</sup> The commentator explains the term 'carakaparıvrājaka' in two ways. According to the first, the term 'caraka' qualifies the term 'parıvrājaka' and the compound term means Trudağı, a class of wandering mendicants According to the second, the terms 'caraka' and 'parıvrājaka' are on equal footing and the whole compound means 'caraka and parturājaka'. Here by the term caraka is meant a class of ascetics who wear

10 Kılbisika12

11. Tiryañca (deśavirata)

Ajīvaka<sup>13</sup>

Abhiyogika<sup>14</sup>

 Svalingi but darśanavyāpanna (1 e. nihnava) From Saudharma to Lämtaka From Bhavanaväsi to Sahasrāra kalpa

From Bhavanavāsi to Acyuta
From Bhavanavāsi to Acyuta

From Bhavanavāsī to Graiveuaka

The following facts emerge from the above account. Even without the internal purity merely by the external pure conduct a living being can acquire the desert of being born in the celestial regions upto Graiveyaka. The importance of the acceptance of the external marks like dress, etc. of a Jaina monk is implied in items 1 and 14. With internal purity the practice of moral discipline makes it possible for a living being to take its next birth in Sarvārthasiāhi celestial region which is the highest borition among the Vaimānika gods. The comparison of items 7, 9, 12 with the items 1, 14 makes it clear that a person (who has no faith in it but) who simply bears the external marks of the Jaina monk is on a higher plane than a follower of a non-Jaina religion. Thus here the emphasis is on the external marks and behaviour than on the internal purity.

At the end of this chapter there occurs an enquiry about the infe-spans of asaāṇāl living beings (1471-73) We are given the information regarding the nāraka-āyukarma and deva-āyukarma that they bind, as also their relative numerical strength. The commentator has given no reason for the inclusion of this discussion in this chapter.

simply a loin-cloth the end of which, after being carried round the body, is gathered up behind and tucked into the waist-band; whereas by the term parierājāka is meant a class of Sāhkhya mendicants.

<sup>12.</sup> A person of deceiful nature who abuses jiñae (knowledge), keveli (an omniscient being), dharmdeärja (religious preceptor) and monks is called kilbisika. This definition of kilbisika occurs in Brhatkalpabhásya (gáthás 1302-1307). Ac. Malayagiri has quoted this definition in his commentary on Prajiñpanaëuitra. The commentary on Brhatkalpabhásya tells us that such a person, while condemning knowledge, declares that works like Süryaprañjagit (dealing with Astronomy) and Yoniprābhīta are of no use to those who want to attain liberation (Commentary on gáthá 1303).

<sup>13.</sup> Followers of Gośālaka.

<sup>14.</sup> Abhiyogika means a person who performs vafikaraja (subjugation of other persons) etc. with the help of magical skill and chants etc. A description of an abhiyogika occurs in Brhatkalpabhäya (gåthäs 1308-14). Ac. Malayagiri quotest in his Prajidpanditika Practice of such magical performances causes demerit when they are practized with a view to acquiring fame (Brhatkalpabhäya, gd. 1314).

## ...[370]...

#### CHAPTER XXI

### BODILY STRUCTURE AND SIZE

In this chapter the following points about the bodies  $(\pm a_1 \pi a_2)^2$  of living beings are discussed:

- (1) Types of bodies
- (2) Their structure or form.
- (3) Their size or magnitude
- (4) Accumulation of particles for their construction
- (5) Number of bodies that can simultaneously be possessed by a living being.
- (6) Relative numerical strength of their substances (i. e. of the different types of bodies) and also of the atomic particles that constitute them.
- (7) Relative numerical strength of their sizes.

From among these points, Nos. 1, 2 and 3 are expounded while describing the various types of bodies. And after that points Nos 4–7 are taken up for discussion. This suggests two different successive stages of the treatment of the problem of the body. In olden days the problem of living beings was usually discussed through various points-of-investigation like gati; etc., and on this line the different classes of living beings were formed and discussed. But among those points-of-investigations (dváras) we do not find śartra-dvára. The fact that the discussion about the body in Sathkardágama first of all occurs in its culkin amed Prakit-samuktirana (Book VI p 50) also corroborates our above-mentioned conclusion. Therein among the sub-types of Námakarma, body and many items related to body have found place after the mention of gati and játi.

In the first Vidh-dwara five types of bodies are enumerated. They are auddrinke (the gross), valering (the transformable), āhāraka (the projectable), taijasa (the electric) and kārmana (the kārmic) (1474). After this enumeration they are taken up one by one for exposition. Here the sub-types of each of these five types are pointed out While enumerating the sub-types of the audārika body we are told that they are as many as are the classes of living beings beginning

The chapter XII of Prajñāpanā is 'Sarīrapada'. It deals with the topic of body (śarīra). The chapter XVI of Prajñāpanā (Prayogapada) yields information about bodily activities.

<sup>2.</sup> Prajňapana, Padas III & XVIII

<sup>3.</sup> Ibid, Pada XIII

from the one-sensed and ending with the human beings who are five-sensed4 (1476-87). Hence while discussing the form of the audārika body all those forms which are found in the bodies possessed by the above-mentioned classes of living beings are discussed. The form of the body possessed by an earth-bodied being resembles that of Masūra pulse, that of the body possessed by a water-bodied being resembles that of a stable water-drop (stibukabindu)5, that of the body possessed by a fire-bodied being resembles that of a multitude of needles, that of the body possessed by an air-bodied being resembles that of a flag, and that of the body possessed by a plant-bodied being is of various types. The structure or form which is found in the body possessed by a living being belonging to any of the classes beginning with the class of the two-sensed upto that of the four-sensed is hunda (every limb and every feature unsymmetrical). The bodies possessed by living beings belonging to all the remaining classes of living beings having audarika bodies-except the class of sammurcchima beings-can have all the six types of bodily forms. The body possessed by a sammurcchima being invariably has hunda form (1488-1501) The following are the six bodily forms6:

- (1) samacaturasra (Symmetrical from all angles).
- (2) nyagrodhaparimandala (Upper part symmetrical, lower part unsymmetrical).
- (3) sādi (Reverse of (2)). (4) vāmana (Dwarfish).
- (5) kubia (Hunch-backed)
- (6) hunda (Every limb and every feature unsymmetrical).

The classes of the one-sensed, the two-sensed etc. are taken up one by one and we are told as to what height the concerned type of body found in that class has (1502-13).

Those very points that are discussed in connection with the audārika body are also discussed in connection with the vaikriva body too. This varkriva body is found in the classes of fully developed (parvapta) gross (badara) air-bodied beings, five-sensed

<sup>4.</sup> For the treatment of these divisions one may refer to the chapter I of Prainapana.

<sup>5. &</sup>quot;siibukākāro vo bindur na punar itastato vātādinā viksiptah" Commentary. folio 411.

<sup>6.</sup> The text proper, at this place, does not enumerate all the six structures: it employs the term 'java' (suggesting abridgement) and hence it mentions the first and the last alone (1497[1]). But su. 1694 [8] (Chapter XXIII) enumerates all the six.

<sup>7.</sup> Different reading-saci.

sub-human beings and five-sensed human beings. It is to be noted that not all the beings belonging to these three classes Only those beings that are garbhaja (born possess this body. from uterus), parvanta and having the life-span of samkhyata years can possess this body. In the case of human beings one more limiting condition is given. Only those human beings that inhabit Karmabhumi (Land of Action) can have it. But all the celestial beings invariably possess it (1514-20). After this account occurs the description of the form of this body (1521-26) While describing the form both the sub-types of it viz. bhavadhāraniva and uttara vaikriva are taken into account. The vaikriya body that one acquires as soon as one is born is called bhavadharaniya. And this body is known as uttara vaikriya as and when it assumes afterwards different forms. Again, while discussing the height or size of this body both these sub-types are taken into account (1527-32).

The Ahāraka body has no sub-types Only that human being who inhabits the Land of Action (Karmabhāmı), who is endowed with supernatural powers and who is self-controlled though spiritually lethargic (pramatta), can acquire this body (1533). It has samacaturarsa form (1534) Its minimum height is somewhat less than a ratnt (= one hand) and maximum height is one full ratnt (1535).

We are told that the Taijasa body is found in all the classes of living beings beginning with the one-sensed and ending with the five-sensed. Hence its sub-types are as many as are the classes of Then follows the description of its form living beings (1536-39) (1540-44). And after that we are informed about its height (1545-51) We are told that all this applies in toto to the Karmana body (1552). The size of these two bodies is given keeping in view especially the māranāntikasamudghāta. It is so because leaving this special occasion their size is always equal to that of the aūdārika or the vaikriya body. On death a living being leaves its present body and migrates to the place where it has to take new birth. During this journey these two bodies alone are associated with the transmigrating soul. Hence while considering the size of these two bodies the size which they can have during this journey is discussed The material particles are accumulated for the construction of the body generally from all the six directions. Similarly, incremental accumulation as well as the dispersion of the particles take place from or into all the six directions (1553-58).

According to kārmagranthikas even those who are not spiritually lethargic can possibly have this body Prajūāpanāṭikā, folio 424.

In the Samyogadvāra (1559–1564) the question as to how many bodies from among the five, viz. audārika etc., a living being can simultaneously possess is discussed. The gist of the discussion is as follows.

- The Audārīka is possible<sup>8</sup> with the Vaikriya, the Āhāraka, the Taijasa and the Kārmana.
- The Vaikriya is possible with the Audārika, the Taijasa and the Kārmana.
- 3. The  $Ah\bar{a}raka$  is possible with the  $Aud\bar{a}rika$ , the Taijasa and the  $K\bar{a}rmana$ .
- 4 The Taijasa is possible with the Audārika, the Vaikriya, the Ahāraka and the Karmana.
- The Kārmana is possible with the Audārika, the Vaikriya, the Āhāraka and the Taijasa.

The Taijasa and the Karmana are always found together.

The last two dvāras (1565-66) are devoted to the calculation of the relative numerical strength of their substances and constituent atoms as also of their sizes. It is noteworthy that the discussion about the relative numerical strength of their sizes occurs even into Satkhandāgama (Augahānā-māhādandaka, Book XI, Sūtra 33, p. 56). Again, the relative numerical strength of their constituent atoms as also of their incremental accumulation is found discussed therein (Book XIV, p. 429)

For the comparison of the Kārmana body with the subtle body recognised in other systems of Indian philosophy one may refer to the introduction to Ganadharavāda, (Ed. Malvania), p. 121.

From the standpoint of substance the order of their relative numerical strength is as follows: the  $\bar{A}h\bar{d}raka$ , the Vaikriya, the  $Aud\bar{d}rika$ , the Taijasa, the  $K\bar{a}rmana$ .

From the standpoint of their constituent atoms the order of their relative numerical strength is as follows: the Ahāraka, the Vaikriya, the Audārika. the Taijasa, the Kārmana.

When both the standpoints are taken together, the order of the relative numerical strength is as follows: āhārākā substances, vaikriya substances, auddrika substances, āhārāka atoms, vaikriya atoms, auddrika atoms, taijasa-kārmana substances, taijasa atoms, kārmana atoms (1565).

This means that it does not necessarily and invariably accompany them.

The relative numerical strength of their sizes is calculated from the standpoints of maximum, minimum and the both. From the standpoint of the minimum size, the order is as follows: the Audārika, the Taijasa-Kārmana, the Vaikriya, the Āhāraka From the standpoint of maximum size, the order is as follows: the Āhāraka, the Audārika, the Vaikriya, the Taijasa-Kārmana. From the standpoint of the maximum and the minimum sizes taken together, the order is as follows: the Audārika (mini.), the Taijasa-Kāmana (mini), the Vaikriya (mini.), the Ahāraka (mini.), the Ahāraka (max.), the Audārika (max.), the Vaikriya (max.), the Taijasa-Karmana (max.) (1566).

# ...[375]...

#### CHAPTER XXII

# ON ACTIVITY<sup>1</sup>

Karma means disposition or impression (vāsanā, samskāra) which causes rebirth. From the very early times in India thinkers pondered over it. The speculation of the Karma goes inevitably hand in hand with the conception of the cycle of births and deaths. In the old set of Upanisads this speculation occasionally occurs. But in the Jaina and the Buddhist literature-especially in the Jama Agamas-it occupies large space2. Therein we also notice its two clear-cut stages. In its first or primary stage the term kriva might have been employed in place of the term karma surmise this because in the Jaina Agamas and Pali Pitakas the term kiriyā has been used for sukrta-duskrta (good or bad acts), punya-papa (merit-demerit) and kuśala-akuśala karma (auspicious or inauspicious acts) whereas the term kiriyavai has been used for the believer in those acts Hence in the classification of doctrines. found in the Agamas of that period of time, occur the four broad classes, viz Krıyavadı, Akriyavadı etc.5 And in the Pali Pıtakas the believers in the good and bad acts are described as 'the preachers of Kriva ' Moreover, therein the Buddha calls himself a Krıyavadi, and he is praised by employing the terms Kriyavadi and Karmavādī Some thinkers might have dubbed him as Akrijavādī on account of his doctrine of No-Soul Hence he interpreted the term Akrıyavada ın hıs own way. And ıf somebody were to describe him as Akriyāvādī in this sense he would not have objected to the description 6 In fine, in those days the term Kriyavadi was prevalent in the sense of 'the one who believes in the Karma' and the term Akrivavadi in the sense of the one who does not believe in the Karma'. But the term Karma gradually ousted the term kriya. First both the terms were employed side by side as interchangable terms or as synonyms.7 But when it was finally determined

For the account of Agamic speculation on Kriyā (Activity) one may refer to 'Kriyākośa' edited by Shri Mohan Lal Banthiya and Shri Shrichand Choradiya, Calcutta, 1969.

<sup>2.</sup> Introduction to Ganadharavāda (Ed. Malvania), p. 109.

<sup>3.</sup> Sūtrakrtānaa, 1, 12, 1.

<sup>4.</sup> Diahanıkaya, Samaññaphalasutta

Bhagavati 30. 1; Bhagavatisāra, p. 570. For other readings refer to Kriyākośa, p. 256.

<sup>6.</sup> Vinayapilaka, Mahavagga 6. 31. Anguttaranikaya 4. 179. Aso refer to 'Agama yuga ka Jama Darsana' p. 74.

These two terms are employed side by side in Acarangasutra (the portion in the beginning of the text) and Dighanikaya (Sonadamdasutta).

that both mean the same thing, the term kriyavada became oblivious and the term karmavada alone remained in the field is another reason also for this happening. It is that with the increase of subtlety and depth of Karma speculation the old Kriva speculation drifted far away from the former. last the old kriva speculation could not keep pace with the new karma speculation. So, now we have before us the kriyā speculation simply as a background of or as a historical link with the karma speculation.8 We can have a glimpse into its nature through Krivanada of Prajnanana, and Krivasthana (2.2) and Pratyakhyanakriyā (2.4) of Sütrakrtānga. Moreover, the discussions about kriyā and krivavada, that we come across in Bhagavatt,9 also suggest the importance of the Kriya speculation in those ancient days. Gradually the importance of the Kriva speculation waned and that of the Karma speculation increased Satkhandagama provides an evidence to this fact. It is replete with the Karma speculation. But therein we do not come across the kriva speculation of the type found in the Agamas, especially Prayhapana and Bhagavatt.

Again, it is necessary to note that there were believers in the Kriyā, who did not accept material veil of the karma over and above acts (kriua).10 Their knowledge is described by the derogatory term, viz. vibhanganana. This suggests that the tenet of the material veil of the karma, recognised in the Karma doctrine propounded in the Agamas, was not originally present in the Krivavada at its early stages. If krujā or karma (act) were regarded as giving its fruit and that too after a gap of so many years or lives, then krija (act) being destroyed as soon as it is performed the theoreticians could not help postulating karma as a yeal or impression or disposition (avarana, vásanā, samskāra) resulting from the krivā (act): and gradually it was concluded and determined that this karma which is viewed as a veil or impression should be material. Thus the two terms kriva and karma which at one time conveyed the identical sense came to mean different things. Before they came to mean different things they had passed through various stages. First prānātipāta (injury to life) itself was known as krīyā (1572), then the kriyā (= kriyāphala = karma) generated by prānātīpāta came

<sup>8.</sup> In Bhagavatisūtra we are told that kriyā precedes vedanā, further that even a šramana (a monk) has kriyā which is caused by pramāda (spīritual ethatgs) and yoga (mental. vocal and bodily activity) (Si. 151, 152 (3.3)). Moreover, we are told that a person cannot attain liberation so, long as he is possessed of kriyā—Si. 153

<sup>9.</sup> lbid, 1, 10, 30 1; 3 3, 7, 1; 7, 10; 2, 8, 18, 8; 6, 3. Also see Bhagavatīsāra pp. 34, 597.

<sup>10.</sup> Sthananga, 542.

to be known as kriyā (1574) and after that the term karma became current in place of kriyā (1585). The term kriyā which was a synonym of the term karma got out of use and the term karmavāda alone became current in the circles of thinkers.

In the Pürvagata of Drstwäda there is one Pürva named Kriyāvišāla. But Ṣatkhandāgama establishes the connection of Karmarpakrti with the Pürva called Āgrāyani ii This too corroborates our conclusion that in the first stage kriyā itself was regarded as karma but afterwards karma gradually acquired the sense quite different from that of kriyā.

The chapter on Kriyā12, contained in the Prajnapana, is merely a collection of discussions about Kriya conducted variously in those days. It gives us an idea as to how the Kriya speculation might have developed. For instance, the one way of treating of Kriva is to demonstrate its five types based on the conception of violencenonviolence13 (su 1567-72; 1605). The second way of treating of Kriyā takes into account 18 pāpasthānas (types of bad acts); but this treatment is such as it includes the treatment of five great yows14 (sū. 1574-80) The third way of treating of it is to form and describe its five types which could somehow be included in 18 pāpasthānas (1621). Moreover, Sūtrakrtānaa too contains the discussion about kriyasthanas (types of vicious acts). Thus the topic of Kriya was variously discussed in those early days. But before the Kraua speculation could assume its concrete form. Karma speculation got systematised and it finalised the dosas (vices) Thus Karma speculation took the advantage of the old Kriva speculation. But the former had not adopted the latter in its original form.

In this chapter it is determined as to which living beings are active and which inactive. And it is finally concluded that the liberated souls (siddhas) are inactive; they perform no act whatsoever. From among the non-liberated (samsāri), only those who have attained the śaleśt or ayogó state are inactive. And all the rest

<sup>11.</sup> Satkhandagama, Book IX, sū. 45. p, 134.

<sup>12.</sup> For the exposition of Krigd one may refer to Sthananga-Samavayanga, p. 410. Therein various details about Kriga are systematically presented and explained.

<sup>13.</sup> The speculation regarding these types of Kriyå is possibly very old. It is so because these types alone are meant in så. 1585 etc. where occurs the reference to Kriyå alone. The common name given to these five types is Appyikå (a that keeps one involved in the cycle of births and deaths) (1617-).

Compare this account with the one found in Satkhandagama (Vedanapratyayavidhana Sutras), Book XII, p. 275.

non-liberated souls are active (1573). Really speaking, the sūtra mentioning the two-fold divisions of souls, viz. the active and the mactive should occur first and only afterwards should come the exposition of the types of kriyā as also the discussion about the question as to which types of kriya are found in this or that class of living beings. This is the natural order of treatment. It is not followed in the Prajnapana account. Here first the five main types of kraya and their subtypes are enumerated (1567-72) and only afterwards the question as to which living beings are active and which mactive is discussed (1573). This is so because the chapter is of the nature of collection of various discussions about knya.

The types and sub-types of kruid, as enumerated in Prainapand. one or follows:

| are as lunows.                            |                                                           |                |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Five Kriyas (1567-72, 15 1605)            | Eighteen vices<br>by which the<br>Kriyas are<br>generated | Five kriyas    |
| <ol> <li>Kàiyā (Kāyıki)</li> </ol>        | <ol> <li>Prānātīpāta</li> </ol>                           | 1. Arambhiyà   |
| 1. Anuvarayakāiyā                         | 2. Mrsāvāda                                               | 2. Pāriggahiyā |
| 2 Duppauttakāryā                          | <ol> <li>Adattādāna</li> </ol>                            | 3 Māyāvattıyā  |
| 2 Ahıgaranıya (Adhı-                      | 4. Maithuna                                               | 4. Apaccakkhā  |
| karanıkt) 16                              | 5 Parigraha                                               | nakırıya       |
| <ol> <li>Samjoyanāhigaraniyā</li> </ol>   | 6 Krodha                                                  | 5 Micchādam-   |
| <ol> <li>Nivvattanāhigaraniyā</li> </ol>  | 7. Māna                                                   | sanavattıyā    |
| <ol> <li>Pādosīyā (Pradvesīkī)</li> </ol> | 8. Māyā                                                   |                |
| 1 Sva-prati asubhamana                    | 9. Lobha                                                  |                |
| <ol> <li>Paraprati asubhamana</li> </ol>  | 10 Prema                                                  |                |
| 3 Tadubhayapratı asubha-                  | <ol> <li>Dvesa</li> </ol>                                 |                |
| mana                                      | 12 Kalaha                                                 |                |
| 4. Pāriyāvanıyā (Pāritāpaniki)            | 13. Abhyākhyāna                                           |                |
| 1 17Sva-asātā-udīranā                     | <ol> <li>Paiśunya</li> </ol>                              |                |
| 2 Para-asātā-udīranā                      | 15 Paraparıvāda                                           |                |
| 3 Ubhaya-asātā-udīranā                    | 16. Arntı-ratı                                            |                |
| 5 Pānātīvāta (Prānātipāta)                | 17 Māyāmršā                                               |                |
| 1 Sva-pānātivāta                          | 18. Mithyādaršana                                         | śalya          |
| <ol> <li>Para-pānātīvāta</li> </ol>       |                                                           |                |

<sup>15.</sup> Bhagavatīsāra, p. 34, Bhagavatī, šataka 3, uddešaka 3.

3. Ubhaya-pānātivāta

<sup>16</sup> Bhagavatī, 16.1.564-565; Bhagavatīsāra, p. 367

<sup>17.</sup> Asata (pain) caused by pulling off one's own hairs and the practice of penances should not be included in this. This is so because the result of the pulling off one's own hairs is good. The practice of penances beyond one's capacity is prohibited in the doctrinal works. This is the clarification offered by the commentator in his commentary (folio 436).

### ...[379]...

For the sake of comparison we give below lists of kriyāsthānas (vices) and kriyās (vicious acts), contained in the Sūtrakṛtānga (2.2) and Sthānānag (419) respectively.

# 13 Kriyāsthānas

- 1. Arthadanda
- 2. Anarthadanda
- 2. Anarthaaanaa 3. Himsädanda
- 5. minsaaanaa 4. Akasmätdanda
- 5 Drstiviparuāsadanda
- 6 Mrsāpratuavā
- 7. Adattādānapratyayā
- 8 Adhuātmapratuavā
- Mánapratyayá
- 10. Mitradvesapratyayā
- 11. Māyāpratyayā
- Lobhapratyayā
   Irvāpathika

# 25 Kriyās

- (1) 1. Arambhiki
  - Pārigrahikī
  - 3. Māvāpratvanā
  - 4. Apratyākhyānakriyā
  - Mithyādarśanapratyayā
- (2) 6. Kayıkî 7 Adhikaranık!
  - 7 Adhikarani 8 Prādnesiki
  - 9. Pārītāpanīkī
  - 10. Pranatipatakriya
- (3) 11. Darśanapratyayā 12. Praśnapratyayā
  - 13. Pratituakrivā
  - 14. Sāmantopanikā
  - 15. Svahastikī
- (4) 16. Nisrjikā
  - Anāyanikā
     Vaidāranikī
  - 19. Anābhogapratyayā
  - 20 Anavakānksāpratyayā
- (5) 21. Premapratyaya
  - 22 Dvesapratyayā
  - 23 Prayogakrıyā 24. Samudānakrivā
  - Samudānakriyā
     Irvāpathikī

Prajūūpanā discusses the question as to with regard to which things the victous acts are performed. For instance, the act of doing 'njuryis' to life could be performed with regard to all the six types of living beings. That is, a living being belonging to this or that from among 24 classes can do injury to a living being of this or that type from among the six types (1574-75). Living beings tell falsehood with regard to all the substances (1576). They can steal all the things that can be grasped (1577). They can perform the sexual act on rūpa or substances having

rūpa (1578). They can accumulate and possess all the substances

<sup>(1579).</sup> Regarding the remaining vices, viz. anger, pride etc. we

18. The following statement occurs in Bhagavati (17.4.801; 1.8.52). "puffhā kajjai no apuffhā kajjai". It is obvious that here the term 'kriyā' is employed in the sense of (material) karma.

are asked to repeat the same thing in the case of each and every class of living beings (1580).

We are also told as to how many types of karmas a living being binds if it performs this or that from among 18 types of victious acts. It is stated that a living being generally binds the seven out of the eight man types of karmas (excluding the eight type, viz. @ukarma) and seldom binds all the eight types of karmas when it is under the influence of this or that vice enumerated in the list of 18 (1818-184).

Prajāāpanā has also discussed the question as to how many vicious acts a living being performs when it binds this or that type of karmas, viz. jāānāvaranīja, etc (1585-87) The speciality of this discussion is that it has not taken into account those 18 vicious acts; in their place we find the five acts. But the text proper does not tell us as to which those five acts are. But the commentator points out that they are kāyikī etc. Moreover, he clarifies that the following question is in the mind of the author of the text proper, though he has not formulated it in so many words: How many acts are required for the completion of prānātipāta, if a living being were to bind karmas through prānātipāta<sup>19</sup>? In answer to this question the text proper states that the acts required are 3, 4, or 5 (1585-87). But it does not tell us as to which these acts are. The commentator asks us to understand acts kāyikī etc in due order (Commentary, folio 440 B).

Further we are told as to how many vicious acts one or many living beings (1588-1604). Here again the commentator points out that the vicious acts meant here are those beginning with the käyiki. Further he clarifies that we are to include in these vicious acts not only those that are performed in the present life but also those that were performed in the present life but also those that were performed in the past lives. This is so because the living being has not abandoned his attachment to the past body, etc. through the instrumentality of which it performed the vicious acts in the past lives. Whatever is produced by those body, etc. and whatever is done by other souls with them—for all that the living being is held responsible because it has not left its attachment to them. For the extensive treatment of this topic, one may refer to krighkośa, pp. 45 ff and 150 ff.

Sútra 1805 again enumerates those five vicious acts which are mentioned in the beginning of this chapter (Sú. 1867). And in sútra 1808 we are told that all these five vicious acts are available in the 24 classes of living beings (1808).

First, the question as to the possibility of the simultaneous existence of the five vicious acts is discussed in a general way. Then, we are informed as to whether or not the simultaneous existence of these five vicious acts is possible in this or that from among the 24 classes of living beings (1607-16). These five vicious acts are given a common name 'āyonkā'. Again, the possibility of their simultaneous existence in general and then in the class of infernal beings etc. is discussed in the same way as is done in the immediately preceding sūtras (1617-19). Not only that but we are also asked to ponder over the problem of their simultaneity from the standpoints of space and time. And all the alternatives that could be formulated from the standpoint of time are enumerated (1620).

After this the chapter gives an account of the other five vicious acts beginning with ārambhikā. Pramattasamyata, etc. are here mentioned as the possessor of these vicious acts (1622-26). This is followed by the treatment of the question as to in which classes of living beings from among the 24 classes these vicious acts are found (1627). The problem of their sumultaneity is also discussed (1628-36). And at last there occurs the treatment of this same from the standpoints of space and time (1636).

Eighteen vicious acts have already been treated of in st. 1578-80 Now the question of the possibility of the refrainment from this or that vicious act in a particular class of living beings is discussed (1637-41). And we are informed that the refrainment from 17 vicious acts beginning with prantitytate is possible in the class of human beings alone, and that the refrainment from mithyādaršana is not possible in the class of the one-sensed as also in that of the vikalendriya whereas in the remaining classes it is possible.

Then we are told as to how many types of karmas are bound at the time of the refrainment from this or that vice from among the 18. In this connection 27 alternatives possible in the living beings in general are enumerated. And it is discussed as to how many alternatives are possible in this or that class of living beings from among the twentyfour (1642-49).

Again, we are told as to whether or not the vicious acts ārambhiki etc. are possible in the case of living beings refrained from vicious acts, viz. prānātipāta etc., and if they are possible how many of them are possible (1650-62).

At the end of the chapter there occurs the account of relative numerical strength of the vicious acts, viz. drambhiki etc. They are mentioned below according to the ascending order of their relative numerical strength: mithyādaršanapratyayā, apratyākhyānakrijā, pārigrahiki, ārambhiki, māyāpratyayā (1663) The meaning
of this order is brought out by the commentator as follows. Only
those living beings that are possessed of mithyādrīfi can have the
mithyādrīfipratyayā krijā; but the apratyākhyāna krijā is possible
in both the avirata samyagārsti and mithyādrīfi. Māyāpratyayā
krijā is possible in apramatiasamyata, pramatiasamyata, dešavirata
and mithyādrīfi Hence among all the krijās this krijā has the
highest numerical strength (sarvādhika) (Commentary, follo 452).

The twofold division of kriyā, viz. sāmparāyika and airyāpathika which we come across in later works is not found in the whole of the discussion contained in this chapter

# ... [ 383 ] ...

### CHAPTERS XXIII-XXVII

## SPECULATION ON KARMA

The fourth and the fifth parts (khandas) of Satkhandagama are known as Vedanakhanda and Varganakhanda. Among the 24 pointsof-investigation (Book IX, sū. 45, p. 134) of the types of karmas the second is called Vedanā. And on the basis of this point-ofinvestigation called vedana the whole fourth part (khanda) is given the title Vedanakhanda 1 Again, among those 24 points-of-investigation the sixth one is bandhana-dvāra. The bandhana-dvāra has four constituents, viz. bandha, bandhaka, bandhaniya and bandhavidhāna. That is, bandhana-dvāra contains the explanation of these four sub-points (Book XIV, sū 1 p. 1). At the occasion of the exposition of bandhantua from among these four there occurs the treatment of varganā (Book XIV, sū. 68, p. 48). And on the basis of the treatment of vargana the entire fifth part is given the name Varaanakhanda.2 These two parts that are placed after the first three deserve to be recognised as one independent work. This is supported by the fact that like the first part, the fourth one opens with a mangala (benediction). Having pointed out the 24 points-of-investigation of the topic of the types of karmas these two parts expound them one by one whereas the first three parts contain the exposition conducted through 14 marganasthanas (points-of-investigation) of 14 Avasamasas. Thus these two parts constitute one independent work even though it has been included in the contents and body of the text Satkhandagama. Here it is to be noted that the sixth part called Mahabandha contains the exposition of bandhanavidhana alone from among the four, viz , bandha, bandhaka, bandhaniya and bandhanavidhana3.

According to the statement occurring at the beginning of Vedanakhanda Karmaprakert is the fourth Pråbhrta of the fifth vestu (item) of Agrāyani Parva (Book IX, ed 45, p. 134), and the extensive exposition of that very topic of Karmaprakert is conducted here through 24 points-of-investigation. The comparison of this Satkhandāgama account with the one found in the chapters 23-27 of Prajñāpanā makes it clear that the stage represented by the latter is earlier than the one represented by the former Thisis again supported by the fact that the nikepam method employed

<sup>1.</sup> Vişayparıcaya (substance) of Book IX, p. 1.

<sup>2.</sup> Vişaypırıcaya (substance) of Book XIII, p. 1.

<sup>3.</sup> Book I, Introduction, p. 67.

in the exposition contained in Satkhandagama4 is not found employed in the corresponding exposition contained in Prantapana. And even the comparison of the items expounded in the one with those expounded in the other suggests the same thing Pranagana treatment of this topic is not subtle and deep. It does not enumerate four types of bandha, viz. prakrti-bandha, etc. in due order, nor does it explain all the four. It explains only the three types of bandha. viz. prakrti-bandha, anubhavabandha and sthiti-bandha and that too not in a proper order. It does not at all contain the discussion about the pradeśa-bandha. The crystallised and subtle stage as well as terminology of the Karma speculation which we come across in the later works written by Svetambara and Digambara theoreticians are not present in the Prainapana version of Karma speculation. For instance, Pranagana considers raga (attachment) and duesa (aversion) alone to be the cause of Karmic bondage (1670). Though this view is recognised by all the Jaina theoreticians, the discussion about the causes of Karmic bondage has been conducted, by both Svetāmbara and Digambara theoreticians of later days, in quite a different manner and on altogether a different plane. This fact is beyond controversy. The Prajnapana account does not mention uoga (activity) which is really one of the causes of Karmic bondage. This account does not contain the discussion about karmapradeśa.5 Hence it is but natural that it could not mention uoga which is the cause of pradesa-bandha. This proves beyond doubt that the Prajñapana account represents the old stage of Karma speculation. Pravãavana exposition of anubhava-bandha (1679) also points to its antiquity.

Prajūāpanā very often (1665, 1687, 1754, 1769, 1775, 1787) enumerates the eight basic types of Karma And these types are enumerated again and again at the beginning of the discussions of the concerned items. From this we can legitimately infer that the twentythird chapter and succeeding ones devoted to the Karma speculation were originally written as separate independent tracts and that they have been collected in Prajūāpanā. A closer study reveals that the two sections of 2376 chapter are in fact an earlier and a later draft of the solution of the same problem. First section belongs to the ancient period of time and represents the primary stage of the speculation whereas the second section

For the 16 anuyogadväras of vedanä refer to Safkhandägama, Book X, p. 1
 For the niksepas of karma refer to Book XIII, p. 38.

The adjectives, viz. baddha (bound), sprsia and sancita (accumulated), etc are given to karmas (1679). But there does not occur the discussion about pradeśa-bandha. Only prakri-bandha, sthiit-bandha and anubhavabandha are dealt with.

### ... f 385 1 ..

belongs to the later period of time and represents the developed stage of speculation. The second section supplements the first one. So, we deem it proper to deal with them here at one place jointly.

The types and sub-types of Karmas are as follows:

Basic types of karma<sup>6</sup> (1665, 1687, Sub-types (1688-1696) 1754, 1769, 1775, 1787)

- 1 Jñānāvaranīya7
- Ābhinibodhikajñānāvaranīya
- 2. Śrutajñānāvarantya
- 3. Avadhiiñānāvaranīva
- 4. Manahparuāvanāānāvaranīva
- Kevalajñānāvaranīya
- 2 Darśanāvaranīya
- Nidrāpañcaka :
  - 1. Nidrā 2. Nidrānidrā
  - 3. Pracală

  - 4. Pracalāpracalā
  - Stuānarddhi
- 2. Darśanacatuska:
  - 1. Caksudarśanāvaranīya
    - Acaksudarśanāvaranīva
  - 3 Avadhidaršanāvaranīya 4 Kevaladaršanāvaranīva
- 3. Vedantua Sătāvedanīya :
  - 1. Manojñaśabda

  - 2. Manorñarūpa 3. Manojñagandha
  - 4. Manoiñarasa

  - 5. Manojñasparśa
  - 6 Manahsukhatā
  - 7 Vacanasukhatā Kāyasukhatā
  - 2. Asātāvedanīya :
    - 1-5. Amanoiñaśabdādi
      - Manahduhkhatā
      - 7. Vacanaduhkhatā
      - Kāuaduhkhatā

<sup>6.</sup> The exposition of eight primary types of karmas occurs in the first section of 23rd chapter. Therein we are also told as to what are the causes of karmic bondage. The second section of the same chapter first enumerates the secondary types of Karmas and afterwards calculates their duration etc. found in each of the classes of living beings

<sup>7.</sup> The commentator has supported the order in which they are enumerated here. Refer to the commentary, folio 454 A.

# ... [ 386 ] ...

#### 4. Mohaniya

- 1. Darśanamohaniua:
  - 1. Samyaktvavedaniya
  - 2 Mithvätvavedanīva
  - 3. Samyak-mithyātvavedanīya
- 2. Căritramohaniua:
  - 1. Kasāvavedanīva :

| • |       | garcaaninga . |        |
|---|-------|---------------|--------|
|   | 1. A: | nantānubandhī | krodha |

- māna 3. māuā
- ,, 4. lobha
- Apratyākhyāna krodha 6 māna
- 7 māvā
- 8. lobha
- 9. Pratuākhuānāvarana krodha
- 10. māna 11
- māvā
- 12. lobha 13. Samıvalana
- krodhamāna 14.
- 15. māuā
- 16. lobha
- Nokasāyavedanīya :
  - 1. Striveda
  - 2. Purusaveda
  - 3. Napumsakaveda
    - 4. Hāsua
    - 5. Rati
  - 6. Aratı
  - 7. Bhava
  - 8 Soka
  - 9. Jugupsā
- 1. Nairayika āyu
  - 2. Tiryañca āyu
  - 3. Manusya āyu
  - 4. Deva āuu

### 1. Gatināma:

- 1. Narakagati
- 2. Tiryañcagati
- 3. Manusyagati
- 4. Devagati

6 Nāma

5. Auu

### ...[387]...

- 2. Jātināma:
- Ekendriya jāti
- 2. Dvindriya jāti
  - 3. Trindriya jāti
    - 4. Caturindrıya jātı
  - 5. Pañcendriya jāti
- 3. Śarīranāma :
  - 1. Audārīkašarīra
    - 2. Vaikriyašarīra
    - 3. Ahārakašarīra
  - 4. Tairasaśarīra
  - 5. Kārmanaśarīra
- 4. Śarīrāngopānganāma:
- 1–3. Audārīkašarīrāngopāngādi
- Śarīrabandhananāma :
- 1-5. Audārikašarīrabandhanādı
- 6. Śarīrasanghātanāma :
- 1-5. Audārīkašarīrasanghātādi 7. Samhanananāma8:
  - 1. Varrarsabhanārācasamhanana

  - 2 Rsabhanārācasamhanana Nārācasamhanana
  - 4. Ardhanārācasamhanana
  - Kilıkāsamhanana
  - 6. Sevärtasamhanana
- 8. Samsthānanāma:
  - 1 Samacaturasrasamsthāna
    - Nyagrodhaparimandalasamsthāna
    - Sādīsamsthāna
  - 4. Vāmanasamsthāna
- 5. Kubiasamsthāna 6 Hundasamsthāna
- 9 Varnanāma ·
- - 1. Krsna 2 Nila
  - 3. Rakta
  - 4 Pīta
  - 5. Sukla

<sup>8.</sup> The commentator refutes a view upheld by Ac. Jinavallabha. Commentary, folio 470.

# ...[388]...

- - Gandhanāma : Surabhigandha
  - Durabhigandha
  - 11 Rasanāma: 1. Tikta
    - 2. Katu
  - 3. Kasāna
  - 4 Amla
  - 5 Madhura
  - 12. Sparšanāma: 1. Karkaśa
    - 2 Mrdu
    - 3 Laghu 4 Guru
    - 5. Snigdha
    - 6 Rūksa
- 7. Šīta 8. Usna
- 13. Agurulaghunāma
- 14 Upaghātanāma 15 Parāahātanāma
- Ānupūrvīnāma . Nairauika ānupūrvī
  - 2 Tıryañca ânupürvi
  - Manusya ănupūrvī
  - 4. Deva ānupūrvī 17. Ucchvásanáma 18 Ātapanāma
  - 19 Udyota 20 Vihāyogatināma . 1 Praśastavihāyogati
  - 2 Apraśastavihāyogati
- 21. Trasanāma
- 22 Sthāvaranāma 23 Sūksmanāma 24. Bādaranāma
- 25. Paryāptanāma 26, Aparyāptanāma
- 27 Sadharanasarīranāma Pratuekaśarīranāma 29. Sthiranāma
  - 30. Asthiranāma
  - 31. Subhanāma

#### ...f 389 1...

- 32. Aśubhanāma
- 33. Subhaganāma
- 34 Durbhaganāma
- 35. Susvaranāma
- 36 Duhsvaranāma
- 37. Adevanāma
- 38. Anādevanāma
- 39. Yaśahkirtināma
- 40. Avašahkīrtināma
- 41. Nirmananāma
- 42. Tirthankaranāma
  - 1. Uccagotra:
    - 1. Jātīmisīstatā
    - 2. Kulaniśistata
    - 3. Balanisistatà9
    - 4. Rūpavišistatā
    - 5. Tapavišistatā
    - 6. Śrutaviśistatā
    - 7 Lābhaviśistatā
    - 8 Aiśvaryaviśistatā
  - 2. Nicagotra:
    - Jātivihīnatā
    - 2. Kulanihinatā
    - 3. Balavihinatā
    - 4. Rūpavihīnatā 5. Tapavihinatā
    - 6. Srutavih Inatā
    - 7. Labhavihinata
    - 8. Aiśvaryavihīnatā
    - Dānāntarāva
    - Lābhāntarāya
    - 3. Bhogāntarāya 4. Upabhogantaraya
    - 5. Viruantarāva

All the eight basic types of karmas are available in each of the 24 classes of living beings (1666). While explaining as to how a living being binds each of these eight types of karmas, we are told that at the time of the rise (udaya) of jnanavarantya karma. the influx (agamana) of darśanāvarantya karma takes place.10 The

10. For this the term 'niyacchati' is employed,

7. Gotra

8. Antarāya

<sup>9.</sup> It is noteworthy that uccagotra does not mean merely birth in high-class family, it also means beauty of the body and even spiritual excellences. Similarly, nicagotra does not mean merely birth in low-class family, it also means absence of bodily and spiritual excellences.

rise of darśanāvaranīya is followed by the influx of darśanamoha the rise of which is, in turn, followed by mithyatva. And as soon as the udirana of mithyatva comes into existence, the influx of all the eight types of karmas takes place (1667). This order of influx of the eight types of karmas is found in connection with all the living beings (1668).11 Attachment (raga) and aversion (dvesa) are mentioned as the two causes of Karmic bondage. Deceit (māyā) and greed (lobha) are included in attachment. Anger (krodha) and pride (mana) are included in aversion (1670-74).12 A living being may or may not experience iñanavarana, darśanavarana, mohantya and antaraya. Similarly, from among 24 classes of living beings, the class of human beings may or may not experience them. But the living beings belonging to the remaining classes invariably and necessarily experience them The remaining four types of karmas, viz. vedaniya, ayu, nama and gotra are invariably experienced by living beings belonging to all the 24 classes (1675-78). This sūtra is devoted to the exposition of karma vedanā (Experience of karmas). Scholars are advised to compare this account with the one found in Vedana Samitta Sutras of Satkhandagama (Book XII p. 294). The satra that follows the present one employs the term 'anubhāva' for 'vedanā'. This points to the development of terminology. The term 'vedana' in the sense of 'anubhava' was current in the earlier stage of Karma speculation. Again, the treatment of baddha, sprsta, sañcaya etc -the items related to karma-suggests that the sūtra belongs to the later period of time (1679). While describing the fruition (anubhāva-vipāka)13 of karma we are told that a bound or accumulated karma cannot give its fruit simply because it is ready to do that In addition to that it requires the attainment of proper gati, sthiti, bhava and pudgala Not only that but it should also attain the state of udirana if it were to give its fruit. When the karmas, viz. iñānāvaranīva etc. fulfil all these conditions, they can give their proper fruits (1679-86).

<sup>11.</sup> Ac. Malayagiri has experienced some difficulty while commenting on this sûtra. Hence he asks us to consider it to be 'prâyika.' It is to be noted that this type of discussion about the influx (fágmana) of karmas does not occur in later works. The present sûtra wants to suggest this much that karma causes the influx of karma.

<sup>12</sup> In these sūtras yoga (activity) is not mentioned as one of the causes of karmic bondage. Here kagāya alone is mentioned as the cause of karmic bondage. This is noteworthy.

<sup>13</sup> This whole portion dealing with anubhava (1679-86) represents the old stage of speculation.

There are ten types of fruits which jñānāvaranīya can give (1679):

- 1. Śrotra-āvarana
- 2. Śrotravijāna-āvarana
- Netra-āvaraņa
- Netravijāāna-āvaraņa
   Ghrāna-āvaraņa
- 6. Ghrānavijāāna-āvarana
- 7. Rasa-āvarana
- 8. Rasavijñāna-āvarana
- 9. Sparša-āvaraņa 10. Sparšavijāāna-āvarana

Due to the rise of all these āvaranas (veils) we cannot know the objects which we would have known otherwise, we cannot know them inspite of our desire to know them, we cannot retain the knowledge even if we have known them, that is, the knowledge completely fades away. Again, it is noteworthy that the āvarana of manas (mind) as also that of knowledge due to it are not mentioned here. Moreover, the āvaranas of śrutayñāna, avadhiyādna and manaþparyāyayñāna are also not mentioned here. This proves that the sūtra represents very old stage of karma speculation—the stage preceding the period of time when the terminology of Karma doctrine got established. Āc. Malayagiri has not explained as to why the concerned āvaranas are not men-

The nine types of fruits which darśanāvaranīya karma can give are as follows: (1680).

1. Nidrā

tioned here

- 2. Nidrānidrā
- Pracalā
   Pracalāpracalā
   Stuānrddhi

- 6. Caksurdarśanāvarana 7. Acaksurdarśanāvarana
- 8. Avadhidarsanāvarana
- 9. Kevaladarsanavarana

One noteworthy thing is that though this sūtra takes note of avadhidarśana, etc., the preceding sūtra does not take note of Avadhijāna, etc.

The eight types of fruits which satavedantya can give are as follows: (1681[1])

- Manojña-śabda<sup>14</sup>
- Manojña-sparśa
   Manah-sukhatā
- 2. Manojña-rūpa 3. Manojña-gandha
- 7. Vacana-sukhatā

4. Manojna gana

- 8. Kāyasukhatā
- 1. Manojia rasa
- o. Kuyusukhutu

The Karma opposite to sātāvedanīya can give the fruits, viz. amanojňa-śabda, etc. (1681[2]).

The commentator records different explanations offered by others (folio 461).

The five types of fruits which mohantya-kaima can give are as .follows (1682) :

1. Samuaktvavedaniya

4. Kasāuavedanīua Nokasāyavedanīya

2. Mithyātvavedanīya

3. Samyak-mithyatvavedaniya

The four types of fruits which ayu-karma can give are as follows (1683) :

1. Narakāwu

3. Manusuāvu 4. Devāuu

2. Tiryañcāyu

The fourteen types of fruits which Subhanāmakarma15 can give

are as follows (1684[1]): 1. Istaśabda<sup>16</sup>

8. Istalāvanua

9. Istayasahkirti 2 Istarūna

10. Ista-utthāna-karma-bala-vīrua-

3. Istagandha 4. Istarasa

purusakāra-parākrama 11. Istasvara 12. Kāntasvara

5. Istasparsa 6. Istagati16

13 Privasvara 14. Manojñasvara

7 Istasthata16

The fourteen types of fruits which duhkhanamakarma can give are the opposites of the 14 fruits of Subhanamakarma (1684 [2]).

The eight types of fruits which uccagotrakarma can give are as follows (1685 [1]).

1. Jätiméstatā 2. Kulanišistatā

5 Tapoviśistatā 6. Śrutaniśistatā

3. Balaviśistatā

7 Lābhavišistatā 4. Rūpavišistatā 8. Alśvaryaviśistatā

The eight types of fruits which nicagotrakarma can give are the opposites of the eight which uccagotra can give; for example, idtivihinată, etc. (1685 [2]).

The five types of fruits which antarayakarma can give are as follows (1886):

 Dānāntarāva Lābhāntarāya 3. Bhogantaraua

4. Upibhogāntarāva

5. Viryantaraya

<sup>15.</sup> It has been stated that there are 42 sub-types of Namakarma. But at this place, only 14 types are enumerated. This suggests that the present list represents the old stage.

<sup>16</sup> The commentator records different interpretations of these terms (folio 463).

Then follows the treatment of sthii and abādhākāla (1697-1704). About Abādhākala we are told as to how long a particular type of karma can remain associated with a living being without giving its proper fruit. After that it describes as to how long a particular karma can abide in the living beings belonging to the classes of the one-sensed upto the five-sensed having higher cognitive faculty (1705-14). For the description of maximum and minimum duration of karmas one may refer to Satkhanāgama, Book VI, Cūlikas 6 & 7. And for the treatment of abādhā, niseka, etc. one may again consult the same work, Book XI, Cūlikā, Ip. 139.1"

Then we are told as to which living beings can bind the karmas of maximum (1745-52) or minimum duration (1742-44).

Karmabandhapada (24th chapter) discusses the question, viz. bandha of which karmas takes place along with the bandha of this or that karma? This question is discussed in connection with 24 classes of living beings (1785-68) Similarly, Karmavedanapada (25th chapter) treats the question, viz vedana of which karmas takes place along with the bandha of this or that karma? And Karmavedabandhapada (26th chapter) discusses the question, viz. bandha of which karmas takes place along with the vedana of this or that karma (176-86)? At last Karmavedavedakapada (27th chapter) treats the question, viz. vedana of which karmas takes place along with the vedana of this or that karma (1787-92)?

<sup>17.</sup> Study the following passage from Ac. Malayagiri's commentary: "eidendic on yed uktem degrayaniyakhye dustiyeptime kermapyaktıyrübhire beneha-nehane sibitibendhidhiköre—catudry anuyogaduörüyi tadyathi—sthiti-bendhan-nihang-oriyana dubdhaknadakaprariyapana üktginişekepraripana alpabahuteapraripana citi" (folio 479). Compare this with the abovementioned portion of Setkhandidama.

### CHAPTER XXVIII

# ON FEEDING

Praiñapana contains a separate chapter on feeding whereas Satkhandagama mentions ahara (feeding) as the 14th item in the list of 14 marganasthanas (points-of-investigation).1 This definitely points to the fact that the Jaina theoreticians had recognised the importance of the exposition of this topic since olden days.

There are two sections (uddesas) of this chapter. The first section deals with the topic through eleven dvaras whereas the second one deals with it through 13 dvaras. Let us compare the list of these 13 dvaras with that of 14 marganasthanas found in Satkhandāgama.

#### Praiñapana 1865

### 1. Ähāra 2. Bhavua

# 3. Sañıñī

- 4 Leśuā
- 5 Drsti 6 Samyata
- 7. Kasāva
- Jñāna 9. Yoga
- 10. Upanoga 11 Veda
- 12 Šarīra 13. Paryāpta

## 5 Veda (11) 6. Kasāua (7) 7. Jñāna (8)

8. Samyama (6) 9 Darsana

1. Gats 2. Indriva

3. Kāya 4. Yoga (9)2

10. Leśyā (4)

Satkhandagama, Book I. p. 132

- 11. Bhavya (2) 12. Samyaktva (5)
- 13. Sañıñī (3) 14. Ahāra (1)

Out of the 14 points-of-investigation found in Satkhandagama 10 occur in Prantapana, having indentical names. The first three out of those 14 do not occur in Prajñapana list. But the points, viz. śarira and paryaptı which are mentioned in Prajnapana are not found among those 14. Satkhandagama mentions jñana and darśana separately whereas Prajñapana mentions jñana and upayoga separately. We observe here that mana and darsana are in fact covered by upayaga and hence there is no need of mentioning jnana separately. Drst: is an ancient term for samyaktva and it is used here in

Satkhandagama, Book I, pp 132, 409; Book III, p. 483; Book IV, pp. 137 308, 486, Book V, pp. 173, 238, 446, Book VII, pp. 24, 112, 184, 236, 243 298, 365, 461, 477, 493, 518, 574; Book VIII, p. 390.

<sup>2.</sup> Numbers given in brackets refer to Projnapana items.

Prajāāpanā. But Satkhandāgama employs the term samyaktva. We do not deem it necessary for Prajāāpanā to mention āhāra as a separate point-of-investigation because the whole topic itself pertains to āhāra. It seems to us that Prajāāpanā utilised a list of 13 dvāras which already existed at that time. And it is clear that a list of 14 dvāras being more systematic than the one of 13 dvāras, the former cannot be older than the latter.

The first point-of-investigation taken up for discussion in the first section is the question as to whether the food (āhāra)3 of the living beings belonging to this or that class from among the 24 is sacitta (alive), acitta (not-alive), or both. In answer to this question we are told that the living beings possessed of vaikriva body take acitta food whereas the living beings possessed of audārika body take all the three types of food (1794). After this seven nointsof-investigation are discussed jointly. These seven points cover the following seven questions. Do the infernal beings have the desire to undertake feeding? When do they desire to undertake it? What do they take in their feeding? Do they transform all that they have received from all the directions? Do they undertake feeding of all the material particles which they have received or only a part thereof? Do they undertake feeding of all the material particles received by them? What happens to the material particles after they undertake them in their feeding? After discussing these seven dvaras in connection with the class of infernal beings (1795-1805), Prajñāpanā discusses them in connection with the remaining 23 classes one by one (1806-52) The noteworthy facts that emerge from this discussion are as follows. Ahāra (feeding) is two-fold, viz abhoganirvartita and anabhoganirpartita. That is, here we find the distinction between voluntary feeding and involuntary feeding. Voluntary feeding involves different time-gaps (between one feeding and another) in different classes of living beings whereas involuntary feeding is incessant (1786 and 1806 etc.).

Living beings undertake feeding of material particles characterised by colours, flavour etc. The aggregate of these particles should be such as could have at least infinite atoms as its constitu-

Dhatalā clarifies that by the term 'āhāra' are meant not the katala-āhāra, lepa-āhāra, ugma-āhāra, manah-āhāra and karma-āhāra but is meant the nokarma-āhāra. Book I, p. 409.

<sup>4.</sup> The text proper, at this place, states that an aggregate proper for feeding is characterised by one colour etc. The commentator points out that this is said from the practical standpoint (vyacahāranga); but from the definitive standpoint (viscayanaya) it does have all the five colours (folio 501).

ents, could pervade asamkhyāta space-points and could be in touch with the units (pradesas) of soul (1797-1800). Infernal beings mostly receive the material particles colour, etc. of which have inauspicious effects (1801). Living beings receive these material particles for their feeding from all directions (1802). Only one out of the asamkhyāta equal parts of the thus received material particles gets actually transformed into āhāra, food. Again, only one out of ananta equal parts of the particles actually transformed into abara could be relished by a living being (1803). But in the next sutra we are told that all the particles that are received by a living being are transformed into ahara (1804). In other words, all the particles that are received for feeding are undertaken in feeding.5 The material particles received in the act of feeding get transformed into five sense-organs. And this transformation gives rise to painful or miserable consequences alone in the case of infernal beings (1805) whereas it may give rise to pleasant consequences in the case of celestial beings, etc. (1806). The material particles grasped in feeding get transformed into as many senses as are possible in the class to which the concerned living being belongs (1812, 1819, 1820, 1823, 1825)

The ninth dvdra takes up 24 classes one by one and discusses the question as to whether the material particles utilised in feeding by a living being belonging to this or that class are in the form of the body of the one-sensed or the two-sensed or the three-sensed or the form-sensed or the five-sensed. The gist of the discussion is as follows: In the past these material particles might be of the form of the body of any being but in the present they do have the form of that body alone which is proper in the class to which the being who undertakes the feeding of those particles belong. That is, those particles get transformed into the body having as many sense-organs as are possible in the class to which the concerned living being belongs. This is so because the material particles utilised in feeding get transformed into the body of that living being only who utilises them in its feeding (1853-1858).

In the tenth dvåra we are told as to in which class from among the 24 the feeding through skin is possible and in which the feeding through mouth is possible. Here we learn that infernal beings, celestial beings and one-sensed beings undertake feeding through

<sup>5.</sup> At this juncture the commentator makes a suggestion that the sūtra should be explained in such a way as there might not arise any confidence among them. Hence he positively says that by the phrase 'particles received for feeding's a bree intended the phrase' one out of the assembly and the property of the commentary, folio 50s. of particles received for feeding's. Refer to the commentary, folio 50s.

skin (1859-60). The two-sensed up to the five-sensed human beings undertake the feeding through skin as well as mouth (1861). The one-sensed beings have no mouth. And though the vaikriya body possessed by infernal and celestial beings have a mouth yet its nature is such as they do not require the mouth in the process of undertaking feeding. Hence the beings belonging to these three classes undertake feeding through skin. This is the clarification offered by the commentator (folio 509). Again, he makes it clear that feeding through skin is possible only in the case of parapha living beings whereas it is not possible in the case of the aparapha to (Commentary, folio 509).

The eleventh dvāra discusses the question as to which class of living beings undertakes pre-birth feeding (oia-āhāra) and which feeding through sheer desire. We are told that infernal beings undertake pre-birth feeding only; they do not undertake feeding through desire (1862). The same thing applies to all those who possess audārika body (1863). Celestial beings alone undertake both pre-birth feeding and feeding through sheer desire (1864). The desire of celestial beings to undertake feeding is fulfilled as soon as it arises in their minds (1864). To undertake feeding of the proper material particles at the place where a living being is to take its new birth is called pre-birth feeding. This pre-birth feeding alone is possible in the case of the aparyapta. This, again, is the clarification offered by the commentator (folio 510). At the end of this discussion the commentator quotes the following Sūtrakrianga Niryukti gathas which contain the essence of the discussion.

sartrenoyāhāro tayā ya phāsena lomaāhāro |
pakkhevāhāro puna kāvaliyo hoi nāyavvo || 171 ||
oyāhārā jivā savve apajattayā muneyavvā || 172 ||
pajattagā ya lome pakkheve homit bhaiyavvā || 172 |
egimdiyadevānam neraujānam ca natthi pakkhevo |
sesānam jīvānam samsāratthāna pakkhevo || 173 ||
lomāhārā egimdiyā u neraiyasuraganā ceva |
sesānam āhāro lome pakkhevao ceva ||
oyāhārā manabhakkhuno ya savve vi suraganā homiti |
sesāhamā mit jīvā lome pakkhevao ceva ||

The last two gathas are not found in the text of Sutrakrtanganiryukti.

The second section of the chapter is devoted to the discussion of the question as to whether or not living beings undertake feeding. This discussion is conducted here through 13 dváras (1865). The different types of feeding which we have met with in the first section are neither mentioned nor discussed here (1866-1907). But the speciality of this section is that it first formulates six alternatives on the basis of two terms, viz. 'āħāraka' and 'anāħāraka' and then it discusses as to which alternative is possible in this or that class of living beings. For the highest possible expansion of these six alternatives one may refer to sū. 1880. The basis of this expansion is a couple of two terms, viz. 'singular', 'plural'.

In the third Sanjai-dvara the commentator removes the possible doubts that may arise in the mind of a reader. This is noteworthy. The term 'sañjñi' means samanaska (possessor of a mind). In the process of transmigration a living being does not possess mind. So, how can a living being which is in the process of transmigration be called 'sanini'? The commentator removes this doubt by offering the following explanation. The living being which is in the process of transmigration can be called 'sanint' even though it does not possess manas (mind) at that time because it experiences even at that time the ayukarma of a sanifit living being (Commentary, folio 514). The second doubt that may possibly arise in the mind of readers is as follows: How can infernal beings. Bhavanapati gods and Vanamamtara gods be regarded as 'asañiñt' (1878 [2], 1880)? In answer to this question we are told that living beings that are born in these three classes might have been asanint in their previous birth. And keeping this fact in mind the living beings belonging to these three classes could be called asañjñi (Commentary, folio 514).

### CHAPTERS XXIX, XXX, XXXIII

# COGNITIVE ACTIVITY OF LIVING BEINGS

Three chapters of Prajñāpanā are devoted to the exposition of cognitive activities of living beings They are: the 29th chapter (Upayogapada), the 30th chapter (Paśyattāpada) and the 33rd chapter (Avadhipada). Hence we deal with them at one place.

Let us study the following pertinent passages from  $\bar{A}c\bar{a}r\bar{a}ngas\bar{u}tra$ .

"je āyā se vinnāyā, je vinnāyā se āyā | jena vijānai se āyā" — Ācārāngasūtra, 5 5, su. 165.

" savve sarā niyattamti, takkā jattha na vijņai | mai tattha na gāniyā | oa appaitthānassa kheyanne | se na dihe, na hasse, na vatte, na tamse, na cauramse, na parimamdale, na kinhe, na nile, na lohie, na hididde, na sukkile, na surabhigamdhe, na durabhigamdhe, na titte, na kadue, na kasde, na aribhle, na mahure, na kakkhade, na maue, na gurue, na lahue, na ste, na unhe, na niddhe, na lukkhe, na kāū, na rūhe, na samge, na uthti, na puruse, na annahā, parinne sanne uvamā na vijai | arībi sattā apayassa payam nathi | se na sadde na rūve na gamdhe na rase na phāse—icceyāvamti—tti bemi || "—Acārāngasūtra, 5 6, sū 170-171.

The gist of these passages is that the soul is the knower, it is absolutely devoid of flavour, etc. of any sort, it is arūvī (bereft of physical qualities)

Though it is arūvī, it is real.

Bhagavatīsūtra enumerates the characteristics of soul in the following passage.

"avanne agamdhe arase aphāse arūvī jive sāsae avatthie logadave | se samāsao pamcavihe pannatte | tah jahā—davvao jāva gunao | davvao nam jīvatthikāe anamtām jīvadavāim, khettao logappamānakhette, kālao na kayāi na-āsī, na kayāvi natthi, jāva nicce, bhāvao puna avanne agamdhe arase aphāse, guņao uvaoga gune"—2 10.118.

This passage too informs us that souls are araut (devoid of physical qualities, viz. colour flavour, etc.), they are eternal, their defining quality is upayoga (cognition), they are infinite (ananta) in number. For the first time here in this passage we are told that the defining characteristic of soul is upayoga (cognition).

Though avadh is simply a form of upayoga, a separate chapter is devoted to its treatment because at that time its details had already been worked out.

First let us understand the distinction between upayoga and paśyattā. For gaining this understanding we shall have to compare the divisions of the one with those of the other. This is so because the text proper does not give the definition of either of them. According to the ancient methodology, divisions of a particular thing themselves serve as a definition of that thing.

# Upayoga1 (1908-10)

# 1. Sākāropayoga

- Abhinibodhikajñānasākāropayoga
- 2. Śrutannanasakaropawoga 3 Avadhııñānasākāropayoga
- 4. Manahparyayayñāna-
- sākāropauoga
- Kevalaıñānasākāropayoga
- 6. Mati-arnānasākāropauoga
- 7. Śruta-aiñānasākāropauoga 8. Vibhangajñānasākāropayoga
- 2 Anākāropauoga
- 1. Caksudarśana-anākāropayoga
  - Acaksudarśana-anākāropayoga
  - Avadhidarśana-anākāropayoga
  - 4. Kevaladaršana-anākāropayoga

## Pasvattā2 (1936-38)

- Sākārapaśyattā
- Srutajñānasākārapašyattā
- - 2 Avadhimānasākārapašvattā 3. Manahparyayanñāna-
  - sākārapašuattā
  - 4. Kevalarñānasākārapašuattā
  - Śruta-ajñānasākārapaśyattā
  - 6. Vibhangaiñānasākārapaśuattā
    - Anākāra-pašyattā
  - 1 Caksudarśanaanākārapašyattā
  - 2 Avadhidaršanaanākārapašyattā
  - 3 Kevaladarsanaanākārapaśvattā

Ac. Abhavadeva considers paśwatta to be a special form of Again, he explicitly states that the cognition which cognises objects belonging to all the three divisions of time is pasuatta whereas the cognition which cognises objects belonging to the present alone is called urayoga. This is the reason why matriñana and matr-arñana are not included among the divisions of sākāra-pasyattā. Matunāna and mati-annana cognise objects belonging to the present only But then why is acaksudarsana not included among the divisions of anakara-pasuatta? In answer to this question he observes that pasuatta means prakrsta iksana and this prakrsta iksana is possible in the darsana had through visual senseorgan (caksu) alone; it is not possible in the darsana had through

Bhagavati (16 7.582) recommends the readers to consult Prajúdpanā for the exposition of these two topics.

Mūlācāra (Pañcācārādhikāra gāthā 31) too considers sākāra-anākāra-upayoga (determinate-indeterminate cognition) to be a special quality of soul.

any other sense-organ. The duration of visual cognitive process is very short and the cognition which involves the cognitive process of short duration is quick. Thus the quick cognitive activity involved in darśana had through visual sense-organ provides the reason for calling it prakrsta 3

Ac. Malayagiri follows Ac. Abhayadeva. But in addition he observes that like the term 'upayoga,' 'paśyattâ', by convention, means both sākāra and mirākāra bodha (Prajīāpanātikā, folio 529). Moreover, he states that that cognition alone which involves the cognitive activity of long duration can cognise objects belonging to all the three divisions of time. Matījāna does not involve the cognitive activity of long duration. This is the reason why it does not cognise objects belonging to all the three divisions of time. And hence it has no place among the divisions of paŝyattā (Prajīā-panātikā, folio 530).

There are no other sources to know the distinction between upayoga and paśyattā.

Here we are informed as to which divisions of upeyoga and paśyāttā are possible in this or that class of living beings. The account is summarised in the Table on p. 402 (1912–1927; 1940–1553).

In both the chapters this account is followed by the account of livings beings possessed of upagoga But no new information is found in the account (1928-1935; 1954-1962). Hence we do not enter into its exposition. But at the end of Pasyattápada there occurs discussion about the question as to whether yāāna and daršana of a kevuli take place alternately or simultaneously. And we are told that yāāna being sākāra and daršana teng nirākāra none can have yāāna and daršana simultaneously (1963-64). For the extensive discussion of this problem one may consult the second part (kānda) of Sanmatitarkaprakarana where three different views on the point are presented. One view upholds their alternation another their simultaneity and the 4thrd one their identity.

Avadhipada discusses nothing about upayoga and paśyattā. It discusses fully the extra-sensory perception known as avadhi, taking one by one seven points of investigation, viz. bheda (divisions), viṣaya (object), samshāna (shape), avadhi (limits—internal and external), deśa-avadhi (partial avadhi), ksaya-vrddhi (increasedercase) of avadhi, pratipāti-apratipāti (steady-unsteady) (1981)d

<sup>3.</sup> Bhagavati-tikā, folio 714.

Bhagavari (16.10.588) wants its readers to place bodily, at the concerne place, the whole Avadhipada (of Prajūdpanā) beginning with the sūtr 1942.

| :           | :         | :                 | 2               | 2           | :             | ÷                   | ×                | ×             | ×             | ×               |
|-------------|-----------|-------------------|-----------------|-------------|---------------|---------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|
| :           | =         | : :               |                 | ÷           | 2             | =                   | 2                | 2             | ÷             | =               |
| :           | 2         | :                 | 2               | : :         |               | =                   | 2                | 2             | =             | ×               |
| 5           | 2         | ÷                 | 2               | ž           | £             | Ξ                   | :                | :             | =             | 2               |
| 2           | 2         | ž ž               |                 | ÷           | 2             | 2                   | :                | =             | =             | ×               |
|             |           |                   |                 |             |               |                     |                  |               |               |                 |
| 21. Manusya | 1. Nāraka | 2-11. Bhavanapati | 22. Vānavamtara | 23. Jyotisa | 24. Vaimānika | 20. Pañca. Tiryañca | 19. Caturindriya | 18. Trindriya | 17. Dvindriya | 12-16. Sthāvara |

| Kevaladarśana            | 3.    | = | × | × | × | ×  | × | × | × | × | × | × |
|--------------------------|-------|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| prostobidboah            | .2.   | £ | 2 | 2 | 2 | 2  | 2 | : | × | × | × | × |
| Caksudarśana             | τ     | 2 | Ξ | = | = | :  | = | 2 | 2 | ۸ | × | × |
| stiā Anākārs             | Ųès 🗓 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| Kevalajnāna              | .9    | 2 | × | × | × | ×  | × | × | × | × | × | × |
| ที่ อยายุที่ คุณ การเกาะ | ç     | = | × | × | × | ×  | × | × | × | × | × | × |
| ουρμίσβυσησίν            | .₽    | 2 | : | = | - | 2  | = | 2 | × | × | × | × |
| nnān i i Abaa A          | 3.    | • | = | = | 2 | 2  | = | 2 | × | × | × | × |
| อนอินิเอ-อรมา2           | · · z | 2 | 2 | 2 | = | 2  | = | z | 2 | 2 | £ | : |
| pupulomas                | 1.    | • | 2 | = | 2 | 2  | 2 | 2 | • | : | 2 | × |
| attā Sākāra              | yès T |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| Kevaladarśana            | ₽     | 2 | × | × | × | ×  | × | × | * | × | × | × |
| pnożrobińbouA            | 3.    | 2 | : | 2 | Ξ | =  | = | Ξ | × | × | × | × |
| Acaksudarśana            | 7     | , | = | 2 | Ε | ī. | = | = | 2 | : | £ | 2 |
| Caksudarśana             | 1     | 2 | = | = | 2 | =  | : | 2 |   | × | × | × |
| erākānA agov             | Upay  |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| Kenala                   | 8     |   | × | × | × | ×  | × | × | × | × | × | × |
| Manahparyāya             | L     | ž | × | × | × | ×  | × | × | × | × | × | × |
| $pbuvyqi\Lambda$         | .9    | 2 | 2 | = | : | 2  | = | 2 | × | × | × | × |
| iqpvaV                   | .č    | = | : | : | 2 | 2  | : | ÷ | × | × | × | × |
| druta-ajnīdna            | ₽     | 2 | = |   | 2 | ÷  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | = |
| pupylognas               | ъ.    | : | 2 | : | 2 | 2  | 2 | 2 | 2 | 2 | = | × |
| อักเอ                    | .2.   | = | 2 | ÷ | 2 | :  | £ | Ξ | : | : |   | 2 |
| Abhinibodhika gñān       | τ     | £ |   | 2 | 2 | :  | 2 | 2 | 2 | = | 2 | × |
| yoga Sākāra              | Upa   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|                          |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |

บ บ While discussing the veil (āvarana) of karma Satkhandāgama explains avadāhjāna. And there we find the exposition of its divisions and shapes (Book XIII, pp. 289–328). This Satkhandāgama account possibly belongs to the period of time succeeding the one to which the exposition of avadāhi contained in Avasyakaniryukti belongs. This is so because Avasyakaniryukti gives an example of panaka while explaining the minimum spatial limit of avadāhjāna whereas Satkhandāgama gives an example of sūksma nigoda while explaining the same. Moreover, the gāthās from Avasyakaniryukti are found in Satkhandāgama which calls them gāthāsūtras. These gāthās yield different readings. This suggests that both Avasyakaniryukti and Satkhandāgama might have borrowed these gāthās from some old niryukti.

From among the Jaina Agamas the old ones like Acārāngasūra do not contain the discussion about Avadhi. But the discussions about avadhi started as soon as the works of didactic stories like Upāsukadašā came to be included in the class of Anga works. And from those discussions we come to know that even Indrabhā thimself entertained doubt regarding the range of avadhināna acquired by a layman. This is really a very remarkable event narrated in those discussions (Uvāsagadasāa, Hornle, p 184)

While summarising the Pannavanā account of karma we have already noted that in the account the āvaraṇas (veils) of senseorgans and of the cognitions due to them alone are enumerated whereas those of avadhi, etc. are conspicuous by their absence. This shows that the speculation about avadhiṇāna, etc might have later on gradually crept in the Agamas.

There are two main types of avadhi-jñāna, viz. innate avadhi and acquired avadhi. Infernal beings and celestial beings possess innate avadhi whereas sub-human beings and human beings can possibly possess acquired avadhi (1982).

The summary of Pannavanā exposition of avadhiņāma is as follows. The minimum spatial range of avadhi possessed by infernal beings is  $\frac{1}{2}$  gau whereas the maximum spatial range of the same possessed by them is  $\frac{1}{2}$  gaus. Then all the seven hells are taken up one by one and we are told about the maximum and minimum spatial ranges of avadhi possessed by living beings of this or that hell. The spatial range of avadhi possessed by a living being decreases as it moves downward from the 1st to the 7th hell

Austyakantirukti 29; Viészkustyaka 585; Sakhandágama, Book XIII, p. 301.
 Many gáthás from Ausfyakantirukti (gáthás 31 ff) are found in Satkhandágama.
 See an appendix 'Gáthásútráni' (p. 11) given at the end of Book XIII.

(1983-1990). The minimum and maximum spatial ranges of avadhi possessed by Asurakumaras from among Bhavanapati gods are 24 yojanas and asamkhyāta dvīpasamudras respectively; and the maximum spatial range of the avadhi possessed by the remaining gods, viz. Nāgakumara, etc. 1s samkhyāta dvīpasamudras (1991-93). The minimum spatial range of avadh: possessed by sub-human beings having fives ense-organs is equivalent to one part of asamkhyāta equal parts of an angula whereas the maximum spatial range of the same possessed by them is asamkhuāta dviņa-samudras (1994). Though avadhi possessed by human beings is confined to loka alone the maximum spatial range of their avadhi is asamkhyāta loka (1995). Regarding maximum and minimum spatial ranges of avadha possessed by Vanamamtara one is to repeat what is said about the maximum and minimum spatial ranges of gradhi possessed by Nagakumara gods. The minimum and maximum spatial ranges of avadhi possessed by Jyotiska gods do not differ. They are samkhyāta dvipasamudras. While considering spatial range of avadhi possessed by Valmanika gods all the three parts of their vimanas, viz the upper, the middle (tiryak) and the lower are taken into account. And higher is the situation of vimana wider is the spatial range of avadhi possessed by gods of the vimana. At last we are told that Anuttaraupapātika gods possess avadhināna cognising the entire Nādi Loka (1996-2007). Sūtras 2008-16 inform us about the shapes had by avadh; (really speaking about the shapes had by the region falling within the range of avadhi) in these different cases. These shapes resemble those of tapra, pallaga, shalara, padaha etc. The following facts are deduced by Ac. Malayagiri from the discussion about the shapes of avadhs. The upper part of (the region falling within the range of) avadhi possessed by Bhavanapati and Vyantara gods is wider than its other parts The lower part of (the region falling within the range of) avadhi possessed by Vaimānika gods is wider than its other parts. The middle part of (the region falling within the range of) avadhi possessed by Jyotiska gods and infernal beings is wider than its other parts. And the shapes of (the region falling within the range of) avadhi possessed by human beings and sub-human beings are varied and diverse (Commentary, folio 542).

Again, we are told that infernal beings and celestial beings must stand within the range of their avadhi, sub-human beings must stand outside it, while human beings can behave either (2017-2021). Moreover, infernal beings, celestial beings and sub-human beings must have partial avadhi but human beings can have either partial or complete avadhi (2022-26). Then eight types of avadhi are mentioned. They are: daugdmik (accompanying),

anānugāmika (unaccompanying), vardhamāna (increasing), ħtyamānā (decreasing), pratipāti (fallible), apratipāti (infallible), avasthita (steady) and anavasthita (unsteady). And at last we are told as to which type is possible in this or that class of living beings (2027-31).

Nowhere in Prayňāpanā we come across the definition of avadhiyāāna. But in other works we find it. It is as follows. Avadhiyāāna is that cognition which cognises rūpī (material objects) without the help of sense-organs and mind.

\*

z

#### CHAPTER XXXI

# SAÑJÑĪ LIVING BEINGS

It his chapter discusses the threefold division of living beings, sanjiit, asanjiit and no-sanjiit-no-asanjiit. Siddhas (liberated souls) being neither sanjiit nor asanjii are called no-sanjiit-no-asanjii (1973). From this standpoint even human beings who have attained kevalajiana are considered to be on par with siddhas. This is so because though they possess mind, they do not require the operation of mind in cognising objects. All other human beings can be either sanjiit or asanjiit. The one-sensed, the two-sensed, the three-sensed and the four-sensed living beings are asanjiit. The infernal beings, Bawanapati gods, Vanayumtara gods and the five-sensed sub-human beings can be either sanjiit or asanjiit but Juotska and Vaimanaka gods are saniifi on (1965-71).

The gáthā occurring at the end of the chapter states that human beings can be either saŋ̄itō no saaŋ̄jtō. But in sai. 1970 we are explicitly told that all the three divisions are possible in the case of human beings. This means that the gáthō in point possibly has inview chadmastha (non-kevalt, non-omniscient) human beings alone.

The Sūtra (the text proper) does not clearly state the meaning of the term 'san̄n̄n̄a'. But it considers human beings, infernal beings, Bhavanapati gods and Vānavyantara gods to be asan̄n̄n̄t. So, the meaning viz. one who has manas (mind) is san̄n̄n̄t' does not fit in the context. This is the reason why the commentator has to give two different meanings of the term 'san̄n̄n̄a'. And yet he could not fully remove the inconsistency. Hence he has to offer the clarification that infernal beings and celestial beings are here called san̄n̄n̄t or aran̄n̄n̄ not on the basis of their possession or non-possession of manas in this life (for in this life they all possess manas) but on the basis of their possession or non-possession of means in their previous life (Commentary, folio 534).

Thus it is a matter of research as to what is the meaning of the term  $sa\tilde{n}_{2}\tilde{n}\tilde{a}$  employed here.

In the beginning of Acarāngasūtra, especially at the occasion of describing the knowledge of previous birth, the term sañiñāl seems to have been employed for a special type of matināna. "thame-

For the usage and meaning of the term 'sañiña' in Buddhist literature refer to 'Pail-English Dictionary' (PTS) and 'Buddhist Hybrid Sanskrit Dictionary'.

Α΄ναέγακαπτγιακτι (μάτλά 12) interprets the term 'sañjñā' in the sense of abhinibodha\_matijñāna (i.e. cognition had through senseorgans and mind). Also Viśsejawsyaka, 395

gesim no sannā bhavā, tam jahā purathkmāo vā disāo āgao ahamansi; tiyādi | The term occurs in Dašāšrutaskandha where occurs the description of ten cittasamādhisthānas. "Sanninānam vā se asamuppannapuvve samuppajjejjā appano porānijam jāim sumaritte"— Dašā, 5th Dašā.

In the text edited by Dr. Schubring the reading is 'jaisarane vā se'. But the reading we have given here occurs in the passage quoted in Samaväyänga (10th Samaväya). Hence we are of the opinion that the reading we have given here is correct and genuine. Moreover, the text edited by Ac Atmaramaji (p. 148) vields the reading "sannijāisaranenam sanninānam vā se asamu." But it also seems to be corrupt. Whatever it may be, it is a fact that therein occurs also the reading 'sanninanam' Hence there is no difficulty in interpreting the term 'sañiña' in the sense of a special type of matijnana. And this special type of knowledge gradually came to be known by the term jatismarana. But we should note that it is nothing but a form of matignana. Thus by the term sañiña they meant this special type of matiiñana, that is, knowledge which necessarily involves memory of previous experience The cognition that takes place with the help of sanina-sanketa i. e. convention-be it in the form of words or in the form of any other sign-necessarily involves memory. So, we are not to wonder if in olden days the term sanina would have been in vogue for the knowledge which necessarily involves memory.

The expansion of the meaning of the term ' $sa\bar{n}j\bar{n}\bar{a}$ ' seems to have taken place in Jaina Agamas. And on this account it becomes a problem for us to determine the meaning of the term ' $sa\bar{n}j\bar{n}\bar{a}$ ' employed there at different places in different contexts.

In Sihānānga there occurs 'egā takkā, egā sannā, egā mannā, egā winnā' (sā 29-32) This shows that at that time the term 'sañiñā' was in vogue for a particular type of knowledge. At another place in Sihānānga four types of sañiñā are mentioned. They are as follows: āhāra (kunger), bhapa (fear), maithuna (sex-instinct) and parigraha (acquisitive instinct) (Sihānānga 356, Samanāyānga 4). Again, at a third place it enumerates ten types of sañiñā viz āhāra, bhaya, maithuna, parigaha, krodha (anger), māna (pride), māyā (decet) lobha (greed), loka and ogha. And we are told that they are found in all the 24 classes of living beings (Sihā. 752). Acārānganiryukti contains the following gāthās about sañiñā.

davve saccittāt bhāve'nubhavaṇajānaṇā sannā | mati hoi jāṇanā puna aṇubhavanā kammasamjuttā || 38 ||

Můlácára, Šilaguņādhikára 3.

āhāra-bhaya-pariggaha-mehuna-suha-dukhha-moha-vitigicchā | koha-māna-māya-lohe soge loge ya dhammohe || 39 ||

Bṛħatkalpabhāsya and Višesāvašyakabhāsya explain the term sañyñā' in a different manner. They expound the concept of sañyñi-asañyñi on the basis of three sañyñā, viz. kdlika-sañyñā, hetu-sañyñā and drstitadopadeśasañyñā. And from this exposition we arrive at the conclusion that in śástras (scriptures) kdlika-sañyñā is accepted as the basis of the division of sañyñi-asañyñi which ultimately coincides with that of samanska-amansaka.\*

In Satkhandāgama proper there occurs saāyāk-daāra among the mārgandādāras. But there too we are not told as to what is meant by the term 'saāyāā'. Of course, it is stated that those living beings that are in the gunasthānas from mithyādārsti to ksīnakasāya-chadmastha are saāyāt whereas those that belong to the classes from the one-sensed to the asaāyāt paācendrya are asaāyāt (Book I, p 408). Further it is said that ksāyopaśamika labdhi makes a living being saāyāt, audayika bhāva' makes it asaāyāt and ksāyika labdhi makes it nasaāyāt nacsaāyāt (Book VII p. 111-112) On the basis of the clarification, offered by Dhavalā, of what is said in Satkhandāgama as also on the basis of the description of saāyāt and asaāyāt given in the beginning we are generally inclined to conclude that the term 'saāyāt' whens' living beings possessed of manas (mind). But it is noteworthy that even Dhavalā gives two alternative interpretations of the term 'saāyāt'. They are as follows:

' samyak jänäti itı sañıñam manah, tad asyástīti sañıñī | naıkendrıyādina'tiprasanyah, tasya manaso' bhāvāt | athavā śiksākriyopadeśālāpagrāhī sañıñī | uktam ca —

sıkkhākıriyuvadesālāvaggāhī manolambena | jo jīvo so sannī tavvivarīdo asannī du || Book I, p 152.

At least the second interpretation accepts operation and nonoperation of mind as the basis of  $sa\bar{n}j\bar{n}\bar{i}$  and  $asa\bar{n}j\bar{n}\bar{i}$  divisions of living beings. Hence this second interpretation is not essentially different from the first. While explaining the term ' $sa\bar{n}j\bar{n}\bar{i}$ ' in his Sarvārthasidāhitīta' (224) after the manner of Tattvārthabhāsya. Ac. Pāyapaāda takes into account the usage of that term in Satkhandāgama. The gist of the explanation is as follows: The term ' $sa\bar{n}j\bar{n}\bar{a}$ ' yields many senses. Hence to exclude the unwanted senses in the context the qualitying term 'samanaska' has been employed

Brhatkalpa, gå 78-87, Višesä, 502-7.

Compare with Brhatkalpabhāşya, gā, 87.

Compare with 'sanjāinah samanaskāh,' an aphorism (228) of Tattvārthasūtra along with the commentaries thereon by Digambarācāryas.

in the aphorism. Thus those living beings who do not possess manus could not be called sañiñt even though they have sañiñt (name, instinct); they are to be considered asañiñt.

At the occasion of the exposition of six paryāptis Mūlācāra tells us that asañņīt living beings possess five paryāptis whereas sañjīt living beings possess six paryāptis. From this it becomes clear that a living being possessing mind could be called sañvīt ?

Sthānāriga mentions three divisions of living beings, viz.  $sa\bar{n}_1\bar{n}\bar{t}$ ,  $sa\bar{n}_1\bar{n}\bar{t}$  and  $nosa\bar{n}_1\bar{n}\bar{t}$ -nosa $\bar{n}_1\bar{n}\bar{t}$ . This is so because it takes into account sidhas too while formulating these three divisions. But from this it does not emerge as to who are  $sa\bar{n}_1\bar{n}\bar{t}$  and who are  $sa\bar{n}_1\bar{n}\bar{t}$  and  $sa\bar{n}_1\bar{t}\bar{t}$  and who are  $sa\bar{n}_1\bar{n}\bar{t}$  (at 162). From its statement that both the divisions could be found in each of the 24 classes of living beings (Sthānāriga 79, Samavāyāriga 149) it does not follow that the living beings who possess manas (mind) are  $sa\bar{n}_1\bar{n}\bar{t}\bar{t}$ . It is so because we are told that both the divisions, viz.  $sa\bar{n}_1\bar{n}\bar{t}\bar{t}$  and  $asa\bar{n}_1\bar{n}\bar{t}\bar{t}$  are found not only in the classes in which mind (manas) is not possible at all (i. e. ekendriyada1) but also in those in which it is invariably present.

From this we can certainly conclude that speculation of sanijnā had already taken place even before that of paryāpti came into existence. Hence with the speculation of paryāpti it became clear that those living beings who possess both sanijnā and manas could be called sanijnī.

Vācaka Umāsvāti has attempted in his Tattvārthasūtra the solution of the problem of sanint-asanint. He has formulated an aphorism 'sanininah samanaskah' (II. 25). This aphorism means that the living beings who possess mind are called sanifit. While explaining the aphorism in his Bhasua Umasvati states that by sañiñi living beings are meant those living beings who possess sampradhārana sanījāā (faculty of discrimination). That is only those living beings who possess sampradhārana sannā possess manas (mind). His definition of sampradhārana saninā is: 'īhāpohayuktā gunadosavicāranātmikā sampradhāranasanījnā' (Tattvārthabhāsya II. 25). The living beings that are called sañiñs on account of their possessing sañiñās (i.e. instincts) like āhāra etc. are not meant by the term 'sanyni' employed in the aphorism. Only those living beings that possess sampradhāranā-sañiñā possess manas and it is they who are meant by the term 'sanini' occurring in the aphorism.

#### CHAPTER XXXII

## GRADES OF MORAL DISCIPLINE

This chapter contains information about four types of morally disciplined beings, viz perfectly disciplined (samyata), undisciplined (asamuata), imperfectly disciplined (samuatāsamuata) and beyond all sorts of morality and immorality (nosamuata-noasamuata--nosamyatasamyata) and we are told as to which of these types can be possibly present in this or that class of living beings. The infernal beings, the beings from the one-sensed to the four-sensed, Vānavyantara gods, Juotiska gods and Vaimānika gods are asamyata. The sub-human beings having five senses can be asamuata or samuatāsamuata. The first three types are possible in the class of human beings. The fourth one is found in the class of liberated souls (siddhas) alone (1974-80). The gatha given at the end of the chapter does not take into account the class of siddhas. Satkhandagama there occurs one dvāra called samyama among the fourteen marganasthanas. This shows that the method of dividing living beings on the basis of samuama (moral discipline) has its own importance. Satkhandagama enumerates in its Samyamadvāra seven types of morally disciplined beings, viz sāmāuikaśuddhisamyata, chedopasthapanaśuddhisamyata, pariharaśuddhisamyata, sūksmasāmparāyašuddhisamyata, yathākhyātavihārašuddhisamyata, samuatāsamuata and asamuata and tells us as to which of these types are found in 14 gunasthanas (14 stages of spiritual evolution).1

<sup>1.</sup> Şatkhandagama, Book I. p. 368.

#### CHAPTER XXXIV

## SEXUAL BEHAVIOUR

The term 'paviyārana' (Sk. pravicārana) is employed in the table of contents given in the beginning of Prajnapana. And this is the source of the term 'pravicara' used by Ac. Umasvati in his Tattvārthasūtra (IV 8) The reading 'parivāranā' is found at the opening of this chapter where diaras are mentioned (2032). Again. in the text proper there occurs reading 'pariyaranaya' (Sk. paricaranatā) (2033). While discussing that dvāra Pramāpanā uses the term 'pariyarana' (Sk paricarana) (2052). Moreover, therein we come across the usages like 'sapariyārā' (Sk. saparicārā), 'apariyārā' (Sk. aparicarā) (2051), kāyaparīyāranā (Sk. kāyaparicāranā). phāsapariyāranā, rūvapariyāranā, saddapariyāranā, manapariyāranā (2052). From all this we conclude that the three terms, rather forms, viz. 'paviyārana', 'pariyāranayā' and 'pariyāranā' have the identical meaning. But the usage of the term 'pariyarana' is frequent whereas the term 'paviyārana' occurs only in the beginning and at the end of the chapter (pavivaranapayam samattam). In Upanisads the term 'paricara' is employed in the sense of sexual behaviour.

'imā rāmāh sarathāh satūryā na hīdršā lambhanīyā manusyash ļ ābhir matprattābhih paricārayasva naciketo maranam manuprāksih | Kathov. I. 25.

In Pāli works we meet with the usages like 'paricarana', 'paricāranā', 'paricāranā', 'paricāranā', 'paricāranā', 'paricāranā', 'paricāranā', 'paricāranā' paricāranā' 'paricāranā' 'paricāranā' 'paricāranā' 'paricāranā' 'paricāranā' 'pravicārana', 'rather forms, viz.' pariyāranā' and 'paviyāranā' and also Sanskri terms, rather forms, viz.' yravicārana' and 'paviyāranā' and also Sanskri terms, rather forms, viz.' yravicārana' and 'paviyāranā' have been employed in the sense of amorous plays, erotic enjoyment through different sense-organs and sexual union. This chapter describes as to which type of sexual enjoyment is possible in this or that from among 24 classes of living beings, also as to when it becomes possible. Regarding infernal beings we are told that as soon as they reach

The different reading is: 'pariyāraņayā' p. 421, footnote 1.

 <sup>&</sup>quot;kāyapravīcāro nāma mathunavişayopasevanam" Tattvārthabhāşya, 4.8. "pravīcāro mathunopasevanam" Sarvārthasiddhi, 4.7.

the upapata ksetra they undertake feeding. That is, as soon as they reach the upapāta ksetra they start constructing their body, in other words, they receive material particles from all the four directions and transform them into sense-organs, etc. And when their sense-organs become mature they start paricarana, that is, they begin enjoying the objects of senses. And only after having enjoyed them, they start the process of assuming different forms (2033). But the order in the case of celestial beings differs from the one given above in that the celestial beings start enjoying the objects of senses only after having assumed different forms (2034, 2037). The order in the case of the one-sensed is the same as found in the case of infernal beings, the only difference being that there is no possibility of vikurvanā (the act of assuming various bodily forms) in the case of the onesensed. But let us note that in the case of the air-bodied beings belonging to the class of the one-sensed even this vikurvanā is possible. The order available in the two-sensed, the three-sensed and the four-sensed beings is identical with the one found in the one-sensed (2035-36), whereas the order available in the sub-human and human beings is identical with the one found in infernal beings (2036).

During the course of the main discussion about sexual behaviour we meet with a secondary discussion3 about āhāra (feeding) There has been raised a question as to whether the feeding the living beings undertake is abhoganirvartita or anabhoganirvartita We are told that the feeding that all the living beings, except the one-sensed, undertake is of both the types, viz abhoganirvartita and anabhoganirvartita. But the one-sensed beings undertake the anabhoganirvartita feeding only (2038-39). The commentator explains the term 'ābhoganirvartita-āhāra' as follows: 'manahpranidhānapūrvam āhāram (grhnanti) ' (folio 545). And he offers the following explanation of the statement that the feeding the one-sensed beings undertake is anabhoganirvartita only. "ekendriyanam atistokapatumanodravyalabdhısampannatvat patutara abhoqo nopajāvate iti tesām sarvadā anābohganirvartita eva āhāro na punah kadācid apu ābhoganirvartitah" (Folio 545).

Here Ac Malayagiri writes that even the one-sensed beings possess manas, howsoever unmanifest or undeveloped (apatu) it may be. This opinion of his is based on the belief that each and every living being possesses manolabdhi (potential thinking faculty). But we feel that the feeding undertaken by living beings with the desire and knowledge is to be regarded as

This exposition should really occur in Ahārapada. Hence we call it prāsangika (secondary).

abhoganirvartita whereas the same undertaken by them without any desire or knowledge on their part is to be regarded as anābhoganirvartita. In short, ābhoganirvartita-āhara means voluntary feeding whereas anabhoganirvartita-ahara means involuntary feeding. The cases of involuntary feeding are feeding through skin etc. And this involuntary feeding is incessant and uninterrupted. In the chapter on feeding there occurs discussion about abhoganirvartita and anabhoganırvartita ahara. And on the basis of that discussion we can interpret the terms abhoganirvartita-ahara and anābhoganirvartita-āhāra in the above-mentioned sense. But it is a problem for us to reconcile with this interpretation the statement of Ac. Malayagiri that the feeding undertaken by living beings possessed of manahpranidhana is abhoganirvartita. It is so because like the one-sensed beings, even the two-sensed, the threesensed and the four-sensed possess apatu (undeveloped) manas only: and hence there arises a question as to why the feeding undertaken by the one-sensed alone is considered to be anabhoganirvartita. The following seems to be the plausible answer to the question. The living beings that possess organ of taste (rasanendriva) possess mouth and hence they entertain the desire to undertake feeding. On this ground their feeding might have been regarded as abhoganizuartita. And we know that the two-sensed. the three-sensed and the four-sensed beings possess the organ of taste. But the one-sensed beings possess organ of touch alone; they do not possess organ of taste.

Regarding the material particles received by the living beings while undertaking feeding we are told as to whether or not they are cognised determinately (idnāti) by the living beings undertaking feedings, also as to whether or not they are cognised indeterminately (paśyati) by them. The following table summarises the account.

|                                               | jänäti | paśyati | na jänäti | na paśyati |
|-----------------------------------------------|--------|---------|-----------|------------|
| Nāraka, Bhavanavāsī,<br>Vāṇavyantra, Jyotiṣka | 0      | 0       | "         | ,,         |
| Ekendriya upto Trin- } driya                  | 0      | 0       | ,,        | ,,         |
| Caturindriya                                  |        |         |           |            |
| 1. Some                                       | 0      | ,,      | ,,        | 0          |
| <ol><li>Some others</li></ol>                 | 0      | 0       | ,,        | ,,         |
| Pañcendriya Tiryañca<br>and human beings      |        |         |           |            |
| 1. Some                                       | ,,     | ,,      | 0         | 0          |
| 2. Some                                       | ,,     | 0       | 0         | ,,         |

| 3. Some<br>4. Some | 0  | 0  | ,, | 0  |
|--------------------|----|----|----|----|
| Vaimānika          |    |    |    |    |
| 1. Some            | ,, | ,, | 0  | 0  |
| 2. Some            | 0  | 0  | ,, | ,, |

Again, this chapter contains secondary information about the adhyavasayasthanas (grades of mental states). We are told that mental states, auspicious as well as inauspicious, that are found in the 24 classes of living beings are of asamkhyāta types or grades. This much information is available in Prainapana, But Satkhandagama deals with this point at length. Extensive exposition of the adhyavasayasthanas (mental states) responsible for the different durations of karmic bondage occurs in the first Cūlikā. Especially the following points are discussed in this Cūlikā: the possesser of mental states responsible for the karmic bondage from the sarvastoka (lowest) to the sarvotkrsta (highest), degrees of sanklesa (mental impurity and purity), relative numerical strength of the living beings having this or that mental state. The entire second Culika is devoted to the discussion about the different mental states that are responsible for the bondage of the different durations. After this in the section called Bhavavidhana there occur two culikasone dealing with the relative numerical strength of the persons on upasamasreni and those on ksapakasreni and the other expounding extensively different mental states responsible for the bondage of different intensity.

Four alternatives are possible in the case of sexual behaviour of celestial beings:

| <ol> <li>Gods</li> </ol> | with goddesses | have sexual behaviour.   |
|--------------------------|----------------|--------------------------|
| 2. Gods                  | with goddesses | have no sexual behaviour |

3. Gods without goddesses have sexual behaviour.
4. Gods without goddesses have no sexual behaviour.

But we are told that it never happens that though the gods are with goddesses yet they do not have any sexual behaviour. That is, out of the four alternatives mentioned above the second one is quite impossible. The classes of Bhavanapati gods, Vāṇavyantara gods, Jyotska gods, Saudharma gods and Išāna gods (the last two being the sub-classes of Vaimānika gods) do contain goddesses also. Hence bodily sexual behaviour, that is, sexual union of gods and goddesses, is possible in those classes. The sub-classes of the Vaimānika class of gods from the Sanatkumāra to the Acyutakalpa do not contain goddesses. Hence, in these sub-classes the third alternative is possible. That is, though these sub-classes do not

contain goddesses, the gods belonging to these sub-classes have sexual behaviour. But in the Graiveyaka and the Anutara-vaimānika, the two sub-classes of the Vaimānika class, we find neither goddesses nor sexual behaviour. Thus in these sub-classes the fourth alternative is possible.<sup>4</sup>

The answer to the question as to how the sexual behaviour can be possible without goddesses is given as follows (2052):

| n de possible without goddesses is give: | n as follows (2002):                        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. Sanatkumāra-Māhendrakalpa             | Sexual satisfaction through touch only      |
| 2. Brahmaloka-Läntakakalpa               | Sexual satisfaction<br>through sight only   |
| 3. Mahāśukra-Sahasrāra                   | Sexual satisfaction through hearing only    |
| 4. Ānata-prānata-ārana-acyutakalpa       | Sexual satisfaction<br>through sheer desire |

In connection with the bodily sexual union of celestial beings we are told that when in gods there originate the 'icchamna', that is, the desire to have sexual intercourse with goddesses, the latter present themselves before the former, having assumed charming uttaravalitriya body. The term 'icchamana' used here is noteworthy. This suggests that till the days of Pranhāpana the conception of 'manas' had not been crystallised. As soon as a god completes his sexual intercourse with a goddess his 'icchāmana' vanishes

The commentator in his commentary states that sexual intercourse of a god with a goddess is identical with that of a man with a woman. The text proper even tells us that the material particles in the form of semen of a god enter into the body of a goddess, get transformed into five sense-organs and ultimately enhance the beauty of the goddess. Let us note that here also mention is made of five sense-organs alone; manus is not mentioned here. At this juncture it is necessary to note that the semen entered into the body of a goddess does not develop into an embryo. That is, goddesses never conceive.<sup>3</sup> It is so because celestial beings possess vaikriya (transformable) body which is constructed not in a womb but in a special type of bed.

<sup>4.</sup> Though these gods are without any sexual behaviour, they could not be regarded as practising continence (i.e. brahmacārma). This is so because there is no possibility of cāritra-parināma (moral conduct) in their case. Commentary, folio 549.

<sup>5. &</sup>quot;Kevalam te vaikriyaśarīrāntargatā iti na garbhādhānahetavaḥ "

The celestial regions where the sexual desire is fulfilled through mere touch, sight, etc do not contain goddesses. Hence whenever gods of these regions desire sexual enjoyment goddesses from other regions present themselves before them, having assumed beautiful body. And the gods of these regions get full sexual satisfaction through mere touch, sight, etc. of the body of the goddesses. Thus the sexual behaviour of these gods is confined to mere touch, etc. Even in the case of these gods we are told that the transmission of their semen into goddesses takes place. The commentator accounts for the transmission of semen into goddesses even in the absence of actual sexual union by postulating some supernatural influence (divya-prabhāva). Moreover, he tells us that the semen entered into the body of a goddess causes the increase in its beauty and charm.

In the celestial regions beginning with Arana the gods satisfy their sexual needs by mere desire. When these gods entertain the sexual desire, the goddesses from other regions do not appear before them but they remain in their own regions and assume erotic beauty. And the gods experience the sexual satisfaction through mere desire, even though they are far away from the goddesses And the goddesses, having remained confined to their own regions (which are far away from the regions of gods whose sexual desire they satisfy), become more and more charming (on account of the transmission of semen into their bodies, the transmission taking place through super-natural forces).

At the end of the chapter there occurs an account of the relative numerical strength of the living beings having this or that type of sexual behaviour. The following is the ascending order: aparicărakas, maṇaḥparicārakas, sōbāparicārakas, rūpaparicārakas, sparšaparicārakas and kāyaparicārakas. But the order is reverse when we have in view the degrees of pleasure. The degree of pleasure drived from actual sexual intercourse is the lowest whereas the degree of that pleasure which does not depend on any sort of sexual behaviour is the highest.

 In this way goddesses go upto Sahasrāra celestial region. For the exposition of the question as to which regions the goddesses of different life-spans can visit refer to the commentary, folio 552 A

## ...[417]...

## CHAPTER XXXV

#### FEELINGS

This chapter is devoted to the exposition of various types of feelings (vedanā) experienced by living beings belonging to this or that from among 24 classes. The following are the types of redanā

- (1) Hot, Cold, Hot-cum-Cold
- (2) dravya-vedanā, ksetra-vedanā, kāla-vedanā and bhāva-vedanā
- (3) Bodily, Mental, Bodily-cum-Mental
- (4) Sātā, Asātā, Sātā-asātā
- (5) Pleasant, Painful, Pleasant-cum-Painful (Sukhā, Duḥkhā, Aduḥkhā-asukhā)
- (6) Voluntary, Involuntary
- (7) Self-conscious, Not-self-conscious<sup>2</sup>

The title of the fourth part of Satkhandagama is Vedanākhanda. It starts from Book IX. Therein Vedana part contains the exposition of the types of karmas. The exposition is based on 24 anuyogadvāras (points of investigation). Among these 24 dvāras there occurs a dvara called 'Vedana.' The exposition of this Vedanādvāra is contained in Book X. And that vedanā is expounded on the basis of 16 anunogadvāras. The second type of vedanā (viz. dravya-vedanā, ksetra-vedanā, kāla-vedanā and bhāva-vedanā) mentioned in Prantapana is fully expounded here on the basis of 4 dvāras of identical names. The question as to who is possessor of this or that type of vedanā is discussed in Prajnapanā, keeping in view the 24 classes of living beings whereas in Satkhandagama it is discussed on the basis of alternatives vielded by the method of naya, the method which requires the employment of 'syat'. Again, in the dvaras dravya etc. there occurs the consideration of this question.

The speculation about the fruition (vipāka) of karma was known by the name of Vedanā before it attained crystallised form. And the old theoreticians had pondered over the problem of vedanā from various standpoints. All these thoughts are collected

The commentator in his commentary (folio 555) on sú. 2057 writes as follows: 'estivatsútram cirantanego avipratipattyá śrúyate | kecid dadryah punar etadvisagam adhikam api sátram pathantil itates tamatam áha |

<sup>2.</sup> This very information is contained in Bhagasati (19.5556) which asks its readers to consult Profitopand for further clarification. At this place Malayagiri states: 'nidönidödigatas tu visso na sangrhito vicitratvát sötragateh'—Commentary, folio 554.

in the present chapter of Prajñāpanā. Again, to have clear idea of the old speculations about vedarā (and krijā) one may consuit Bhagavatī 3.3. For further details about the same one may refer to Bhagavatī 7.6 (Bhagavatīāra p. 481); 19.3; 19.4; 19.5; 6.1; 16.4 (Bhagavatīārā pp. 46-50).

Ac. Abhayadeva in his commentary on Bhagaustsütra explains nidå-anidå (self-conscious, not-self-conscious) type of vedanå as follows: "niyatam dänam šuddhr jivasya 'dvarp śodhane' iti vacaná nidå jäänam äbhagah itiy arthah | tadyuktā vedand'pi midå äbhagavatitry arthah | "Bhagaust-tkā lē 5. 566, folio 769.

And Ac. Malayagiri explains this type of vedanā as follows: "nitarām niścitam vā samyak dīyate cittam asyām iti nidā, bahulādhi-kārāt 'upasargādāta' ity adhikarane ghañ, sāmānyena cittavatī samyagvivekavatī vā ity arthaķ "—Tīkā folio 557.

 $P \tilde{a} i a s a d d a m a h a n n a vo$  considers the term 'n i d  $\tilde{a}$ ' to be a  $d e \hat{s} y a$  word.

In connection with the feeling of Hot-cum-Cold the commennator raises a question as to how there can be the simultaneous cognitions of hotness and coldness because it is a rule that two cognitions cannot take place simultaneously. He himself answers this question by saying that though the concerned cognitions do take place alternately, their alternation being quick and speedy is not noticed by us; and from this standpoint only the Sūtra considers the cognitions of hotness and coldness to be simultaneous. This same logic applies to the cases of the feelings of Bodily-cum Mental and sitastiā.

The commentator explains adupkhā-asukhā vedanā as follows. It could not be called 'sukhā-vedanā' because it involves the experience of 'dupkha' also. At the same time it could not be called 'dupkhavedanā' because it involves the experience of sukha also. Thus adupkhā-asukhā vedanā means the experience of both sukha and dupkha.

What is the difference between sata-asta and sukha-dulkha? The answer to this question is given by the commentator. It is as follows. The feeling of pleasure and pain that we experience on account of the due rise of vedantya karmas is called stata-asta type of vedana whereas the feeling of pleasure and pain that we experience on account of the instigation (udirana) by other person is sukha-dulkha type of vedana.

The voluntary experience of bodily pain is called abhyupagamiki vedanā. Pulling off hairs, etc. are the instances of this type of vedanā. On the other hand, the experience of pain which we have on account of the rise of vedaniya karma effected before its destined time by the special process of instigation (udirana) is called aupakramukt vedana. (Tkā. folio 556).

Here we are told that both the divisions, viz. saājāi and asaājāi are found in the class of infernal beings and further that saājāi infernal beings have nidā-vedanā whereas asaājāi infernal beings have anidā-vedanā.

Satkhandāgama discusses the fruition (vīpāka) of karma on the basis of the types of vedanā, viz sātā-asātā, etc. But in its Vedanā-vidhāna section while dealing with vedanā it employs the method of naya and enumerates the following types of vedanā, viz. bajjhamaniyā veyanā, udanā veyanā uvasanītā veyanā and formulates many alternatives on their basis (Book XII, pp. 304-363).

\*

## ...[ 420 ] ...

#### CHAPTER XXXVI

## ON SAMUDGHĀTA1

Sakkandāgama contains no independent discussion about samudghāta. Prajāāpand, having enumerated seven types of samudghātā, informs us as to which of them is possible in this or that from among 24 classes of living beings. But Sakkhandāgama neither enumerates nor discusses them. In its account of mārganādvāras there occurs the discussion about kṣetra² and sparša. And it discusses them from the standpoint of samudghāta. There too it yields general information about samudghāta; it does not contain information about particular types of samudghāta (Book VII. p. 29, 369). Moreover, it occasionally refers to the three types of samudghāta, viz. 'veyanasamugghāda, '\frac{1}{2}māranamtiyasamugghāda, '\frac{1}{2}māranamtiyasamugghāda, '\frac{1}{2}mogranamtiyasamugghāda, '\frac{1}{2}mogr

The present chapter of Prajūāpanā classifies samudghātas into the following seven types: (1) vedanāsamudghāta (2) ksāyasamudghāta (3) maranasamudghāta (4) vaikriyasamudghāta (5) tayasasmudghāta (6) āhārakasamudghāta (7) kevalisamudghāta (2085, 2086). But no definition of samudghāta is formulated here. Again, it enumerates four sub-types of ksāyasamudghāta, viz. kroāhasamudghāta, māyā-samudghāta, viza-kroāhasamudghāta, māyā-samudghāta, māya-samudghāta (2133). A common term 'samudghātas-possible-in-non-omniscient (chād-mastha) beings' is given to the first six types (2147). We are told as to which of these six types are possible in this or that from among 24 classes (2148–52).

Ac. Malayagiri defines samudphâta as the process through which becomes one with the fruits of vedanā, etc, the fruits being in the form of experiences. This means that samudphâta is nothing but expulsion (nirjarā) of very many particles of the karmas of one particular type, causing their early rise through the special process of udirarā; this necessarily involves the previous refrairment from the experience of the fruits of the karmas of all other types (Commentary folio 559).

Sthänänga-Samaväyänga, pp. 388-89; Bhagavati 2.2; Bhagavatisära, pp. 92-95.
 For the description of kevalisamudghāta, refer to Višeşāvšyakabhāşya
 3641.

Similar discussion occurs in Sthānapada of Prajñāpanā, sū. 148 ff. It is elaborate.

For the exposition of māranāntika-samudghāta pertaining to taijasa and kārmana bodies refer to sū. 1545-52.

We are told as to which type of samudghāta is due to the expulsion of this or that type of karma. The following table makes the point clear.

- Vedanāsamudghāta involves the expulsion of asadvedanīyakarma.
- Kaşāyasamudghāta involves the expulsion of kaşāyamohantya karma.
- Māranantika-samudghāta involves expulsion of āyukarma. (This expulsion takes place only when there remains the last antarmuhūrta of the present life-span).
- Vaikriyasamudghāta involves the expulsion of vaikriyasarīranāmakarma.
- 5 Taijasa-samudghāta involves the expulsion of taijsaśarīranāmakarma.
- 6 Ahārakasamudghāta involves the expulsion of āhārakaśarīranāmakarma
- Kevalisamudghāta involves the expulsion of sad-asadvedanīyakarma, šubha-ašubhanāmakarma, ucca-nīcagotrakarma (Prajñāpanālikā, folio 559).

We are told as to how much time a particular type of samudghāta requires for its completion. Kevalisamudghāta requires 8 samayas (moments) for its completion whereas other samudghātas require an antarmuhūrta consisting of asamhhugāta samayas (2087-88).

We are informed as to how many from among the seven are possible in this or that class. The first four are found in the class of infernal beings; the first five in the classes of Bhavanapati celestial beings, sub-human beings with five senses, Vānavyantara celestial beings, Jyotiska celestial beings, and Vaimānuka celestial beings; the first three in the class of the one-sensed up to the four-sensed beings except the air-bodied; the first four in the class of the air-bodied beings; all the seven in the class of human beings (2009-92).

Afterwards it is calculated as to how many times in past could this or that type of samudphāta have been performed by a member of this or that class, also as to how many times in future can that be done. Similarly, it is calculated as to how many times in past could this or that type of samudphāta have been performed by the members of this or that class all taken together, also as to how many times in future can that be done' (2093-2100). Moreover, we

<sup>4.</sup> The method of calculation which takes into account first a single member of the class and then all the members of that class taken together occurs even in \$aikhanddgama, Book VII, p. 25.

are told as to how many times this or that type of samudghāta could have been performed in the past and can be performed in future by a living being as a member of the class to which it belongs at present (suasthāna) and also as a member of the classes to which it belonged in the past and to which it will belong in future (perasthāna) (2101-2124).

This is followed by an account of the relative numerical strength of the living beings performing this or that type of samudghāta. We are told that the numerical strength of the living beings performing vedanāsamudghāta is the highest. But the living beings who perform no samudghāta whatsoever are even more in number than those who perform vedanāsamudghāta (2125). Again, we are told as to how many living beings performing this or that type of samudghāta belong to this or that class of living beings from among the 24 (2126-2131).

Four types of kasāyāsamudghāta are mentioned. And it is calculated as to how many times in past could this or that type of kasāva-samudahāta have been performed by a member of this or that class, also as to how many times in future can that be done. Similarly, it is calculated as to how many times in past could this or that type of kasayasamudahata have been performed by the members of this or that class all taken together, also as to how many times in future can that be done (2137-38). In connection with these four sub-types of kasāyasamudghāta it is calculated as to how many times this or that sub-type could have been performed in the past and can be performed in future by a living being as a member of the class to which it belongs at present (svasthana) and also as a member of the classes to which it belonged in the past and to which it will belong in future. This point has been explained by an instance of a living being that belongs at present to the class of infernal beings (2139-41). Not only that but the text gives even the account of the relative numerical strength of the living beings performing this or that sub-type of kasayasamudghāta (2142-46). Kevalisamudahāta is not possible in the living beings other than the kevali. That is, the remaining six samudghātas are possible in the living beings that are not kevalī (omniscient). We are told as to which of these six types are possible in this or that class from among the 24 (2147-52).

But it is worth noting that the surra does not mention the different classes of celestial beings except that of Asurakumaras. Possibly to make up this deficiency Ac. Malayagiri adds:

"Asurakumārādinām sarvesām api devānām āhārakasamudghātavarjāh sesāh pañca samudghātāh "—Commentary, folio 590 A.

Afterwards all the seven samudahātas are considered from the standpoints of avagahna (extension or pervasiveness) and sparkana (touch-on-all-the-directions or volume). That is, we are told as to how much extension and volume a living being can possibly assume while performing this or that type of samudahāta. Again. we are told as to how long a living being, having assumed them. can retain them (2153-72). Moreover, it is calculated as to how many activities (krivā) a living being can have while performing this or that type of samudahāta (2153 ff.). At this juncture there occurs a detailed description of kevalisamudahāta (2168-2175). Here we are told that a kevall cannot become siddha (liberated soul) so long as he performs activities. Hence, he stops the mental, vocal and bodily activities in due order and becomes absolutely free from all sorts of activities. And as soon as he becomes free from all sorts of activities he becomes a siddha. It is so because he does not acquire new karmas (as the cause of the aquisition of new karmas is activity) and at the same time he dissociates gradually the accumulated ones. When he attains siddhahood his cognition is sakara (determinate) (2175). At the end of the text there occurs discussion about the nature of a siddha (2176).

# COMMENTARIES ON PRAJNĀPANĀSŪTRA

### (1) Pradeśa-vyākhyā by Ac. Haribhadra<sup>1</sup>

This Pradeśa-vyākhyā is written by Ac. Haribhadra who was well known by the name 'Bhavavirahasūri.' It opens with the words: 'prajāāpanākhypaāiqapradešānuyogaþ prārabhyate.' This clearly points to its scope. It intends to explain some portions of Prajāāpanā. Thus it is not a running and continuous commentary. Ac. Haribhadra considers Prajāāpanā to be an Upānpa. But unlike Ac. Malayagiri he does not state that it is an Upānpa of Samarāyānpa. So, we cannot but conclude that the arrangement that a particular Upanpa is attached to a particular Anga took place in the period of time that intervened between Ac. Haribhadra and Ac. Malayagiri.

We can call this commentary by a generic name 'avacūrnikā' It is obecause at one place Ac. Haribhadra says, 'alam atıprasangena ayacūrnikāmātram etad iti'. (p. 28, 113).

There might have existed a commentary—short or long whatever it may be—even before Ac. Haribhadra wrote his Pradeśavydkhyā. And this commentary² might be of the form of cūrn: This surmise is made on the basis of the following observation In Pradeśa-vydkhyā the explanatory passages that commence with the phrases like 'etad uktam bhavati', 'kim uktam bhavati', 'ayam atra bhavārthaḥ', 'idam atra hrdayam', 'etesim bhāvand' are mostly couched in Prakrit and occasionally in Sanskrit also.

It is very difficult to determine as to who had written that cirni. But it is possible that the author of that cirni might have been Haribhadra's spiritual teacher. It is so because in the Pradešavyākhyā we come across the expressions like 'evam tāvat pūyyapādā vyācakṣate' (p. 75), 'guravas tu' (p. 118), 'iha tu pūyyāḥ' (p. 122), 'dara guravo vyācakṣate' (p. 141, 147), 'guravo vyāvarnayantı' (p. 152)

Again, this much is certain that there existed before Ac. Hardbadra one or more commentaries besides this cūrni. This can be deduced from the fact that at so many places Ac. Haribhadra has recorded the explanations offered by others. Of course, we do not rule out the possibility, in some cases, of these explanations being quotations from commentaries on the works other than Prajāāpanā. But there are certain explanations which are definitely quotations from commentaries on Prajāāpanā. For this

For the detailed account of Ac. Haribhadra one may refer to 'Samadarsi Acarya Haribhadra.'

<sup>2.</sup> Ac. Malayagiri also mentions the Curni, folios 269, 271

second type of quotations refer to pp. 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 36, 37, 60, 61, 65, 71, 75, 78, 79, 83, 116, 117, 119, 120, 133, 134, 145, etc.

Regarding certain views recorded by him Ac. Haribhadra has not told us as to what his reaction to them is; he simply gives the view of his own teacher side by side with those views. The following passage is an instance in point. 'evam tdvat paiyapadd vydcaksate, anye punar anyathd, tadabhipräyam punar atigambhiratvān na vayam avagacchāmab' pp. 75, 118. But at some places he points out the discrepancy or inconsistency inherent in the views upheld by others. The following passage is an instance in point: "atra kaiścia datigalmantatā prastutasya bhrāntyā likhitam kilopsásmašrenyamantaram ksapakasrenim pratipadyata iti | etad apakarnavitavayam....") 116.

Ac. Haribhadra frequently draws upon Tattvarthasūtra of Vācaka Umāsvāti. But he does not refer to it by name. Moreover, he has quoted passages from Tattvarthasutrabhasua. (Refer to pp. 99, 149. 153, 158 etc.). While quoting an aphorism from Tattvārthasūtra he describes its author by the general name 'sangrahakāra' ('compiler') (p. 101). He quotes many works (including even his own commentary on Avasyakasūtra (p. 2) and authors, sometimes by mentioning their names and sometimes not. All such instances are given below: 'niruuktikarena' (p. 105); Siddhaprabhrta (p. 11); Anuyogadvāra (p. 32); Jīvābhigama (p. 28); Praynapti (Bhagavatī) (p. 33); Uttarādhyayana (p. 111), 'vivaranagranthena' (p. 105); 'bhaniyam ca vuddhayariehim' (p. 29); 'sangrahanikayam' (p. 53); 'karmaprakrtisangrahanikāyām' or 'kammapayadisamgahanie' (pp. 51, 59, 100, 129, 140); 'sangrahanikāra' (p. 42); 'vādimukhyena' (p. 4). Throughout this commentary Ac. Haribhadra quotes Prakrit and Sanskrit verses (gathas) preceded by the phrase 'uktam ca' which indicates that what follows is a quotation. This is the proof of Ac. Haribhadra's versatile genius.

Ac. Malayagiri has fully utilised this commentary. And he heaven referred to it. Whatever vådasthalas (polemical discussions, or explanations of knotty problems) we come across in Malayagiri's commentary are based on those occurring in Haribhadra's. This will be clear from the comparison of vådasthalas of one commentary with those of the other.

The date of Ac. Haribhadra is almost certain. The scholars agenerally of the opinion that he flourished between 700-770 A.D.

#### (2) Prajňāpanā-tṛtīyapada-saṅgrahaṇī by Ac. Abhayadeva and its ayacūrni

The third chapter of Prajifapana contains an account of the relative numerical strength of the classes of living beings. Ac. Abhayadeva (V.S. 1120-) has summarised this whole chapter in 133 verses (gāthās). He himself calls it a saṅgraha (compilation, or recapitulatory work). The gāthā in point is as follows:

iya atthānauipayam savvajiyappabahumii payam taiyam | pannavanāe sıriabhayadevasūrthim samgahiyam ||

But it is also known by the titles 'Dharmaratnasaigrahant' and 'Prajñāpanoddhāra.' We can say this because at the end of the work as also of its avacūrnī these titles are mentioned. To ascertain the fact one may refer to the two manuscripts of the avacūrnī, one belonging to L. D. Collection (no. 3673) and the other to Muni Shri Punyavijayaji's Collection (no. 664). Both these collections are preserved in L. D. Vidyamandir, Ahmedabad.

The avacumi on the Samgrahami was composed by Kulamandanagani in the year 1441 V. S. This information is contained in the following gathā:

" śridevasundaraguroḥ prasādato'vagatajinavaco'rthalavaḥ | kulamandanaganir alikhad avacūrnim ekābdhibhuvanābde ||

Prajňapanā-trityapada-sangrahani along with an avacūrnī therenas aiready been published by Shri Atmananda Jaina Sabha,
Bhavanagar, in the year 1974 V.S. This published avacūrnī is
somewhat more extensive than the one by Kulamanḍanagani.
And in the introduction to this published avacūrnī wa are told that
the name of its author is not known. We feel that some learned
person might have made the avacūrnī by Kulamanḍanagani somewhat elaborate for the sake of clarity. And it seems to us that the
published avacūrnī is nothing but the enlarged version of
Kulamandanagani's avacūrnī.

## (3) Vivrti by Ac. Malayagiri

Ac. Malayagiri (c. 1188-1260 V. S.) has written a commentary on rapjāāpanā. In extense it is four times Ac. Haribhadra's Pradeša-vyākhyā. And it is the best means to understand the whole of the text of Prajīāpanā. Ac. Malayagiri' himself declares that

For the detailed account of Ac. Malayagiri's life and works one may refer to the Introduction to his Sabdānušāsāna (L. D. Series No. 13, 1967).

though the basis of his commentary is Ac. Haribhadra's Pradeśavyākhyā', he has made his commentary rich by independently and
intelligently utilising many a work other than that Pradeśavyākhyā. His claim is justified. Following are the instances that
go to prove the rightness of his claim. Ac. Haribhadra has concluded his discussion on the worth of a woman for the attainment
Tirthankarahood by producing an evidence of Siddhaprābhrta,
whereas Ac. Malayagiri has conducted the discussion having
formulated opponent's view (pūrvapaksa) and proponent's view
(uttarapakṣa) and having quoted Ac. Sākatṣyana. And Ac. Malayagiri's discussion about this problem is very rich and elaborate
(folio 20). Similarly, while describing the nature of liberated soul
(siddha) he first presents a comparative account of the various
views upheld by different schools of Indian philosophy and finally
establishes the Jaina position (folio 112).

It is noteworthy that Vivrti at many places discusses the different readings of Prajāāpanā (folio 80, 88, 96, 165, 296, 372, 412, 430, 600).

Ac. Malayagıri has quoted in his commentary many a work and authors. This proves his scholarship in many branches of learning.

Let us record the names of works and authors referred to by him in his commentary - 'pāninih svaprākrtavyākarane' (5pp. 5, 365) 'uttarādhyayananiryuktigāthā' (p. 12); 'savistaram nandyadhyayanatikauam vyakhvatani' (pp. 24, 298, 311, 375); 'pramapanamulatikakrt' or 'mūlatīkākārah' (pp. 25, 114, 194, 202, 263, 280, 283, 294, 305, 325, 362, 372, 383, 384, 391, 470, 490, 546, 547, 564, 568); 'sangrahanimūlatikākāro harībhadrasūrih' (pp. 418, 552); 'mūlatīkāyām' (pp. 544, 547); 'itvāitvābhigamatikā' (pp 44, 45, 47, 48, 51); 'itvābhigame' (p. 195); 'nīvābhigamacūrnau' (p. 308); 'atrāksepaparīhārau candraprajnaptitīkāvām sūrvapranaptitīkāvām cābhihitau iti tato'vadhārvau' (p. 99); 'ksetrasamāsatīkā' (p. 107); 'anuyogadvāresu' (p. 114); 'vrddhācāryaih' (p. 135); 'prajñaptau' (pp. 141, 149); 'vyākhyāprajňaptau' (p. 262); 'tathā cāha asyā eva prajňāpanāyāh sangrahanīkārah' (p. 167); 'karmaprakrtisangrahanyām' (p. 182); 'sangrahanīgāthāh' (p. 207); 'dharmasangrahant' (p. 611); 'dharmasangrahanītīkāyām' (p. 229, 307); 'sākatāyana' (p. 599); 'sakatasūnur api' (p. 249); 'śākatāyananyāsakrt' (p. 563); 'svopajñaśabdānuśāsanavivarane' (p. 250, 251); 'tattvārthatīkāyām bhāvitam' (251); 'bhagavan bhadrabahusvamt' (pp. 256, 257); 'bhasyakrt'

<sup>4.</sup> jayati haribhadrasürış tikâkrd vivrtavişamabhavarthah l

yadvacanavaśād aham apı jāto lešena vivrtikarah || Prajfiāpanāţikā, folio 611.

<sup>5.</sup> p. = folio.

(pp. 264, 265, 300-302, 542, 602, 603, 605, 608); cūrnikrt6 (pp. 269, 271. 272. 277); 'prajňāpanāyāś cūrņau' (p. 517); 'pūrvācāryāh' (p. 271); 'pañcasangrahe' (p. 283); 'mallavādinah' (p. 284); 'karmaprakrtitikāyām pancasangrahatikāyām ca' (p. 292); 'tattvārthasūtrakrt' (293); 'tattvārthatīkādau' (pp. 298, 299); 'āvaśyakaniryuktau' (p. 298); 'stutikāro'pyāha' (p. 303); 'āvasyakaprathamapīthikāyām' (p. 547); 'āvašyakacūrnau' (p. 610); 'āvāšyāke' (pp. 304 438, 606) 'nandyadhyayanacūrnikrt' (pp. 310, 311); 'niryuktikārena' (p. 318); 'kārmagranthikās tu' (pp. 319, 391); 'bhagavatā karmaprakrtikrtā šivašarmācārvena šatakākhve' (p. 331): 'karmaprakrtitlkādisu' (pp. 331, 480); 'haribhadrasūriprabhrtibhih' (p. 371); 'śwaśarmācāryah' (p. 339); 'vyākhyāprajñaptau' (p. 341); 'bhāsyakārah' (pp. 604, 606, 610); 'jinabhadraganiksamāśramanapūyapādāh' (p. 380); 'tathā cāha dussamāndhakāranimagnajinapravacanapradīpo bhagavān jinabhadraganiksamāśramanah' (p. 385); ' śatakabrhaccūrnau' (p. 388); 'sangrahanīgāthā' (pp. 344, 349); 'siddhaprābhrtādau' (p. 357); 'uttarādhyayane' (p 366); 'ācārānge' (pp. 367, 503); 'sūtrakrtānganiryukti.' (p. 511); 'višesanavatyām jinabhadraganiksamāśramanapūjyapādaih' (p 391); 'vasudevacarite' (p. 403); 'bhāsyakrt svakrtabhāsyatīkāyām' (pp. 424, 541); 'gandhahasti' 'śrāvakapramaptimulatikayam' (p. 474): 'uaduktam äarävanīvākhue dvitīvapūrve karmaprakrtiprābhrte' (p. 479): 'karmaprakrtisangrahanikārah' (pp. 488, 489); 'siddhasenadivākara' (p. 532); 'vrddhavyākhyā' (p. 600); 'jambūdvīpaprajnaptyādau' (p. 600); 'dharmasaramülatikayam haribhadrasurih' (p. 605); 'pañcasangrahatika' (p. 609).

The following facts emerge from the above list of works and authors. There existed a cūrnī on Prajñāpanā, written by an ancient Ācārya and both Āc. Haribhadra and Āc. Malayagirī have consulted it. In his commentary on Prajñāpanā Āc. Malayagirī has quoted passages from Prajñāpanāmālatīkā, Sangrahantmūlatīkā, Srāvakaprajñaptimūlatīkā and Dharmasāramūlatīkā, mentioning the sources by name. At these places he declares that Āc. Haribhadra is the author of Sangrahantmūlatīkā alone by name. He does not refer to its author. In connection with Prajñāpanāmūlatīkā he mentions tris author. In connection with Prajñāpanāmīlatīkā he mentions it by its name and its author by the general terms 'mūlatīkāčara,' 'mūlatīkāčāra,' 'mūlatīkāčāra,' 'mūlatīkācātar,' 'mū

<sup>6.</sup> All the quotations from this Cūrņi, given in Malayagiri's commentary, are in Prakrit. These very quotations occur in Ac. Haribhadra's commentary also and therein too they are in Prakrit, pp 85-87, 91, 148.

corresponding ones occurring in Haribhadra's commentaries (vrttis) on Prainapana and Śravakapranapti. On the basis of this comparison we arrived at the conclusion that Pranaanamulatika and Śrāvakaprajñaptimūlaitkā mentioned by Ac. Malayagiri nothing but the above mentioned Vrttis of Ac. Haribhadra. course some passages vield different readings. But this is merely due to the difference in manuscripts copied by two different hands at two different dates the period intervening between these two dates also being very long. Praiñāvanāsanorahant was written in verses and Ac. Haribhadra wrote a commentary on it. Ac. Haribhadra commented on Dharmasara also. Ac. Jinabhadra has written a commentary on his own Bhāsua. This commentary has already been published7. Ac. Malayagiri has composed 'Sabdānusāsana' and he himself has written a commentary on it. This Sabdanusasana along with the auto-commentary has already been published.8

Generally Ac. Malayagiri simply notes the different views regarding the explanation of the text of Praynapana. But at times he gives his own view also; and he even remarks that the point is revealed to the omniscient person only and we being ignorant cannot decide as to what is truth. For the different views recorded by him one may refer to : folios 28, 38, 73, 74, 76, 77, 86, 146, 220, 222, 229, 238, 262, 277, 283, 319, 331, 391, 404, 491, 'tattvam punah kevalino vidanti, višistašrutavido vā' (folios 73, 76, 239, 403); 'anye vyācaksate... tan na budhyāmahe' (folio 289); 'amīsām pancanām adešanām anyatamādešasamīcīnatānırnayo'tıšayanāānibhıh sarvotkrstašrutalabdhisampannair vā kartum šakyate | te ca bhagavadāryašyāmapratipattau nāsīran kevalatatkālāpekşayā ye pūrvatamāh sūrayas tatkālabhāvigranthapaurvaparvaparvalocanava vathasvamati strivedasva sthitim prarūpitavantas tesām sarvesām api prāvacanikasūrīnām matāni bhagavān āryasyāma upadīstavān te'pi ca prāvacanikasūrayah svamatena sūtram pathanto gautamaprašnabhagavannirvacanarūpatavā pathanti | tatas tadavasthāny eva sūtrāni likhitvā gotamā itu uktam | anyathā bhagavati gautamāya hirdestari na samsayakathanam upapadyate, bhaqayatah sakalasamsayatitatyat || ' (folio 385): "anye tv anyathā'tra bhāvanīkām kurvanti | sā ca nātišlīsteti na likhitā na ca dūsitā, 'kumārgam na hi tityaksuh punas tam anudhāvati' iti nyāyānusaraņāt | " (folio 429); "tena yah prāha sūtre 'śaktiviśesa eva samhananam' iti....sa bhrantah....itu alam utsütraprarunakavispanditesu" (folio 470), 'etāvatsūtram cirantanesu avipratipattyā śrūvate, kecid ācārvāh punar etadvisavam adhikam api sūtram pathanti tatas tanmatam āha 'kei....' (folio 555).

<sup>7-8.</sup> These two works have already been published in L. D. Series (Nos. 13, 10, 14, 21) by L. D. Institute of Indology, Ahmedabad-9.

To establish consistency among different sūtrās is one of the functions of a commentator. And in this matter Ac. Malayagiri is an expert. Many a time he, having employed different standpoints (nayadṛṣti), demonstrates consistency among different stitras. (Refer to folios 18, 41, 73, 76, 140, 246, 284, 318, 353, 380, 437, 450, 455, 456, 598, 609). And at many other places he simply quotes in support old tradition or the views of ancient Ācāryac.

Ac. Malayagiri is an expert in explaining the text. He is a commentator of first water. Following are some of the noteworthy instances that justify the above statement: exposition of Relation conducted from the standpoint of a logician and also from that of a man of faith (p. 2); explanation of the term 'inavarendra' (p. 3); justification, after Ac. Haribhadra, of the order of Nirdesa (enumeration) through reasoning (pp. 9, 269); the answer to the question as to why there occur dialogues between Lord Mahavira and Gautama though the author of the work is Arya Syama; the answer to the question as to why different views are found mentioned in the dialogue though it is a dialogue between Lord Mahavira and Gautama, and other such answers to the possible questions; the purpose of undertaking the task of writing a work (pp. 7, 47, 50, 72, 179, 180, 385); survey of the fifteen divisions of the class of liberated souls (siddhas) (p. 19), and examination of those divisions (p. 23); discussion about the worth of a woman for the attainment of liberation (p. 20); references and evidences to the effect that even women used to study Sadāvašyaka, Kālika Sūtras and Utkālika Sūtras (p. 20): discussion about Nigoda (p. 39); interpretation of the terms 'grāma, nagara' etc. (pp. 47, 50); explanation of the term 'mleccha' (p. 55); why Agamas are written in Prakrit language (p. 60); size of a liberated soul (p. 112); how a physical aggregate constituted of ananta atoms can accomodate itself in Lokākāśa having only asamkhyāta space-points (p. 242); exposition of the nature of reality (p. 358); explanation of the processes of reception and expulsion of the material-particles-of-theform-of-spoken-language (p. 264); answer to the question as to why are the bodies asamkhuata only though the souls are ananta (p. 271); explanation of the terms 'rājā' 'māndalika' etc. (p. 330); exposition of lesyā (colour-indexes to mental temperaments) and kasāya (basic passions) (p. 330); interpretation of the term 'kalka' (p. 331); plant-beings and the attainment of libertation by Marudevi (p. 379); sāmvyavahārika (those that are in the process of evolution and hence amenable to practically useful description) and asamvyavaharika (those that are at the lowest stage of evolution and hence not amenable to practically useful description) living beings (p. 380); exposition of different kinds of intelligence, viz. kostha etc. (p. 424); performance of penances according to one's ability (p. 436); etc. Thus Ac. Malayagiri has thrown light on many interesting and important points.

#### (4) Vanaspativicāra by Municandrasūri (Death in 1178 VS)

The exposition of plant-life contained in the first chapter of Prajūūpanā is restated in Municandrasūri's Vanaspatisaptatikā consisting of 71 verses. Its avacūri is also available. But we have no means to know as to who has written this avacūri. Vanaspatisaptatikā begins with the declaration that it expounds different divisions of plant-bodied beings, especially pratyekavanaspati and ananta-vanaspati At the end of the work there occurs the following verse:

evam pannavanāe paṇṇavanāe lavo samuddhario | bhavıyāna'nuggahakae sirimammunicamdasūrihim || 71 || —iti Vaṇapphaisattarī ||

A manuscript of Vanaspatisaptatikā is available in Pūjya Munirāja Srī Kirtimuniji's collection (Serial No. 10601) preserved in L. D. Vidyamandir. It belongs to 16th century of Vikrama Era. Other two manuscripts of the same work are also available in the same collection. Out of these two, one contains the text of Vanaspatisaptatikā alone whereas the other contains avacūri also

There is one manuscript belonging to L. D. Collection (serial No. 3674). It contains, along with other works, this work also. Here we find that the work consists of 77 verses. The six out of these 77 are possibly the interpolated verses. The title of the work contains the term 'saptatika' which definitely points to the fact that the text of the work originally consisted of 71 verses only. In this manuscript at the end of this particular work there occurs a statement: 'prajūāpanādyapadagato vanaspativicāra's sampūrab'. As has already been said, the manuscript contains many works. The manuscript begins with Vicārasattari by Mahendrasūri of Aūcalagaccha, along with its avacūri; after that we find the abovementioned Vanaspativicāra along with its avacūri iand at last there occurs Prajūāpanā-trityapadasangrahant (along with its avacūri) by Abhayadeva. The manuscript has been written in 1670 V. S.

#### (5) Prajnápanábíjaka

There is one manuscript in L. D. Collection (Serial No. 5805) of L. D. Vidyamadir. It contains, along with Bhagavattöijaka of

Harsakulagani<sup>8</sup>, Prajīāpanābījaka. Hence is the conjecture that this Prajīāpanābījaka may be the work of that very author. Of course, neither in the beginning nor at the end of the work we find any suggestion to this effect. This Prajīāpanābījaka contains the subject index of the chapters of Prajīāpanā. It is written in Sanskrit. The work begins from the folio 11 B and ends in the folio 14 A. The manuscript has been written in 1869 V.

## (6) Avacuri by Padmasundara

Padmasundara composed this Avacărı on the basis of Ac Malayagiri's commentary on Projūāpanā. A manuscript of this avacārı is found in L. D. Collection (Serial No. 7400) of L. D. Vidyamandir. This manuscript has been written in Agarānagara in the year 1668 V. S. when Emperor Jahangıra ruled over Delhi. Padmasundara was a friend of Emperor Akbar and he had presented to him so many Jaina and non-Jaina works. He belonged to Tapāgaccha. His work having the title Akabaraśāhi Śrngāradarpana has already been published in Ganga Oriental Series in 2000 V. S. The manuscripts of his 'Yadusundar-mahākāvaya', 'Pāršanāthacarita' and 'Pramānasundara' are available in L. D. Collection of L. D. Vidyamandir. For details one may refer to the introduction to 'Akabaraśāhi Śrngāradarpana'.

## (7) Tabo (Bālāvabodha) by Dhanavimala

A manuscript of this work is found in Srikirtimuniji's collection preserved in Lalbhai Dalpathhai Vidyamandır, Ahmedabad. It bears No. 11079. It has been written in 1767 V.S. This means that the work has been composed before that date. It is probably the first translation of Prajiāpanā into vernacular language. The author has given his personal account at the beginning and at the end of the work. It is as follows:

```
Beginning—pranamya śrłmahdviram natáśesasureśvaram |
prajňāpanāsya(nākhya)svitrasya
vakse(ksye)'rtham lokavārtayā || 1 ||
samri(ti) brhaṭtikāyā(?) dayo granthā manoharā[h] |
tathāp i śc) vaparašisyaln(n)ām vinoddṛtham karomy aham || 2 ||
```

This Harşakulagani composed 'Vasudevacopai' in 1557 V. S., corrected
'Kurmāputracaria' in 1577 V. S., wrote a commentary called Dipikā on
Sütrakytānga in 1583 V. S., and taught Prakrit Grammar to the author of
Dhamāphikā' in 1591. Jaina Sāhityano Sarikspipe Irihāga, pp. 519 250, 529.

```
sadgurum buddhidam natvā vinayād vimalābhidham |
    svaparātmaprabodhāya stibuko likhyate mayā | 3 ||
End-śrimattapāganavibhāsanatāpanābhah
    bhya(bha)vyāśu(su)maha(mad)-
       hrdayakairavarätramra(trara)tnam |
    āsid aul rulr vimalasomaganādhirājah
       saundaryadhi(dhai)ryagunamandalavarirasih | 1 |
    aacche tatra viśālasomaauru(a)vah śrīsūravah sāmprata(tam)
    vannīta (vartante) mahī(hi) mandale ganapadaprāpta [pra]-
        tisthāsua(sthāspa)dam |
    nānāvānuavaha (maya) sāgarāmbutarane sabu (dbu) -
        ddhināuām(nāvām)citrā(tāh)
    cāritrācaranena duskaratapah(pāh)
        śristhūlabhadropamā[h] || 2 ||
    tadgacche'bhüt kriyāpātra[m] vidvaja(na)naśiromanī(nih)
    śrīmadvi[nayavi]mala[h] panditah panditāgrant[h] | 3 | |
    tatśi(tacchi) syasevaka sādhu (?) sādhu[r]dhanavimalah
        satah |
    prajnapanasya (khya) sūtrasya vārtāin cakre
```

From the colophon we gather that this Tabo has been composed by Dhanavimalaji, a pupil of Vinayavimalaji who flourished in the Gaccha of Somavimalasūri (1591-1633 V.S.). The manuscript does not mention the year of composition. But the date of Somavimalasūri is fixed. On its basis we can legitimately assign it to the later half of 17th century V.S.

manoharā[m] | 4 | 1

Another manuscript of this work is available in Muni Shri Punyavijayaji's collection preserved in Lalbhai Dalpathai Vidyamandır. It is numbered 2329. It has been written in 1920 V.S. The entire colophon which we find in the abovementioned manuscript is absent here. Moreover, the third verse (Beginning) in which the author has offered salutation to Vinayavimalaji, his spiritual teacher, is also not found in this manuscript. But the first two verses (Beginning) do occur in this manuscript also. This means that though this manuscript is not the verbatim copy of Dhanavimalaji's Tabo, it is nothing but the copy of Dhanavimalaji's Tabo.

## (8) Țabo (Bălâvabodha) by Jīvavijaya

Jinaratnakoşa notes that the manuscripts of this work are available. Again, it gives the date of its composition. It is 1784 p.28

V. S. More than one manuscripts are in possession of L. D. Vidyamandir—two (Nos. 1058-59) in Muni Shri Punyavıjayaji's Collection, one (No. 2094) in L. D. Collection and two (Nos. 10214, 11079) in Shri Kirtimuni's collection. Jivavijaya, the author of this work, has also composed Tabo on Karmagrantha in 1803 V. S. (Refer to 'Jaims Sähtiyano Sanksipta Ithikas' p. 677).

#### (9) Stabaka by Paramānanda

This Stabaka (Tabo) has already been printed in Ray Dhanapatisimha Bahadur's edition of Prapāpanā. At the end of the work we are told that it has been composed in 1876 V. S. in the life-time of Shri Pajya Laksmicandrasūri by Paramānanda, a pupil of Srī Anadacandraji.

### (10) Sanskrit Chāyā (translation) by Nānakacandrajī

In the title of Ray Dhanapatisimha Bahadur's edition of Prajñāparā there occurs' Lonkāgacchiya Rāmacandragamikrta Samskrātānuvādā' (i.e. Sanskrit translation by Rāmacandragami of Lonkāgaccha). But in the prašasti it is clearly stated that this Sanskrit
translation is done by Nānakacandra, a pupil of Rāmacandragami.
And it is again Nānakacandra who has critically edited the text of
Prajñāpanā contained in this edition. Hence it follows that he was
alive when this edition of Prajnāpanā was published. That is, he
was alive in the year 1884 A. D.

# (11) Vrtti by an anonymous author (?)

Jinaratnakoşa mentions this vrtti and gives information about the various manuscripts available in different collections.

## (12) Translation of Prajñāpanāsūtra

This translation by Pt. Bhagavandas Harakhchand has been printed in 1991  $V.\ S.$ 

Besides the commentaries mentioned above there existed, as has already been said, one curni also. But no manuscript of this curni is available. Moreover, a manuscript of Prajidpanasutra-stroddurch has been noticed in 'List of manuscripts preserved in Santinatha Bhandara, Cambay'—an appendix to Peterson's Report,

Pt. II, p. 63. But we have not come across this manuscript. And we do not find the mention of this manuscript in the catalogue of the manuscripts preserved in this very Bhandåra—the catalogue recently prepared by Muni Shri Punyavijayaji. So, we have to believe that at present the concerned manuscript is not there in this Bhandåra. This 'Pranāpandaŭtrasāroddhāra' and Ac. Abhaya-deva's 'Prajāpāpnodādāra' alias 'Prajāpāpnodāsāroddhār' are two different works. This is so because Prajāpanāsāroddhāra is in preses whereas Prajāpanandāhāra is in verses.

#### (13) Prajñāpanāparyāya

The title of the manuscript in Muni Shri Punyayijayaji's Collection (No. 4801) preserved in L. D. Vidyamandir is Sarvasiddhantavisamapadaparuaua'. The work is that type of commentary which gives simply the synonyms (paryaya) of difficult terms (visamapada). It begins with the parvayas of the terms from Pañcavastuka. Then from folio 2B there occur the parvauas of the terms from Acaranga etc. Therein from folio 5 A there occur the paryāyas of the terms from Prajñāpanā. First the author gives the term which he wants to explain. Then he gives its explanation. The explanation is mainly in the form of synonyms. First of all it takes up for explanation the term 'anaharaka' from chapter XVIII. And in folio 6B the author finishes Prajñapanaparyaya and starts to give paryayas of the terms from Nisithacurni etc. Folios 63A to 64B contain the parvayas of difficult terms from Pravaganavivarana, 'Pāksikasūtraparvāva' ends in 26th folio. There exists, in the Bhandara of Cambay, one palm-leaf manuscript resembling this much portion (i.e. folios 1 to 26) of the present manuscript. Refer to 'Catalogue of Palm-leaf manuscripts in the Santinatha Jaina Bhandara, Cambay [part one]' p. 128. Therein the title is 'Nihśesasiddhantaparyaya'. On the basis of the author's praśasti found at the end of the manuscript in Santinatha Bhandara we know that the author of the Paryayas upto 'Pāksikasūtraparyaya' is Candrakīrtisūri (1212 V.S.) But in the concerned manuscript in L. D. Vidvamandir there does not occur author's prasasti on folio 26th wherein ends 'Pākṣikasūtraparyāya.' Not only that. but it contains, after 'Pākṣikasūtraparyāya,' other Paryāyas (Niriyāvaliyāsūtraparuāva, etc.). And the last folio is 69th. Even at the end of the entire manuscript of 69 folios we are not told as to who is the author. So, we surmise that this manuscript in L. D. Vidvamandir is a collection of two different works of the same nature. In other Bhandaras too such manuscripts are available.

# MALAYAGIRI AND HIS COMMENTARY ON PRAJÑĀPANĀSŪTRA

We have edited merely the original text of Prayhāpanāsūtra. Hence it is not possible for us to give exhaustive details about the commentary and its author. While editing the original text of Prayhāpanāsūtra we had to consult the commentary every now and then. It is to be borne in mind that none can prepare the critical and faithful edition of Prayhāpanāsūtra or any Agama without consulting commentaries thereon. Out of the critical editions of the original sūtras that have been published down to this day those that have been prepared with scant and cursory consultation of their respective commentaries or without the consultation of them contain at many places unauthentic readings.

While editing the original text of Prajñapana we got the opportunity to study the commentary. As a result of this study whatever information we gathered about the commentary and its author1 is presented here. We firmly believe that old manuscripts of Sūtras and the commentaries on Sūtras constitute the solid bases depending on which one can prepare the authentic texts of Sūtras. We are harping on this point whenever the occasion arises. Even though commentaries constitute one of the solid means for preparing critical edition of Agamas, they lead the editor astray in selecting the authentic readings when they are consulted halfheartedly and cursorily. From this follows that the editor should independently ponder over as to whether the readings yielded by the commentary are in tune with those found in the manuscripts. In other words, he should see as to whether the readings yielded by the commentary are consistent with the line of thought presented in the text of original Sūtra. While editing the present work we have experienced that this sort of weighing is really necessary. In this edition of Prainapanasûtra there are places where we have accepted readings found in old manuscripts having gone against the commentary because we have deemed them proper and consistent. But then there arises a question as to why the commentary contains unauthentic readings. The answer is as follows. The commentator seems not to have corrected the commentary after having written it. Or, if he would have corrected it, we are not at present in possession of the manuscripts representing the corrected version.

<sup>1.</sup> Here we are to understand Ac. Malayagiri and his commentary.

At this occasion we selze the opportunity to give, even digressing from the main topic in hand, a sketch of Ac. Malayagiri's life and works

Rev. Maharsi Malayagiriji has written voluminous commentaries on Jaina Agamas and other works. Even his death took place when he was engaged in writing commentaries. This is proved by the fact that some commentaries of his are incomplete. has done great service to the cause of learning by having remained constantly engaged, till his death, in the task of composing works. Thus he deserves respect not only of the scholars of Agamas but also of those who are the lovers of learning. He states that he has done the service of Srutajñana to the best of his ability and requests the readers devoted to Sruta to correct the mistakes of omission and commission that he might have committed inadvertently. From this we may infer that he might have deemed it proper to devote his time in the composition of new commentaries rather than in correcting the commentaries once composed by him. If we are correct in our inference then there is nothing improper in correcting the text of his commentary when one finds some solitary mistake inadvertently committed. It is really childish on the part of one who on finding some solitary and ordinary mistake runs down, in the heat of his little knowledge, a person whose contribution to learning and literature is so great.

- In this edition at two places we have accepted the reading found in all the manuscripts of the original Sūtra even though the reading yielded by the commentary is different. Out of these two places one is sū. 1420 [4]. Regarding this sūtra we notice that all the printed editions of the Prājāāpanāsūtra contain the reading available in all the manuscripts of the sūtra. This reading, as we have already said, is different from the one found in the commentary. The two places under consideration are as follows:
- 1. In sū. 999 [1] (p. 246) there occurs the reading 'goyamā! no addāyam pehati'. All the manuscripts yield this reading. The authors² of vernacular commentaries (Tabo) also explain the text according to this reading. Acārya Malayagiriji follows the reading 'goyamā! addāyam pehati' in his commentary. We have considered the reading 'goyamā! no addāyam pehati' to be authentic because each and every manuscript of the text of Prajnāpandsūtra contains it as also because it seems to us consistent with the line of thought presented in the sūtra. For further clarification one may refer to p. 246 foot-note 2. Ray Dhanapatibabu's and Shri Amolakarşiji's editions contain the reading we have accepted. This means that the

<sup>2.</sup> Pt. Jivavijayajī and Pt. Dhanavimalajī.

manuscripts that served as the basis of these two editions must have contained the reading yieded by the manuscripts utilised by us. But in Agamodaya Samiti edition we find the reading accepted by Ac. Malayagiri. Pt. Bagavandas's edition, Silāgama edition and Suttāgame edition—all these three editions follow the reading printed in Agamodaya Samiti edition.

2. The reading of sū. 1420 [4], that is available in all the printed editions is as follow: "je nam bhamte! kevalam bohim bujihejjā se nam saddahejjā pattiejjā roejjā? goyamā! saddahejjā pattiejjā roejjā?" (p. 231).

The commentary on this sūtra runs as follows: "punar api praśnayati—yo bhadanta! kevalikim bodhim arthato'vagacchati so'rthatas tām' 'śraddadhīta' śraddhāvisayām kurydt tathā' pratyayet' pratitivisayām kurydt, 'rocayet' ciktrsāmi ity evam adhyavaset? bhagavām āh—attheagie ituādi!" (Comm. follo. 399 B).

When we think on the basis of the phrase 'atthegaie' quoted by the commentator we feel that the answer contained in the concerned sūtra-portion should be as follows: "goyamā! atthegaie saddahējā pattiejā roejjā!"

Now let us explain the context in which the concerned sutraportion occurs.

(1) Question—Can a living being belonging to the class of infernal beings take its next birth in the class of sub-human beings with five senses?

Answer-Some can, and some cannot (sû. 1420 [1]).

(2) Question—Do the infernal beings that are born in their next birth as sub-human beings with five senses get opportunity to hear Religion propounded by Kevall?

Answer—Some get the opportunity, and some do not.

(3) Question—Do the concerned sub-human beings who get the opportunity to hear the Religion understand its meaning?

Answer-Some understand, and some do not.

(4) Question—Do the concerned sub-human beings who understand the meaning have faith in, conviction of and predilection for that meaning?

Answer—They have faith in, conviction of and predilection for the meaning.

According to the commentary the answer to the fourth question is: 'Some have faith in, conviction of and predilection for the meaning whereas some do not have.' The answers to the first

three questions contain the phrase 'atthegaie'. While explaining the fourth question the commentator suggests that in the body of the text proper the same phrase occurs in the answer to the fourth question also. Is this the result of the inadvertency on the part of the commentator? Or, it might be that the manuscripts copied' from the corrected original manuscript of the commentary are altogether lost to us. The learned should ponder over this matter.

The Sanskrit and Gujarati translations printed in Ray Dhanapatibabu's edition follow the reading available in all the manuscripts of Prayñāpańsūtra whereas the commentary printed in the same edition yields the above-mentioned reading.

The edition prepared by Shri Amolak Rsiji accept the reading yielded by all the manuscripts of Prajiāpanāsūra whereas the Hindi translation given in this edition follows the commentary.

The edition prepared by Pt. Bhagavandas accepts the reading found in all the manuscripts of Prajiāpanāsūtra. Even the translation printed in this edition follows this reading. But Vivecana contained in this edition follows the commentary.

There are two Tabas (vernacular commentaries) on Prajñāpanāsūtra-one by Pt. Dhanavimalajī and another by Pt. Jīvavijayajī. The text of Prajnapanasūtra, given along with the Tabo by Pt. Dhanavimalaji, contains the reading found in all the manuscripts utilised by us in the preparation of the present edition. And even the explanation given in this Tabo follows the same reading. The explanation is as follows: 'je bhagavana(van) kevalabodhaim bu(û):him te saddahem pratīta ānem ruci manamām vasem? gautama! saddahaim pratttaim rucim (rocem)3. Though the text of Prajnapanasūtra, given along with Jivavijayaji's Tabo (1784 V. S. date of composition), contains the reading yielded by all the manuscripts utilised by us, the explanation follows the commentary. The explanation is as follows: 'leha bhagavan! kevalipranita bodha prate jane bujhe te bodhi prate saddahem pratyaya dhare ruca (ci) karem? hā gautama! koika saddahem pratyaya dharem ruca(ci) dhare karem |4'. In the beginning and at the end of this Tabo. Jivavijavaji declares that in composing it he has followed the commentary by Ac. Malayagiri.

There is one common topic dealt with in both the works, viz. Prajñāŋanāsūtra and Jīvābhigama. Though they treat of the same

<sup>3-4.</sup> The readings given here are from the manuscripts of these two Tabh works, belonging to Muniraja Kritimunjii's Collection (No. 11079) and Muniraja Punyavijayaji's Collection (1058-59) preserved in L. D. Institute of Indology, Ahmedabad-9.

topic, their expressions are different. Let us note the difference of expression.

"abhāsae tivihe pannatte | tam jahā—anāte vā apajjavasie I anāte vā sapajjavasie 2 sādte vā sapajjavasie 3 | " (Prajnāpanāsūtra, sū. 1375 p. 315).

"abhāsae duvihe pannatte | tam jahā-sātīte vā apajjavasite 1 sātīte vā sapajjavasite 2 | " (Jīvābhigamasūtra, Folio 442 B).

The five paper-manuscripts which we have utilised in the preparation of this critical edition contain the expression identical with the one found in Jivābhigamasūtra. Even Pt. Jivavijayaji in his Tabo on Prajūāpānāsūtra accepts the reading or expression identical with the one found in Jivābhigamasūtra and accordingly mentions two types of ābhāsaka. Ac. Malayagırı in his commentaries on Prajūāpanāsūtra and Jivābhigamasūtra follows the readings found in the original texts of the respective Sūtras. That is, in his commentary on Prajūāpanāsūtra he mentions three types of ābhāsaka whereas in his commentary on Jivābhigama he mentions two types. But he does not note in either of these two commentaries the difference between the two readings found in the two Sūtras.

## ACCOUNT OF THE PRINTED EDITIONS OF PRAJNAPAÑĀPANĀSŪTRA

Before the present edition, there have been published six editions of  $Praj\bar{n}\bar{a}pan\bar{a}s\bar{u}tra$ . We give below an account of these six editions

1 In 1940 V. S. Ray Dhanapatisimhaji, for the first time, published Projiāpanāstira edited by Rsi Shri Nānakacandraji. This edition contains the text of Prajiāpanāstira, Sanskrit translation of the Sūtra prepared by Shri Rāmacandragani, Āc. Malayagiri's commentary and the vernacular commentary by Shri Paramānanda Rsi. The text of Prajiāpanāstira printed in this edition is fraught with unauthentic readings. Moreover, punctuation marks are wrongly placed and word-divisions are wrongly made. We think that this printed text is based on some manuscript of the same nature. We have mainly utilised the text of Prajiāpanāstīra printed in the edition under review. And only rarely have we consulted the commentary, etc. contained in it.

2. In 1974-75 V. S. Shri Agamodaya Samiti published, in two parts, Prajñāpanāsūtra edited by Rev. Agamoddhāraka Ācārya Shri Sāgarānandasūtrīji. This edition is superior to the one published by Ray Dhanapatisimhaji's from the standpoint of correct readings as well as correct printing. Hence after its publication the scholars have utilised this edition alone. Merely a glance at the vast number of works edited by him makes us realise the great speed with which he would have worked and also the irrepressible eagerness he would have entertained for bringing out editions of different Agamic works. In comparison with the vast literature edited by him with great speed, the number of major mistakes that we find in this or that work edited by him is very small.

We have already written about Shri Agamoddhāraka Sāgarānandasāruļ and his editions in Editors' Note o' Nandisutta Anucgaddārāim Ca', a work cdited by us. Here we point out this much that in his edition of Prajāāpandsītīra there do occur major and minor mistakes which we shall discuss at proper place.

- 3. In Vira Nirvāna Samvat 2445 (= V. S. 1975) Lala Sukhadeva Sahaya has published Prajāāpanāsūtra edited by Shri Amolak Rsi. This edition contains the text of Prajāāpanāsūtra and its Hindi translation by Shri Amolak Rsi. The text of Prajāāpanāsūtra contained in this edition is very corrupt. Though Amolak i has not followed Ray Dhanapatisimhaji's edition in preparing the text of Prajāāpanāsūtra, it is almost certain that he has utilised a manuscript or manuscripts belonging to that very group to which belonged the manuscript which constitutes the basis of Ray Dhanapatismha's edition. Readers will know more about this from our discussion about different readings While discussing the readings we have utilised, in a limited measure, the text of Prajāāpanāsūtra alone contained in this edition. Hence it is out of place to say anything about its Hindi translation.
- 4. In 1991 V. S. Pt. Bhagvandas Harshachandra has edited, in three parts, the text of Prayāāgandsitra. It contains the text of Prajāgandsitra It contains the text of Prajāgandsitra and Gujarati translation of Prajāgandsūtra and also of Āc. Malayagiri's commentary thereon. This edition is mainly based on Agamodaya Samiti's edition. But the editor has pointed out in the introduction that he has utilized two manuscripts belonging to Sāntisāgaraji Bhandāra, Ahmedabad. Out of the two one contained the text proper along with its commentary whereas the other contained the text proper alone, the latter manuscript being mutilated (trufita). Hence at some places where Agamodaya Samiti edition yields unauthentic readings this edition yields

authentic readings. In spite of this it too, like Agamodaya Samiti edition, does contain, at many places, major and minor mistakes. Not only that, but there are places where the editor having rejected the correct readings yielded by Agamodaya Samiti edition has accepted corrupt ones in their stead. Translation of the text proper as also that of the commentary follow the respective versions of the texts printed therein. Hence many a time the translation of the text proper is not in tune with that of the commentary. The defects of the version (of the text proper) found in this edition are pointed out by us at proper place in this introduction.

5. The text of Prajāāpanāsūtra contained in voluminous Agamaratmanājāsā published in limited number in the year 1998 V. S. (2468 Vira N. S.) for the purpose of inscribing all the Agamas on marble stone walls of Agama Mandır, Palıtana. We shall call it Silāgama edition. Its editor has corrected some of the wrong readings of Samiti edition. But at the same time he has even changed the correct readings found in Samiti edition. Though we have not compared the text of this edition, word by word, with our press copy, we have very often consulted it while writing notes on different readings. Hence we would like to point out the special features of this edition

The portion of the sūtra from the word 'uddham' (sū, 210 p. 77. line 8) to the word 'bahugio' preceding the word 'joyanakodakodio' (line 10) has been dropped in the edition under consideration. Refer to the last line of stone-plate 173-4 of Agamaratnamañiūsā. The dropped portion is there in Samiti edition. We can know as to whether or not at other places too this edition drops lines or words of the original text provided we compare the text printed in this edition with our edition. The characteristic feature of this edition is that at various places the text of the Sūtra has been abridged by placing the sign of zero (0). In doing so Rev Agamoddhārakajī, the editor, has not followed any old manuscript, method or tradition. It is his own invention. For instance, he has dropped the sutra-portion from the word 'pukkhara' (occurring at the end of 7th line on p. 64) to line 17th and in its place he has put a sign of zero indicating abridgement. This dropped portion is found in all the old handwritten manuscripts of Prajnapanāsūtra as also in all the printed editions of the same. We have

Refer to paragraphs 61, 78-105 occurring under the forthcoming topic 'Examination of some of the Readings of Prajñāpanāsūtra'.

<sup>2.</sup> Ibid, paragraphs 42, 49, 70-77.

Ibid, paragraphs 5, 21, 40, 89, 91, 92, 93, 103-106 and 33 (4).
 Ibid, paragraphs 3, 12, 16, 24, 94.

noticed such abridgements at many places in this edition even though we have consulted it for our limited purpose. Agamoddharakaji has dropped long or short portions of the Sutra in order to abridge the text. Hence this edition could be described as the abridged Prainapanasutra prepared by Rey. Agamoddharakaii. This abridged version contains the words 'sukka', 'kanha' etc. in place of 'sukkalessa', 'kanhalessa' etc. found in all the handwritten manuscripts and the printed editions. But this way of abridging the original Sūtra text may possibly lead to the corruption of the original text itself. Hence the continuation of this method is not desirable at all. The latest edition should not be at least more corrupt than the previous ones, if not better than those. This is what we expect. But this Silagama edition does not come up to The forthcoming discussion will yield other our expectation. details about this edition.

 Munirāja Shri Pupphabhikkhū (Puspabhiksū = Phulchandji) has edited the Agamas in two parts under the common title 'Suttagame' The second part of Suttagame contains 21 Agamas excluding the Angas. And among these 21 Agamas is found Prajñapanasūtra. This second part of 'Suttagame' has been published in 2011 V. S. by Sútragama Prakasaka Samiti, Gudagamva, Chavani. This is the latest edition of all that we have consulted. examining the version of Prajnapanasutra contained in Suttagame we have come to entertain doubt regarding the authenticity not only of the text of Prainapanasutra contained therein but also of the texts of other Agamas contained therein. In Suttagame Muni Śrī Pupphabhikkhuji has edited 32 Agamas recognised by the followers of Sthänakaväsi sect. The later edition should be better than the former. This is what we generally expect. But Suttagame does not come up to our expectation. For the elucidation of this point we request the readers to study 107 paragraphs written under the heading 'Examination of some of the readings of Prajnapanasūtra', especially paragraphs No. 42, 49 and 64-77. It would not be improper if we say something about the statements occurring in the Introduction (Prastavana) and Editor's Note (Sampādakīya) to the first and the second parts of Suttagame respectively.

The introduction to the first part has been written by Muni Sri Jinacandabhikkuij. And the Editor's note to the second part has been written by Muni Sri Puspabhiksuiji himself. On the 25th page of the introduction and on the 65th page of the Editor's note there occurs the heading 'Special features of this Edition'. Under this heading there occur the following three statements: (1) 'We have taken sufficient pains in selecting

correct readings'. (2) 'While editing the Agamas we have utilised correct manuscripts'. (3) 'Novel method has been employed by us in noting down the different readings'.

The first claim of the editor of Suttagame is not justified. Our notes on the readings accepted in Suttagame and our 'Examination of some of the readings of Prajūžpanāstīra', on the contrary, prove that the editor of Suttagame has no critical acumen required for the selection of correct readings. Thus the first statement is far from the truth.

On the basis of the second statement readers may come to believe that the editor of Suttagame might have utilised correct handwritten manuscripts while preparing the edition of Agamas. But we confidently say that the editor has not compared the printed text of Prainapanasuira with any old handwritten manuscript of the same And if we suppose that he has compared the printed text with some solitary old manuscript then we will have to say that he has not been able to assess the value of the important and authentic readings yielded by the manuscript. We have thrown light on this point in 107 paragraphs written under the heading 'Examination of some of the readings of Prainapanasūtra'. The statement under consideration is ambiguous Muni Śri Pupphabhikkhuji has not explicitly stated that by 'correct manuscripts' he means 'correct handwritten manuscripts'. Nor has he given the description of the correct manuscripts he has utilised. Hence there naturally arises in our mind the doubt as to what might have been the manuscripts that he has used.5

The third statement is also ambiguous. We are simply told that the editor has employed the novel method of noting down the different readings. But he has not explained as to what novelty is there in the method. Moreover, he has not clarified as to whether the readings he has noted are yielded by the printed editions or by the old handwritten manuscripts.

From all this it becomes crystal-clear that this edition is very defective from the standpoint of correct readings.

In the Introduction to the first part of Suttägame (p. 23) there occurs a statement about the previous editions. Therein we are told that the Agamas have been published by Ray Bahadur Dhanapatasimha (of Maksudabad), by Agamodaya Samiti and by others also but those editions are not free from corruptions. By saying

<sup>5</sup> Even after reading this introduction if the editor of Suttagame gives authentic description of the manuscripts he has utilised in editing Suttagame, his attempt will be most welcome.

so the editor has indirectly suggested that Suttagame edition is more correct and authentic than any of the previous ones. This is the reason why we were tempted to utilise it mainly, considering it to be so. Not only that but whenever the need arose to examine different places for finalising the authentic readings, we have studied all those places of the Suttagame edition. Hence we are in a position to say positively that the editor of Suttagame has not made any honest attempt whatsoever to prepare the critical and authentic version of Prajnapanisatra. Of course, the Suttagame edition of Prainananasutra contains 29 correct readings in place of the incorrect ones yielded by Agamodaya Samiti edition. But it is noteworthy that these 29 correct readings are already there in the text of Praindpanāsūtra edited by Pt. Bhagavandas Harshachandra in 1991 V. S. i.e. 10 years before the publication of Suttagame6. It may be that the editor has not followed the editions published by Pt. Bhagavandas and by Agamodaya Samiti. But it is a fact that Suttagame edition contains all the corrupt readings yielded by both these editions.7 It is specially noteworthy that the editor of Suttagame has not accepted the correct and authentic readings of the Agamodava Samiti edition, but in their place he has accepted all the corrupt and unauthentic readings of Pt. Bhagavandas's edition 8 This may lead someone to conclude that he has utilised these two editions alone for the purpose of correcting the text of Pranaganasutra And the editor has said nothing that may disprove the conclusion. The truth of whatever we have said here in brief will be realised by the readers when they will study the details given under the heading 'Examination of some of the readings of Pragnapanasutra'. At this juncture we would like to point out that out of so many correct and authentic readings we have been able to find out in place of the corrupt and unauthentic ones accepted in the previous editions there is one which has been accepted in Suttagame edition. This reading, though not very important, is nevertheless authentic. It is kāyajogam in place of the unauthentic kāyajoge. authentic reading 'kāyajogam' is not found in any other edition of Prajnapanasutra. Refer to paragraph No. 107 under the heading 'Examination of some of the readings of Prajñapanasūtra'. It is noteworthy that all the authentic readings except the one just referred to are found in this or that edition published before the publication of Suttagame. Over and above the defects pointed out by us there are also minor defects which are peculiar to this

 <sup>&#</sup>x27;Examination of some of the Readings of Prajñápanásútra', paragraphs 61. 78.106.

<sup>7.</sup> Ibid, paragraphs 1-42, 43-47, 50-60, 62, 63.

<sup>8,</sup> Ibid, paragraphs 61, 78-105.

Suttägame edition alone. Regarding the text of all the Agamas printed in Suttägame we can say as to how many are the places where the editor of Suttägame has either altogether dropped the reading or changed it, provided we compare the text of each and every Agama contained therein with the concerned text contained in old manuscripts. When the readers will study paragraphs No. 46-59 written under the headings of 'Examination of some of the readings of Prajäāpanāsūtra', they will have a clear idea of what mischief he has played with the text of Prajäāpanāsūtra by either dropping the readings or changing them. So, we feel that he must have played mischief with the texts of other Āgamas also. Though the state of affair is like this, the editor who has played mischief with the texts of Agamas has charged others with that unscholarly and unholy action. This is really wonderful!

We deem it proper to elucidate one point at this juncture. We have critically examined thousands of manuscripts of Agamas Therein some learned and studious monks have added words or phrases, mostly on the basis of commentaries, simply to make the original laconic text easily understandable. For instances, one may refer to paragraphs No. 34, 44, 53 and 57, written under the heading, 'Examination of some of the readings of Pranaganasūtra'. Sometimes the manuscripts contain the interpolated readings which do not fit in the context. We have given the instances of interpolated readings of this type in paragraphs No 4, 5, 10, 16, 17, 22 and 38 written under the above-mentioned heading. Study of these interpolated readings makes it clear that they might have been incorporated in the body of the text proper by the students who did not possess the thorough knowledge of the concerned subject. Again, at the end of a particular topic there occur in the body of the text proper recapitulatory verse (sangrahant gatha). Sometimes it is from the pen of the author himself, sometimes it is borrowed from some other works by the author himself and sometimes it is interpolated in the body of the text proper by some learned monk after having composed it. In Prainapanasūtra there are instances of interpolated recapitulatory verses. Refer to the verse in lines 15-16 on page 26th. This is an interpolated verse. The sūtra-portion containing the Pancananamaskāramantra is also an interpolation. The two verses which occur in the beginning of Prajñāpanāsūtra and contain the information about the author are again interpolation.

As we have critically examined so many interpolated readings,

In this connection one may refer to Pt. Shri Kalyanavijayaji's 'Pattāvalīparāga-sangraha', p. 449.

consistent or inconsistent with the textual context, we can definitely declare that all these interpolations have been incorporated in the body of the text proper with a view to clarifying the meaning of the concerned text-portion. We can postively say that they are interpolations only because no old handwritten manuscript yields them. And the study of the commentaries corroborates our above-mentioned view. Moreover, no interpolation is such as would suggest an attempt on the part of its interpolator to introduce his own peculiar views in the text proper.

Ac Haribhadra has written a commentary named 'Pradeśavyākhyā.' It has been published in two parts. The first part has been published in 1947 A.D. by Rishabhdev Kesarimal, Ratlam. And the second part has been published in 1949 A.D. by Jaina Pustaka Pracāraka Sabhā, Surst. No part contains the original text of Prayāāpanāsūtra.

## EXAMINATION OF SOME OF THE READINGS OF PRAJÑĀPANĀSŪTRA

We would like to give an idea of our critical method of editing Agamas in order that persons who work in this field of learning may get inspired. We have utilised the printed editions also. So, it is necessary to say something, by the way, about the readings accepted in these editions. We humbly request the concerned persons to remember our main objective in writing what follows. We have no mind to hurt the feelings of these persons.

We classify the forthcoming 107 paragraphs as follows:

- (a) The correct and authentic readings mentioned in the eleven paragraphs (20, 43, 51, 52, 54, 56, 53, 59, 60, 62, 63) are not found in the editions published till the present day. In their place they contain corrupt and unauthentic readings. It is to be noted that out of these corrupt and unauthentic readings those mentioned in paragraphs 20, 43, 51, 56, 58, 59, 60 and 63 occur in more than one manuscripts we have utilised.
- (b) No printed edition except the one published by Ray Dhanapatisimha contains the correct and authentic readings mentioned in paragraphs 45 and 50. In their stead they yield unauthentic and corrupt readings which we have come across even in manuscripts.
- (c) All the printed editions except the one prepared by Muni Srī Amolak Ŗṣijī yield corrupt and unauthentic readings instead of

the correct and authentic ones mentioned in paragraphs 32, 37, 55. The corrupt and unauthentic reading given in paragraph No. 37 is available in manuscripts also.

- (d) The Ray Dhanapatisimha's edition and Muni Sri Amolak Rsiji's edition, at concerned places, contain readings which closely follow the correct and authentic readings mentioned in paragraphs 18, 23, 25, 46 (Hence these readings can be described as the different versions of authentic readings).
- (e) The Agamodaya Samiti edition, Pt. Bhagavandas's edition, the Slifagama edition (contained in Agamaratimamājisā), the Suttagame edition contain corrupt and unauthentic readings in place of the correct and authentic ones mentioned in paragraphs 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 36, 39, 46 and 106. Out of all these corrupt and unauthentic readings those mentioned in paragraphs 39 and 46 are found in manuscripts also. It is to be noted that the correct and authentic readings mentioned in paragraphs 21 and 106 are found in the Silágama edition.
- (f) The Agamodaya Samiti edition, Pt Bhagavandas's edition, the Silägama edition and the Suttägame edition contain unauthentic readings over and above the authentic ones mentioned in paragraphs 4, 5, 10, 17, 22 and 38 It is noteworthy that the corrupt reading mentioned in paragraph 5 occurs in Muni Sri Amolak Rsiji's edition and also in one of the manuscripts we have consulted, whereas it does not occur in the Silägama edition.
- (g) The interpolated readings mentioned in paragraphs 34, 44, 55, 57 clarity the meaning of the concerned sitre-portions. But as they are interpolations inserted in the text proper for the purpose of elucidating the meaning of the original text-portions, they could not be regarded as authentic readings. The interpolated readings mentioned in paragraphs 33 and 57 occur in althe printed editions whereas those mentioned in paragraphs 34 and 44 occur in the Agamodaya Samiti edition, in Pt. Bhagavandas's edition, in the Silägama edition and in the Suttägame edition. Moreover, the interpolated reading mentioned in paragraph 57 has been found in one of the manuscripts utilised by us.
- (h) The important readings mentioned in paragraphs 7, 14, 15, 28, 30, 33, 35, 37, 40 and 41 are not found in the Agamodaya Samiti edition, in Pt. Bhagavandas's edition, in the Silāgama edition and in the Suttägame edition. But they are available in each and every manuscript we have consulted. Here we should note that the readings mentioned in paragraphs 7, 30, 37 and the whole sentence of the sutra-portion mentioned in the paragraph 19 are not found in Ray Dhanapatisimha's edition whereas the readings

mentioned in paragraphs 33 (4) and 40 are found in the Silägama edition.

- (i) In paragraphs 64 to 69 we have given the following information: We have pointed out the readings that have been dropped by the editor of Suttägame according to his own sweet will (paragraphs 64-66). We have pointed out the unwanted change made by the editor in the case-ending of the authentic reading on account of his inability to comprehend the meaning of the sutra-portion (paragraph 67). We have also given an instance of the printing mistake that has escaped the notice of the editor (paragraph 69). We have also given instances of the unwanted changes introduced by the editor in the authentic readings according to his own sweet will (paragraph 68).
- (1) The original and authentic readings mentioned in paragraphs 42, 49, 70, 72-77 occur in all the manuscripts and also in some of the previous editions, viz. Agamodava Samiti edition etc. But in place of these original and authentic readings Pt. Bhagavandas's edition contains corrupt readings (paragraphs 70, 75) or unauthentic readings (paragraphs, 49, 73, 74) or readings involving unauthentic interchange of the places of words (paragraph 76) or interpolated readings (paragraph 72) or readings unscientifically corrected (paragraphs 42, 77). Moreover, we have pointed out, in paragraph 71, that Pt. Bhagavandas's edition follows the Agamodava Samiti edition in giving wrong and reverse order of some sūtras and in dropping the concerned reading. In this paragraph we have even noted one place of Pt. Bhagavandas's edition, where the editor has dropped the reading occurring even in the Agamodaya Samiti edition. At the places mentioned in these ten paragraphs the Suttagame edition closely follows the unauthentic version of Pt. Bhagayandas's edition. But it is noteworthy that in place of the reading dropped by Pt. Bhagavandas in his edition (paragraph 71) the editor of the Suttagame has coined, according to his own sweet will, an altogether novel and unauthentic reading.
- (k) We have pointed out the defects of the Agamodaya Samiti edition in connection with the original and authentic readings mentioned in paragraphs 61, 78-105. In these paragraphs we have also shown that these original and authentic readings are accepted in Pt. Bhagavandas's edition. Again, we have pointed out that all these authentic readings given in the abovementioned 29 paragraphs occur in the Suttägame edition also, the only difference being that Pt. Bhagavandas's edition simply suggests the authentic reading given in paragraph 80 whereas the Suttägame edition p.29

positively accepts it. Moreover, we have pointed out that Pt. Bhagavandas's edition contains two interpolated words in the correct reading mentioned in paragraph 99. At this place too the Suttägame edition follows Pt. Bhagavandas's edition. At the place referred to in the seven out of the 29 paragraphs (89, 91, 92, 93, 103, 104, 105) the Silägama edition accepts the authentic readings whereas at the places referred to in the remaining 22 paragraphs it follows the Agamodaya Samiti edition.

(1) The original and authentic reading mentioned in paragraph 107 is found in none of the previous printed editions except the Suttägame.

For the sake of convenience we give the following abbreviations for the printed editions of  $Praj\bar{n}\bar{p}an\bar{a}s\bar{u}tra$ , which we intend to discuss in the forthcoming 107 paragraphs.

- ♥•: The edition published by Ray Dhanapatisimhji
- स॰ : The Agamodaya Samiti edition
- अ॰: The edition prepared by Muni Sri Amolak एड़ांग्रे
- भ॰: The edition prepared by Pt. Bhagavandas
- মি॰: The Silāgama edition (contained in Āgamaratnamañjūṣā)
- सु॰ : The Suttagame edition
- 1. In sū. 188 (p. 65, 1. 10) there occurs the reading 'sānam ahnam bhomeijanagarāvāsasatasahassānam'. All the manuscripts we have consulted yield this reading. This reading occurs even in Ac. Malayagiri's commentary on Jivājivābhigamasūtra at the place where it quotes the whole vānayanatrasātra from Prajīāpanāsūtra. The 80 edition yields the following reading: 'sāṇam sāṇam asamkheijabhomeijanagarāvāsasatasahassānam.' And the 40, 80 and 80 editions follow the 80 edition in this matter. But 80 and 80 editions contain the reading—'sāṇam sāṇam bhomeijanagarāvāsasayasahassā asamkheijānam.' The meaning of this reading is not different from that of the reading yielded by the 80 edition.
- 2. In sū. 570 we have accepted the reading 'daspaesie navapaeshine tit', [p. 152, 1. 15]. All the old manuscripts yield it. In its place 8° edition contains the reading 'dasapaesie navaram navapaeshine tit'. But in no manuscript this reading is available. And tit is also not necessary. At this concerned place 4° and 3° editions yield the reading 'dasapaesie navaram padesahine tit'. This means that these two editions contain the word 'navaram' in place of 'nava'. Scholars who are constantly engaged in critically editing old Agamic texts will at once notice that the word 'navaram' is a corrupt form of the correct word 'nava' and further that both

these words 'navaram' and 'nava' have found place in a reading where there should have been 'nava' only. The মe, যি and ন্তু editions follow ভি edition in this matter.

3. Sū. 1119 mentions four types of catuhpurusapravibhaktagati. The reading that we have accepted is as follows: 'samagam patthita samagam pajjavatthitä 1 samagam patthivä visamam pajjavatthivä 2 visamam patthiyā samagam pajjavatthiyā 3 visamam patthiyā visamam panavatthiya 4 (pp. 272-73). All the handwritten manuscripts that we have utilised yield this reading. The #o edition contains both Prainapanasutra and a commentary thereon There was something missing in the concerned portion of the commentary available to Rev. Agamoddharakaji. This seems to be the reason why he has interchanged the places of words and phrases of the original reading. The commentary on this concerned reading is as follows: "taccaturddhātvam 'samagam paijavatthiyā' ityādinā granthena svayam eva vaksyati" (Commentary, folio 329). On the basis of this wording of the commentary the #0 edition yields the following reading: 'samagam pajjavatthiya samagam patthiya I samagam paijavatthivä visamam patthivä 2 visamam paijavatthivä visamam patthiyā 3 visamam pajjavatthiya samagam patthiyā 4. The old palm-leaf manuscripts of the commentary yield the following reading: "taccaturdhātvam 'samagam patthivā samagam pajjavtthivā' ityādinā grathena svayam eva vaksyati". From this reading it becomes clear that the reading which all the manustripts yield and which we have accepted is the authentic one. From the instances like this we should learn that no changes should be introduced in the readings of the text proper merely depending on the printed edition of the commentary thereon. For correcting the text proper one should consult the old manuscripts of the commentary. Suppose no manuscript of the commentary is available, even then one should not change the readings of the text proper simply on the basis of the printed edition of the commentary. Some portion of the reading under consideration has been strangely dropped in the We edition on account of the repetition of the same words in the concerned portion of the text proper. Though the 34 edition contains the reading similar to the one found in the 40 edition, it describes the third and the fourth alternatives as follows: visamam pajjavatthiva samagam patthiyā 3 visamam pajjavatthiyā visamam patthiyā 4. At this place the Ho and the Ho editions simply follow the Ho edition. The Ro edition accepts the corrupt reading 'pajjuvatthiya' in place of 'pajiapatthiua'. Except this it closely follows the fo edition

- 4. In the foot-note 13th on p. 294 we have noted the reading 'indagove i va 11. For the first time the €o edition has accepted it in the body of the text proper. But no manuscript which we have consulted yields this reading. And the Wo and Wo editions too do not contain this additional reading. Some scholar seems to have added this reading in the body of the text proper on account of not understanding the import of the concerned commentarial passage. This will be clear as soon as we read the passage. The text proper contains the reading 'balimdagove i va'. And the commentary explains it as follows: 'bālendragopakah sadyo jātah indragopakah. Sa hi pravrddhah san Isatpandurakto bhavati tato bālagrahanam, indragopakah—prāvrtprathamasamayabhāvī kītavišesah'. All the manuscripts yield the reading 'balemdagove'. And the commentary also follows this reading. Hence what is intended here is the balendragopa and not the indragopa. The commentator has explained the main term 'indragopa' from among the whole compound 'balendragopa'. So, somebody added the reading 'imdagove i va' in the body of the text proper wrongly considering that the authors of Prajnapanasūtra and the commentary intended it also. All the three editions viz. स० वि० and स० that have been published after the publication of the ₹0 edition follow the #0 edition.
- 5. In sūtra 1238 there occurs the reading 'anovamā i vā' (p. 297). But the #0 manuscript contains the additional reading 'uvamā i vā' before the above-mentioned one. And somebody has corrected the Wo manuscript, having added this additional reading. But all other manuscripts utilised by us do not contain this additional reading. The 40 edition has accepted the additional reading in the body of the text proper. The commentator explains the 'quie khamde' and 'macchamdiva' from among those terms denoting sweet dishes. But for the meanings of the terms from 'pappadamoyae' to 'anovamā' he asks us to consult the person expert in the concerned science. His actual words: parpatamodakādayah sampradāyād avaseyāh'. This much is certain that the terms enumerated in the text proper at this place refer to sweet dishes. Hence the reading 'uvamā i vā' rarely found in manuscripts seems to be an unwanted addition. 'Uvamā' means upamā, a Madrasi dish. It is a saulty dish. So, the term 'uvama' does not fit in the context. But in olden days there might have been some anupamā dish so called on account of its taste being quite opposite to that of uvamā. This dish is meant by the term 'anuvamā'

<sup>1.</sup> The Hedition contains the reading 'imagope i va.' That is, here we have How R.

occurring in the text proper. The additional unauthentic reading 'wamā i vā' is not there in the  $\mathbb{R}$  and the  $\mathbb{R}$ 0 e additions whereas it is there in the  $\mathbb{R}$ 0,  $\mathbb{R}$ 0 and  $\mathbb{R}$ 0 editions. By the mention of anupamā it is indirectly proved that the dish called uvamā is as old as the one called anuvamā.

- 6. The word 'anamingumā' occurs in sutra 1247. It is available in all the manuscripts of the Sutra, that we have consulted. The No and the No editions contain this very reading at this concerned place. The commentator also follows this reading. But the No edition yields the wrong reading 'asamikheijaqumā' in place of the abovementioned authentic reading. The No, No, and No editions follow the No edition in this matter.
- 7. The reading of the concerned fourth alternative in sūtra 1620 is as follows: atthegaie jīve egaiyāo jīvāo jam samayam kāiyāe āhigaraniyāe pāosiyāe kiriyāe aputthe tam samayam pāriyāvaniyāe kirıyae aputthe panaivayakiriyae aputthe 4 | (p. 357 lines 6-8). All the editions published so far, except the 340 one, do not contain this reading which is vielded by all the manuscripts we have utilised. We may surmise that the manuscript which served as the model of those editions has dropped the concerned readings on account of its writer's cursory consultation of the commentary. The commenntary on the particular sūtra is as follows-' jīve nam bhamte! iam samayam käiväe ahigaraniväe' itvädi atrāni samayagrahanena sāmānyatah kālo grhyate, praśnasūtram sugamam, nirvacanasūtre bhangatrayı—kañciı jivam adhikrtya kaściı jivo yasmin samaye kāle kriyātrayena sprstas tasmin samaye pāritāpanikyāpi sprstah prāņātipātakriyayā cety eko bhangah, pāritāpanikyā sprstah prānātipātenāsprsta iti dvitlyah, pāritāpanikyā prānātīpātakriyayā cāsprsta iti trtīvah, esa ca trtīvo bhango bānāder laksvāt paribhramsena ahātvasva mrgādeh paritāpanādyasambhave veditavyah | yas tu yasmin samaye yam jivam adhikrtuāduakrivātravenāsprstah sa tasmin samaye tam adhikrtya niyamāt pāritāpanikyā" prānātipātakriyayā cāspṛṣṭaḥ, kāyikyādyabhāve paritāpanāder abhāvāt | (Commentary, folio 446A)

The underlined portion of the above-quoted commentarial passage contains the explanation of the fourth alternative suggested here. The answer to the sutra-question is contained in 1 to 3 alternatives. This is the reason why the commentator says, 'answeamsatire bhangarayi.' To describe the fourth alternative with which the sutra-question has no concern points to the characteristic feature of the style. On the basis of the term 'bhangarayi' occurring in the above-quoted passage some manuscribts might have dropped the concerned fourth alternative.

- 8. The reading 'ābhiṇibohiṇamāni-sutanāṇiau' occurs in the beginning of the sūtra 1898[1]. All the manuscripts yield this reading. When we examine the sūtras occurring before and after this sūtra we find that this reading is authentic from the standpoint of consistent meaning. The 4° and the 4° editions too accept this correct reading. The commentary contained in the 8° edition is as follows: 'ābhiṇibohiṇanānī suṇaṇānī ya.' This is a wrong reading. And it is on this account that the text proper printed in this 8° edition accepts this wrong and unauthentic reading. The palm-leaf manuscripts of the commentary, belonging to Jesalmer and Cambay Bhaṇāras, yield the following reading of the concerned quotation: 'ābhiṇibohiṇanānī suṇaṇānīsā ya.' And all the manuscripts of the text proper yield this correct reading. The 7°, fite and ge editions follow the wrong reading of the 8° edition.
- 9. The we edition contains the reading 'asamkheijaguna' in place of the reading 'asamkheijaguna' occurring in the beginning of the first line on p. 436 (sūtra 2129 [1]). The commentary printed in this we edition also gives the Sanskrit translation of this very reading, viz. asamkhylatgunab. But we have considered 'samkheijaguna' to be the authentic reading on the following ground. All the manuscripts of the text proper yield this reading. Even the palm-leaf manuscripts belonging to Cambay and Jesalmer Bhandāras as also the paper manuscripts belonging to 16th-17th centuries of Vikrama Era contain this reading. The we and the we editions accept the reading similar to the one accepted by us, whereas the Wo, Rv and Se editions follow the Se in this matter.
- 10. After the completion of sūtra 2175 (p. 445) the 80 edition contains the additional reading 'tatha siddho bharati'. We have noted this reading in the foot-note 6th on page 445. None of the manuscripts of the text proper, consulted by us, contains this additional reading. This additional reading is unnecessary and unwanted. It is not found in the 80 and the 80 editions. Moreover, the commentary on 2175 sūtra the portion of the commentary on 2175 sūtra the portion of the commentary containing the introductory remarks to sūtra 2176 is as follows: 'tode varm kevalt yathā siddho bhavati tathā pratipādūtam, idānim siddhā yathāvarupās tatrāvatīsthante tathā pratipādāyati| 'The manuscriptulised by Rev. Agamoddhārakji seems to have contained the additional reading and this addition or interpolation mīght have been made in the manuscript on the basis of the phrase 'yathā sidho

<sup>2.</sup> The reading 'osutanāṇisu' is printed in our edition due to oversight.

We have corrected it in Suddhipatraka.

bhavati' occurring in the introductory commentarial remark to sourse 2176. Of course, all the old manuscripts which we have utilised do not contain this unauthentic additional reading. The 40, 800 and 300 editions follow the 800 edition in this matter.

- 11. Satra 1737 [2] contains the reading 'satta ya võsssahasssäim abāhā'. But the 80 edition in its place yields the reading 'sattari ya võassahassõim abāhā'. This might be the result of oversight or inadvertence on the part of the editor. The 80, 180 and 80 editions follow the 80 edition in this matter. But it is noteworthy that Pt. Bhagavandas translates the concerned term as 'seven thousand'. saya = hundred and sahassa = thousand. If the propriety of these two numbers were considered in the present context, then 'satta' would not have been turned into 'sattari', a corrupt reading. All the manuscripts we have utilised and even the 80 and 80 editions contain 'satta' reading at this place.
- 12. The second half of the 6th verse occurring in the second sūtra in our present edition is as follows: kammassa bamdhae 24 kammavedae 25 vedassa bamdhae 26 vevavevae 27 | 6 | (p. 4). It is vielded by all the manuscripts we have utilised. The Wo and the 310 editions too contain this reading. The #0 edition and the #0 and Ho editions which follow the Ho contain the following reading in its place: [kammassa] bamdhae [kammassa] veda[e] vedassa bamdhae veyaveyae'. The words put in angular brackets [] suggest the attempt of the editor to make the prosodial instants equal to those found in the regular Arya metre. But one should remember that Agamic works contain at many places the irregular metres which possess prosodial instants more or less than those found in regular or standardised metres. Having borne this fact in mind the editor of Agamic texts should ponder over as to whether or not the particular metrical reading yielded by this or that manuscript fits in the context. The explanation found in the commentary is also in consonance with the reading available in all the manuscripts. That is, the read ng accepted by us is original and authentic. Though the reading put in angular brackets in the ₹0 edition follows the authentic reading, at last the R10 edition dropped the reading put in angular brackets with a view to bringing the Arva metre of this half verse in line with the regular Arya metre. The concerned half verse given in Ro edition is as follows: 'bamdhae vedavedassa bamdhae veyaveyae.' This reading is very defective. At this place in our edition we have accepted the reading 'kammavedae.' But the to edition contains '[kammassa] veda[e]' in its place. It is noteworthy that no manuscript yields 'ssa' at this concerned place.

- 13. The reading 'sarīramaovamaanāme' (sū. 1693 and sū. 1694[4]) (p. 369, lines 4th and 21st) and also the reading "sartramgovamganāme' (sū. 1694[4]) (p. 369, lines 22-23) are yielded by no manuscript of the text proper. The Wo and the Wo editions contain the readings similar to the ones accepted by us. Even the commentary follows these readings. Let us quote the concerned portion of the commentary: 3sarīrāngopānganāmeti sarīrasyāngāny astau śirahprabhrtini, uktam ca- sisamuroyarapitthi do bahū uruyā ya atthamga' iti, upangani ca angavayavabhutany angulyadini, sesani tatpratuavayavabhütany anguliparvarekhadini angopangani, 'syadavasankhyeye' ity ekaśesah, tannimittam nama \*śarīrangopānganāma! (commentary, folio 469 B). The € edition accepts the corrupt reading 'sarīrovamganāme' in place of 'sarīramgovamganāme.' The Ho. 和o and Ho editions follow the Ho edition in this matter. Similarly, the 80 edition contains the wrong reading ""sartrovamganāmāe' in place of 'sarīramgovamganāmāe' (1702[14]). At this place also the Ho, Rio and Ho editions follow the Ho edition. The concerned reading of sū. 1702[14] is missing in the Wo and the No editions.
- 14. The reading 'sahā kiriyāsu pānāivāyaviratassa' (sū 1764 [3]) printed on p. 390 (line 23) of the present edition is yielded by all the manuscripts we have consulted. The original version of the concerned text asks us to know all the alternatives from the, sū 1643 occurring in the chapter XXII called 'Kryāpada'. This is the reason why we have accepted above-mentioned reading in the text proper at this place. Even 4° and the 3° editions contain this original reading. But the 3° edition does not accept this reading. And 4°, 8° and 3° editions follow the 3° edition in this matter. We are confident that there is no manuscript that does not contain this reading.
- 15. In stira 1786 all the manuscripts yield the reading 'bandhe' (p. 390) which refers to the chapter XXV called 'Bandhapada'. The We and the Me additions also contain this reading. The commentator reproduces this entire stira (1786) in his commentary. Therein also we find the reading 'bandhe' (See commentary, follow 497 A). In the absence of this word 'bandhe' it becomes impossible for the reader to know as to which is the subject-matter of the stira 1786. In the printed text of the commentary the term 'bandhe' has been put in angular brackets []. We do not understand as to why

<sup>3-4.</sup> At these two places the printed text of the commentary contains the readings 'sarivopinganāmeti' and 'śarivopinganāme' respectively. The reading we have given above is yielded by many old manuscripts of the commentary.

Rev. Agamoddhārakajī has put it in the brackets. Is it that the manuscript of the text proper utilised by him did not contain it? Or, is there any other reason for his doing so? We cannot positively answer these questions. In the text proper contained in the 3° edition this reading is missing. The 4°, five and 5° editions follow the 4° edition in this matter. This reading being not there in the 4° edition, its editor Pt. Bhagavandas translates into Gujarati the concerned portion of the text proper as follows: 'jema nādnāvaranīyane vedatām jetalī prakrtino bamāda kahyo che tema mohanīya karma vedatām kahevo'. The purport of this translation is that the person who experiences [the fruits of] Mohanīya-karma binds seven or eight or six or even one type of karma. (Refer to sūtra 1776). But the reading 'banāhe' clearly points out that the person who experiences the fruits of Mohanīya-karma can never bind karmas of one type only.

16. The concerned reading as we have accepted in sūtra 1252 (p. 300 line 20) is as follows: "kanhalesā nam sā, no khalu sā nllalessä, tattha gata ussakkati'. All the manuscripts of the text proper yield this reading. Even the 40 and the 30 editions contain this reading. The commentator also follows this reading while explaining the concerned portion of the text proper. The commentarial passage in point is as follows: "paramarthatah punah krsnalesyaiva, no khalu nilalesya sa svasvarūpaparityagat, na khalv ādaršādavo japākusumādisannidhānatas tatpratibimbamātrams ādadhānā nādaršādava iti paribhāvanīvam etat, kevalam sā krsnalešvā 'tatra' svasvarūpe 'gatā' avasthitā satī utsvaskate tadākārabhāvamātradhāranatas tatpratibimbamātradhāranato votsarpatītu arthah" (Commentary, folio 372 A). Though the commentary clearly explains the concerned original reading of the text proper, the last sentence of the sutra under consideration is wrongly printed in ₹º edition as follows: 'tattha gatā osakka: ussakki vā'. Thus the ₹º edition contains additional unwanted wrong word 'osakkai'. No manuscript yields it. Moreover, there is no leśya (mental temperament) which is lower than kranalesya (black coloured mental temperament). Hence the additional word 'osakkai' at this concerned place is useless and misleading. Sütra 1255 mentions the lesva lower than the sukla (the white coloured one). But it does not refer to the lesus higher than the sukla. It is so because there is no leśyā which is higher than the śukla. The śukla leśyā is the highest (i.e. the purest) leśyā. We believe, without a shadow

<sup>5.</sup> The printed text of the commentary contains the reading 'mātrāmāda-dhānā'. But we have given here the correct reading on the basis of the old manuscripts of the commentary.

of doubt, that the additional word 'osakkai' found in the To edition at this place is unwanted and wrong. The Wo, Too and Wo editions follow the To edition in this matter. Even if the editor of the Wo edition has utilised the manuscript of the text proper in its editing, he seems not to have pondered over the authenticity or otherwise of the readings at many places. The Rio edition no doubt closely follows the Too edition. But it has committed a mistake in \$a.\$1255, which is not there in the To edition. It contains a zero sign after 'authagatā osakkai.' This misleads the reader to believe that there is the word 'usakkai' for which the zero sign is put and this, in turn, would wrongly suggest that there is a lešyā higher than the Śukla.

17. At the end of the sūtra 72 we have accepted the reading 'gokannamādī | se ttam dukhurā' (p. 31). All the manuscripts that we have consulted yield this reading. Moreover, the %o and the अ॰ editions also contain this reading. But in the स॰ edition in its place we find 'gokannamādi| je yāvanne tahappagārā| se ttam dukhurā'. This means that it contains at this place the additional words 'je yavanne tahappagara'. Of course, in the sutras coming before and after this concerned sūtra and even elsewhere we invariably find 'je yavanne tahappagara' after the enumeration of the concerned divisions. But at the same time it is also clear that wherever there occurs 'ie yavanne tahappagara' it is definitely not preceded by the word 'āi' or 'ādi' (=etc.). All the manuscripts contain 'ādī' in the word 'gokannadi' occurring in the satra under consideration. And this term 'adi' here stands for the phrase 'je yavanne tahappagara' Thus the occurrence of the term 'adi' rules out the possibility of the presence of 're vavanne tahappagara'. Whether the editor of the #0 edition has interpolated the phrase 'ie yavanne tahappagara' on the basis of its occurrence in other sutras or he has done so on the basis of some manuscript yielding the concerned phrase at this place we do not know. But this much is certain that the phrase is an interpolation. The म॰, शि॰ and स॰ editions follow the स॰ edition in this matter.

18. In sūtra 107 there occurs the term 'dāmilt' (p. 38). But the No manuscript yields the reading 'domilt'. It might be that the danda (1) preceding the term 'dāmilt' has been here wrongly joined to the term. In the old method of manuscript writing "> is written as It. For instance, the sto be written as It. All the manuscripts except the No yield the reading 'dāmilt'. This term 'dāmilt' stands for Drāvidi Script. The No and the No editions accept the reading 'domilt'. In the No edition at this place we find the reading 'domilti'. And the No, the and No editions follow the No.

edition in this matter. But no manuscript yields the reading 'domilivi's.

- 19. The word 'satthāne' occurring in sūtra 1049 (p. 258, line 9) is missing in the we edition. And in the we, we and we editions too it is not found. The we edition contains it. But in the we edition the whole sentence in which the word 'satthāne' occurs is missing. That is, therein we do not find the following sentence: 'vaṇassati-kāiyānam' satthāne badāhellagā anamtā.'
- All the old manuscripts yield the reading 'naradāvanivā' occurring in sūtra 105 (p 38). But He and He manuscripts yield the reading 'naravāvaniyā.' On the basis of our experience in the field of Agamic research we can say that there is every possibility of misreading a for a. And this type of error on the part of a copyist seems to have turned the reading 'naradavaniva' into 'naravāvaniyā.' And the Ho? manuscript contains the reading 'naravāhaniyā' which suggests an attempt to correct the reading 'naravāvaņiya'. The copyist of this manuscript seems to be an intelligent scholar. This is the reason why he has written 'naravāhaniyā' in place of 'naravāvaniyā' which was available to him and which he found not fitting in the context. This is what we surmise. All the printed editions contain at this place the reading 'naravāhaniyā' on the basis of some rare manuscript belonging to the 3°2 group. The very old manuscripts yield the reading 'naradavaniua,' This proves its authenticity and originality. Moreover, we have come across the term 'naradavanie' in 'Nandisuttam Anuogaddaraim ca', published by Shri Mahavira Jaina Vidvalava, Bombav, sū. 303, p. 131.7
- 21. The reading 'vānamamtarānam jahā neraiyānam orāliyā āhānagā ya' (sūtra 922, p. 228, line 8) is yielded by all the manuscripts. And all the editions published so far contain this reading.

<sup>6.</sup> In the 18th samaviya of Samaväyänga published by Agamodaya Samiti 20 instead of 18 names of different scripts are printed. Therein the word 'Bhiyaliui' is not numbered. Even then the number 19 is printed in place of number 18. Even the Suttägame version of Samaväyänga follows the Samiti edition in this matter. But Suttägame delivity the word 'Bhiyaliu' in square brackets. Even then the number of the scripts enumerated here is ninteteen.

<sup>7.</sup> The word 'naradavanie' does not occur in the hitherto printed editions of Anusopadwirasiir and in most of the manuscripts of the same that we have utilised except the two paper manuscripts and the two palm-leaf manuscripts, one belonging to Jesaimera Bhandāra and another belonging to Shri Sangha Bhandāra, Patan. Taking into account the fact that the word 'naradāvaniyā' occurs in Prajfiāgesādiirs we accepted in our edition of Anusopadwirsiira the reading 'naradāvanie' yielded by very old manuscripts though they are few in number.

The reading asks the readers who want to know about the audarita and the aharaka bodies of vanavuamtara gods to reproduce what has been said elsewhere in the work about these bodies of infernal beings. The 80 edition contains in this very sutra (922) the reading 'āhāragasarīrā jahā asurakumārāņam' (='for details about the āhārakašarīra of vānavyamtara gods readers should repeat here whatever has been said about this body of Asurakumara gods'). This reading in the 80 edition occurs before the reading 'tevākammayā.' It is an unwarrented addition. It is not proper to ask readers twice in one and the same sutra to consult two different portions of the text for the same details. All the old manuscripts except the HoR do not contain this additional reading, nor do the षo and the अo editions contain it. But the भo and the सo editions following the Ho, include this additional reading in the body of the text proper. But the बि॰ edition does not contain this unwanted additional reading.

- 22. In the interrogative sentence of sitra 985[7] there occurs the reading 'ogdhanapaesattháe' All the manuscripts yield this reading. Even in the portion containing the answer to the question these two words are mainly used. Inspite of this the 4° edition in its place contains the wrong reading ogdhanathayáe peaesathayáe ogdhana-paesathayáe. The 4°, 8°° and 8°° editions follow the 8°° edition in this matter. In the 4°° and 8°° editions at the concerned place the two words are separately written as follows: 'ogdhanathayáe padesathayáe'. That is, the third word found in the 8°° edition is not there in these two editions.
- 23. In sūtra 1111 we have accepted the reading 'mamddie upphidiyā'. The commentator follows it and translates the term 'upphidiyā' into Sanskrit as 'utplutya'. The manuscripts yield in its place 'mamdue-uppaditā' or 'upphaditā' or 'ophiditā'. The voand the voe editions contain the reading 'mamdie uppaditā' at this place, whereas the voeltion contains the unauthentic reading 'mamdio phiditā'. The vo, voeltions follow the voeltion in this matter.
- 24. In stira 1131 and 1145 (pp. 275 and 278) we have accepted the reading 'sa cceva pucchâ'. But the #o edition contains at these two places the wrong readings 'evam savve vi pucchâ' and 'savve vi pucchâ' respectively. These wrong readings are the results of mistaking #o ro #. In stira 1145 we have not noted down in the foot-note the reading available in the #o edition. At these two places the corrupt reading 'savve va' yielded by manuscripts utilised by the editor of #o edition seems to have been turned into

- save vi' due to haste in correcting it or due to slip of pen. But from the standpoint of construction and meaning the reading 'save vi' is useless. No manuscript utilised by us yields it. The % and ¾ editions contain at these two places the readings 'so ever puechà' and \*ave va puechà' respectively. The % edition contains at these places readings 'evam savvesim' puechà' and 'savve va puechà'. Not finding the reading 'savve va' to be correct the editor has attempted to correct it as 'savvesim' which itself is not proper. The ¾ and the ¾ editions follow the ¾ edition in this matter.
- In sūtra 1218 we have accepted the reading 'padesāvagāha' (p. 291, line 26). In its place the edition contains the reading 'padesogadha.' All the manuscripts except 92, 92 and 93 yield the reading 'padesa' for 'padesavagaha'. That is, the 'vagaha' part of the reading 'padesāvagāha' is missing in these manuscripts. The commentarial passage throwing light on the authentic reading 15 as follows: 8' ekādašah pradešaprarūpanādhikārah, dvādašo'vagāhādhikārah' (commentary, folio 358 A). On the basis of this passage we definitely say that the reading 'padesavagaha' vielded by the abovementioned three manuscripts is authentic and correct. There occurs the word 'ogadha' in the reading 'kanhalessa nam bhamte kaipaesogadha' found in sutra 1244 (p. 299). Keeping this in mind the editor of the 80 edition seems to have accepted the reading 'padesogadha'. It is also possible that he might have before him a manuscript which itself contained the reading 'padesogadha'. The We and the We editions contain at this place the readings 'padesovagaha' and 'padesovagadha' respectively. The ਮo, शि॰ and स॰ editions follow the स॰ edition in this matter.
- 26. In sūtra 1228 we have accepted the reading 'tambacchivādiyā '(p. 294, lne 2). The To edition contains the reading 'tambacchivādiyāe i vā'. The 'U,' letter occurring in this reading is redundant and interpolated. The Ho, Rio and To editions follow the To edition in this matter. The Yo and No editions contain at this place the readings 'tambacchivā vidāivā' and 'tambacchivā vidāitvā' respectively.
- 27. In sūtra 1230 we have accepted the reading 'kaniyārakusume i vā' (p. 294). All the manuscripts which we have utilised yield this reading. Even the ₹ and the ₹ editions contain it. But the

<sup>8.</sup> The first part of this reading occurring in the edition of the commentary published by Agamodaya Smitt is as follows: ekādaśo/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pradeśa/pr

ve edition contains at this place the reading 'kanniyārakusume i vā'. And the Ψe, Ñv and Ψe editions, after the Ψe edition, accept it. But no manuscript yields it. So it could not be regarded as authentic. The commentary printed in the Ψe edition contains the following pratika (the word or phrase quoted in the commentary from the original text in order to help the reader in easily finding out the concerned portion of the original text): 'kanniyārakusume i vā'. It seems that the Ψe edition, on the basis of this pratika, has accepted the reading 'kanniyārakusume i vā'. It is also possible that a manuscript utilised by its editor might have contained this reading. Even then this reading could not be regarded as authentic. It is so because the palm-leaf manuscript belonging to the Cambay Bhanḍāra yields the reading 'kaniyārakusume i vā' which is identical with the one yielded by all the manuscripts utilised by us.

28. In sūtra 1231 we have accepted the reading 'simduvāravaramalladame'. All the manuscripts yield this reading. The 40 and % editions also contain this reading. But the % edition contains in its place the reading 'simduvaramalladame'. Thus this reading does not contain the word 'vara' which occurs in the reading accepted by us. The भo, शिo and €o editions follow the €o edition in this matter. The commentary gives the brief explanation of the terms from sālipittharāsī to seyabamdhujīrae. It is as follows: śālipistarāśi-kuţajapusparāśi-sinduvāramālyadāma-śvetāśokaśvetakanavira-śvetabandhujivah pratitah | No manuscript of the commentary contains the reading 'sinduvaravaramalyadama' which is in harmony with the reading occurring in the text proper. But this does not mean that we should drop the word 'vara' from the text proper. We can explain the non-ocurrence of the term 'vara' in the commentary in the following two ways: (1) 't' letter occurring at the end of the terms 'सिन्द्रवार' and 'वर' might have caused the oversight on the part of the copyist. That is, on that account he might have dropped the term 'vara'. If we accept this view, then the concerned reading of the commentary should be written as follows: 'sinduvāra [vara] mālyadāma. proper contains the compound of six names. On this account the commentator might not have deemed it necessary to include the well known term 'vara' in this sentence. We strongly believe that the reading which is vielded by all the manuscripts of the text proper should not be dropped.

29. In stara 1362 we have accepted the reading 'sāgārovautte' (p. 314). All the manuscripts yield this reading. The we and we editions too contain this reading. But the we edition cointains, in its place, the reading 'sagarovaogovautte'. No manuscript yields this reading. We are of the opinion that the editor of the Wo edition has here followed the quotation of the text proper, occurring in the printed commentary (folio 392 A); of course, he has made some correction in the quotation. The quotation is as follows: 'sāgārovaogovautte nam bhamte!'. But the version of this quotation, vielded by the palmleaf manuscript belonging to Jesalmera Bhandara, is as follows: 'sagarovautte nam bhamte!'. This version is in harmony with the reading yielded by the manuscripts of the text proper. This conclusively proves that the reading accepted in the सo edition is not authentic. The सo, शिक and go editions follow the go edition in this matter. In sutra 1363 which follows the sūtra under consideration contains the phrase 'anagarovautte'. All the manuscripts yield it. And all the editions including even the 60 contain it. This shows the authenticity and originality of the reading 'sagarovautte' accepted by us in sūtra 1362.

- 30 The portion from sitra 1597 [2] to sitra 1599 [1] (ie page 354 lines 3 to 9) is contained only in the three manuscripts out of eight utilised by us. This means that the copysist of the concerned manuscripts have dropped this portion through oversight. The No and the No editions too do not contain it. And the No, Rio and To editions follow the No edition in this matter. But the No edition contains it. From this we learn that if we do not consult different manuscripts on account of the task being tresome and tedious then there is always a possibility of our recension of the text edited missing phrases, sentences and even passages.
- 31. In sitra 2052[6] we have accepted the reading 'pahāremānto' (p. 423, line 4). All the manuscripts yield it. Even the We and the We editions have accepted it. But the We edition contains in its place the reading 'sampahāremānto'. And the We, We and We editions follow the We edition in this matter.
- 32. In the 1st and the 2nd paragraph of sütra 2170 we have accepted the readings 'samohannati' (p. 443, line 25) respectively. All the manuscripts yield these readings. The commentary too contains the following as the pratika from the original text: 'samohannat' iti samohanati (folio 602 A). Inspite of this, the We and the We editions contain at these two places the readings 'samohanat' and 'samohanantin' respectively. The We, Re and We editions follow the We edition in this matter. But no manuscript of the text proper yields these readines. Hence they should not be regarded as authentic

- 33. In the we edition at five places the phrases of the text proper have been dropped due to oversight caused by the same letter occurring at different places not far removed from one another. The we far and we editions, following the we has dropped the concerned phrases at those concerned places. It is to be noted that out of these five places there is one place where the we edition has not dropped the concerned phrase. These five places are as follows:
  - (1) In sūtra 138 there occurs the phrase 'settam āriyā' (p. 44, line 13). All the manuscripts yield it. And it should occur at this place. But it has been dropped in the ₹0 edition. The commentary, at this place, tells us that all the conclusions are easily derivable. The ₹0 and the ₹0 editions contain this reading.
  - (2) The reading 'matianṇṇṇt vı' occurring in sūtra 478 is yielded by all the manuscripts. And উo and উo editions contain it. But it does not occur in the উo edition The উo, বিত and স্ত্ৰত editions follow the উo edition in this matter.
  - (3) The reading 'thin'n annanchim' which we have given in sūtra 481 [2] (p. 146, line p. 21) is found in all the manuscripts. The Ψο and Ψο editions too contain it whereas the Ψο edition does not contain it. The Ψο, Ψο and Ψο editions follow the Ψο edition in this matter.
  - (4) The reading 'pamcimdessu wwwayamit' occurring in stira 666 [2] (p. 179, line 5) is yielded by all the manuscripts. It has been dropped in the No and the No editions. And the No and the No edition in this matter. In the No edition the entire portion containing the answer to the preceding question has been dropped. But the Rodition to contains the reading under consideration.
  - (5) In sūtra 1684 [2] there occurs the reading 'aniţhassarayā' (p. 367, line 6). It has been dropped in the ₹o edition. The ₦o, ੴo and ¶o editions follow the ₹o edition in this matter. But the ₹o and the ₹o editions contain it.
  - 34. In sătra 659 we have accepted the reading 'evań ceva vemániyō vi sohamnianagad bhānjayovā. 'All the manuscripts yield it. The We and We editions also contain it. But in the We edition there occurs its enlarged version. It is as follows: 'vemániyá nambhantie! kaohimto uvavajamitî 'kim neratehimto kim tirikkhajonishimto manussehimto devehimto uvavajamitî 'goyama' no neraiehimto uvavajamitî, princindiyatriikhajonjehimto uvavajamiti,

manussehimto uvavajiamti, no devehimto uvavajiamti. original unenlarged reading makes the subject-matter quite clear. The term 'evam' with which this reading starts suggests the reader to consult sūtra 657. And sūtra 657 asks the reader to refer for details, to sutra 648 which contains information about Asurakumāra gods. To free readers from the tedious task of consulting two different sūtras some learned person seems to have enlarged the original reading incorporating necessary details from these two concerned sutras. There might have existed some rare manuscript containing this enlarged reading. On the basis of such a rare manuscript the editor of the Wo edition seems to have accepted the above quoted enlarged version of the original reading in the body of the text proper. This enlarged version does not give wrong information. But the version accepted by us is the original and authentic version because it is yielded by all the manuscripts.

35 The reading 'davva(thayde' occurring in sūtra 779 (p. 194, line 5) is yielded by all the manuscripts. The We and the Meditions also contain it. But it is missing in the We edition and in the We, No. No. and No editions which follow the No.

36. In sūtra 858 we have accepted the reading 'kimpahava' (p. 213). All the manuscripts except 43 yield it. The 40 and the 40 editions too contain it. In the commentary we find the following explanation of it: 'kimprabhava' kasmāt prabhavah—utpādo yasyāh sā kimprabhavā (folio 256 B). Instead of 'kimpahavā' 32 contains the reading 'kimpavahā' (p. 213, n. 1). This is not a real variant. Interchange of the successive consonants keeping the vowels at their original places is the common mistake committed by copyists of the old manuscripts. All those who carefully utilise the old manuscripts in their editing work know this fact very well. Let us give some instances of this type of mistake In sutra under consideration there occurs the reading 'sartrapahava'. In its place 40 manuscript contains 'sarīrapavahā'. Again in gathas 192 and 193 of sūtra 859 there occur pahavati and 'sarīrappahavā' respectively. The 40 manuscript contains in their place 'pavahati' and 'sarfrappavaha' respectively. Refer to foot-notes 2-4 on page 213. The 80 edition contains the reading 'kimpavaha' instead of 'kimpahava'. That is, the reading of the 80 edition is identical with the one yielded by 93 manuscript. But the 80 edition contains 'sarīrapahavā' (occurring second time in the same sūtra) in sū. 858, 'pahavati' and 'sarīrappahavā' in sū. 859. This means that at these places the Ho edition contains the readings accepted by us. This again shows that the reading 'kimpavaha' accepted in the #0 edition is not consistent with the abovementioned similar readings found in its vicinity. The #0, \$10 and \$0 editions follow the \$0 edition in accepting these corrupt readings.

- 37. In sūtra 1215 [3] we have accepted the reading 'durthittā' rukkhań durūhati' (p.291). And it is yielded by all the manuscripts which we have utilised. It is missing in the % and the % editions. The %, % and % editions follow the % edition in this matter. But the % edition contains the reading under consideration.
- 38. We have accepted the reading 'thitte siya hime' (p. 138, line 2). All the manuscripts yield it. The No and the No editions also contain it. But the To edition contains in its place the reading 'fhitte titthhanavadie siya hime'. The No, No and To editions following the To edition contain this reading. The additional word titthhanavadie is not found in the manuscripts.
- 39. In sütra 2119[3] we have accepted the reading 'manüsseut'. The We, He and He manuscripts yield the reading 'manussāmān'. At this place we find faint indication in the commentary because elsewhere it has already exptained the subject-matter of the concerned portion of the text proper. If one were to examine sütras preceding and succeeding the present one, one will find the reading 'manüsseut' correct and fitting in the context.
- 40. The portion beginning with 'oi' (sūtra 1050[3]; p. 258, line 1) and ending with 'savvathasidhadevatte' (sūtra 1052) is found in all the manuscripts we have consulted. Even the 40, 30 and 40 editions contain it. But it is missing in the 30 edition. The 40 and the 30 editions following the 30 edition do not contain it.
- 41. In sitra 1202 we have accepted the reading 'teulessa', [p. 288, line 2). All the manuscripts yield it. But the 80 edition contains in its place the reading 'tessa' which is meaningless in the context. The 80 and the 50 editions follow the 80 edition in this matter. Again, in sitra 1203[3] we have accepted the reading 'teulesse pudhavikkdie' (p. 288, line 10). And all the manuscripts yield it. But it is missing in the 80 edition. And even the 80 and the 50 editions which follow the 80 edition do not contain it. The 80, 80 and 80 editions contain at both these places readings which we have accepted.
- 42. In sütra 1307 we have accepted the reading 'jāva bādaravāukkāie vi '(p. 308). All the manuscripts yield it. Even 🗣 and sīe editions contain it. But the 🕫 edition has in its place the reading 'jāva bādarateukāie vi bādaravāukāie vi |'. This reading

does not fit in the context. The \$\vec{n}\vec{v}\$ edition, after the \$\vec{v}\$ edition, contains this reading. Having found the term 'jāva' occurring in this reading redundant and unwanted the editors of the \$\vec{v}\$ editions have dropped it without any basis. Thus these two editions contain the reading 'bādareteukāre vi bādarevdukārē vi |.' This suggests an attempt on the part of their editors to make the reading accepted in the \$\vec{v}\$ edition consistent with the sūtra.

- 43. In sutra 1794[3] we have accepted the reading 'ordingasariat' (p. 392). All the old manuscripts except 40 and 37 yield it. All editions published so far contain in its place the reading 'ordingsaria'. Though the printed text of the commentary contains at this place 'ordingsaria' as a pratika (folio 500 B), its old palmleaf manuscript belonging to Cambay Bhandara contains 'ordingsariat' as a pratika. Hence we have accepted the reading 'ordingsariat'.
- 44. In sūra 1217 we have accepted the reading 'egammi homāne' (p 291, line 20). All the manuscripts yield it. The % and the ¾ editions contain in its place the reading 'egammi hojjamāne.' This is a corrupt reading. The ¾ and the ¾ editions contain at this place the reading 'egammi nāne hojjā.' This reading also is not proper. The ¾ and the ¾ editions have at this place the reading 'egammi nāne homāne.' The word 'nāne' occurring in the concerned reading found in the ¾ edition is yielded by no manuscript. This additional word 'nāne' is found in all the editions published after the ¾ edition.
- 45. In sūtra 167 we have accepted the reading 'pūya-ruhira' (p. 50, line 20). All the manuscripts except τo and το yield it. The το edition also contains it. All the remaining editions contain at this place the reading 'pūyapadala-ruhira' which is the same as is found in το and το manuscripts. The commentator too in his commentary puts 'pūya-ruhira' as a pratīka (folio 80 B). And majority of the manuscripts contain 'pūya-ruhira'. Hence we have accepted it, considering it to be original and authentic.
- 46. In sitra 188 we have accepted the reading 'viyasakhta' (p. 64, line 25). The commentary too follows this reading. All the manuscripts except \$\delta\_0\$ and \$\footnote{\coloredge} \text{ viol} \text{ it. These two manuscripts yield the reading 'vihasakhta' which we have given in a foot-note. The \$\delta\_0\$ edition contains this reading. And \$\delta\_0\$ \$\delta\_0\$ do and \$\delta\_0\$ editions follow the \$\delta\_0\$ edition in this matter. The \$\delta\_0\$ and the \$\delta\_0\$ editions contain 'viyasita' and 'viyasita' respectively. These two readings are very near to the one accepted by us.

- . 47. In sūtra 195 [1] we have accepted the reading 'agagnatala-manulihamāna' (p. 68, line 16). In this reading we find the word 'anulihamāna'. In its stead \$\frac{3}{6}\$, \$\frac{3}{6}\$ and \$\frac{3}{6}\$ manuscripts yield the word 'ahilamāna'. The commentary contains the following explanatory remark: 'anulihān-atilannāna'. The reading contained in the \$\frac{3}{6}\$ edition is identical with the one accepted by us, whereas the remaining editions contain the reading 'ahilamāna'. The \$\frac{3}{6}\$ edition differs from these editions in that it contains the reading 'ahilamāna'.
- 48. In sūtras 196 and 210 we have accepted the readings 'gahanakkhatta' (p 69, line 2) and 'gaha-nakkhatta' (p. 77, line 8) respectively. Only the was manuscript yields the reading gahagananakkhatta in place of gaha-nakkhatta occurring in sūtra 196. The was and 33 manuscripts yield the reading gahagana-nakkhatta in place of gaha-nakkhatta occurring in sūtra 210. As the majority of the manuscripts yield 'gaha' only in place of 'gahagana' we too have accepted 'gaha' only in place of 'gaha-gana' at both these places. The 36 edition contains 'gahagana' instead of 'gaha' at both the places. All the remaining editions contain at these two places 'gaha' (sū. 196) and 'gahagana' (sū. 210) respectively. Of course, it is to be noted that the concerned reading of su. 210 is altogether missing in the \$30 edition.
- 49. In sūtra 657 we have accepted the reading 'jehimto asurakumārā | ' (p. 177). All the manuscripts except the 90 yield it. This reading does not create any difficulty in understanding the answer to the question put in the sūtra under consideration. Even from the standpoint of construction this reading seems to be more fitting. The #0 and the Bo editions contain in its place the reading 'jehimto asurakumārā tehimto vi bhāniyavvā.' We have inadvertantly forgotten to note down in the footnote this reading yielded by 40 manuscript; hence we have mentioned it in the errata appended to the first part of this volume. The Wo and the Wo editions contain at this place the readings 'jehimto asurakumārā tehimto vi bhaniyavva | ' and ' jehimto asurakumārā tehimto vānamamtarā vi bhāniyavvā.' The Ho and Ho editions contain the reading 'jehimto asurakumārā tehimto vānamamtarā uvavajjāveyavvā' which is identical with the one yielded by the 40 manuscript. The reading yielded by the 90 manuscript has been noted down in the foot-note
  - 50. In sūtra 1765[2] we have accepted the reading 'evam nava bhamgā' (p. 387). It is a correct reading. It is yielded by

all the manuscripts. Even the We edition contains this reading. All the remaining editions at this place contain in its place the reading 'evam' ee nave bhamgā bhāniyavvā'. We have inadvertently given in the footnote 'bhamgā bhāniyavvā' as the reading available in He manuscript. As a matter of fact it yields the reading 'evam' ee nava bhamgā bhāniyavvā'.

- 51. In saira 1864 there occurs twice the reading 'pappa' (p. 400, lnes 9-10). All the manuscripts except N° and N° yield it. The N° and N° nesser is a saiso the editions published so far contain in its place the reading 'pappa'. From the standpoint of the reading yielded by the majority of manuscripts as also from that of old usage the reading accepted by us is very important. Sometimes for the convenience of the reader a learned writer or reader of manuscripts changes the old usage into the current one The present case provides an instance of such a change.
- 52. In sūtra 1319 we have accepted the reading 'donni' (p. 309). And all the manuscripts yield it. Morcover, on examining the sūtras from the beginning of the 4th Dvāra in which the present sūtra occurs one will find that the nominative case-ending in 'donni' is fitting. This means that the reading 'donni' which we have accepted is proper. In spite of this all the editions published so far contain the reading 'donha' which has the genetive case-ending. It is not that the genetive case-ending does not give the desired meaning. But the reading 'donni' having nominative case-ending is the original one because it is available in all the manuscripts as also because it fits well in the context.
- 53. The reading 'sanipayasanipae jahannenam' which we have accepted in sūtra 1360 is the original one because it is yielded by all the manuscripts we have utilised. But the editions published so far contain in its place the reading 'sanipayasanipaenam puechā! goo; jahannenam. From the standpoint of meaning there is nothing objectionable in this reading which might have been available in some rare manuscript.
- 54. The reading 'ukkossasankilitthaparināme vā tappāuggavisu-phamāngaprināme vā 'which we have accepted in sūtra 1751 (p. 384, line 13) is yielded by all the manuscrpts we have utilised. This reading occurs in the description of the one who binds the highest daywya (karma). The commentary on this concerned text is as follows: 'uktrstasanklistaparināmo nārakāyurbandhakaḥ, tatprāyog-vasisūdāhyamānaparināmo/nuttrasavarāyurbandhakaḥ (fold 491). This explanation clearly proves the originality and authenticity of the reading accepted by us. In spite of this all the editions

published so far contain the unwanted additional phrase 'asamktitthaparināme vā' which none of manuscripts yields. Thus the entire reading printed in these editions is as follows: 'uo samktitthaparināme vā tappāugavisujhamānaparināme vā'. In place of uo occurring in this reading, the We and the We editions contain ukkosenam, the We edition contains ukkosam and the Ge edition contains ukkosa. The learned readers easily understand that the reading 'tappāugavisujhamānaparināme vā' itself proves the reading 'asamktilithaparināme' to be an unnecessary and unwanted interpolation.

- 55. The reading 'evamete cauvisam' cauvisadam'agā 576 bhavam'ti' which we have accepted in sūtra 1409 is original and authentic. All the manuscripts yield it. In place of the word 'evamete' found in this reading the 40, 32 and 32 manuscripts contain the word 'evameva'. From the standpoint of meaning the word 'evamete' is proper
- 56. The reading 'paharāiyāo' which we have accepted in sūtra 107 (p. 38) is yielded by all the manuscripts except the To wherein we find 'paharāiyā'. All the editions published so far contain at this place the reading 'paharāiyā'.
- 57. The reading 'sukkalessam | 'has been accepted by us in stira 1224. In its place 3R manuscript yields the following enlarged reading: 'sukkalessam pappa jāva bhujjo bhujjo parinamai? hamtā goyamā! tam ceva | '. On examining the sūtras 1220 to 1223 the learned readers will naturally realise that the term 'evam' occurring in the beginning of sūtra 1224 proves the authenticity and propriety of the reading accepted by us. The enlarged reading yielded by 3R manuscript is an attempt on the part of some scholar to make the original reading easy to understand by adding many words to it. All the editions published so far contain the enlarged reading almost identical with the one yielded by 3R manuscript. The enlarged reading could not be regarded as original and authentic
- 58. In sūtras 2333 and 2035 we have accepted the reading 'pariyāiyanayā.' All the old manuscripts except 37 yield at these two places the same reading 'pariyāiyanayā' which we have accepted. But 37 yields in their places the readings 'pariyāyanayā' and 'pariyāinayā' respectively. All the editions published so far contain at these two places the same reading 'pariyāinayā' which is yielded by manuscripts of later dates. The quotation from the text proper, given in the printed commentary, contains the reading 'pariyāinayā.' But the palm-leaf manuscripts of the commentary.

tary, belonging to Cambay and Jesalmera Bhandāras, contain at this place 'pariydiyanayā.' This proves that the reading accepted by us is authentic and proper.

- 59. The reading 'cuṁcuyā' has been accepted by us in stira gle, 26.) But all the editions published so far contain in its place the reading 'bamāhuyā'. Though %0, π0, π0, π0, π1 amunscripts yield the reading 'bamāhuyā', we have considered the reading 'cuṁcuyā' to be correct and authentic. In selecting the correct and proper reading we are here helped by Pravacanasārodāhāra and its commentary. In the footnote we have given the concerned passages from Pravacanasārodāhāra and its commentary, wherein occur the terms 'caṁcuya' and 'caṅcukāḥ' respectively. This is the reason why we have accepted the reading 'cuṁcuyā', rejecting the reading 'baṁāhuyā.' This case provides an instance of other works helping the editor in selecting correct readings.
- 60. In sitre 1809 there occurs 'navaram osannakāranam na havati' (p. 395, line 4). All the manuscripts except ¾o and all the editions published so far contain 'bhavnati' instead of 'bhavati'. But in the prattka of the text proper, given in the commentary, there occurs 'havat' (folio A). Hence we have accepted 'bhavati' yielded by ¾o manuscript.
- 61. After the reading 'bhāniyavvo|' occurring at the end of sūtra 1591 there occurs the additional reding 'jāvavemāniya tti |' in ¶? manuscript only. The Ψ• and the Ψ• edition contain the version identical with the one accepted by us. The Ϗ• edition follows these two editions. On the other hand, the remaining three editions contain the additional reading yielded by Ϗ? manuscript.
- 62. The reading 'anamtaraya ahare' which we have accepted in sûtra 2032 (p. 419) is yielded by 30 manuscript alone. The remaining manuscripts as also the 80 and 1910 editions contain in its place the reading 'anamtaragayāhāre'. The remaining editions contain the reading 'anamtaragayāhāre' which is vielded by no manuscript. The printed text of the commentary as also some of the manuscripts of the same contain the quotation of the concerned sütrapada, viz. anamtarāgayāhāre. Even the explanation of this reading, given in the commentary, is as follows: 'anantaragata-On this basis the concerned editions might have accepted the reading 'anamtaragayahare' even though it is not found in a single manuscript. But the old palm-leaf manuscripts of the commentary yield the quotation 'anamtarahare' and contain 'anantarāhārako' as its explanation. Moreover, the printed text of the commentary contains the reading 'anantaragataharah' in the explanation of the term 'anamtarāhārā' occurring in the next sūtra 2033.

But the palm-leaf manuscripts at this place contain the reading 'anantarāhārāh'. So, the reading accepted by us at this place should be regarded as original.

 In sūtras 2165 and 2166[1] there occurs the reading asamkhejiatibhagam (p. 442, lines 1 and 8). The 40, 40 and 40 manuscripts yield, in its place, the reading samkhejjatibhagam (which we have recorded in the footnote). But in errata to the first part of this work we have requested the readers to interchange the places of these two readings, that is, to bring in the body of the text proper the reading noted down in the foot-note All the editions published so far contain at this place the reading 'asamkhenatibhagam'. The following are the reasons for considering the reading 'samkhenatibhagam' to be original and authentic. In the printed text. of the commentary there occurs at this place the following explanation: 'taijasasamudghātam ārabhamānānām jaghanyato'pi ksetramāvāmato'ngulāsankhvevabhāgapramānam bhavati na tu sankhvevabhagamanam | (folio 597 B). The reading 'asamkhejjatibhagam' occurring in the text proper is consistent with this explanation. But the manuscripts belonging to Cambay and Jesalmer Bhandaras and other paper manuscripts of the commentary, that we have utilised, contain the reading 'na tv asamkhyeyabhāgamānam' instead of the reading 'na tu samkhueyabhagamanam'. We are confident that all the manuscripts of the commentary must be containing the reading 'na tv asamkhyeyabhagamanam'. The manuscripts of the commentary, utilised by the editors of the 40 and 80 editions, must have contained the reading 'na to asamkhyeyabhagamanam'. But they might not have found the reading 'samkhenatibhagam' in the manuscripts of the Sūtra. That is, they might have found in its place the reading 'asamkhejjatibhagam'. This might have led them to correct, rather to corrupt, the commentarial reading 'na tv asamkhyeyabhāgamānam' to 'na tu samkhyeyabhāgamānam'. This seems to be the reason why we find the reading 'na tu samkhyeyabhagamanam' in the printed text of the commentary contained in these two editions. Of course, the commentarial reading 'na tv asamkhyeyabhagamanam' yielded by all the manuscripts of the commentary acquires meaning if they yield the reading 'ksetram äyämato'ngulasamkhyeyabhagapramanam' instead of 'ksetram ävämato'nauläsamkhuevabhäaapramänam'. manuscript of the commentary yields it. We are of the opinion that the reading given in this paragraph should be printed as follows: 'taijasasamudahātam ārabhamānānām jaghanyato'pi ksetram āyāmato'ngulā(la)samkhyeyabhāgapramānam bhavati, na tv asamkhyeyabhāgamānam'.

64. All the manuscripts of Prajñāpanāsūtra, old and new, without

any exception, contain sūtras 898 and 899 which we have accepted in the body of the text proper (p. 221). Hence all the editions published so far, except the 3°s, contain them. But in the 3°s edition they have been dropped. Out of these two sūtras, sūtra 898 is identical with sūtra 870 word by word. Hence in the introductory remarks to the sūtra 898 the commentator says, samprati prāguktam eva sūtrari sūtratarasambandhandrihan bhūyaḥ pathati. This naturally proves originality and utility of sūtra 898. Considering the repetition of sūtra 898 to be improper the editor of Sutrāgame dropped sūtra 898 without examining its propriety and utility.

65. It seems that several phrases occurring in satra 1237 (pp. 296-297) have been intentionally dropped in the 30 edition. They are as follows: the word 'oara' which occurs twice in 15th line (p. 296), and once in 18th line (p. 296), the satra-portion 'daula masala pesala isotthhadialambini stain wocchegukadu ist tambacchi-karani'occurring in lines 18-19 (p. 296), the satra-portion 'dsayanijia visayanija pinanijja vimbanijja' occurring in 1st line (p. 297) and the 'savvimdiyapalhāyanijja' occurring in 2nd line (p. 297). All these are found in the old manuscripts as also in all the editions except the 30-. Thus it is quite obvious that these cases of omission are not the result of oversight (in proof-reading), nor are they the result of inadvertence. As a matter of fact, the editor of Suttägame has intentionally dropped these portions of satra 1237.

66. The reading 'addā ya asī ya manī udupāne tella phāniya vasā ya' which we have accepted in gatha 203 of sūtra 972 mentions seven dvāras. But the to edition mentions two dvāras 'duddha' and 'pane' in place of one dvara 'udupane', thus making the total number of dvaras eight instead of seven. The reading mentioning eight dvāras is yielded by several manuscripts belonging to different groups. But the reading 'udupane' is yielded by very old manuscripts. And it is this reading that is authentic. Hence we have accepted it. The authenticity of this reading is proved as follows. In sutra 999 there occurs the treatment of these dvaras. After having explained addaya dvāra Ac. Malayagiri writes the following sentence regarding the dvaras asi to vasa: 'evam asimanuadivisavany api sat sūtrāni bhāvanīyāni'. Hence in this context the reading 'udupane' is authentic and original. If one were to accept two dvaras 'duddha' and 'pane' instead of the one 'udupane', then there would be seven sutras instead of six, whereas the commentator expressly states that they are six. The portion containing the explanation of the term 'udupane' of the concerned gāthā is missing in all the manuscripts of the commentary. Though the text of the commentary printed in the  $\overline{v}$ 0 edition explains the terms 'duddha' and 'pāne' accepted in the text proper in place of 'udupāne', this commentarial passage containing the explanation is not original. It has been interpolated in the body of the text of the commentary by some learned person. This has been clearly suggested by the commentary on sūtra 999. We have offered special clarification of this point in a foot-note on p. 237 of the first part of this work. Readers are requested to refer to it.

In the selection of this reading we are helped by Nistthasūtra. In 13th Uddeśa of Niśłthasūtra there occur the terms mattae, addāe asie, manie, udupāne, telle, phānie and vasāe. Here also the topic in hand pertains to the question as to how one sees one's own face. Hence all the objects that can bear the reflection of the face are enumerated here. The concerned contexts of Prajñapanasūtra and Nistthasūtra establish absolute originality of the reading 'udupāne'. Let us note that the cyclostyle copy of Nisithacurni edited by Ac. Vijayapremasūrijī and Ac. Vijayajambūsūrijī yields the reading 'kuddapane' in place of 'udupane' and gives a variant 'kumdapanie' in the foot-note. The text of Nisithasutra printed along with the Nistthacurni edited by Kamalamuniii follows the cyclostyle copy in this matter. These kuddapane and kumdapanie are the corrupt forms of 'udupane'. These corrupt forms are the result of scriptological error. Somebody under the influence of explanation contained in Curni has imagined them. It is necessary to give further details about the concerned reading of Nistihasūtra. We have come across the three versions of the concerned portion of Nisttha-sütra. They are as follows:

- jee mattae appānam dehati dehamtam vā sātijjati | evam addāe asie mante udupāņe telle phānie vasāe appānam dehati dehamtam vā sātijjati | This reading is reproduced here from the copy prepared on the basis of old palm-leaf manuscripts.
- (2) je bhikklu mattae attānam dehati deo 2 evam je padiggaheo je ādamsaeo jeo manimmio je āsimmio je ābharanamsio je udda(uddu)pāneo je udayakumbheo je mahukumio je tellakumo je ghayakumo je phānieo je vasāeo | This version is found in some of the later manuscripts belonging to the period prior to 16th-17th centuries A. D.
- (3) je bhikkhu mattae attāņam dehai, dehamtam vā sātijjati || S3.31 || so bhikkhu addea apānam dehai, dehamtam vā sātijjati || 32 || je bhikkhu addea apānam dehai, dehamtam vā sātijjati || 33 || je bhikkhu manie appānam dehai, dehamtam vā sātijjati || 34 || je bhikkhū manie appānam dehai, dehamtam vā sātijjati || 35 || je bhikkhū telle appānam dehai, dehamtam vā sātijjati || 36 || je bhikkhū mahue appānam dehai, dehamtam vā sātijjati || 36 || je bhikkhū mahue papānam dehai, dehamtam vā sātijjati || 37 || je bhikkhū sappie

appānam dehai, dehamtam vā sātijati || 38 || je bhikkhū phānie appānam dehai, dehamtam vā sātijati || 39 || je bhikkhū mājue appānam dehai, dehamtam vā sātijati || 41 || This version occurs in the cyclostyle copy of Ništhacūrni edited by Ac. Vijayapiamsūrijī and Ac. Vijayajambūsūrijī and also in the printed text of Ništhacūrni edited by Kamalamunijī. In Kamalamunijīs edition the variants 'appānam paloei paloyamtam' and 'kumdapānie' of the readings 'attāņam dehai dehātam' (3.31) and 'kuddapāne' respectively are given. Out of these two variants 'kumdapānie' is noted down in the foot-note by Ac. Vijayapremasūrijī who regards it not as a variant of 'kuddapāne' but as its explanatory term.

Now let us discuss these three versions of one and the same  $s\bar{u}tra$ -portion of  $Ni\acute{s}lthas\bar{u}tra$ .

- (1) The number (seven) and the order of the terms addie etc occurring after the term mattee in very old manuscripts of Nišithānsūtra exactly tally with those of the same found in Prajāāpanāsūtra. The term mattee which is mentioned first in Nišithānsūtra is absent in Prājāāpanāsūtra. It is the original sūtra-term characteristic of Nišithānsūtra. It is meant to indicate other utensils (pātras) also. Our experience in critically editing the Agamic works and in the selection of readings tells us that this version is authentic and original.
- (2) The additional sittra-terms that occur in the second version seem to have been interpolated on the basis of the concerned curni passage, recapitulatory (sangraham) gâthâ in Niŝithabhāsya and the curni explanation of this gâthâ. Having explained the term mattae, Curni remarks 'evam-padiggahādiseu vi'. On the basis of this remark the reading 'evam je padiggahê' seems to have been interpolated in the second version. The recapitulatory gâthâ in Niŝithabhāsya, which throws light on the meaning of the concerned sitra is as follows:

dappana mani ābharane sattha dae bhāyaṇa'nnatarae vā | tella-mahu-sappi-phānita-majja-vasāsutta-mādīsu ||

There is no reason to believe that all the terms that occur in this gifth are the sitra-terms. Of course, in the sitra-sparsize Niryukti-gifth the sitra-terms alone are mentioned. But this is a saingrahani-gifth. And a saingrahani-gifth contains other terms (padas) also that are conducive to our understanding the sitra terms. Hence it seems that the gifth under consideration contains terms over and above the sitra-terms. This inference is not improper. Thus it naturally follows that the sitra-reading 'jee disharanamise je udayleumbhee' analyeumbhee je ghayleumbhee'

occurring in the second version is an interpolation made on the basis of the above-quoted sangrahant-gathā and  $C\bar{u}\tau ni$  explanation.

(3) The term 'kuddāpāne' (sū. 35) occurring in the third version is the corrupt form of 'udupane'. Ac. Vijayapremasūrijī has noted down in a foot-note on the reading 'kuddapane' the term 'kumdapānie' which is regarded by him not as a variant but as an explanatory term. He has done so on the basis of the cūrni explantion of the term dae occurring in the sangrahanigāthā quoted in our discussion about the second version. Kamalamuniji, in his edition, notes the term 'kumdapānie' as a variant. The editor of Suttagame goes a step further and accepts it in the body of the text of Nistthasūtra. But in fact no manuscript of Nistthasūtra vields the reading 'kumdapānie'. The cūrni explanation of the term 'dae' is as follows: 'dagam' paniyam, tac ca annatare kundadibhājane sthitam'. The term 'bhikkhū' and the terms from 'appānam' to 'sātijjati', which are all available in the sūtras except the first (31st) and the interpolated one and which are mentioned in the third version are not found in the manuscripts of Nisithasūtra. For the sake of clarity each and every sūtra-pada from among mattae, addae, etc. is expanded into a complete sutra first of all in the 340 edition. This has been done without the support of any manuscript. Ac. Vijayapremasūri's edition, Kamalamuni's edition. Suttagame edition and Muni Nathmalji's edition -all these editions which are published after the 340 edition give complete sūtras instead of sūtra-padas. In spite of this the Ho edition and Muni Nathmalii's edition contain sūtras as many as the original sūtrapadas found in the first version. That is, neither of the two editions contains even a single interpolated sūtra-pada from among those found in the second and the third versions. Dr. Schubring's version of the text of Nisithasūtra contains only those sutra-padas which are found in the first version. It does not expand each sūtra-pada into a complete sūtra. It gives an authentic text strictly in accordance with manuscripts. It yields the reading 'uddapane' in place of 'udupane' found in the first version. This is due to the unavailability of manuscripts belonging to different groups and also of the reference works in Germany of those days. There is no exaggeration in saying that the versions he prepared with scant means could hardly be prepared by any person even though plenty of means are easily available to him. The अ edition contains 'uddūpāne' instead of 'udupāne'. But Muni Nathmalji's edition for the first time accepts the reading 'udupane'. Thus he has selected the authentic and original reading.

The readings that Muni Puspabhiksuji has given at these concerned places in the body of the texts of Prajūūpanāsūtra and

Nistthusütra contained in Suttägame suggest the fact that he does not seek any support from the manuscripts, he simply follows his own sweet will. This will be clear from what follows.

The reading of the first half of aāthā 203 of sūtra 972 on page 237 of our edition of Prajnapanasutra, as accepted in the Suttagame without any basis, is as follows: 'addāva asīva manī duddha pāniva tella phaniya taha ya.' And further in place of sutra 999 [2] therein we find 'evam eenam abhilavenam asim manim duddham paniyam tellam phaniyam.' But all the old manuscripts at these places yield the readings 'addāya asīya manī udupāne tella phāniya vasā ya' and 'evam eenam abhilavenam asim manim uduvanam tellam phaniyam vasam' respectively. We have already discussed the authenticity and originality of sūtra-padas that occur in Nisithasūtra in the parallel context. Even in Nisîthasûtra contained in Suttagame the vasā-sūtra has not been accepted. Perhaps the editor of Suttāgme might not have liked the term 'vasa' occurring in Prainapana and Nistha. And hence he has dropped this term. Of course, the term 'vasa' means flesh which is a disgusting thing. But this does not mean that we should accept or reject the readings according to our likes and dislikes. Terms occurring in old texts throw light on the spiritual, social, political, economic, and other conditions of the society of those days. Again, the historical facts suggested by those terms serve as a proof of the antiquity etc. of the works.

Out of the editions published so far the No and the No editions contain in sūtra 972 the reading 'putthapāne'. This 'putthapāne' is a corrupt form of 'udupāne', resulted from scriptographical error. All the editions contain in sūtra 999 [2] the reading 'duddham pānam' instead of 'udupānam'.

67. In sütra 1817 we have accepted the reading 'je poggale pakkhevähärattäe genhamiti tesim asamkhejjaibhägamähäremiti negäim ca nam bhägasahassäim aphäsätjjamänänäm anäsätjjamänänäm vidähamisamägacchamiti (p. 396). All the old manuscripts yield this reading. And all the editions published so far, except the 8-edition, contain this reading. The commentary also follows it. The commentarial explanation in point is as follows: "yän pudgalän praksepäkäratayä grhannit iesäm asamkhyeyatamam bhägam ähärayanti 'anekäni punar bhägasahasräni' bahavo'samkhyeyabhägä dit aspriyamanänäma masavädyamänänäm vidhamissam ägacchamit |" (Commentary, folio 508 A). It becomes clear from this explanation that the two terms 'aphäsätjjamänänäm' and 'anäsätjjamänänäm' cocurring in the reading accepted by us have relation with the term 'poggale'. Inspite of this the §e edition has corrupted them to 'anhäsätjamänänäm' and 'anäsätjjamänänän' va spectively, and has

accepted them without any support whatsoever. There occurs in the concerned sūtra-portion the term 'bhāgsashassām'. The editor of Suttāgame, unable to understand the purport of the author of the Sūtra, has regarded these two terms under consideration as the qualifying terms to the term 'bhāgsashassām'. Hence he seems to have changed their case-endings from the genetive to the nominative. Had he carefully scrutinised the reading 'etesi ambante! poggalānam acafsāijjamānāma aphāsāijjamānāma ya' (p. 396, sā. 1818) which is accepted even in Suttāgame and is separated from the reading under consideration by a single intervening word, he would have at least hesitated in corrupting these two terms.

68. In sütra 1217 we have accepted the reading 'goyamā! dosu tisu vā causu tā geamā hojā, dosu homāne ābhnibohiyanānae evam jaheva kanhalesāṇam (su. 1216 [1]) taheva bhānıyavvam jāva cauhīm, egammi homāne egammi kevalanāne hojā! The 80 and the Wo editions drop the word 'egammi' which occurs after 'causu vā' in the above-quoted perdion is as follows in the two editions: 'goyamā' dosu vā tisu vā causu vā hojā'. The \$0 edition accepts in its place the reading 'goyamā! egams vā dosu vā tisu vā causu vā hojā'. The editor of the \$0 edition seems to have changed the reading according to his sweet will. Had he tried to understand the meaning of the latter part of the above-quoted portion, he would have consequently obtained the correct and authentic reading.

69. Sūtra 1181 which occurs in this edition on page 283 has been inadvertently dropped in the 50 edition. All the manuscripts and all other printed editions contain it.

70. The reading which we have accepted in the second paragraph of sūtra 464 (p. 143) is as follows: "evam ukkosogāhanae vi evam ajaknamamanukkosogāhanae vi nasvakumāre thitite cautthāmavadie!". This reading is yielded by all the manuscripts. In place of the portion underlined the wedition contains the misleading and corrupt reading 'navaram sathāma cautthāmavadie'. We do not understand so to why the edition for the 3° edition has accepted this wrong reading of the Needition, having rejected the correct and authentic reading already available in the 3° edition and even yielded by all the manuscripts. The 4°, 5° and 6° editions contain the reading identical with the one accepted by us. But the 3° edition contains the reading identical with the one found in the 4° edition. In the 4° edition after this reading (i.e. navaram sathāma cautthāṇavadie) there occurs the reading 'cau 465 which is

yielded by all the manuscripts and which is accepted in all other printed editions. But the No edition in its place accepts the reading 'evam jaka neraiga taka asurakumara evam java thanjuakumara'. This reading contains useless additions. This is the reason why we have considered the concerned reading available in the No edition to be similar to the one found in the No edition instead of the one found in the No edition.

71. In the 40 edition after sūtra 1285 (p. 306) there occur sūtras 1289 to 1293 (p. 307, lines 6-14) which are followed by sūtras 1286, 1287, 1288 and then there is given sūtra 1294. That is, sūtras 1285-1294 of our version are given in the following order in the €. edition: 1285, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1286, 1287, 1288, 1294. This order of the sūtras, as we find in the 80 edition, is unscientific and unauthentic. No manuscript of the Prajñapanasūtra yields this order. Even the commentary explains these sūtras according to the original order accepted by us. Moreover, the reading 'tasakāie nam tasakāie tti pucchā | govamā!' (p. 307, line 6) occurring at the beginning of sutra 1289 is missing in the 40 edition. The 40 edition accepts the order of those sutras which is given in the Wo edition. Moreover, it drops the above-mentioned reading. In addition, it does not contain the reading 'sakāiya-pajjattaenamo' occurring at the beginning of sūtra 1293. Hence it wrongly presents two sūtras (1292-1293) as one. It is as follows: 'evam tasakāiyaapaijattae nucchā | goyamā!' The reading that we have accepted is as follows 1292. evam tasakāiyaapajjattae | 1293. sakāiyapajjattae namo pucchā | goyamā!' This reading is accepted in all the editions published so far. Again, it is yielded by all the manuscripts without exception. The intelligent readers will at once understand that the clarification which the learned author of the Sūtra has offered in connection with sakāya paryāpta has been construed with the aparuanta trasakaua by the editor of the Ho edition. That is, the Ho edition contains the statement to the effect that the maximum life-span of aparyāpta trasakāya is sāgaropama prthaktva. The editor of Suttagame repeats the mistake committed by the editor of Ho edition in connection with the concerned sūtras 1292-93. He has even accepted the wrong order of the sūtras, which is given in the ₹ and ¥ editions. Again, he has interpolated a wrong reading at one place. The #o and #o editions do not contain the reading 'tasakaie nam bhamte! tasakaie ttio puccha | goyama!' occurring at the beginning of sūtra 1289. The editor of Suttagame found that something is missing here in these editions. Hence he added without any authority the wrong reading 'tattha nam je se ge sae see' at this place.

In brief, the wrong order of the concerned five sitrax which we find in \$\text{0}\$ and \$\text{0}\$ editions is there in the \$\text{0}\$ edition also. This wrong order breaks the natural connection of sitrax. This order is not yielded by the manuscerpts which we have utilised. Again, the beginning of sitra 1293, which is missing in the \$\text{0}\$ edition (but present in the \$\text{0}\$ edition) is not found in the Suttigame edition also. It is noteworthy that the beginning of sitra 1293 is available in all the manuscripts. Moreover, in place of the beginning of sitra 1289, which is missing in \$\theta\$ and \$\text{0}\$ editions, the Suttagame edition contains a wrong and unscientific reading constructed by its editor according to his sweet will. The readings accepted in \$\text{0}\$, \$\text{0}\$ and \$\text{0}\$ editions are identical with the ones accepted by us.

72. The No and No editions contain an additional reading 'ma asamkhejjā uvavajjamti' after the word 'uvavajjamti' occurring at the end of sūtra 633 (p. 169, line 6). No manuscript yields this additional reading, nor do the editions printed so far contain it. There might have existed some manuscript in which somebody might have inserted this additional reading on the basis of one word 'nāsamkhyeyāḥ' written by the commentator in his commentary for clarification or on the basis of complete commentarial explanation of the concerned textual portion. And the editor of No edition seems to have utilised such a manuscript.

73. The ₹° edition yields the additional reading 'pecasithayâe' in between 'viscashiyām' and 'carimantapaeae' (p. 193, line 21) (sū. 777) The ₹° edition follows the ₹° edition in this matter. But no manuscript yields this additional reading. And all other printed editions also do not contain it. The concerned pratike of the original text, given in the commentary (folio 231 B), tallies with the reading accepted by us.

74. The reading 'uvava[?] [1] it i pucchāe bhaniyāe' (p. 324) occurring in sū. 1441 is yielded by \$\vec{\pi}\$ manuscript only. It is to be noted that even this manuscript does not contain the letter 'jje' which we have put in square brackets. At this place we have noted down in a foot-note different readings available in different manuscripts. The reading found in the \$\vec{\pi}\$ edition is here inadvertently printed as the one found in the \$\vec{\pi}\$ edition is here inadvertently printed as the one found in the \$\vec{\pi}\$ edition is '[uvavajāi] pucchā bhaniyā'. We have corrected the mistake in the errata to the first part of the work. The reading 'uvavajā pucchā bhaniyā' accepted in the \$\vec{\pi}\$ edition is not found in any manuscript. Even \$\vec{\pi}\$ edition follows the \$\vec{\pi}\$ edition in this matter. The \$\vec{\pi}\$ and \$\vec{\pi}\$ editions contain at this place the readings

'unauajjai pucchā bhaniyāe' and 'unauajjamti pucchā bhaniyā respectively. In the lib edition sūtras 1441 and 1442 are inadvertently dropped. Refer to Pranā, plate 188-2, line 2.

- 75. The reading 'jiva-neraiyobhedesu bhāniyavuan' which we have accepted in sūtra 1580 is yielded by all the very old manuscripts. It is consistent with the context and it is authentic. The Wand Wae editions too yield it Some manuscripts contain in its place the corrupt reading 'jivā neraiyobhedenan' bhāniyavuā'. This corrupt reading is noted in the foot-note. The Wand Wae editions accept it in the body of the text proper. The Wand Wae editions contain in its place another corrupt reading, viz. 'jivaneraiyabhedena bhāniwava'. No manuscript vields it.
- 76. The reading 'ahavanam' chattho raggo panacamavaggapaduppano' which we have accepted in sitra 2011[1] is yielded by all the manuscripts which we have utilised. The %° and %° editions also accept this reading. The %° edition inadvertently drops the word 'panacamavaggapaduppano' occurring in this reading. The %° edition contains in place of the reading accepted by us the following reading: 'ahavanam panacamavaggapaduppanon chattho vaggo'. That is, in this reading the phrase 'chattho vaggo' which should actually precede 'panacamavaggapaduppanon' is printed after it. This reading is not found in any manuscript. The 3° edition follows the %° one in this matter.
- 77. The reading 'abhijhiyattae' (p. 394, line 9) which we have accepted in sūtra 1805 is vielded by all the manuscripts. The ਥ੦. ਕਾਂo and #0 editions also accept it. The printed text of the commentary contains at this concerned place the following explanation: 'abhiyhiyattae' abhidhyanam abhidhya, abhilasa ity arthab, abhidhya sañıätä<sup>9</sup> yesv itı abhidhyätästärakädidarsanāditapratyayah, tadbhāvas tattā tayā, kim uktam bhavati? ye grhītā āhāratayā pudgalā na te trptihetavo'bhuvann iti na punar abhilasaniyatvena parinamante (Commentary, folio 504 B). On the basis of the portion underlined the Wo edition accepts in the body of the text proper the sūtra-pada 'a(na)bhijihiyattāe'; the Wo edition contains in its place the sūtra-pada 'a (pra- ana) bhijihiyattāe. That is, the reading which Pt. Bhagavandas has put in round brackets has been given by the editor of the Ro edition as a variant available in manuscripts. But as a matter of fact not a single manuscript out of those we have utilised yields this reading. The Ho edition follows the Ho edition in this matter. The old palm-leaf manuscripts of the commentary, belonging to Jesalmera and Cambay Bhandaras.

<sup>9.</sup> The printed edition of the commentary contains the reading 'eşv iti'.

contain the following reading in place of the above-given underlined one : 've arhītā āhāratayā pudgalā na te trptihetavo'bhuvann it; punar abhilasanfuatvena parinamante'. Here we do not find the second 'na' before 'punar'. Again the concerned commentarial explanation begins with the sutra-pada 'abhijihiyattae'. Moreover, all the manuscripts we utilised have yielded the reading 'abhijhiyattāe'. Taking all this into consideration we should conclude that the reading 'abhighiyattae' is authentic. In this connection let us take note of one point. The term 'abhijjhiyattae' occurs in the treatment of the transformation of material particles undertaken by infernal beings as their feeding. The same term occurs in sūtra 1806 [1] which deals with the transformation of material particles undertaken by Asurakumāra gods as their feeding. Though all the printed editions except the Wolf one accept in sutra 1806 [1] the reading 'bhiithiuattae' in place of 'abhithiuattae', all the manuscripts which we have utilised yield the reading 'abhinhiuattae'. Hence in both the sutras we have accepted the uniform reading, viz. 'abhijjhiyattāe'. It is to be noted that in the case of infernal beings the terms expressing miserable experiences are used whereas in the case of gods terms expressing pleasant experiences are used. Only the term 'abhinhiyattae' is common to both the treatments. The following interpretation will remove the possible doubt that may arise in our mind: 'The food taken by infernal beings being very light they are not satisfied with it and hence their desire for food remains constant, whereas the food gods take being very delicious they could not forget it and hence even their desire for food remains constant'. On the authority of old manuscripts we have accepted the reading 'abhinhiyattae' in sūtras 1805 and 1806 [1].

78. The reading 'pajjattayāna vi evam ceva |' which we have accepted in sūtra 1308 is yielded by all the manuscripts. This reading fits well in the sūtra and helps us in understanding its total meaning. The ₹s and ₹le editions contain after this reading an additional phrase 'yahā ohiyānam'! which no manuscript yields. We feel that for clarification some one might have inserted it in the body of the text proper. This is corroborated by the phrase 'evam ceva' occurring in the sūtra. If the reading 'jahā ohiyānam' were original then there should not occur 'evam' ceva' before it. Thus the reading 'jahā ohiyānam' which occurs after the phrase 'evam' ceva' is proved redundant. The reading accepted in ₹s and ₹s editions is identical with the one accepted by us. The ¾s and ¾s editions contain the reading 'pajjatti(tta)yānam' jahā ohiyānam' j

<sup>10.</sup> The 知 edition contains at this place the reading 'bhi (pro abhi)jjhiyattāe',



- 79. The reading 'bala wäsudeva' which we have accepted in githā 213 of satra 1406 is yielded by the very old manuscripts. But the three manuscripts contain in its place the reading 'baladeva which is accepted in the We, NO, We and We editions. The No and Go editions accept the reading which we have accepted.
- 80. In sutra 1816 there occurs an interrogative sentence, viz. ' beimdiya nam bhamte je poggale aharattae genhamti te nam tesim poggalānam seyālamsi katībhāgam āhāremti katībhāgam assāemti?' (p. 395). This interrogative sentence is original and fits in the context. All the manuscripts except 92 yield the above-quoted reading. But पर manuscript and the अं, ए॰ and चि॰ editions, in its place, contain the the wrong reading 'beimidyanam bhamte! puccha | goyamā! je poggale..'. Here the interrogative sentence is completed by adding 'puccha | ' after 'bhamte!', and a sentence containing an answer to the question starts with 'gouama!' which is added before 'je poggale'. But this will not yield proper sense. The Wo edition, in its place contains, the reading 'beimdiyanam bhamte! pucchā | je poggale ... '. In this reading also 'pucchā | ' occurs, but it is a meaningless addition. The Ho edition follows the Wedition in this matter. But editor of the Wo edition has put 'pucchā | ' in square brackets and has noted that 'pucchā ' is useless and redundant. The 80 edition has not accepted it. Hence the reading accepted in the 50 edition is identical with the one accepted by us.
- 1181. The two phrases, viz, 'tayā vi' and 'pavālā vi' which over in  $s\bar{u}tra$  41 (p. 18, line 1) are missing in the  $\overline{u}$ 0 and  $\overline{u}$ 0 editions. But they are there in the  $\overline{u}$ 0 and  $\overline{u}$ 0 editions.
- 82. The phrase 'tihim annānehim' which occurs at the end of sūtra 452 (p. 140, 1.3) is missing in the ৰo and বিo editions. But it is there in the ৰo and ৰo editions.
- 83. The word 'ghāṇimdiyaattheggahe' which occurs in sūtra 1019 (p. 251, 1. 25-26) is missing in the 3° and शि° editions. But it is there in the 3° and 8° editions.
- 84. The reading 'kevatiyā baddhellagā ? goyamā! natthi' which occurs in sūtra 1046[8] is missing in the स॰ and शि॰ editions. But it is there in the स॰ and शि॰ editions.
- 85. The reading 'anamtam kālam' which occurs in sūtras 1310 (p. 308, l. 21) is missing in the We and We editions. But it is there in the We and We editions.

<sup>11</sup> The readings mentioned in paragraphs 81-105 are missing in the № and se editions. The readings that we have accepted at these concerned places are yielded by all the manuscripts which we have utilised.

- 86. The reading 'āhāragasarīrassa jahanniyā ogāhanā asamkhejigaunā' which occurs in sūtra 1566 is missing in the 80 and Mo editions. But it is there in the 40 and 50 editions.
- 87. The reading 'jāva vemāņiyā' which occurs in sūtra 1860 is missing in the We and We editions. But it is there in the We and We editions.
- 88 The word 'atthasu' which occurs in satra 198[1] (p. 67, 1.8) is missing in the Te edition. But it is there in the Te and Te editions. The five editions, without any authority, the reading 'uvarim hetha ya egam' joyanasayam vajjettā majjhe atthasu joyanasatesu' (satra 193) which is yielded by all the manuscripts, and in its place accepts the abridged reading, viz. 'uvarim jāva atthajoyanasaesu'.
- 89 The entire sūtra 316 (p. 106) is missing in the ২০ edition. But it is there in the ২০, যি০ and ২০ editions.
- 90. The term 'samkhejjasamayathitiyānam' which occurs in sūtra 332 (p. 109, 1. 4) is missing in ₹o edition. But it is there in the ₹o and ₹o editions. The ₹o edition contains its abridged form, viz. 'samkhejjasamayao'.
- 91. In sütra 452 there occurs 'omanapajjavanānapajjavah: ya chatthānavadie' (p. 140, 1. 2). The ending portion of this reading, viz. 'pajjavah: ya chatthānavadie' is missing in the To edition But it is there in the No. No and To editions.
- 92. The reading 'jottsiyānam evam ceva | navaram' which occurs in sūtra 923 (p. 228, l. 13) is missing in the 🕫 edition. But it is there in the 🕫 no and 🖫 editions
- 93. The portion of sutra 1257, marked by [7] and [8] and printed on p. 302 (lines 2-4) is missing in the  $\overline{\sigma} \circ$  edition. But it is there in the  $\overline{\tau} \circ \circ$  and  $\underline{\sigma} \circ \circ$  editions.
- 94. The word 'rāimdiehim' which occurs in sūtra 1723 (p. 380, 1. 10) is missing in the To edition. But it is there in Wo and To editions. The To edition in its place contains the word 'divasehim'.
- 95. In the first half of the verse 26th of sūtra 43 we have accepted the reading 'campagajātī navaniiyā ya kamdo'. The reading accepted in Ψe and §e editions is not different from the one we have accepted. The 5° and §ir editions contain in its place the corrupt reading 'campacajī niiyā kumdo (kamdo)'.
- 96. In sûtra 247 we have accepted the reading 'suhumavanassaikâiya asamkhejjagunā' (p. 93, 1.4). The reading accepted in No and go editions is not different from the one accepted by us.

The 4° and 40° editions contain in place of the word 'asamkhejja-gunā' the wrong word 'anamtagunā'. The commentary also clearly gives 'sūksmavanaspatikāyikā asamkhyeyagunā' (folio 131 A, line 7).

97. In sütra 1744 we have accepted the reading 'pajjattāpajjatti-yam' '(p. 383, l. 11-12). The reading accepted in the #0 and go editions is identical with the one we have accepted. But the #0 and #0 editions contain in its place the wrong reading 'apajjattā-pajjattiyam'.

98. In sūtra 2160 we have accepted the reading 'esuhumā nam' (p. 443, 1. 17). The reading accepted in N° and N° editions is identical with it. The commentary also contains 'esuhumā nam'ti etāvatsūkṣmāḥ'. This commentarial portion is in accord with our accepted reading. But the N° and N° editions contain the unauthentic reading 'suhumā nam'.

99. In sûtra 1717 we have accepted the reading 'ûnâ, sesam tam cewa', [p. 379]. All the manuscripts which we have utilised yield it. But the @ edition in its place contains 'ûnâ sesâ, (ue) tam cewa paḍi-punnam bamāhamīti.' The reading accepted in the @ edition is identical with the one found in the @ edition, the only difference being that it does not contain (ue) which is an abbreviation i'ukkosenam'. The reading accepted in the We and @ editions is as follows: 'ûnâ, sesam tam cewa paḍipunnam bamāhamīti'. The last two words, viz. 'paḍipunnam bamāhamīti' occurring in this reading are yielded by no manuscript

100. In sūtra 440 we have accepted the reading 'hāliddavannapajjavehim' (p. 137 l. 7). But there seems to have inadvertently crept into the body of the text proper given in 80 edition the additional reading 'piyavannapajjavehim' which might have been found in some manuscript. This additional reading precedes the original one. Thus the to edition contains 'piyavannapajiavehim haliddavannapajjavehim'. The शि. edition contains the abridged version of the reading 'nîlavannapajjavehim lohiyavannapajjavehim hāliddavannapajjavehim sukkillavannapajjavehim ya chatthanavadie' (p. 137, lines 7-8). The abridged version is as follows: ntlalohiyantyahāliddasukkile · chatthāpavadie'. The word 'ptya' occurring in this abridged version is quite unauthentic. In Agamas only five colours are enumerated, viz. kāla, nīla, lohita, hālidra and śukla. The portion pertaining to kala colour precedes the sutra-pada under consideration. (See p. 137, 1. 2). Thus the reading accepted in the to and to editions is not authentic and correct whereas the reading accepted in the Wo and Go edition is identical with the one accepted by us.

- 101. In sütra 197 there occurs the reading: 'sānam sānam vimānāvāsasatasahassānam' (p. 70, l. 14). The ₹e and ₹e editions contain after it an additional reading 'sānam sānam aggamahisānam'. No manuscript yields this additional reading. This unwanted additional reading is not there in the ₹e and ₹e editions.
- 102. On p. 27, 1. 6 there occurs the reading 'se ttam sāhārana sarīrabādaravanassaikāiyā'. The ₹0 edition contains after it an additional reading's e ttam sāhāranavanassaikāiyā'. No manuscript yields this additional reading. Moreover, the commentary at this place remarks that the four nigamanas (conclusions) contained in the textual passage beginning with 'se ttam' requires no explanation (se ttam ityādinigamanacatustayam' sugamana—commentary, folio 41 A). If we accept the additional reading then the nigamanas will be five instead of four. This proves that the additional reading is unauthentic and unnecessary. The ₹0 and ₹0 editions do not contain it.
- 103. In sūtra 635 we have accepted the reading 'ekko' (p. 169, 1.5). The 🕫 edition accepts in its place the reading 'ekkam' which is yielded by no manuscript and hence unauthentic The 40, 180 and 30 editions too accept the reading 'ekko'.
- 104. In sūtra 1236 we have accepted 'pariyāvaṇṇāṇaṁ'. The cedition in its place inadvertently gives the reading 'pariyāvaṇṇaṇa'. But the Ψο, Rio and Εο editions accept the correct reading 'pariyāvaṇāṇaṁ'.
- 105. In the 80 edition sutras 1277 and 1278 occur after sutra 1284. This irregularity in order is not supported by any manuscript. The order of the sutras, accepted in 40, 810 and 80 editions, is the same as we have accepted in the present edition.
- 106. In sütra 1864 we have accepted the reading manabhakkhane kate (p. 400, l. 18). The #θe, #Φe and #ge editions contain in its place the reading 'manabhakkhtkate' which no manuscript yields. The Ψe, #Φe and #Qe editions accept the original reading which we have accepted.
- 107. In sūtra 2173 [2] there occurs the reading 'kāyajogannan'. All the manuscripts except \$\frac{1}{2}\$ vield it. The \$\frac{1}{2}\$ nanuscript contains in its place kāyajoga nam. All the editions published so far except the \$\frac{2}{2}\$ edition accept this reading. But the commentarial explanation viz. 'kāyayogam punar yunānānah' supports our reading. The \$\frac{2}{2}\$ edition contains the correct reading which is not found in the previous editions. To the best of our knowledge, this is the only

correct reading which, though found in the Suttagame edition, is not there in the editions published before Suttagame.

#### Acknowledgements

Once again we acknowledge our indebtedness to the learned Jaina monks, scholars and other persons whose names we have gratefully noted in the first part of the present edition of Prajīāpanāsūtra for the help they have rendered to us in our task of critically editing the text. Our sincere thanks are due to Dr. Nagın J. Shah, Dy. Director of L. D. Institute of Indology, for preparing 'Introduction'—English translation of our 'Prastāvanā' originally written in Gujaratı.

Bombay 3-3-1971 Muni Punyavijaya Dalsukh Malvania Amritlal Mohanlal

# पण्णवणासुत्तपरिसिट्ठाइं

## १. पढमं परिसिट्टं

### गाहाणुकमो

| गाहा                          | सुत्तंकाइ             | गाहा                          | सुत्तंकाइ     |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|
| <b>जगंतूण समुग्धार्य</b> २१७  | ०[२] गा.२३०           | आहार सम सरीरा                 | ११२३ गा,२०९   |
| अस्छि पन्वं बलिमोडमी          | v.४[८] <b>गा.९३</b>   | आहारे २८ उवओ गे २९            | २ गा. ७       |
| भजोरुह बोडाणे                 | ४९गा.३९               | इक्ख्य इक्खुवाडी              | ४६ गा.३३      |
| अञ्चयणमिणं चित्तं             | १ गा.३                | इय सञ्बद्धालतित्ता            | २११ बा,१७७    |
| अडहुत्तरंच ३ तीसं २           | १ ७४ गा. १३४          | इय सिद्धाणं सोक्खं            | २११ मा. १७५   |
| अणभिग्गहियकुदिही              | ११० गा.१२९            | इंदियउवचय १ णिब्दत्तण         | 1य २          |
| अणभिग्गहिया भासा              | ८६६ गा. १९७           |                               | १००६ गा.२०७   |
| अणविश्वय १ पणविश्वय २         | १९४ गा. १५१           | उत्तत्तकणगवश्चा               | १८७ गा. १४६   |
| अणंतरायभाहारे १               | २०३२ गा.२२३           | पुण्डिं सरीरेहिं [प्र. गा     |               |
| अस्थिय तिंदु कविट्टे          | ४१ गा. १६             | पुक्तस्स उजंगहणं              | ५४[१०] सा.१०० |
| अहाय १२ असी १३ य मणी १४       | १९७२ गा.२०३           | एकारसुत्तर हेट्टिमेसु         | २०९ गा. १५७   |
| <b>अन्द्रतिवण्णसहस्सा</b>     | १७४ गा. १३५           | <b>युगपण्</b> ऽजेगा <u>इं</u> | ११० गा.१२५    |
| अप्फोया अइमुत्तव              | ४५ गा.३०              | एगस्स दोण्ह तिण्ह व           | ५४[१०] गा.१०३ |
| अयसी१५ कुसुंभ १६ कोइव १       | ७ ५० गा.४३            | पुगा य होइ स्यणी              | २११ गा.१६५    |
| अरुोपु पडिहता सिद्धा          | २११ गा.१६०            | पृतिदिसरीरादी ९               | १७९३ गा.२१८   |
| भवए पणए सेवाले                | ५,४[१] गा.४७          | एते चेव उभावे                 | ११० गा. १२२   |
| असरीरा जीवघणा                 | २११ गा.१६९            | प्रंडे कुरुविंदे              | ४७गा.३६       |
| असुरा १ नाग २ सुवण्णा ३       | १७७ गा.१३७            | पुस्तो पंचनसुकारो [प्र.र      |               |
| असुरेसु होंति रत्ता           | १८७गा.१४७             | ओगाहणसंठाणे २१                | २ शा. ६       |
| अस्सण्णी खलु पढमं             | ६४७ गा. १८३           | भोगाहणा ७ भवाए                | १००६ गा.२०८   |
| अंभिय णेत्तिय मच्छिय 🖰        | ∖८[१] गा. <b>१</b> १० | भोगाहणाए सिद्धा               | २११ गा. १६६   |
| अंबट्टा १ य कलिंदा २          | १०३ गा.११८            | कण्हे कंदे वज्रे              | ५४[१] गा.५३   |
| आणय-पाणयकप्पे २               | ०६ [२] गा. १५५        | कति पगडी १ कह बंधति           |               |
| <b>भाभरण-</b> यत्थ-गंधे १०    | ०३[२] सा.२०५          | कहिं पडिहता सिद्धा            | २११ बार. १५५  |
| मामंतणि १ याऽऽणमणी २          | ८६६ गा.१९६            | कंग्या कद्ह्या                | ४५ सा.२९      |
| भावपद्दद्विय खेत्तं           | ९७१ गा.२०१            | कंदायः। कंदमूलायः २           |               |
| मासीतं ३ वत्तीसं २            | १७४ सा. १३३           | कंब्य कण्हकडब्                | ५४[१] गा.४९   |
| <b>जाहार १ भविष २</b> सण्णी ३ | १८६५ गा.२१९           | काला असुरकुमारा               | १८७ गा. १४५   |
| <b>भा</b> ९ [२]—१             |                       |                               |               |

| गाहा                     | सुसंकाह            | गाहा                   | सुत्तंकाइ           |
|--------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| काले य महाकाले           | १९२ गा. १४९        | जस्स पवालस्स भगास्स    | समो ५४ [३] गा६ १    |
| किण्णर किंपुरिसे खलु ५   | १९२ गा.१५०         | ,, ,, ,, ,             | द्दीरो ५४[४] गा.७१  |
| किमिरासि भद्दमुन्धा      | ५४[१] गा.५३        | जस्स पुष्कस्स भवास्स स | समो ५४[३] गा.६३     |
| कुरधुंभरि पिप्पलिया      | ४२गा.२०            | ,, ,, ,, <del>t</del>  | तिरो ५४[४] गा.७३    |
| कुरु-मंदर-सावासा १०      | ०३[२] गा.२०६       | जस्स फलस्स भगगस्य र    | समो ५४[३] गा.६४     |
| केक्कय-किराय-इयसुह       | g.३६टि.३           | ,, ,, ,, ,             | तेरो ५४[४] गा.७४    |
| कंतरुणाणुवडसा            | २१३ गा.१७०         | जस्स बीयस्स भगगरस र    | समो ५४[३] गा.६५     |
| को है १ माणे २ माया ३    | ८६३ गा. १९५        | ,, ,, ,, ,,            | होरो ५४[४] गा.७५    |
| यति डिति भने य भासा ८    | २९[२] सा. १९ १     | जस्स मूलस्स कट्टाओ छ   | ल्ली                |
| गृहक्षिरागं पत्तं        | ७४[७] <b>गा</b> द५ | तणुयतशे                | ५.४[६] गा.८०        |
| नोमेज्जए य २३ रुयण २४    | २४ गा. १०          | जस्स मूरुस्स कट्टाओ छ  | ही                  |
| चउरासीह १ असीह २ 🗵       | ६[२] गा. १५६       | बहलतरी                 | ৺४[৸] <b>যা</b> .ড€ |
| चउसट्टी १ सट्टी २ खलु    | १८७ गा १४२         | जस्स मूलस्स भग्गस्स स  | ।मो ५४[३] गा.५६     |
| चकागं भजमाणस्स           | ५४[७] गा.८४        | ,, ,, ,, ,, ,          | ोरो ५४[४] गा.६६     |
| चत्तारि य रयणीओ          | २११ गा. १६४        | जस्स सालस्स भगगस्स स   |                     |
| चमरे १ धरणे २ तह वेणुदेव |                    |                        | रो ५४[४]गा.७०       |
| चंदण ३२ गेरुय ३३ हंसे ३४ | २४ गा १९           | जस्साउएण तुलाइं        |                     |
| चंपगजाती णवणीइया         | ४३ गा.२६           |                        | ५.४[१०] गा.१०२      |
| चोत्तीसा १ चोयाला २      | १८७ गा १४०         | जह णाम कोइ मेच्छो      | २११ गा.१७४          |
| चोवट्ठिं असुराणं         | १८७ गा. १३८        | जह वा तिलपप्पदिया      | ५३ गा.४६            |
| <b>छ</b> हिंच इत्थियाओ   | ६४७ गा. १८४        | जह सगळसरिसवाणं         | ५३ गा.४५            |
| जणवय १ सम्मत् २ ठवणा ३   | ८६२ सा. १९४        | जह सञ्चकामगुणितं       | २११ गा.१७६          |
| जत्थयपृगो भिद्धो         | २११ गा. ३६७        |                        | १००३[२] गा.२०४      |
| जस्स कंदस्स कट्टाओ छल्ली |                    | जंसंटाणंतु इहं         | २११ गा.१६२          |
| तणुयवरी                  | ५४[६] गा.८१        | जाई मोग्गर तह जूहिया   | ४३ गा.२५            |
| जस्स कंदस्स कट्टाओ छली   |                    | जाउलग माल परिली        | ४२ गा.२३            |
| बहरुतरी                  | ५४[५] गा.७७        | जीव १ गतिंदिय २-३ काए  |                     |
| जस्स कंदस्स भगगरस समो    | ५४[३] गा.५७        | जीसे तयाणु भग्गाणु सम  |                     |
| ,, ,, ,, हीरो            | ५४[४] गा.६७        | ,, ,, ,, हीर           |                     |
| जस्स खंबस्स कट्टाको छली  |                    | जीसे सालाए कट्टाओ उ    |                     |
| तणुयतरी                  | ५४[६] गाटर         | तणुयतरी                |                     |
| जस्स खंबस्स कट्टाओ छ्ही  |                    | जीसे सालाए कट्टाओ छह   |                     |
| बहरुतरी                  | ५४[५] गा.७८        | बहरुतरी                | ५,४[५] गा.७९        |
| जस्स खंधस्स भगस्स समो    |                    | जे केह नालियाबढा       | ५,४[८]गा.८७         |
| <u>,, ,, ,, हीरो</u>     |                    | जो अस्थिकायधम्मं       | ११० गा.१३०          |
| जस्स पत्तस्स भग्गस्स समो |                    | जो जिणदिहे भावे        | ११० गा. १२१         |
| ,, ,, ,, दीरो            | ५,४[४] गा.७२       | जोणिब्सूप् बीप्        | ५४[६] सा.९७         |

| गाहा                               | सुत्तंकाइ    | गाहा                        | सुत्तंकाइ     |
|------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|
| जोबणसहस्स गाउवपुद्दत्त             | १५१२ गा.२१६  | पढमो ततिको सत्तम            | ७९० गा.१८७    |
| जोयणसहस्स छग्गाउयाइं               | १५१२ गा.२१५  | पण्णवणा ३ टाणाई २           | २ गा.४        |
| जो सुत्तमहिष्जंतो                  | ११० गा.१२४   | पत्तडर सीयउरए               | ४२ गा.२१      |
| जो हेडमयाणंतो                      | ११० गा.१२३   | पत्तेया पज्जता प            | .४[११] गा.१०६ |
| णग्गोह लंदिरुक्खे                  | ४१ गा.१७     | परमत्यसंयवो वा              | ११० सा.१३१    |
| णाणाविहसंठाणा                      | ५.३ गा.४४    | परमाणुम्मि य ततिको          | ७९० गा.१८५    |
| णिच्छिण्णसन्त्रदु <del>व</del> स्त | २१७६ गा.२३१  | परिणास १ वण्ण २ रस ३        |               |
| णिच्छिन्नसन्वदुक्खा                | २११ गा.१७९   | गंब ४                       | १२१८ गा.२९०   |
| णित्स्स णिदेण दुयाहिएणं            | ९४८ गा.२००   | पलंडू-रुइसणकंदे य           | ५४[८] मा.८९   |
| गिबंब जंबु कोसंब                   | ४० गा. १३    | पाढा मियवालुंकी             | ५४[१] गा.५०   |
| णीळाणुरागवसणा                      | १८७गा.१४८    | पुट्टोगाढ अवंतर ८५          | ०७[२३] गा.१९८ |
| णेरइय अंतकिरिया १                  | १४०६ गा.२१३  | पुढवीय १ सकता२ वालु         | या २४गा८      |
| णेरद्वय-तिरिय-मणुया                | १९७३ मा २२०  | पुत्तंजीवयऽरिट्टे           | ४० गा.१४      |
| तणमूल कंइमूले                      | ५४[२] गा.५४  | पुष्फा जलया थलया            | ५४[८] गा.८६   |
| तस्य वियते अवेदा                   | २११ गा १५८   | पुस्सफलं कालिंगं            | ,, बा.९४      |
| तय-छहि-पवालेसु य                   | ५५[३] सा १०९ | पृहेकरंज सेण्हा(सण्हा)      | ४० गा. १५     |
| ताल तमाले तक्कलि                   | ४८ गा३७      | पूसफली कालिंगी              | ४५गा.२८       |
| निष्णि सया तेत्तीसा                | २११ गा. १६३  | फुसइ भगंते सिदे             | २११ गा.१६८    |
| तिलए लउए छत्तोह                    | ४१ गा.१८     | बत्तीस अहबीसा               | २०६[२] गा.१५४ |
| तीसा १ चत्ताञीसा २                 | १८७गा.१४।    | बल्जि १ भूयाणंदे २ वेणुदासि | इ १८७गा.१४४   |
| तीसाय १ पण्णवीसा २                 | १७४ गा.१३६   | बारवती य सुरट्टा            | १०२ गा.११४    |
| तुलसी कण्ह उराले                   | ४९ गा.४१     | बारस १ चउवीसाई २            | ५,५,९ शा. १८२ |
| दगपिप्पलीय दच्ची                   | ४९ गा.४०     | बि चउत्थ पंच छट्टं          |               |
| द्व्वाण सम्बन्धावा                 | १९० गा १२७   | (उच्रार्थम्–वीसेक्कवीस      | ) ७९.० गा.१८८ |
| दंसण-णाण-चरित्ते                   | ११० गा. १२८  | वि चडत्थ पंच छट्टं          |               |
| दिसि १ गति २ ईंदिय ३ का            |              | (उत्तरार्थम्–बावीसइम)       | ) ७९० गा. १८९ |
| दीव-दिसा-उदहीणं                    | १८७ गा १३९   | वि चडत्थ पंच छट्ट           |               |
| दीहं वाहुस्संवा                    | २११ गा. १६१  | (उत्तरार्थम्-एते वज्जिय     |               |
| दुंबिलय-लउस-बोक्स                  | ष्ट ३६ टि. ३ | भासग १५ परित्त १६ पजा       |               |
| न वि अध्यि मागुसाणं                | २११ गा.१७१   | (उत्तरार्थम्-जीवे व)        | २१२ गा.१८१    |
| निस्तग्गुवपसरुई १-२                | ११० गा.११९   | भासग १५ परित्त १६ पक्षत     |               |
| निस्संकिय १ निक्कं खिय २           | ११० गा.१३२   | (उत्तरार्धम्-एतेसिं तु)     |               |
| पडमळवा नागळवा                      | ४४गा.२७      | भासाकको युपहवति             |               |
| पडमुप्पल-निल्णाणं                  | ५४[८] गा.९०  | भासा ११ सरीर १२ परिष        |               |
| पउमुप्पछ ९-१० संघाडे ११            |              | भुयरुक्ख हिंगुरुक्खे        | ४८ गा.३८      |
| पउमुप्पलिणीकंदे                    | ५,४[८] गा.८८ | <b>भूअत्थेणाधिगया</b>       | १९० सा.१२०    |
| पढमो ततिको नवमो                    | ७९० गा. १८६  | सेद १ विसय २ संठाणे ३       | १९८१ सा. २२२  |

| गाहा                      | सुत्तंकाइ         | गाहा                     | सुत्तंकाइ           |
|---------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| महुराय सुरलेणा २१         | १०२ गा ११६        | समणिद्धयाएं बंधी         | ९४८ गा. १९९         |
| मासपण्णी मुगगपण्णी        | ५४[१] सा ५,१      | समयं वक्कताणं            | ५४[१०] गा.९९        |
| मुद्दिय भप्पा भल्ली       | ४५ मा३ १          | सम्मत्तस्य भभिगमे        | २०३० गा.२२४         |
| रायगिह सगह १ चंपा         | १०२ गा. ११२       | सरीरपहवा भासा            | ८५९ गा.१९३          |
| रुक्खा १ गुच्छा २ गुम्मा  | ३, ३८गा१२         | सब्बो विकिसल्ओ खलु       | ५४[९] गा ९८         |
| रुरु कंडुरिया जारू        | ५,४[१] गा. ४८     | संसर्बिंदु गोत्तफुमिया   | ४५ गा३ २            |
| कोगागासपपुरे णिओयजीवं     | i .               | संजय धरसंजय मीसगा        | १९८० गा. २२१        |
| •                         | ∖४[११] सा १०४     | संठाणं १ बाहलुं २        | ९७२ गा.२०२          |
| ,, परित्तजीवं             | ,, ગાવલ્પ         | साएय कोसला ६ गयपुरं      | १०२ गा. ११३         |
| बहराड बच्छ १६ बरणा        | १०२ सा. ११५       | सानमसातं सब्बे           | २०५४ गा.२२६         |
| ववगयजर-मरणभप्             | १ शा. १           | साली १ बीही २ गोप्स ३    | ५० गा४२             |
| वंसे वेऌ कणए              | ४६ गा.३४          | साहारणमाहारो ५           | ४[१०] गा.१०१        |
| वाइंगण सल्लइ बोंडइ        | ४२ गा १९          | सिद्धत्तिय बुद्धत्तिय    | २११ गा. १७८         |
| वायगवरवंसाओ [प्र. गा.]    | १ गा [१]          | सिद्धस्य सुद्दो रासी     | २९१ गा.१७३          |
| विसमंसमंकरेति २१          | ।७०[१] गा२२८      | सिंघाडगस्स गुच्छो        | <b>५</b> ४[२] सा ५५ |
| बिहि ९ संठाण २ पमाणं ३    | १४७४ गा.२१४       | सीता १ य द्व्य २ सारीर ३ | २०५४ गा.२२५         |
| विट समंस-कडाहं            | ५.४[८] गा.९५.     | सुयरयणनिहाणं जिणवरेण     | १ गा.२              |
| बेणु णल इक्खुवाहिय        | ५४[८] गा.९२       | सुयसागरा विणेऊण [प्र. गा | .] १गा.[२]          |
| बेचण १ कसाय २ मरणे ३      | २०८७ सा २२७       | सुरगणसुद्दं समत्तं       | २११ गा.१७२          |
| वेंट बाहिरपत्ता           | ५,४[८] गा ०,१     | सेडिय भक्तिय होत्तिय     | ४७ गा.३५            |
| सग-जवण-सवर-बब्बर          | <b>पृ.३६ टि.३</b> | सेयविया वि य णयरी        | १०२ गा.११७          |
| सिवाचाऽऽहारट्टी १-२       | १७९३ गा २१७       | सेरियए णोमालिय           | ४३ गा.२४            |
| सण वाण कास महरा           | ४२ गा२२           | सो होड्ड अहिंगमरुई       | ११० गा. १२६         |
| संक्ष्मिहिया सामाणा       | १९४ सा, १५२       | हरियाले १५ हिंगुलुए १६   | २४ गा.९             |
| सत्तद्व जातिकुरुकोडिरुक्ख | ९१[४] गा.१११      | हासे हासरई विय६          | १९४ गा.१५३          |
| सप्काए सजाए               | ५,४[८] गा ९,६     |                          |                     |

### २. बीयं परिसिट्टं

#### सदाणुकमो-सक्तयत्थसहिओ

| मूलसहो                | सक्त्ययथो                    | सुत्तंकाइ                     | मूलसदो                            | सक्क्यत्थो                              | सुत्तंकाइ          |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
|                       | अ                            |                               | <b>अ</b> क्षण[                    | अकर्णाः                                 |                    |
| + अइकाय               | अतिकायः –<br>महोरगेन्द्रः १९ | २शा.१५०                       | <b>अकम्मभूम</b> एहिंतो            | अन्तर्ज्ञी <b>पमनु</b><br>अकर्मभूमकेश्य | ા ૬૪५[ર]           |
| अह्काय०               | अतिकाय-<br>महोरगेन्द्र       |                               | अकस्मभूमग<br>अकस्मभूमग०           |                                         | દ્રે९[२૪],         |
| अइगरा                 | अजगराः पृ                    | ३२ टि.७                       |                                   |                                         | ,६७२[६],           |
| – अइछत्त              | <b>अ</b> तिच्छत्र            | 954[9]                        |                                   |                                         | <i>•</i> 643 € [8] |
| भइमुत्तगचंद           |                              |                               | <b>अकम्मभूम</b> गगडभ              |                                         |                    |
| संठाण०                | अतिमुक्तकचन्द्र              |                               | वक्रंतियमण्सपं-<br>चेंदियवेउन्वि- |                                         |                    |
| भइमुत्तय              | अतिमुक्तक-वर्ष               | ૧.૭૪[રે]<br>તે<br>૪૫, સા. રે૦ | यसरीरे<br>अकम्मभूमगा              | शरीरम्                                  | १५१९[२]            |
| <b>ब</b> ह्मुत्तयलता० | अतिमुक्तवऋता                 | , s, en. eo                   | अकम्मभूमगेहिंतो                   | अवर्गभूमके+                             | ષઃ६६२[३]           |
|                       |                              | ४४ गा.२७                      | बकस्म भूमय ०                      | अकर्मभूमक                               |                    |
| भइवइत्ता              | अतिबज्य ः                    | २०५२[२]                       | <b>ः सक</b> स्मभुमयः              | अव.मीभू मकम                             | नुष्या-            |
| महबहत्ताणं            | ,,                           | 9668                          | मणुस्साणं                         | णाम् १२५                                | ७[१३-१४]           |
| कईया                  | अतीतःनि                      | 9080                          | अकस्मभूमय-                        | ,,                                      | १२५७[९]            |
| ० – अहंग्रा           | <b>अ</b> तीताः               | 980[2]                        | मणूसाणं                           |                                         |                    |
| भउन्हा                | अयोध्यानि                    | 900                           | ० अकस्मभूमय-                      | ,, °                                    | ।२५७[१२]           |
| म रणापण्णे            | एकोनपञ्चाशदर्ग               | धेके २११                      | मणूसाणं                           |                                         |                    |
| भउलं                  | अनुलम् प्र                   | .७९ टि ४                      | सकस्मभूमय-                        | अकर्मभूमकम                              | ा <b>नु</b> षीणाम् |
| भए                    | अजः व                        | e88,e86                       | मणूसीण                            | •                                       | १२५७[१०]           |
| <b>अमोगतं</b>         | अयोगताम् पृ.                 | ४४५ टि ३                      | <b>अक</b> म्मभूमीसु               | अकर्मभूमिषु                             | <b>९३, १७६</b>     |
| भओज्ञा                | अयोध्यानि                    |                               | भक्साई                            | अक्षायी १३                              |                    |
|                       |                              | [9],900                       | ,,                                | अस्यायिणः                               |                    |

| पण्णवणासुत्तपारासङ्घार |                           |                                                   |                         |                          |                      |  |
|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|--|
| मूलसद्दो               | सक्क्यत्थो                | सुत्तं≉ाइ                                         | मूहसहो                  | सक्कप्रत्थो              | सुत्तंकाइ            |  |
| क्षकसाईण               | अकवायिणाम्                | 20,8                                              | 🗸 अवस्त्रातं            | १९७[१],                  | १९८[१],              |  |
|                        | <b>एणं अक्षायसमुद्ध</b> ा | तेन                                               |                         |                          | २०२[१],              |  |
|                        | •                         | २१४२                                              |                         | २०३[१],                  |                      |  |
| अकसायी                 | अकषायिणः                  | 308                                               |                         |                          | ०७ तः २०९            |  |
| भकंततस्या              | अकान्ततरिका               | १२२६,                                             | ⊲ अक्लायं               |                          | ર], ૫૮[૨],           |  |
|                        | છુ. ૨૬૪                   | ટિ.૧૨                                             |                         |                          | \[v,], 9 <b>६</b> v, |  |
| बकंतत्तापु             | अकान्तनया                 | 9 < 01.                                           |                         | ૧૭૮[૧],                  | २०५[१],              |  |
| श्रकंतस्सरया           | अकान्तस्वरता              |                                                   |                         |                          | २०६[१],              |  |
|                        |                           | 1668[2]                                           | अवस्त्रीणा              |                          | २१७०[१]              |  |
| अकाइए                  | अकायिकः                   | 9290                                              | ० अक्से                 | अक्षः                    | १९७[२]               |  |
| अकाइया                 | अकायि हाः                 | 333                                               | अ <del>वस्</del> वोदयाण | अक्षोटकामा               | મુ છુ. રુલ્લ         |  |
| अकाइयाण                | <b>अ</b> कायिकानाम्       | २३२                                               |                         |                          | રિ.૬                 |  |
| अकिरिए                 | अकियः १५८                 | c, 9469                                           | अक्लोडाण                | अक्षोटानाम्              |                      |  |
|                        | [9], 94%                  | , 9489,                                           | शक्लोलाण                | अक्षोटानाम्              |                      |  |
|                        |                           | १६०४[१]                                           |                         |                          | ष्ट.२७३ टि.७         |  |
| अकिरिया                | अकियाः                    | 9982,                                             | + भगघाडग                | अपामार्गः -              |                      |  |
|                        | १५७:                      | 3, 9497,                                          | 1                       |                          | दः ४२ गा.२२          |  |
|                        | ۹۷.٩٧, ٥                  | 120,0,20 [9],                                     | क्षगड\ण                 | अवटानाम्                 |                      |  |
|                        |                           | १६०४[२]                                           | अगडेसु                  |                          | .१,१६०,१६३           |  |
| — अकेमर                | अकेसरम् ५४                | [८]गा.९५                                          |                         |                          | नः १६६,१७५           |  |
| + अरक                  | अर्कः – गुच्छ             | वेशेष •                                           | भगणि                    | अग्नि                    | १६७ तः१७२            |  |
|                        | '8                        | २ गा. २१                                          | अगणि०                   | ,,                       | ५४[१०]गा.            |  |
| अक्रबोंदी              | बलीविशेषः ४               | ru, गा. ३२                                        | 1                       |                          | 902                  |  |
| अक्खरपुट्टिया          | अक्षरस्पृष्टिका           | -                                                 | ० – अराणी               | अग्निः                   | ₹4[4]                |  |
|                        | लिपिविद                   | तेषः १०७                                          | अगरुयल हुय-             | अगुरुकर घु               |                      |  |
| + अक्खाइय              | आख्यायिकाय                | राम्                                              | परिणामे                 | परिणामः                  | २४७, <b>९</b> ५६     |  |
|                        |                           | ३ गा. १९५                                         | अराताणं                 | अगत्वा                   |                      |  |
| अक्लाइयाणि             | रेसया आख्याविकारि         | ने:सुता ८६३                                       | अगंत्णं                 | ,,                       | २९७०[२]              |  |
| <  अक्खातं             | आख्यातम्                  |                                                   |                         |                          | गा.२३०               |  |
|                        | <i>૭૫</i> .[૪],           | <ه[۲],                                            | <b>अगाराओ</b>           | अगारात                   | १४२०[८],             |  |
|                        | <b>९</b> १[४], १३         | ८ त. १७३,                                         |                         |                          | १४२१[२-३]            |  |
|                        | 900, 909                  | [٩], ٩<०                                          | अगुरुलहुअण              | मि अगुरुलघुष             | स्नाम                |  |
|                        | [9], 9<9                  | [9], 9 </th <th></th> <th></th> <th>१६९४[१३]</th> |                         |                          | १६९४[१३]             |  |
|                        |                           | [9], 968                                          | भगुरुलहुए               | अगु <b>र</b> ल <b>यु</b> |                      |  |
|                        |                           | , १८९[१],                                         |                         |                          | શેષાઃ ૧૦૦૫           |  |
|                        |                           | 9<3[9],                                           | अगुरुरुहुणाम            | गए अगुरुलघु              |                      |  |
|                        | 954[9],                   | ۹٩,६,                                             | 1                       |                          | १७०२[३३]             |  |

| मूलसद्दो              | सक्कप्रत्यो सुक्तंब                 | ाइ मूलसदो          | सक्तवत्थो सुत्तंकाह                  |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| अगुरुलहुय०            | अगुहलबुक ९५६,१०                     | o la               | ४४८, १९२८, १९२९                      |
| अगुरुलहुयणामे         | अगुरुलपुक्ताम १६                    |                    | अचलुर्दर्शन ४४०,४४१,                 |
| अगमहिसी०              | अग्रमहिषी १९९[                      | ۲] [               | <b>883, 85</b> 2[9],                 |
| अगगमहिसीओ             | अग्रमहिष्यः १९९                     | ۹]                 | ४४३, ४६२[٩],<br>४६६[٩], ४६७[٩],      |
| अगगमहिसीणं            | अग्रमहिषीणाम् १५                    |                    | ४६८[१], ४७०[१],                      |
|                       | १७८[१-२], १७९[ः                     | 4],                | ४७३[१], ४७४[१],                      |
|                       | १८०[२], १८२[                        |                    | ४७५.[१], ४७७[१],                     |
|                       | 9<<, 154[9-                         |                    | ४८५[१], ४८७[१],                      |
|                       | <b>१९६, १९७</b> [                   |                    | अच्छुर्दर्शनानाकारोपयोगः             |
|                       | 99.0                                |                    | नोगे १९१०,१९१४,१९१८,                 |
| – भगगमहिसीणं          | अद्यमहिषीणाम् १९०                   |                    | १९२२, १९२४                           |
| ० – मगसो              | अग्रशः २५[ˈ                         |                    | अचक्षदेशेनम् ४५०                     |
|                       | २८[४], ३ <b>१</b> [                 |                    |                                      |
|                       | રેક[ક], પપ[                         |                    | अचञ्चर्दर्शनी पृ.३१३                 |
| ० – अगाहत्था          | अग्रहस्ताः १७८                      |                    | રિ.૧                                 |
| " _                   | अग्रहस्ती १७८                       |                    | ,, ४६३, ४७१,                         |
| ० अग्गाओ              |                                     | 99                 | 80c, 8cc, 85E,                       |
| भग्गिकुमारा           | अभिकुमाराः १४०[                     |                    | 9344                                 |
|                       |                                     | ३९ अञ्चनस्युदंसणी- |                                      |
| अग्निकुमाराण <u>ं</u> | अमिकुमाराणाम् ५                     |                    | अच्छुर्दर्शनिनः २६०                  |
| अग्गिदङ्ढाणं          | अमिदग्धानाम् २१                     |                    |                                      |
| + अगिगमाणव            | अभिमाणवः –                          | शचक्खुदंसणो-       | अचक्षदर्शनोपयुक्ताः                  |
|                       | अभिकुमारेन्द्रः                     | वउत्ता             | १९३२[१]                              |
|                       | १८७ गा.१                            | ४४ अचरित्ती        | अस्चारित्रिणः ९३८,                   |
| अस्मिसीहे             | अभिसिंहः -                          |                    | ९,४२, ९४३                            |
|                       | अग्निकुमारेन्द्रः                   | शचरिमसमय०          |                                      |
|                       | १८७ गा.९                            |                    | ११५, ११६, ११८,                       |
| अग्गी                 | अग्नि[कुमाराः] १७७                  |                    | ११९, १२२, १२३,                       |
|                       | १३७,१८७                             |                    | <b>१२५, १२८, १२९,</b>                |
|                       | १४६ गा. ९                           |                    | १३१, १३२<br>अचरमसमयसयोगि-            |
| ० सम्मीणं             | अमीनाम्-अभिकुमारा                   |                    |                                      |
|                       | १८७ गा. ९<br>अपामार्गः – ग्रच्छविशे |                    |                                      |
| -{- अग्धादग           | અવામાગઃ – શુજ્છાવરા<br>છુ.૧૮ ટિ     |                    | अचरमस्य ७७७, ७७९,<br>७८०, ८०२ तः ८०६ |
| अग्वाति               | पृ.१८ छ<br>आजिन्नति ९९०[            |                    | अचरमम् ७७५, ७७७,                     |
| <b>अ</b> न्यशत        | આક્રમાત <i>૧</i> ૮૦[                |                    | ७७९, ७८०, ७९७,                       |
| promo-1-000           | ५५२<br>अन्नक्षर्दर्शन ४४१           |                    | ७७९, ७८०, ७९७,<br>८०२, ८०३           |
| <b>अ चक्खु</b> दंसण   | <b>এব্যন্ত</b> হয়                  | a. 1               | ٤٥٠, ٥٥٠                             |

|                                   | desident                                                        | CALCICISIS   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| मूखसहो                            | सक्क्यत्थो सुत्तंकाइ                                            | मूलसदो       | सइस्यत्थो सुत्तंकाइ                           |
|                                   | अचरमान्तप्रदेशा ७७५                                             | अचिता        | अचित्ता – योनिमेदः                            |
| ,,                                | अचरमान्तप्रदेशाः ७७७,                                           |              | ७५४ तः ७५६, ७५८,                              |
| •                                 | ७७९, ७९७, ८०२,                                                  |              | - ৩६৭                                         |
|                                   | 603                                                             | अचित्राहारा  | <b>अ</b> चित्राहाराः                          |
| श्चरिमंतपपुसाण                    | अचरमान्तप्रदेशान।म्                                             |              | [5,6]8206                                     |
|                                   | ७७७, ७७९, ७८०,                                                  | अधिमालि ॰    | अर्चिमीलिन् १९७[१]                            |
|                                   | 603, COX                                                        | अविमाठी०     | ,, ২০৭[৭],<br>- : [০] - : [০]                 |
| अचरिमंतपदेसा                      | अचरमान्तप्रदेशा ७७५.                                            |              | ૨૦૫[૧], ૨૦૬[૧],<br>૨ <b>૦</b> ૭               |
| ,,                                | <b>अचरमा</b> न्तप्रदेशाः ७७९,                                   |              | अर्चिः ३१[१]                                  |
| ,,                                | ७८०, ७९७, ८०२                                                   | शर्वी        | अर्चिषा १७७,                                  |
| <del>अप्यक्ति</del> मंतपदेसाण     | अचरमान्तप्रदेश।नाम्                                             | अचीपु        |                                               |
|                                   | 603                                                             |              | 9.02[9-2],962,984                             |
| अचरिमा                            | अचरमा ७७५                                                       | अचुए         | अच्युते ४२६[१-२],                             |
|                                   | अवरमाः                                                          |              | 9 6 9 0 , 9 6 8 9                             |
| "                                 | २७४, ८०९[१],                                                    | ० शर्मुए     | अन्युतयोः २०६[२] गा.<br>१५५                   |
|                                   | <99[9], <93[9],                                                 |              | अच्युतेषु १५३२[५],                            |
|                                   | <94[9], <94[9],                                                 | ० अञ्चण्सु   | અન્યુતલુ ૧૧.૨૨[૧],<br>૨૦૫૧, ૨૦૫૨[૧]           |
|                                   | <95[9], <39[9],                                                 | ~_           |                                               |
|                                   | <pre><?(1), <?'(1),</pre> <pre><?(1), <?'(1),</pre></pre></pre> | अचुएहिंतो    | अच्युतेभ्यः ६५०[१८],<br>६५५[४]                |
|                                   | دعر[۱], دعر[۱],<br>دعر[۱], دعر[۱]                               |              | अच्यु <b>तः</b> ६६३,१५३२                      |
| अचरिमाई                           | अचरमी ७८१, ७८३ तः                                               | अधुको        | [4], 9449[8,6]                                |
| <b>अचारमा</b> इ                   | अचरमा ७८१, ७८२ ॥                                                |              |                                               |
|                                   | अचरमाणि ७७५, ७९७                                                | अधुत         | अच्छुत १९६<br>अच्युतवतंसकः २०६[१]             |
| »<br>अचरिसाण                      | अवरमाणाम् २७४                                                   | अधुतवहंसए    | व्याप्ताताः १०४[1]                            |
|                                   |                                                                 | अधुता        | अस्युताः १४४[१]<br>,, २०६[१]<br>अस्युतयोः २०७ |
| अचरिमे                            | असरमः ७८१ त. ७८८,                                               | ० अबुता      | ,, 200[1]                                     |
|                                   | ده ۶, ده ۵, ده د [۹],                                           | ० – अबुताणं  | अच्युतानाम् २०६[१]                            |
|                                   | <90[9], <9२[9],                                                 | "            |                                               |
|                                   | <9¥[9], <94[9],                                                 | अश्वते       |                                               |
|                                   | <1c[1], <1c[1],                                                 | अशुते        | अच्युते ३३४, ४२६[३]                           |
|                                   | <२२[١], <2४[١],                                                 | अशुय         | अच्युत २१०,६२२,                               |
|                                   | ८२६[१], ८२८[१],                                                 | ->- 62       | ६३५, १०३५                                     |
|                                   | 935<                                                            | अणुयदेवसरीरे | <b>अ</b> च्युतदेवशरीरम्<br>१५२६[५]            |
| ,,                                | अचरमम् ७३७,७३९,                                                 |              |                                               |
| भचित्तजोणिया                      | 920, 999, 203                                                   | अबुयदेवस्स   | अच्युतदेवस्य १५५१[८]                          |
| जाचराजाणया<br><b>जाचरा</b> जोणीणं | अचित्तयोनिकाः ७६३<br>अचित्रयोनीनामु ७.३                         | अधुवदेवा     | भच्युतदेवाः ७१३                               |
| च्याच सम्बद्धाः शीध               | आचनयानानाम् ७.३                                                 | ० अचुयदेवा   | ,, <b>२००४</b>                                |

| मूलसहो            | सक्रयत्थो        | सुत्तंकाइ                 | मूलसहो        | सक्रयत्थो            | सुत्तंकाइ                   |
|-------------------|------------------|---------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------|
| भक्षुयदेवाणं      | अन्युतदेवाना     | -                         | अच्छेज        | तिष्टेत्-तिष्ठति     | 299                         |
| 3 - 4 - 1 - 1     |                  | २०१४[२]                   |               |                      | गा. १७६                     |
| अधुयं             | <b>अ</b> च्युतम् |                           | अच्छो         | ऋक्ष: - सनस्         | ।पदविशेषः                   |
| ० <b>– अधु</b> या | अच्युती          | 306[9]                    |               |                      | .૨૧૨ દિ.૪                   |
| ० – अधुयाणं       | अच्युतानाम्      |                           | अजग           | अजराः २१             | १ गा. १७८                   |
| अच्छर             | अप्सरस्          | 900                       | अजसोकित्ति-   | - अथशःकीर्तिन        | म्नः १ <b>७</b> ०२          |
| भच्छर०            |                  | , 902[9]                  | णामापु        |                      | [५५]                        |
| अच्छराको          | अप्सरसः २        | ०५२[२,६]                  | अजसोकित्ति    | णामे अयशःकीर्तिन     | तम १६९३                     |
| अच्छराणं          | भष्सरसाम्        | २०५२[२]                   | अजहण्णमणु     | कोस- अजधन्यानुत्र्   |                             |
| अच्छराणिवातेहिं   | अप्सरोनिपातै     | :-                        | गुणकक्ख       | डे गुणकर्कश          | : ৬,४७[३]                   |
|                   | चपुटिकानिप       | ⊓तें २१६९                 | अजहण्णमणु     | क्रोस- अजघन्यानुत्   |                             |
| अच्छराहिं         | अप्सरोभिः        | २०५२                      | गुणकाला       |                      | F: ૪૫.७[રૂ],                |
|                   |                  | [२,४-६]                   | İ             | ४६८[३],              |                             |
| भच्छा             | ऋक्षाः – सन      | खपदविशेषः                 |               | ४८३[३],<br>५३९[३],   | ४९१[३],<br>५४१[३],          |
|                   |                  | ৩४                        |               | برباء],<br>برباء[ع], |                             |
| ,,                | अच्छा            | 299                       |               | 14 17 13             | 440[3]                      |
| ,,                |                  | ૧९७[૧],                   | - अजहण्याः    | नणु- अजबन्यानुत      |                             |
|                   |                  | ], ૨૦૫[૧]                 |               |                      | कः ५,३ <i>८</i> [३]         |
| ,,                |                  | २०६[१]                    |               | पुक्कोस- अजधन्यानुत  |                             |
| ,,                |                  | ७,१७८[१].                 | गुणसीपु       |                      | : ५५०[३]                    |
|                   |                  | १८८, १९६,                 | अजहण्णम्      | गुइहोस- ,,           | ५४७[३],                     |
|                   | 94.0[3           | ],२०६[٩],                 | गुणसीते       | गुइहोस- ,,<br>(५)    | ((٤]), ٧٧٩                  |
|                   |                  | <del>-</del>              |               | { <sup>3</sup>       | ŧ], પ∘ર[ <b>३</b> ]         |
| ,,                | अन्छ। - अन्      |                           | अजहण्णमप्     | गुक्कोस- अजधन्यानुः  |                             |
|                   |                  | ०२ गा. ११५                | चक्सुदंर      |                      | ૪६૨[રૂ]                     |
| – अस्छि           |                  | १२३७                      | अजहण्णमण्     | गुक्कोस-अजधन्यानुः   |                             |
| <b>अच्छिण्</b> गे |                  | <<<[9-3]                  | हिती <b>ए</b> |                      | ~3~[3]                      |
| अच्छिरोडा         | आक्षराडाः -      | - चतुरिन्द्रियाः<br>५८[१] |               | गुक्कोस- अजधन्यातुः  | कृष्टस्थितिकः<br>-          |
| अच्छिबेहा         | neformer.        |                           | <b>ठिती</b> ए | ૪૬૭[૩],              | 808[3],                     |
| काश्छवहा<br>अस्छि |                  | - ,, ५८[१]<br>[८] शा. ९३, |               | ४८२[३],<br>५२२[३]    | ૪९૦[ર],<br>પ <b>ર</b> ર[ર], |
| 91148             | ories ~s         | [८] पा. २५,<br>८५३        | 1             |                      | ત્રવ[ર].<br>પર્√[રે],       |
| अच्छी             | ऋक्षी-सनस्       |                           |               | 24.4[4]?             | 446[3]                      |
| ~                 | कद्या-वगर        | त्यपश्यः<br>८५१           | आजह पणाया     | गुक्कोस- अजदन्यानु   |                             |
| क्षच्छे           | arez:            | 950[9]                    | पदेसिए        |                      | 448[3]                      |
|                   |                  | खपदविशेषः                 |               | णुक्कोस- अजघन्यान्   |                             |
| ,,                | HARL . //w       | ८४९, ८५२                  | पदेसिय        |                      | 448[3]                      |

| मूछसदो                    | रक्यत्थो        | सुसंकाइ           | मूलसहो              | सक्कयत्थो              | सुत्तंकाह           |
|---------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| अजहण्णमणुक्कोस-           | अजयन्यानुः      | 85.               | अजहण्णुको-          | <b>अजध</b> न्योः कुष्ट | ব-                  |
|                           | प्रदेशिकान      |                   | सोगाहणगस्य          | गाहनकस्य               | 844[3]              |
| अजहण्णमणुक्कोस-           |                 |                   | अजहण्णुको-          | अजवन्योतकृष्ट          | वगाहन-              |
| सहस्रण्णाणी               |                 | ४७०[३]            | स्रोगाहणगाणं        | कानाम्                 | 844[3]              |
| अजहण्णमणुकोस-             | अजघन्यानुत      | हुष्टरुक्षः       | अजहण्णुको-          | <b>अजघन्यो</b> ःकृष्ट  | ( <b>ৰি</b> থিয়ানী |
| लुक्खे                    |                 | مربع ح            | सोहिणाणी            |                        | ४८७[३]              |
| <b>अजहण्णमणुको</b> सा     | - अजघन्यानुत्   | हुष्टाभिनि-       | अजहण्णे             | अजधन्यः                | १७४२ तः             |
| भिणिबोहि-                 | बोधिकज्ञा       | नी ४५९[३],        |                     |                        | 9088                |
| यणाणी                     | ४७७[३           | ], ४९३[३]         | अजहस्रमणुक्तो-      | अजघन्यानुत्कृ          | ଅ(ब-                |
| <b>अजहण्णमणुक</b> ोसेण    | ां अजदम्यानुत   | हुप्टेन ४३७       | सोगाहणए             | गाइनकः                 | ४६४[२]              |
|                           | [٩,३], ७३       | १४, १३७२,         | भजीव                | अजीव                   | 9.३९ દિ.૨           |
|                           | १६९९[१],        | 9643              | <b>अजीवद्</b> बद्से | अजीवद्रव्यदेः          | 7: 9004             |
| अजहण्णमणुक्को-            | अजघन्यानुत      | कुछ।व∙            | अजीवपजवा            | अजीवपर्यवाः            | 83c,                |
| स्रोगाहणप्                | गाहनकः          | ४६६[३],           |                     |                        | عره م , مرسرد       |
|                           | ४७३[३],         | ४८१[३],           | ० भजीवपज्जवा        |                        | ० तः ५०२            |
|                           | ४८९[३],         | પરદ[રૂ],          | भजीवपण्णवणा         | अजीवप्रशापन            | 1 3, 4,             |
|                           | <b>પર</b> ७[३], | <b>પર</b> ષ[३],   |                     |                        | ૧૨[५]               |
|                           | ٠,३०[३],        | رة] 4 قام         | ० अजीवपण्णवणा       |                        | ,६,१३[५]            |
| अजहण्णमणुक्को-            | अजघन्यानुस्     | চ্ছাৰ-            | <b>अ</b> जीवपरिणामे | अजीवपरिण।              | नः <b>९२</b> ५,     |
| सोगाइणको                  | गाहनकः          | પરપ[રૂ]           |                     |                        | ५४७, ९५७            |
| अजहण्णमणुक्को-            | अजघन्यानुरह     |                   | अजीव मिस्सिया       | <b>अजीवमि</b> श्रित    |                     |
| सोगाइणगस्स                | गाहनकस्य        | પ <b>ર૧[ર]</b> ,  |                     | भाषाप्रभेव             | : ८६५               |
|                           |                 | 0.00[3]           | • अजीवं             | अजीवम् ११              | ० गा. १२०           |
| भजहण्णमणुक्कोसी           |                 |                   | — भजीवे             | अजीवान्                | g.३९ टि. <b>२</b>   |
| गाहणताणं                  |                 | પ <b>રે</b> ૧[૩], | अजोगतं              | अयोगताम्               |                     |
|                           | બબબ[રૂ          | ], দু.৭४০         | अजोगतां             |                        | .४४५ टि.३           |
| _                         |                 | टि.२.५            | अजोगत्तं            | <b>अयोगत्व</b> म्      | 8.88c               |
| अजहण्णमणुको-              | अजघन्यानुह      |                   |                     |                        | टि. २ - ३           |
| सोहिणाणी                  | वधिज्ञानी       |                   | अजोगयं              | अयोगताम्               |                     |
| अजहण्णुकोस-               | अजघन्योरकृत     |                   | अजोगिकेविः ०        | अयोगिकेवरि             | र् ११७,             |
| हिनीण्                    | स्थितिकः        | ४५६[३]            | 1                   |                        | ११९, १३२            |
| अजहण्णुकोसाभि-            |                 |                   | अजोगिमवत्थ-         | अयोगिभवर <b>श</b>      | r-                  |
| णिबोहियणार्ग              |                 | <b>गै ४८५.[३]</b> | केवलिभणादार         | ए केवस्थना             | हारकः               |
| अजहण्युको-                | अजघन्योत्कृ     |                   |                     | 93                     | ७१, १३७२            |
| सोगाहणण्<br>— अजहण्णुको-  | गाहनकः          | ४५५[३]            | अजोगी               | अयोगी                  | १३२५                |
| — अजहपणुका-<br>सोगाद्दणपु | ,,              |                   | ,,                  | <b>अ</b> योगिनः        | २५२,                |
| MellEold                  |                 | ५२८               | 1                   | 488,                   | 9900[8]             |
|                           |                 |                   |                     |                        |                     |

### बीयं परिसिट्टं-सहाणुक्तमो

| मूलसदो      | सक्स्यत्थो      | सुसंकाइ               | मूलसडो            | सक्रयत्थो   | सुत्तंकाइ          |
|-------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| अजोगी-      | अयोगी           | 9334                  | भट्ट              | 9089 [9.    | ٦, ٧,              |
| अजोगीण      | अयोगिनाम्       | <b>ર</b> ૫,૨          | -                 | ٩, ٩] ٩٥    | v¥ [9, ₹,          |
| अजोणिया     | अयोनिका प       | 43, 663,              |                   | ·[,         | 9084[9],           |
|             |                 | ७७२                   |                   | १०४६ [३,    | ч, ७-८],           |
| भजोणियाण    | अयोनिकानाः      | ્ હદ્દર,              |                   | d080 [5-,   | ૪], ૧૦૬૬           |
|             |                 | <b>૭૭</b> ૨           |                   | [३], १०५    | ७७, १०८३,          |
| अजोणीण      | अयोनीनाम्       | ७६३                   |                   |             | ६६५, १६६७          |
| अज्ञप्      | अर्जकः ⊸वन      | स्पतिविशेषः           | {                 |             | १६८७,              |
|             |                 | ४९ गा. ४१             | 1                 |             | ], ૧૭૦૨            |
| अज्ञ नातितो | आर्य जात्यः     | ष्ट. ३८ टि.३          | i                 | [5,0,4,8]   | , ঀ७०३[ঀ],         |
| भजल         | आर्थल – म्ले    | च्छविशे <b>ष ९</b> .८ |                   |             | ર્], ૧૭૫૪          |
| भजसामस्स[च. | ष.] आर्यश्यामाय |                       |                   |             | १७६७[१],           |
| — मज्जुण    |                 | र्गविशेष २११          |                   |             | ,१७७०[१],          |
| +- भज्जुण   | अर्जुनः – बहु   | बी जविद्येपः          |                   |             | ,૧૭૭૫[૧],          |
|             |                 | ४१ गा.१८              | 1                 |             | 9050[9],           |
| + भज्जुण    | अर्जुनम् — तृ   |                       | :                 |             | ],१८००[२],         |
| _           |                 | ४७ सा.३५              |                   |             | ष्ट.३५२ टि.३       |
| + अज्ञोरुह् | वनस्पतिविशे     |                       | भट्ट              |             | પ.ર ૧[ર],          |
| भउझत्थवयणे  |                 | तम् ८९६               | 1                 |             | પશ્ર [૧],          |
| अउझयणं      |                 | १ गा.३                |                   | da8[5-3     | ], ५५५[३].         |
| क्षउझल      |                 | ष्ट.३६टि.११           |                   |             | ખ્બહ[૧]            |
| भउझचलाणा    | अध्यवसाना       | ने २०३२,              | मट्ट−             |             | ,१७४गा.१३३         |
|             |                 | २०४७                  | ਅਣ                |             | [४] गा.९९९         |
| अहर्ड       |                 | ४५ गा.२१              | अट्ट-             |             | (११ सा.१६५,        |
| – अद्दालय   |                 | 900,                  |                   |             | ५५९ गा.१८२         |
|             |                 | ८[१], १८८             | अट्टगति ॰         | अष्टगति     | २२६                |
| भट्ट        |                 | ], १९० गा.            | <b>अ</b> टुजोबणिए | अष्टयाञ्चान | हम् २९९            |
|             | 93(3,           | २००[१],               | अटुण्हं           |             | ૧ <b>૧</b> હ[૨],   |
|             | ર∘૬[ર]          | गा.१५४,               | 1                 |             | १], २००[२]         |
|             |                 | ९८, ४६९,              | ० – अट्टताए       |             | 880, 888,          |
|             |                 | cx, x<2,              |                   |             | 9], ४६७[9],        |
|             |                 | •, <b>૧</b> ૬૪[૧],    |                   |             | ۹], ४८९[٩]         |
|             |                 | ९६६[१],               | अहसरं             |             | . છે. પેક દિ. રે   |
|             |                 | ९७०[१],               | भट्टसीसं          |             | 9 < 4 [9]          |
|             |                 | १०२६[१],              |                   |             | १८७ गा.१४०         |
|             |                 | ૧૦૨૧[૧],              | अट्टपदेसिए        |             | <b>इ</b> : ७८८,७८९ |
|             | १०३४, १         | .३६,१०३७,             | ,,                | अष्टप्रदेशि | के ७८८             |

| १२                       | पण्णवणासुस्तपारासट्टाइ  |                   |                      |                           |             |
|--------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|-------------|
| मूलसरो                   | सक्क्यत्थो              | सुत्तंकाइ         | मूलसहो               | सक्रवत्थो                 | सुत्तंकाइ   |
| भट्टपिद्यणिद्विया        | अष्टपिष्टनिष्टिता       | १२३७              | ० भट्टचाए            | ५४२[१],                   | ५४३[१],     |
| भट्टकस्माई               | अष्टस्पशोनि ८           | હહ[૧ <b>૨</b> ],  |                      | ५४५[३],                   | ৬,४७[٦],    |
|                          |                         | 1000[7]           |                      | 480[9],                   | 4.0 [9].    |
| ० अटुफासेहिं             | अष्टस्वदीः ५.           | ۹۷, ۷۹۷           |                      | 449[9],                   | પપર[૧],     |
| अहभंगा                   | अष्टभङ्गाः              | 9063              |                      |                           | , ५५५[१,    |
| अहभाग०                   | अष्टभाग ४               | [٩٫٤]             |                      | ₹], •                     | ,પદ્[૧, ૨], |
|                          |                         | ०६[२,३]           |                      |                           | 440[4]      |
|                          |                         | २५ हि.९           | ० – भट्टयाते         |                           | 199, 494,   |
| ०- बहुभागो               | अष्टभागः ३९             | ر[٩٫٦],           |                      | <i>પ</i> ,૨ <b>૧[૧]</b> , | ५३०[१],     |
|                          | <b>3</b> .              | ९६[१,३]           |                      | પરેલ[૧],                  | 489[9]      |
| <b>अट्टमभत्तस्स</b> [स.प | 4.]                     |                   | <b>अटुविह</b> ०      | अष्टविध                   | १५८७[१],    |
|                          | अष्टमभक्ते              | १८२६              |                      |                           | १७८८[२]     |
| भट्टमं                   | अध्मम् पृ १८            |                   | अटुविहबंधए           | अष्टविधवन्ध               |             |
| अटुमे                    | अष्टम                   | २९७२              |                      |                           | १६४६,       |
| भट्टमेसु                 |                         | (૧૭३[૨]           |                      |                           | 9 তাশ্ৰ     |
| ०-अटुयाए                 |                         | ०, ४४१,           |                      | १७५६[१],                  |             |
|                          | ४४३ तः ४                |                   |                      |                           | ٩٠٥६३[٩],   |
|                          |                         | (પ[૧-૨],          |                      | ૧૭૬૫[૨],                  |             |
|                          |                         | <b>૪૫,૭[૧]</b> ,  |                      | १७७७[१],                  |             |
|                          |                         | ४६०[२],           |                      |                           | १७८४[३]     |
|                          | ४६४[٩],                 | ४६६[٩],           | भट्टविहयंधगा         |                           | EI: 94.62,  |
|                          | ⊀૬હ[૧], ∵               | ४६८[१],           |                      | १५८३[१],                  |             |
|                          |                         | ৫৩০[٩],           |                      | ૧૬૪૧[૧],                  |             |
|                          |                         | ४७४[१],           |                      |                           | ,૧૭૫૧[૧],   |
|                          |                         | ४७७[१],           |                      |                           | १७६१,       |
|                          |                         | ४८२[१],           |                      | <b>૧</b> ૯૬૨[૨],          |             |
|                          |                         | ४८५[१].           |                      | १७६७ [२],                 |             |
|                          | 864.[9],                | ४९.०[२].          |                      |                           | ۲۰,۹۷۲۹,    |
|                          | ४९१[१],                 | ۶٩३[٩],           |                      |                           | १७८४[१]     |
|                          |                         | s९७[२],           | अटुविहर्बधरो         | अष्टविधवन्ध               |             |
|                          | ५०९ तः ५११,             |                   |                      | १५८३[१],                  |             |
|                          | برماس برمور ب           |                   |                      |                           | १६४९[१],    |
|                          | 430[9], vi              |                   |                      | 9046[9],                  |             |
|                          | <b>५३२[१]</b> , ।       |                   |                      |                           | 9069        |
|                          |                         | <b>૧</b> ३६[૧],   | अटुविह्वेद्यु        |                           | .: 9066[9]  |
|                          | પ્લેષ[૧], પ<br>પલેષ[૧], | પ <b>રે</b> દ[૧], | <b>अट्टविह</b> वेदगा | अष्टविधवेद १              |             |
|                          | प३९[१],                 | 487[9],           | 1                    | 9008                      | १], १७८९    |
|                          |                         |                   |                      |                           |             |

| मूलसरो                                  | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ                | मूलसदो                 | सक्त्यत्थो सुत्तंकाह      |
|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| भट्टविह्वेयप्                           | अष्टविधवेदकः १७७३[१]               | अट्टारसण्हं            | अष्टादशम्योऽष्टादशभिर्वा  |
| <b>अटुविहा</b>                          | अष्टविधाः ८[र],                    | [पतृ. ष.]              |                           |
|                                         | 3×9[9]                             |                        | अष्टादशसु                 |
| श्रद्विहाणं                             | अष्टविधानाम् १५२०[४]               |                        | १८३७, १८३८                |
| भट्टविहे                                | अष्टविधः ९५%,                      | <b>अट्टारसमं</b>       | अष्टादशम् पृ.३१७ पं.१०    |
|                                         | १६८१[१-२],                         | भट्टारसविहे            | अष्टादशविधानि १०७         |
|                                         | १६८५[१-२],                         | <b>अट्टारमुत्तरे</b>   | अष्टादशोतरस्मिन् १७१,     |
|                                         | <b>१६९०</b> [२-३],                 |                        | २१०                       |
|                                         | १६९.४[१२],                         | ⊸ अट्टारं              | अष्टादशम् ७९०गा.          |
|                                         | <b>વહ્રય</b> ં[૩], વર્જ,           |                        | १८८ तः १९०                |
| भट्टवीसा                                | अष्टाविशतिः                        | अट्टाबीस०              | अष्टाविंशति १९८[२]        |
|                                         | २०६[२] गा.१५४                      | <b>अट्टात्रीस</b> इमं  | अष्टाविंशतितमम्           |
| भट्टसतं                                 | अष्टाधिकं शतम्                     |                        | ष्टु. ४०६ पं २०           |
|                                         | લ્વેલ, ૧૮૧૬[ર]                     | <b>अट्टावीसति०</b>     | अष्टाविशति १९५[१]         |
| भट्टसमङ्                                | अष्टसामयिकः २०८८,                  | अट्टावीसतिभागा         | अष्टाविंशतिभागाः          |
|                                         | २१७२                               |                        | १७०२[२५,२७],              |
| अट्टसहिया                               | अर्थसहिताः १९३२[१]                 |                        | 9092                      |
| भट्टसु                                  | अष्टसु १४८, १८८,                   | अट्टावीसनिविहा<br>     | अष्टाविंशतिविधाः ९५       |
|                                         | 964[7], 950[7],                    | अट्टावीसं              | अष्टाविशम् १७४गा. १३३     |
| ******                                  | १९३[१]<br>अष्टसप्तते १६८.          | ,,                     | अष्टाविंशतिः १९८[१],      |
| अट्टइसरे                                | अष्टसप्तते १६८,<br>१७८[१], १७९[१], |                        | ४३२[१,३], ४३३[१],<br>२१६९ |
|                                         | 140[1], 141[1],                    | भट्टात्रीसाम्          | भष्टाविंदातेः १९८[२]      |
|                                         | 9<2[9], 9<2[9],                    | 1                      | अष्टाविशतेरष्टाः          |
|                                         | 9<4.[9]                            | "                      | विश्वत्यावा ७१९,७२०       |
| ० अट्टहत्तरे                            | अष्टसप्तते १००                     | ,,                     | अष्टाविंशतौ १८४७,         |
| अट्टाहें                                | अष्टभिः ५१९,६८७,                   | "                      | 9080                      |
| 8-4                                     | ६८८, ६९१                           | <b>अट्टावीसुत्तर</b> ० | अष्टाविंशत्युत्तर १७०     |
| बहारस                                   | अष्टादश                            | अद्रिकच्छमा            | अस्थिकच्छपाः ६४           |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | १७४ गा. १३३-१३४,                   | अद्विवाइं              | अस्थितानि ८८८[१],         |
|                                         | ४२२[१,३],४२३[१,३]                  |                        | د٩.٥                      |
|                                         | ९७१, १०४ <b>१</b> [४],             | ০– সত্তী               | अर्थिनः १७९५              |
|                                         | १३२७, १५८०,                        | - अहे                  | अर्थः ९९४, ११२४ तः        |
|                                         | १७०२ [६-८, २१, ४५]                 |                        | ११२६, ११२८ तः             |
| + भट्टारस                               | अष्टादशम् १७४ गा.                  |                        | 99३२, १९४२,               |
|                                         | 933-38                             |                        | १२२६ तः १२३१,             |
| अट्टारस—                                | अष्टादश १७२                        | 1                      | १२३३ तः १२३५,             |

| १४        | पण्णवणासुत्तपरिसिद्धाइं         |                      |                     |                      |                                |  |
|-----------|---------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|--|
| मूखसद्दो  | सक्रयत्थो                       | सुत्तंकाइ            | मुलसहो              | सक्तयस्थो            | सुक्तंकाह                      |  |
| – अट्टे   | १२३७,                           | १२३८,                | अहेणं               | <b>৸</b> .३२[٩],     | 433[9],                        |  |
|           | 9804[7],                        | १४१७ तः              |                     | પ <b>ર્</b> ષ[૧],    | પ.રૂ દ [૧],                    |  |
|           | 9894,                           | १४२०[८],             |                     | <b>પર્</b> ড[૧],     | ५३८[१],                        |  |
|           | <b>१४२२</b> त                   |                      |                     | <i>५</i> ,३९[१],     |                                |  |
|           | १४२५[२],                        |                      |                     |                      | પ.૪૨[૧ <u>],</u>               |  |
|           | ૧૪૨૫[૨],                        |                      |                     | ૫૪૫.[૧],             |                                |  |
|           | १४३०[१],                        |                      | 1                   |                      | ખ.ખ.૦ [૧],                     |  |
|           | ૧૪૨ર[૧],                        |                      |                     | WM9[9],              |                                |  |
|           | 9४३६[२],                        |                      |                     | hida[d 3]            |                                |  |
|           | १४४६ त                          |                      |                     | [9,3],               | ખ, દ[૧],                       |  |
|           | १४५२, १                         |                      |                     | ه ,[۹]ه.دید          |                                |  |
|           | १४५६, १४<br>१४६५,               | २०, १४६९,<br>१४६९,   | 1                   |                      | <i>લ</i> લ્લ,લલ્ડ,             |  |
|           | 1047,<br>9६₹८[9],               |                      |                     | ११२४ त               | -                              |  |
|           | १६४१, १६                        |                      |                     |                      | · 9130,                        |  |
|           | 3953.                           |                      |                     |                      | 9933[9],                       |  |
|           | ર્વહ0[ગ],                       |                      |                     |                      | ३९,११४२,                       |  |
|           |                                 | 2900                 | ,                   |                      | ३], १२२०,                      |  |
| — अट्टेणं | अर्थेन ४३९                      | तः ४४१,              | ?                   |                      | ५२, १२५ <b>३</b> ,             |  |
| -         | ४४३ तः ४                        |                      |                     |                      | ४४, १४५९,<br>२८, १९२९,         |  |
|           | 8449-[3]                        | ४५६[१],              |                     |                      | १८, १८१८,<br>१९३२[१].          |  |
|           | <b>४७,७[१]</b> ,                | 87.8 [7].            |                     |                      | 1 \ \ \ \ \ [1],               |  |
|           | ૪६૨[૧],                         |                      |                     |                      | १८८७ <u>[</u> १],<br>६०, १९६३, |  |
|           | ૪६६[૧],                         |                      | 1                   |                      | ६०, १८२२,<br>४६,२०५१,          |  |
|           | ૪६૮[૧],                         |                      |                     |                      | 84,5051,<br>, 2006,            |  |
|           | ૪ઙરે[૧],                        |                      |                     |                      | ा, २०७८,<br>८३,२ <b>१६९,</b>   |  |
|           |                                 | ४७७[१],              | i<br>i              |                      | ०२,५१६२,<br>.१३७ टि.३,         |  |
|           |                                 | ४८२[१],              |                     | र १७२, ४.<br>पृ. २७५ |                                |  |
|           | 8<3[9],                         | ۶۶'۰[٩],             |                     |                      | ાદ. <b>૧,</b><br>૨ હદ્દ ટિ. ૨  |  |
|           | 860[9],                         |                      | भठियाई              | ष्ट.<br>अस्थितानि    |                                |  |
|           | ४९.०[१],                        |                      | काठवाइ              |                      | r.,                            |  |
|           | ४९३[१],                         |                      | अदयाल ०             | अष्टचरवारिंद         | <<%, <%9                       |  |
|           | ४५७, ५०३<br>५०८ तः ५१           |                      | जडवाल ०             |                      |                                |  |
|           | ام من المناطقة<br>المن المناطقة |                      | अदयाल०              |                      | <[9], 9<<<br>), 9<<[9],        |  |
|           | No e[ 4] '                      |                      | ae4160              | असस्त ५७७            | , 402[4],<br>92 <i>2</i>       |  |
|           |                                 | みまる[d-á]'<br>ひょう[1]' | www.i               | Stammer o            | -                              |  |
|           | 17 6 (3)                        | 17 1f 1-4],          | <b>अहड्डु</b> त्तरं | अष्टसप्तम् १         | ७४गा. १३४                      |  |

| मूलसदो                   | सक्क्यत्थो         | सुत्तंकाइ            | मूलसहो                  | सक्क्षयत्थो सुत्तंकाइ                      |    |
|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|----|
| भटा                      | रोमपक्षि विशेषः    | 66                   | + अणबक्रिय              | अणपश्चिकः १९४गा. १८ १                      |    |
| भविका                    | चर्मपक्षिविशेषः    | ۷٠                   | अगवश्चिया               | अर्णपन्निकाः १९३[१]                        | i  |
| अस्टिहा                  | ,, g.              | ३३ टि. ४             | अणविश्वयाणं             | अणपक्षिकानां १९३[१]                        |    |
| – भड़                    | ક્ષર્ધ             | રૂર્દિ. ૪<br>૧९૭[૨], | अणस्साङ्ज्ञमाणा         | अनास्वाद्यमानाः १८२१                       | 1  |
| . 9                      |                    | 986[8]               | भगस्साङ्जमाणा           | र् अनास्वाद्यमानानि १८२०                   |    |
| श्रासामाना               |                    | 4540                 | भगहिया                  | कुहण जातीयवनस्पति-                         |    |
| अयुद्धाः<br>सर्वारकार्थः |                    | વખર્ય.               |                         | विशेषः पृ.२१ टि.५                          |    |
| भद्राइजाई                | [q-v], 99,c        |                      | अणंतओ                   | अनन्तकः ५४[९] गा.९०                        | -  |
| www.mail                 | अर्धतृतीयाः १५     |                      | . अणंतगुणकश्वडा         |                                            |    |
| अड्डाइजाओ                |                    |                      |                         | 9600[+                                     | )  |
| <b>कह</b> ा इजेसु        | अर्थनृतीयेषु       |                      | <b>अणंतगुणका</b> रुए    | अनन्तगुणकालकः ५२                           | ş  |
|                          |                    | ५४, १७६              | अवंतगुणकारुगा           |                                            |    |
| + अणगार                  | अनगारः ९७          |                      |                         | कालकानाम् ३३                               | ş  |
| भवागास्स                 | अनगारस्य ९९        |                      | अणंतगुणकाळाड्           | अनन्तगुणकालानि                             |    |
| भणगारियं                 | अनगारताम् "        |                      |                         | ८७७[८], १९७८[२                             | .] |
|                          |                    | ४२१[२-३]             | . अर्जतगुणनित्तरस्      | ाइं अनन्तगुण-                              |    |
| अणग्वाइज्ञमाणा           | अनाघ्रायमाणा       |                      |                         | तिक्तरसानि ८७७[१२                          | .] |
| अगग्वार्जमाणाः           |                    | ने १८२०              | . अणंतगुणपरिवर्द्       | ो <b>ए अन</b> न्तगुणपरिवृ <b>द्ध</b> धा ८८ | 0  |
| अणभिगाहिको               | <b>अनभिगृही</b> तः |                      | ं अजंतगुणसञ्भवि         | षु अनन्तगुणाभ्यधिकः ५०                     | 8  |
|                          |                    | ० गा. १२९            | धर्णतगुण <u>स</u> ुक्खा | इ अनन्तगुणरूक्षाणि                         |    |
| अणभिग्गहिय-              | अनभिगृहीत-         |                      |                         | ८७५[१५                                     | ], |
| कुविद्वी                 | કુક€છેઃ ૧૧         | ० गा.१२९             | -                       | १८००[२-३                                   | [] |
| क्षणभिग्गहिया            | अनभिगृहीता-        | -भाषात्रभेदः         | अर्णतगुणलुक्खे          | अनन्तगुणस्काः ५२                           | 8  |
|                          | ۶ -                | ६ गा.१९७             | अणंतगुणसीया             | अनन्तगुण-                                  |    |
| अणवट्टिए                 | अ <b>नवस्थि</b> तः | २०२७,                |                         | शीतानि ८७७[११                              | ۲] |
|                          |                    | २०२९                 | अणंतगुणसुब्भि           | - अनन्तशुणसुर-                             |    |
| अणव ण्णिय ०              | 'अणपन्निक,         | अप्रज्ञप्तिक,        | गंधाई                   | भिगन्धानि ८७७[१०                           | ٥) |
|                          | ऋणपर्णिक-          | वानव्यन्तर-          | भणंत गुणहीणे            | अनन्तगुणहीनः ४४                            | ٥, |
|                          | देव                | जातिः १८८            | 1                       | v, c                                       |    |
| भणवण्णियकुमा             | र० अणपनिककुर       | गर                   | क्षणंतगुणं              | अनन्तगुणम् २११ व                           | π. |
|                          |                    | <b>१९३</b> [२]       |                         | 91                                         |    |
| क्षणब िणयराया            | णो अणपक्षिकराज     | ानी -                | अणंतगुणा                | अनन्तगुणाः २२५                             | तः |
|                          |                    | ष्ट. ६७ टि.१         |                         | २२९, २३१ तः २३                             |    |
| भणवणिणया                 | अणपश्चिकाः         | -                    | 1                       | २३६ तः २३९, २४९                            |    |
| अणवर्षिणदा               | अणपद्मीनद्रौ       |                      | 1                       | २४४, २४६ तः २४                             |    |
|                          |                    |                      | 1                       |                                            |    |

१. अणश्विषय अणवान्त्रयशब्दार्थविषये सर्वत्रेदं पर्यायत्रिकं हेयम् ।

| •                          | -                                                                                                     | •                          |                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| मूछलहो                     | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ                                                                                   | मूलसहो                     | सक्तवस्थो सुसंकाइ                       |
| <b>अ</b> णंतगुणा           | २५१ तः २६०,                                                                                           | भणंतपपसिप                  | अनन्तप्रदेशिकः ५१०,                     |
|                            | २६४ तः २६९, २७४,                                                                                      |                            | પર્વ [૧૩],                              |
|                            | રહ્ય, ફેરફ, ફેફેંગ,                                                                                   | 1                          | પ <b>ર</b> ⊍[૧], પકરૂ[૧],               |
|                            | \$3×, 0'13, 043,                                                                                      |                            | 4.84 [9]                                |
|                            | 400, 604, 604,                                                                                        | ,,,                        | अनन्तप्रदेशिके ७८९                      |
|                            | ٩٥٥, ٩٩٥[٩], ٩٤٩,                                                                                     | ,,                         | अनन्तप्रदेशिकम् ७९३,                    |
|                            | 9<4[9], 9<6[8],                                                                                       |                            | ७९७[१], ९८५[५]                          |
|                            | १९७०, १९७३,                                                                                           | अणंतपणुसियस्स              | अनन्तप्रदेशिकस्य ५.१०,                  |
|                            | 9960[90], 9696,                                                                                       |                            | <b>५,</b> ३१ [१],                       |
|                            | १८२१, १८२५, २१४२                                                                                      |                            | u ₹ .[٩], u, ४३[٩],                     |
| ,,                         | अनन्तगुणानि                                                                                           |                            | <i>દ</i> ષ[૧], ૫૫૨[૧],                  |
|                            | ९१४[१], १२४७,                                                                                         |                            | cou, co.                                |
|                            | १२४४, १५६५                                                                                            | भगंतपगुसियाइं              | अनन्तप्रदेशिकानि                        |
| <b>अ</b> णंतगुणा <u>इं</u> | अनन्तगुणानि ३२८,३२५.,                                                                                 |                            | ८७७ [३]                                 |
|                            | 669                                                                                                   | अणंतवपृक्षियाणं            | अनन्तप्रदेशिकानाम्५.१०,                 |
| अणंतगुग                    | अनन्तगुणः २७०, २७१,                                                                                   |                            | ५३१ [१, ३],                             |
|                            | २७२[३], २७३                                                                                           |                            | પત્ર <b>ક [૧], પ</b> ત્રખ,[ <b>૧]</b> , |
| ,,                         | अनन्तगुणम् ९.७०,                                                                                      |                            | 9990                                    |
|                            | <. <u\[v], <="" th="" v[२],<="" °=""><th>अणं<b>तप</b>णसोगाढे</th><th>अनन्तप्रदेशावगाढम्</th></u\[v],> | अणं <b>तप</b> णसोगाढे      | अनन्तप्रदेशावगाढम्                      |
|                            | ष्टु. २४० टि. १                                                                                       | İ                          | ७९४, ७९६                                |
| अणंतजीवं                   | अनन्तजीवम् ५.४[७]                                                                                     | अणंतपदेसिए                 | अनन्तप्रदेशिकः ५५२[१]                   |
|                            | गा, ८४-८५.                                                                                            | ,,                         | अनन्तप्रदेशिकम्                         |
| भगंतजीवा                   | अनन्तजीवाः ५४[१]                                                                                      |                            | ७९३, ८०१                                |
|                            | गा. ५३, ५४[८ <u>]</u>                                                                                 | अणंतपदे <del>सियस्</del> स | अनन्तप्रदेशिवस्य                        |
|                            | सा. ८८ सा. ९६                                                                                         |                            | ખરૂ <b>વ[રે]</b>                        |
| — अणंतजीवा                 | ,, ५४[२] गा. ५४,                                                                                      | अणंतपदेसियं                | अ <b>न</b> न्त्रप्रदेशिकम्              |
| अणंत जीवा                  | अनन्तजीवा ५४[३]                                                                                       | _                          | १९६३, १९६४                              |
|                            | गा.५९,५४[५]                                                                                           | अणंतपदेसिया                | अनन्तप्रदेशिका १२४३                     |
|                            | गा.७६ तः ७१                                                                                           | ,,                         | अनन्तप्रदेशिकाः                         |
| **                         | अनन्तजीवानि '४४[८]                                                                                    |                            | રેર્વે, પંગ્રે                          |
|                            | गा.८६.८७                                                                                              | अणंतपदसियाइं               | अनन्तप्रदेशिकानि १७९७                   |
| क्षणंतजीवे                 | अनन्तजीवः ५.४[३]                                                                                      | अणंतपदेसियाण               | अनन्तप्रदेशिकानाम् ३३०                  |
|                            | सा ५,७-५,८ सा.६९                                                                                      | भणंतपदेसियाणं              | अनन्तप्रदेशि- ५३७[१],                   |
| "                          | अनन्तजीवा                                                                                             |                            | कानाम् ५.५२[१],११०६                     |
|                            | ५/४[३] गा.६०<br>                                                                                      | <b>अ</b> णंतपदेसोगाढे      | अनन्तप्रदेशावगाढम् ७९५.                 |
| **                         | अनन्तजीवम् ५,४[३] गाः                                                                                 | भगंतभागमञ्महि              | ते अनन्तभागाभ्यधिकः                     |
|                            | <i>प</i> द्बा. ६२ तः ६५                                                                               | l                          | 408                                     |

|                     | વાવ વારાસફ           | (d) Bane                     | ′.                       |
|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|
| मूलसरो              | सक्कवस्थो सुत्तंकाह  | मूलसहो                       | सक्क्यत्थो सुत्तंकाइ     |
| <b>अ</b> णंतभागहीणे | अनन्तभागहीनः ४४०,    | अणंतरागता                    | अनन्तरागताः              |
|                     | 408                  |                              | १४१०[१], १४१४[३]         |
| अणंतभागं            | अनन्तभागम् १८०३,     | <b>भणंत</b> रागया            | ,, १४१०[१,३]             |
|                     | 9 < 9 0              | İ                            | १४११ तः १४१३,            |
| ० अणंतभागृणा        | अनन्तभागोनानि        |                              | १४१४[१], १४१५[१],        |
|                     | ९१० [४]              |                              | 9896[9]                  |
| अणंतभागृणे          | अनन्तभागोनम् १००५    | क्षणंतरागयाको                | ,, 9×94[x]               |
| जगंत भागो           | अनन्तभाग ९१०[१,४],   | <b>अ</b> णंतराय <b>आहारे</b> | अनन्तरागताहारः           |
|                     | e,9 لا [9]           |                              | २०३२ सा.२२३              |
| – क्षणंतभागो        | ,, पृ.२२३ टि १       | भणंतराहारा                   | अनन्तराहाराः २०३३,       |
| अणंतमिस्मिया        | अनन्तमिश्रिता-       |                              | २०३४[१], २०३५            |
|                     | भाषाप्रमेदः ८६५      | अणंतरोगाढाइं                 | अनन्तरावगाढानि           |
| क्षणंतर             | अनन्तरम् ८७७[२३]     |                              | (۱۹۰-۹ <i>ح</i> ]        |
|                     | गा. १९.८             | अणंतरोववन्नगा                | अनन्तरोपपष्नकाः ९९८      |
| अणंतरगयाहारे        | अनन्तरगताहारः पृ.४१९ | — अणंतवसा ०                  | अनन्तवर्ग२९१ गा.९७३      |
|                     | टि १                 | अणंतसमय ०                    | अनन्तसमय १९०४            |
| अणंतरसिद्ध-         | <b>अन</b> न्तरसिद्धा | अणंतसमयसिद्धा                | अनन्तसमयसिद्धाः १७       |
| असंसारसमा-          | समारसमा-             | अर्णतं                       | अनन्तम् १२६२[१],         |
| वण्णजीव-            | पन्नजीय-             |                              | १२७२, १२८८, १३१०,        |
| प्रवावणा            | प्रज्ञापना १५,१६     |                              | १३२६, १३४४, १३५२,        |
| अणंतरसिद्धणो-       | अनन्तरसिद्धनोभवोप-   |                              | १३५९, १३७८               |
| भवोववातगर्न         | ो पातगतिः            | अणंता                        | अनन्ताः ५४[११] गा.       |
|                     | ११०२, ११०३           |                              | १०४,५५[३], २११ गा.       |
| अणंतरं              | अनन्तरम् २११,        |                              | १६७, ४३९ तः ४४१,         |
|                     | ६६६[٩], ६६८[٩],      |                              | ४४३ हः ४४८, ४५२,         |
|                     | ६६९[૧], ६७૨[૧],      |                              | ४५५[१-३], ४५६[१],        |
|                     | ६७३[१], १४०६ गा.     |                              | ४५७[१], ४५९[१],          |
|                     | २०७, १४१७, १४१८,     |                              | ४६२[१], ४६४[१],          |
|                     | १४२०[१-२], १४२१      |                              | ૪૬૬[૧], ૪૬૭[૧],          |
|                     | [१], १४२२ तः १४२४,   |                              | ४६८[१], ४७०[१],          |
|                     | १४२५[१], १४२६[१],    |                              | ४७३[१], ४७४[१],          |
|                     | १४२७[१], १४२८[१],    |                              | ४ <b>৬५[१,] ४७७[१]</b> , |
|                     | १०३०[१], १४३२[१],    |                              | ४८१[१], ४८२[१],          |
|                     | १८३५, १४३७[१],       |                              | ४८३[१], ४८५[१]           |
|                     | १४४४, १४४६, १४५२,    |                              | ४८७[१], ४८९[१],          |
|                     | १४५७, १४५९, १४६०,    |                              | ४९०[१], ४९१[१],          |
|                     | २ १ ७५               | l                            | ४९३[१] ४९५[१],           |
| ગા ९ [२]–૨          |                      |                              |                          |

| मुलसहो  | सक्त्यस्थो                | सुत्तंकाइ         | मूलसहो         | सक्स्यत्थो            | सुसंकाइ           |
|---------|---------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| सर्गता  | ४९७, ५०३                  | तः ५०५,           |                | [9-8,६-७],            | 9083              |
|         | ५०८ तः ५                  | ११, ५१३           |                | [٩,३],٩०४             | <i>६</i> [٩٫३٫५], |
|         | तः ५१५,                   | 498,              |                | १०४७[१-२]             |                   |
|         | <i>પ</i> ્રપ[૧],          | ५२६[१],           |                | [9-२], १०             | دح, ۹۵40          |
|         | <i>પ</i> ,૨૧[૧],          | <b>५.३०</b> [१],  |                | [9-2], 90             | 48[9-3],          |
|         | પર <b>૧</b> [૧,૨],        | પ.३ <b>૨[૧]</b> , |                | 9044[9,3]             |                   |
|         | પરેરે[૧],                 |                   | 1              | तः १०६०,              |                   |
|         | પર્ક[૧],                  | <b>५३७</b> [१].   |                | १०६५, १               |                   |
|         | બ. <b>ર</b> ૮ [૧],        |                   | अणंताभो        | अनन्ताः १२            |                   |
|         | ५४१[१],                   |                   |                | [૧], ૧૨૮              |                   |
|         | ખ. ૪ <b>૨ [૧]</b> ,       |                   |                | १३२६,१३०              |                   |
|         | બ.૪ <b>૭</b> [૧],         |                   |                |                       | 4306              |
|         | ٧,٧,٥[٩],                 |                   | – भणंताणं      | अनन्तानाम्            | 48[90]            |
|         | ٧,٥٦[٩], ٧                |                   |                |                       | गा.१०३            |
|         | ખખ.[૧,૨],                 |                   | – अणंताणुबंधि  | <b>अन</b> न्तानुबन्धि |                   |
|         | 44.0[9],                  |                   |                |                       | गा.२०१            |
|         | ۹,۹٥[٩,४],                |                   | अणंताणुबंधी    | अनन्तानुबन्धी         |                   |
|         | « د <sup>ر</sup> ه [ د] , |                   |                |                       | १६९.१[४]          |
|         | ૧૨૬૨[૧],                  |                   | अर्णताहिं      | अनन्ताभिः             | 590               |
|         | २०५३[१],२                 |                   |                | [٩-२,४],              |                   |
|         | ૨૦૧૧[૨] ૨                 |                   | — अणंताहि      |                       | १ गा.१७०          |
|         | २१०२, २                   |                   | अ <b>णं</b> ते | अनन्तान् २१           |                   |
|         | २१०५ तः                   |                   | भगंतेहिं       | अनन्तैः               |                   |
|         | २११२,                     |                   | अणंतो          | अनन्तः ५४[            |                   |
|         | ર૧ર૧[૧],વ                 |                   | भणाइए          | अनादिकः               |                   |
|         | ર૧૨૪[રૅ], ર               |                   | अणाईए          |                       | ४, १३७५           |
|         | ર૧३√[૧],                  |                   | भगान्जणामान्   | अनादेयनाम्नः          |                   |
|         | २१४०[१], ३                |                   |                |                       | ७०२[५३]           |
|         |                           | गा२३०             | – भणागतस्      | अनागता <b>द</b> म्    | २११               |
| – भणंता | अनन्ताः ५४                |                   | अणागयद्        | **                    | २१७६              |
|         |                           | 906               | भणागयवयणे      | अनागतवचनम्            |                   |
| भणंता   | अनन्तानि ७९               |                   | क्षणागारपस्सी  | अनाकारपश्यक्ति        |                   |
|         | [9-8], ९9                 |                   |                | 9544, 954             |                   |
|         | ۹۹۷[۹],                   |                   |                | [9], 994              |                   |
|         | 9639[9],                  |                   | भणागारपासणवा   | अनाकारपश्यत्त         |                   |
|         | १०३६ तः १                 |                   |                |                       | 9549              |
|         | १०३५, १०१                 | १०,१०४१           | अणागारपासणताप् | अनाकारपश्यक्त         | या १९५५           |

| मूलसदो                  | सक्रमन्थो                  | युत्तंकाइ | मूलसद्दो                | सक्क्यत्थो           | सुत्तंकाइ            |
|-------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| भणागारपासणया            | अनाकारपद्यता               | १९३६.     | अणादीप्                 | १३८१,१३९             | २, १३९३,             |
|                         | 9936, 9986                 | , 9982    |                         | 93.                  | ९७, १३९८             |
| ० अवागार-               | अनाकार- १९३                |           | अणादेखणामे              | अनादेयनाम            | १६९३                 |
| पासणया                  | पश्यत्ता                   | 9449      | <b>अणाभोगणि</b> व्यक्ति | षु अनाभोगनिर्व       | तितः                 |
| ० – भगागारं             | अनाकारम् २१९               | गा.१६९    |                         | <b>९६३</b> [१],      | १७९६,                |
| अगागारे                 | अनाकारः                    | 9९२०,     |                         | २०                   | ३८, २०३९             |
|                         |                            | , १९६४    | भणासाङ्जमाणा            | अनास्वाद्यमान        | ताः १८१८             |
| अणागारेहिं              | अनाकारैः                   |           | भणासाङ्जमाणा            |                      |                      |
| अजागारोवउना             | अना कारोपयुक्ताः           |           |                         | १८१७, १८             |                      |
|                         | રૂરખ, <sup>૧</sup> ,૨૮,    |           | अणाहारणु                | अनाहारकः             |                      |
|                         | १९२९,                      |           |                         |                      | १८६७,                |
|                         |                            | ५३२[१]    |                         |                      | १८७४[१],             |
| अगागारोवडत्ताण          | अनाकारोपयुक्ताः            |           |                         |                      | १८८०[१],             |
| भणागारोवउत्ताणं         |                            | ३२५       |                         |                      | ३], १८८३             |
| भगागारोवउत्ते           | अनाकारोपयुक्तः             |           |                         |                      | १८८७[१],             |
| ० – अणासारोब-           | अनाकारोपयुत्तेष            |           |                         | १८८९.[٩],            |                      |
| उत्तेषु ्               |                            | ९०१[१]    |                         |                      | १८९४[१],             |
| अणागारावञ्जोग-          | अनाकारोपयोग-               |           |                         |                      | e, ०५ [ <b>१</b> -२] |
| परिणामे                 |                            | ९३२       | ० भणाहारए               | अनाहारकः             | १३६७ तः              |
| अणागारोवभोगे            | अनाकारोपयोगः               |           |                         |                      | १३७३                 |
|                         | 99.90,999                  |           | अणाहारमा                | अनाहारका. २          |                      |
|                         | 9596, 9596                 |           |                         |                      | 9600,                |
| ० अगागारोवओगे           | १९२४, पृ.४                 |           |                         |                      | 9<00.[9],            |
| o malellelamiei         | अमाकारापदानः<br>१९१४, १९२३ |           |                         |                      | १८७९,                |
| ० अणागारोव-             | ा≒ाण, गुरुरः<br>अनाकारोप-  | C 17.68   |                         | 9<<0[9],             |                      |
| ण अजाताराव-<br>स्रोगे   |                            | 9896      |                         | ३], १८८०<br>१८८७[३], |                      |
| अश्य<br>अणाबाह्यसमाणाणं |                            |           |                         |                      | ५८९२,<br>८९८[२-३],   |
| अणाणसा<br>अणाणसा        | अनानात्वाः १५              |           |                         | १८९९[२],             |                      |
| atatiat (it             | 948, 948                   |           |                         | 9509[3],             |                      |
| अगागुगामिए              | अनानुगामिकः                |           |                         | [३-४, ६],            |                      |
| अणागुपुर्विव            | अनानुपूर्वि ८              | ७७[२२]    | अणाहारगाण               | अनाहारकाण            |                      |
| (कि. वि.)               | -                          |           | अणाहारगे                | अनाहारकः             |                      |
| अणादीषु                 | अनादिकः                    | १२७१,     |                         | १८७६[१],             |                      |
| -                       | १२८५, १३२१                 |           | भणाहारया                | अनाहारकाः            |                      |
|                         | 9३३9, 9३३५                 |           | अणिच्छिय सापु           | अनीप्सिततय           | 1 9004               |
|                         | १३५२, १३५५                 | , १३५९,   | <b>अ</b> णिजिण्ला       | अनिर्ज्ञीर्णाः       |                      |

| २० पण्णवणासुत्तपारासट्ठाइ |                            |                    |                      |                      |                |
|---------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| मूलसद्दो                  | सक्तयत्थो                  | सुत्तंकाइ          | मुळसहो               | सक्रयत्थो            | सुसंकाह        |
| अणिहङ्खिया                | अनिष्टतरिका                | पृ २९.३टि <i>८</i> | अणुक्कोसअज-          |                      |                |
| अणिट्ठतरिया               | ,,                         | १२२६,              | हण्जोगाहणपु          | अनुत्कृष्टाज्ञघन     | यावगाहनकः      |
|                           | 92                         | २८, १२३३           |                      |                      | १४३ टि.१       |
| अणिट्ठत्ताप्              | अनिष्टनया                  | 9 < 0 '*.          | भणुगच्छति            | अनुगन्छति            | 9994           |
| अणिट्टस्सरया              | अनिष्टस्वरता               | decx[s]            | अणुगंतब्वं           | अनुगन्तव्यम्         | 960            |
| भणिहा                     | अनिष्टा.                   |                    | अणुगंतव्या           | अनुगन्तब्या          | १००३[२]        |
| अणिङ्किपत्तअपसत्त         |                            |                    | भणुगंतव्वाभो         | अनुगन्तब्याः         | 9.9[3]         |
| संजतेहिंतो                | सयते∻यः                    | ६६५[३]             | <b>अ</b> णुतहियाणु   | अनुतटिऋया            | c c 14.        |
| अणिड्डियत्तवमत्त-         | अनुद्धिप्राप्तप्रम         | नसंबत-             | भणुतडियाभेए          | अनु १टिका <b>मेद</b> |                |
| संजयसम्महिट्टि            | भम्यभ्द्दप्रि              | 1033[Jo]           | अणुनहियाभेदे         | ,,                   | c c'-          |
| अणिड्विपत्तारिया          | अनृद्धिप्राप्तार्था        | ٠, ٩,٩             | भणुनडियाभेदेण        | अनुतरिकाभेदे         | ने ८८७         |
| •                         |                            | १०१, १३८           | अणुत्तरविमाणा        | अनुत्तरविमान         | नि २०९.        |
| अणित्धंथं                 | अनित्थंस्थम्               | २,११ गा.           |                      | गा.१५७,७             | ७६, १९६३       |
|                           |                            | 9૬૬                | <b>अ</b> णुत्तरविमाण | अनुत्तरविभानम्       | ( ष्ट ४१२      |
| अणिदा                     | अनिदा-वेदन                 |                    | 1                    |                      | <b>દિ.</b> ર   |
| _                         | २०५४ मा. २                 |                    | अणुत्तरा             | अनुत्तराः १          | ४, १७४         |
| भणिदायं                   | अनिदाम्-वेदः               |                    | i.                   | गा. १३६,             | ا م)ه بحرب     |
|                           | २०७८, २०८                  |                    | ,,                   | अनुत्तराणि           | २१०            |
| अणिययं                    |                            | 9936               | अणुत्तराई            | ., 1                 | २०५२ [६]       |
| अणियाणं                   | अनीकानाम् १                |                    | ,,                   | अनुसरान              | २०७२[७]        |
|                           | [٩-२],                     | ૧ ૭ ર [૨],         | अणुत्तरेसु           | अनुत्तरेषु           | १९६            |
|                           | १८०[२],                    | १८२[७],            | अणुत्तरोववाह्य-      | अनुत्तरोपपातिक       | 1: 94.88       |
|                           | 966,                       |                    |                      |                      | ], quuz        |
|                           | ૧૧૫[૧-૨],                  |                    | अणुत्तरोववाह्य०      | अनुत्तरोपपातिव       |                |
|                           | q و [۶],                   |                    | अणुत्तरोववाइय-       | अनुत्तरीपपातिय       |                |
| <b>अणि</b> याधिवनीणं      | अनीकाधिपती                 |                    | देवा                 | देवाः                | २००७           |
|                           | ૧ <b>૭૮[૧</b> ⋅૨],         |                    | ० अणुत्तरोव-         |                      |                |
|                           | ૧૮૦[ર],                    |                    | वाह्यदेवा            | ,,                   | 2049           |
|                           | 900, 990                   |                    | अणुक्तरोवचाइय-       | अनुत्तरोपपातिव       | देवानाम्       |
|                           | [9-5].                     |                    | देवाणं               | •                    | ાપર્ર[હ]       |
|                           | ૧૧.હ[૧],                   | १९८[२]             | अणुत्तरोवव।इयस्य     | अनुत्तरोपपातिव       | स्य            |
| आणिंद।<br>अणिदिव्         | अनिन्द्राः २               | ०७, २१०            | _                    |                      | [٩٠] ٩.٠١      |
| भागाद्यु<br>अणिदिया       | अनिन्दियः                  | १२७६               | भणुत्तरोववाइया       | अनुत्तरोपपातिक       |                |
| भणिदियाम<br>भणिदियाम      | अनिन्द्रियाः २             |                    |                      | १४७[१-२],            |                |
| आणाद्याज<br>अणुक्ते       | अनि-द्रियाणाम्             |                    |                      | ३३४, ६०८             | ६३८,           |
| 34                        | कृदणज्ञातीयवन<br>विशेषः पृ | म्पात-             |                      | ૬૬૫[૧],              | ६७६,           |
|                           | ત્વરાયઃ છુ                 | .२५ ।ट.३           |                      | 9                    | <b>५२०[</b> ५] |
|                           |                            |                    |                      |                      |                |

| मूलसद्दो                | सक्क्यत्थो               | सुत्तंकाह        | मूरुसदो         | सक्तवन्थी     | सुत्तंकाइ         |
|-------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| ० अणुत्तरोत्रवाहर       | ग अनुत्तरोपपात           | काः ६३५,         | अणुववेताणं      | अनुपर्वतानाम् | १२३५              |
| •                       |                          | २०५२ [१]         | अणुववेयाणं      |               | १२३५              |
| ० – अणुत्तरो-           |                          | 9.5              | अणुवसंते        | अनुपशान्तः    |                   |
| ववाह्या                 |                          |                  | अणुवसंपज्ञ-     | अनुपसम्पद्मम  | न-                |
| अणुसरोववाह्याप          | <b>गं अनुत्तरो</b> पपाति | कानाम्           | माणगती          | गतिः ११       | ०५, ११०९          |
|                         |                          | १०, २०१६         | अणुवसंपज्जित्ता | अनुपसम्पद्य   | 9905              |
| अणुत्तरोववानियः         |                          |                  | ० अणुवाण्णं     | अनुपातेन      | २१३, २१४          |
| अणुत्तरोववाति -         | अनुत्तरोपपाति            | -                |                 | [٩-٠٨], :     | ર ૧૫[૧-૨],        |
| याण                     | कानाम्                   | १५.२६[७]         |                 | २१६[१-४,      | ७-८], २२३         |
| अणुपरियहित्ता           | अनुपरिवर्त्य             | २१६९             |                 | [ખ,હ], ૨૭     | ६ तः २९६,         |
| अणुभावणामणि-            | अनुभावनामनि              | नेधत्तायुष्कः    |                 | २९८ तः ३      | ०३, ३०५           |
| हत्ताउए                 |                          | ६८४              |                 | तः ३२४, ३२    | ६ तः ३२९          |
| अणुभावणामनि-            | ,,                       |                  | ० अणुवातेणं     | अनुपातन व     |                   |
| हत्ताउए                 |                          | 450, 640         |                 | २१८ तः २      |                   |
| <b>अणुभावनिद्</b> त्ताउ | यं अनुभावनिधर            | ायुष्कम् <b></b> | ĺ               | (۹-४,६,८)     |                   |
|                         |                          | ६५२              |                 |               | २९७, ३०४          |
| अणुभावे                 | अनुभावः                  |                  | अणुवाय          | अनुपात ११     |                   |
|                         | १६८०, १६                 |                  | अणुसमयं         | अनुसमयम् ५    |                   |
|                         | १६८२, १६                 |                  |                 |               | ७८, १८०८          |
|                         | [q⋅₹], q₹                |                  | अणुसमयं         | अनुसमयम् ५    |                   |
|                         |                          | १६८६             | ०- अणुमारेणं    | अनुसारेण      |                   |
| अनुभावो                 | अनुभावः                  |                  | अगुहुंती        | अनुभवन्ति २   |                   |
|                         |                          | २१७              | अण्             | अणु८७७[२      |                   |
| अणुमयाओ                 | अनुमताः ८                |                  | अण्ह्ं          | अणूनि ८७      |                   |
| "                       | अनुमते ८५९               |                  | <b>अ</b> जेगा ० | अनेक          |                   |
| ० – अणुरूवं             | अनुस्पम्                 | < ۶              | अणेगजीवा        | अने क्रजीवानि |                   |
| – अणुङित्त              | अनुलिप्त                 |                  |                 |               | રિ. ૧૦            |
| – अणुलिहमाण             | अनुलिखन् 🗕               |                  | भ गेगजीयाहं     |               | ्[८]गा. <b>९३</b> |
| 5                       |                          | 800[8]           | भगेगजीविया      | अने कजीवका    |                   |
| – अणुलेवण               | अनुलेपन १६               |                  | अ गेगजीवो       | अनेकजीवः ५:   |                   |
|                         | १७७, १७८                 |                  | भगेगविहा        | अनेयविधाः     |                   |
|                         |                          | १९६, ५७०         |                 | ર૧[૧], ર      |                   |
| ० - अणुलेबणा            | अनुलेपनी                 | १७८[२]           |                 | a. 83° 86     |                   |
| ,,                      | अनुरुपनाः                |                  |                 | પ.૪[૧], ૬३    |                   |
| अणुब उत्ता              | अनुपयुक्ताः              |                  | [               |               | ₹, ८७[٩],         |
| मणुवमार्हि              | अनुपमाभिः                | 9868             |                 | دی, دد,       | ९८, १०५,          |
| भगुबरयकाइया             | अनुपरतकायि               | हा १५६८          | I               |               | 906               |

| •••                 | 1                    |                 |                       |
|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| मूलसद्दो            | सक्क्यत्थो सुत्तंकाइ | मुलसदो          | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ   |
| अणेगविहा            | अनेकविधा १७,५६[१],   | अण्णाणपरिणामेणं | अज्ञानपरिणामेन ९३८,   |
|                     | 40[9], 40[9],        |                 | <%o[9], <%9[9],       |
|                     | 9096, 9908           |                 | 6,83                  |
| ,,                  | अनेकविधानि ४७ तः ४९  | अवन्याना        | अज्ञानानि ४६०, ४६१,   |
| अणेगविहास्रो        | अनेकविधाः ४४,४५,५०   |                 | ४७८, ४८२[३,] ४८७      |
| <b>अ</b> णेगसिद्ध ० | अनेकसिद्ध ११०३       |                 | [१],४८८,४९६,९४३       |
| अणेगसिद्धा          | अनेकसिद्धाः १६       | ,,              | अज्ञाने ४८९[२],       |
| — क्षणेगाइं         | अनेकानि ११० गा १२५   |                 | ४९०[२]                |
| — अजेगागारा         | अनेकाकारा ४३ गा २६   | अण्णाणी         | अज्ञानी ८२,१३७२,      |
| भणेगिदिया           | अनेकेन्द्रिया. ८६७   |                 | १७५१, १८९९[१]         |
| अणेरहए              | अनैरथिकः ११९९[१],    | ० अण्णाणी       | अज्ञानिनः ९३८,        |
|                     | १२००[१]              |                 | ९४०[१], ९४१[१]        |
| भणोगाढाइं           | अनवगाडानि ८७७[१६]    | श्चववाचित्रं ०  | अज्ञानिन १३५२         |
| <b>अ</b> णोवमं      | अनुपमम् २११ गा. १७५  | ० अण्णाणीणं     | अज्ञानिनाम् २५.८      |
| भणोवमा              | अनुपमा-मिष्टखाद्य-   | अन्माणेहिं      | अज्ञानैः ४५२,         |
|                     | विशेषः १२३८          |                 | ४५५[१-३], ४५६[१],     |
| अण्णतरकाल-          | अन्यतरकालस्थिति-     |                 | ४५७[१], ४६२[१],       |
| <b>ठि</b> तियाई,    | कानि पृ.३९२ टि.२     |                 | ४८१[२], ४८३[१],       |
| भण्णतर-             | अन्यतर-              |                 | ४९०[३], ४९१[१]        |
| <b>ठितियाइ</b>      | स्थितिकानि १७९७      | ,,              | अज्ञानास्याम् ४६६[१], |
| — अण्णत्थ           | अन्यत्र ८३९ तः ८४८,  |                 | ४६८[१], ४७३[१],       |
|                     | C 1914.              |                 | 606[9], 800[9],       |
| भवनसम्ब             | अन्योन्यम् ११०६,११०९ |                 | ४८१[१], ४८२[१],       |
| भण्णवरस्य           | अन्यतरस्य            |                 | ४८९[१], ४९.०[१]       |
|                     | १६२२ तः १६२६         | अक्ले           | अन्यान १८०१           |
| अण्णयरे             | अन्यतरः १७४२, १७४३   | — अण्णे         | अन्ये २४,२४ [१], ३१   |
| अण्णिलंगिसद्धा      | अन्यलिङ्गसिद्धाः १६  |                 | [9], ३४[२], ४०,४१     |
| — अवगह              | अन्यथा ११० गा.१२१    |                 | गा १८,४२,४६,५१,       |
|                     | गा. १२३              |                 | ५२, ५४ [१] गा.५३,     |
| — श्रक्ता           | अन्या ५४[५] गा७६     |                 | ५४[३]गा. ५७-५८, ५४    |
|                     | तः ७९, ५४[६] गा.८०   |                 | [४] सा.६७-६८,५.४[८]   |
|                     | <b>۶</b> ≥ :5        |                 | गा.८९, ५४[११], ५६     |
| **                  | अन्याः ५०गा. ४३,     |                 | [9], 4.0[9], 4.4[9],  |
|                     | ५४[३] सा ५९,५४[४]    |                 | ६३, ६७, ७१, ७३, ७४,   |
|                     | गा६९, ८५०, ८५१       |                 | ٧٩, ٥٥, ٥٦, ٥٧.[٩],   |
| ,,                  | अन्यानि पृ.२०टि.८    |                 | د بي ٩٥٤, ٩٥٤, د ٢٩٠  |
| अच्छाणपरिणामे       | अज्ञानपरिणामः ९३४    |                 | ૮૫૧                   |
|                     |                      |                 |                       |

|                             | 414 417178                                 | (16134141          |                                          |  |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--|
| मूलसहो                      | सक्क्यत्थो सुत्तंकाइ                       | मूलसदो             | सक्क्यत्थो सुत्तंकाइ                     |  |
| अपने                        | अन्याः ४४,४५,५४[३]                         | ०— अतीता           | अतीताः १४३, १४५                          |  |
|                             | गा. ६०, ५४[४] गा.७०                        | अतीया              | ,, २०९६[१],                              |  |
| ,,                          | अन्यानि ४७तः४९,५४                          |                    | २०९९[१], २१००[१],                        |  |
|                             | [३]गा.५६गा.६१तः६६,                         |                    | २१०१[१], २१०३[१],                        |  |
|                             | ५४ [४] गा. ७१ तः ७५,                       |                    | २१०५ तः २१०७,                            |  |
|                             | ५४ [८] गा. ६७, ८५३                         |                    | २१०९, २११९[१-२,                          |  |
| अण्णेसि                     | अन्येषाम् १७७, १७८                         |                    | ४], २१२०[१-३],                           |  |
|                             | [9-२], १७९[२], १८०                         |                    | રવરવ[૧], રવરર                            |  |
|                             | [२], १८२[२], १८८,                          |                    | [9-३], २१२४[१,३],                        |  |
|                             | <b>૧૧૦[૨], ૧૧૫[૧</b> .૨],                  |                    | २१३७[१], २१३९,                           |  |
|                             | १९६, १९७[१-२],                             |                    | 3980[9]                                  |  |
|                             | <b>૧</b> ૧૮[૨], ૨૦૧[૨],<br>૨૦૨[૨], ૨૦૫[૨], | "                  | अतीतानि १०३०,                            |  |
|                             |                                            |                    | १०३६, १०३८[१],                           |  |
| - 3                         | २१५३[६], २१६६[४]                           |                    | ৭০४৭[৭, ३-४, ৬-৭],                       |  |
| भण्यो                       | अन्यः ५४[९] गा. ९७                         |                    | 9083[9,3,4],9086                         |  |
| क्रवणीयम०<br>स्रतसी         | अन्योन्य २११ गा.१६७                        | 1                  | [₹, ५, ७-८], १०४७<br>[0, 11]             |  |
| <b>अ</b> तसा                | अतसौ – गुच्छविशेषः ४२                      |                    | [9, ४], 9०४८[9],<br>9०५४[२], 9०६३,       |  |
| <b>अ</b> तित्थगरसिद्धा      | गा. २०<br>अतीर्थकरसिद्धाः १६               |                    | नव्यश्री, नव्यस्,<br>वृवद्य              |  |
| भातत्यगरासन्।<br>भतित्थसिदा | अतार्थकरासदाः १६<br>अतीर्थसिद्धाः १६       | ० अनीया            | अतीताः १४५                               |  |
| भातत्थासद्धाः<br>भतिराउले   | अताथासदाः १६<br>स्वामिकुलम् ८४२, ८४७       | ण= जनाया<br>अनुरुं | अतुलम् २१२ गा.१७७                        |  |
| भातराउल<br>भतिवतित्ता       | अतिबज्य २०५२[२]                            | असुल               | आत्मानम                                  |  |
| भतीता<br>भतीता              | अतीताः २०९३[१],                            | जन्य<br>-          | આવ્યાન્યું કક્કાનું<br>આવ્યા ૧હ<[ર],૨૧૦, |  |
| • California                | २० <i>९५</i> [१-२], २०९६                   |                    | प्र.६१ टि.२                              |  |
|                             | [२], २०९७ [٩],                             | अस्य               | ,, que[२],qee[२],                        |  |
|                             | २०९९[२], २१००[२],                          |                    | ٩<२[२], ٩<٤[२],                          |  |
|                             | 2902, 2904, 2992,                          | ţ                  | 9<8[2], 9<4[2],                          |  |
|                             | २११३, २१२४[२],                             |                    | ٩૮६[٦], ٩८٩[٦],                          |  |
|                             | ર ૧૨ ખ[૧]                                  |                    | 9९०[२], <b>9</b> ९9[२],                  |  |
| ,,                          | अतीतावि १०३१[१],                           |                    | <b>૧૧૨[૨], ૧૧૫[૨]</b> ,                  |  |
| ,,                          | 9034, 9035, 9089                           |                    | 940[9-2], 946[9],                        |  |
|                             | [२],१०४३[६],१०४६                           |                    | १९९ तः २०४, २०५                          |  |
|                             | [9], 9086[2, 8],                           |                    | [२], २०६[१-२],                           |  |
|                             | 9040[9-३], 9042,                           |                    | प्र.७१ टि.२                              |  |
|                             | 9048[9,3.8], 9044                          | <b>अ</b> त्थको     | अर्थतः १९०गा. १२६                        |  |
|                             | [9, 3.4], 9046,                            | अस्थि              | अस्तिकायः १२५९ गा.                       |  |
|                             | १०६३, १०६५, १०६७                           |                    | २१२                                      |  |
|                             |                                            | •                  |                                          |  |

| •-     |              | 4 1 4 - 11 %           | CHALLICISIA           |                 |                 |
|--------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| मुकसदो | सक्कयस्थो    | सुसंकाइ                | मूलसद्दो              | सक्त्यत्थो      | सुत्तंकाइ       |
| धस्थि  |              | गा.१७१,                | अस्थि                 | सन्ति ६७३[      | ગ], <b>૬</b> ૬, |
|        | ५१०[३],      | १०३४,                  |                       | 996, 9930       | , २०४२,         |
|        | 9944, 9      |                        |                       | २०४३,२०१        | 15,2049         |
|        | 94.5,9,94.5  |                        | – अस्थि               | स्तः            | . ૧૧૨૨          |
|        | ૧૫.૭૧[૧],૧   |                        | — अस्रिय              | अस्तिकायः       | 9245            |
|        | १५७७[१],१    |                        | j                     |                 | गा.२१२          |
|        | १५७९[१],     | १६१९,                  | - अस्थिए              | ,, ২৭২          | गा, १८१         |
|        | ૧૬૨૭, વ      | 1६३ <i>८</i> [२],      | ० अस्थिकाए            | ,, २७२[1        | -14],२७३        |
|        | १६४०, ९      | ş د <sup>ي</sup> .[٤], | ० मरिथकापृणं          | अस्तिकायेन      | 9002,           |
|        | १८९८[१-२]    | , १९०३                 |                       | 9003[9          | ], 9004         |
| ,,     | [3-          | (), 9500               | ० अस्थिकाय            | अस्तिकाय २०     | 0, 2,99,        |
|        | सन्ति ४८८,९  |                        |                       |                 | 203             |
|        | १०११[२],१    |                        | <b>अ</b> स्थिकायधम्मं | अस्तिकायधर्मम्  | 990             |
|        | १०१४[२],१    | ० १७ [२],              |                       |                 | शा १३०          |
|        | ૧૦૪૧, [૧-    | <, ६-c],               | ०- अस्थिकायस्य        | अस्तिकायस्य     | २७२             |
|        | ૧૦૪₹[૧, ₹    |                        |                       | [9-4], 900      | २, १००३         |
|        | ٩٥४५[٩],     |                        |                       | [9              | ], 9004,        |
|        | [५,७८], १    |                        | + अस्थिय              | अरिथ हम् – बहु  | बीज-            |
|        | १०६१, १०६    |                        |                       | वनस्पतिविशेष    | . ४१            |
|        | [२],२०९३['   |                        |                       |                 | गा. १६          |
|        | [৭], ২০৭     |                        | <b>अ</b> थ्योगाहे     | अर्थावषहः       | ৭০৭৩,           |
|        | २९००[२],२    |                        |                       | 9098, 9         |                 |
|        | २१०२, २      |                        |                       | १०२२[१,३]       | , १०२२          |
|        | २१०५ त       |                        |                       |                 | [9-२]           |
|        | २११२, २११    |                        | ० अस्थोग्गहे          | अर्थावप्रहः     | 9090,           |
|        | [૧], ૨૧૧૬    |                        |                       |                 | ०२१[३]          |
|        | २९२०[२-३],   |                        | अधिरणामापु            | अस्थिरनाम्न.१७  | [۱۲]ده          |
| _      |              | ५३५[٩]                 | अधिरणामे              | अस्थिरनाम       | 9643            |
| मस्थि- | अस्ति ९९४, ३ | <pre>foc[₹],</pre>     | अदि <u>ह</u> ंतेहिं   | अद्दष्टान्तेः   |                 |
|        | १४२० [१-३,   | ધ-હ]                   | श्रदिण्णादा मे        | अदत्तादानम्     | १६३९            |
|        | ૧૪૨૧[૧૪],    |                        | अदिण्णा राजेणं        | अदनादानेन १     | [٦]دو٠          |
|        | [१], १४२८[१  | ],9849                 | श्रदीया               | अतीताः पृ.४     | ३२ डि.२         |
|        | [9], 9 < 3   |                        | भदुक्षमसुहं           | अदुःखमसुखाम् –  |                 |
|        | ૧૪૨ે∿[૧૩],   |                        |                       | भेदम् २०५४ व    | गा २२६,         |
|        | 9840, 9844   |                        |                       |                 | 2000            |
|        | १४६८,        |                        | भरुक्लमसुहा           | अदुःखमसुखा – वे | दना मेदः        |
|        |              | 9504                   |                       |                 | २०६९            |
|        |              |                        |                       |                 |                 |

| मूलसदो                                | सक्क्यत्थो सुत्तंकाइ             | <b>मूलसहो</b>           | सक्कवत्थो सुत्तंकाइ              |  |  |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|--|
| भदुक्लमुहं                            | अदुःखमुखाम्                      | ধানুৱাত                 | अद्ध।द्धा – दिनस्य रात्रेर्वैक   |  |  |
|                                       | वेदनामेदम् पृ.४२५                |                         | देश: ८६५                         |  |  |
|                                       | टि.२                             | <b>अ</b> न्द्रामिस्सिया | अद्धाद्धामिश्रिता~               |  |  |
| भदुक्वमुहा                            | अदुःखसुक्षा – वेदनाभेदः          |                         | भाषाप्रमेदः ८६५                  |  |  |
|                                       | ષ્ટ ૪૨૫ દિ.૧                     | <b>अद्भारकोवम</b>       | अर्धपस्योपमम् ३९४,               |  |  |
| <b>अ</b> वृरसामंते                    | अदूरसमीपे २०५२[४-५]              | 1                       | [٩, ३], ३९६[٩, ३],               |  |  |
| अदेवीया                               | अदेवीकाः २०५१                    |                         |                                  |  |  |
| <b>अह्</b> ०                          | आर्द्र १७८[१-२]                  |                         |                                  |  |  |
| + भहडुमक                              | आटरूषक: पृ.१८ टि ११              |                         | ४०३[१,३]                         |  |  |
| + अहरूसग                              | ,, ४२ गा.२२                      | ०- अद्धपविट्टे          | अद्धाप्रविष्टः १७४४              |  |  |
| <b>अहा</b> ई                          | आदर्शम् पृ.२४६ टि.३              | <b>अड्</b> पंचमाइं      | अर्धपद्ममानि ३४६[१,३],           |  |  |
| भहापु                                 | आदर्शे ९९९[३]                    |                         | ३४८[१,३]                         |  |  |
| भहाति                                 | आदर्शम् पु.२४६ टि.३              | अदमागद्दाण              | अर्धमागध्या १०७                  |  |  |
| +अहाय                                 | आदर्भः ९७२ गा.२०३                | अद्मासं                 | अर्घमासम् ५७१,                   |  |  |
| अहायं                                 | आदर्शम् ९९९[१]                   |                         | 9000[0]                          |  |  |
| अहारिट्टप्                            | आद्रोरिष्टकः १२२६                | भवसासो                  | अर्थमासः १७३७[४]                 |  |  |
| अद्धकविद्वग-                          | अर्धकपित्थक-                     | ०– अहं                  | अद्वम् २११                       |  |  |
| संठाण०                                | संस्थान १९५[१]                   | .".                     | अद्धाम् १२६०, १३९५               |  |  |
| अद्गाउयं                              | अर्धगव्यृतम् १९८३,               | भवंगुलं                 | अर्थाङ्गुलम् २१६९                |  |  |
|                                       | 999,0                            | – अस्                   | अद्धा १००६ सा.२०७                |  |  |
| - अञ्चंद                              | अर्थचन्द्र १९५[१]                | r = अन्हा               | ,, १०१२[१]                       |  |  |
| <b>अस्</b> चं ऱ्संटाण ०               | अर्धचन्द्रसंस्थान १९७            | ८- अद्धा-               | ,, २११मा.१७२-१७३                 |  |  |
| ~~~~                                  | [9],२०५[9],२०६[9]                | - अदा-                  | ,, ८२<br>अद्धया १०१३             |  |  |
|                                       | अर्धपद्धिशतिविधाः १०२            | ० – सहाप्               |                                  |  |  |
| <b>अ</b> न्द्रहारस                    | अर्थाष्ट्रादश १७०२[२७]           | ,,<br>अन्द्रामिस्सिया   | अद्वायाः १७४४<br>अद्वामिश्रिता-  |  |  |
| अञ्ज्जाराय-                           | अर्धनाराचसं                      | <b>અહામાસ્લયા</b>       | अस्तामाश्रता-<br>भाषाप्रमेदः ८६५ |  |  |
|                                       | हनननाम्नः १७०२[२०]               | अदासमण्                 | अद्वासमयः ५ २७०,                 |  |  |
| श्रद्धणाराय-                          | अर्धनाराच-                       | जान्यातमञ्              |                                  |  |  |
| संघयणणामे                             | संहनननाम १६९४[७]                 | Ì                       | २७१, २७२[६], २७३,<br>५०१, १३९६   |  |  |
| अद्भिवण्ण०                            | अर्धत्रयःपञ्चाशत् १७४<br>गा. १३५ | भद्धासमण्णं             | अद्वासमयेन १००२                  |  |  |
| अञ्चतेरस                              | भाग्यादश ६८[४],                  | अस्तिमानुग              | 900}[9-2], 9004                  |  |  |
| <i>અસ્તાત</i>                         | १७०२[२५]                         | <b>अ</b> दासम्बा        | अद्वासमयाः २७५                   |  |  |
| अखतेरसाइं                             | अर्धत्रयोदशानि ९१[४]             | भद्धासमयाणं             | अद्धसमयानाम् २७५                 |  |  |
|                                       | गा.१११                           | ०भद्धासमयाणं            |                                  |  |  |
| अञ्जेवण्णं                            | अर्धत्रिपञ्चाशत् <b>१</b> ७४     |                         | ,, ২৬০,২৬৭,<br>২৬३               |  |  |
| अब्रुतेप <sup>99</sup><br>अब्रुतेवीसं | अर्धत्रयोविंशतिः ५९३             | ० भदाहिंतो              | अद्वाद्याः १०१३                  |  |  |
| 414/141/4                             |                                  |                         | -1001-01-1                       |  |  |

| मूखसदो                  | सक्कयत्थो सुत्तंकाइ                                | मूलसहो                         | सक्कयस्थो सुत्तंकाइ                                            |  |  |  |
|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|
| भसुद्वाइं               | अर्घचतुर्थानि १९८४,                                | भ जेसत्तमपुरुवि व              | अधेसत्तमपुढवि० अधःसप्तमपृथ्वी                                  |  |  |  |
|                         | 9964                                               |                                | ३४२[٩]                                                         |  |  |  |
| <b>अ</b> धम्मत्थिकाए    | अधर्मास्तिकायः ५, २७०,                             | अधेसत्तमार्                    | अधःसप्तम्याम् ३३४                                              |  |  |  |
|                         | २७१, २७२[२], २७३,                                  |                                | अधेतत्तमापुढविने- अधःसप्तमपृथ्वी-<br>्रहणुसु नैरिविकेषु ६७२[२] |  |  |  |
|                         | 409                                                |                                |                                                                |  |  |  |
| अध समित्यकाएण           | अधर्मास्तिकायेन १००२ अधेसत्तमापुढ- अधःसप्तमपृथ्वी- |                                |                                                                |  |  |  |
| <b>अधम्मत्थिकाए</b> णं  | <i>n</i>                                           |                                | विनेरइय० नैरयिक ६५६[३]                                         |  |  |  |
| अधम्मत्थिकाय            | अश्वर्मास्तिकाय २७०,                               | <b>अ</b> धेसत्तमापुढ-          |                                                                |  |  |  |
| _                       | २७१, २७३                                           |                                | विनेरङ्ग्या नैरियकाः ५७५,६४६                                   |  |  |  |
| <b>अधम्म</b> स्थिकायस्य |                                                    | अधोकोप्                        | अधोलोके २८४, २८५,                                              |  |  |  |
|                         | <b>૨</b> હર[ર], ૫૦૧,                               | İ                              | २८७, २९२, २९३,                                                 |  |  |  |
| _                       | 9003[9]                                            |                                | २९९, ३०१                                                       |  |  |  |
| अधिगया                  | अधिगताः १९० गा.१२०                                 | अधोलोय०                        | अधोलोक २८५ तः २८७,                                             |  |  |  |
| ०— अधिवती               | अधिपतिः ૧९.⊍[ર],                                   |                                | २९०, २९३, २९४,                                                 |  |  |  |
|                         | १९८[२]                                             |                                | ३०१, ३०२, ३०४,                                                 |  |  |  |
| ०—अधिवतीणं              | अधिपतीनाम् १७८                                     |                                | ३०६ तः ३०८, ३२०,                                               |  |  |  |
|                         | [१-२], १७९[२], १८०                                 | 1                              | 329                                                            |  |  |  |
|                         | [२], १८२[२], १८८,                                  | सम्राणा                        | अज्ञाने ४८२[२]                                                 |  |  |  |
|                         | <b>૧</b> ९૦[૨], ૧ <b>૧૫[૧</b> ૨],                  | — अक्षे                        | अन्ये ८५२                                                      |  |  |  |
|                         | <b>૧</b> ९६, ૧ <b>૧</b> ७[૨],                      | अपइट्टाग                       | अप्रतिष्टानः १७४                                               |  |  |  |
|                         | ૧૧૮[૨]                                             | अपकाणं                         | अपक्वानाम् पृ.२९६                                              |  |  |  |
| अधेदिसाए                | अधोदिशायाम् ३२७,३२९                                |                                | हि ९                                                           |  |  |  |
| भचेलोप्                 | अधोलोके २७८ तः २८३,                                | अपश्चक्खाणकिरि                 | अपश्चक्खाणकिरिया अप्रत्याख्यानिकया                             |  |  |  |
|                         | २८८ तः २९३, २९५त                                   |                                | ११२९, ११३९, ११४१,                                              |  |  |  |
|                         | २९८, ३००, ३०२,                                     | i                              | ११४२, १६२१, १६२५,<br>१६३०, १६३४, १६३५                          |  |  |  |
|                         | ३०४त ३०७, ३०९,                                     |                                |                                                                |  |  |  |
|                         | ३११ तः ३२४, ३२६,                                   |                                | [४], १६५७, १६५८,                                               |  |  |  |
|                         | ३२८                                                | i i                            | १६६०                                                           |  |  |  |
| अधेलोय०                 | अश्रोलोक २७९ तः २८४,                               | अपश्चक्खाण-                    | अप्रत्याख्यान-                                                 |  |  |  |
|                         | २८८, २८९, २९१,                                     | किरियाओ                        | कियाः १६६३                                                     |  |  |  |
|                         | २९२, २९५ तः २९९,                                   | अपश्चन्खाण-                    | अप्रत्याख्यान-                                                 |  |  |  |
|                         | ३०५, ३०९ तः ३१९,                                   | वसिया                          | प्रत्यया १६५३                                                  |  |  |  |
|                         | ३२३, ३२४, ३२६,                                     | अपश्चन्खाणिया                  | अप्रत्याख्यानिकी पृ.३ <u>५</u> ८                               |  |  |  |
|                         | 396                                                | _                              | टि.१                                                           |  |  |  |
| <b>अधे</b> लोय~०        | अभोलोक ३००                                         | अपश्चक्खाणिस्स                 | अप्रत्याख्यानिनः १६२५                                          |  |  |  |
| भन्नेसत्तमपुढवि         | अधःसप्तमपृथ्वी                                     | <b>अप<del>श्</del>यक्</b> यागे |                                                                |  |  |  |
|                         | 385[5-3]                                           | 1                              | १६९१[४]                                                        |  |  |  |
|                         |                                                    |                                |                                                                |  |  |  |

| मूलसदो             | सङ्गयःथो              | <b>सुत्तंका</b> इ | मूलसदो                      | स <b>क्त</b> यत्थो          | सुत्तंकाइ      |  |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|--|
| — अपचयस्याय        | <b>अ</b> प्रस्थाख्यात | 688               | उ <b>यग</b> ञ्सव <b>कं</b>  | - व्युक्तान्तिक-            |                |  |
| अपजन               | अपर्याप्त ३५३,        | ४२७[२]            | तियतिरि <del>क</del> ्ख     | - तिर्थग्योनिक-             |                |  |
| अपञ्जत्त०          | ی رز                  | ٠ ١٩٤٠ .          | जोणियपंचेंवि                | वेंदिय- पश्चिन्द्रयवैक्रिय- |                |  |
|                    | [2], ३६६[२]           | , ३६८ .           | वेउन्दियसरी                 | रे शरीरम्                   | 94.9<[4]       |  |
|                    | [२], ३६९[२            | , ३७०             | अपज्ञस्तगणामाण्             | तगणामाणु अपर्यातकनाम्नः     |                |  |
|                    | [२], ३९९[२            | , 800             | 9002[80]                    |                             |                |  |
|                    | [२], ४०३[२            |                   | <b>अपज्ञत्तगरयण</b> प       |                             |                |  |
|                    | [२],४०९[२],           | દ્દપ૦[ખ]          | भाषुढविणेरइय- पृथ्वीनैरयिक- |                             |                |  |
| – अपज्ञत्त–        |                       | ષ્ફર[૫]           | पंचेंदियवे-                 | पञ्चिन्द्रयवैत्रि           | हय-            |  |
| <b>अपज्ञ</b> त्तव् | अपर्याप्तकः १३०       | २,१३८४            | उव्वियसरीरे                 |                             |                |  |
| ० अपजन्तपु         | ,, ૧૨૭૭               | १२७८,             | अवजन्तगसम्धु-               | अपर्याप्तकसम्               | र्र्श्छिम-     |  |
|                    | 934.9                 | , १२९२            | च्छिमतिरिक                  |                             |                |  |
| ० अपजन्तर्         |                       | १६६[१],           |                             | <b>.य-</b> पश्चेन्द्रियौदा  |                |  |
|                    |                       | પ[૧-૨]            | ओर।लियस                     |                             | १४८४[२]        |  |
| भपजात्तप्सु        | अपर्याप्तकेषु ६       | <i>ب</i> د [٤٠],  | अपजत्तगसंखेज                |                             |                |  |
|                    | _                     | १९०७              | वासाउयक्र                   |                             |                |  |
| भपञात्तपृहिंतो     | अपर्याप्तकेभ्य.       | ६३९               | भूमगगदभव                    |                             |                |  |
|                    | [94, 90-9             |                   | तियमणूसपं                   |                             |                |  |
|                    | २२,२६], ६             |                   | दियवेउन्विय                 |                             |                |  |
|                    | ૬૫૦[६,૧૨],            |                   | सरीरे                       |                             | { 9 0 je[8]    |  |
| अपञ्जनग            |                       | ८२[२],            | अपजत्तगसंक्षेज              |                             | वियवर्षायुष्क- |  |
|                    |                       | ३९[११]            | वासाउथगढ                    |                             |                |  |
| <b>अप</b> जनग०     | ,, ₹४४[               |                   | वक्रंतियतिरि                |                             |                |  |
|                    | [ર], રૂ<∘[ર           |                   | जोणियपंचिति                 |                             |                |  |
|                    | [६, ९, ११ <u>,</u>    |                   | वेउच्चियसर्र                |                             | d.~d<[j]       |  |
|                    |                       | પરૂર્[૬]          |                             | रुढ- अपर्याप्तकस्           |                |  |
| भपजन्तगभसुर-       | अपर्याप्तकासुर-       |                   | विकाइयप्रि                  |                             |                |  |
| कुमारभवण-          | कुमारभवन-             |                   | <b>दियओरा</b> लि            |                             |                |  |
| वासिदेव-           | वासिदेव-              |                   | सरीरे                       | शरीरम्                      | १४७८[२]        |  |
| पंचेंदियथे-        | पश्चेन्द्रिय-         |                   | अपजात्तगसुहुम-              |                             |                |  |
| उब्बियसरीरे        | वैकियशरीरम् १         | ५२०[३]            | वाउकाइया                    |                             | पेकाः ३३       |  |
| अपज्जन्तग-         | अपूर्याप्तक-          |                   | भपजत्तगा                    | अपर्याप्तकाः                |                |  |
| गडभवकंतिय-         | गर्भव्युतकान्तिक-     |                   | 1                           |                             | રેંગ, રેંગ     |  |
| मणूसपंचंदिय-       |                       |                   | :                           |                             | ૪[વ-રે], પ્"·  |  |
| भोराडियसरीरे       |                       |                   | 1                           | [3-8],                      |                |  |
| भपजनगजरुयर-        | अपर्याप्तकजलच         |                   |                             |                             | ₹],६०,९३,      |  |
| संखेजनासा-         | ह्वयेयवर्षायुध्कराः   | <del>1</del> -    | ĺ                           | १४०[२],                     | 9 < 9[२],      |  |
|                    |                       |                   |                             |                             |                |  |

| मूलसहो                               | सक्क्यत्थो           | सुत्तंकाइ                | मूलसहो               | सक्कयत्थो          | सुत्तंकाइ         |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| भपजनगा                               | 942[2],              | 988[2],                  | अपजनवाय र-           |                    |                   |
|                                      |                      | <b>१४७</b> [२],          | वाउकाह्यपुरि         |                    |                   |
|                                      |                      | 4,3, 94.G,               | <b>दियथे</b> डब्बियस |                    | , ,               |
|                                      | વખ્ય, વદ્દ ર         | ,२२८,२३०                 | अपज्ञत्तवेइंदिय-     | अपर्याप्तद्वीन्द्र |                   |
|                                      |                      | રૂર્, કર્ય,              | <b>ओरालियसरी</b> रे  | शरीरम्             | 3800              |
|                                      |                      | ३६, २३८,                 | भपज्ञत्तय            |                    | ४२८[२]            |
|                                      | २,४०[१-२,            | <b>૬-</b> ૩],૨૪૧,        | भपजन्य०              |                    | ३५ तः ३४३         |
|                                      | २४३, २४              | (પ[૧-૩, ૫,               |                      |                    | तीयकण्डिका,       |
|                                      | હત્], ૧              | ४६, २४८,                 |                      |                    | ३४७[२],           |
|                                      | २५०[१-४,             | ६- <b>૭</b> ], ૨૬૬,      |                      |                    | રૂપળ[૨]           |
|                                      | २९३, २               | ર, ૩૦૦,                  |                      |                    | રુપાઇ[ર],         |
|                                      |                      | .c, 9393                 |                      |                    | ર્દ્ર∘[ર],        |
| ० भएजत्तगा                           | अपर्याप्तकाः         |                          | ŧ                    |                    | કેર્ક[ર],         |
| ०— अपजन्तगा                          |                      | १४९८[३-४]                | 1                    |                    | ३८२ सृत्राणा      |
| अपजनसगाण                             | अपर्याप्तकान         | ाम् १५०,                 |                      |                    | ८९.सूत्राणाच      |
|                                      |                      | વખદ, વદ્ર                | 1                    |                    | का३९२[२],         |
| — भपजन्माण                           | ,, '                 | ५४[११] गा.               | 1                    |                    | <b>રેશ્પ</b> [ર], |
|                                      |                      | 906                      |                      |                    | ४०७[२],           |
| ० – अपज्ञस्ताण                       |                      | 9409[3]                  |                      |                    | , 91, 9७],        |
| अपजनसगाणं                            |                      | ४९, १५२,                 |                      |                    | :], દ૬૮[પ]        |
|                                      |                      | ५८, १५९,                 | भपजत्तयस्स           |                    | ૧ ૧૧૭૫            |
|                                      |                      | २८, २३३,                 | अपज्ञत्तया           |                    | ₹४[४],            |
|                                      |                      | ६[२],पृ.४७               |                      |                    | ३८, २४०           |
|                                      |                      | . पृ.४८ टि १             |                      |                    | ¥1, 343,          |
| ०भपजन्तगाणं                          | अपयासकान             | ाम् २३८,                 |                      |                    | ],२४६,२४८,        |
|                                      |                      | २४३                      |                      |                    | ર-રૂપ-હ],         |
| - भपजन्तगाण                          | **                   | 168                      |                      |                    | ९६. ३०५,          |
| ० अपज्ञत्तराण                        |                      | २३०[४],<br>. [१] क       |                      |                    | 9 <i>8,</i> ३१७,  |
|                                      |                      | પ[દ], <b>૧૮</b> ૨        |                      | ३२०, १             | વર્ક, કેરબ,       |
| अपञ्जत्तगेहिंतो                      | अपयाप्तकभ            | यः ६३९                   |                      |                    | 338, €€ 0         |
|                                      |                      | [१४, २६],                | ० अपजात्तया          | अपर्यातकाः         |                   |
| <b>ः अप</b> जात्तगेहिंते             |                      | ६५०[१०]                  | भपज त्तयाण           |                    | म् १५०४[२]        |
| अपञ्जलगाहित<br>अपञ्जलगामे            | । ,,<br>अपर्याप्तनार | 640[90]                  | ०- अवजन्तयाव         | **                 | <b>२</b> ?८       |
| अपजा समान्<br>अपजा समान् <b>र</b> वा |                      | ≀ १६९३<br>रवायुकास्यिकै- | अपज्ञत्तयाणं         |                    | २४८,३४९           |
| जन्माह्यपुरिति                       |                      |                          |                      |                    | a[a], ≷vc,        |
| वेडिवयसरी                            |                      | 914914[3]                |                      | 440 [4]            | , ३६१,            |
|                                      |                      | 1212[4]                  | 1                    |                    | १५.०७[२]          |

| मूळसहो            | सक्क्ष्यत्थो         | सुत्तंकाइ         | मूलसहो        | सक्क्यत्थो      | <del>युत्तं</del> काइ |
|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| • अपज्रस्याणं     | अपर्शतकानाम्         | २४३,              | ० – भपजन्ताणं | अपर्याप्तानाम्  | , ५६ [२],             |
|                   |                      | 286               |               | ५७ [२],         | ખ્ડ [૨],              |
| ० – अवजनयाणं      | <sub>ऽ,</sub> २३८,   | २४०[१],           |               | ξc [૪],         | <i>ખ</i> પ [૪],       |
|                   |                      | २४८               |               | c४ [४],         | د4 [٤٦],              |
| भपजात्तसम्मुच्छिः |                      |                   |               |                 | ५३, १६३तः             |
| उरपरिसप्पथळ-      |                      |                   |               |                 | ८ तः १८६              |
| यरतिरिक्ख-        | ग्योनिकपञ्चित        | ₹-                |               | सूत्राणां प्रथम |                       |
| जोणियपचेंदिय-     |                      |                   |               | 944,            | १८५ [१],              |
| भोरालियसरीरे      |                      |                   |               |                 | <b>१</b> ९३ [१],      |
| अपजत्तसम्मुच्छिम  |                      |                   |               | ٩٩५ [٩],        |                       |
| चउपाय बलवर-       |                      | बर-               |               |                 | ۹۹، د [۹],            |
| निरिक्खजोणिय-     |                      |                   |               |                 | २०० [१],              |
|                   | प- पश्चेन्द्रियौदारि |                   |               |                 | ], २०३ तः             |
| सरीरे             | शरीरम्               | 9 R C N [ ]       |               |                 | त्राणां प्रथम-        |
| भपजन्तसुहुमभा-    | अपर्याप्तसृक्ष्मा-   |                   | 1             |                 | ०७ तः २१०,            |
| उकाइया            | ष्कायिकाः            | २ ७               |               |                 | દ], રેફ્રે૧,          |
| अपजन्तसुहुमपुढ-   | अपर्याप्तस्समृ       |                   |               |                 | . ૭], <b>૨</b> ३૬,    |
| विकाइया           | कायिकाः              | . ૨૧              |               | _               | ], ૨૪૧,               |
| अपजनसुहुम-        | अपर्याप्तसृक्ष्मव    | नस्पति-           |               |                 | ४५ [१.५],             |
| वणस्सहकाहय        |                      | 3 €               |               |                 | o[9, ३·७],            |
| भपज्ञसा           | अपर्याप्ताः १४       | ≀८६[ <b>२</b> ∙३] |               |                 | १५०४ [३],             |
| ०अपज्ञसा          |                      | १४८५[९]           |               |                 | . ४८ टि. <b>२</b>     |
| अवज्ञत्ताण        | अपर्याप्तानाम्       |                   | अपजातिया      |                 | १२६६ [२]              |
| ० – अपज्रत्ताण    | ,, २५०[२             |                   | ,,            |                 | - भाषामेदः            |
|                   | [४], १४९१            |                   |               |                 | ६४ तः ८६६             |
|                   | सूत्राणां द्वित      |                   | अपजासियाणं    |                 | Iम् ३४६[२],           |
|                   | १४९७[१-३]            |                   |               |                 | ३५० [२],              |
|                   | [ર]. વ               |                   | -             |                 | <b>३९४[२],</b>        |
|                   | 9408[8],             | da'08[11]         |               |                 | ३९८ [२],              |
| भपजसाणं           | अवयोतानाम् १         |                   |               |                 | ४०२[२],               |
|                   | ३२५, ३६७,            |                   |               |                 | ४०६ [२],              |
|                   | ४१७ तः ४             |                   |               |                 | ४१० [२],              |
|                   | ४२९ तः ४३            | ७ स्त्राणा च      |               |                 | ४१२ [२],              |
|                   | ब्रितीयक0िडक         | , १५०६            |               | ४१४ [२],        | ४१५ [२],              |
|                   | [४], १५१८            |                   | 1             |                 | ४१६ [२]               |
|                   |                      | टि. १             | अपजासीसु      | अपर्याप्तिषु    | १९०५ [३]              |
|                   |                      |                   |               |                 |                       |

| •                                | ч                     | ज्याचना स्तु र     | IAICICISIS      |            |              |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|------------|--------------|
| मुकसदो ।                         | स <b>क्षय</b> स्थो    | सुत्तंकाइ          | मृत्यस्रो       | सक्क्यत्थो | सुसंकाइ      |
| *                                |                       | १२६५,              | अपमत्ता         | अप्रमणः    | 9948         |
| अपजावसिए                         | अपनवासतः<br>१२७१,१२७६ |                    | अपमाणेहिं       | अप्रमाणैः  | <i>वद</i> ६४ |
|                                  | 9240, 9329            |                    | ० अपराजिएसु     | अपराजितेषु | ૪३૬ [૧]      |
|                                  | पुरुष, पुरुष          |                    | अपराजित         | अपराजित    | ६२२          |
|                                  | 9338,9334             |                    | — अपराजित       | ,,         | ७२३          |
|                                  | तः १३४४,              | 9384,              | अपराजिता        | अपराजिताः  | १४७[१]       |
|                                  | १३५१, १३५२            | , १३५५,            | अपराजिते        | अपराजितः   | २९०          |
|                                  | 934.0, 9344           |                    | अपराजिय         | अपराजित १  | ∤રેદ [ર-રે], |
|                                  | १३७०, १३७७            |                    |                 | 9०३६,      | 9034.,       |
|                                  | १३८२, १३८५            |                    |                 |            | 9089[<]      |
|                                  | १३९१, १३°३            |                    | - अपराजिय       | अपराजित    | ç 0 % .      |
|                                  |                       | 9396               |                 |            | d0.85 [N]    |
| अभजनिता                          | अपर्थवसिता            |                    | ०अपराजियत्ते    |            | 9084         |
| अपज्ञवसिते                       | अपर्यवसितः पृ         | ૩૧५ ટિ.ર           |                 | [٩],       | १०४६ [७]     |
| अपडिवाई                          | अप्रतिपानी            | २०२७,              | अपराजियदंव ते   | अपराजितदे  | वत्वे        |
|                                  |                       | 34. हि <b>.</b> १  |                 |            | 9085 [8]     |
| 🗕 अपरिवाई                        | ,, 99.69              |                    | ० अपराजियदेव से | ٠,,        | ,[٤] ده ه    |
| अपडिवानी                         | अप्रतिपातिनः          | 923                |                 | १०४९,      | ۹٥١٩٥ [٤],   |
| अपडिवादी                         | अप्रतिपाती            | 5050               |                 |            | १०५२         |
| – अपदिहय-                        | अप्रतिद्वन            | 64.8               | . ० 🗕 भवराजिय-  | अपराजितदे  |              |
| अपडोयारेहिं                      | अप्रत्यवर्तारः        |                    | देव से          |            | don'(8]      |
| क्षपदमनमय                        | अप्रथमसमय             | 995                | ०अपराजिय-       | अपराजितदे  | वस्य १०४६    |
| अपन्तमसमय ०                      |                       | 15, 99%,           | द्वस्स          |            | ૮], ૧૦૬૨     |
|                                  | 994, 998              |                    | ० अपराजिय-      | अवराजितदे  |              |
|                                  | १२५, १२८              |                    | देवाण           |            | 904.8 [9]    |
|                                  | १३१, १३३              |                    | . ० धपराजियाणं  | त्रपराजिता | नाम् १८५.१   |
| अवडमसमयमिन्डा                    |                       |                    | अपरिगाहियाणं    | अपरिगृहीत  |              |
| भपदेसहयाण                        | अप्रदेशार्थनया        | ₹₹°,<br>332        | 1               | [9-3]      | , ४१६[१-३]   |
|                                  |                       | ۲۰۰<br>۱30,332     | अपरित्ता        | अपरीताः    | २६५          |
| ० अपदेसहयाए<br>० - अपदेसहयाए     |                       | १०१ हि. १          | अवरित्ताणे      | अपरीताना   | म् २६५       |
| ०- अपदलहवाए<br>अपमत्तसंज्ञपृहिते |                       |                    | अवस्ति          | अपरीतः     | १३७९         |
| व्ययसत्त्रसम्बद्धाः              |                       | ત્યઃ<br>.દખ,[ગેેે] | ०अपरिसे         |            | ७९ तः १३८१   |
| अपमत्तमंजय-                      | अप्रमनसंयत-           | - · F. •1          | अपश्यागाणं      | अवस्यिका   |              |
| सम्महिद्रि०                      |                       | 9%33 [°]           | अपरियारगा       | अपरिचार    |              |
| अपमत्तसंजयस्य                    |                       |                    | 1               |            | काः २०५२     |
| भगमत्तरंजया                      | अप्रमत्तसंयन।         |                    | ì               |            | [१], २०५३    |
|                                  |                       |                    | 1               |            |              |

| मूलसद्दो          | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ         | मुलसहो                    | सक्रयत्थो सुत्तंकाह    |
|-------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|
| अपरियारगाण        | अवरिचारकाणाम् -             | भप्यतरापु                 | अस्पतरान ११२४,३१४२     |
|                   | अप्रवीचारकाणाम् २०५३        | भप्पतिद्विष्              | अप्रतिष्ठितः ९६०[१]    |
| <b>अपरियारा</b>   | अपरिचाराः                   | <b>अ</b> प्प <b>य</b> हुं | अल्पबहुत्वम् २०३२मा.   |
|                   | अप्रवीचाराः २०५१            |                           | २२४                    |
| अपश्लिसपु         | अपरिशेषान् पृ.३९४           | ~ अप्पबहुं                | ,, १२१८ गा.२१०         |
|                   | टि.२                        | ० – अप्पवहुं              | ,, ३३४, १४७४           |
| अपरिसेसिए         | ,, 9608                     |                           | गा.२१४                 |
| अपरिसेसे          | ,, 9<90                     | भप्यवेद्रणतरागा           | अल्पतस्वेदनाः ११२८,    |
| अपबिट्ठाइं        | अप्रविष्टान ९९.१[१-३]       |                           | 9988                   |
| अपसन्थ            | अप्रशस्त १२१८               | अप्यसंश्वा                | अप्रशस्तानि २०४७       |
|                   | गा, २९०                     | अप्यसत्याको               | अप्रशस्ताः १२४१        |
| अपस्थविहाय-       | अप्रशस्तविद्यायोगतिनाम्नः   | अप्यसरीरा                 | अल्पशरीराः ११२४,       |
| गतिणामस्स         | ૧૭૦૨[૪૨, ૪૬, પણ],           |                           | 9982                   |
| 2                 | १७०३[२]                     | अप्या                     | वल्लीविशेषः ४५ गा.३१   |
| अवसत्थविहाय-      | अप्रशस्तविहायोगित-          | ,,                        | अरूपाः २२५ तः २७२      |
| गतिणामे           | नाम १६९४[१८]                |                           | [૫], રહેર તા રહળ,      |
| अपसंखा            | अप्रशस्ताः १७०२[३२]         |                           | ३२५, ३३० तः ३३३,       |
| क्षपिकाणं         | अपकानाम् १२३५               | )                         | ६९.१, ७३१, ७३३,        |
| भपुट्टाइं         | अस्पृष्टानि ८७७[१५],        |                           | ७३५, ७३७, ७५३,         |
|                   | ९९०[२], १८००[३]             | 1                         | <b>७६३, ७७२, ७७७</b> , |
| "                 | अस्प्रष्ठान् ९९०[१,३]       | 1                         | ७७९, ७८०, ८०२ तः       |
| भपुट्टे           | અસ્પૃષ્ટ: ૧૬૨૦              | 1                         | ८०५, ९००, ९८२,         |
| "                 | अस्पृष्टान ५५२[२]           |                           | ९८५[९], ९८७[४]         |
| <b>अ</b> पुरोहिता | अपुरोहिताः २१०              |                           | १०१३, ११७० तः          |
| अपुरोहिया         | " २०७                       |                           | ११७४, ११७६, ११८०       |
| अयुव्ये           | अपूर्वान् १८०१              |                           | [१, ५.१०], ११८२        |
| अपूय              | <b>अपू</b> ष ૨૧૬ <b>૬</b>   |                           | [१-३], ११८३[१-३],      |
| <del>जपे</del> सा | अप्रेष्याः पृ.७६.टि.२       |                           | ११८५ तः ११५०,          |
| भवेस्सा           | ,, 390                      | 1                         | १५६६, १६६३, १८२१,      |
| अप्यक्रमतरागा     | अरुपतरकर्मकाः ११२५,<br>११३२ |                           | २०५३, २१२५, २१२६,      |
|                   |                             |                           | २१२७[१],२१२९[१],       |
| अप्यद्भिया        | अस्पर्धिकाः पृ.२८६ टि.१     |                           | २१३०, २१३१, २१४२,      |
| ० मप्पद्विया      | ,, g.२८६                    | 1                         | २१४३                   |
|                   | टि.१-२-६-९                  | ,,                        | अल्पानि ८८७,९७९,       |
| ० अप्यणयापु       | आत्मना १८०१                 |                           | ९८५[७] ९८७[२],         |
| अप्यको            | आत्मनः १५७०, १५७१           | 1                         | १२४७ तः १२४९,          |
| ० अप्पनो          | ,, ९९३,२१६८                 | )                         | १४७३, १५६५             |

| जूलसद्दो                          | सक्त्यत्थो                 | सुत्तंकाइ                  | मूलसहो             | सक्कयत्थो                               | सुत्तंकाइ        |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|
| अप्याणं                           | आस्मानम्                   | 94.02                      | अफुसिसा            | <del>अस्</del> प्रद्वा                  | 9900             |
| + अप्याबहु                        | अस्पबहुत्बम्               | ९७२ गा.                    | अबंधपु             | अबन्धकः                                 |                  |
|                                   |                            | २०२                        |                    | 9६४३, १६४                               | ६, १७८३          |
| अप्याबहुए                         | अरूपबहुत्वे                | १००६ गा.                   | 1                  | [٩], ૧૭૮                                | ४[१, ३]          |
|                                   |                            | २०७                        | अवंचगा             | अवन्धकाः ३२                             | (५, १६४३         |
| अप्पा <b>बहु</b> गं               | अस्पबहुत्वम्               | 9960                       | शबंधगाणं           | अबन्धकानाम्                             | ३२५              |
|                                   |                            | ], ११८१                    | अवंचगे             | अबम्धकः                                 | १६४३             |
| भप्पाबहुगा                        |                            | 9960                       | अबंबरोण            | अबन्धकेन                                | 9068[9]          |
|                                   |                            | ], ११८१                    | अवाहा              | अवाधा १६४                               | ७, १६९८          |
| अप्याबहुदंडगा                     | अल्पबहुत्वदण्ड             |                            |                    | [9-२], १६९                              | ६º [१-२],        |
| अप्याबहुयं                        |                            | <08,                       |                    | १७०० [२, ४                              | , 4-13],         |
|                                   | अल्पबहुत्वे                | [9]>>>                     | 1                  | १७०२[३, ५                               | ٠٠, ٩٩.          |
| अप्पाबहुयाणि                      | अल्पबहुत्व                 | <sup>५</sup> ८२[२],<br>९८४ |                    | १३, १८-२२,                              | २४-२७,           |
|                                   | अल्पर्दिकाः                |                            |                    | ३६-३९, ४२                               | -83, 84 <u>,</u> |
| अप्पिड्या                         |                            |                            |                    | ٧,४,٧,٤], ٩                             | ٠٥٤[٩],          |
| - minimum                         |                            | ¢, ৭৭९ড                    |                    | १७०४, १७३                               | ४, १७३५          |
| ० अप्पिद्धिया                     | ,, 999.9                   |                            |                    | [٩], ٩૩٤                                | ३७[२-३],         |
|                                   | अप्रियतरिका                | 335.6                      |                    | १७३९[२                                  | ], १७४१          |
| अप्पियतरिया<br>                   |                            | 9२२६                       | अवाहाए             | अवाधया                                  | 299              |
| अप्पियत्ता <i>प्</i><br>अप्पेस्सा | आप्रयतया<br>अप्रेष्याः     | 9 < 0 '4                   | अवाहूणिया          | अबाधोनिका -                             | उ:्याधीनः        |
| अप्यस्या<br>अप्कोया               | जत्रण्याः<br>बल्लीबिशेषः ४ |                            |                    | १६९७, १                                 | ६९८[१],          |
| भग्नायाः<br>भग्नासाङ्जमाणा        | अस्पृहदमानाः               |                            |                    | १७००[६],                                | 9008,            |
| ન માલાફળાનાના                     | जरहरूमानाः                 | 9<29                       |                    |                                         | 9089             |
| अफासाइज्जमागाई                    | aranginia da               |                            | <b>अन्भइ</b> ए     | अभ्यधिकः ४                              | ४३, ४५५          |
| अ कासाहज्जमाणाण                   |                            |                            |                    | [:], 4,00,4                             | .२७ [३],         |
| 11/112/                           | -1/2/1-11-1                | 9629                       |                    | g.«                                     | 942 8.9          |
| <b>अ</b> कालाइज्र <b>माणा</b> णं  | ,,                         | 9 < 9 0                    | – અચ્મફ્લ્         | अभ्यभिकः पृ. '                          | ૧૯૨ દિ.૧         |
| अ <b>यु</b> ज्जा                  | भाषूर्णम् २१५              |                            | ० अटभह्ण           | ,, ४४                                   | 0, 883,          |
| •                                 | २१५६[१-२],                 |                            |                    | 886, 844                                | [२-३],           |
|                                   | २१५९[१-२],                 |                            |                    |                                         | ૧૫૨ દિ.૧         |
|                                   |                            | 166[9]                     | ०— भट्स इए         |                                         | 80, 886          |
| अफुसमाणगति-                       | अस्पृशद्गति                |                            | <b>⊲</b> अञ्भद्दते | अभ्यधिकः                                |                  |
| परिणामे                           | परिणामः                    | 9.88                       | ०- अब्भइते         | ,,                                      | ,,               |
| भफुसमाणगरी                        |                            | 9904,                      | <b>अब्भ</b> इयं    | अभ्यधिकम् ९                             |                  |
|                                   |                            | 9900                       | ० सब्भइयं          | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ૧ ફેર હ          |
| <b>अफुसमा</b> णगतीव्              | अस्प्रशङ्गतिकः             | २१७५                       | ० – भव्भइयं        |                                         | હરું [٩]         |

| मूलसहो                | सक्रमस्यो                | सुत्तंकाइ            | मूलसदो                 | सक्कयत्थो                   | सुत्तंकाइ        |
|-----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|
| भव्भइया               | अभ्यधिकाः                | ४७२[२],              | — अञ्महियं             | अभ्यधिकम्                   | ३९५[१],          |
|                       |                          | 9202                 |                        | ३९८[٩]                      | , ३९९[9]         |
| <b>अब्स</b> ङ्याई     | अभ्यधिकानि               | 9343                 | ० सब्सहियं             | 394                         | [३], ३९६         |
| ० अन्भइयाहं           | ,,                       | १२६२[२],             |                        | [9], ३९/                    | ગ[૧, રે],        |
|                       | १२८९, १३१                | १२, १३२७             |                        | ३९९[३]                      | , ४००[٩]         |
| ० अब्सङ्गाइं          | ,, ११३६                  | तः १३४१,             | ० सन्महियाहं           | अभ्यधिकानि                  | ष्ट.३०४          |
|                       |                          | ۱, [٩٠٦],            |                        |                             | टि.२             |
| _                     |                          | १७३०[१]              | ० अब्भंतराषु           | अभ्यन्तरकः                  |                  |
| अस्भक्षागणं           | अभ्याख्यानेन             |                      | अविभित्रसा             | अभ्यन्तरकाणि                | [۵] ۱۷۷          |
| अब्भनिए               | अभ्यधिकः ४               |                      |                        |                             | गा.९१            |
|                       | ४५७ [३],                 |                      | अव्भितरपुक्खरद्धे      | आभ्यन्तरपुष्ट               |                  |
|                       | <b>પ</b> .३३[૧],         |                      |                        |                             | १००३[२]          |
| _                     | ه ۱۹]۶ کا                |                      | अविंभतर-बाहिरे         | आ स्थन्तर बाह               | धम् १९ <b>८१</b> |
| ০ জন্মনিণ্            | अस्यधिकः व               |                      |                        |                             | गा.२२२           |
| •                     |                          | 94.2 [2.9            | <b>अ</b> च्सुग्गय ०    | <b>अभ्युद्र</b> त           |                  |
| ०- अब्भतिए            | ,,                       | ५२७[३],<br>५२७[७]    | अब्सुवगमोवक-           | आभ्युपगमिक                  |                  |
| अब्भतिते              |                          | 2.4.2[3]             | मिया                   |                             | ४ गा.२२५         |
| अन्मातत<br>०-अन्मतिते |                          | N34[9]               | + अव्योरह              | <b>इ</b> रिजाति <b>वन</b> स |                  |
| a-204101              |                          | [9], 48c<br>, 448[9] |                        |                             | .२० टि.११        |
| अब्भ तियं             | ्। ।<br>अभ्यधिकम्        |                      | <b>बब्भोवगमियं</b>     | आभ्युपगमिकी                 |                  |
| + अब्भपडळ-            | अभ्रपटलम्                |                      | <b>अब्सोवग</b> सिया    | आभ्युपगमिकी                 | २०७२             |
| अब्भवद्धकाण           | अभ्रपटलानाम्             |                      | अभवसिद्धिए             | अभवसिद्धिकः                 |                  |
| ० सब्भरागे            | अश्ररागः                 |                      |                        |                             | १८७३             |
| – अब्भवालुय           | সম্মৰান্তকা<br>সমৰান্তকা |                      | <b>अभवसिद्धिएहिंतो</b> |                             |                  |
| अन्महिष्              | अभ्यधिकः ४               |                      |                        |                             | , ९१४[१]         |
|                       | ४५५[२.३],                |                      | मभवसिद्धिया            | अभवसिद्धिका                 | -                |
|                       | પ <b>રેરે[૧]</b> ,       | 486[9]               |                        |                             | \$ \$ \$         |
| ० अवसिष्              | अ⊯यधिकः ४                |                      | <b>अभवसिद्धिया</b> णं  | अभवसिद्धिका                 |                  |
|                       |                          | [३], ५०४             | <b>अ</b> भंगयं         | अभक्षकम् '                  |                  |
| ०— अव्सहिए            | ,, 880                   | , ४५७[२]             |                        |                             | [۶] ه            |
| अब्भहिते              | ,, ४८९[२]                | , ५०४ तः             | भभासप्                 | अभाषकः                      |                  |
|                       | ۲۰۴٬ ۲۰۶٬                |                      | अभासगा                 | अभाषकाः २                   |                  |
| ०— अब्भहिते           | », ४८९ <sup>[</sup>      | २], ५०५,             |                        |                             | E < , < 0 0      |
|                       |                          | 406                  | भ भासगाण               | अभाषकाणाम्                  |                  |
| <b>अस्मिहियं</b>      | अभ्यधिकम्                |                      |                        |                             | 900              |
|                       | ३९८[३],                  | ४००[३],<br>१४६ टि.१  | स भिक्खणं              | अभीक्णम्                    |                  |
| आ ५ [२] – ३           | ξ.                       | 1 . 4 16. 1          |                        | 991                         | ८०, १८०२         |
| 1.1613.4              |                          |                      |                        |                             |                  |

| •                      |                 | -         | -                         |                 |                  |
|------------------------|-----------------|-----------|---------------------------|-----------------|------------------|
| मूळसदो                 | सक्तयत्थो       | सुत्तंकाइ | मूलसदो                    | सक्तयत्थो       | सुत्तंकाइ        |
| ०- अभिगमी              | अधिगमिनः        | २०४९,     | अमणामत्त्रापु             | अमनो ऽमतया      | 9004             |
|                        |                 | 2040      | अमणासपरिया                | अमनोऽमतरि       | का १२२७,         |
| <b>अ</b> भिगमे         | अधिगमः          | २०३२ गा.  |                           | १२२८, १२        | ३३, १२३५         |
|                        |                 | 228       | अमणुण्णतरिया              | अमनोज्ञतरिक     | ा १२२६           |
| अभिगाहस्मि             | अभिग्रहे ८६     | ६ गा. १९७ | अमणुण्णत्तापु             |                 | 9004             |
| <b>अ</b> भिज्ञियत्तापु | अभिध्यततय       |           | असम्बन्धाः                | अमनोज्ञाः       |                  |
|                        |                 | १८०६[१]   |                           |                 | 9540[3]          |
| मभिण्णाइं              | अभिन्नानि       | 660       | अमणृसआहारग-               | अमनुष्याहारव    |                  |
| <b>अ</b> भिनिविद्राह   | अभिनिविष्टानि   | 9888      | सरीरे                     |                 | 9433[2]          |
| अभिन्नाइं              | अभिन्नानि       | ee0       | -अमर                      | अमर १७७         |                  |
| ० – अभिरामा            | अभिरामाणि       | ৭৩৩,৭৩৫   |                           | 4110            | 966              |
|                        |                 | [9], 9<<  | अमरवड्                    | अमरपतिः -       | ,                |
| अभिरूवा                | अभिरुपौ         | २०६[१]    | असरवर                     | वानव्यन्तरे     | <b></b>          |
| ,,                     | अभिरूपा         | 299       |                           |                 | ~.<br>५२ गा. १४९ |
| ,,                     | अभिरूपाणि प     | 100,900   | अमरा                      | अमराः २         |                  |
|                        | [9] 9<<,        | 954[9],   | अमाइसम्महिट्टि-           | अमायिसम्बन्द    |                  |
|                        | १९६, २०६        | [१], २१०  | जमार्समार्डः<br>उववण्णता  |                 | .eg-<br>९९८,     |
| <b>अ</b> भिलावविसेसो   | अभिलापविशेष     | रः १२४९   | 94439111                  |                 | ४६,२०८३          |
| <b>अ</b> भिलावेणं      | अभिलापेन ३      | ५३, ६४१   |                           |                 | 9986             |
|                        | [२], ६९२        | , <99,    | अमाइसम्महिट्टोव<br>वण्णगा | • ,,            | 1104             |
|                        | <b>९९९</b> [२], | 99%,      |                           | _               |                  |
|                        | १२२१, १६१       | ९, १७४२   | अमातिसम्मदिद्विउ          |                 |                  |
| – समिलावेणं            | अभिलापेन १      |           | ववण्णगा                   | -               | 8.50 ck.         |
| भमिलात्रो              | अभिलापः ६       | २५,६३८,   | अमादि ०                   | अमायिन प्र      |                  |
|                        | ६७४,९९०[        | ४], १२००  | अमायसम्महिहि-             | अमायिसम्यग्र    |                  |
|                        | [२],१२०७[       | २],१२४८   | उववण्णगा                  |                 | .४२७ टि.२        |
| ० - अभिलावो            | अभिलापः         | २१५४[१]   | + अभिय                    | अमितः-दिकु      |                  |
| <b>म</b> श्चित्रंदिऊण  | अभिवन्दा        |           |                           |                 | ७ गा.१४३         |
| अभिसमण्णागयाई          |                 |           | <b>अ</b> मिय०             | अमृत २१         |                  |
| अभिद्र्णंति            | अभिन्नन्ति :    |           | + अभियवाहण                | अमृतबाह्नः-     |                  |
|                        |                 | २१६६[३]   |                           |                 | ७ गा. १४४        |
| – अभिहियं              | अभिहितम्        | ११० गा.   | <b>अमू</b> ढदिही          | अमृहदृष्टिः १ ' |                  |
|                        |                 | 930       | <b>अम्मापियरो</b>         | मातापितरी       | :४१, ८४६         |
| भमणापतस्या             | अमनआपतारे       |           | + अय                      | अय:             | २४ गा.८          |
|                        |                 | ₽.९       | अय <sub>॰</sub>           | अज              | 45               |
| भमणामवरिया             | अमनोऽमतरिव      |           | <b>अयखंदा</b> ण           | अयःखण्डानाम्    | ( ८८२            |
|                        |                 | १२३४      | व्यथगरा                   | अजगराः          | vo, c9           |

| मूलसदो                 | सक्रयत्थो                  | सुत्तंकाह     | मूलसदो                          | सक्तयत्थो                   | सुत्तंकाह       |
|------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| अवगोको                 | अयोगोलः                    | 48[90]        | + अछिसंद                        | वनस्पतिविशेष                | :               |
|                        |                            | गा.१०२        |                                 | •                           | ५० गा.४२        |
| अयसि                   | अतसी पृ                    | .२१ टि.१      | <b>अलेस्स</b> ॰                 | अलेश्य                      | ११७२,           |
| भयसिकुसुम              | अतसीकुदुम                  | १७८[२]        |                                 | g.                          | २८१ टि.१        |
| <b>अयसिकुसुम</b> ए     | अतसीकुसुमकम्               |               | अलेस्सा                         | अलेड्याः २५                 |                 |
| <b>अ</b> यसी०          | अतसी                       |               |                                 |                             | 0, 966          |
| <b>अयं</b>             | अयम् ८१                    |               | भलेस्साण                        | अलेज्यानाम्                 | 344             |
|                        | 5.8,                       | ६ तः ८४८      |                                 |                             | 9900            |
| अयं-                   | इमी                        | 2966          | भलेस्से                         | अलेश्यः                     |                 |
| अयं<br>                |                            |               | <b>अ</b> ळोण्                   | अलोके २१९                   | १ गा.१६०,       |
| अयाणंतो                | अज्ञानानः ११               |               |                                 |                             | المري عججانا    |
| अयोमुद्दा              | अयोमुखाः – अ               |               | भलोगस्स                         | अलोकस्य प                   |                 |
|                        | <b>भनुष्याः</b><br>अरति १  |               | अलोगे                           | अलो <del>के</del>           |                 |
| अर <b>ह</b> ०<br>अरति० | ,, 9,                      | *** < [ 8 * ] | – बलोगे                         | अलोकः ९७                    |                 |
| अरतिरतीए               | अरतिरस्या<br>-             |               | <b>अलड्डू</b> सुमे              | अलकीकुसुमम्                 |                 |
| भरती                   | अरतिः '                    |               | अवए                             | अवकः – प्रत्ये              |                 |
| अरबाग                  | अरबाक – म्लेन              |               |                                 |                             | 4.9             |
|                        |                            | .३६ टि.३      | भवए                             | अवकः – साधा                 |                 |
| अर्य− ०                | अरजस् १९                   |               |                                 | <b>बनस्प</b> तिः            |                 |
|                        | सूत्राणां द्वि             | तीयकण्डिका    |                                 | गा.४०                       | ه, بربر[٤],     |
| भरवागा                 | अरबाकाः ~ म्हे             | न्छजाति-      |                                 |                             | गा.१०८          |
|                        | विशेषः                     |               | — अवगाद<br>अवचिजंति             | अवगाह १२१                   |                 |
| <b>अ</b> रविंद ०       | अरविन्द ५४[                | ८] गा.९०      |                                 | अपचीयन्ते                   |                 |
| अरविंदे                | अर्बिन्दम्                 |               | अवट्टि <b>ए</b>                 | अवस्थितः                    |                 |
| <b>अरहं</b> ता         | अर्दुन्तः १००,             |               | <b>अव</b> ड्डं                  | <b>અ</b> વાર્થમ્ ૧३૨        |                 |
| <b>अ</b> रिट्टप्       | अरिष्टकः पृ.               |               |                                 |                             | ४, १३५२,        |
| अरिट्ठे                | अरिष्टः १                  | ८० गा.१४      | ~ अवणीय                         | भ्यनीत<br>अपनीत             | .९, १३७८<br>८९६ |
| अरिहंताणं (च.प.)       |                            |               | जवजान<br>सर्वणीय-               | ગવનાત<br><b>ગ</b> વનીતોવનીત |                 |
| अरुणवरे                | अरुणवरः - द्वी             |               | जवजाय <sup>-</sup><br>डवणीयवयणे | -17-11/11/11/11             | नमगण्<br>८९६    |
| अरूविअजीव-             | १००३ [२]<br>अरूप्यजीवपर्यव |               | जवणीयवयणे<br>-                  | अपनीतवचनम्                  |                 |
| पज्जबा                 |                            | 00, 4,09      | अवण्लेष्टि                      |                             | 9558            |
| गणवा<br>अरूविअजीव-     | अरूप्दजीवप्रज्ञा           |               | भवत्तस्वयु                      | अवक्तव्यकः                  |                 |
| पण्यावणा               | -101 THE 100               | 7'''<br>8, 4. |                                 |                             | तः ७८८          |
| ० - अलंकिया            | अलङ्कतानि                  |               | <b>अव स</b> ध्वयाई              | अबक्तव्यकी                  |                 |
| मखाप्                  |                            | ₹9[9]         |                                 |                             | तः ७८८          |
| •                      |                            | V - E - G     | '                               |                             |                 |

|                      |                   |                   | •                |                     |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| मूलसद्दो             | सक्रयत्थो         | सुत्तंकार्        | मूलसद्दो         | सक्स्यस्थो          | सुत्तंकाइ         |
| अवदालेति             | अबदालयति –        | <b>उत्पा</b> टयति |                  | ५४२ [१],            | <b>५.४३</b> [१],  |
|                      |                   | २१६९              |                  | 484 [9],            | ५५२ [१],          |
| अवदालेता             | अवदाल्य – उत      | पाट्य             |                  |                     | 44.0 [9]          |
|                      |                   | २१६९              | अवहारो           | अपहारः              | 539 [9]           |
| अवरविदेह             | अपरविदे <b>ह</b>  | १०९८,             | अवहिया           | अपद्दतानि           | <b>९</b> १६ [२],  |
|                      |                   | ૧૨૫.હ[૭]          |                  |                     | <b>९२१ [२]</b>    |
| <b>अवस्वे</b> यार्लि | अपरतटम्           | 9993              | अवहीरति          | अपहियते             | 9,9 < [9],        |
| ०— अवरा              | अवरा ५.४[         | १] सा ५०          | !                |                     | <b>९२</b> १ [٩]   |
| - अवरे               | अपराणि ५५[३       | ] शा. १०७         | अवहीरमाणा        | अपिवयमाणा           | नि ९१६            |
| अवरे                 | अपरम् २गाः        |                   |                  | [2]                 | , 429 [2]         |
|                      |                   | का. ५.४           | <b>अ</b> वहीरंति | अपियन्ते            | < 90 [9 R.        |
| ०— अवलंबिणी          | अवरु ग्बिनी       | १२३७              |                  | 8], <99             | [२], ९१२          |
| ०— अवसाणाणं          | अवसानानाम्        | ७२०               |                  | [२], ९१४            | [٩], ९٩६          |
| अवसिद्धं             | <b>अव</b> शिष्टम् | 9.533             |                  | [3], 996            | [9], ९२१          |
| <b>अवसेस</b> ०       | अवशेष ५०४,        | ખરૂજ[૧]           |                  |                     | [9-5]             |
| अवसेस-               | ي ر               | 9ء ۽ دو           | भवाउकाइयपृगि-    | अवायुकायिके         | केन्द्रय-         |
| – भवसेस–             | ,,                | ६८१               | वियवेड व्विय-    | वैकियशरी            | रम्               |
| अवसेसं               | अवशेषम्           | 993.4             | सरीरे            |                     | 9090 [9]          |
| अवसेता               | अवशेषाः ३३        | à, 84c,           | अवाए             | अपायः १००           | ६ गा २०८          |
|                      | ५३८ [१].          | 4.66,             | ०अवाए            | ,,                  | 9094 [9]          |
|                      | १५८३[४],१         | ანა[4],           | अवि              | अपि                 | ج ۱۸ ع            |
|                      | १७८३[२],१         |                   | — अवि            | ,, ९ गा.            | <b>३, ८४९ त</b> ∙ |
|                      | १९०३[३],१९        | ५०४[२],           |                  | ८५३, ८८८            | [9], ९९०          |
| _                    |                   | १९६२              |                  | [४], १६२२           | तः १६२६,          |
| ० अवसेसाउया          | अवशेषायुष्का •    | ६७७,              |                  |                     | 49, 9500          |
|                      |                   | ६७५               | – अबि            | અપિ ૨૮,૨            | ८[१], ३१          |
| भवसेसाणं             | अवशेषाणाम्        | 9008,             |                  | [9], ३४[9           | ], 80, 89         |
|                      | 9660[8],96        |                   |                  | गा. १८, ४           | २ गा. २३,         |
|                      | १९०४[३], १        |                   |                  | ४४ तः ४९.,          | ५० गा.४३,         |
| अवसेसेसु             | अवशेषेषु १४       | २६[१],            |                  | ५१, ५२, ५           | ४ [१] गा.         |
|                      | 9694 [8],         | 9696              |                  | પ.૩, <b>પ.</b> ૪ [ર | ] गा. ५६          |
|                      | [9-2], 900        |                   |                  | तः ६६, ५३           | ४ [४] गा.         |
|                      |                   | 0 % [9]           |                  | ६७ तः ७७            | , 48 [4]          |
| <b>अ</b> वसेसेहिं    |                   | ر[۹] د:           |                  | गा.७६ तः ७          | ۹, 48[٤]          |
|                      | 866[8], 8         |                   |                  | गा.८० तः ८          |                   |
|                      | ४८३[१], ४९        |                   |                  | गा, ८७ गा.          |                   |
|                      | 498, 489          | [3],              |                  | [99], ५६            | [9], 40           |
|                      |                   |                   |                  |                     |                   |

| मूछसदो                    | सक्रयत्थो               | सुत्तंकाह         | मुलसहो                | सक्रयत्थो                               | सुर्चकाइ          |
|---------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| -                         | [9], 40[9]              | _                 | अव्यद                 | म्लेच्छजातिवि                           | • •               |
|                           | ७३,७३,७४                |                   | 4444                  | *************************************** | रापः इ.र६<br>टि.७ |
|                           | دع, دي [                |                   | अव्वाबाहं             | अव्याबाधम्                              |                   |
|                           |                         | લ્પ, ૧૦૬          | or ordinal of         |                                         | १ गा.१७९          |
| अविगाहेणं                 | अविग्रहेण               | 2936              | – अव्वादाहे           |                                         | गा.१७७,           |
| अविरता                    | अविरताः                 | £38               |                       |                                         | ६ गा.२३१          |
| – भविरय                   | अविरत                   | 688               | अञ्जोयहा              | अञ्चाकृता – भ                           |                   |
| ० – अ विरयं               | अविरतिम्                | 9186              |                       |                                         | ६गाव९७            |
| अविरहिए                   | अविरहितः                | 7000              | असकण्णी               | अश्वकर्णी                               | 4,8[9]            |
| — अविरहिए                 | ,,                      | 9-05              |                       |                                         | गा. ४७            |
| अविरहियं                  | अविरहितम् ६             | ३०, ८७८           | असकिण्ही              | अश्वकृत्वा प्                           | .ર૧ દિ.૬          |
| – अविरहियं                | ,,                      | بعويا             | असबमणपकोगे            | असत्यमनः प्रयो                          | गः ष्ट.२६१        |
| अविरहिया                  | अविरहिताः               | 400               |                       |                                         | રિ.૧              |
| अविराहियसंजमाण            | गं अविराधित-            |                   | असम्बामोसभास          | ग असत्यामृषाभा                          | वकाः ९००          |
|                           | संयमानाम्               |                   | असचामोस-              | असत्यामृषाभा                            | वकाणाम्           |
| अविराहियसंजमा-            |                         |                   | भासगाणं               |                                         | 400               |
| संजमाणं                   |                         | 9800              | असबामोसभास-           | असत्यामृषाभा                            | पात्वेन           |
| अविसप्                    | अविषयान् ८              |                   | स्राप्                | ८९१ तः ८                                | ९३, ८९५           |
| अविसारओ                   | अविशारदः ११             |                   | असचामोसभासा           |                                         |                   |
| <b>अविसु</b> द्धलेस्सतराः |                         |                   | असचामोस-              | असत्यामृषामन                            | ोयोगम्            |
| अविसुद्धवण्णतरार          |                         |                   | भणजोगं                |                                         | ર૧૭૪[ર]           |
|                           |                         | ૧રેર [૧]          | असबामोस-              | असत्यामृषामन                            |                   |
| भविसुद्धाओ                |                         | 3.83              | मणव्यक्षोगे           |                                         | ८, १०७४           |
| अविसेसा                   | अविशेषाः १५             |                   | भसबामोसवद्दजो         |                                         |                   |
|                           | 9'4E, 9'                |                   |                       |                                         | ર૧૭૪[રૂ]          |
| भविस्साम०<br>अवेति        |                         | 1924 [9]<br>926 8 | असबामोसव-             | असत्यामृषावाव                           |                   |
| अवात<br>अवेति             |                         | ì                 | इप्पक्षोगी            |                                         | 9009              |
| अप।त<br>अवेदणु            |                         | , પર [સ]<br>૧૬૬૦, | असचामोसव-<br>इप्पओगे  | असत्यामृषावाव                           |                   |
| <b>अपद्</b> षु            |                         | ारस°,<br>.०२[४]   | इप्पन्नाग<br>असचामोसं |                                         | 0, 9003           |
| अवेदगा                    | अवेदकाः                 | 5.43              | जल <b>चा</b> मास      | असत्यामृषाम्<br>८७२, ८७                 |                   |
| अवेदगाण<br>अवेदगाण        | अवदकानाम्<br>अवेदकानाम् | 213               |                       | c 4, c 4                                | ४, ८७५,<br>८९९    |
| अवेदणा                    | अवेदनाः २११             |                   |                       | असत्यामृषम् ५                           |                   |
| अवेदा                     |                         | i                 | ,,<br>असबामोसा        | असत्यामृषा ८                            |                   |
| अवेदिया                   | अवदाः<br>अवेदिताः २९    |                   |                       |                                         | 266               |
| अवेयगा                    | अवेदकाः                 | 8,63              | असणी                  | अशनि:                                   | 39 [9]            |
|                           |                         |                   |                       |                                         |                   |

| मूछसडो                | सक्कमत्थो                 | सुत्तंकाह | मूलसहो                       | सक्क्यत्थो              | <b>सु</b> संकाइ   |
|-----------------------|---------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------|-------------------|
| असणे                  | अशनः – एकः।               | (धववृक्ष- | असंक्रभागभेत्रा              | असङ्ख्यभागमा            | য়া: ৬.४          |
|                       | विशेषः ४                  | ० गा. १५  |                              | [99                     | गा. १०६           |
| <b>अ</b> सण्जिक्षाउम् | असंह्यायुष्ट म्           | 9839      | असंखा                        | असङ्ख्याः               |                   |
| ०असम्बिजाउए           | ,, 9¥•                    | १, १४७३   | असंखिजह गुणही है             |                         |                   |
| <b>०अस</b> ण्णिकाउयस  | <b>न असं</b> ह्यायुष्कस्य | 9803      | असंख्यिङ्गारी                | असङ्ख्रुवेयभागे         |                   |
| असण्णभूतं             | असंज्ञिभूताम्             | २०८०      | असंखिजह भागेणं               | असङ्ख्यागा              |                   |
| असण्णिभूया            | असंजिभूता                 | ۹,۹,६,    |                              | [99], 900               |                   |
|                       |                           | ८, २०७८   |                              |                         | ], १७१८           |
| असण्णी                | असंज्ञी १३९०              | , १४७२,   | असंस्त्रिजगुणा               | असङ्ख्येयगुणाः          |                   |
|                       |                           | ८७८ [१]   |                              | [8.4], 3                | ८४, २९६           |
| ,,                    | असंज्ञिन. ९               |           | असंख्जिगुणाओ                 | υ,                      | २८७               |
|                       | ११३८,                     |           | <b>असं</b> ख्जिगुणे          | असंह्वयेयगुणम्          |                   |
|                       | ૧૭३૧ [૧],                 |           | असंख्जितिभागे                |                         |                   |
|                       | १८८० [१],                 |           | असंग्विजवदेसोगा              |                         |                   |
|                       | १९६६,                     |           |                              | गाडम्                   |                   |
|                       | १९७२, १९७                 |           | <b>असं</b> ग्विजसमङ्या       |                         |                   |
| _                     |                           | ०, २०८०   |                              |                         | 090[9]            |
| — असण्णी              | असंज्ञिन.                 | १९७३      | असंस्त्रिजा                  | असङ्ख्या                |                   |
|                       |                           | गा. २२०   | ,,                           | असङ्घयानि               |                   |
| असण्णीणं              | असंजिनाम् २६              |           |                              | _                       | 9050              |
| असण्णीभृयं            | असंजि भूताम्              |           | असंहे, ज्ञ ०                 | असङ्ख्येय               |                   |
| असमोहता               | असमबहुताः                 |           |                              |                         | .६७ डि.८<br>      |
| असमोहया               | ,, २ <b>१२५</b>           |           | – असंदेजहभाग                 | असङ्ख्येयभाग            |                   |
|                       | २१२८ [१-२]                |           |                              |                         | 9334              |
|                       | [१], २१३०,                |           | असंदेजहभाग०                  | ,,                      | _ <b>८२, ९</b> ,३ |
|                       | २१४२ तः २                 |           | असंखेजहभाग-                  | असङ्ख्येयभागाः          |                   |
| असमोहयाण              |                           | 184 [9] I | <b>अ</b> टसङ्ग्              |                         | <i>૪૫૫</i> [૨]    |
| <b>अ</b> लमाह्याण     | असमवहतानाम्               |           | असंदेजह-                     | .,                      |                   |
|                       | २१२७[१],२<br>२१२९ [१],    |           | भागवभहिए<br>अर्थने सम्बद्धाः | ****                    | * 40              |
|                       | २१३१, २१४ <sup>.</sup>    |           | असंदेजहभागं                  | असहूचेयभागम्            |                   |
| असमोहयाणं             | असमवहतानाम्               |           |                              | [1], 9350               |                   |
| असरीरा                | अशरीराः २११               |           |                              | ૧૪ <b>૭</b> ૦, ૧૫૦      |                   |
|                       | 200000 711                | 2906      |                              | [٩], ৭५.<br>৭५০৬[৭-২]   |                   |
| असरीरी                | अशरीरिणः १                |           |                              | [9-8], 942              |                   |
| असंकिलिट्टाइं         | असंक्रिष्टानि १७          |           |                              | 4454 [.                 |                   |
| अ <b>सं</b> किलिहाओ   |                           | 1589      |                              | 34.35[8]444<br>3.267 [. |                   |

| मूखसदो                         | सक्क्यत्थो                 | सुत्तंकाइ            | मूलसद्दो                | सक्कयत्थो      | सुत्तंकाइ                            |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                                | [9], 9449                  | [9,8,4].             | <b>अ</b> संखेजगुणकालप्  | असङ्ख्येयगुण   | ыलकः ५२२                             |
|                                | 9 0 3 0 [9],               | E AAJ                | बसंखेजागुणकाल-          | असङ्ख्वेयगुण   | <b>ज्ञानाम्</b>                      |
|                                |                            | टि. २                | गाणं                    | -              | 333                                  |
| असंखेजहमागं-                   | असङ्ख्रुयेयभागम            | 1 १८१७               | <b>अ</b> संखेजगुणकालाइं | असङ्ख्येयगुणव  | जलानि                                |
| <b>असंखेजह</b> भागे            | असह्रयेयभागे               | 986,                 |                         |                | १७९८[२]                              |
|                                | 988, 949                   |                      | असंखेळागुणपरि-          | असङ्ख्येयगुणप  | रिहीणम्                              |
|                                | 948, 944<br>969, 968       |                      | द्दीणं                  |                | २१७५                                 |
|                                | १६१, १६६<br>१७८[१].        |                      | असंखेजगुण-              | असङ्ख्वेयगुणाः |                                      |
|                                | 969[9],                    |                      | मन्भइए                  |                | 885                                  |
|                                | 9<8[9],                    |                      | असंखेजागुणमब्भ-         | ,,             | ४४०, ५०४                             |
|                                | 966, 969                   |                      | हिए<br>                 |                |                                      |
|                                | [٩], ٩٠,३[                 |                      | असंदेजगुणहीणे           | असङ्ख्येयगुणः  |                                      |
|                                |                            | ٩٩٩[٩].              |                         | ४४३, ४४८       | ५०४<br>, इन्द्रिश,                   |
| असंखेज <b>डभागे</b> णं         | २०५[१],<br>असङ्घरेयभागे    | २०६[१]               | असंखेजगुणा<br>-         | असङ्ख्येयगुणै  |                                      |
| असलक्षक्ष मागण                 | जसङ्ख्यमाग<br>[१],१६९९[    |                      | ,,                      | असङ्ख्येयगुण   |                                      |
|                                | [3], 1455[                 |                      | ,,,                     |                | v[9.8,६],                            |
|                                | 9 00 <b>२</b> [३.६.        |                      |                         |                | . રેરે [૧-૮],                        |
|                                | 93. 96-33                  |                      |                         | <b>२२५.</b> २  |                                      |
|                                | ₹६-३९, ४                   | į, 84].              |                         | [३-६], २३      | १ तः २३४,                            |
|                                | 9004,                      | 1000[9],             |                         | २३५[७],        | २३६ तः                               |
|                                | १७०८ [२,                   | 8, 0.6]              |                         | २३९, २४        | १ तः २४४,                            |
|                                | १७११ [२],                  |                      |                         |                | ], २४६ तः                            |
|                                | १७१३, १७१                  |                      |                         |                | પ <b>િ [૧-૭]</b> ,                   |
|                                | १७२१, १७२                  |                      | į.                      |                | १२, २५७,                             |
|                                | १७२७ तः                    |                      |                         |                | ६१, २६३,                             |
|                                |                            | [9, <b>३</b> -५]     |                         |                | ३, २७६,                              |
| असंखेजह्मागो                   | असङ्ख्येयभागः              |                      | 1                       |                | १८०, १८२,                            |
|                                | ३८७[१,३]                   | , १८९[३]<br>:८, १५४७ |                         |                | ≤६, २८ <b>८,</b><br>∖२तः <b>३२४.</b> |
| <b>अ</b> संखेजगा               | भर<br>असङ्ग्रेयानि         |                      |                         |                | .५ तः २ ५४,<br>७, ३३० तः             |
| असंखेजागुण-                    | असङ्ख्याम<br>असङ्ख्येयगुणा |                      |                         |                | o, १२०().<br>(४. ७५३,                |
| अवस्थातु <i>नः</i><br>अवस्थितए | -1.08443-11                | -पापकः<br>४५५[३]     |                         |                | e, 0,00,                             |
| असंखेजगुण-                     | ,,                         | - 1 1[-3             |                         |                | ده, ۹۵۵,                             |
| अन्महिए                        | "                          | 883                  |                         |                | 198, 9960                            |
| असंखेळागुण-                    | ,,                         |                      |                         |                | 5], 1962                             |
| अन्महिने                       |                            | 408                  |                         | [9, ₹] 9       | ۹۷۹[٩, ٤],                           |

| मृखसहो                  | सक्स्यत्थो                       | सुत्तंकाह                               | मूलसद्दो                       | सक्तवत्थो सुत्तंकाइ         |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <del>वसंखे</del> जगुणा  | ११८६ तः                          | 9980.                                   | असंदेजतिभागं                   | असङ्ख्येयभागम् २९१,         |
| -                       | १५६६, २०५                        | ३, २१२५,                                |                                | 9 9 ( 9), SUE [9],          |
|                         | २१२६, व                          | (930[9],                                |                                | 9304, 9300, 9008,           |
|                         | २१२८[१-२]                        | २१२९                                    |                                | १८१०, १९९४, १९९५,           |
|                         | [9], <b>२१</b> ३०                |                                         |                                | १९९८, २००६, २१५६            |
|                         | २१४६, पृ.४३                      |                                         | 1                              | [9], २१५९ [9],              |
|                         |                                  | ८ डि. १-२                               | 1                              | २१६५, २१६६ [१]              |
| ,,                      | असङ्ख्येयगुणानि                  |                                         | असंखेजतिभागाः                  | तो असङ्ख्येयभागात           |
|                         | तः १२४९                          |                                         |                                | <i>९९</i> २ [१]             |
|                         | -                                | .९९ हि. १                               |                                | ो                           |
| <b>अ</b> संखेजगुणाइं    | ,, j:                            |                                         | असंदेजितभागे                   | असङ्ख्येयभागः पृ. ३०४       |
|                         | <b>999, 99</b>                   |                                         |                                | टि. १                       |
| असंखेजगुणात्रो          |                                  | २२६,                                    | ,,                             | असङ्ख्येयभागे १९८ [१],      |
|                         | २७९, २८                          |                                         |                                | २०८, २१०, ष्ट.४७ टि.५       |
|                         |                                  | ८९, २९१                                 | असंखेजनिभागेणं                 |                             |
| <b>अ</b> संखेजागुणे     | असङ्ख्येयगुणः                    | २७२                                     |                                | १७०२ [१]                    |
|                         | [9-२,४-५],:                      |                                         | असंखेजतिभागो                   | असङ्ख्येयभागः ३८९[१],       |
| ,,                      | असङ्ख्येयगुणम्                   |                                         |                                | ९१० [२], ९११ [२],           |
| असंखेजजीविया            | असङ्ख्येयजीवक                    |                                         |                                | ९१२ [२], ९१८ [१],           |
|                         |                                  | 89                                      |                                | <b>૧</b> ૧૦, ૧૨૬૨ [૧]       |
| असंखेजति०               | असङ्ख्येय                        |                                         | <b>अ</b> संखेजवण् <b>सि</b> ण् | असङ्ख्येयप्रदेशिकः ५०९,     |
| <b>अ</b> संखेजतिगुणहीप  |                                  |                                         |                                | <b>પ</b> રે [ ૧], પરે [ ૧], |
| असंखेजितिभाग-           | असङ्ख्येयभागाः                   |                                         | ,                              | 482 [9], 449 [9],           |
| अब्भतिए                 | ४४३,                             | ४५५[३]                                  | ,,                             | असङ्ख्येयप्रदेशिके ७८९      |
| असंखेजतिभाग-<br>अव्सहिए | **                               |                                         | ,,                             | असङ्ख्रधेयप्रदेशिकम् ७९३,   |
| भः संदेजविभाग-          |                                  | 4,08                                    |                                | 5.50                        |
| जसल्जातमाग-<br>पलिभागेण | असङ्ख्येयभागः<br>प्रतिभागन       | <b>९</b> 9८[9]                          | असखज्जपगुस्यस                  | प असङ्ख्येयप्रदेशिकस्य ५०९  |
| असंखेजतिभाग-            | असङ्ख्येयभागाः<br>असङ्ख्येयभागाः |                                         |                                | 430 [9], 482[9],            |
| मञ्भहिए                 |                                  | યાધકઃ<br>૬૦, ૫૦૪                        |                                | ५५१[१], ८०३                 |
| असंखेजतिभाग-            |                                  | ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                | असङ्ख्येयप्रदेशिकाः ३३०     |
| मब्भहिते                | ,,                               | ४८९[२]                                  | असलजापणासयाष्ट्र               | असङ्ख्रुपेयप्रदेशिकानि ८७७  |
| <b>असं</b> खेजति-       | असङ्ख्रुवेयभागही                 |                                         |                                | [8]                         |
| मागहीणे                 | ४४०, ४४३                         |                                         | असंखजीपगुस्स्याण               | । असङ्ख्येयप्रदेशिकानाम्    |
|                         | ४५३[३],                          |                                         |                                | ५०९, ५३० [१],               |
|                         |                                  | الراد عد                                |                                | <b>५३६ [१], ५४२[१],</b>     |
|                         |                                  | 1. 4                                    |                                | ۷۰۹ [۹]                     |

| _                       |                          |                                                             |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| मूलसहो                  | सक्कवस्थो सुत्तंकाइ      | मूलसदो सङ्घययो सुसंकाह                                      |
| असंखेळा १एसोगा-         | असङ्ख्येयप्रदेशादग। उरय  | <b>असंदे</b> जवासाउ <b>ण्सु</b> असङ्ग्रयेयवर्षायुष्केषु ६७२ |
| ढस्स                    | ५,9४, ८०४, ८०६           | [x]                                                         |
| अनंखेज १९सोगाढा         | । असङ्ख्येयप्रदेशावगादाः | ०भसंदेजवासा-                                                |
|                         | ३३१                      | उएसु ६७२[६]                                                 |
| ,,                      | असङ्ख्येयपदेशावगाढा      | ससंदेजवासा असङ्ग्रथेयवर्षायुष्केभ्यः                        |
|                         | 9288                     | उष्हिंतो ६३९ [१०, २१, २५],                                  |
| असंखेज रए-              | असङ्ख्येयप्रदेशादगादानि  | <b>६४</b> ५ [४], ६६२ [४]                                    |
| सोगाडाई                 | ८७७ [४]                  | असंखेजनासाउय असङ्ख्येयनर्षायुष्क ६५८                        |
| असंखेजवए-               | असङ्ख्रुचेयप्रदेशाव-     | असंस्रेजवासाउय० ,, ६३९ [१०,                                 |
| सोगाडाण                 | गाडान।म् ३३१             | २५], ६४८, ६६०                                               |
| असंदेजवण्-              | ,,                       | 9 પરે રે [પ]                                                |
| सोगाडाणं                | 4.48                     | <b>असं</b> खेजनासाउयः असङ्ग्रथयवर्षायुष्कवर्मः              |
| असंदेजपण्सोगाढे         | अमङ्ख्येयप्रदेशावगादः    | <b>कस्मभूमग-</b> भूमकगर्भव्युःकान्तिकः                      |
|                         | 4.98                     | गब्भवकतियः मनुष्यपश्चिन्द्रयः                               |
| ,,                      | असङ्ख्येयप्रदेशावगः उम्  | मणूसपंचेंदिय- वैकिय                                         |
|                         | ७९४, ७९६, ७९८[१],        | वेडव्वियसरीरे शरीरम् १५१९ [३]                               |
|                         | ९७८ [٩], ९८५ [६]         | असंखेजवासाउय- असङ्ख्येयवर्षायुष्कः                          |
| असंखेज । देसिए          | असङ्खयेयप्रदेशिकम् ७९५,  | गब्भवकंतिय- गर्भव्युरकान्तिकः                               |
|                         | 15 e 4,                  | तिरिक्खजोणिय- तिर्यग्योनिकपञ्चन्द्रयः                       |
| असंदे <b>ज</b> यदेशिते  | ,, <b>نو</b> ورو,        | पंचेदियवेउन्विय- वैक्रिय-                                   |
| असंदेजावदेसियस्स        | असङ्ख्येयप्रदेशिकस्य ५३६ | सरीरे शरीरम् १५१८ [२]                                       |
|                         | [9], ८०४                 | असंदेजवासाउया असङ्ख्येयवर्षायुष्टाः ६८१                     |
| असंहेजपदिसया            | असङ्ख्येयप्रदेशिकाः ५०३  | <b>असंसे जसमद्</b> ए असङ्ग्रधेयसामयिकः                      |
| असंखेजावदेसियाणं        | असङ्ख्येयप्रदेशिकानाम्   | १७९६, १८२५,                                                 |
|                         | ३३०                      | २०८७ [१], २१७९                                              |
| असंदेजपदे-              | असङ्ख्येयप्रदेशावगाड।नि  | असंखेजसमद्दयं असङ्ख्येयतामयिकम् ८७९,                        |
| सोगाढाई                 | ঀৢৢৢৢঀৢৢৢ                | २१७५                                                        |
| <b>असं</b> हेजवदेसोगाढे | असङ्ख्येयप्रदेशादगाढम्   | असंखेजसमण् असङ्ख्येयसमयान ८७८                               |
|                         | ७९५, ७९९, ८०१            | असंकेज- असह्चचेयसमय-                                        |
| असंदेजभाग-              | असङ्ख्येयभागाभ्यधिकः     | समयितिया स्थितिकाः ३३२                                      |
| अब्भतिए                 | RAŚ                      | असंदेज- असङ्ग्रधेयसमय                                       |
| असंदेजभागव्भ-           | ,,                       | समयितियाई स्थितिकानि ८७०[५]                                 |
| हिए                     | ARO                      | असंदेज- असङ्ख्रथेयसमय-                                      |
| असंस्रेजभाग-            | ,,                       | समयितियाण स्थितिकानाम् ३३२                                  |
| सब्भहिए                 | AAC                      | असंखेज-                                                     |
| असंस्ज्जभ गहीणे         | असङ्ख्येयभागहीनः ४४३     | समयठितीयाणं ५१८                                             |
|                         | ે ૪૫:५ [૨-૨]             | असंसेजसमयसिद्धा असङ्ग्रेथेयसमयसिद्धाः १७                    |

| मुख्सद्दो  | सक्रयत्थो ख                    | तंकाइ मूळसदो        | सक्कयत्थो सुत्तंकाइ                    |
|------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| असंखेळां   | •                              | ०४. –असंदेजा        | असङ्घयाः ५४ [२] गा.                    |
| al (close) | भराञ्चययम्<br>१२८६, १३००, १३   | ,                   | 48, 966, 964 [9],                      |
|            | १३०५,१३०८,१                    |                     | 953 [9], 954 [9]                       |
|            |                                | 300 ,,              | असङ्घयानि १९०[१]                       |
| असंखेजा    | असङ्ख्येयाः २८                 |                     | असङ्ख्येयानि-                          |
|            | ₹9 [४], <b>३</b> ४             |                     | असङ्ख्येयजीवानि ५४[८]                  |
|            | ५४ [११] <b>गा</b> . १          | ۹۰۷,                | गा. ८६                                 |
|            | <b>પપ</b> [३], ૪ <b>३</b> ९, ઃ |                     | असङ्ख्येयानि ९१८[१],                   |
|            | ५०३, ६२६, (                    |                     | १९९५, २१५६[१],                         |
|            | ६३०, ६३२, १                    |                     | २१५७                                   |
|            | ९१० [१], ९१४                   |                     | असङ्ख्येयाः १९७[१],                    |
|            | ९२१ [१], १००६                  |                     | २०६[१], ८८०, ९१०                       |
|            | २०७, १२६२                      |                     | [२], ९११[२], ९१२                       |
|            | 9२८६, 9२८८, 9                  |                     | [२],९.१८[१], १२८६,                     |
|            | १३०१, २०९३                     |                     | १३००, १३०१, १३०५,                      |
|            | २०९९ [१-२], २<br>[१-२] २१०१    |                     | १३६७, १३७७                             |
|            | [१-२] २१०१<br>२१०२, २१०३       |                     | असङ्ख्येयानाम् १९०[२]                  |
|            | २१०६ त २ <sup>,</sup>          |                     | असङ्ख्येयाभिः ९१०                      |
|            | २११३, २१२३ [२                  |                     | [9-२], ९११[२], ९१२                     |
|            | 292¥ [=                        |                     | [२], ९१४[१], ९१८                       |
|            | ર ૧ રૂપ                        |                     | [१], ९२१[१], २१७५<br>असह्रयेयान् १९९१, |
| ,,         | असङ्खयेयानि ७९२,               |                     | असह्वययात् १८८१,<br>१९९४, १९९८, २००६,  |
|            | [२], ९११ [२],                  |                     | १२२०, १२२०, १००६,<br>११७५              |
|            | [२], ९१४                       | [२]. —असंखेळो       | असङ्ख्येये <b>१</b> ९५ [१]             |
|            | ९१६[२], ९१८                    | [१], अव्यंक्षेत्रेय | असङ्ख्येयेषु १५७, १५८,                 |
|            | ९२०, ९२१                       | [9],                |                                        |
|            | १०३०, १०३१                     | [٩],                | १७४४<br>१७४४                           |
|            | १०३४, १०३८[१                   |                     | असङ्घाः २११गा.१७८                      |
|            | १०३्९, १०४१ [                  | 4-8,                | असंयतः १३५९                            |
|            | ૬,⊍], ૧૦૪३[૧,                  | *15                 | असंयत ६६२[७], ६६३                      |
|            | 9086[9,8],90                   | , , ,               | असंयताः २६१                            |
|            | 9040[२-३], 90<br>9048[२-३], 90 | ,                   | अस्यताः रहा<br>असंयतभव्य-              |
|            | १०५४[२-६], १०<br>१०५४, १०६४, १ |                     | असयतमन्य-<br>द्रव्यदेशनाम् १४७०        |
|            | [२-३], १२४६, २                 |                     | द्रे <b>०</b> असंयतसम्यन्दष्टि         |
|            | g, २६०                         |                     | १५३३[८]                                |
|            | Ç. 14-                         |                     | 1244[6]                                |

| मुलसहो                 | सक्क्ष्यत्थो      | <b>सु</b> संकाइ  | मूलसद्दो                       | सक्क्यत्थो सुत्तंकाइ           |
|------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| असंजया                 | असंयताः           | 9989,            | असी                            | असिः ९७२ गा. २०३               |
|                        | 9982, 9980        | , 98.08,         | असीइ ०                         | अञ्चीति १७९[१],                |
|                        | १९७५, १९७७        | , 98.00,         |                                | १८०[१], १८३[१]                 |
|                        |                   | 98,00,           | असीऱ्-०                        | ., १८१[१],१८२[१]               |
| असंजयाणं               | असंयतानाम्        | २६१              | असी <b>ई</b>                   | अक्षीतिः २०६[२]गा.             |
| असंठाणेहिं             | असंस्थानै ·       | 99.58            |                                | 3046                           |
| <b>अ</b> संती <i>प</i> | असत्याम् २११      |                  | असीउत्तर ०                     | अभीत्युत्तर १६८, १७७,          |
| असंपत्ता               | असम्प्राप्ती      | १७८[२]           |                                | 9 0 6 [9]                      |
| 17                     | असम्प्राप्ताः २५  | [२], २८          | <b>अ</b> सीविं                 | अशीति ५९५, १०८३                |
|                        | [३],३१[३],        |                  | <b>असीती</b> ण्                | अशीतेः १९८[२],                 |
|                        | ષષ[૨],            | १७८[१]           |                                | २०५[२]                         |
| असंपत्ते               | असम्प्राप्तः      | 9090             | असीतीणं                        | अशीतीनाम् १९८[२]               |
| <b>असंसार</b>          | असंसार            | १६, १७           | असुइएसु                        | अञ्जुचिकेषु ९३                 |
| असंसारसमा-             | असंसारसमापन्न     |                  | असुई                           | अञ्चयः १६७तः १७४               |
| वण्णगा                 |                   | غ. <i>۹۷،</i> ⊌۶ | असुभणामाए                      | अशुभनाम्न १७०२[५०]             |
| असंसारसमानण्ण-         |                   |                  | अयुभणामे                       | अशुभनाम १६९३                   |
| जीवपण्णवणा             | प्रजापना १४       | , 94, 93         | असुभत्ताए                      | अञ्चभतया १८०५                  |
| असाढए                  | तृणविशेषः ४       |                  | <b>કા</b> સુમં                 | अञ्चभम् १५७०                   |
| भसातं                  | असाताम् २         |                  | असुभा                          | <b>ઝશુમાઃ ૧૬</b> ∘ તે. ૧૦૪     |
|                        |                   | २२६              | असुर०                          | असुर[दुसार] १८७ गा             |
| भसाता                  | असाता             | २०६६             |                                | 983                            |
| असातावेदगाणं           | असातावेदकान।      |                  | असुरकुमार स                    | असुरकुमारत्वे १०४१             |
| असातावेयणिज्ञस्स       |                   |                  |                                | [२.५], १०४८ [२],               |
|                        | १६८१[२], १        |                  |                                | १०६५, २१०१ [२],                |
| <b>असाता</b> वेयणिजे   | असातावदनीयम्      |                  |                                | २१०३ [१], २१०६,                |
|                        |                   | ६९०[१]           |                                | २१०७, २१०९                     |
| असायं                  | असाताम् १५७       |                  | असुरकुमार-                     | असुरकुमार-                     |
| अयायावेदणि,ज्ञरस       |                   |                  | दवेहिंतो                       | देवेभ्यः ६५०[१४]               |
|                        |                   | १६८ <b>१</b> [२] | असुरकुमारभवण                   | अशुरकुमारभवनः<br>वासिदेशपश्चे- |
| असायाचे इपि.जो         | असातावेदनीयम्     |                  | वासिदेवपार्चि-<br>दिसवेउच्चिय- | नात्त्रप्रथाः<br>निद्रयनेकियः  |
|                        |                   | <b>१६९०[३]</b>   | सरीरस्स                        | शरीरस्य १५३२[१]                |
| असायावेयणि जस्स        | असातावदनायर       | (4               | i                              |                                |
|                        | <b>१६९९[२],</b> ९ |                  | असुरकुमारमदण<br>बासिदेवपंचें-  |                                |
| असि०                   | असि               | १८८<br>१४६९      | विश्ववेडस्विय-                 |                                |
| असिरयण तं              | असिरत्नत्वम्      |                  | सरीहे                          | शरीरम् १५२६ <b>[</b> १]        |
| असियकेसा<br>           | असितकेशाः         |                  |                                |                                |
| असि                    | असिम्             | ९९९[२]           | ۰,,                            | ,, পুপ্ৰত[ই]                   |

| 1.3                    |                                                   |                     |                              |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| मूलसहो                 | सक्कयत्थो सुत्तंकाइ                               | मूलसहो              | सक्क्षयत्थो सुक्तंदाऱ्       |
| असुरकुमारराया          | असुरबुमारराजा १७९                                 |                     | ४४९, ४६४[१], ७२७.            |
| •                      | [٦]                                               |                     | ७४०,७५६,७६२,९१२              |
| <b>असुरकुमाररायाणे</b> | अधुरकुमारराजानी                                   |                     | [9.2], ९२०, ९८४,             |
| 3.0                    | १७८ [२]                                           |                     | ५८९, १०२० [२],               |
| असुरकुमारस्स           | अक्षरकुमारस्य ४४°,                                |                     | १०२६ [२], १०४३,              |
|                        | ૪૬૪[૧], ૧૦૨૧[૧],                                  |                     | १९५१, १२१० [१],              |
|                        | 9038, 9044, 9069,                                 |                     | ૧૫ર६[૧],૧૫३૨[૧],             |
|                        | 94,49[9],2043[2].                                 |                     | ૧૮૨૧, ૨૦૦૧ [૧],              |
|                        | २१०२, २१०३ [१].                                   |                     | २०३९, २०५८, २०९०             |
|                        | २१०८,२१०९,२१११,                                   |                     | [१],२१२७[१],२१४४             |
|                        | २१५८ [१], २१६१,                                   | 1                   | [૧], ૨૧૪૧, પ્રુ ૧૨૮          |
|                        | २१६४                                              |                     | टि.१, प्टर६० टि२             |
| असुरकुमार।             | असुरकुमाराः १४० [१],                              | ० असुरकुम।राणं      | असुरवुमाराणाम् ३४७           |
| 2.9.3.11.1             | 900 [9], 904 [9]                                  |                     | [٩-३]                        |
|                        | १८० [१], १८७ गा.                                  | असुरकुमारिदा        | असुरकुमारेन्द्रौ १७८[२]      |
|                        | 984, 882, 855[9],                                 |                     | असुरकुमारेन्द्रः १७९[२]      |
|                        | ५७६, ६१५, ६२८,                                    | असुरकुमारिंद        | असुरद्वमार्थः १४१५[२]        |
|                        | 480, 440,64c[9].                                  | असुरकुमारीओ         |                              |
|                        | £98,694,696,688,                                  | असुरकुमारीणं        | असुरवुमारीणाम् ३.४८          |
|                        | ८७३, ९३५[१], ९४४,                                 |                     | [9-3]                        |
|                        | १०७९, १०८४, ११३१                                  | असुर <b>कु</b> मारे | असुरवुमार. ४४१,              |
|                        | तः ११३३[१], ११४ <i>७</i> ,                        | 1                   | ४६४ [१-२], १२०९,             |
|                        | ११५३,१२०२,१२०६,                                   |                     | १२१३, १४०९, १४२३             |
|                        | 9200 [9], 9409,                                   |                     | त. १४२७[१], १४२६             |
|                        | 9 4 9 9 , 9 4 9 4 [9-3].                          |                     | [१], १४४३, १४५०,             |
|                        | 9463[2],9046[2],                                  |                     | १६०४[१],१८६६[२],             |
|                        | 900 [9], 9940,                                    | 1                   | २९०४[१],२११५[१],             |
|                        | १९९१, २०३४ [१],                                   | 1                   | २१५.८[२]                     |
|                        | 2030, 2920 [9],                                   | असुरकुमारेण         | असुरकुमारेण १०४२,            |
|                        | 2922, 2988 [9],                                   | 1                   | १६०४[१]                      |
|                        | प्र.३२५ टि.३                                      | असुरकुमारेसु        | असुरदुमारेषु ६७२[८],         |
| असुरकुमाराण            | असुरवृमाराणाम् ६४८,                               | 1                   | १२०९, १४०८ [२],              |
| #131 Bullion           | ९०३, १०७१, १८०६                                   | f.                  | 9892, 9828, 9820             |
|                        | [9], g.२८८ हि.9                                   | 1                   | [२],१४३०[२],१४३८             |
| असुरकुमाराणं           | ा], पृ. २००१८. ।<br>असुरकुमाराणाम् १७८            | असुरकुमारेहिंतो     |                              |
| ≈ <i>विर</i> केमाराज   | [१], १७९[१], १८०                                  | 3/24/1/16/1/        | तः १४२५ [१], १४२६            |
|                        | [1], 10\[1], 10\<br>[1\2], \\ \bar{4}\varphi [1], | 1                   | [9],9×62,9454[2]             |
|                        | [1.7], 480 [1],                                   |                     | F135 144 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

| भूलसद्दो               | सक्क्यत्थो सुत्तंकाइ  | मूळसद्दो       | सक्ष्यत्थो सुसंकाह                   |
|------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------|
| असुरा                  | अद्वराः १७७ गा. १३७   | भह             | अथ ३३४,४४०,४४३,                      |
| •                      | ¥₹S                   |                | 886,844[2.3],869                     |
| ०-असुरा                | ,, १९७३ गा. २२०       |                | [२], ५०४ तः ५०६,                     |
| असुराणं                | अद्धराणाम् १८७ गा.    |                | પરૂર્ [૧], <b>પર્</b> ષ[૧],          |
| •                      | 934                   |                | 48c[9], 448[9],                      |
| असुरादी                | असुरादयः २१३९         | i i            | ८३०, ८३२ तः ८५६,                     |
| असुरेस                 | असुरेषु १८७ गा. १४७   |                | 9800                                 |
| ⊸अस्(इं                | अञ्चभम् १६७ तः १७४    | अह—            | अभ्य ५२७[३]                          |
| असेलेसिय-              | अशैलेशीप्रतिपश्चकाः   | अहक्खाय        | यथाख्यात १३३, ५३८                    |
| डिवण्यमा               | ८६७, १५७३             | अहक्खाय ०      | م و ۹ و                              |
| ०-असोए                 | अशोकः १२२६, १२२७,     | अहक्खायचरित्तः | यथाख्यातचारित्र-                     |
|                        | ૧૨३૧                  | परिणामे        | परिणामः ९३६                          |
| असोग[लता]•             | अशोकलता ४४ गा. २७     | - अहत          | अहत १५५, १८८                         |
| <b>अ</b> योगवंडेंसण्   | अशोकवतसकः १९७         | अहत ०          | ,, १७८[१-२],१९६                      |
|                        | [9], 955 [9]          | अहत्तापु       | अधस्तया १८०५,                        |
| अलोगे                  | अशोक ४० गा. १५        | _              | 9<06[9]                              |
| ० असोगे                | ,, १२२९, १२३०         | अहमिंदा        | अहसिन्द्राः २०७तः २१०                |
| अस्मण्णी               | असंज्ञिनः ६४७ गा. १८३ | –अहरोट्टा      | अधरोष्ठाः १७८[२]                     |
| ,,                     | असंज्ञिनी ८२          | अहवणं          | अथवा९११[२],९२१,                      |
| अःसतरा                 | अश्वतराः ७१           |                | [٩], ९२४                             |
| अरसवर                  | अश्ववर पृ. ५६ टि. १४  | अहवा           | ,, 992, 994,                         |
| अस्सं त्रप्            | असंयते १८९१ [१]       | 1              | 996,99<.995,955,                     |
| अस्संजना               | असंयताः १९८० गा.      | į              | १२३,१२५,१२८,१२९,<br>१३१ हः १३३, ९४९, |
|                        | 229                   |                | 141 0: 144, 545,                     |
| + अस्संतय              | ,, ,,                 |                | ११११, १२१५ [१],<br>१५८३ [१], १६४३,   |
| क(संजय-0               | ''<br>असंयत ८९९       |                | 9584 [9], 9040,                      |
| अस्संजयभविय-           | असंयतभव्यद्रव्य-      |                | 9 34 6 [9], 9040,                    |
| व्यवदेवाणं             | देवानाम् १४७०         |                | १७६१, १७६४, १७६५                     |
| अस्सा                  | अश्वाः <b>∙ ∘</b> ৭   |                | [२], १७७४ [٩],                       |
| <del>थ स्</del> सापुड् | आस्वादयति ९९० [४]     |                | 9000, 9009, 9068                     |
| <del>अस्</del> सापुण   | भास्वादेन १२३३        |                | [१,३] १७८९, १८६९                     |
| अस्सापुर्ग             | ,, १२३४तः १२३८,       |                | [٩], ٩<<0[٩]                         |
| -                      | ष्ट. २९५ टि. १०       | अहवा           | अथवा १०७७, १०७८,                     |
| भस्सापुंति             | आस्वादयन्ति १८०३,     | -              | 9009 7: 9003                         |
|                        | 9<99                  | महं            | अहम् १ गा. ३, ८३९,                   |
| कस्साताचेदगा           | असातावेदकाः ३२५       | 1              | exo, exx, ex4                        |

| मुक्तदो                     | सक्रयत्थो            | सुत्तंकाइ               | मुकसही           | सक्तयत्थो सुत्तंकाइ      |      |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|------|
| -                           | अधिगमहिनः            | ११० गा.                 | अहेसत्तमाप्      | अधःसप्तम्याः १४४९        |      |
| <b>अ</b> हिगमरुई            | आषगमराचः             | 926                     | order arms       | 9490 [3], 9425           |      |
| अहिगम [रुई] ०               | ,, 990               | गा. ११९                 |                  | [6], 9900, 2008          |      |
| जाहराम [रह्] प<br>अहिगरणिया | अधिकरणिकी            |                         | ,,               | अधःसप्तम्याम् ६१४,       |      |
| and stream                  | -11400-1             | દિ. ૧                   | "                | ६२७, ष्ट. ४६ टि. १       |      |
| अहिङ्गा                     | अद्विच्छत्रा         | १०२ शा.                 | अहेससमाओ         | अधःसप्तमीतः ६६७          |      |
|                             |                      | 993                     | अहेसत्तमापुढ-    | अधःसप्तमपृथ्वी-          |      |
| — अहिजंतो                   | अधीयानः ११           | ० गा. १२४               | विणेरइए          | नैरयिकः १४६९             |      |
| <b>अहियं</b>                | अधिकाम्              | १७१०,                   | अहेसत्तमापुढ-    | अधःसप्तमपृथ्वी-          |      |
|                             | ঀ७ঀ९৾,ঀ७             |                         | बिणेरङ्य~        | नैरियक-                  |      |
| — अहियं                     | अधिकम् १७%           | ≀गा. १३४                | स्रेत्रोववायगर   |                          | 6    |
| – अहिलंघमाण                 | अभिलङ्गमान           |                         |                  | र- अध-सप्तमपृथ्वीनैरयिक- |      |
| अहिलावो                     |                      | € 0 €                   | इयपंचेंदियवेः    |                          |      |
| – अहिवतीणं                  | अधिपतीनाम्           |                         | व्यियसरी रे      | शरीरम् १५.१७[१]          | }    |
| अहिसलागा                    | अहिशलाका -           |                         |                  | h- अधःसप्तमपृथ्वीनैरयिकः |      |
|                             | सर्पविशेष.           | ٠٠                      | रह्यवेउन्विय     |                          |      |
| अही                         | अहर्यः ७५            |                         | सरीरे            | शरीरम् १५२३[२            | )    |
| भहे                         | अधः १६०              |                         | ब्रहेसत्तमापुढ-  | अथःसप्तमपृथ्वी           | _    |
|                             | १७७, १७८             |                         | विणेरह्या        | नैरयिकाः १४१०[३          | ]    |
|                             | ८७७[१९.२             |                         | अहेससमापुढ-      | अधःसप्तमपृथ्वी-          |      |
|                             | 94.82, 94            |                         | विनेरइएसु        | नैरिथकेषु ६७२[२          | 1    |
|                             | દ], ૧૧૧              | :, २०००,<br>०४,२००५     | अहेससमापुढ-      | अधःसप्तमपृथ्वीनैर-       |      |
| – अहे                       | ्र<br>अभः १७०        |                         | विनेरइएहिंत      |                          |      |
| - <b>e</b> l é              |                      | े चाः १२-,<br>] साः १९८ |                  | ६૫૫[૨], ६૫६[૨            | .]   |
| भहेत्रहि                    |                      | ुर्गाः १२०<br>१९६४      | अहेसत्तमापुढ-    | अधःसप्तमपृथ्वी-          | _    |
| जरूप्रव<br>अहेलोइयगामा      | अधोलीककः<br>अधोलीककः |                         | विनेरह्या        | नैरिथकाः २१६[८           |      |
| engerig 4 men               |                      | પવ [૬, ૬]<br>-          | <b>अहोकोप</b>    | अधोलोके १४८, १५९         |      |
| <b>अ</b> हेलोप्             |                      | રહદ, ૨૭૭,               |                  | १५७, १६०, १६३            |      |
| • • • •                     |                      | २८६, ३१०                | 1                | तः १६६, १७५, २९)         |      |
| अहेलोक ०                    | अधोलोक               | રંહહ                    |                  | ३०३, ३०                  |      |
| <b>म</b> हेलोय०             | ,,                   | २७६, ३०३,               | <b>अहोलोय</b> ०  | अधोळोक २७                |      |
|                             |                      | 3 9 2                   | <b>बहोलोयस्य</b> | अधोलोकस्य पृ.५० टि.      |      |
| <b>अहे</b> सन्तमं           | अधः सप्तमीम्         |                         | अहोवाए           | अधोबातः ३४[९             |      |
| <b>अ</b> हेसत्तमा           | अध-सप्तमी            | ७७६, ७७८,               | अनेक             | आइ १९५ [१], १९           | ٠, ٩ |
|                             |                      | 9486                    | <b>अंक</b> छिषी  | अङ्कलिपिः                |      |
| <b>ब</b> हेस <b>त्तमा</b> ० | ,,                   | 4856                    | 1                | लिपिमेदः १०              | •    |

| मूलदहो                   | सक्क्यत्थो            | सुत्तंकाइ              | मूलसदो           | सक्रवस्थो                  | सुत्तंकाह                   |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|
| अंकवडेंसए                | अङ्कवतंसकः            | 986 [9],               |                  | [9.8], 948                 | ७, १५२८,                    |
| _                        |                       | २०६[٩]                 |                  | १५२९ [१                    | ١٩, ٩],                     |
| अंकुर-०                  | अद्वर                 | २१७६                   |                  | १५३०, १५                   | ₹9, 9५₹२                    |
| ० अंकुरे                 | अरः                   | १२२९                   | ļ                | [٩, ५.६],                  | 9484,                       |
| + প্রকৃত্ত               | अङ्कोठः — वृक्ष       | (विशेष-                |                  | १५४७[१],                   | 9449[9,                     |
|                          |                       | प्र.१७ हि.४            | 1                | ४,६], १९९                  | ४, १९९५,                    |
| अंके                     | अङ्ग - रत्नवि         | श्चोषः २४              | 4                | १९९८, २०                   | <b>०६, २१५६</b>             |
|                          | गा.                   | १०, १२३१               | 1                | [૧], ર                     |                             |
| + अंकोल                  | अङ्कोठः – वृक्ष       | विशेष                  |                  | २९६०,                      | २१६५,                       |
|                          |                       | ४० गा. १३              |                  |                            | २१६६[१]                     |
| अंकोले                   | ,, - गुन्ह            |                        | अंगुलं           | अङ्गुलम्                   | ٤ ۶                         |
|                          |                       | ४२ गा. २३              | अंगुलाई          | अङ्गुलानि २१               |                             |
| अंगणं                    |                       | 50.3                   |                  |                            | २], २१६९                    |
| अंगद्                    | अङ्गद १७७             |                        | ०– अंगुक्तितला   | अङ्गुलितलानि               |                             |
|                          |                       | ۹۹۹                    |                  |                            | :[9], 9<<                   |
| अंगय ०                   |                       | [9], 9<<               | अंगेण            | अक्र <del>ेन</del> ૧૧०<br> |                             |
| अंगा                     | अक्ताः १०             |                        | अंजण०            | अञ्चन                      | १७८[२]                      |
| अंगाहं                   | अज्ञानि ११            |                        | + अंजण           | अञ्जनम्                    |                             |
| र्अगारगा                 | अङ्गारकाः-अ           |                        | अंजणई            | वल्लीविशेषः                |                             |
|                          | अङ्गल ९११             | [9] • 00               | अंजणकेसिया-      | अजनकेशिका                  |                             |
| अंगुर •                  |                       | ।[२], ८५२<br>१[१], ९२४ | कुसुमप्<br>अंजणे |                            | १२२७                        |
| – अंगुल                  | [4], 24.              | १११४, ८५४<br>९२३       | अजण<br>अंतकिरियं | अजनम्                      |                             |
| — अगुरू<br>अगुरुपदमवग्ग- | ,,<br>अङ्गुलप्रथमवर्ष |                        | अवाकार्य         | अन्तकियाम्                 |                             |
| मूळस्स<br>-              | all and a             | र् <sub>र.</sub> ५२०   |                  | १४०८ [१-३<br>[१], १४११     |                             |
| अंगुङ्ग्डमवरगम्          | रं अङ्गलपश्चातर्व     |                        |                  | 17], 1011<br>1898[9, 3     |                             |
| 0.30.10.143              |                       |                        |                  | [9-२], 9                   |                             |
| अंगुरुपयरस्स             | अङ्गलप्रतरस्य         |                        |                  | 9886,984                   |                             |
| अंगुलपुहत्तं             | अङ्गलपृथकत्व          |                        |                  | 1004, 10                   | 9846                        |
| <b>अं</b> गुरुपुहत्तिया  | अङ्गलपृथवित           |                        | अंतकिरिया        | अन्तक्रिया                 |                             |
| अंगुरुस्स                | अङ्गलस्य ८२           |                        |                  |                            | र्गा. २ <b>१३</b>           |
| <b>3</b>                 | ٩٥५ [٩],              |                        | अंतकिरियापयं     | अन्तक्रियापद               |                             |
|                          | ٩٤٧[١], ٩             |                        |                  |                            | યૂ ટ. <b>૨</b> .૧<br>વં. ૨૪ |
|                          | 9304,93               |                        | अंतक्खरिया       | अन्त्याक्षरिका             |                             |
|                          | १३८७, १५              |                        |                  | लिपिमेद:                   |                             |
|                          | [9], 9                |                        | अंतर             | अन्तर १७०                  |                             |
|                          | 9400[9.3              |                        |                  |                            | , 95% [9]                   |
|                          |                       |                        | •                | -                          | ×                           |

|                         |                        | 400140116             | 3 तमा रास्त्र श्रम          |                               |               |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| मूकसदो                  | सक्तवस्थो              | सुत्तंकाइ             | मूलसहो                      | सक्रवत्थो                     | सुत्तंकाइ     |
| अंतरकंदे                | अन्तरकन्दः             | 48[<]                 | अति                         | अ≓तम्                         | ६७३ [२],      |
|                         |                        | गा. ८८                |                             |                               | પ], ૨૧૭૪      |
| अंतरदीवपुसु             | अन्तद्वीपकेषु          | ٩3                    |                             |                               | [9], २१७५     |
| अंतरदी व <b>ए</b> हिंतो | अन्तद्वांपकेभ्यः       | <b>૬૪</b> ૫.[રૂ]      | अंतियं                      |                               | २०५२ [२]      |
| अंतरदीवग                | अन्तर्द्वीपक           | 480,                  | ०~ अंते                     |                               | १ गा. १६७     |
|                         |                        | ६७२[६]                | अंतो                        | अन्तः – अन                    | तर् १६७ तः    |
| अंतरदीवग o              | ,, ۾                   | રે <sup>ર</sup> [૨૪], |                             | ৭৬४, ৭৬                       | ६ तः १७८      |
|                         |                        | <b>५३३[४]</b>         |                             | [٩], ૧૭૬                      | [9], 9<0      |
| अंतरदीवगा               | अन्तर्द्वीपकाः ९       | 8, 90,                |                             | [٩], ٩८٩                      | [१], १८२      |
|                         |                        | ۲ <i>۱۹ د</i> [ د]    |                             | [٩], ٩<<                      | , ۱۹۳۰ [۹],   |
| अंतरदीवगेहिंती          | अन्तर्द्वीपके स्यः     |                       |                             | २०१७, २०                      | १२, २०२०      |
| र्अंतरदीवमणुस्स         |                        |                       | ०-अंतो                      | अन्तः                         | २ 9 9         |
| अंतरदीवयगढ्भः           | अन्तद्वीपक्रगर्भव      |                       | अंतोमणुस्सस्ति ते           |                               |               |
| वकंतियमण्स-             |                        |                       | <b>अं</b> तोमणुस्यखेते      |                               | e 3, 94,8     |
|                         |                        | 9495                  | अंतोमुहुत्त⊸०               | अन्तर्मुहुर्त ३               |               |
| व्वियसरीरे              | शरीरम्                 | [२]                   |                             | स्त्राणां तृ                  |               |
| अंतरदीवयमण्सा           |                        |                       | 1                           | ३'५४[३],                      |               |
|                         |                        | છ [૧૧]                |                             | ₹ખ.⊍[રે],                     |               |
| अंतरदीवया<br>           | अन्तद्वांपकाः          | 40                    |                             | 3૬૦[રે],                      | ૩૬૨[३],       |
| अंतरदीवेस <u>ु</u>      | अन्तर्द्वीवेषु         | ૧ ૭૬                  |                             | ३६३[३],                       |               |
| अंतरं                   | अन्तरम्                | ८७८                   |                             | ३६६[३],३                      |               |
| अंतराइए                 | आन्तरायिकम्            |                       |                             | सृत्राणां ३९२                 |               |
| -4                      | _                      | १६९६                  |                             | स्त्राणा च तृत                |               |
| र्अतराङ्यस्य            | आन्तरायिकस्य           |                       |                             | १३३६, १३४                     |               |
|                         | १७०४, १७१४,            |                       |                             | 9 30 9 [9],9                  |               |
|                         | १७२४,१७२७,             |                       | अंतोमुहुन्त <b>ट्टिईया</b>  | अन्तर्भुहुर्तस्थि             |               |
|                         |                        | 9089                  |                             |                               | <b>ટિ.</b> ૧૬ |
| अंतराइयं                | आन्तरायिकम्            |                       | अंतो <u>मुहुत्त</u> द्वाउया |                               |               |
|                         | [9], 9६६५,             |                       | अंतोमुहु <b>स</b> नदाउय     |                               |               |
|                         | [१], १६७<br>१६८६,१६८७, |                       | 43                          |                               | २ डि. १६      |
|                         | 9048[9],906            |                       | अंतोमुहुत्तस्स              | अन्तर्भुहूर्तस्य              |               |
|                         | १७५१, १७७              |                       | / <del></del>               |                               | 966 [k]       |
|                         | 9062, 906              |                       | ,, (स. प.)<br>अंतोमुहुत्तं  | अन्तर्मुर्हुते १८             |               |
|                         | , , 190                | 90%0                  | <i>સવાસ</i> ફેસ             | अन्तर्मुहर्तम्<br>३५२ सूत्राण |               |
| र्अतरापहे               | अन्तर।पथे              | 9090                  |                             | रपर सूत्राण<br>कण्डिका, ३०    |               |
| ० अंतरायं               | अन्तरायम् १७६          |                       |                             | ३५७ [३],                      |               |
|                         |                        | · Lig 1               |                             | 4 40 [4]                      | 4-27 [1]      |

| मुख्सहो              | सक्स्यत्थो                    | <b>सु</b> संकाइ              | मूखसडो                    | सक्तयस्थो                  | सुसंकाइ                     |  |  |
|----------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|--|
| अंतोमुहुत्तं         | तः ३९० ३                      | ], ३५٩,                      | अंतोमुहस्रुणाइं           | भन्तर्मुहूर्ते।            | नानि १२६७,                  |  |  |
| -                    | ३९२[१-३]                      | , ३९३ तः                     |                           | १२६८[१], १२७०[२]           |                             |  |  |
|                      | ∢३৩ सূরা                      | णां द्वितीय-                 | अंतोमुहुत्तो              | <b>अन्तर्मुहू</b> र्तः     | ૧૭૨૭ [૪]                    |  |  |
|                      | कण्डिका ५                     | ८९, ५८३,                     | अंतोसागरोवम-              | अन्तःसागरोपम-              |                             |  |  |
|                      | १२६२ [१-व                     | २], १२६६                     | कोडाकोडीओ                 | कोटाकोटी                   | . ૧૭૦૨                      |  |  |
|                      | [9], 9                        | 1246 [9],                    |                           |                            | , ৭৬३५[৭],                  |  |  |
|                      | १२७२, १२                      | ৩३, १२७५,                    |                           | १७३७[२]                    | , ৭৬३९[৭],                  |  |  |
|                      | १२७७, १२                      | ७९, १२८०                     |                           |                            | 9089                        |  |  |
|                      | तः १२८४,                      | १२८६,                        | <b>अं</b> ध               | अन्ध्र म्ले                | <b>च्छजाति</b> विशेष        |  |  |
|                      | १२८८, १२                      |                              |                           |                            | ष्ट. ३६ टि. ३               |  |  |
|                      | १२९३, १२                      | ९४, १२९६                     | + अधिय                    |                            | चतुरिन्द्रिय-               |  |  |
|                      | तः १३०२,                      | , 93°c,                      |                           | विशेषः                     | ५.८[१] गा                   |  |  |
|                      | 9306,                         | १३०८ तः                      |                           |                            | 990                         |  |  |
|                      |                               | १३१७ त.                      | अंब                       | म्लेच्छजातिविशेषः          |                             |  |  |
|                      |                               | २२, १३२४,                    |                           | <b>છૃ.</b> ३६ ટિ. <b>∘</b> |                             |  |  |
|                      |                               | २८, १३३०,                    | + – জাৰ                   | अराम्नः ४०गा. १३           |                             |  |  |
|                      | १३३२ स                        |                              | अंबट्टा                   | अम्बष्टाः-जात्यार्थाः      |                             |  |  |
|                      | १३३६ त                        |                              |                           |                            | ०३्गा. ११८                  |  |  |
|                      | १३४३ त                        |                              | अंबडइ                     | म्लेच्छज।तिविशेषः          |                             |  |  |
|                      |                               | ५४, १३५९,                    |                           |                            | ष्ट. ३६ डि. ७               |  |  |
|                      |                               | ६२ १३६६,                     | अंबरवन्थ                  |                            | १९७ तः २०१                  |  |  |
|                      |                               | ७५, १३७७,<br>८०, १३८३,       |                           |                            | द्वेतीयकण्डिका              |  |  |
|                      |                               | ८०, १२८२,<br>८६, १३८७,       | + अंबाहरा                 |                            | ४१ मा. १६                   |  |  |
|                      |                               | ९०, १४७७,<br>९०, १४७२,       | अंबादगाण                  | आम्रातका                   |                             |  |  |
|                      |                               | 955 [5].                     |                           |                            | <i>व २३५</i>                |  |  |
|                      |                               | 9-3, [].                     | अंबाडाण<br>अंबाण          |                            | ष्ट. २७३ टि. ३              |  |  |
|                      |                               | 90,9098,                     | अवाण                      | आम्राणाम्                  |                             |  |  |
|                      | १७२३,                         | १७२६,                        | अंबावली                   |                            | २३५, १२३६<br>ष्ट. १९ टि. ९  |  |  |
|                      |                               | १७३० [२]                     | সৰাবস্থা<br>প্ৰবিক        |                            | 488, 9009                   |  |  |
| अंतोमुहुत्ताउया      | अन्तर्मुहुर्तायु              |                              | জাবল<br>প্ৰবিক্ত <b>্</b> |                            | 9608 [9]                    |  |  |
| अंतोमुहुत्तिए        |                               | कः १७९६,                     | अंबिक्स्स ०               | **                         | 880, 889                    |  |  |
|                      |                               | , २०८७[१]                    | अंबिलस्सपरिणत             |                            | रिणताः ८[३],                |  |  |
| "<br>अंतोमुहुत्तियं  | -                             | तेंकस् २१७१<br>८७९           | जानकरसपारणव               |                            | اد اداد: د[۶],<br>۱۰ [۹-۶], |  |  |
|                      | ,,<br>                        | ८७९<br>कीम् २१७७             |                           |                            | ,[۱۰۲],<br>,[۱۰۶], ۹۶       |  |  |
| "<br>अंतोमुहस्तिया   | कान्त्रसाहूत<br>आ≍अर्लेकिन्डि | कास् र <b>१७७</b><br>की १०१० |                           | 11[                        | 13 [9 4]                    |  |  |
| जयानुहु।सव।          | जा-तमाष्ट्रात                 | 1970<br>[9]                  | अंबिकसाय                  | अस्लकाव                    | : ४९ गा. ४०                 |  |  |
| <b>क्षा ५ [२]</b> —४ |                               |                              |                           |                            |                             |  |  |

|                    |                | -                           | -                 |              |                    |
|--------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|--------------|--------------------|
| मूखसदो             | सक्कवत्थो      | सुत्तंकाइ                   | मूलसद्दो          | सक्क्ष्यत्थो |                    |
| अधिकोद्य           | अम्लोदकम्      | २८ [१]                      | भाउए              | आयुष्कम्     | १६८३,              |
| अंसा               | अंशाः :        | २१७० [१]                    |                   | १६९२, १७     |                    |
| असि                | अंशान्         | २१७५                        |                   |              | [٩]                |
|                    |                |                             | ०— भाउए           |              | ,६८५,६९०           |
|                    | आ              |                             | — भाउच्य          | आयुष्केण     |                    |
| आह                 | आदि पृ.        |                             |                   |              | गा. २२९            |
| ० आह               | ,, २०३३        | र गा. २२३,                  | भाउएसु            |              | ६७२ [४,६]          |
|                    |                | २० टि. १४                   | ० भाउएहिंनो       |              | દ રૂ ય             |
| भाइए               | आचितः-आ        | प्रोतः १२२२                 |                   |              | <b>ર૧, રપ</b> ],   |
| भाइलुओ             | आदिमः          | १६१४                        |                   | € & n [8-n   | ], ૬૬૨[૪]          |
| <b>आइ</b> लुदंडओ   | आदिमदण्डक      | १५९३                        | आउकाइए            | अप्यायिक     |                    |
| बाइक्षिगासु        | आदिमासु        | 99.86                       | आउकाइय            | अप्कायिक     | २३४, २४८,          |
| आइश्चियाओ          | आदिमाः १२      | (34 [9,8]                   |                   |              | 9050               |
| आइ <u>क्ष</u> ेहिं | आदिमैः         | ४८९[३]                      | आउकाइय-           |              | २३८, २४३           |
| आहं                | आदौ            | ८७७[२१]                     | आउकाइयए-          | अप्कायिकै-   |                    |
| ०— आई              | आदयः           | १७७३[२]                     | गिदिएसु           | केन्द्रियेषु | 5 £ c[3]           |
| ०-आईओ              | आदिकः          | 9633                        | भाउकाइयस्म        | अप्कायिकस    | 4 8 g              |
| – आ[ई]णं           | आदीनाम्        | 986                         | आउकाइया           | अप्कासिका    | १९, २३२,           |
| ० – आईया           | आदिकाः         | 9.59                        | 1                 | तः २३४,      | રરૂપ[રૂ],          |
| भाउ                | अप्            | د <i>ب</i> ع , د ام چ       | 1                 |              | ४२, २४८,           |
|                    |                | ४११, १४३१                   | 1                 | ३१० तः       | ३१२, ४३९           |
|                    |                | ४६, १५८३                    | ० भाउकाइया        |              | २३७ तः             |
|                    | [३], 90 ८      | પ.[૨], <mark>ष</mark> ृ. ૧૪ |                   |              | ०[३], २४१,         |
|                    |                | टि.२                        |                   | २४३, २४      | ४, २४५[३],         |
| भाउ०               |                | ૮[६], ૬૭૦                   |                   | २४६ त-       | २४८, २५१,          |
|                    | ६८०, ७४        | ३, ९४०[२],                  |                   |              | ३३१                |
|                    | 9959,          |                             | <b>अ।उका</b> इयाण | अप्कायिका    | नाम् ५८०           |
|                    |                | 9850[3]                     | भाउकाइयाणं        | ,, ۶         | ३२ तः २३४,         |
| भाउभ               | भायुष्क        | 9.559                       |                   |              | २३६, ३५७           |
| साउभ०              | ,,             | 9086                        |                   | [9-२], १     | 188, <b>Q.</b> 990 |
| — माउम             | "              | १७४२                        |                   |              | દિ ૧               |
| भाउभवंधनाए         | आयुर्वन्धाद्वा |                             | ०आउकाइयाणं        | अप्कायिका    |                    |
| भाउभस्य            | आयुष्कस्य      | १६८३                        |                   |              | २४१, २४२,          |
| भाउभ               | आयुष्कम्       | १७४९,                       |                   |              | २४६ तः             |
|                    | 9.540          | , ૧૭६७[૧]                   |                   |              | 9, ३५७[३],         |
| भाउभाणं            | आयुष्काणाम्    | १७३८                        | 1                 | 340          | , રૂપલ[૧-૨]        |
|                    |                |                             |                   |              |                    |

| मूलसदो              | सक्क्यत्थो                     | सुत्तंकाइ  | मूलसदो          | सक्रयत्थो             | सुत्तंकाइ    |
|---------------------|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| <b>अाउका</b> इए     | स <b>क्</b> यत्थो<br>अप्कायिकः | 9396,      | भाउयं           | आयुष्कम् १            |              |
|                     |                                | 3843       | l               | 1664, 96              |              |
| oआउक्ताइए           |                                | १, १३०७    |                 |                       | ५२, १७८५     |
| भाउकाइओ             |                                | १४२९       | ०— भाउयं        | आयुष्कम्              |              |
| <b>काउका</b> ह्य    | अप्कायिक १                     | ०३२[१],    |                 | १८२, ६७               |              |
|                     |                                | १५८९[३]    |                 | 60,600,               |              |
| भाउकाइय०            | ,, 9                           | २०३[४],    | ०-आउया          | आयुष्का               |              |
|                     |                                | १२१०[२]    | ,,              | आयुष्काः              | ९३, ६७७,     |
| आउक्ताइय <b>−०</b>  | "                              | १४२८[३]    |                 |                       | ६७९, ६८१     |
| आउक्ताइयण्गिदिः     |                                | ţ-         | ० आउयेहिंतो     | आयुष्केभ्यः           |              |
| यओशिक्य-            | यौदारिक-                       |            | – भाउल–         | आকুল                  | 966          |
| सरीरे               | शरीरम्                         |            | ० भाउसो !       | आयुष्मन ' व           |              |
| आउकाह्या            | अप्कायिकाः                     |            |                 |                       | 18, 988,     |
|                     | [४], २१४[                      |            |                 | १६७ त.                | १७४, २०७     |
|                     |                                | १४१६[२]    |                 | त २१०,                | २२३ [९],     |
| ० आ उक्काइया        | अप्कायिकाः                     |            |                 |                       | ६८, २१६९     |
|                     |                                | ४८, २४९    | भाउ             | अप्[कायिक             | ः] १२९५      |
| ० – आउकाऱ्या        | अप्कासिकाः                     |            | आए              | <b>बुद्धणवनस्</b> पति | तेविशेषः ५.२ |
| आउक्काड्याओ         | अ कायिकात्                     | ષ્ટુ. રૂપર | आणुज्जणामाणु    | आदेवनाम्नः            | १७०२[५३]     |
|                     |                                | રિ. ૧      | <b>आओ</b> जिताओ | आयोजिकाः              | 95,90        |
| भाउकाइयाण           | अभायिकानाः                     |            | आकास •          | आकाश पृ.              | २२७ डि. ४    |
|                     |                                | or, duon   | – भागःछंति      |                       | ee0,         |
| <b>आउक्ताइया</b> णं | ,,                             | ٩, ८ ६     |                 |                       | १९७, १८२०    |
| ० आउक्ताह्याण       |                                | १ तः १५३   | भागच्छेज        | आगच्छेत               | २९७४ [४]     |
| — भाउग              | आयुष्क                         |            | – भागच्छेजा     | ,,                    | २१६९         |
| भाउजीकरणे           | आवर्जीकरणम्                    |            | ० भागता         |                       | १४१० [१],    |
| भाउत्तं             | आयु <b>क्तम्</b>               |            |                 |                       | १४१४ [३]     |
| —आउय                | आयुष्क ६३                      |            | ० – भागया       |                       | (90 [9,३],   |
|                     | २२, २६],                       |            |                 |                       | १४१४[१],     |
|                     | ६४८,६५८,                       |            | _               |                       | , १४१६[१]    |
|                     | [४-७],                         |            | ० आगयाओ         |                       | १४१५ [२]     |
|                     | ६७६, १७४                       |            | आगरनिवेसेसु     |                       | षु ८२        |
| ० भाउय              | आयुष्क                         |            | भागरिसा         |                       | ९९. गा. १८२  |
| भाउयकम्मस्स         | आयुष्ककर्मणः                   |            | भागरिसेणं       |                       | 549          |
| भाउयवंभे            | आयुष्कबन्धः                    |            | भागरिसेहिं      | आकर्षैः               | ६८७, ६८८,    |
| भाउयस्य             | आयुष्कस्य ३                    | २५, १७४४   | 1               |                       | ६९१          |

| • •                    |                        |                                                  |
|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| मूलसहो                 | सक्कवत्थो सुक्तंकाइ    | मूलसहो सक्क्यत्थो सुत्तंकाः                      |
| भागारभावमातापु         | आकारभावमात्रया         | आणय आनत १९६,२१०                                  |
|                        | १२५२, १२५३, १२५५       | ६२२, ६३५, ६७६                                    |
| <b>आगारेहिं</b>        | आकारैः १९६३            | १०३५, २०५९                                       |
| भागासत्थिकापु          | आकाशास्तिकायः ५,       | <b>अराणय•</b> आनत २०५ [१], २०६                   |
|                        | २७०, २७१, २७२[३],      | [ર] જ્ઞાવખળ, વખરૂચ                               |
|                        | २७३, ५०१               | [५],२००४,२०५२[१]                                 |
| भागासस्थिकापुणं        | आकाशास्तिकायेन         | भाणय−० आनत २०६[٩]                                |
|                        | १००२, १००३[१],         | आणयकपोवगवे- आनतकरपोपववैमानिक-                    |
|                        | 9004                   | माणियदेवेहिंतो देवेभ्यः ६५५ ह                    |
| आगासस्थिकाय            | आकाशास्तिकाय २७०,      | आणयदेवस्स आनतदेवस्य १५५१[६]                      |
|                        | २७१, २७३               | आणयदेवा आनतदेवाः ६६२[१]                          |
| <b>आगासस्थिकायस्</b> स | आकाशास्तिकायस्य ५,     | 90                                               |
|                        | २७२ [३], ५०१,          | <b>आणयदेवाणं</b> आनतदेवानाम् ५९७                 |
|                        | १००३[१], १००५          | <b>०आ</b> णवणी आज्ञापनी पृ.२१०                   |
| भागासथिग्गले           | आकाशथिगालः –           | રિ. ૧ ર                                          |
|                        | लोकाकाशः १००२,         | <b>भाणाईसर०</b> आज्ञेश्वर १७७, १७८               |
|                        | ९००४, १२२६             | [9-7]. 9<                                        |
| भागासकालि-             | आकाशफालिकोपमा —        | आणाणु आज्ञया ११०गा.१२३                           |
| ओवमा                   | मिष्टखाद्यविशेषः १२३८  | अश्यागेड्सा आज्ञात्राह्याः ५४[१९]                |
| ० भागासे               | आकाशे २९९ गा. १७३      | ं+आणापाणु शानप्राणे ८२९[२]गा.                    |
| भाजीवियाणं             | आजीवकानाम् १४७०        | ⊤काणायाचु जानत्राच टरर[र]चा.<br>'                |
| <b>भा</b> जोजिताओ      | आयोजिका. १६१७          |                                                  |
| भाजोजिया               | आयोजिका १६१९           | आणापाणु आनप्राण- ८१६[१],<br>चरिमेणं चरमेण ८१७[१] |
| <b>आ</b> ढह            | आढकी ४२ गा. १९         |                                                  |
| आढई                    | ,, પૃ. ૧૮ ટિ. ૧        | आणापाणुपजन्ती- आनप्राणपर्याप्ति                  |
| आउत्तं                 | आरब्धम् १२५१           | प्रजात्तरः पर्याप्तकः १९०४[१]                    |
| आगर्                   | आनते ३३४,४२३           | भाषारह आज्ञारुचि ११० गा.                         |
|                        | [9-3], 9< <b>3</b> <   | 995                                              |
| ० — आवावा              | आननाः १९६              | आणारुई ,, ११० गा. १२३                            |
| भागता                  | आनताः १४४ [१]          | आणुगामिष् आनुगामिकः २०२७,                        |
| भाणसं                  | अन्यत्वम् ९९४          | २०२९                                             |
| ० भागमणी               | आज्ञापनी – भाषाप्रमेदः | आणुग्गहणं आनन्नहणम् - ५४[१०]                     |
|                        | ८३४, ८३७, ८५५          | प्राणापानब्रहणम् गा. ९९                          |
| — आणमणी                | आज्ञापनी – भाषाप्रभेद  | – आणुपाणगहणं आनप्राणग्रहणम् ५.४                  |
|                        | ८६६ गा. १९६            | [१०] गा. १०१                                     |
| भागमंति                | आनन्ति ६९३ तः ६९५,     | ० आणुपुञ्चिणामे आनुपूर्विनाम                     |
|                        | ६९७, ७०० तः ७०९        | 9547[96]                                         |
|                        | ,                      |                                                  |

| मूलसहो                | सक्कयत्थो सुत्तंकाह  | मूलसहो सक्क्षयत्थो सुत्तंकाङ्                |
|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| काणुपुर्धिव           | आनुपूर्वि८७७[२२-२३], | <ul><li>०─आदेसेणं आदेशेन २५[३], २८</li></ul> |
| (廊、宿)                 | ८७७[२३] गा. १९८      | [४], ३०[४], ५५[३]                            |
| आणुपुरबीए             | आनुपूर्व्या १९४ गा.  | आभरण आभरण १८८                                |
|                       | १५३, १७३३, १७४१      | आभरण० आभरण-आभरणनामा-                         |
| आणुपुरवीणामे          | आनुपूर्विनाम १६९३,   | भिधद्वीप-समुद्रार्थे                         |
|                       | १६९४[१६]             | १००३[२] सा. २०५                              |
| आतरक्खदेव ०           | आत्मरक्षदेव १७८[२],  | काभरणं आभरणम् ८५३                            |
|                       | १९.०[२]              | ० आभरणा आभरणाः १७७, १७८                      |
| आदि                   | आदि ८७७[२३]गा.       | [२], १८८, १९६                                |
|                       | 99.6                 | o-अरामा आभाः १६७ तः १७२                      |
| — अ।दि                | ,, १७६१,२१०४[१]      | <b>आभासिय</b> अभाषिक - म्लेच्छजाति-          |
| ०- आदिएसु             | आदिकेषु १८९५[२]      | विशेष ९८                                     |
| – भादियाणं            | आदिकानाम ५६[२].      | आभासिया आभाषिकाः – अन्तर्द्वीप-              |
|                       | <i>હ</i> ષ[૪]        | मनुष्याः ९५                                  |
| आदिलाओ                | आदिमत १६११           | आभिजोगाण आभियोगानाम् १४७०                    |
| <b>आ</b> दिस्त्रियामु | आदिमासु १२०५         | आभिओगियाणं आभियोगिकानाम् १४७०                |
| आदिलेहिं              | आदिमैः ४९०[३]        | आभिणियोहिय० आभिनियोधिक १२१६                  |
| ०-आदिसु               | आदिषु १४२६[१]        | [1]                                          |
| भादिं                 | आदौ ८७७[२०]          | आभिणिबोहियणाण आभिनिबोधिव ज्ञान               |
| ्रा•−आजी              | आदयः ७२,८८           | ४४८, ४५२                                     |
| ० आदीओ                | आदिकः १८८५[३-४],     | आसिणियो-                                     |
|                       | १८९८[१-२], १८९९      | हियणाण० ४४०, ४४१, ४५९[१,                     |
| _                     | [२], १९०२[२]         | રે], ૪૬૪[૧], ૪૭૭                             |
| ० आदीण                | आदीन।म् ५,४४         | [9], ४८५[9], ४८७                             |
| ० आदीणं               | ,, ९६०[২], ९६৭       | [9], ४९३[ <u>9-२]</u> ,                      |
| _                     | [२], १७८४[३]         | ૧૨૧૭, ૧૪૨૦ [૫-૬],                            |
| ० आदीया               | आदिका ८५.८           | १४३७[५-६], १९२८,                             |
| "                     | आदिका. ६९२, ८५८,     | १९२९, १९३२[१]                                |
|                       | ૧૬૦૪[ર], ૧૫૬૨,       | आभिणिबोहिय- आभिनिबोधिव ज्ञान-                |
|                       | ૧૭६૨[ૂર],૧૭६५[૧],    | णाणसागारो- साकारोपयोगः                       |
|                       | १७८३[२], १९०७,       | वक्रोगे १९०९, १९२१                           |
|                       | <b>२</b> ٩०४[٩]      | आभिणिबोहिय- आभिनिबोधिक-                      |
| ० भारीसु              | आदिषु १४२८[३],       | णाणारिया ज्ञानार्थाः १०८                     |
|                       | ष्ट. ४०४ टि. १       | आभिणिबोहिय- आभिनिषोधिक्जाना-                 |
| ० भादीहिं             | आदिभिः ४६४[१]        | णाणावरणिजे वरणीयम् १६८८                      |
| आदेखणामे<br>          | आदेशनाम १६९३         | आभिणि- आभिनियोधिक-                           |
| भादेसेणं              | आवेशेन १३२७          | बोहियणाणि श्रानिन् १८९८[१]                   |

| ,•                    |                                          |             |                               |
|-----------------------|------------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| मूलसदो                | सक्रयस्थो सुत्तंकाइ                      | मूलसहो      | सक्तयस्थो सुत्तंकाइ           |
| ० आभिणि-              | आभिनिबोधिक-                              | आयतसंठाण-   | आयतसंस्थानपरिणताः             |
| बोद्दियणाणिस्स        |                                          | परिणया      | १०[२]                         |
|                       | ४७७[१], ४८५[१],                          | भायता       | आयतानि — ' आयत '-             |
|                       | 453[9]                                   |             | संस्थान ७९२                   |
| आमिणिबोहि-            | आभिनिबोधिकज्ञानिन                        | ० भायता     | आयताः २०८,२०९                 |
| यणाणी                 | २५७, २५९, ९३८,<br>९४१[१], ४४३            | ,,          | आयतौ २०५.[१]                  |
| ० आभिणि-              | े ११ [१], े १२<br>आभिनिषोधिकज्ञानी       | आयते        | आयतम् संस्थानम् ७९ १          |
| र जामाण-<br>बोहियणाणी | आभानवाद्यकशाना<br>४८८, ४९३[३], ४९६,      |             | ७९३ तः ८०१, ८०३               |
| बाह्यणाणा             | वटट, कर्रस्ट्रा, करण,<br>वडेक्ट          |             | त. ८०६                        |
| ० आभिणि-              | ४५९[३], ४७३                              | ० आयते      | आयतः १९७[१],                  |
| बोहियणाणी             | [9-2], 453[9 3]                          |             | 9 < 2 [9], 9 < 4. [9],        |
| आभिणिबोहि-            | आभिनिबोधिक                               |             | २०४ [१]                       |
| यणाणीणं               | ज्ञानिनाम् २५७, २५९                      | + आयपइट्टिय | आरमप्रतिष्ठितम् ९.७१          |
| ० आभिणिबोहि           |                                          |             | गा २०१                        |
| यणाणीणं               | [9], <<3[9]                              | भायपतिहिए   | आत्मप्रतिष्ठितः ९६०[१]        |
| आभि णिबोहिय-          | आभिनिबोधिकज्ञान-                         | ~आयय        | आथत १७८[२]                    |
| नाणपरिणामे            | परिणामः ९३३                              | भाययसंठाण-  | आ <b>यतसंस्थानपरिणताः</b>     |
| ० – आभोगणा–           | आभोगता २०३२ गा.                          | परिणता      | ९ [५], १० [१], ११             |
|                       | २२३                                      |             | [૧. ३.૫], ૧૨ [૧,              |
| भाभोगणिव्यक्तिए       | आभोगनिर्वर्तित १६३                       | l .         | રૂ, ૭-૮]                      |
|                       | [૧], ૧હ૧૬, ૧૮૦૬                          | आययसंठाण-   | आयतसंस्थानपरिणता              |
|                       | [१], १८१५, १८२४,                         | परिणया      | ૧૨[ <b>૨, ૪], ષ્ટુ</b> ⊍ટિ. ૨ |
|                       | १८२६, १८२८ तः                            | भाययसंठाण-  | आयतसंस्थान-                   |
|                       | १८३०,२०३८,२०३९                           | परिणामे     | परिणामः ९५०                   |
| <b>काभोगे</b>         | आभोग ९७१ गा. २०१                         | भायया       | आयता १००१                     |
| + भामलग               | आमलकः ४१ गा. १६                          | ०— भायया    | आयतौ २०६[٩],                  |
| भामंत्रणि             | आमन्त्रणी – भाषाप्रभेदः                  | _           | . २०७                         |
|                       | ८६६ गा. १९६                              | आयरक्खदेव ० | आत्मरक्षदेव १७७, १७८          |
| – जामेल               | आपीड-इोखर १८८                            |             | [१], १७९[२], १८०              |
| ० – सायप्             | आयतः २००[१],                             |             | [ર], ૧૮ર[ર], ૧૮૮,             |
|                       | २०१[१], २०२[१],                          |             | ૧૧૫[૧-૨],૧૧૬,૧૧૭              |
|                       | २०३ [१]                                  |             | [१-२],१९८ तः २०६              |
| ० आयएसु               | आयतेषु — ' आयत '-                        |             | स्त्राणां द्वितीयकण्डिका      |
| आयतसंठाण-             | संस्थान ८०२                              | आयरक्खा     | आत्मरक्षाः १८७ गा             |
| भायतसठाण-<br>परिणता   | आयतसंस्थानपरिणताः                        |             | १४२, २०६                      |
| 4140101               | د[٤٠], ٩[٩٠४], ٩٩<br>[۵] مه (ن د) مه (ن) | भायरक्खाणं  | आत्मरक्षाणाम् पृ. ७२          |
|                       | [२],१२[५-६],१३[५]                        | Į.          | ટિ. ૬                         |

| मूछसद्दो          | सक्रयत्थो        | सुत्तकाह               | मूलसद्दो          | सक्रयत्थो             | सुत्तंकाइ      |  |
|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|--|
| <b>जायरियं</b>    | आचार्यम्         | 9996                   | भारस्भ            | आरभ्य ११५             |                |  |
| भायरिया           | आबरिताः पृ       | રૂદ્દ ટિ. ૨૫           |                   |                       | રિ. ૧          |  |
| भायरियाणं (च.ष    | .) आचार्येभ्यः   |                        | <b>आरं</b> सिया   | आरम्भिकी              |                |  |
| •                 |                  | <b>प्रत्यादी</b>       |                   | 9938,998              | १,११४२,        |  |
| भायवणामापु        | आतपनाम्नः १      | ७०२[४१]                |                   | १६२१, १६३             | १२, १६२७       |  |
| आयवणामे           | आतपनाम           | १६९३                   |                   | [१], १६२८             |                |  |
| आयसरीरखेत्तोगा    | ढे आत्मशरीरक्षेः | त्रावगाढान्            |                   | १६३६, १६५०, १६५७,     |                |  |
|                   |                  | 9<09                   | _                 |                       | ९८, १६६०       |  |
| आयंसमुहा          | आदर्शमुखाः -     | - अन्तर्द्वीप-         | <b>कारंभियाओ</b>  | आरम्भिक्यः            | १६६३           |  |
|                   | मनुष्याः         |                        | <b>आ</b> रंभियाणं | आरम्भिकीणाः<br>आराधकः | म् १६६३        |  |
| आयंसिकियी         | आदर्शलिपि:-      | - लिपिमेदः             | भाराहपु           | आराधकः                | ८९९            |  |
|                   |                  | 900                    | आराहणविराहणी      | आराधनविराध            |                |  |
| आयंसिया           | आदर्शिका – 1     |                        | भाराहणी           | आराधनी -              |                |  |
|                   | वि               | शेषः १२३८              | भारियं            | आर्थम् १०             |                |  |
| भायाम ०           | आयाम १९          |                        | भारिया            | आर्याः ९              |                |  |
|                   | आयामेन           | [٩], २٩٩               | 1                 |                       | 936            |  |
| आयामेणं           | आयामेन           | مار، لان <sub>ان</sub> | ० आरिया           | ,,                    | १०१, १०३       |  |
|                   | 9-180[9],        |                        | ०आरिया            | ره در                 | ९ तः १०२,      |  |
|                   | ٩٧,٧,٩[٩,        |                        |                   |                       | 2 £ P : F &    |  |
|                   | ∍ ૧ખ.૬[૧],       |                        | भालह्य ०          | आलगित                 | ૧૧.હ[૨]        |  |
|                   | २ १५० [१],       |                        | कालावगा           | आलापकाः               |                |  |
|                   | ર્વદખ્           | ર૧૬૬[૧],               |                   |                       | १४९३[३]        |  |
|                   |                  | २१६९                   | भारत्या           | आलुकः – सा            |                |  |
| ० - आयासे         | आकाशम्           | 9004                   |                   | वनस्पतिवि             | शेषः ५४[१]     |  |
| आरण               |                  | १९६, २१०,              | _                 | _                     | गा. ४८         |  |
|                   |                  | ५. १०३५,               | भावकहिय-          | यावत्कथिक-            |                |  |
|                   |                  | २००४,                  | सामाइय०           |                       | 43.8           |  |
|                   |                  | , २०७२[٩]              | —भावर्जति         |                       | · · · · ·      |  |
| भारण              |                  | [२]गा.१५५              | भावत्ता           |                       | कसुरपशु-<br>-  |  |
| आरण ०             |                  | ६[૨], ૨૦૭              |                   |                       | 90             |  |
| कारणदेवस्स        |                  | d.v.a.[a]              | ०-भावत्ता         |                       | [۶٫۹] ډوو      |  |
| आरणदेवा           |                  | ७१२                    | ० आव त्तापु       | भावतायाम्             | ७७३[३]<br>१६७९ |  |
| <b>आ</b> रणदेवाणं | आरणदेवान         | H 460                  | ० आवरण            |                       |                |  |
| भारणा             | आरणाः            | 988[4]                 | भावलियाए          |                       | i: ९१८[٩],     |  |
| आरणे              | आरणे             | ३३४, ४२५               |                   |                       | [१], १२८८      |  |
|                   |                  | 1-3], 9८४०             | ० भावलियासु       | आवालकास्र             | 986, 949,      |  |
| भारतं             | आरब्धम्          | 9864                   | 1                 |                       | १५७, १६०       |  |

| `                      |                      | -                    | -                      |                                       |                     |
|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| मूछसरो                 | सक्सयत्थो            | सुसंकाइ              | मूलसरो                 | सक्क्यत्थो                            | सुत्तंकाइ           |
| <b>भावागपत्तस</b> ्स   | आपाकप्राप्तस्य       | १६७९                 | आसीदुत्तर०             | अशीत्युत्तर १                         | રૂ. ૫૧ ટિ. ૨        |
| – भावास                | आवास १६७             |                      | आसीविसा                | आशीविषाः -                            | सर्वविशेषः          |
|                        | 900,900[9            |                      |                        |                                       | •                   |
|                        | [२], १८१[            |                      | आसं                    | সশ্ব                                  | c 19, 60 ?          |
|                        | [9-8], 9             |                      | आसो                    | ,, <b>g</b>                           | ર૧૨ <b>ટિ</b> . ∢   |
|                        | 968[9],              |                      | भासोत्थे               | अश्वत्थ                               | ४९ मा. ९६           |
|                        | 9<६[9], 9            |                      | आह <b>च</b>            | कदाचित                                |                     |
|                        | [٩], ३९०[٩           |                      |                        | 9988,96                               |                     |
|                        | [9], 95%[9           | ा]त∵२९०              |                        |                                       | १८१५                |
| ० भावामा               | आबासाः               | 9003[२]              | + आहार                 | आहार.                                 | १९२३ गा.            |
|                        |                      | सा. २०६              |                        | 208, 96                               | ६५ गा. २१९          |
| <b>आ</b> वेडियपरिवेडिए | आवेष्टितपरिवे        | ष्टित                | +,,                    | आहारे ८                               | २९[२] गा            |
|                        |                      | 9000                 | . ,,                   |                                       | 98.9                |
| आसकण्णा                | अर्श्वकर्णाः ३       | <b>ग</b> न्तर्द्वीप- | आहार ०                 | आहार                                  | 9939                |
|                        | मनुष्या.             | 9.12                 | आहारए                  | आहारकम् -                             |                     |
| भासणं                  | आसनम्                | 6.3                  |                        |                                       | 00, 986W            |
| क्षासस – ०             | आसक्त ९              | 100,900              |                        |                                       | १३६४,               |
|                        |                      | [9], 966             | ,,                     | 9 < 5 € [ 9 ]                         | 9260,               |
| भासमनिवेससु            | आश्रमनिवेशष्         |                      |                        |                                       | 9608[9],            |
| बाससुहा                | अश्वमुखाः –          | अन्तर्द्वीप-         |                        |                                       | 9660[9],            |
|                        | <b>म</b> नुष्याः     | وبع                  |                        |                                       | ٩<<٤[٩],            |
| भासरयणत्तं             | <b>अश्वर</b> त्नरवम् | 9886                 |                        |                                       | 9 < < < [9]         |
| भासला                  | आसला                 | 9230                 |                        |                                       | , 9 < 9 , 9 ],      |
| <b>भासव</b> ०          | आश्रव ११०            |                      |                        |                                       | 168.6[9],           |
| भासवे                  | आसव.                 | d ± 3 a              |                        |                                       | عره <i>بر</i> [ع.ع] |
| भासापुर्व              | आस्वादेन             |                      | ० आहारए                |                                       | 348,9364            |
|                        |                      | ९६ डि. १२            | ०-आहारए                |                                       | 934"*               |
| भागापंति               | आस्वादयन्ति          |                      |                        | onetre: t                             | शरीर १५.६५,         |
| _                      |                      | 9690                 | आहारग                  | 311Q1(4) - 1                          | 9466                |
| भागायणिजा              | आस्वादनीया           | १२३७                 | आहारगमीसग-             | आहारकसिश्र                            |                     |
| भासालिया               | आसालिगा              |                      | आहारगमालग-<br>सरीरकाय- | आहारफास <b>्ट्र</b><br><b>शरीरकाय</b> |                     |
| **                     | आसालिका              | ८२                   | प्यक्रोगी<br>प्यक्रोगी | प्रयोगी                               | 9063                |
| आसासग ०                | अश्वाद्यस्यग         |                      |                        |                                       |                     |
|                        | फैन १८५              |                      | आहारगमीससरी            |                                       | ।शरार-<br>मु२१७३[२] |
| <b>भा</b> सी           | आसीत २ १             |                      | कायजोगं                |                                       |                     |
| <b>आसीउत्तर</b> 9      | अशीत्युत्तर पृ       |                      | आहारगमीससरी            |                                       |                     |
| भासीतं                 | अशीतम् १७            | ४ गा. १३३            | कायणशानि               | गो कायप्रयो                           | गिणः २०७७           |

| मूलसदो                         | सक्रयस्थो                | सुत्तंकाइ           | मूलसहो              | सक्स्यत्थो                          | सुसंकाइ  |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|----------|
| आहारगमीससरीर-                  | - आहारकमिश्रश            | ∄ <b>₹</b> -        | भाद्वारगसरीरस्स     | आहारकश्रीर                          | स्य      |
| कायप्यजोगी                     | कायत्रयोगी               | 9000,               |                     | १५३५, १५५                           |          |
|                                |                          | 9063                |                     |                                     | १७३९[१]  |
| आहारगमी यसरीर                  | - आहारकमिश्रश            | ीर-                 | <b>माहारगसरी</b> रं | आहारकशरीर                           | म् १५६०, |
| कायण्यओगे                      | कायप्रयोगः               | 9086                |                     |                                     | 9५६३[9]  |
| अ:हारगमीसा-                    | आहारकमिश्र-              |                     | -आहारगसरीरं         | ,,                                  | १५६३[१]  |
| सरीरकाय-                       | शरीरकाय-                 |                     | ० आहारगसरीरं-       | आहारकशरीर                           |          |
| प्यओगिणो                       | प्रयोगिणः १०५            |                     | गोवंगणामाप्         | क्रोपाङ्गनाम्न                      | :        |
| आहारगमीसा-                     | आहारकमिश्रश              | Ì₹-                 |                     | 9                                   | ७०२[१४]  |
| सरीरकायप्पञ्जोर                |                          |                     | आहारगसरीर-          | आहारकशरीर                           |          |
| आहारगस <b>मुग्घा</b> ए         | आहारकसमुद्धात            |                     | गोवंगणामे           |                                     | ૧૬૬૪[૪]  |
|                                | २०८६, २०                 |                     | आक्षारगसरीरा        | आहारकशरीरा                          |          |
|                                | २०९२, २१४                |                     |                     | ९,११ [३],                           |          |
| आहारगस <b>सुग्घा</b> ए०        |                          |                     |                     | ९२१ [३],                            |          |
|                                | २१२५,२१३                 |                     |                     | g. <b>૨</b> ૨५ ટિ.                  |          |
| <b>अहारगसमुग्घाता</b>          |                          |                     |                     |                                     | રિ. ૧    |
|                                |                          | (१२३[१]             | <b>आहारगसरी</b> री  | आहारकशरीनि                          |          |
| आहारगसमुग्धाया                 |                          | ૦૬૫[૧],             |                     |                                     | १९०३[४]  |
|                                |                          | ∖ઙ[૧-૨],            | <b>बाहारगसरीरे</b>  | आहारकशरीर                           |          |
|                                |                          | १११९[१]             |                     |                                     | વ], વખર∢ |
| आहारगस्रीर-                    | आहारकश्रीर-              |                     | ० आहारगसरीरे        |                                     | ३३[३-९०] |
| कायजोगं                        | काययोगम्                 |                     | अहारगसरीरेण         | आहारक शरीरे                         |          |
| भाहारगसरीर-                    | आहारकशरीरक               |                     |                     |                                     | [૨]      |
| कायप्यओगिणो                    | प्रयोगिणः                | 9000,               | आहारगा              | आहारकाः                             |          |
|                                |                          | 3053                |                     | ९११ [३],                            |          |
| आहारगसरीर-                     | आहारकशरीर-               | _                   |                     | ९२२, १८६                            |          |
| कायप्यओगी                      | कायप्रयोगी               | ૧૦૫૫,               |                     | [9], 920                            |          |
|                                | आहःरकशरीर-               | 3063                |                     | ٩<٥٧.[٩],                           |          |
| भाहारगसरीर-<br>कायप्यओगे       | आहारकशरारः<br>कायप्रयोगः | 0 - 6 -             |                     | 9660[9],                            |          |
|                                | कायत्रयागः<br>आहारकशरीरन | 9066                |                     | 9008,900                            |          |
| आहारगसरीरणाम<br>आहारगसरीर-     | आहारकशरारन<br>आहारकशरीर- | 14 1005             |                     | १८९३, १८<br>१८९९[२],                |          |
|                                |                          | •৹२[৭২]             |                     | [3-8,4],                            |          |
| णामाए<br>•साहरगसरीर-           |                          | [ 1]                | आहारगाणं            | [२ <sup>-०</sup> ,२],<br>आहारकाणाम् |          |
| ज्याहरगलरार-<br>णामाणु         | "                        | १७३२                | नाहारगाण<br>नाहारगे |                                     | १८७६[१]  |
| जाना <u>न्</u><br>भाहारगसरीरया | आहारकशरीरक               |                     | आहारचरिमेणं         | आहारकः<br>आहारचरमेण                 |          |
| मादार-।लरारचा                  | नावार कसार।रक            | ।<br>९ <b>१०[३]</b> | जाहार बार्सण        | जाहारचरमण                           | 695[9]   |
|                                |                          | 210[5]              |                     |                                     | 017[1]   |

| मूलसदो            | सक्तयस्थो         | <b>मु</b> संकाह      | <i>भू</i> कसहो     | सक्कयस्थो          | सुसंकाइ                               |  |
|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| आहारही            | आहारार्थिनः       | و دوره و             |                    | २०२, १२५           | ९ गा.२११,                             |  |
|                   | 9004 [9]          |                      |                    | १ ३९६, १८१७, २०३८  |                                       |  |
|                   |                   | 9<98                 | आहारे              | आहारकः – समुद्धातः |                                       |  |
| — आहारद्री        | आहाराधी           | 9 3°.5 M.            |                    | २०८                | ५ गा. २२७                             |  |
| - 4               |                   | و ۹ د                | आहारेमाणे          | आहरन               | c 6's.                                |  |
| आहारहे            | आहारार्थः         | <b>૧૩</b> ૧૬,        | -आहारेमाणे         | ,,                 | C 6 9                                 |  |
| . •               | १८०६[१.२]         | , 9000,              | आहारेमि            | आहरामि             | c 44,                                 |  |
|                   | 9 < 9'*, 9 < 3    | ४, १८२६,             | — आहारेमि          | ,,                 | 660                                   |  |
|                   | १८२८ तः           |                      | भाहारेंति          |                    | د د به [۹].                           |  |
|                   | 9 د ع             | , de, s              | 1                  |                    | ८, ११२४.                              |  |
| भाहारत्ताए        | आहारतया           |                      |                    |                    | ડ૧૮[૧૨],                              |  |
|                   | 9601, 9           |                      |                    |                    | :], ૧૮૦૨                              |  |
|                   | 9<92,9<9          | ६, १८१७,             |                    | त १८०४,            |                                       |  |
|                   | 1694, 96          |                      |                    |                    | १६, १८१७,                             |  |
| ०—आहारत्तापु      | आहारतथा           |                      |                    |                    | १८७५ त.                               |  |
| आहारपज्जची-       | आहारपर्याप्त्य    |                      |                    |                    | ४०,२०४२,                              |  |
| अवजनग             | 99.08[9],         |                      | ~-                 |                    | ४३, २०४६                              |  |
| आहारपदे           | आहारपदे पृ        |                      | – आहारेंति         |                    | 9 09. 0,                              |  |
| आहारपयं           | आहारषदम् पृ       |                      |                    |                    | ٠٩, ٩٥٩ ع                             |  |
| बाहारय ०          | आहारक-शर          |                      | – आहारो            | आहारः '            | .४[१०] मा.                            |  |
| भाहारयसरीरा       | आहारकशरीर         |                      | 0-0-               |                    | 909                                   |  |
| •2                |                   | [3]                  | आहिकरणिया          |                    | ી ૧૬૧૧                                |  |
| ० आहारयसरीरे      | आहारकशरीर         |                      | - आहिगरणिया        |                    | ६७, <b>१</b> ५६९,                     |  |
|                   |                   | [2]                  |                    |                    | 9693[9],                              |  |
| भाहारया           | आहारकाः           | १८६८                 |                    |                    | , 14., 1६9६<br>[٩], 9६9९              |  |
|                   |                   | વે'કક<br>કર્યતે      | आहिगरणियापु        |                    | [1], १६२०<br>म्या १६२०                |  |
| आहारसण्णा         | आहारसंजा          | و چې<br>مخت          | आहिगरणी<br>आहिगरणी |                    | त्या १६०७<br>ही १६०७                  |  |
| आहारसण्णा−०       |                   | e €e 17 o            | आहिया<br>आहिया     |                    | ग । ५००<br>२०३२ मा.                   |  |
| आहार<br>आहार      | आहारम् प्र.       |                      | Militar            | 40 641/1111        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |  |
| जाहार<br>आहारं—   |                   | ₹1116. ₹<br>80, 9<09 | <b>आहेवचं</b>      | आधिपत्थम           | ૧૯૭, ૧૭૮                              |  |
| आहारंति           | ,,<br>आहरन्ति पृ  |                      | 11614              |                    | ९[२], १८०                             |  |
| आहाराभोगणा<br>-   | आहाराभोग <i>र</i> |                      |                    |                    | ર[ર], ૧૯३                             |  |
|                   | -116/1411-17      | गा २२३               |                    |                    | c, 9९०[२],                            |  |
| <b>था</b> हारिंति | आहरन्ति           | 9,9,6                | 1                  |                    | ],१९६,१९७                             |  |
| आहारे             |                   | π. ৩, ২ <b>૧</b> ૨   |                    |                    | ٩٩ د[٦],                              |  |
|                   |                   | ९७२ गा.              |                    |                    | ], ૨૦૬[૨]                             |  |
|                   | . ,               |                      | •                  |                    |                                       |  |

| मूलसङ्गे               | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ         | मूलसहो           | सक्कवत्थो सुत्तंकाह              |
|------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|
|                        | इ                           | इट्टा            | इष्टा १६८४ [१]                   |
| ₹                      | वाक्यशोभायाम् ५४ [१]        | ,,               | इष्टानि ,,                       |
| 2                      | गा. ४८ गा ५९००,             | इंडे             | হন্ত: ,,                         |
|                        | ५५ [३] <b>गा.१०७, २</b> ११, | ,,               | इष्टम् ,,                        |
|                        | 1235 8 1239,                | इह्रिपत्तभपमत्त- | ऋद्विप्राप्तप्रमत्तसंयते न्यः    |
|                        | 9233, 9234, 9239,           | संजतेहिंतो       | € € .• [3]                       |
|                        | 9236                        | इड्डिपत्तपमत्त-  | ऋद्भिप्राप्तप्रमत्तसंयतः         |
| – इइ                   | <b>इ</b> ति ८३६             | र्सजयसम्महिट्टि  |                                  |
| +इकड∽                  | बनस्पतिविज्ञेष ५.४[८]       | इड्डिपसारिया     | ऋद्भिप्राप्तार्थाः ५.९,२००       |
|                        | गा.९२                       | इड्डी            | ऋदिः ११९८                        |
| इक्खागा                | इक्ष्वाकवः – कुलार्याः १०४  | इड्डीए           | ऋद्वया १७७, १७८                  |
| इ <b>क्स्बुवा</b> डिंग | पर्वगवनस्पति-               |                  | [१-२], १८८, १९६                  |
|                        | विशेष-प्र १९ टि. १४         | इणहे             | अयमर्थ ११२४ तः                   |
| इक्खुवाडिय             | ,, ५,४[८] सा.९२             |                  | ११२६, ११२८ तः                    |
| इक्खुवाडी              | ., ४६ गा ३३                 |                  | ११३२, ११४२, १२२७                 |
| इक्ख्                  | इक्षुः ४६ सा, ३३            |                  | तः १२३१, १२३३,                   |
| • "                    | છું, ૨૫ દિ. ૫               |                  | १२३५, १२३७, १२३८,                |
| इचेतेहिं               | इत्येतैः १६७०               | 1                | १४०८[१.२], १४१७                  |
| इसेयं                  | इत्येतत् ८९७                |                  | त १४१९, १४२०[८],                 |
| इबेयाइं                | इत्येतानि ८९९               |                  | १४२२ त १४२४,                     |
| इसेवं                  | इत्येवम् ८५७, पृ.२१२        |                  | १४२५[२], १४२६[१],                |
|                        | टि.११                       | Ì                | १४२७[१],१४२८[२],                 |
| इच्छंति                | इच्छन्ति १११३               |                  | १४३०[१], १४३१[२]                 |
| इच्छाणुकोमा            | इच्छानुलोमा-भाषाप्रमेदः     |                  | ૧૪૩૨ [રૂ], ૧૪૨૩,                 |
|                        | ८६६ गा १९६                  |                  | 9 63 ६[२], 9 63 ७[६],            |
| इच्छामगे               | इच्छामनः १८६४,              |                  | ৭ বসহ বা: <b>৭</b> ৬ বং,         |
| •                      | २०५२[२-६]                   | 1                | १४५२, १४५४ तः<br>१४५६,१४६०,१४६२, |
| इच्डामो                | <b>इ</b> च्छामः १८६४,       |                  | १४६५,१४६९,१६४१,                  |
| •                      | २०५२[२, ४-६]                |                  | 9549, 9543, 9548,                |
| इस्छियत्तागु           | <b>इं</b> प्सिततया १८०६[१]  |                  | 9543, 2945, 2940                 |
| इट्टवरिया              | <b>इ</b> ष्टतरिका १२२९ तः   | 1                | [२],२१७४[१],२१७५                 |
|                        | <b>१२३१, १</b> २३७, १२३८    | इणमट्टे          | अयमर्थः ८३९ तः ८४६,              |
| इट्टचाए                | इष्टतया २०५२[२]             | , , ,            | ९९४, १६३८ [१],                   |
| इट्टस्सरका             | <b>इष्टस्वर</b> ता १६८४[१]  |                  | १६३९, प्र.२७७ टि. १              |
| इहा                    | इष्टाः १६८४[१],             | <b>–ह</b> णं     | इदम् १ गा.३, २११                 |
|                        | 9<4.                        | 1                | गा.१७५                           |

| ę <b>υ</b>           | 440140113                  | CALCICISIE                 |                                             |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| मूखसहो               | सक्रयस्थो सुसंकाह          | मूकसहो                     | सक्रयस्थो सुत्तंकाइ                         |
| हणामेव               | एवमेव २१६९                 | इस्थिवयू                   | स्त्रीवाक ८३३,८३६,                          |
| इति-                 | इति २१७५                   |                            | ۶۷۰)                                        |
| – इति                | ,, ખ. <b>દ[૨], ૫૭[૨]</b> , | इत्थिवेए                   | स्त्रीवेदः १६९१[७]                          |
| <b>4</b>             | ·c[२], ६c[४], ···          | इस्थिवेद०                  | स्त्रीवेद १९०२[२]                           |
|                      | [8], <8[8], <"["],         | इत्थिवेदस्स                | श्चीवेदस्य १७००[९.]                         |
|                      | < 9[x], १६७ तः १७३,        | इत्थिवेदे                  | स्त्रीवेदः – स्त्रीवेदवान                   |
|                      | १७७, १७८ सः १८६            |                            | १३२७                                        |
|                      | सूत्राणां प्रथमकण्डिका     | इत्थिवेयगा                 | स्त्रीवेदकाः ९३८,९३९                        |
|                      | १८८, १८९[१], १९०           | 0 > 0 >                    | [3], <×3                                    |
|                      | [9], 94,3[9], 94,4         | इस्थिवेयपरिणामे            | स्त्रीवेदपरिणाम ९३७                         |
|                      | [٩], ٩٩.૬, ٩٩.૭[٩],        | इत्थिबेयस्स                | स्त्रीवेदस्य १७०८[६]                        |
|                      | १९८[१], १९९[१],            | इत्थी                      | क्रियः ६८[३], ७५[३],                        |
|                      | २०२ तः २०६ स्त्राणा        |                            | دلا [٤], د٠، [٤],                           |
|                      | प्रथमकण्डिका, २०७ तः       |                            | (۶] ۹.۶                                     |
|                      | २०९, ६७४, ८३०,             | इत्थीशणमणी                 | ख्याज्ञापनी ८३७,८७४<br>स्त्रीप्रजापनी ८३५   |
|                      | ८३६ तः ८३९, ८५४            | इत्थीपण्णवणी               | स्त्राप्रजापना ८३७<br>स्त्रीलिङ्गसिद्धाः १६ |
|                      | त ८५६, १२०७ [२]            | इत्थीलिंगसिद्धा            |                                             |
|                      | ૧૨૬૨ [૨]. ૧૨૬૪             | इत्थीवयू                   | स्त्रीवाक् ८५४<br>स्त्रीवेदकाः २५३          |
|                      | [ર], ૧૩૨૫, ૧૩૩૧.           | इत्थीवेदगा<br>इत्थीवेदगाणं | स्त्रीवेदकानाम् २५३                         |
|                      | १३३४, १३४६, १३५०,          | इत्थावदगाण<br>इत्थीवेयगा   | स्त्रीवेदकाः ९४२                            |
|                      | 43.00                      | इत्थावधना<br>इत्थीहिंतो    | स्रोभ्यः ६४५ [६],६४६                        |
| इत्तरियसामाइय०       | ऐस्वरिकसामायिक १३४         | इन्याहता<br>इड्सजातिको     | इ⊪यजातयः <b>१०३</b> गा.                     |
| इसरियं               | इत्वरकम् — स्यल्पम्        | Seederfictors              | 994                                         |
|                      | षृ २९० टि.२-४-६∙७          | हर्क                       | इभ्यम् ११०८                                 |
| इत्तिरियं            | ,, ૧૨,૧૫.[૧]               | इमे                        | इसम् ६६५.[१]                                |
| – इस्रो              | इतः २११ गा.१७५             | ,,                         | इसाम् १९६३, १९६४                            |
| इस्थ                 | अत्र पृ.६६ टि.५            | ,,                         | इदम् ११८०[६,१०],                            |
| इंश्विआणमणी          | रूयाज्ञापनी ८३४, ८३०       | 1                          | વેહેશવ, ૨૦૬૬ [૨],                           |
| इ <i>न्थिपण्णवणी</i> | स्त्रीप्रज्ञापनी ८३८,८७६   | 1                          | २१०० [२]                                    |
| इत्थिया              | स्त्री १२५८[७]             | हमा                        | इयम् ७७५                                    |
| इत्थियाए             | <b>क्रिया</b> १२५८[६-८]    | हमाओ                       | इमाः ५५[३], १५१२                            |
| इस्थियाओ             | क्षिय. ६४७ गा.१८४          | इमाहिं                     | આમિઃ ૧૯૭,                                   |
| इत्थिरयणसं           | स्त्रीरत्नत्वम् १४६७       |                            | १००३[२]                                     |
| इस्थिरयणस्स          | स्त्रीरत्नस्य ७७३[३]       | इमीसे                      | अस्याः १६८, १५७,                            |
| इस्थिवयणं            | स्त्रीवचनम् ८५७            | 1                          | १७८ तः १८६ सूत्राणां                        |
| इस्थिवयणे            | ., 69.8                    |                            | प्रथमकण्डिका, १८८,                          |
|                      |                            | -                          |                                             |

|                  |                           |             | . 2                            |                         | 4                   |
|------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|
| मूलसदो           | सक्कयत्थो                 | सुत्तंकाइ   | मूलसदो                         | सक्स्यत्थो              | सुत्तंकाइ           |
| इमीसे            | १८९[१],                   | १९०[१],     | - <b>इं</b> द                  | इन्द्र १०               | ७ गा. १३९           |
|                  | ૧૧૨[૧],                   | 994[9],     | इंद०                           | ,,                      | وخو                 |
|                  | १९६, १९.७                 | [9], 994    | इंदकाइया                       | इन्द्रकाथिकाः           | – त्रीन्द्रिय-      |
|                  | [٩], २१०,                 | २१७[६],     | 1                              |                         | ष्ट.२८ टि. <b>५</b> |
|                  | •                         | ૭७, ૧९९૮    | इंदगोवया                       | इन्द्रगोपकाः -          |                     |
| ,,               | अस्याम्                   | 338         | इंदगोबे                        | इन्द्रगोपः पृ.          |                     |
| इमे              | इमे १९                    | ४ गा. १५.१  | ० इंदगोवे                      | ,,                      | 9229                |
| इमेण             | अनेन                      | 953         | इंटनीले                        | इन्द्रनील - स           | णि: २४              |
| इमेणं            | ,, ६४५                    | [२], ८९१    |                                |                         | गा. १०              |
| इमो              | अयम् ९                    | २०, ९८६,    | इंदा                           | इन्द्राः १९             | ४ गा. १५१           |
|                  |                           | 9.60[9]     | ० इंदा                         | ,, – इन्द्रना           | माभिधद्वीप-         |
| इ्य              | एवम् २१                   | १ सा. १७५   |                                | समुद्रार्थे             | ९००३[२]             |
|                  |                           | गा. १७७     |                                |                         | गा,२०५              |
| इयरे             | इतरे                      | 9400        | ० इंदा                         | इन्द्री                 |                     |
| इरियात्रहिययंवरा | ईर्यापथिकीवन्ध            | <b>क</b> म् | ० हेरा                         |                         | :[२], १८१           |
|                  |                           | ૧૬૧.૧.[૧]   |                                |                         | , १८४[२]            |
| इरियावहियबंधयं   | ,,                        | १७३६[१]     | ह्याणं                         | इन्द्राणाम्             |                     |
| इव               | इव                        | 944[9]      | इंदिए                          | इन्द्रियम्              |                     |
| – इव             | ,,                        | 694         | ० इंदिए                        | "                       | ९०२८[٩],            |
| इसिपाले          | ऋषिपालः – व               | ानव्यन्त-   |                                | १०३२[१],                |                     |
|                  | रेन्द्र. १९               | ≀गा. १७२    |                                |                         | .રપર દિ.૧           |
| इसिवाह्य         | ऋषिवादित, ऋ               | षियादिक –   | ०-इंदिएसु                      | इन्द्रियेषु १०          |                     |
|                  | वानव्यन्तरदे              | बजातिः      | इंदिओव उत्ता<br>इंदिओवचए       | इन्द्रियोपयुक्ता        |                     |
|                  |                           | 900         |                                | इन्द्रियोपचयः           |                     |
| + इसिवाइय        | ऋषिवादितः त्र             | विवादिको    | इंदिओवचओ<br><del></del> -      |                         | १००८[२]             |
|                  |                           | ना. १५.१    | इंदिकाइया<br>- <del>ंटि-</del> | त्रीन्द्रियजीवाः        |                     |
| इसी              | ऋषिः – वानव्य             |             | + इंदिय                        | इन्द्रियम् २१           |                     |
|                  |                           | गा. १५२     | इंदिय<br>                      |                         | ९ गा.२११            |
| इसीपब्भारा       | ईषत्प्राम्भारा ।          |             | ०- इंदिय                       | इन्द्रिय                | १२३७                |
| इसीपब्साराषु     | <b>ई</b> षत्त्राग्भारायाः |             | इंदिय <b>अ</b> वाए             | इन्द्रियापायः           |                     |
| इस्सरियविसिट्टया |                           | 9864        | इंदियउद्देसए                   | इन्द्रियो <b>द्</b> शके | 3086                |
|                  |                           | ६९५[२]      | <b>इंदियउवउत्ता</b> णं         | इन्द्रियोपयुक्ता        |                     |
| इस्सरियविद्यीणया |                           |             | इंदियउवभोगन्हा                 | इन्द्रियोपयोगार         |                     |
| -                |                           | ६९५[३]      | + इंदियउवचय                    |                         | १०१२[१]             |
| इहं              | इह ८३, ८९,                |             | ⊤ इ।५५७वचेथ                    | इन्द्रियोपचयः           | १००६<br>गा. २०७     |
| •                | गा. १६०                   |             | इंदियओगाहणा                    | <b>रन्दिगावगाह</b> न    |                     |
| इंगाले           |                           | ١٩] ٩٤      | 4.4                            |                         | 9098[9]             |
| •                |                           |             |                                |                         | [ 1]                |

| ٠,٠                    |                    | पण्णवणासु        | त्तपारासद्वार     |                    |                 |
|------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| मूछसहो                 | सक्कयत्थो          | सुत्तंकाइ        | मुलसहो            | सक्रयस्थी          | सुत्तंकाइ       |
| o इंदियत्ते            | इन्द्रियत्वे       | 9089[8],         |                   | १०४६[१,            | c], 9080        |
|                        |                    | 9044[9]          |                   | [9, 8], 9          |                 |
| ० इंदियसे              | ,,                 | 9089[8]          |                   | 904.0[3],          |                 |
| इंदियनिष्य प्रणा       | इन्द्रियनिर्वर्तः  |                  |                   | 9044 8.4           |                 |
| • •                    |                    | १००९[१]          |                   | 9040.              | १०६४ त.         |
| इंदियपज्जन्ती-         | इन्द्रियपर्याप्ति  | Γ-               |                   | ૧૦૬૬[૧],           | 9060            |
| पजनपु                  | पर्याप्तकः         | <b>१९.०४</b> [१] | इंदियाई           | इन्द्रियाणि        | 964.0           |
| <b>इंदियपयस्स</b>      | इन्द्रियपदस्य      | ष्ट २४८          | इंदियाणं          | इन्द्रिययोः        | 9,60[9]         |
|                        |                    | <b>4</b> . २٠    | ० इंदियश्णं       | इन्द्रियाणाम्      | १०२८[२]         |
| इंदियपयं               | इन्द्रियपदम्       | ष्ट्र. २६०       | ० इंदियाणं        | ,,                 | १०२८[३]         |
|                        |                    | વં. ૨૬           | ० इंदियाणि        | इन्द्रियाणि        | 9086[8]         |
| इंदियपरिणामे           | इन्द्रियपरिणा      |                  | इंदियोवचए         | इन्द्रियोपचयः      | 9006[9]         |
|                        |                    | ९,२८             | ०-इंदे            | इन्द्र •           | ૧૭૨ [૨],        |
| इंदियपरिणामेणं         | इन्द्रियपरिणा      | मेन ९३८,         |                   | 9८०[२],<br>१८३[२], | १८२[२],         |
|                        | ९,४०[१],           | ٩.૪٩[٩],         |                   | १८३[२],            | 9<4[3],         |
|                        |                    | ९४३              |                   | १८६[२],            | ૧૧૦[૨],         |
| <b>इंदियपरिवु</b> ड्डी | इन्द्रियपरिष्ठवि   | इः ९४१[२],       |                   | ૧૫૧[૨], ૨          | .०१त २०६        |
| •                      | ९८७[५],            | १०२२[२]          |                   | स्त्राणां हि       | (तीयकण्डिका     |
| इंदियङडी               |                    | : १०११[१]        | इंदेसु            | इन्द्रेषु          | 993             |
| ० इंदियं               | इन्द्रियम् पृ      | .२५३ टि १        |                   | ई                  |                 |
| इंदिया                 | इन्द्रिये          | [٩] ه.د          |                   |                    |                 |
| ,,                     | इन्द्रियाणि        | ۹, ه             | ईसर               | इक्षिर १७७,        |                 |
|                        |                    | १००८[२],         |                   | 966, 99            | ४गा. १५२,       |
|                        |                    | १०१२[२],         | _                 |                    | 9 4, 6          |
|                        |                    | १०१५[२],         | ईसरं              |                    | 9906            |
|                        | १०१६[२],           | १०२४,            | ईसाण              | इंशान              | ६२२             |
|                        |                    | १०६७             | –ईसाण             | ,, ۹۹€,            | २१०,६३४         |
| – इंदिया               | इन्द्रियाणि        |                  | ईसाण०             | ,,,                | २०२[१]          |
|                        | 4.58               | , ९८५[१],        | <b>ईसाणकप्प</b> ० | <b>ईशानक</b> ल्प   | १९८[२]          |
|                        |                    | १००९[२]          | ईसाणग             | ईशानक              | 4052            |
| ० इंदिया               | ,,                 | १०२५,            | <b>इंसाणग</b> ०   | . " .              | १९८[१]          |
|                        | ૧૦૨૬[૧],           |                  | ईसाणगदेवा         | ईशानकदेवाः         | પ•૦ ક્રે,       |
|                        | १०२८[१-२           |                  |                   |                    | 9999            |
|                        | ૧૦૨૧[૧],           |                  | ० ईसाणगदेवार्ण    |                    |                 |
|                        | ૧૦૨૮[૧],           |                  |                   |                    | <b>૧૫</b> ३૨[૫] |
|                        | [9.8, ]],          |                  | ०— ईसाणगा         | <b>ईशानकाः</b>     | ۾ نبرمي         |
|                        | રે, ખ.લ્] <u>,</u> | اه ۱۸ ۱۵]        |                   |                    | dn/d d[ś]       |
|                        |                    |                  |                   |                    |                 |

| मुख्सदो                         | सक्तवत्थो सुसं               | काइ         | मूलसहो            | सक्त्यत्थो            | सुसंकाह          |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| <b>ई</b> साणवडेंसप्             | ईशानवतंसवः १९८               | [9]         |                   | 3                     |                  |
| ईसाणस्स                         | ईशान <i>स्य</i> २००[         | [٩],        | ड                 | ৱ   ५४[২]             | สานน             |
|                                 | २०४[१], १०                   | - ६ 9       | •                 | ५४[३] गा. <b>५</b>    |                  |
| ईसाणा                           | ईशानाः १४४                   | [٩]         |                   | गा.६२तः६५             |                  |
| ०— ईसाणा                        | ,,                           | 809         |                   | गा. ६६ तः ७५          |                  |
| ईसाणाणं                         | ईशानानाम् १९८                | [٩],        |                   | गा. ७६ गा.७०          |                  |
|                                 | 9.                           | < 3 9       |                   | गा. ८० तः ८३          |                  |
| ईसाणे                           | ईशानः <b>१९८</b> [९          |             |                   | गा. ९६, ५४            |                  |
| **                              | ईशाने २००[१],                |             |                   | 900,48[99             |                  |
|                                 | [२],३३४, ४१३                 |             |                   | गा.१०६, ११            |                  |
|                                 | तः ४१६[३], ५                 |             |                   | गा.१२२गा.१            |                  |
|                                 | ष्टु. ३९७ वि                 |             |                   | १७४गा. १३५            |                  |
| ० ईसा भेसु                      |                              | ۰٩,         |                   | 988, 586              | गा. १९९,         |
|                                 | २०५३                         |             |                   | २०५३                  | भा. २२५          |
| ईसामेहिंचो                      |                              | 4E.e        | उईर               | उदीरणा ९७९            | भा. २०१          |
| ० ईसामेहिंतो                    | ]ه. ه في د                   |             | - उउच             | ऋतुक                  | 966              |
| ईसिपटभारा                       | ईषत्प्राग्भारा पृ.७७ (       |             | उक्कडा            | त्रीन्द्रियजीवाः      | <b>પ</b> .હ[૧]   |
| ईसिप <b>ब्भारा</b> ए            |                              | ર૧૧ 🍴       | उक्तरियाए         | उत्करिकया             | 666              |
| ईसिमज्ज्ञिम-                    | ईषन्मध्यम-                   |             | उक्तरियाभेए       | उत्करिका <b>मेद</b> ः | <٩,              |
| परिणामे                         | ्परिणामः १५                  |             |                   |                       | ८८६              |
| ईसिं                            | <b>ईषत् १२३७, प्र.</b> १     |             | उक्करिया मेण्णं   | उत्करिका <b>मेदेन</b> | 660              |
|                                 |                              | 5. 8        | उक्तरियाभेद-      | उत्करिका <b>मेद</b> ⊹ |                  |
| <b>ईसी</b>                      |                              | १३७         | परिणामे           | परिणामः               | م, بدر م         |
| ईसी<br>                         | ,, 900                       |             | उक्करियामेदे      | उत्करिकामेदः          | ८८६              |
| <del>इ</del> ँसी                | ईषत् – ईषत्प्राग्भारैका<br>- |             | उक्करियाभेदेण     | उत्करिका <b>मेदेन</b> | c < 0            |
| <del>ई</del> सी०                |                              | 199         | उक्कलिया          | उत्कलिकाः-            |                  |
|                                 | ईषत् १७८[१                   |             |                   | त्रीन्द्रियजीवा       |                  |
| ईसीपब्भारं                      | इंबरप्रास्भाराम् १९          | <b>ξ</b> ξχ | ० उक्कछिया        | उत्कलिका-वातः         |                  |
| इसीपव्भारा                      |                              |             | उक्कियावाए        | उत्कलिकावातः          | ₹×[٩]            |
| इसायक्सारा                      | ईषत्प्राग्भारा २११, ७        | 96          | उक्कलिवाए         | ., .                  | .9६ टि.३         |
| ईसीपब्भाराए                     |                              | 199         | उक्ता             | <b>उल्का</b>          | ३१[१]            |
| इसीहस्सपंचक्खरु-                |                              | 11          | उक्तामुद्दा       | उल्कासुस्ताः -        |                  |
| इसाइस्सपचप्रकरः<br>स्वारणद्वापु | श्वारणाद्वायाः २१            |             | उक्तिण्ण-०        | अन्तर्द्वीपमनुष       |                  |
| स्रारणदाए<br>ईहा                | देहा १००६ गा. २              |             | 2185ant-0         | उत्कीर्ण १७७,         | १७८[१],<br>१८८   |
| <b>र्</b> चा                    | १०१६                         |             | उक्कोस            | उरकृष्ट               | १८४८<br>१२४८     |
| ० ईहा                           | 0-01                         |             | उक्ताल<br>उक्कोस० |                       | गरहट<br>१गा. १६३ |
| - 401                           | ,, 1014                      | F +1        | 941(1-10          | ,, २१                 | 1 -11- 14-4      |

| 8                       |                                | पण्णवणासुः                       | त्तपारासद्वा६          |                                 |               |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|
| मूकसहो                  | सक्रयत्थो                      | सु त्तंकाइ                       | मूलसद्दो               | सक्तयस्थो                       | सुत्तंकाह     |
| <b>ंउक्कोस</b> पृहितो   | <b>उ</b> त्कृष्टकेभ्यः         | 9289                             | उक्तोसमयपत्ता          | उत्कृष्टमद्प्राप्ता             | १२३७          |
| उक्कोसकालठिईयं          | उत्कृष्टकालस्थि                | शतिकम्                           | उक्कोसया               | उत्कृष्टकानि                    | 9586          |
|                         |                                | 9049                             | उक्कोससंकिल्डि-        | उत्कृष्टसंद्विष्ट-              |               |
| उक्कोसकालिंदनीयं        | ,,                             | १ ४४५ त                          | परिणामे                | परिणामः                         | १७४६,         |
|                         | ૧૭૮૭[                          | ٩], ٩৬४٩                         |                        |                                 | ০, ৭৬৬,৭      |
|                         |                                | तः १७५२                          | उक्कोससंक्लिस-         | उत्कृष्टमंक्षेश-                |               |
| उक्कोसगं                | उत्कृष्टकम्<br>उत्कृष्टकानि    | ९७३७[४]<br>१२४८,                 | परिणामे                | परिणामः पृ.                     |               |
| उक्कोसगा                | <i>ଏ(</i> କୃଥିଲା। ୩            | १९४८,<br>१२४९                    | उक्तोसा                | उत्कृष्टानि                     | 4586          |
| उक्कोसगाणं              | उत्कृष्टकानाम्                 |                                  | उक्कोसाभिणि-           | उत्कृष्टाभिनि-                  | 7             |
| उक्कोसगुणकश्खडे         | उत्कृष्टगुणकर्व                |                                  | बोहियणाणी              | बोधिकज्ञानी                     |               |
| antagraras.             | 0.203.111                      | <br>ખ. ૪૧૦ [૨]                   |                        | ४७७[२], ४                       |               |
| उक्कोसगुणकारूए          | उत्कृष्टगुणकार                 |                                  |                        |                                 | ₹ [₹-₹]       |
|                         | ४५.७[२].                       | ४६८[२ <u>]</u> .                 | उक्तोसिया              | বংকুছা ৭০৭                      |               |
|                         | ر[۶] دونه                      | ४८३[२],                          | उक्कोसियाए<br>उक्कोसेण | उत्कृष्ट्या ,,<br>उत्कृष्टेन ३३ | ,,            |
|                         | ४९१[२],                        | ५३८[२],                          | उक्तालण                | स्त्राणां द्विनीः               |               |
|                         | બ, <b>રે</b> લ[ર],<br>બ,ઠર[ર], | પ્ <b>ઠ૧[૧],</b><br>પ્૪૧[૧],     |                        | न्नाणा । ध्रताः<br>३५४ (२), ३:  |               |
|                         | -'a - [ - 1'                   | 440[5]                           |                        | ₹% [₹],                         |               |
| उक्कोसगुगसीए            | ल (क छ ग ण की र                | ا ۲۰۰۵ [۶],                      | 1                      | ર્પર[ર],                        |               |
| canagam.                | 0.6.03                         | ٠,٠,٥[૨]                         | 1                      | ३६१,३६२                         |               |
| उक्कोसगुणसीने           |                                | <b>५</b> γ७[₹],                  |                        | [2], 35 /[                      |               |
|                         | પ્પંતુ[સ                       | ], પવર[રીં                       |                        | [2], 344[                       |               |
| उक्कोसचक्खुदंसर्ण       | ो उत्कृष्टचक्कुर्दः            | र्शनी ४६२[२]                     |                        | ३६८ तः ३                        |               |
| उक्तोसद्वितीए           |                                | <b>ব</b> : ૪५६[२],               | 1                      | ३९२त ४३.                        |               |
|                         |                                | ૪૭૪[૨],                          |                        | द्वितीयकण्डिक                   |               |
|                         |                                | ४९,०[२],<br>५२३[२]               | 1                      | المرفوالعي                      | 9256[9],      |
|                         |                                | પ <b>રેરે</b> [ર],<br>ર], પપદ[ર] | 1                      | १२७७, १२९                       | 9, 9302,      |
| उक्तोसिंठईप्            |                                | ∖ा, ः ५[२]<br> कः ५३६[२]         |                        | 9393,939                        |               |
| उक्कोसठिती <b>ए</b>     | 0/8/5//4/                      | v3 o[3]                          | -                      | १३३२, १३४                       | \dotsc, १३६२, |
| उक्कोस <b>प</b> ण्रसिष् | तःसच्यद्वेडि                   | कः ५५४[२]                        | i                      | १३७३, १३                        | c 6, 94.08    |
| उक्कोसपण्सियस्स         |                                |                                  | 1                      | [9], 9408                       |               |
|                         |                                | પ્પક[૨]                          | i                      | ૧૫,૦૭[૨],                       |               |
| उक्कोसपगुसियाण          | ां उत्कृष्टप्रदेवि             |                                  | i                      | [२-३], १५                       |               |
|                         |                                | νν s[૨]                          | ľ                      | [₹],                            |               |
| उक्कोसपदे               | उरकृष्टपद                      | ९२१[१]                           | 1                      | الإن الإد],                     |               |
| उक्कोसमित-              | <b>उत्कृष्ट्रम</b> त्य-        |                                  |                        | १८२९,                           |               |
| अण्णाणी                 | ज्ञानी                         | ४७०[१]                           | 1                      | २१५३[३],                        | २१६६[२]       |
|                         |                                |                                  |                        |                                 |               |

सुत्तंकाह

| मूछसद्दो  |
|-----------|
| उक्कोसेणं |
|           |

सक्कयरथी

उतकृष्टेन ८२, ३३५ तः ३५२ सत्राणां प्रथम-तृतीय-कण्डिके, ३५४ वि. ३], ३५६ [9, ३], ३५७ [9, ३], ३५९[१,३], ३६० [9,3], ३६२[9,३], ₹६३[9, ३], ३६**०**[9, ३], ३६६[१,३], ३६८ तः ३९० सूत्राणां ३९२ तः ४३६ सत्राणां च प्रथम-ततीयकण्डिके, ५६० तः ५६४, ५६६ तः ५७८. ५८१. ५८३ तः ६०७. €२६, ६२८, ६३3. ६३५, ६३६, ६८७, ६८८, ६९१, ६९४. ६९५. ७०० त. ७२३. < uc, < ue, e, 90[3], <<<[9-\$], 9249[9-२], १२६४[२], १२६७, १२६८ [१], १२७० [२], १२७३, १२७५, १२७१ तः १२८४, १२८६, १२८८, १२८९, १२९३, १२९४. १२९६ तः १३०१,१३०५,१३०६, १३०८ ते १३१२. १३१४, १३१७, १३२०, १३२२, १३२४, १३२६ तः १३३०. १३३३. १३३४. १३३६ तः 9289, 9282, 9288, 9384,9340,934271: १३५४, १३५६, १३५८ तः १३६०, १३६५, १३६६, १३६८, १३७४, १३७५, १३७७, १३७८,

## मूछसद्दो

सम्बद्धो सर्चकाड 93 60, 93 63, 93 64, १३८७, १३८९, १३९०, 9898[9, 3], 9894 [9-2], 9898[9], १४७०, १४७२, १५०२, 9404 [9, 3.8], 9400 [9], 9408, 9499 [9,3], 9492, 9493 [9,8], 9420, 9429 [9-2, 6], 9420, 94.39. 9432 9, 4-47. 9434. 9484. 9480[9]. 9486. 9449 [9, 8, 4, 4]. **૧૬૧૭, ૧૬૧૮[૧**-૨]. १६९९ [१-२], १७०० [9 3, 8-9]], 9009 [9.2], 9002[3.4, ११, १३, १८-२२, **२४-२७**, ३६.३९, 82-83, 84, 48], 9003[9]. 9008. 9004. 9000 [9]. 9000 [7. 8. 4.6]. १७१०. १७११ [२]. १७१२ तः १७१५, १७१८, १७१९, १७२१ तः १७२३, १७२५ तः १७२९. १७३० [१]. **৭৬३**৭ [৭, ३-५], १०३४, १७३५ [१], 9030 [2-3], 9039 [7], 9089, 9006 [9-2], 9628, 9626, १८३० हः १८५१. १९८३ तः १९९२

9558, 9554, 9556.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>यत्थो सुर्तकाह</b><br>गित्रयोः १७१३ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| २०९५[१],२१००[२], 🗝 उच्चारणद्वाणु उद्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | रणाद्धायाः २१७५                        |
| २१०१ [१], २१०३ उचारेसु उचा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ९७<br>य∽उत्पाट्य प्र,२९१               |
| 2128[3], 2134[1],                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E 9                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ।আলার ২০∿২[৸]                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | वचानि २०५२[६]                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | य-३१पाटच                               |
| उक्कोसोगाहणए उत्कृष्टावगाहनवः ४५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १२१५[३]                                |
| [२], ४६४ [२], उच्छण्याणाणी उच्छ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | જાજ્ઞાની ૧૬૭૬                          |
| ४६६ [२], ४७३[२], उच्छब्रदंसणी उच्छ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | न्नदर्शनी १६८०                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | प्रणी २,९७५                            |
| ખરખ[ર], ખરદ[ર], उद्मा ऋज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १७८[२]                                 |
| પર <b>ા</b> [ર], પર <sup>ૄ</sup> [ર], <b>उज्जुसुय</b> ऋतुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [त्र १९१३                              |
| ५३०[२], ७३०[२], ⊸उज्जोइय⊷ उद्यो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | तेत १९६                                |
| ५५५ [२] उज्जोबणामे उद्शं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | तिनाम १६९३                             |
| उक्कोसोगाहणगस्स उत्कृष्टावगाहनकस्य उज्जोनणामाणु उद्धे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | तनाम्र                                 |
| ४५% [२]<br>उक्कोसोगाइणयाणं उत्कृष्टावगाहनः अलोकेमणा उत्ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १७०२[४१]                               |
| उक्कासानाहणयाण उत्कृष्टावनाहनः उज्जोवेमाणा उद्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | तियन्त १७७, १७८                        |
| make the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second | [२], १८८, १९६                          |
| followings " egg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | तिबन्ती १७८[२]                         |
| जनसम्भाको जनसम्बद्धाः ५० विकास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | રેg ૧૫૧, ૧૬૦,                          |
| <b>उग्गविसा</b> उप्रविधा – सर्पाः ७९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २ तः १६६, १७७                          |
| उग्गहे अवग्रह १०१७, १०२० −उट ≢लेच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | उज्ञानिधिशेष<br>-                      |
| [१], १०२१[१]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | વૃ.३६ ટિ ખ                             |
| o-बमाहे ,, १०१७, १०२० उद्दा उद्दा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |
| [٩], ٩٠२٩ [٩-३], उ <b>ह</b> उष्ट्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ८४४ तः ८४८                             |
| १०२२ [१२] <b>उहाण०</b> उत्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | न १६८४ [१]                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | नम् ९०९[२]                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | नम् ९७२ गा २०३                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | म्लेन्छजातिविशेष                       |
| उच्चंतर् उच्चन्तप्रः – दन्तरागः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • 6                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ताडयो.                                 |
| Templarer Asi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | पृ.४७ टि ६                             |
| and the first of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| 9 30 3 [ 9 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9<06[9]                                |

| मूळसहो          | सक्रमधो                     | सुसंकाइ  | मूलसदो                           | सक्क्याथो                              | सुत्तंकाइ           |
|-----------------|-----------------------------|----------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| उद्गृदिसाए      | <b>ऊ</b> र्थ्वदिशायाम्      | ३२७,     | उत्तमपुरिसमाऊणं                  | उत्तमपुरुषमातृष                        | गम्                 |
| 4               | •                           | ३२९      |                                  |                                        | ७७३[२]              |
| उड्डमुइंगागार-  | <b>ऊ</b> ध्वेमृदङ्गाकारसं   |          | उत्तमपुरिसा                      | उत्तमपुरुषाः                           |                     |
| संठिए           | ٦,                          |          | – उत्तमं                         | उत्तमम् '                              |                     |
| उडुकोप्         | ऊर्ध्वलोके १४               |          | उत्तर                            | उत्तर १६८, १                           |                     |
| 4               | १५७, १६०                    |          |                                  |                                        | :३ स्त्राणां        |
|                 | तः १६६, १७                  |          |                                  |                                        | ।थमक् ण्डिका        |
|                 | २७८ तः ३२                   |          | – उत्तर<br>उत्तरश्रो             | ्र, १६९, १ <sup>.</sup><br>उत्तरतः १४५ |                     |
|                 |                             | ३२८      | उत्तरका<br>उत्तर <b>कु</b> राहिं | उत्तरतः १४९                            |                     |
| उड्डुस्रोग०     | ऊर्ध्वलोक                   | ३१६      | उत्तरकुरः<br>उत्तरकुरः           | उत्तरकुरू<br>उत्तरकुरू                 |                     |
| उड्डूलोय०       | ,, २७६,                     | २७८ तः   | – उत्तरकुरु                      |                                        | २५७[१४]             |
| e.              | ३१५, ३१७                    |          | उत्तरकुरूहिं                     | जनप्रकाशिः                             | e c.                |
|                 |                             | २६, ३२८  | उत्तरगुणलव्हि                    | उत्तरगुणलव्धि                          | म ८७५               |
| उङ्गुलोयस्म     | <b>ऋर्षलोकस्य</b>           |          | उत्तरहु०                         | उत्तरार्ध                              | े <b>१</b> ९८[२]    |
| •               | á                           | .५० हि.१ | उत्तरपञ्चस्थिमेण                 | उत्तरपश्चिमाया                         | मु ३२७,             |
| उडुवाए          | <b>ऊ</b> र्ध्व <b>वा</b> तः | ₹४[٩]    |                                  |                                        | ३२९                 |
| उडुव।ए<br>उड्डे | ऊर्ध्वम् १९५[               | ۹], ۹۰६, | उत्तरपुरन्थिमेणं                 | <b>उत्तरपूर्वस्य</b> ।म्               | ३२७,३२९             |
| G               | ٩٩.৬[٩],                    | 9°.<[9], | <b>उत्तरवे</b> डिव्वए            | <b>उत्तरवैकियम्</b>                    | ९.८३[२],            |
|                 | 94.4.[9],                   | ૨૦૦[૧],  | ì                                | 9<8, 9º                                |                     |
|                 | २०२[१], २                   | ૦૭, ૨૧૦, |                                  |                                        | १५२६[१]             |
|                 | २११, ८७७                    | [१९.२०], | उत्तरवेउव्विया                   | उत्तरवैकिया                            |                     |
|                 | १००१, १५४                   |          |                                  | [૧-૨, ૫-૬                              | ], ૧૫३૨             |
|                 | [9,४,६,८-९                  |          |                                  |                                        | [9, 4]              |
|                 | २००६, २१                    |          | उत्तरवेउव्बियाइं                 | उत्तरवैकियाणि                          |                     |
|                 | _                           | टि.५     |                                  | <b>उत्तर</b> म्                        | [2, 8-4]            |
| उहुं-           | ऊर्ध्वम्                    |          | उत्तरं                           |                                        | ग०३२[४],<br>१६८१[२] |
|                 |                             | गा. १९८  | ० उत्तरं                         |                                        |                     |
| ० – उण्णया      | <b>उन्न</b> ता ।            |          | -54                              | ,, ,                                   | . शा. १५७,<br>१३२७  |
| ० – उच्चाद्यापु | <b>उन्न</b> तायाम्          |          | – उत्तरं–                        | 9.9                                    | ४ गा. १३३           |
| उण्ह            |                             | ३९५ टि.४ | ०- उत्तरिषु                      |                                        | 2999                |
| ० – उपहा        | उच्णाः १२१                  |          | ० उत्तरिया                       | उत्तरकाः २१                            |                     |
| ० – उण्हाइं     | उच्णानि                     |          |                                  |                                        | 3935                |
| ० - उण्हामी     |                             | 9289     | ०— उत्तरियाण                     | उत्तरिकया                              | ۹ ۹ ۰ ۷,            |
| उत्तत्त०        | उत्तम १८५                   |          | 1                                |                                        | २११५[१],            |
| उत्तम०          | उत्तम                       | 99.8     | 1                                |                                        | २११६[१]             |
|                 |                             |          |                                  |                                        |                     |

| •                |                            |                   |                                      |
|------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| मुखसदो           | सक्तयत्थो सुत्तंकाइ        | मूलसहो            | सक्क्यन्थो सुत्तंकाह                 |
| ० उत्तरियाते     | उत्तरिकया पृ. ४३७ टि. ३    | उद्गुणं           | उदयेन १६६७, १६७९                     |
| उत्तरिलं         | औत्तराहम् ११०१             |                   | तः १६८१[१], १६८२                     |
| उत्तरिहा         | औतराहाः १८० [१],           |                   | तः १६८४[१], १६८५                     |
|                  | ૧૮૨[૧], ૧૮૬[૧]             | 1                 | [१-२], १६८६                          |
| उत्तरिह्याण      | औत्तराहाणाम् १९४           | ० उदचिवलपुसु      | उद्धिवलयेषु १५१                      |
| उत्तरिलाणं       | ,, ৭০০[৭২],                | ०- उद्धीसु        | उद्धिषु १५.१                         |
|                  | ٩٤٦[٩], ٩٤٤[٩],            | उद्यपत्तस्य       | उदयप्राप्तस्य १६७९                   |
|                  | 9<0, 94.9[9]               | <b>उ</b> त्यंसि   | उदके १९२९                            |
| उत्तरिहातो       | औत्तराहान ११०१             | उदहिकुमारा        | उद्धिकुमाराः १४० [१],                |
| ० उत्तरे         | उत्तरम् १७१तः १७३,         |                   | ¥3.4                                 |
|                  | ٩٩५[٩], २٥७,               | उदहिकुमाराणं      | उद्धिकुमाराणाम् ५७८                  |
|                  | २०८, २१०                   | ०- उद्दिवलण्सु    | उद्धिवलयेषु १६०                      |
| उत्तरेणं (स.मृ.) | <b>उत्तरस्या</b> म्        | उदही              | उद्धयः - उद्धिकुमारा.                |
|                  | १८० [१], १८३ [१],          |                   | १७७ गा.१३७, १८७                      |
|                  | <b>૧</b> ९૧ [૧]   ૧૧૮ [૧], | о <del>гээд</del> | गा. १४५                              |
|                  | २१३, २१४[१२,               | ०— उदही           | उद्धयः – उद्धिकुमाराः                |
|                  | કઃપ], ૨૧ <b>૫ [૧-</b> ૨],  | <b>०</b> उदहीणं   | १८७ गा.१४७<br>उद्धीनाम् –            |
|                  | २१८, २२० तः २२२,           | 4.036191          | उद्यक्तिमाराणाम् १८७                 |
| _                | २२३[१-४],३२७,३२४           |                   | गा.१३९<br>गा.१३९                     |
| ० उत्तरेणं ,,    | उत्तरस्याम्                | ० – उदहीसु        | उद्धिषु १६०                          |
|                  | २१६ [१-८], २१७             | उदाहु             | उताहो ७८१, ९९६                       |
|                  | [१-६], २१९, २२३            | उदिण्णस्य         | उदीर्णस्य १६७९                       |
| ٠.               | [,]                        | उदिण्णाह          | उदीर्णान ५४४४                        |
| ०~ उत्तरेणं ,,   | <b>उत्तरस्या</b> म्        | उदिण्योग          | ভৰ্মিণ্ন ৭২২৩                        |
|                  | २१४[३], २२४                | उदीण              | उदीचीन १५७                           |
| उत्तागयञ्चन-     | उनानकस्ळञ्-                | उदीण 0            | ,, ۹۹७[٩],                           |
| संठाण •          | संस्थान २११                |                   | 999 [9], 209 [9],                    |
| उत्तासणगा        | उत्त्रासनका                |                   | २०३ [٩], २०५ [٩],                    |
|                  | १६७तः १७३                  |                   | २०६ [٩], २०७                         |
| उत्तासणया        | ,, 908                     | उदीण-०            | उदीबीन १९८[१]                        |
| उत्तासणा         | उत्त्रासनाः पृ.५४ टि.२     | उदीणवाए           | उदीचीनवातः ३४ [१]                    |
| <b>उद्</b> ण     | पर्वगवनस्पतिविशेषः         | <b>उदीरंति</b>    | उदीरयन्ति ९७१                        |
|                  | ४६ गा. ३४                  | उदीरिजमाणस्स      | उदीर्थमाणस्य १६७९                    |
| ***              | जलहरूबनस्पतिविशेषः ५१      | उत्रीरियस्य       | उदीरितस्य १६७९                       |
| "<br>•~ उद्यु    | उदके १९० गा. १२५           | उदीरिस्संति       | उदीरियण्यन्ति ९७१                    |
|                  | उद≆म् २८[१]                | <b>उ</b> दीरेनि   | उदीरियन्यन्ति ९७१<br>उदीरियन्ति १५७१ |
|                  |                            |                   |                                      |

| मूलसदो                    | सक्कयन्थो                         | सुत्तंकाइ                 | मूलसहो               | सक्तयत्थो सुत्तंकाइ                     |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| उ <b>री</b> रेंसु         | उदैरिषत-उद्गी                     | रतवन्तः                   | <b>उ</b> षल <b>ः</b> | उत्पल – उत्पलनामाभिध-                   |
|                           |                                   | 9.09                      |                      | द्वीप समुद्रार्थे १००३                  |
| उद्वंति                   | अपद्रावयन्ति २                    | ٩५३[४],                   |                      | [२] गा. २०५                             |
|                           | 5                                 | ૧૬૬ [રૂ]                  | + उपल                | उत्पलम् ५५ [३] गा.                      |
| उद्सगा                    | उद्देशकाः                         | ५७ [१]                    |                      | 906                                     |
| उहिसिय                    | उ।द्दर्य                          | 9996                      | ० उप्पलिणीकंदे       | उत्पलिनीवन्दः ५४ [८]                    |
| उ दिरसपविभ त्तराः         |                                   |                           |                      | गा. ८८                                  |
| _                         |                                   | 4, 9996                   | उपले                 | उत्पलम् ५१                              |
| • उद्देशम्                | उद्देशके                          |                           | ०- उप्पले            | " १२२७, १२२९                            |
| ० उद्देसए                 | ۰, ۹۲۰                            |                           | उपाएजा               | उत्पादयेन पृ.३२१ टि.                    |
|                           |                                   | .९.० डि. १                |                      | 9-2                                     |
| उद्देमभो                  | उद्देशक. पृ २                     |                           | उषाण्ता              | उत्पाद्य १८०१                           |
|                           | ષ્ટ ૨૭૧ વં.                       |                           | उपाठा                | त्रीन्द्रियजीवाः पृ.२७<br>-             |
|                           | २८७ प ८,                          |                           |                      | ટિ. ૧૦                                  |
|                           | વં. ૨૧, છુ ક                      |                           | <b>उ</b> ॰पादेजा     | उत्पादयेत् १४२०                         |
|                           | ષ્ટુ, રે૦૧ વં                     |                           |                      | [५.८], १४२१ [३.५],<br>१४३५, १४३६ [१२],  |
| _>_>                      |                                   | ૦ રવે ૧૨                  |                      | नवर्ता । वर्षा रा.,<br>१४३७ [७.६], १४५५ |
| उद्दे <b>मगो</b>          | ,, પૃત                            |                           | उपाया                | त्रीन्द्रियजीवाः ५७ [१]                 |
| उद्देशो                   | હેફે <b>શ</b> . છૂર               |                           | उप्प                 | उपरि १९९ तः २०६                         |
| उद्देहिया<br>             | त्रीन्द्रियजीवाः<br>ऊर्ध्वकपारयोः |                           |                      | सृत्राणां प्रथमकण्डिका,                 |
| – उद्धकत्राहेसुं<br>———   |                                   |                           |                      | २०७ तः २०९                              |
| — বন্ধুন<br>— সম          | <b>उद्ध</b> त                     |                           | उष्फिडिता            | उत्स्फिटित्वा – उत्प्कुत्य              |
| - उद्घय -                 | ,, 700,                           | 196 [1],<br>166           |                      | ષ્ટુ, ૨૭૧ દિ. ૬                         |
| उपाइता                    | उत्पत्य                           |                           | उप्फिडिया            | ,, ,, 9999                              |
| 2.45 (1)                  | १९६, १९७                          |                           | उच्चहिया             | उद्यच्य ११२१                            |
|                           | स्त्राणा प्र                      |                           | ० उच्मामे            | उद्घाम∙ ३४ [٩]                          |
|                           |                                   | जनाराज्यता,<br>जिल्लास्थल | ्र⊸ उग्मिलिय −       |                                         |
| <b>ত</b> ণ্যন্তা          | उत्पदाः – श्रीनि                  |                           | उम्मुक्क ०           | उन्मुक्त २११ गा.१७८                     |
| • 151                     |                                   | 40 [9]                    | उयाहु                | उताहो २०४०                              |
| उपविता                    | डस्पस्य पृ.                       |                           | उरगा                 | उरगाः ६४७ गा. १८३                       |
| उपण्णमि <del>स्सिया</del> | उत्पन्न मिश्रिता                  |                           | उरपरिसप्प            | उरःपरिसर्प ३८१ [२-३]                    |
| उपाणाबिगय-                | उत्पन्नविगतम                      |                           |                      | ३८२ [२·३], ३८३                          |
| मिस्सिया                  |                                   | ८६५                       |                      | [१-३], ६३९[१३-१५],<br>१४८५ [८]          |
| – उप्पत्ति                | उत्पत्तिः १०                      |                           | उरपरिसप्प॰           | डरःपरिसर्प <b>७६, ७७,</b>               |
| ० उप्पत्ती                | ,, ९६१                            |                           | 244142142            | ३८१ [१], ३६९ [१२-                       |
| — বংগজ                    | उत्पल ५४                          |                           | l                    | 93], 9438 [3]                           |
|                           |                                   |                           | •                    |                                         |

| मुलसहो             | सक्क्यरथो सुत्तंकाह                | मूलसहो                | सक्कयत्थो सुत्तंकाइ        |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| उरपरिसप्यथल-       | उरःपरिसर्पस्थलचरतिर्थ-             | ०— उपउत्ताणं          | उपयुक्तानाम् २६२,          |
| यरतिरिक्ख-         | ग्योनिक-                           |                       | રેવળ, હર્વ, હર્દે,         |
| जोणियपंचेंदिर      | ष- पश्चेन्द्र-                     | -                     | 934. 93g                   |
| ओरालिय-            | <b>बोदा</b> रिक-                   | ० उवउत्ते             | उपयुक्तः १३६२,             |
| सरीरे              | शरीरम् १४८५.[५.६]                  |                       | १३६३, १७४६,                |
| ۰ ,,               | ,, ৭४८५ [६.৬]                      | !                     | १७५०, १७५१,                |
| उरपरिसप्य-         | उर:परिसर्प <b>स्थ</b> ल-           |                       | ર૧ <b>૫૫, છ.</b> ३૧૪ ટિ. ૧ |
| थलयशण —            | चराणाम् १४९९ [२]                   | ०- उवउत्तेसु          | उपयुक्तेषु १९०१[१]         |
| उरपरिसप्पा         | उरःपरिसर्पा∙ ८४ [४]                | उवएसरह                | उपदेशरुचिः ११० गा.         |
| उरपरिसप्पाण        | उर परिसर्भाणाम्                    |                       | १२२                        |
|                    | १५११ [२]                           | ०- उवएसरुई            | ,, १९० मा १९९              |
| उरपरिसप्पाणं       | ,, <*[x]                           | - उचओग                | उपयोग ९३२                  |
| उरपरिसप्पेहिंनो    | उर∙परिसर्वे≓यः पृ. १७३             | – उवओग –              | ,, पृ.३१४ टि.१             |
|                    | રિ. ૧                              | + उवओग                | उपयोगः २१२ गा. १८०,        |
| उरव्भरुहिरे        | <b>उरभ्रहथिरम् १२</b> २९           |                       | १२५९ गा. २११               |
| <b>उराले</b>       | <b>हरिद्वनस्</b> पतिविशेषः         | उवकोगद्वा             | उपयोगाद्वा १००६ गा.        |
|                    | ४९ गा. ४९                          | _                     | २०७, १०१३                  |
| उरुतुंशुगा         | त्रीन्द्रियजीवाः <u>पृ.</u> २८     | ० उवओगदा              | ૂ, ૧૦૧૨ [૧]                |
|                    | टि ६                               | उव <b>क्षोगद्धा</b> ए | उपयोगाढायाम् १०१३          |
| उरुखंचगा           | ,, ৬৩ [৭]                          | उवजोगदाहितो           | उपयोगाद्वायाः १०१३         |
| उझदेज              | उळद्वयेत् २९७४[४]                  | उचक्रोगपयं            | उपयोगपदम् पृ.४०९           |
| – उल्लोइय(दे०)     | सेटिकादिसम्पृष्टिकरण               |                       | प. २२                      |
| _                  | 900, 906 [9], 966                  | उवक्रागपरिणाम         | उपयोगपरिणामः ९२६,          |
| <b>उवउक्रि</b> ऊण  | उपयुज्य १०१८, १६०४                 | 1                     | ९३२                        |
|                    | [૧], ૨૧૨૨, પૃ. ૧૬૦                 | उवभोगपरिणामे          | गं उपयोगपरिणामेन ९३८,      |
|                    | દિ, ર                              |                       | ९४३                        |
| उवडना              | उपयुक्ताः २१ <b>१</b> गा.          | उवशोगे                | उपयोग. २ गा ७,             |
|                    | १६९, ९९६, ९९८                      |                       | १९०८, १९१२, १९१६,          |
| ॰ उव <b>र</b> त्ता | ,, २१२ गा. १७०,                    |                       | १९२०, १९२६                 |
|                    | २६२, ३२५, ७३० तः                   | ० उवओगे               | उपयोगः १९०९                |
|                    | <b>ષ્કે</b> દ, ૧ <b>૩૮, ૧૭</b> ૫૨, | - उवओगे               | ,, १८६५ गा. २१९            |
|                    | १९२८, १९२९, १९३२                   | उवगया                 | उपगताः २११ गा. १७७         |
|                    | [१], २१७६                          | उवगयाणं               | उपगतानाम् २११ गा           |
| ० उवडत्ताण         | उपयुक्तानाम् २६२,                  |                       | 909                        |
|                    | રૂર્પ, હરૂર, હર્પ,                 | ०- उवगा               | उपराः १४३,१४४              |
| o zazme            | 93¢                                | ~                     | [9.2]                      |
| ० उवउत्तार्ण       | उपयुक्तानाम् ३२५                   | ०- उचग्गहिएहिं        | उपगृहीतैः १६७०             |

| मूलसहो                | सक्कयत्थो     | सुत्तंकाइ       | मूलसरो                  | सक्तवत्थी सुसंकाइ                |
|-----------------------|---------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|
| + उवघाय               | उपघाते ८६     | शा. १९५         | उवरिमउवरि-              | उपरितनो <b>प</b> रित्तन-         |
| उवघायणामाण्           | उपघातनाम्नः १ | १७०२[३४]        | मगेदेजग०                | प्रैवेयक ४३५[१ <b>-३</b> ]       |
| उवघायणामे             | उपवातनाम      | १६९३,           | उवरिमउवरिम-             | उपरितनोपरितन-                    |
|                       | 9             | ६९४ [٩४]        | गेवेजगा                 | प्रैवेयकाः १४६[१],               |
| उषवायणिस्सिया         | उपघातनि:सृत   | ।। ८६३          |                         | ७२२                              |
| ० उबचप्               | उपचयः         | 9000            | <b>उवरिम</b> उवरिमगे    | - उपरितनोपरितन-                  |
| ०— उवचण्              | ,,            | १००८[१]         | देजागाणं                | प्रैवेयकाणाम् १८५०               |
| +० उवचय               | ,, 900        | ६ गा. २०७       | <b>उवरिम</b> ण्         | उपरितनके-                        |
| उवचर्यति              | उपचीयन्ते     |                 |                         | प्रवेयके २०९ गा. १५७             |
| उच चिज्ञंति           |               | برنع, علايم     | <b>उवरिमगेवेजाग</b>     |                                  |
| उवचिण                 | उपचयन ९.७     | १ गा. २०१       | उवरिमगे <b>वे</b> जगदेः |                                  |
| उबचिणंति              | उपिनवन्ति     |                 |                         | <b>प्रेनेयकदेवा. २००६</b>        |
| उवचिणिस् <b>सं</b> ति | उपचेष्यन्ति   | و فرو           | उवरिमगेवेजग-            |                                  |
| <b>उबचिणि</b> सु      | उपाचैषुः – उ  | पचितवन्तः       | देवाणं                  | देवानाम् २०९,६०३                 |
|                       |               | <b>ર,૬</b> ⊍[૧] | <b>उवरिमगेषे</b> ज्ञगा  | उपरितन-                          |
| তৰचিব ০               | ভণবিন ৭৩      | ٤[٩], ٩٧٧       |                         | प्रैवेयकाः २०९,३३४               |
| उत्रचितस्य            | उपचितर्य      | १६७९            | उवरिमगेवेजनगण           |                                  |
| उत्रचिय०              | उपचित         | 900             |                         | प्रैवेयकाणाम् २०९                |
| <b>उव</b> ्रहायं      | उपाध्यायम्    | 9996            | उवरिमगेवेजगेसु          |                                  |
| उवज्झायाणं(च.ष        |               |                 | <b>उवरिममज्झिम</b> रे   |                                  |
| <b>उवर्णायवय</b> णे   | उपनीतवचनम्    |                 | वेजना०                  | प्रवेयक ४३४ <b>[</b> १-३]        |
| उवशीयावणी-            | उपनीतापनीत    |                 |                         | ो- उपरितनमध्यम <sub>ः</sub>      |
| यवयणे                 | वचनम्         | ८९६             | वेजगा                   | प्रवेयकाः १४६[१], ७२१            |
| उवदंसिया              | उपदर्शिता     |                 | उवरिममज्झिम।            | णं उपरितनमध्यमानाम् –            |
| उ <b>व</b> दंसेमाणीओ  | उपदर्शयन्त्य. |                 |                         | प्रवेयकाणाम् १८४९                |
| <b>उवदि</b> ट्टे      | उपदिष्टान् १  |                 | उवरिमहेट्टिमगे-         | उपरितनाध <b>स्तन</b> -           |
| उवभोगंतराष्           | उपभोग।न्तरा   |                 | वैज्ञग०                 | बैबेयक ४३३[१-३]                  |
| उवमा                  | उपमा – खाद्य  |                 | उवरिमहेड्डिमगे-         | उपरितन।धस्तन-                    |
|                       |               | २९७ डि. ३       | देजगा                   | प्रवेयकाः १४६[१],७२०             |
| उवमाप्                | उपमायाः       | २११ गा.         | उवस्मिहेट्टिमाणं        |                                  |
|                       |               | 908             |                         | प्रेवेयकाणाम् १८४८               |
| <b>उवमाहिं</b>        | उपमाभिः       | 9863            | उवरिल                   | उपरितन ५०८, ५०९,                 |
| – उथयार               |               | ৭৬৬,            |                         | <b>પ૧૧, પ્૧</b> ૧, પ૨૦[૧],       |
| _                     |               | :[9], 9<<       |                         | પરેવ[વ], પરેદ[વ],                |
| ० – उवरक्षिया         | उपरक्षितानि   | ৭৬৬,            | 1                       | <i>પરેલ</i> [૧], <i>પ</i> ૪૧[૧], |
| _                     |               | :[٩], ٩<<       |                         | 488[9], 448[9] <u>,</u>          |
| उवरि                  | उपरि पृ       | , હર દિ. ૧      | ļ                       | 444[9]                           |

| मूकसदो             | सक्स्यत्थो                       | सुत्तंकाह            | मूल्सदो             | सक्क्यत्थो                              | सुत्तंकाइ               |
|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| उबरिह्नं           | उपरितनम्                         | 9909                 |                     | [9-4], 48                               |                         |
| उवरिहामी           | उपरितनात्                        | २११                  |                     | ६५० [१.६                                |                         |
|                    |                                  | 9, 9६99              |                     | ६५२, ६५                                 |                         |
| ,,                 |                                  | १६३३,                |                     | €M€ [9-3                                |                         |
|                    |                                  | १६३५[४]              |                     | ६५८, ६६<br>[٩-७], ६६                    |                         |
| उबरिह्यासु         | उपरितनीषु                        | ₽. ४०€               |                     | € <b>६६</b> [9- <b>३</b> ]              |                         |
|                    |                                  | टि. ६                |                     | €€ < [ 9-4].                            |                         |
| उवरिष्ठाहिं        | उपरितनीभिः                       |                      |                     | € 09, €                                 |                         |
| उवरि <b>क्षिया</b> | उपरितने पृ                       |                      |                     | ६७३ [१-२                                | ], ૬ હપ,                |
| उवरि <b>छियासु</b> | उपरितनीषु                        |                      |                     | ६ v ६, पृ. ३                            |                         |
| <b>उवरि</b> ले     | उपरितनः                          | २११                  | उववज्ञावेयव्या      | उपपादयितव्य                             |                         |
| "                  | उपरितनम्                         | २११                  |                     | [३], ६५८,                               |                         |
| उवरिक्षेहिं<br>    | उपरितनैः                         | o'o od               |                     | >-                                      | ਇ. ੧.                   |
| <b>उवरिं</b>       | उपरि १६                          |                      | उवविज्ञजा           | उपपद्येत                                | 9828                    |
|                    |                                  | ٩७८[٩],              | उदव[जो]ज<br>उदवजोजा | "                                       | 9889                    |
|                    | ٩٧٩[٩],                          |                      | उववज्ञजा            | ,, पश्च<br>१४२० [१-३                    | ری, ۹۲۹ <i>۲</i>        |
|                    | 9<9[9],                          |                      |                     | [9-3], 9 85                             |                         |
|                    |                                  | 966,                 |                     | 8854 [4-5                               |                         |
|                    | 9<5[9],                          | વઽ∘[૧],<br>]. ઽ૨૧[૧] |                     | [9]. 9                                  |                         |
| उवरिं              | चपरि १७°                         |                      |                     | ्।], ।<br>१४२८ [१-३                     |                         |
| उवार<br>उवलद्वा    | उपार १७ <sup>.</sup><br>उपलब्धाः |                      | 1                   | [9]. 98                                 |                         |
| उपलक्ष।            | उपलब्दाः                         | 110 M.               | 1                   | १४३२ [१∹                                |                         |
| उवले               | उपलः                             |                      |                     | 9830 9-F                                |                         |
| उव <b>वज</b> ह     | उपपद्यते १२                      |                      |                     |                                         | રૂપ્ત કર <b>ે છે.</b> ૧ |
| 34440              |                                  | 9290 [9]             | ० उदवण्णमा          | उपपन्नकाः ९                             |                         |
| उववज्रति           |                                  | १७, ११९९             |                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 2063                    |
|                    | [9], 9                           |                      | ० उववण्णमा          | ,,                                      | <b>રર</b> રે [૧],       |
|                    | 9303[9],                         |                      |                     | % .<br>% . 997                          |                         |
|                    | 9206, 92                         |                      |                     |                                         | YY, 19Y4                |
|                    |                                  | <b>3], 9399</b>      | ० डबबसमा            | जपपमकाः ५                               |                         |
| उबब जमाणाणं        | उपयमानान                         |                      | ० उववक्रमा          | ,,                                      | 336                     |
| उववजाति            | उपभ्यन्ते ६                      |                      | उववाह्या            | औपपातिकाः                               |                         |
|                    |                                  | رې ډېډ.              | ० – उवबाइया         |                                         | २१०, ३३४                |
|                    | ६२८, ६३                          | (0, ६३२,             | ०- उववाहयाणं        | औपपातिकान                               |                         |
|                    | ६३३, ६                           | ३५, ६३५              | उववापुणं <b>े</b>   |                                         | 186, 189,               |
|                    | [٩-२६],                          | ६४२, ६४५             |                     |                                         | 42, 948,                |
|                    |                                  |                      |                     |                                         | -                       |

| मूलसदो                 | सक्रय थो            | सुत्तंकाइ        | मृलसदो                | सक्तयत्थो                    | सु संकाह      |
|------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|
|                        | وبراو روبو          | , 94<,           | ० उषसंतकसाय-          | उपशान्तक्षाय                 | <b>[-</b>     |
|                        | १६०, १६१,           | ૧૬३ तः           | वीयराय-               | बीतराग-                      |               |
|                        | 900, 706            | [٩], ٩٩३         | दंसणारिया             | दर्शनार्याः                  | 992           |
|                        | [9], 450            | तः ५६३,          | उवसंताई               | उपशान्तानि                   | 3888          |
|                        | ५६५ म ५             | ی و د د د        | उबसंते                | उपशान्तः                     | <b>९६३[१]</b> |
|                        | त ५८१,              | ५८३ त.           | <b>उवसंपज्जमाणगती</b> | उपसंपद्यमानग                 | <b>ातिः</b>   |
|                        | برديي ن             | , ce , & o'4     |                       | 990                          | ५, १९०८       |
| उनवाण्यन्वा            | उपपाद्यितब्या       |                  | उवसंपज्जित्ता         | उपसम्पद्य ११                 | 0<,9998       |
|                        |                     | ६ ૰ ૦ [૭]        | उवसामप्               | उपशमकः                       | १७४२,         |
| — उचवाएयव्या           | ,,                  | ६४१              |                       |                              | 4083          |
| उचवाओ                  | उपपातः ६            |                  | उचिहिं                | उपधिम्                       |               |
|                        | € 6 c , €           |                  | उवाएणं                | उपायेन                       |               |
|                        | € rd in [ 4].       |                  | - उवाएणं              | ,,                           | < 98          |
|                        | દદદ[રૂ],            |                  | उदागरछंति             | उपागच्छन्ति                  |               |
|                        | દહર[૪, ૬            |                  |                       |                              | [8.4]         |
| — उववाओ                | उपपातः ६४५          |                  | उवागरिस्र <b>क्ता</b> | उपागत्य २०                   |               |
| उववातगती <sub></sub>   | उपपातगतिः           |                  | ० उवायं               |                              | < 9°          |
| ॰ उत्रवातगती           |                     | (2) dod'd        | उवेह                  | उपैति ९४०                    |               |
| ० – उचवानगनी           | ,,                  | १२०० तः          | उन्बद्ध               | उद्वर्तते '                  |               |
|                        |                     | 9906             |                       | <b>૧</b> ૨૦ <b>૨</b> [૧],    |               |
| उववासो                 | उपपात-              |                  | उब्बहुण               | उद्दर्तना ५५९                |               |
| ०— उनवायगई<br>उचवायगती | उपपानगतिः           |                  | उब्बह्णयाप्           | उद्घर्तनतया ५<br>उद्घर्तना ६ |               |
| उचवायगता<br>• उचनायगती |                     | . १०९२<br>०.व० व | उञ्चह्णा              | च अस्तन। ६<br>६३८,६६६        |               |
| ० उववायसता             | "                   | १०९४<br>१०९४     | 1                     | [v], ६६९                     |               |
| ० – उवधायगती           | 9-01                |                  |                       | [0], 642                     | [४,६]         |
| •– <b>ડવવાવ</b> નતા    | n 100               | ५, ९०९७,<br>९०९८ | उच्चहणाण्             | उद्दर्तनतया ५                |               |
| ० – उचवायं             | <b>उपपातम्</b>      | <b>६३</b> २      | 2                     | O DECITION OF                | €0.00         |
| ० उववासं               | उपवासम् १           |                  | उच्चट्टित             | उद्धर्तते '                  |               |
| उत्रवह                 | उपमृहण ११           |                  | 0-16                  | 9303 [9]                     |               |
| उप <b>रे</b> ताणं      | <b>उपवेतामाम्</b>   |                  |                       |                              | 1], 1311      |
| उचनेया<br>उचनेया       | उपपेताः             |                  | उष्प्रदृति            | उ <b>द्धर्त</b> न्ते ।       |               |
| उ <b>वसंतक</b> साय     | उपशान्तकथाय         |                  | उष्यद्दा              | उद्धताः १४०                  |               |
| उवसंतकसाय ०            |                     | 128, 924         | उब्बहिसा              | उद्धर्त्य ६६६                |               |
| उनसंतकसाय-             | उपशान्तकषा <b>य</b> |                  |                       | [9], ६६९                     |               |
| वीयराग-                | बीतराग-             |                  |                       | [1],                         |               |
| दंसणारिया              | व्हीनार्थाः प       | 999. 993         | -                     | 9890,98                      |               |
| *********              |                     |                  |                       |                              |               |

| मुखसद्दो                                | सक्क्यत्थो सुत्तंकाइ                                                    | मुकसद्दो     | सक्कवस्थो सुत्तंकाइ                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
|                                         | •                                                                       | उसिणं        | • •                                  |
| उम्बद्दिला                              | [१-२], १४२१ [१],                                                        | उ।सण         | उष्णाम् –<br>वेदनाभेदम् २०५६,        |
|                                         | १४२२ तः १४२४,                                                           |              | २०५७[२-५], २०५८                      |
|                                         | ૧૪૨૫ [૧], ૧૪ <b>૨</b> ૬<br>[૧], ૧૪૨૭ [૧],                               | उसिणा        | उल्ला-बेदनामेदः २०५५                 |
|                                         | 11], 1840 [1],<br>1840 [1], 1840                                        | ,,           | उष्णाः १८६४,                         |
|                                         | [9], 9832 [9],                                                          | "            | ૨૦૫૨[૨]                              |
|                                         | 4854' 4850 [4]'                                                         | ,,           | उष्णा-योनिभेदः ७३८तः                 |
|                                         | 9888, 9886, 9842,                                                       |              | ७४०, ७४२, ७४४,                       |
|                                         | 9844, 9840                                                              |              | ७४५, ७४७तः ७५१                       |
| उब्बन्तप्                               | उद्वर्तकः – दन्तरागः पृ.                                                | उसिणे        | उष्ण: ५५३                            |
| 3 04 (10)                               | २९३ हि. <b>१३</b>                                                       | उसिणोद्द्    | उष्णोदकम् २८[१]                      |
| उन्दिगा                                 | उद्विक्षाः १६७ तः १७४                                                   | उस्सकति      | उल्बाब्कते १२५२,                     |
| उम्बेह्सिया<br>-                        | उद्वेधलिका – बनस्पति-                                                   |              | 9२५३                                 |
| 5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | विशेषः ५४ ८], गा.९६                                                     | उस्सण्णकारणं | उत्सन्नकारणम् ७३६                    |
| उसगारा                                  | मस्यविशेषः पृ. २९ टि. ८                                                 | उस्मच्यिण ०  | उत्सर्पिणी ९१०[१-२,                  |
| – उसत्त                                 | उत्सक्त १७७,१७८                                                         |              | <i>4</i> ],< <u>99[२],&lt;9२[२],</u> |
|                                         | [9], 9<<                                                                |              | <9x[9], <9<[9],                      |
| उसभणाराय-                               | ऋषभनाराचसंहनननाम्नः                                                     | ĺ            | ॰.२१[१], १२६२[१],                    |
| संघयणणामाप्                             |                                                                         | ĺ            | १२८६, १२८८, १३००,                    |
| उसभणाराय-                               | ऋषभनार।चसंहनननाम                                                        |              | १२०१, १३०५, १३१०,                    |
| संघयणणामे                               | 9558[4]                                                                 |              | १३२६, १३४४, १३५२,                    |
| उसभंक                                   | ऋषभाक्षः १९६                                                            |              | १३५९, १३६५, १३७०                     |
| उसहच्छायं                               | ऋषभच्छायाम् १११४                                                        | उस्सा        | अवश्यायः पृ. १४ टि.२                 |
| उसिण                                    | उष्ण ५०४, ५२५[१],                                                       | उस्सासणामाणु | उच्छासन।मः                           |
|                                         | 9605                                                                    |              | १७०२[४०]                             |
| उसिण ०                                  | ,, 4¥4[9],                                                              | उस्सासणामे   | उद्घासनाम १६९३,                      |
|                                         | 440[9], 449[9],                                                         |              | १६९४[१७]                             |
|                                         | <uv[98]< th=""><th>उस्सासपर्य</th><th>उच्छासपदम् पृ. १८७</th></uv[98]<> | उस्सासपर्य   | उच्छासपदम् पृ. १८७                   |
| उसिणजोणियाणं                            | उष्णयोनिकानाम् ७५३                                                      |              | <b>٩.</b> ١٩                         |
| उसिणफास ०                               | उष्णस्पर्श ४४०,४४१                                                      | उस्सासविसा   | उच्छासविषाः –                        |
| उसिणकासपरिणत                            | ।। उष्णस्पर्श-                                                          |              | सर्पाः ७९                            |
|                                         | परिणताः ८[४] तः                                                         | उस्सासे      | उच्छ्वासः ११२३ गा.                   |
|                                         | 99[4], 9 <b>२[</b> 9.४,                                                 |              | 405                                  |
|                                         | ६-c], १३[१-५]                                                           | उस्सासो      | उच्छासः २ गा. ४                      |
| उसिणफासाइं                              | उष्णस्पर्शानि ८७७[१३]                                                   | + उंबर       | उदुम्बर⁺ ४१ गा. १६                   |
| उसिणफासो                                | उष्णस्पर्शः ५४७[१]                                                      | उंबेभशिया    | एकास्थिकवृक्ष-                       |
| उसिणं                                   | उष्णम् १८६४, २०५२                                                       | 1            | विशेषः ४०गा. १४                      |
|                                         |                                                                         |              |                                      |

| मूलसहो       | सङ्घरयो सुत्तंकाह                         | मृलसहो     | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ                           |
|--------------|-------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| -Kertini     | <u></u>                                   | <b>4</b>   | कण्डिका, १३२६,१३३१,                           |
|              |                                           |            | १३४४, १३५२, १३५९,                             |
| + - डज       | ऊनम् १७४ गा. १३६<br>ऊनकान – ऊन⊩न् १७०५,   |            | 9364, 9300                                    |
| <b>जण</b> प् | कनकान् – कनान् १७०५,<br>१७०८[४], १७११[२], | ० ऊणं      | <b>जनाम् १३५०, १३५८,</b>                      |
|              | १७२५, १७२८                                |            | १३६०, १३६६                                    |
| ,,           | ऊनकौ-ऊनौ १v०८[८],                         | <b>ऊणा</b> | <b>ऊनाः १७</b> १७                             |
|              | ૧૭३૧[૧, ૫.]                               | • ऋणा      | <b>ऊनानि ९</b> १०[४]                          |
| ऊणगं         | ऊनकम् –                                   | ० जणा      | ऊना ३७३[३],                                   |
|              | ऊनम् १७००[२],                             |            | રુખ[રૂ], રુષ્દ[રૂ],                           |
|              | ૧૭૦૨ [३-૪, ૨૪,                            |            | ३७७[३], ३८٩[३],                               |
|              | ३८-३९]                                    | į          | ३८३[३], ३८४[३],                               |
| ऊणगा         | <b>अनका – अनाः १६९९</b>                   |            | ३<६[३]                                        |
|              | [२], १७०० [११],                           | ,,         | ऊनाः ३७१[३]                                   |
|              | १७०२[१,६,९,१८-२ <u>१</u> ,                | ० ऊणाहं    | ,, ३६९[३]                                     |
|              | २५-२६, ३६-३७],                            | ,,         | ऊनानि ३३५तः३५२                                |
|              | , १७२२                                    |            | स्त्राणां तृतीयकण्डिका,                       |
| "            | <b>ऊनका – ऊनो</b>                         |            | ર <b>પ</b> પ્ર[ર], રપદ[ર],                    |
|              | ૧૭૦૨[૫, ૨૨]                               |            | રબળ[ર], રબલ[ર],                               |
| ऊणयं         | <b>ऊनकम् – ऊनम्</b>                       |            | ३६०[३], ३६२[३],                               |
|              | १७००[९], १७०७[१],                         |            | રેલ્ર[ર], રેલ્પ[ર],                           |
|              | १७०८[२, ७], १७१३,                         |            | ३६६[३], ३६८[३],                               |
|              | १७१८, १७२२, १७२७,                         | Į.         | રૂ <b>૭૦[રૂ], રૂ</b> ષર[રૂ],                  |
|              | १७२९, १७३१[३-४]<br>                       |            | ३७४[३], ३७८[३],                               |
| ऊणया         | ऊनकाः – ऊनाः                              |            | ३७९[३], ३८०[३],                               |
|              | १६९८[१], १७००[४,                          |            | ₹८२[३], <b>३८५[३]</b> ,                       |
|              | 93], 9002[c, 99,                          |            | ₹८८[३], ३९०[३],                               |
|              | १३, २७, ४५]<br>ऊनकी – ऊनी                 | -          | ३९२[३], ३९३[३],<br>३९४[३], ४०७[३],            |
| "            |                                           |            | १९४[१], ४९७[१],<br>४०८[१], ४९०[१],            |
|              | १७०२[४३]<br>ऊनकान – ऊनान् १७१५,           |            | ***[₹], ****[₹],<br>****[₹], ****[₹],         |
| ,,           | જાનમાંગ – જાનાય 1917.,<br>૧૭૨૧            | 1          | ०। गार्तु, ०। रार्तु,<br>४१४ तः ४३ ७ सूत्राणा |
| কণ           | जनम् १७००[ <b>१</b> २]                    |            | तृतीयकण्डिका, १२६७,                           |
| ० डाणं       | 224[2]                                    |            | १२६८[१], १२७०[१]                              |
| A (0) 41     | ,,                                        | ० – ऊणाइं  | जने ३४९[१,३],३५१                              |
|              | २२०[२], २००[२],<br>३४०[३], ३५०[٩,३],      |            | [9-3], 804 [3].                               |
|              | ३५२[१, ३], ३५३ तः                         |            | ۲۹٤ [٤], ۲۹٠ [٤],                             |
|              | ४१६ सूत्राणां तृतीय-                      |            | ¥9¢[₹]                                        |
|              | A . A . William Sales                     | 1          | 41-141                                        |

| मुख्यहो             | सक्तयत्थो सुत्तंकाङ                 | मूलसहो                  | सक्तवस्थो सुत्तंकाइ                         |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| ० – ऊणिया           | ऊनिका-ऊना २११                       | चुप <del>्</del> सि     | एतेषाम् ३१[४], ४१,                          |
|                     | गा. १६४. १६९७.                      | •••                     | બંબ [રૂ], પંદે [ર],                         |
|                     | 9586[1],9000[2],                    |                         | 40 [x], cx [x],                             |
|                     | 9008, 9089                          |                         | ९१ [४], २२५, २३०                            |
| •— ऊणे              | <b>ऊनम्</b> १७३, १००५               |                         | [६], २३१, २३२,                              |
| ० – ऊणो             | <b>ऊनः</b> ३८७ [३], ३८९             |                         | ર <b>રૂપ[६], ૨૪૦[રૂ-૭]</b> ,                |
|                     | [३], ३९५ [३], ३९६                   |                         | २४५ [९], २४६, २५०                           |
|                     | [3]                                 |                         | [૧૬], રપ૧, રપર,                             |
| <b>ऊससं</b> ति      | उच्छ् <b>वसन्ति ६९३</b> तः          |                         | २५५, २६६, २६७,                              |
|                     | ६९५, ११२४, १८०२                     |                         | २७१, ९७९                                    |
| <b>ऊसास-</b> नीतासे | उच्छवास-निःश्वासी ५४                | पुणुसि                  | एतेषाम् ६५५[४], ९२२                         |
| •                   | [१०] गा. ९९                         | <b>क्रिस</b>            | एतेषु २०६[२] गा. १५५                        |
| ऊसिय                | उत्स्वत १९५ [१]                     | पृष्हिं                 | एतैः ५४ [११]                                |
| ऊसिया<br>ऊसे        | उच्छिता १००१                        | प्कृणवीसं<br>पुकाडे     | एकोनविशतिः ४२३ [१]<br>पर्वगवनस्पतिविशेषः ४६ |
| 34                  | उत्पः २४गा.८                        | प् <b>क</b> ड           | पवगवनस्पातावशवः ४६<br>गा. ३३                |
|                     | Œ.                                  | <b>एक</b> तीसं          | गा. ३२<br>एकश्रिकात ४३५ [१-३],              |
| एए                  | एते ५४ [१] गा ५३,                   | 40000                   | ४३६ [१, ३], 143 <b>९</b>                    |
| **                  | ५४ [८] सा. ८९ मा                    |                         | [3-8]                                       |
|                     | ९६, १७७ मा १३७,                     | <b>एक</b> तीसाए         | एकत्रिंशतः एकत्रिंशता वा                    |
|                     | १८७ गा. १४२, २७०,                   |                         | ७२२, ७२३                                    |
|                     | ८७६, ९६२ [३],                       | ,,                      | एकत्रिंशति १८५०,                            |
|                     | १०७७, २१३८, प्र १४                  |                         | 9<49                                        |
|                     | દિ. ૧ ર                             | – एकदेस                 | एकदेश १६३ तः १६६,                           |
| — वेदेव             | एतेन १२१५[१]                        |                         | 904                                         |
| पृष्ण —             | ,, ¥३°, ४४°,                        | + – एक्कवीस             | एक विशम् ७९० गा. १८८                        |
|                     | ५५७[१], ८६८, ९९६,                   | एकवीसं                  | एकविंशतिः ४२५[१-३],                         |
|                     | ુ છુ. ૧૮૧ ટિ. ૧                     |                         | ४२६[१ <b>.३</b> ]                           |
| ~ देवंता ~          | एतेन ९९८, ११२७,                     | <b>एक</b> वीसा <b>ए</b> | एकविंशतेः एकविंशस्यावा                      |
|                     | ११२६, ११३०, ११३२,                   |                         | ०१३                                         |
|                     | ११२२, ११४२,                         | "                       | एकविशसी १८४०,                               |
|                     | 19××, 1294 [३],                     |                         | 9 6 8 9                                     |
|                     | १२२०, १२५३,                         | <b>्क</b> स्स           | एकस्य ५४ [१०] गा.                           |
|                     | ૧ <b>૨</b> ૫૫, <b>છ</b> . ૨૪૫ દિ.   |                         | १००, पृ. २६ टि. १                           |
| पूर्ण               | ४, ष्ट. २७४ टि. १<br>एतेन ३५३, ८७९, | पु <b>क्</b>            | <b>एक</b> स् १३२२, १३२७,                    |
| 33.7                | १९०५ २५२, ८७५,                      |                         | 9३२९, 9३३०,<br>9३३३, 9३३४,                  |
|                     | 1004                                |                         | 1444, 1448,                                 |

| मूलसदो               | सक्रयत्थो        | सुसंकाइ          | मूखसद्दो             | सक्रयत्थो            | सुत्तंकाङ्       |
|----------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|
|                      | १३४९,            | 934.0,           |                      | २०९३[१],२            | ٥٩ <b>५[٩]</b> , |
|                      | १३५३,            | १३५६,            |                      | २०९६ [१-२]           | , २१००           |
|                      | 9346,            | १३६८,            |                      | [२], २               | 909[9],          |
|                      | १३७४, १७         | ०० [१२],         |                      | २१०३[१],             | २११९[२,          |
|                      | १७०८[७],         | ष्टु. २५३        |                      | <b>૪],</b> ٦٩        | २०[२-३],         |
|                      |                  | टि १             |                      | २१२४[३],             | २१३५[१]          |
| एकं                  |                  | 9005[8]          | एको                  | एकम्                 | ९१०[३],          |
| पुक्ता               | <b>ए</b> का      | <b>૧૫</b> ૨૬[३], |                      | २०४१[३],             | g. <i>૨૫૫</i>    |
|                      |                  | १५३२[७]          |                      |                      | टि. १            |
| + एकार               | एकादशः ७९        | ० गा.१८७,        | एको(का)              | एका                  | १४१५[२]          |
|                      |                  | २०२ टि. १        | एगहए                 | एककः                 | 558,             |
| <b>्का</b> रस        | एक।दश ११०        | गा. १२६,         |                      | 9800[9],             |                  |
|                      |                  | 2,00             |                      | १४२०[१-३,            |                  |
| पुकारस – ०           | ,,               | 200              |                      | १४२१[१-४]            |                  |
| <b>्कारसम्</b>       | एकादशम् पृ.      | २२२ प. ५         |                      | [٩], (               |                  |
| एकारसमो              | एकादशमः          | ७९० गा.          |                      | १४३१ [१],            |                  |
|                      |                  | 9 < 14.          |                      | [9-२], 9४            |                  |
| <b>ुकारसविहा</b>     | एकादशविधा        | 9000             |                      | 9888, 984            |                  |
| <b>्क</b> ारसचिहे    | एकादशविधः        |                  |                      | १४६३, १४६            | ८, १६२०,         |
| प्रकारसुत्तरं        | एकादशोत्तरम्     |                  |                      |                      | 95,04            |
| _                    |                  | 9 40             | – एगङ्या             | एकके-एके             |                  |
| एकारसो               | एकादशः ७९        |                  |                      | ९९८, ११३             |                  |
| एकासीतिबिद्धं        | एकाशीतिविध       |                  |                      | २०४३, २०             |                  |
| पुक्रूणनीसाए         | एकोन/त्रेशति     |                  | एगइ्याओ              | एककात्-एकस           |                  |
| एक्कुणवीसहमे         | एकोन विशतित      |                  | पुगओवत्ता            | द्वीन्द्रियजीवाः     |                  |
| _                    |                  | गा. १०८          | एगस्तुरा             |                      | ७०, ७१           |
| <b>प्रकृ</b> णवीसाप् | एकोनविंशतेः      |                  | पुगर्भधाई            | एकगन्धानि            |                  |
|                      | ए स्रोन विंशत्या |                  | एगगुणकक्खडाइं        | एकगुणकर्कशा          |                  |
| <b>एके</b>           | एकम्             | १०३२ [१]         |                      |                      | १८००[२]          |
| एकेकः ०              |                  | १६०४ [२]         | एगगुणकालए            | एकगुणकालक            |                  |
| एकोकां               | एकेकम् ५         |                  | <b>ए</b> गगुणकालगस्स | एकगुणकालक            |                  |
|                      |                  | 908-904          | प्रागुणकालगाणं       | एकगुणकालक            |                  |
| पु <b>केकी</b> प     | एकैकस्थाम्       |                  |                      |                      | ३३३, ५१९         |
| पु <b>क्ते</b> ण     | एकेन ६८७,        |                  | वंगगुणकालाई          | एगगुणकालावि          |                  |
| प्रका                | एकः ६            |                  |                      | د٥٥[د],              |                  |
|                      | ६३६, १४          |                  | प्रागुणति त्तरसाई    | <b>एक्गुणतिक्</b> त- |                  |
|                      | १४१५[१],         | 4896[9],         | 1                    | रसानि                | ८७७[१२]          |

| मूछसदो               | सक्त्यत्थो सुत्तंकाह          | मूलसहो                       | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ             |
|----------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| एगगुणतिसाई           | एकगुणतिकतानि                  | <b>एग</b> पदेसोगाडा          | एकप्रदेशावगाडाः ३३१             |
|                      | g. <b>૨૧</b> ૭ દિ. ૧-૨        | <b>ज्गपदेसोगाढाणं</b>        | एकप्रदेशाव-                     |
| पुगगुणसीबाइं         | एकगुणशीतानि                   |                              | गाढानाम् ३३१,३३३                |
|                      | coo[98]                       | पुगकासाई                     | एक्स्पर्शानि ८७७[१३],           |
| वंशराजा-             | एकगुणसुर-                     |                              | 9000[9]                         |
| सुविभगंधाई           | भिगन्धानि ८७७[१०]             | एगबीयगा                      | एकबीजकाः पृ.१७                  |
| एगजीबस्स             | एकजीवस्य ५४[८] गा.            |                              | टि. १-२-३                       |
|                      | ८१ मा. ८५                     | प्गमेगम्स                    | एकैकस्य १०३०,                   |
| पुगजीविया            | एकजीवकानि ५३ गा४४             |                              | १०३१[१], १०३६,                  |
| पुगजीबो              | एकजीवः ,,                     |                              | 9089[9-3, 8, <],                |
| एगट्टिया             | एकास्थिकाः ३९,४०              |                              | 9083[9, 3, 4.6],                |
| ",                   | एकास्थिकानि ४०                |                              | १०४६[१, ८], १०४७                |
| एगनिया               | एकके–एके ६७३[२],              |                              | [9,8], 9046,                    |
|                      | છુ, ર૪૫ દિ. ૫                 |                              | १०६५, २० <b>९</b> ३[१] <b>,</b> |
| पुगतीसङ्मं           | एकत्रिंशतमम् पृ.४१९           |                              | ૨૦૬૫[૧], ૨૦૬६[૧],               |
|                      | વં. ૨૦                        |                              | २१०१[१], २१०२,                  |
| पुगत्त ०             | एक्ट्रच ८९१, ८९५,             |                              | <b>૧૧૦</b> ૨[૧], <b>૧૧૦૫</b> ,  |
|                      | 94,68[२], 94,64[२],           |                              | २१०६, २ <b>१</b> १९[१],         |
|                      | १६७४[२],१६७८[३],              |                              | २१२०[१], २१३५.[१],              |
|                      | १७६२, १९०७                    |                              | २१३९<br>एकैकम् ७८०              |
| एगत्तेण              | एकत्वेन १७७३[२],              | एगमेगे<br>एगमिग              | एकैकम् ७८०<br>एकस्मिन १२९७      |
|                      | १७८८[२], १८८६,<br>१८९२, १८९३, | पुगम्मि<br>                  | एकरसानि ८७७[११]                 |
|                      | १८९८[३], १९०५[१]              | पुगरसाई<br>एगवण्णाई          | एकवर्णान ८७७[७],                |
| एगदिसि               | एकदिशि २१५६[१],               | o'ald solls                  | 9.4.2[9]                        |
| 2.11.2144            | २१५७, २१५९[१],                | पुगवयणं                      | एकवचनम् ८९७                     |
|                      | २१६० तः २१६२,                 | पुरावयणे                     |                                 |
|                      | २१६५, २१६६[१]                 | एग <b>वयू</b>                | ,, टर्ड<br>एकशक् ८४९            |
| वृशवयु               | एकपदे ११०गा. १२५              | एग विह्वं थए                 | एकविधवन्धकः १६४२,               |
| एगपप्सियाई           | एकप्रदेशकानि ८७७[३]           | 2.11.464.42                  | 9686, 9063[9],                  |
| पुगपपुसोगाडस्स       | एकप्रदेशावगाडस्य ५११          |                              | 9006, 9000,                     |
| पुगपपुसोगाहा         | एकप्रदेशावगाढाः ३३१           |                              | 9063[9]                         |
| पुगपपुसोगाढाई        | एकप्रदेशाव-                   | <b>एगविह्</b> बंध <b>ए</b> ण | एकविधबन्धकेन १७८१               |
| •                    | गाढानि ८७७[४]                 | पुगविद्वंधगा                 | एकविधवन्धकाः १६४३,              |
| <b>एगपएसोगाढा</b> णं | एकप्रदेशाव-                   |                              | 9048, 9044[2],                  |
|                      | गाडान।म् ५११                  |                              | 9000, 9068[9, 3]                |
| एगपएसोगाढे           | एकप्रदेशावगाढः ५११            | पुगविहवंधगे                  | एकविभयन्थकः १७७८                |

| प्रतिवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | मूकसदो                | सक्ष्यत्थो सुत्तंकाह        | मूलसहो                | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|
| प्राचीसहमं एकियातिनाम् प्र. ३४५ वृं ६ प्राचीसाण् एकियातिनाम् प्र. ३४५ वृं ६ प्राचीसाण् एकियाति । प्राचीसाण् एकियाति । प्राचीसाण प्रकासायिकेन ३९५६ [३], २९५६ [३], २९५६ [३], २९५६ [३], २९५६ [३], २९५६ [३], २९५६ [३], २९५६ [३], २९५६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ [३], २९६६ | पुराविहा              | एकविधाः १५०, १५३,           |                       |                      |
| प्राचीसाए एवर्षवातेः एवर्षवातेः एवर्षवातेः एवर्षवातेः एवर्षवातेः एवर्षवातेः एवर्षवातेः प्रवचनात्र्याते । प्रवचनात्र्याते । प्रवचनात्र्याते । प्रवचनात्र्याते । र्वत्रः १९५६ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५५ [१], २१५ [१], २१५५ [१], २१५५ [1], २१५५ [1], २१५५ [1], २१५५ [1], २१५५ [1], २१५५ [1], २१५५ [1], २१५५ [1], २१५५ [1], २१५५ [1], २१५५ [1], २१५ [1], २१५ [1], २१५ [1], २१५ [1], २१५ [1], २१५ [1], २१५ [1], २१५ [1], २१५ [1], २१५ [1], २१५ [1], २१५ [1], २१५ [1], २१५ [1], २१५ [1], २१५ [1], २१५ [1], २१५ [1], २१५ [1], २१५ [1], २१५ [1], २१५ [1], २१५ [1], २१५ [1], २१५ [1], २१५ [1], २१५ [1], २१५ [1], २१५ [1], २१५ [1], २१५ [1], २१५ [1], २१५ [1], २१५ [1], २१५ [1], २१५ [1], २१५ [1], २१५ [1], २१५ [1], २१५ [1], २१६ [1], २१६ [1], २१६ [1], २१६ [1], २१६ [1], २१६ [1], २१६ [1], २१६ [1], २१६ [1], २१६ [1], २१६ [1], २१६ [1], २१६ [1], २१६ [1], २१६ [1], २१६ [1], २१६ [1], २१६ [1], २१६ [1], २१६ [1], २१६ [1], २१६ [1], २१६ [1], २१६ [1], २१६ [1], २१६ [1], २१६ [1], २१६ [1], २१६ [1], २१६ [1], २१६ [1],  |                       | १५६, १५९, १६२               |                       |                      |
| प्राविसाए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | एगवीसइसं              | एकविशतितमम् पृ. ३४९         |                       |                      |
| प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार व |                       | વં. ૬                       |                       |                      |
| प्रशासमञ्ज्या प्रशासमञ्ज्ञ । १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १००० हु १०० हु १०० हु १०० हु १०० हु १०० हु १०० हु १०० हु १०० हु १०० हु १०० हु १०० हु १०० हु १००० | एगबीस।ए               | एकविंशतेः                   | -                     |                      |
| (२), २१% [२), २१% [२), २१% [२), २१% [२), २१% [२), २१% [२), २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [२], २१% [2], २१% [2], २१% [2], २१% [2], २१% [2], २१% [2], २१% [2], २१% [2], २१% [2], २१% [2], २१% [2], २१% [2], २१% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2], 21% [2 |                       | एकविंशत्यावा ७१२            |                       |                      |
| [२], २१% [३], ११% [१], ११% [१], ११% [१], ११% [१], ११% [१], ११% [१], ११% [१], ११% [१], ११% [१], ११% [१], ११% [१], ११% [१], ११% [१], ११% [१], ११% [१], ११% [१], ११% [१], ११% [१], ११% [१], ११% [१], ११% [१], ११% [१], ११% [१], ११% [१], ११% [१], ११% [१], ११% [१], ११% [१], ११% [१], ११% [१], ११% [१], ११% [१], ११% [१], ११% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1], 11% [1 | एगसमङ्ख्य             | एकसामयिकेन २९५३             |                       |                      |
| श्वाप्त होते होते स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्व |                       | [२], २१५६ [२],              | <b>परां</b>           |                      |
| प्रतस्मण्णं एकसमेन ६२६, ६२८, ६२८, ६२८, ६२८, ६२८, ६२८, ६२८,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | २१५७, २१५९ [२],             | •                     |                      |
| प्रस्तसमय (प्रकासन १२६, १२८, १२८, १२८, १२८, १२८, १२८, १२८, १२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | २१६६ [१]                    | – वर्ग                |                      |
| ६२६, ६२४, ९१०, १३८, १३८, १३८, १३८, १३८, १३८, १३८, १३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | प्रसमपुणं             | एकसमयेन ६२६, ६२८,           | •                     |                      |
| \$ १ १ १ १ १ ३ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | ६३०, ६३२, ६३३,              |                       |                      |
| [ १-२], १०४६ [ १],                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | ६३६, ६३७, ११०१,             |                       |                      |
| प्रशासमय एकसमय: \( \nu \) (सा सा सा \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu \) (\nu   |                       | 9 698 [9, ३], 9894          |                       |                      |
| + व्यवसमय एकसमयः ५,५६ मा. २२३ १४०६ मा. २२३, १४०६ मा. २२३, १४०६ मा. २२३ १४०६ मा. २२३ १४०६ मा. २२३ १४०६ मा. २२३ १४०६ मा. २२३ १४०६ मा. २२४ १४०६ मा. २२४ १४०६ मा. २४२ १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४०६ मा. १४ |                       | [१-२], १४१६ [१],            |                       | १५७,८७०, ष्ट.५३ टि.३ |
| १८२, १४०६ चा. २१३  एसासमयितीयां एकसमयिविकालि  रण्यासमयितीयां एकसमयिविकालि  रण्यासमयितीयां एकसमयिविकालि  रणसमयितीयां एकसमयिविकालः ५३५  एसासमयितीयां एकसमयिविकालः १३२  एसासमयितीयां एकसमय-  र्थालिकालि ८००[०]  एसासमयितीयां एकसमय-  र्यातसमयितीयां एकसमय-  र्यातमयितीयां एकस्य-  प्रात्तियां १५०,०३१।  ६५६[२], ५५२(३), १५४२(६),  १५४७, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०, १९४०,  |                       | २ १ ७ ५                     | एगा                   |                      |
| प्रातमबद्धितीयाई एक्समबरिश्तिकाति ८०० [५] प्रातमबद्धितीय एक्समबरिश्तिकः ५,१५ एतासमबद्धितीय एक्समबरिश्तिकः ५,१५ एतासमबद्धितीय एक्समबर्श्यितिकः १३२ प्रातमबद्धितीयां एक्समय- स्थितिकस्य ५,१५ एतासमबद्धितीयां एक्समय- स्थितिकाति १३२ प्रातमबद्धितीयां एक्समय- स्थितिकाताम १३२, प्रातमबद्धितीयां एक्समय- स्थितिकाताम १३२, ५५ प्रात्मित्यां एक्समय- प्रात्मित्यां एक्समय- स्थितिकाताम १३२, ५५ प्रात्मित्यां एक्सियाः १६५ प्रात्मित्यां एक्सियः १२०, ५५ प्रात्मित्यां एक्सियः १२०, ५५ प्रात्मित्यां एक्सियः १२०, ५५ प्रात्मित्यां एक्सियः १२०, ५५ प्रात्मित्यां एक्सियः १२०, ५५ प्रात्मित्यां एक्सियः १२०, ५५ प्रात्मित्यां एक्सियः १२०, ६६ [२२], ६५ प्रात्मित्यां एक्सियः १२०, ६६ [२२], ६५ प्रात्मित्यां एक्सियः १२०, ६५ प्रात्मित्यां प्रात्मित्यां एक्सियः ६६ (२), १५ स्थितिवर्षां प्रात्मित्यां १५ स्थानां अवकविक्तां प्रात्मित्यः एक्सियः ६६ (२),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | + प्रासमय             | एकसमयः ५५९ गा.              |                       |                      |
| - ८०७ [५]  प्रात्मस्वितीय  प्रत्मस्वितीय   प्रत्मस्वित्वा  प्रत्मस्वित्वा  प्रत्मस्वा  प्रत्मस्वा  प्रत्मस्वा  प्रत्मस्वा  प्रत्मस्वा  प्रत्मस्वा  प्रत्मस्व  प्रत्मस्व  प्रत्मस्व  प्रत्मस्व  प्रत्मस्व  प्रत्मस्व  प्रत्मस्व  प्रत्मस्व  प्रत्मस्व  प्रत्मस्व  प्रत्मस्व  प्रत्मस्व  प्रत्मस्व  प्रत्मस्व  प्रत्मस्व  प्रत्मस्व  प्रत्मस्व  प्रत्मस्व  प्रत्मस्व  प्रत्मस्व  प्रत्मस्व  प्रत्मस्व  प्रत्मस्व  प्रत्मस्व  प्रत्मस्व  प्रत्मस्व  प्रत्मस्व  प्रत्मव  प्रत्मस्व  प्रत्मस्व  प्रत्मस्व  प्रत्मस्व  प्रत्मस्व  प्रत्मिव  प्रत्मस्व  प्रत्मिव  प्रत्मस्व  प्रत्मिव  प्रत्मस्व  प्रत्मिव  प्रत्मिव  प्रत्मस्व  प्रत्मिव  प्रत्मिव  प्रत्मिव  प्रत्मिव  प्रत्मिव  प्रत्मिव  प्रत्मिव  प्रत्मिव  प्रत्मिव  प्रत्मिव  प्रत्मव  प्रत्मिव  प्रत्मिव  प्रत्मिव  प्रत्मिव  प्रत्मिव  प्रत्मिव  प्रत्मिव  प्रत्मिव  प्रत्मिव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव   प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प्रत्मव  प |                       | १८२, १४०६ गा. २१३           |                       |                      |
| प्रात्मवरितीयः एकसमादिश्विकः ५,१५ प्रामाता एकसराः ६७,८१, ८९, ८९, ८९, प्रामाता एकसराः ६७,८१, ० स्वात्मवरितीयाः एकसमादितीयाः १६५, ८९, ८९, १५३६[२-३], १६९४ प्रामाते एकसमादितीयाः १६५०, ८९, १५३६[२-३], १६९४ प्रामाते एकसमादितीयाः १६५०, ८९, १५३६[२-३], १६९४ प्रामातियः १६५०, १५३६[२-३], १६९४ प्रामातियः १६५६[२], १५९४, १५८६[३], १५९४, १५८६[३], १५९४, १५८६[३], १५९४, १५८६[३], १५९४, १५८६[३], १५९४, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १३, १५८६ १४, १५८६ १४, १५८६ १३, १५८६ १४, १५८६ १४, १५८६ १४, १५८६ १४, १५८६ १४, १५८६ १४, १५८६ १४, १५८६ १४, १५८६ १४, १५८६ १४, १५८६ १४, १५८६ १४, १५८६ १४, १५८६ १४, १५८६ १४, १५८६ १४, १५८६ १४, १५८६ १४, १४, १४, १४, १४, १४, १४, १४, १४, १४,                                                        | एगसमयद्वितीबाइं       | एकसमयस्थितिकानि             |                       |                      |
| ्रणासमयितीयस्स एकसमय- स्थितिकस्य ५,५५ प्रात्ममयितीयाः एकसमयितीसः ३३२ प्रात्ममयितीयां एकसमय- स्थितिकानाम् १३२, प्राप्तमयितीयां एकसमय- स्थितिकानाम् १३२, प्राप्तस्य एकसियः १६५, प्राप्तस्य एकस्य ५००। प्राप्तस्य एकस्य ५००। प्राप्तस्य ५००। प्राप्तस्य ५००। प्राप्तस्य ५००। प्राप्तस्य ५००। प्राप्तस्य ५००। प्राप्तस्य ५००। प्राप्तस्य ५००। प्राप्तस्य ५००। प्राप्तस्य ५००। प्राप्तस्य ५००। प्राप्तस्य ५००। प्राप्तस्य ५००। प्राप्तस्य ५००। प्राप्तस्य ५००। प्राप्तस्य ५००। प्राप्तस्य १०००। प्राप्तस्य १६००। प्राप्तस्य १०००। प्राप्तस्य १०००। प्राप्तस्य १०००। प्राप्तस्य १०००। प्राप्तस्य १०००। प्राप्तस्य १०००। प्राप्तस्य १०००। प्राप्तस्य १०००। प्राप्तस्य १०००। प्राप्तस्य १०००। प्राप्तस्य १०००। प्राप्तस्य १०००।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | ८७७ [५]                     |                       |                      |
| स्थितिकस्य ५,१५ एकाकाराणि १६६४[८] एगामाराष्ट्रं एकाकाराणि १६६४[८] एकाकार १६५४[८] एगामार्थे एकाकार १६६४[८] एगामार्थे एकाकार १६६४[८] एगामार्थे एकाकार १६६४[८] एगामार्थे एकाकार १६६४[८] १६६४[८] एकाकार १६६४[८] एगामार्थे एकाकार १६६४[८] १६६४[८] एकाकार १६६४[८] १६६४[८] एकाकार १६६४[८] एकाकार १६६४[८] एकाकार १६६४[८] एकाकार १६६४[८] एकाकार १६६४[८] एकाकार १६६४[८] एकाकार १६६४[८] एकाकार १६६४[८] एकाकार १६६४[८] एकाकार १६६४[८] एकाकार १६६४[८] एकाकार १६६४[८] एकाकार १६६४[८] एकाकार १६६४[८]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पुगस <b>मय</b> ठितीए  | एकसमयस्थितिकः ५१५           | पुनावारा              | एकाकाराः ६७,८१,      |
| प्रात्मवितीया एकसम्परिवित्तकः ३३२ प्राप्तामवितीयां एकसम्पर्यत्वामवितीयां एकसम्पर्यत्वामवितीयां एकसम्पर्यत्वामवितीयां एकसम्पर्यत्वामवितीयां एकसम्पर्यत्वामवितीयां एकसम्पर्यत्वामवितीयां एकसम्पर्यत्वामवित्वाम् ३३२, प्रतिविद्याः १६५ एकसियः १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५०, १५५० | <i>प्</i> गसमयितीयस्स | एकसमय-                      |                       | حو, ۹ ه              |
| एससमयितीयार्थ (फ्रस्सम- स्थितिकानात ८०७(५) प्रतासमयितीयार्थ (फ्रस्सम- स्थितिकानात १३२, प्राप्तस्या (फ्रस्सम- स्थितिकानात १३२, प्राप्तस्य (फ्रस्सम- स्थितिकानात १३२, प्राप्तस्य (फ्रस्सम- स्थितिकानात १३२, प्राप्तस्य (फ्रस्सम- स्थितिकानात १३२, प्राप्तिच्यु (फ्रिन्ट्रिय) ६६६(२), ६६(२-३), ८०२(३), ६५(२-३), ८०२(३), ६५(२-३), ८०२(३), ६५(२-३), ८०२(३), ६५(२-३), १४०, १४८ तः १८३, १४०, १४८ तः १८३, १४०, १४८ तः १८३, १४०, १४८ तः १८३, १४०, १४८ तः १८३, १४०, १४८ तः १८३, १४०, १४८ तः १८३,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | स्थितिकस्य ५१५              | एगागारा <del>इं</del> | एकाकाराणि            |
| स्थितिकानि ८०७[५]  प्रात्तसम्बद्धिनीयाणं एकसम्य- स्थितिकानाम् ३३२,  ५१%  प्रांतिवर्णः एकस्यः १२०,  ५१%  प्रांतिवर्णः एकस्यः १२०,  ५१%  प्रांतिवर्णः एकस्यः १२०,  ५१%  प्रांतिवर्णः प्रकेत्रियेषः ६६(२),  ६६८२-३),६०५[३]  ५४%,१०० वा. १०३  प्रां एकम् १६८ तः १०३,  १५०,१०० वा. १०३  प्रांगं एकम् १६८ तः १०३,  १५०,१०० वा. १०३  प्रांगं प्रमाणं प्रवस्त्रधिकाः प्रकेत्रियेषः ६५८[३]  प्रांतिवर्णः प्रकेत्रियेषः ६६८[३]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | एगसमयठितीया           | ए <b>कसमयस्थि</b> तिकाः ३३२ |                       | १६९४[१८]             |
| प्रशासमयश्मिषाणं एकसमय- स्थितिकानाम् ३३२, ५९,००० प्रशासिकाः १६,००० प्रशासिकाः १९००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | एगसमयठितीयाहं         | एकसमय-                      | एगागारे               |                      |
| स्थितिकानाम् ३३२, प्रांगिषिष् एकेन्त्रियः १२७२, ५९५ १९५५ १९५५ १९५५ १९५५ १९५५ १९५५ १९५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | स्थितिकानि ८७७[५]           |                       | ૧૫३३[૧-૨], ૧૬૧૪      |
| प्रगतिबा एकसिदाः १६ प्रिविष्षु एकेन्द्रियेषु ६६६[२], प्रातिष्णु एकेन्द्रियेषु ६६६[२], प्रातिष्णु एकेन्द्रियेषु ६६६[२], ५०२[३] । १०० प्रातिष्णु एकेन्द्रियेषु ६६६[३] एकेन्द्रियेषु ६६८[३] प्रातिष्णु एकेन्द्रियेष्ट ६६८[३] प्रातिष्णु एकेन्द्रियेष्ट ६६८[३] प्रातिष्णु प्रकेन्द्रियेष्टः ६५८[३] प्रातिष्णु प्रकेन्द्रियेष्टः ६५८[३] प्रातिष्णु प्रकेन्द्रियेष्टः ६५८[३] प्रातिष्णु प्रकेन्द्रियेष्टः ६५८[३]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पुगसमयठिनीयाणं        | एकसम्य-                     |                       |                      |
| प्रगतिवा एकसिद्धाः १६ प्रगिविष् प्रकेन्द्रियेषु ६६६[२], ५०२[३], ५०२[३], ५०२[३], ५०२[३], ५०२[३], ५०२[३], ५०२[३], ५०२[३], ५०२[३], ५०२[३], ५०२[३], ५०२[३], ५०२[३], ५०२[३], ५०२[३], ५०२[३], ५०२[३], ५०२[३], ५०२[३], ५०२[३], ५०२[३], ५०२[३],                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | स्थितिकानाम् ३३२,           | प्रिविष               | एकेन्द्रियः १२७२,    |
| प्रगस्स एकस्य ५४[c] गा. ५३,<br>५%[१०] या. १००<br>या. १०३<br>प्रगं एकम् १६८ तः १०३,<br>१५७, १५८ तः १०३,<br>मुमागं प्रयमकध्वका,<br>प्रितिष्ट प्रकिन्निये स्वः<br>प्रमिदिष्ट प्रकिन्निये स्वः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | ५,9५                        |                       | २१५८[२]              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | पगसिदा                | एकसिद्धाः १६                | एगिदिएसु              |                      |
| या. १०३ ० एसिंदिएसु एकेन्द्रियेषु ६६८[३]<br>एसं एकम् १६८ तः १०३,<br>१७७, १७८ तः १८३<br>सुप्ताणां प्रयमकष्टिका, एसिंदिए एकेन्द्रिय ६६५[३-४]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पुगस्स                | एकस्य ५४[८] गा. ९३,         |                       |                      |
| एमं एकम् १६८ तः १०३, प्रिनिविपर्दितो एकेन्द्रियेभ्यः<br>१७७, १७८ तः १८३<br>स्त्राणां प्रयमकष्टिका, प्रिनिविष एकेन्द्रिय ६६६[२],                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | ५,४[१०] सा. १००             |                       |                      |
| १७७, १७८ तः १८३<br>सृष्ट्राणां प्रयमकण्डिका, पृतिदिय एकेन्द्रिय ६६६[२],                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | शा. १०३                     |                       | एकेन्द्रियेषु ६६८[३] |
| सूत्राणां प्रथमकण्डिका, <b>एगि</b> दिय एकेन्द्रिय ६६६[२],                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | एगं                   | एकम् १६८तः १७३,             | प्रिंदिपृहिंतो        | एकेन्द्रियेभ्यः      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | १७७, १७८ तः १८३             |                       | <i>६५५</i> [३-४]     |
| 9-6-191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | स्त्राणां प्रथमकण्डिका,     | पुर्गिदिय             | एकेन्द्रिय ६६६[२],   |
| 100, 107[1], 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | 966, 965[9],                |                       | 9420                 |

| मूकसदो ।                   | सक्रयस्थो       | सुत्तंकाइ         | मुलसद्दो            | सक्त्यत्थो सुत्तंकाइ         |   |
|----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|------------------------------|---|
| पुर्गिदिय ०                | एकेन्द्रिय      | ६३९[२],           | एगिंदियतिरिक्ख-     | एकेन्द्रियतिर्थ-             |   |
|                            | ८१५[२],         | ८६९,              | जोणिएसु             | स्योनिकेषु ६६८[२]            |   |
|                            | ccc[२],         | ح٩.٦,             | पुरिंदियतिरिक्ख-    | एकेन्द्रिथतिर्य-             |   |
|                            | 9083[3],        | 9200,             | जोणिएहिंतो          | स्योनिकेभ्यः ६५.०            |   |
|                            | 9839, 969       | 19,9008,          |                     | [२-३], ६५६[३],               |   |
|                            | १८७६[२],        | ۹८८९.[٦],         |                     | 999.8                        |   |
|                            | २०५०, २०६       | 4,2940,           | पुगिदियनिरिक्ख-     | एकेन्द्रियतियं-              |   |
|                            | g.              | ૧૧૧ ટિ. ર         | जोणियखेत्तोव        | - स्योनिकक्षेत्रीपः          |   |
| ० – पार्गेदिय              | ,,              | 94.68[9],         | वायगती              | पातगतिः १०९५                 |   |
|                            | 9066,90         | १२, १८८४,         | पुगिवियतिरिक्ख-     | एकेन्द्रियतिर्य-             |   |
|                            | 9664[9],        | 9666,             | जोणिया              | ग्योनिकाः १९९४               | r |
|                            | 9<99[3],        | 9<९५[9,           | पुर्गिद्यं तिरिक्ख- | एकेन्द्रियतिर्थग्योनिकान।म्  | ( |
|                            | ₹-४],           | १८९९[१],          | जोणियाणं            | 9958                         | ŕ |
|                            | 9900[9,3        | ], 95.09          | पुगिदिय-            | एकेन्द्रियतैजसशरीरम्         |   |
|                            | [9], 9%         | ०२[१,३],          | तेयगसरीरे           | वण्ड्स, वृष्ड्च, वृष्ठ्व     | í |
|                            | 9903[9,1        | ·], 9404          | ۰,,                 | ,, 9482                      | ζ |
|                            |                 | [3]               | ० एशिदियवे-         | एकेन्द्रियवैकियशरीरस्य       |   |
| ० पुरिदिय-                 | एकेन्द्रियोदारि | काणि              | <b>उ</b> व्वियसरीरस |                              | 4 |
| ओरास्त्रिय                 |                 | 9808              | णुगिदियवे-          | एकेन्द्रियवैकियशरीरम्        |   |
| पुर्गिदियकोरालिय-          |                 |                   | उब्वियसरीरे         | १५१४, १५१५[१]                |   |
| सरीरे                      | शरीरम् १४       | દ, ૧૪૭૭,          | ۰,,                 | ,, 94.94.[9- <del>3</del> ], | , |
|                            |                 | 9860              |                     | १५२२                         | ţ |
| <ul><li>पुगिदिय-</li></ul> |                 |                   | पृगिदियसरीराई       | एकेन्द्रियशरीराणि            |   |
| भोरालियसरीरे               |                 | 9800,             |                     | १८५३, १८५५                   | V |
|                            |                 | (], <b>9</b> 800  |                     | ।ा- एकेन्द्रियसंशारसमापन्न-  |   |
|                            | [9],            | <b>9</b> ४९.9[٩], |                     | णा जीवप्रज्ञापना १८          |   |
| ~~ >                       |                 | १४९२[१]           | एगिंदियस्स          |                              |   |
| पुरिवियमोरा-               | एकेन्द्रियोदा   |                   | एगिदिया             | एकेन्द्रियाः ५५[३],          |   |
| <b>लियस्</b> स             | 25 25           | 9403              |                     | २२७तः २२९,२३०[२],            |   |
| पुरिवियकोहियाणं            | एकान्द्रयाध     |                   |                     | २३१, २९२, २९४                |   |
| -80                        | 20 (            | 9900              |                     | ३३४, ८६७, ९४०[१]             |   |
| पुर्गिदियक∓मग-             |                 |                   |                     | 9903,9908,9004               |   |
| सरीरे                      | ्शरीरम्         | 40,05             |                     | 9000[9], 9000                |   |
| पुरिदियजाइणामाप            |                 |                   |                     | [१-४, ७-८], १७१७             |   |
| _~~                        |                 | १७११[२]           |                     | १७८०, १८६०                   |   |
| प्रिंदियजाइणामे            | एकान्द्रयजाति   |                   |                     | १८६९[२]                      |   |
|                            |                 | १६९४[२]           | ० एसिदिया           | एकेन्द्रियाः १७६६            | 4 |

| मूलसहो                                  | सक्क्यस्थो          | सुसंकाइ                        | मुकसदो           | सक्क्यत्थो                   | सुसंकाइ                   |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>पुरिदियाणं</b>                       | एकेन्द्रियाणाम्     | २२७ तः                         | - <b>ए</b> गे    | एकः १०७५                     | , 9000,                   |
|                                         | २२९, २३०[           | ٦], ٩३٩,                       |                  | 900                          | २, १०८३                   |
|                                         | 9944,990            | ३, १७१७,                       | ,,               | एके १०७७                     | , 3000,                   |
|                                         | १७२०, १             | vc8[२],                        |                  |                              | तः १०८३                   |
|                                         |                     | २०३९                           | एगे              | एकम् १                       | <b>ब</b> ३, २०९,          |
| एगिदिसरीरादी                            | एकेन्द्रियशरीरा     | दि                             |                  | 999, 99°                     |                           |
|                                         |                     | गा. २१८                        |                  | ९८५[१], १                    |                           |
| <i>प्</i> गुत्तरिष्                     | एकोत्तरिकः          |                                | _                |                              | १५२६[६]                   |
| पृगुत्तरिया                             | एकोत्तरिकाः         |                                | एगेणं            | एकेन ६                       |                           |
|                                         |                     | ३, २१३९                        |                  |                              | १३२७                      |
| <b>एगुत्तरिया</b> ए                     |                     | 5400                           |                  | मा- एकेन्द्रि <b>यसं</b> सार | •                         |
|                                         |                     | ર૧૧૫[૧],                       | वण्णजीव-         | समापन-                       |                           |
|                                         |                     | २११६[१]                        | पुरुष्युवा       | जीवप्रज्ञापना                | 98                        |
| <b>एगुत्तरिया</b> ते                    | एकोत्तरिकया         |                                | पुर्नेदिया       | एकेन्द्रियाः                 | २३१                       |
|                                         | . ~                 | टि. ३                          | पुगी             | एकः २५[३                     |                           |
| एगृणतीसइमं                              | एकोनशिशत्तम         |                                |                  | ₹9[x],                       |                           |
|                                         | 5.6                 | વં. ૨૨                         |                  | 48[c] s                      |                           |
| <b>एगूणतीसं</b>                         | एकोन त्रिञत्        |                                |                  | <i>ખખ</i> [રૂ],              |                           |
|                                         | [9, ३], ४१          |                                |                  | १६७, ६२                      |                           |
| <b>प्रगूणतीसा</b> प्                    | एकोनत्रिशतः।        |                                | 1                | १७०२ [५०                     |                           |
|                                         | वा ५<br>एकोनत्रिशति | १२०, ७२१                       |                  |                              | १२, १८७९                  |
| ,,                                      |                     | १९८ हि. १                      | एगोरुया          | एकोरुकाः –<br>अन्तद्वीपमनुष  |                           |
| azımanı                                 | ट.<br>एकोनपञ्चाशत्  |                                | <b>ृतस्य</b>     | जन्तक्षापमग्रुष<br>एतस्य     |                           |
| पुगूणवण्णं                              | एकामभवासम्          | ₹30<br>[٩, ₹]                  | पुतासा<br>पुतासो | एतस्य<br>एताः                |                           |
| पुगुणवीसइसं                             | एकोनविंशतित         |                                | Salan            | 9968[9],                     |                           |
| 2.84.44.454                             | San-Hadicic         | ાન પ્ <b>ટ</b> . ૨૧૯<br>વં. ૧૬ |                  |                              | રાયત્ર[1],<br>રરૂપ[૧,૪]   |
| पुगूणवीसं                               | एकोनविंशतिः         |                                | - एतांरूया       | एतद्रुपा <b>१२</b>           |                           |
|                                         |                     | र४ [१, ३]                      | - एतारुवा        |                              | ्तः १२२८,                 |
| पुगूजबीसापु                             | एकोनविंशतेः         | ·· [ · · · ]                   | 3                |                              | १२३३ तः                   |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                     | शावा ७११,                      |                  |                              | 34. 9236                  |
|                                         |                     | १८६ टि. १                      | <b>प्</b> तासि   |                              | 9968                      |
| ,,                                      | एकोन विंशती         |                                | पुते             | एती                          | 209                       |
| **                                      |                     | 9639                           | ,,               |                              | ८] गा. ८८,                |
| पुरी                                    | एकः २७२[            | 1-3], ८०२,                     |                  |                              | ε <b>ξ</b> , <b>ξξ</b> γ, |
|                                         | 9004, 9             |                                |                  |                              | 19, ६५४,                  |
|                                         |                     | १८, १९२२                       |                  |                              | <b>ષ્ટ્ર [૪, ६]</b> ,     |
| <b>બા</b> ં. [૨]–૬                      |                     |                                |                  |                              |                           |

| मूकसरो       | सक्रयत्यो सुशंकाइ                    | मूलसङ्गो | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्ले         | ६९२, ८९१, ८९५,                       | एतेण -   | एतेन ८३१,८६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | <b>549[3], 509,</b>                  |          | 9928, 9294 [2],                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | १०२६[१], १०६७,                       |          | १५७३, ष्ट. २४६ टि. १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | 1063, 9980,                          | एतेणं    | एतेन ६९२, ९९९ [१],                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | १९८०[१०], १२५८                       |          | १९९६, १२२१, १६१९,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | [४-७], १५८०,                         | _        | १७४२, २१७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | 9463[3], 9468[9],                    | एसेसि    | एतेषाम् २५ [३], २८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | ૧૬૧૬[૨], ૧૬३૬,                       |          | [¥], ₹¥[¥], ¥°,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | 1645, 1644,                          |          | ٧,¢ [٦],     ६८ [४],                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | १६७४[२], १६७८[३],                    |          | <i>نام [٤]</i> , د۶, د <i>م[۵]</i> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | 9090, 9069, 9006,                    | 1        | १७९ [१], २२६ तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | 1001, 1004[1,],                      |          | २२९, २३० [१-५],                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | १८८०[१], १८९२,                       |          | २३३, २३४, २३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | १८९३, २०९४[२],                       |          | [૧-૫, ૭], વરેલ તાઃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | २०९८[२], २११५[२],                    |          | २३९, २४० [१-२,४],                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | २११७[२], २११८[२],                    |          | २४२ तः २४५ [८],                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | २१२३[४], २१२४[४],                    |          | २४७तः२४९, २५०[७],                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | २१३६                                 |          | २५२, २५४, २५६ तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| प्ते         | एतान् १९० गा. १२२,                   |          | २६५, २६८ तः २७०,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| – प्रत       | ७९० गा. १९०                          |          | २७३ तः २७५, ३२५,<br>३३० तः ३३३, ६९९,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - <b>ų</b> a | एते ५६ [१], ५७ [१],<br>५८ [१], १४०९, |          | १३० तः १११, ५९१,<br>९००, ९१२ [३-४],                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | नुष्ट[ग], नह०७,<br>१४९७ [३], २१०४    |          | ९००, २१२ [१-४],<br>९८२, ९८५ [७, ९],                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | [२], २११६[२],                        |          | < <ul><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li></li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li></li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li></li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li></li><li>&lt;</li><li></li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li></li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li></li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li></li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li>&lt;</li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li></ul> |
|              | 2995 [v], 2920[v]                    |          | १९७० तः १९७४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | एतान् २१७५                           |          | 9904, 9900, 9900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| "<br>परोण    | एतेन ९९४, ११२८,                      | 1        | [9, 4.90], 9968                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - 40-1       | 9935, 9936, 9988,                    | 1        | [1-3], 99<3 [9-3],                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | 1534, 1535, 1539,                    |          | 996% <b>तः</b> 9966,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | 9532 [9], 9548,                      |          | ११९० तः ११९४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | 9540 [9], 9546,                      |          | १२४७ तः १२४९,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | 9560, 9567, 9567,                    |          | 9869, 9466, 9696,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | २०४६, २०५१, २०५२                     |          | १८२१, २०५३, २१२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | [9], २०७८, २०८०,                     |          | तः २९२७ [१], २१२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | २०८३, २१६९, २१७६,                    |          | [1], २१४२, २१४३,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | ष्ट. २०४ टि. २, ष्ट. २७६             |          | ष्ट. २१९ टि. २, ष्ट. ४२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | टि. २                                | 1        | ਹਿ. <b>੧</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|               | बाय पारास                         | c.          |                           |
|---------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------|
| मूलसहो        | सक्कवत्थो सुत्तंकाह               | मूलसहो      | सक्क्यत्वो सुत्तंकाइ      |
| वृत्तेसि      | एतेषाम् १९७[१], ६५०               | – एयं       | एतत् २११ गा. १६९          |
|               | [90], ६६९ [२],                    | एवा         | एताः १०३ गा. ११८          |
|               | ६७२ [४], ९११ [४],                 | एयाइं       | एतानि ५४[८] गा. ९५        |
|               | <b>९१२[१], ९१४[२,४]</b> ,         | पुषाभो      | एताः १२३२,                |
|               | ९१८ [३],  ९२१ [४],                |             | <b>१२३५[१]</b>            |
|               | १९०७, ११०९, १२०३                  | प्याणि      | एतानि १७०९                |
|               | [૫], ૧૧૫૭ [૧૫],                   | एयारूवा     | एतद्रुपा पृ. २९४ टि. १९   |
|               | १२५९ गा.२१२,१३१३,                 | एयारूवा     | ,, 9२२९                   |
|               | १४९८ [३], १५२०                    | पुर्यासि    | एतासाम् १६६३              |
|               | [4], 9488 [2],                    | एयासु       | एतासु १९०४[१]             |
|               | १५६५, १७९३ गा.                    | प्रण्णवय    | ऐरण्यवत १२५.७[१२]         |
|               | <b>૧૧૮, પૃ. ૨</b> ૧ <b>૫ દિ</b> . | प्रवतेहिं   | ऐरवतैः ९७[१]              |
|               | પ- <b>લ, છ. ૨૮૪ દિ. ૨</b> ,       | प्रवय       | ऐरवत १०९८,                |
|               | ष्ट. ३९७ दि. <b>२</b>             |             | १२५७[५]                   |
| <b>पृत्तो</b> | इतः १२२६ तः १२३०,                 | प्रंडबीयाण  | <b>एरण्डबीजाना</b> म् ८८६ |
|               | १२३२ तः १२३८,                     | एरंडे       | एरण्डः-तृणविशेषः          |
|               | 9249                              |             | ४७ गा. ३६                 |
| एन्थ          | अन्त्र ८२,९३,१४८,                 | – प्रंडे    | ,, ५४[८] गा. ९२           |
|               | <i>૧૫,૧, ૧૫,૪, ૧૫,</i> ૫,         | + प्राचण    | ऐरावणः – गुच्छ-           |
|               | १६०, १६६ तः १७७,                  |             | <b>वनस्प</b> तिविशेषः     |
|               | १७८ तः १८६ सूत्राणा               |             | ४२ गा. २२                 |
|               | प्रथमकण्डिका, १८१[२],             | प्रावणवाहणे | ऐरावतवाहनः १९७[२]         |
|               | 966, 968 [9],                     | पुरिसण्     | <b>ई</b> ह्याः १७४६, १७५० |
|               | 94.0 [9], 943 [9],                |             | 9049                      |
|               | १९५ [१], १९६,                     | एकए         | एडकः ८४४तः ८४८            |
|               | १९७ तः २०६ सूत्राणा               | पुरुग       | एडक ७२                    |
|               | प्रथमकण्डिका, २०७ तः              | – एङबाङ्घ   | एबीरु ५४[८] गा. ९४        |
|               | २०९,२११,२११७[२],                  | एलवालुंकी   | बक्रीविशेषः ४५ गा २८      |
|               | ષ્ટુ. ६૧ ટિ ૨, ષ્ટુ. ૬૬           | ⊲एव         | एव १९० गा. १९९            |
|               | ਫਿ. ५                             | – एव        | ,, ४९ गा. ४०,             |
| प्रथ-         | अत्र १०२ गा. १९७                  |             | ५४[१] गा. ४८-४९ गा.       |
| एमेव          | एवमेव ११०गा. १२१                  |             | 43, 48[c] W. cc,          |
|               | गा. १२३                           |             | १०२ गा. ११४, ११०गा.       |
| एवस्स         | एतस्य १४७३                        |             | 929, 984, 942,            |
| प्यं          | एतन ५४[१०]                        |             | 944, 944, 969,            |
|               | गा. १०१, १५२९[२],                 | ]           | १७४ गा, १३३ गा.           |
|               | 9६०४[२], १७३७[४]                  |             | 936, 905[9],              |

| C.R.   | पण्णवणासुत्तपरिसिट्ठाई                       |           |                   |                                           |            |
|--------|----------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------------|------------|
| मूलसदो | सक्रयत्थो                                    | सुत्तंकाइ | मूलसहो            | सक्कयस्थो                                 | सुत्तंकाइ  |
| एव     | 159[1],                                      | १९७[१],   |                   | g. ६४ टि. १                               | r, षृ. २२४ |
|        | २००[१],                                      | २०१[१],   |                   |                                           | દિ, ૧      |
|        | २०२[१],                                      |           | - एव -            | एव                                        | ६४१        |
|        | २०९, २०९                                     |           | एबइए              | इयत २                                     |            |
|        | २११ गा. १९                                   |           |                   | ૨૧५૬[૧],                                  | २१६६[१]    |
|        | ५५३, ५५९                                     |           | <b>एवति</b> ए     | इयत २                                     | ٩५६ [٩],   |
|        | <i>۹५५</i> [٤],                              |           |                   | २१५७, २                                   |            |
|        | ६७२[४, ६],                                   |           |                   | २ १ ६                                     | ,०, २१६५   |
|        | ٥٥٥, ٥٥٠                                     |           | एवतिकालस्स        | इयस्कालस्य इ                              |            |
|        | <b>९</b> १०[२],                              |           |                   | ૨૧૫.६[૨], ર                               |            |
|        | ९१२[१,३],                                    |           |                   |                                           | રંગલ્લ [૧] |
|        | ९,२०,                                        |           | <b>एवमा</b> इयाणं | एवमादिकानाम                               |            |
|        | १०६६[२],                                     |           |                   | ५८ [२ <u>],</u>                           |            |
|        | १०८९, ११२                                    |           |                   | ( الا ] الا الا الا الا الا الا الا الا ا |            |
|        | 9966, 994                                    |           |                   | _                                         | (۶] ۹۶     |
|        | 9944,                                        |           | एवसादियाणं        | एवमादिकानाम                               |            |
|        | 90], 9968                                    |           |                   |                                           | ૭૫ [૪]     |
|        | १२०७[१],                                     |           | <i>प्</i> वमात्री | एवसादय:                                   | ٩.٥        |
|        | ૧ <b>૨૧</b> ૫[૧],                            |           | एवमेव             | एबमेव १६६०                                |            |
|        | 9286,                                        | 9285,     |                   |                                           | १९ टि३     |
|        | १२६४[१],                                     |           | एवं               | गवम् ५४                                   |            |
|        | १४३४, १ <sup>,</sup><br>१५५२, १ <sup>,</sup> | ٠,٥٥[٤],  |                   | 808-802                                   |            |
|        | 9459.                                        |           |                   | १८७, १९२                                  |            |
|        | 1771,<br>1455[9], 9                          | المرع.    |                   | ۹۹.٥ [٩],                                 |            |
|        | 9६9३[9], 1                                   |           |                   | २००[१.२],                                 |            |
|        | 9 % 9 %, 9 °                                 | 1910,     |                   | ३३३, ३५३,                                 |            |
|        | 9६<9[२],                                     |           |                   | 840, 842,                                 |            |
|        |                                              | १७३६      |                   | ४६०, ४६३                                  |            |
|        | [٩], <b>૧</b> ૭૬૨ ર                          |           |                   | ४७३[२], ४                                 |            |
|        | 1699,9536                                    |           |                   | ४७५ [१] तः                                |            |
|        | 9% ३२[٩], १                                  |           |                   | ४८२[१] तः                                 |            |
|        | २२१, २०३२                                    | III. 333  |                   | ४८६, ४८<br>४८९[१]तः                       |            |
|        | २०५२[३-५],                                   | 3048      |                   | 868' 86<br>862[1] U:                      |            |
|        | गा. २२६, २                                   |           |                   | ४९७,४९८,                                  |            |
|        | 220, 2990                                    |           |                   | ५०३ तः ५                                  |            |
|        | 2948[9],                                     |           |                   | ५३६ [ <b>१</b> .३],                       |            |
|        |                                              |           |                   | ∴44 [1.4],                                | 240[4]     |

|        | बीय परिसिद्ध                                | ८५     |                                                                   |
|--------|---------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| मूलसहो | सक्कयत्थो सुत्तंकाइ                         | मूलसहो | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ                                               |
| पुर्व  | तः ५३१ [२], ५३२                             |        | ८०८ तः ८२९ सूत्राणां                                              |
|        | [२-३], ५३३ [२-३],                           |        | द्वितीयकण्डिका, ८३१,                                              |
|        | <b>प</b> ३४, ५३५ तः ५३९                     |        | ८६७तः ८६९, ८७३,                                                   |
|        | स्त्राणां द्वितीय-तृतीय-                    |        | ८७७[८,९०,१२,१४],                                                  |
|        | कण्डिके, ५४०, ५४१                           |        | ८८८[१-२], ८८९ तः                                                  |
|        | [२-३], ५४३ [१-३],                           |        | ८९२, ८९४, ८९५,                                                    |
|        | ५४४, ५४५ [२-३],                             |        | ९०३, ९०५, ९०७,                                                    |
|        | પષ્ઠદ, પૃષ્ઠ [૨-૨],                         |        | ८१०[४], ८११[३],                                                   |
|        | ५,४८ [२-३], ५,४९,                           |        | <b>૧૧</b> ફ, ૧૧૪[રૂ], ૧૧૫,                                        |
|        | પ્પર [૨૩], પપ્પ                             |        | ९१९, ९२०, ९२३,                                                    |
|        | [२-३], ५५२ [२-३],                           |        | ૧૨૪, ૧३૧[૧-૨],                                                    |
|        | ગુળ 3, પ્રયુપ [ર], પ્રયુદ્ધ                 |        | ९४०[२], ९४१[२],                                                   |
|        | [२.३], ५५७ [१३],                            |        | ९४५, ९४६, ९५९,                                                    |
|        | प्रवट, प्रवट, प्रट०,                        |        | ९६०[२-३], <b>९६</b> ९                                             |
|        | ५८२, ६०८, ६१४,                              |        | [२-३], ९६२[२-३],                                                  |
|        | ६१६, ६१८, ६२०,                              |        | <b>લ્ફ્ર[ર</b> ઼રૂ], <b>લ્ફ્ર૪[ર],</b><br>લ્ફ્ર્લ[ર], લ્ફ્ફ્ર[ર], |
|        | ૬૨૦, ૬૨૫, ૬૨૭,<br>૬૨૧, ૬૩૧, ૬૨૪,            |        | ્રલ્ગ[ર], <b>૧૬</b> ૬[ર],<br>૧૬૭[ર], ૧૬૮[ર],                      |
|        | ६३८, ६४०, ६४६,<br>६३८, ६४०, ६४६,            |        | <i>र६७</i> [२], <i>२६</i> ट[२],<br>९६९,९७१,९७५[२],                |
|        | ६४८, ६४९, ६५०                               |        | <ue>(3), 501, 505[2],</ue>                                        |
|        | [4-90], ६५9, ६५२,                           |        | <uc[२], <co[२],<="" td=""></uc[२],>                               |
|        | ENG [8], EGE [8],                           |        | << [२], << ३[२],                                                  |
|        | 5 4 6 8 9 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 |        | 968, 964[c], 968,                                                 |
|        | त-६६७[१],६६६[३],                            |        | 9<0[3,4], 990[8],                                                 |
|        | <b>६</b> ६७, ६६८ [६, ८],                    |        | ٩٩٩[٦] <b>,</b> ٩٩٩[٧],                                           |
|        | ६६९ [२], ६७०, ६७१,                          |        | 55%, 554[ <b>3], 55</b> 5,                                        |
|        | ६७२ [४, ६, ९], ६७३                          |        | 556, 555[2],                                                      |
|        | [ર], દેહળ, દેહદ,                            | -      | 9002, 9003[9-2],                                                  |
|        | 406, 400, 402,                              |        | 9006[२], 900९[२],                                                 |
|        | ६८६, ६८९ तः ६९२,                            |        | १०१०[१-३], १०११                                                   |
|        | ६९६, ६९८, ७१८,                              |        | [२], १०१२[२],                                                     |
|        | ७२९, ७४१, ७४३,                              |        | १०१४[२], १०१५[२],                                                 |
|        | ७४६, ७५२, ७५७,                              |        | १०१६[२], १०२०[२],                                                 |
|        | ७५९, ७६०, ७६६,                              |        | १०२१[४], १०२२                                                     |
|        | ७६८, ७६९, ७७६,                              |        | [१-२], १०२६[२],                                                   |
|        | ७७८, ७९२ तः                                 |        | १०२७[२], १०३१[१],                                                 |
|        | ५९९, ८०१ तः ८०६,                            |        | १०३२[१-२], १०३३                                                   |

| ८६     | पण्णवणासुसपरिसिद्धाइं                  |        |                        |                     |
|--------|----------------------------------------|--------|------------------------|---------------------|
| मूलसहो | सक्क्ष्यत्थो सुत्तंकाइ                 | मूलसहो | स <b>क्षय</b> स्थो     | सुसंकाइ             |
| एखं    | [9- <b>३</b> ], १०३८[२],               |        | 9224,                  | १२४१ तः             |
|        | 9089[२-४,६], 9082,                     |        | 9२४६, १२३              | ८८, १२४९,           |
|        | १०४३[२], १०४६                          |        | १२५२ तः                | 9244,               |
|        | [२-६], १०४७[२]                         |        | १२५७[४,६               | ,<,90-99,           |
|        | १०४८[३, ५], १०४९,                      |        | 98-96], 97             | र <b>ं</b> रद[३·८], |
|        | <b>१</b> ०५०[ <b>२</b> -३], १०५२,      |        | ૧ર૬३[૧૨                |                     |
|        | १०५३, १०५४[२-३],                       |        | [२],                   |                     |
|        | १०५५[२], १०५७,                         |        | १२६९, १२०              | ४, १२७८,            |
|        | १०५९, १०६०, १०६४,                      |        | १२८७, १२९              | .२, १२९५,           |
|        | <b>१०६५, १०६६[३]</b> ,                 |        | 9303,930               | ४, १३०७,            |
|        | १०६७, १०६८,                            |        | १३१६, १३३              | ., ,                |
|        | १०७१ तः १०७४,                          |        | १३४७ तः                |                     |
|        | १०७९ तः १०८१,                          |        | 9३६३,                  | १३९६,               |
|        | १०८३, १०८६, १०८८,                      |        | १४०० तः                |                     |
|        | १०८९, १०९८, <b>१०९९</b> ,              |        | 9 ४० ७[२],             |                     |
|        | 1909, 1906, 1996,                      |        | 9809, 98               |                     |
|        | ११२४तः ११३०,                           |        | १४१४[२],               |                     |
|        | ११३२, ११३ <b>३</b> [१-२],              |        | १४१६[२],               |                     |
|        | ११३६, ११३८, ११४०,                      |        | 9828,                  |                     |
|        | ११४२, ११४४, ११४५,                      |        | १४२७[२],               |                     |
|        | ባባሄላ, ባባሢፈ, ባባሢሢ,                      | !      | 9४२९,                  |                     |
|        | 1140, 1141,                            |        | १४३४,                  |                     |
|        | 995×[४], 9955                          |        | १४३८, १४४              |                     |
|        | [9-२], 99६७[9-२],                      |        | 9886,986               |                     |
|        | ११६८[२], ११७२,                         |        | १४५७ तः                |                     |
|        | 9904, 9900, 9900                       |        | 9869,986               |                     |
|        | [४, १०], ११८१,                         |        | १४६७, १४०<br>[३], १४७९ |                     |
|        | 1963[7], 1968,                         |        | [8], 180°              |                     |
|        | ११९१, ११९५, ११९६,<br>११९९[२], १२००[२], |        | १४८४[२],<br>८, ९], १४  |                     |
|        | 1155[3], 1400[3],                      |        | د, ک], ۱۰<br>۱۷۹۹[۶],۱ |                     |
|        | 1201[1], 1201,<br>1203[2,4:4] 1208,    |        | 4865 [5],              |                     |
|        | 1202[2,8:3] 1208,<br>1200[2], 1208,    |        | [२], १                 |                     |
|        | 9290[9-2, 8],                          |        | 9866' 886              |                     |
|        | 1212, 1214,                            |        | 9886 28                |                     |
|        | 9294[9-3], 9296                        |        | [9-2], 94              |                     |
|        | [२], १२१७, १२२०सः                      |        | [3-3], 940             |                     |
|        | [ '1)                                  |        | 12 412 120             | 47 1700             |

| मूछसद्दो | सक्तपत्थो सुत्तंकाइ    | मूलसहो | सक्रयत्थी सुक्तंकाह     |
|----------|------------------------|--------|-------------------------|
| प्वं     | [२.४], १५.०६ [४],      | Ì      | १६७३, १६७४ [१:२],       |
|          | १५०७ [२], १५०८ तः      | 1      | १६७६ [२], १६७७          |
|          | १५,१०, १५,११ [१.२],    |        | [१-२], १६७८ [१-३],      |
|          | १५१७ [३], १५१८         |        | १६८४ [२], १६८५          |
|          | [७], १५२० [३.५],       |        | [२], १६९१ [४],          |
|          | ૧૫૨૩ [૨], ૧૫૨૪         | 1      | १६९५[३],१७०१[३],        |
|          | [२], १५२५, १५२६        | 1      | १७०२ [७, १०, १४-        |
|          | [ર.ખ, ૭],     ૧૫३૨     | 1      | १५, २३-२४, ३४-३५,       |
|          | [२.५ ७], १५३८,         | 1      | ४9, ४४, ४७, <i>५</i> ६, |
|          | १५४३, १५४६, १५४७       |        | ५८], १७०६, १७०८         |
|          | [२], १५५१ [२-३, ५,     |        | [५], १७१०, १७१२,        |
|          | ७-८, १०], १५५२,        |        | ૧૭૧૬, ૧૭૧૭,             |
|          | १५५५, १५५७, १५५८,      |        | १७१९, १७२१,             |
|          | १५६२, १५७३, १५७५       |        | १७२३, १७२५, १७२६,       |
|          | [१-२], १५७६ [२],       | [      | १७२८, १७३० [२-३],       |
|          | १५७७ [२], १५७८         |        | १७३१ [२-४], १७३७        |
|          | [২],                   | l      | [३], १७३९ [३],          |
|          | १५८०, १५८१ [२],        | İ      | 9089, 9062, 9080        |
|          | १५८३ [२], १५८४         |        | [२], १०४८, १७५४         |
|          | [9.2], _9464 [2],      |        | [ર], ૧૭૫૬ [ર],          |
|          | १५८६ [२], १५८७         |        | م صدح [۶], م صدح        |
|          | [१], १५८९ [२],         |        | [२], १७६१, १७६२,        |
|          | ૧૫૧૧, ૄ૧૫૧૫ [૨],       | -      | ૧૯૬૩ [૨], ૧૯૬૫          |
|          | १५९७ [२], १५९९         |        | [२], १७६७ [१:२],        |
|          | [१-२], १६०१, १६०३      |        | १७६८ [२-३], १७६९        |
|          | [२], १६०४ [१.२],       | ì      | [२], <b>૧૫૫</b> ૦ [२],  |
|          | <b>१६०६ [२], १६०८,</b> | -      | १७७१, १७७२,             |
|          | १६१०, १६११, १६१३       |        | १७७३ [२], १७७४          |
|          | [ર], ૧૬૧૪, ૧૬૧૬        | İ      | [२], १७७५ [२],          |
|          | [१-२], १६१८, १६१९,     | į      | १७७७ [२], १७७८,         |
|          | ૧૬૨૭ [૨], ૧૬૨૧,        |        | १७८१, १७८२, १७८३        |
|          | ૧૬३૨, ૧૬३૫ [૨],        |        | [२], १७८४ [१-३],        |
|          | १६३६, १६१८[२],         | 1      | ٩٥٥٤, ٩٥٥٥ [٦],         |
|          | १६३९, १६४१, १६४२,      |        | ٩٥٥٤ [٦], ٩٥٥٩,         |
|          | १६४४, १६४५, १६४९       |        | १७९०, १७९२ [२-३],       |
|          | [२], १६५५ तः १६५७,     | 1      | 9048 [२], 9046          |
|          | १६५९, १६६६ तः          | 1      | [२], १७९९, १८०२,        |

| 22       | पण्णवणासुत्तपारासट्टाइ     |                               |              |            |                                      |  |
|----------|----------------------------|-------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------|--|
| मूलसद्दो | सक्रयस्थो                  | सु त्तंकाइ                    | मूलसहो       | सक्क्यत्थो | सुत्तंकाइ                            |  |
| एवं      | १८०६ [१.३                  | 1, 9005,                      |              | २०९१[२],   | २०९३[२],                             |  |
| •        | 9693,969                   |                               |              | २०९४ वि-३  | ्] २०९५                              |  |
|          | १८२६, १८                   | २८, १८२९,                     |              | [२],       | २०९६[२],                             |  |
|          | 9688, 9                    | ८५४, त                        |              | २०९७[२]    | २०९८                                 |  |
|          | 9640,96                    | ६०,१८६३,                      |              | [٩-२],     | २०९९[२],                             |  |
|          | <b>१८६</b> ४, <sup>५</sup> | १८६६ [२],                     |              | २९००[२]    | २१०१[२],                             |  |
|          | ૧૮६૬[૨],                   | १८७१[२],                      |              |            | , २१०४                               |  |
|          |                            | १८७४ [२],                     |              | [૧-૨], ૨૧  | ०७,२११०,                             |  |
|          | १८७५ [२]                   |                               |              | २१११,      |                                      |  |
|          | [२],                       |                               |              |            | , २११८[२],                           |  |
|          |                            | २], १८८१                      |              |            | ऽ], २१२०                             |  |
|          |                            | १८८३ [२],                     | 1            |            | .૧૨૧[૧.૨],                           |  |
|          |                            | . 9669                        | 1            |            | ૪], ૨૧૨૪                             |  |
|          | [२⋅३],                     |                               | i            |            | ર૧૨૭[૨],                             |  |
|          |                            | , १८९५                        |              |            | , ૨૧૨૬[૨],                           |  |
|          |                            | 19, 9890,                     |              |            | .२१३५[२],                            |  |
|          |                            | २३, १९२४,                     |              |            | २१३७[२],                             |  |
|          |                            | de žo[o]'                     |              | २१३८,      |                                      |  |
|          |                            | ४३, १९४६,                     |              |            | , २१४१,                              |  |
|          |                            | १९५४त                         |              |            | , २१४५.[२],                          |  |
|          |                            | યુપાઇ[૧-૨],<br>૧ <b>૧૬</b> ૦, |              |            | হ], হৰ্থণ,<br>•••••••                |  |
|          | १९५८ त                     | ४९६०,<br>६४, १९६७,            | 1            |            | २१५४[२],<br>१६१,२१६५,                |  |
|          |                            | કત, 1\ ૧૭,<br>: ૭૬, ૧૧૧.૧     |              |            | १६१, २१६º,<br> , २१६७,               |  |
|          |                            | २००९[२],                      |              |            | , २१६७,<br>२१७०[ <b>१</b> ],         |  |
|          |                            | २०१४[२],                      | 1            |            | २४५ <b>टि. १,</b>                    |  |
|          |                            | २४ । व्हर्न,<br>२३, २०२८,     |              |            | . ६, प्र. २८४                        |  |
|          |                            | ۲۰३ <i>ه</i> [۲],             |              |            | . ૧, ટ. <b>૧</b> , ટ.<br>. ३૧૬ ટિ. ર |  |
|          |                            | .३९,२०४ <b>१</b> ,            | एवं -        |            | ४३ गा. २६.                           |  |
|          |                            | 85, 2066.                     | •            |            | [३], १४०९,                           |  |
|          |                            | २०५१,                         |              |            | . 3996[3],                           |  |
|          |                            | દ], ૨૦૫૭                      |              |            | ], २१२०[४]                           |  |
|          |                            | पुर, २०६२,                    | ० एवं भूयाणं |            | म् १११३                              |  |
|          |                            | ६८,२०७१,                      | पुत्रामेव    | एवमेव      | 9 < 4 %,                             |  |
|          |                            | २०७८ तः                       |              | •          | २०५२[२]                              |  |
|          |                            | ०८३,२०८४,                     | प्स          | एष.        | १६७९ तः                              |  |
|          | <b>૨</b> ૦૮૭[૨]            | , २०९०[२],                    |              | 966919     | ], १६८२,                             |  |
|          |                            |                               | ,            |            |                                      |  |

|                 |                           | • . •          |                           |
|-----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| मूलसहो          | सक्क्यत्थो सुत्तंकाइ      | मूलसद्दो       | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ       |
| एस              | १६८३, १६८६, १७४२          | ० ओगाढे        | अवगाडान् १८०१             |
|                 | तः १७४४                   | कोगाहरू        | अवगाहते १९० गा. १२४       |
| ,,              | एतद् १६७९त                | भोगाहण         | अवगाहना १४७४ गा.          |
|                 | १६८१[२], १६८२त            | :              | २१४                       |
|                 | 94 < x[9], 94 < 9         | ० – ओशहणपु     | अवगाहनकः ४५५[१-३],        |
| – एस            | एषः पृर्•०टि.ः            |                | 848 [9-1], 844            |
| एमा             | एका २९९ गा. १६३त          | :              | [9.3], ४०३ [9.3],         |
|                 | १६५, ८३२तः ८३८            |                | ४८9 [9-३], ४८९            |
|                 | ८५४ तः ८५७, ८९७           | ,              | [9.3], ५.२६ [२.3],        |
|                 | 9003[2], 906              |                | प२७ [ <b>१</b> .२], ५२८,  |
| -एसा            | एवा पृ.२१० टि.            |                | ५२५ [२.३],५३०[१],         |
| - एसि           | एषाम् १०५४[२              | ]              | પર્વ [૧-૨], પપ્પપ         |
| <b>्सु</b> हुमा | एतावत्सृक्ष्माः २१६       | 5              | [9-3]                     |
| – एस            | एषः ८३९,८४०               | , ० ओगाहणग     | स्स अवगाहनकस्य ४५५        |
|                 | c * * , c *               | •              | [9-३], ४६४ [٩],           |
| एमो             | ,, १९० गा. १२३            | ,              | ૪६६ [૧], ૪૭૩ [૧],         |
|                 | ६४७ मा १८४, ८९०           | , '            | ४८९ [१], ५२९ [१],         |
|                 | 94.0 *[*], 949.9          | u <sup>+</sup> | <b>પર્∘[૧],</b> ૯૨૧[૧,૩], |
|                 | 3444[                     |                | ખખખ [٩, ३]                |
| एंति            | यन्ति ५.४ [१९             | ] ० ओगाहणर     | ।।णं अवगाहनकानाम् ४५५     |
|                 | ओ                         |                | [٩, ३], ४६४ [٩],          |
|                 |                           | _ 1            | ૪૬૬ [૧], ૪૯૨ [૧],         |
| + - भोगाढ       | अवग⊦ढम् ८७७[२             |                | ४८१[१], ४८९ [१],          |
|                 | गा. १९                    | 1              | <i>પર</i> <[૧], પર઼(૧],   |
| ० – ओगाडस्य     | अबगाढस्य ५११,८०           | 1              | પરેવ[૧, ૨ <u>],</u>       |
|                 | तः ८०                     |                | ખખખ[૧, ३]                 |
| ० – ओगाडा       | અ <b>વૈ</b> गાહા ३३૧, ૧૨૪ |                |                           |
| भोगात्राहं      | अवगाउ।नि ८५               |                |                           |
|                 | [36-3.                    |                |                           |
| ० – भोगाढाइं    | ,, ८७७[४                  |                | ४४८, ४५२, ४५३,            |
|                 | 9.00                      | 1              | ૪૫૫ [૧-૩], ૪૫૬[૧],        |
| ० ओगाहाणं       | अवगाढानाम् ३३             |                | ४५७ [१], ४५९ [१],         |
| -22             | <b>३३३, ५</b> ९           |                | ४६२ [٩], ४६४ [٩],         |
| ओगाडे<br>       | अवगादः ९७२ गा. २०         |                | ४६६ [१], ४६७ [१],         |
| ० भोगाढे        | ,, 499, 49                |                | ۲٩ - [٩], ۲٠٠٠ [٩],       |
| . "             | अवगाहम् ७९४ तः ८०         |                | xu3 [9], xux [9],         |
|                 | ९७८ [१], ९८५ [६           | J.             | ४७५[१], ४७७[१],           |

| <b>,</b> •           |                     |                      |                                 |                            |                     |  |
|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------|--|
| मूलसदो               | सक्त्यत्थो          | मुक्तंकाइ            | मूलसहो                          | सक्कयस्थो                  | सुत्तंकाइ           |  |
| भोगाहणह्याप्         | ४८१[१,३]            | . ४८२[१].            | ओगा६णसंटाणपयं                   | अवगाहनासंस्थ               | n <del>e</del>      |  |
| attellife Sale       | ४८३ [३],            |                      |                                 | पदम् पृ.३४९पं.६            |                     |  |
|                      | 665 [3,             |                      | ओगाहणसंठाणे                     | अवगाहनसंस्य                |                     |  |
|                      | [9, ₹],             |                      |                                 |                            | २ गा. ६             |  |
|                      | ४९३ [१],            | 889 [9].             | भोगाहणा                         | अवगाहना                    |                     |  |
|                      | 885, 88             |                      |                                 | १६४-१६५,                   | 480,                |  |
|                      | سره في سه           |                      | i                               | ९८७[ <b>१</b> ], १         |                     |  |
|                      | 493, 49             |                      | )                               | २०८, १५५                   |                     |  |
|                      | પરપ[૧],             |                      | ० झोगाहणा                       | अवगाहना                    |                     |  |
|                      | ٠٤٦ [٩],            | પ <u>.</u> રૂર્ [૧], | भोगाहणा                         | ,, ২৭৭                     | भा १६५              |  |
|                      | પર્ફ ૪,             | <b>પ</b> ્રુપ, [૧],  | ० ओगाहणा                        | ,, २१९                     | गा. १६३,            |  |
|                      | પ <u>ે</u> ફ હ [૧], |                      |                                 | 9.00                       |                     |  |
|                      | v3e[9],             |                      |                                 | 9000[9],                   |                     |  |
|                      |                     | u 43 [9],            |                                 | १४२७ तः ।                  |                     |  |
|                      | 4.64 [9],           | 4.60[1],             |                                 | qu.30, 94.                 |                     |  |
|                      | 4.82 [9]            |                      |                                 | [٩,٤],                     |                     |  |
|                      |                     | પણ <b>૧[૧]</b> ,     |                                 | १५४५ तः                    |                     |  |
|                      | ५,५२[१],            | ه (۶ ام الا          |                                 | 94.80 8.                   |                     |  |
|                      | પ્રવા[૧,૨]          | , પપદ <b>[૧</b> ],   |                                 |                            | [9,8,6,4]           |  |
|                      |                     | . • 50,              | भोगाहणायु                       | अवगाहनया                   |                     |  |
|                      |                     | [۶] دی.              |                                 | २११मा. १                   | 54, 866<br>56, 9455 |  |
| ओगाइणह्याएहिं        | तो अवगाहनार्थ       | तायः                 |                                 |                            |                     |  |
|                      |                     | ર, ૧૮૭[૨]            | क्षोगाहणाणामणिः<br>साउ <b>र</b> | इ. अवशाहराणाः<br>धनायुष्कः | 4c8                 |  |
| ओगाडणहुयाने          | अवगाहनार्थ          |                      | साउप<br>स्रोगाहणाणाम-           |                            | ,                   |  |
|                      |                     | ٠٥٤, ١٩٩,            | निहत्ताउ <u>ण</u> ्             | "                          | ६९०                 |  |
|                      |                     | પરુક[રે],            | ओगाहणानाम-                      |                            |                     |  |
|                      | ७२५ [१],            | પર્દાવી,             | निहत्ताउए                       | ,,                         | ६८५                 |  |
|                      |                     | પર્ <b>દ [૧</b> ]    | भोगाहणाहिंतो                    | अवगाहनाया                  | : १५६६              |  |
| ०- ओगाहणने           | अवगाहनकः            | . <b>પ</b> રદ[૧]     | ओगाहित्ता<br>-                  |                            | १६८, १६९,           |  |
| भोगाहणवणुसद्वय       |                     |                      |                                 | ৭৬৭ ন: '                   | اودو رلاده          |  |
|                      |                     | स ९७९,               |                                 |                            | १७९[१],             |  |
|                      |                     | <.८७[२ <u>]</u>      |                                 | ۹٤٩[٩],                    | 966, 965            |  |
| ०— ओगाहणयः           |                     |                      | 1                               | [१], १९०                   | [१], ९९३,<br>१००१   |  |
| ० – ओगाहणया          | -                   |                      | 1                               |                            |                     |  |
|                      | ૪૫૫[ર],             | ષરફ[૧],              | भोगाहेसा                        | अवगाह्य                    | 900,                |  |
|                      |                     | روم د د. د. د. ا     | J                               | 920[9),                    | 968 [9],<br>968 [9] |  |
| <i>सोगाद्दणवरगणा</i> | तो अवगाहनाव         | ते <b>णाः</b> ८८०    | 1                               |                            | 1-4 [1]             |  |
|                      |                     |                      |                                 |                            |                     |  |

| _                     |                            |                                            |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| सुलमहो                | सक्कवत्थो सुत्तंकाइ        | मृलसदो सक्क्यत्थो सुत्तंकाइ                |
| ओघसण्णा               | ओषसंज्ञा ७२५ त. ७२७        | ओरालियमीसा- औदारिकमिश्रशरीरकाय-            |
| ओट्टावलंबिणी          | ओग्रावलम्बिना १२३७         | सरीरकायजोगं योगम् २१७३[२]                  |
| ओविणाण                | अवधिज्ञान ४५.९ [१]         | ओरास्टियमीसा- औदारिकमिश्र-                 |
| ओविणाणी               | अवधिज्ञानी ४६०             | सरीरकाय- शरीरकाय-                          |
| ओफिडिता               | उत्स्किटित्वा – उत्प्लुत्य | प्यक्रोगिणो प्रयोगिणः १०८३                 |
|                       | ष्ट. २७१ टि∙९              | ओराल्डियमीसाः औदारिकमिश्रशरीरकाय-          |
| ओ <b>भंजलिया</b>      | चतुरिन्द्रियजीवाः ५.८[१]   | सरीरकायप्यओगी प्रयोगी १०८३                 |
| ० ओभासा               | अवभासाः १६७ त. १७४         | कोरालियमुकेलगा औदारिकमुक्तानि              |
| भोमत्तं               | अवमत्वम् ९९४               | 599 [9]                                    |
| ओयविय ०               | तंजित १७८[२]               | भोरालियसरीर- औदारिकशरीरकाययोगम्            |
| ओयाहाग                | ओजआहारा १८६२,              | कायजोगं २१७३[२]                            |
|                       | १८६४                       | ओराल्यिसरीर- औदाग्किशरीरकायप्रयोगी         |
| भोरालाइं              | उदाराणि २०५२ [२,४]         | कायप्पञ्जोगी १०८३                          |
| ओरालिए                | औदारिकम् ९०१, ९०४,         | ,, औदारिकशरीरकाय-                          |
|                       | ५०६, ९०८, १४७५             | प्रयोगिण १०८० तः                           |
| ओरालिएण               | औदारिकेण १५६३ [२]          | 9063                                       |
| ओरास्टिय —            | औदारिकाणि १५४४[२]          | ओरालियसरीर- औदारिकशरीरकायप्रयोगः           |
| मारास्त्रिय ०         | औदारिक १५६५,               | <sub> </sub> कायप्पक्षोगे १०६८, १०७२ त.    |
|                       | ૧૫૬૬, ૧૭૦૨[૧૪],            | 9006                                       |
|                       | ર્વબ્પ, છુ.૨૨૭ ટિ.૧-૨      | ओरालियसरीरमा औदारिकशरीरकाणि                |
| ० भोरालिय             | औदारिकाणि १४७९             | \$14[1]                                    |
| मारालियमीसग-          | ओदारिकमिश्रकशरीरकाय-       | ओराल्यि- औदारिक्शरीरनाम्नः                 |
| सर्रारकायजोगं         |                            | सरीरणामाणु १७०२[१०]                        |
| भोरालियमीसग-          | औदारिकामश्रकः              | भोरालियसरीरणामे औदारिकशरीरनाम              |
| सरीरकायप्प-           | शरीरक⊦य∗                   | १६९४[३]<br>श्रोराल्यिसरीर- औदारिवःशरीर-    |
| आंगी                  | प्रयोगी १०८३               | बंधणणामे बन्धननाम १६९ <i>६</i> [५]         |
| ओरा <b>लियमीसस</b> री |                            | अोराष्ट्रियसरीरया औदारिक्शरीरकाणि          |
| रकायप्पक्षोगिष        |                            | 90[9]                                      |
| क्षोरालियमीस-         | औद।रिक.मिध्र-              | भोरालियसरीर- औदारिक्शरीर-                  |
| सरीरकायप्प-           | शरीरकाय-                   | संघातणामे सङ्घातनाम १६९४[६]                |
| भोगी                  | प्रयोगी १०८३               | ओरालियसरीरस्स औदारिकशरीरस्य १५,०२,         |
| ,,                    | औदारिकमिश्रशरीरकाय-        | १५३८, १५५३, १५५६,                          |
|                       | प्रयोगिण. १०८० तः          | १५५७, १५६६                                 |
|                       | 9063                       | <ul> <li>भोरालिय- औदारिकशरीरस्य</li> </ul> |
| ओर्राल्यमीस-          | औदारिकमिश्रशरीरकाय-        | सरीरस्स १५०६/११, १५०७/११                   |
| सरीरकायप्य-           | प्रयोगः १०६८,              | ०- मोशलिय- ,,                              |
| भोगे                  | १०७२ तः १०७४               | सरीरस्स १५१३[१]                            |

| **                             | •                    |                 |                    |                                |                   |
|--------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| मूलसद्दो                       | सक्रयत्थो            | सुत्तंकाइ       | मूलसदो             | सक्रयस्थो                      | सुसंकाह           |
| भोरालियसरीरं                   | औदारिकशरीरम्         |                 |                    | <b>९११[२]</b> ,                | <b>९१२[२]</b> ,   |
|                                | १५५९ तः              | 9469.           |                    |                                | १५०७[३]           |
|                                |                      | [۶] د ه         | ओरालिया            | औदारिकाणि                      | 599[3],           |
| जोरालियसरीरं-                  | औदारिकशरीरा-         | , , , ,         |                    | <b>९</b> १२[१, ३]              | , 898             |
| गोवंगणामे                      | क्रोपाक्रनाम १९      | 4×[8]           |                    | [२,४],                         | ۹۹६[٩],           |
| ओरा <b>क्षियसरी</b> रा         | औदारिक शरीराणि       |                 |                    | 49 < [9-3],                    | <b>९२१[१</b> •२,  |
|                                | 599[9], 5            |                 |                    |                                | 8], ९२२           |
|                                | <b>९१६[٩],</b> ९     |                 | मोवइया             | त्रीन्द्रियजीवाः               |                   |
|                                | <b>९२१[१]</b> ,      |                 | ओवक्रमियं          | औपकमिकीम्                      | २०७३              |
|                                | 9 < ६३, प्र. २२      |                 | ओवक्सिया           |                                | २०७२              |
|                                |                      | ર ટિ. ૧         | ओवम्मस <b>न्ना</b> | औपम्यसत्या -                   |                   |
| <b>ओरा</b> लियस <b>रीराओ</b>   |                      |                 |                    |                                | ८६२               |
|                                |                      | <u> </u>        | ओवस्मसभ्रे         | ,,                             | ,, ८६२            |
| भोरालियसरीरी                   | औदारिकशरीरिण         |                 | _                  |                                | गा. १९४           |
|                                | 9                    | 1878,90         | ओवम्मं             | औपम्यम् २९                     |                   |
| भोरालियसरीरीसु                 | औदारिकशरीरिय         |                 | ओवासंतर            | अवकाशान्तर                     |                   |
|                                |                      | (03[R]          | ओसक्रित            | अवय्बद्ध न                     |                   |
| कोरालियसरीरे                   | औदारिकशरीरम्         |                 |                    |                                | 9 5,4,4           |
|                                |                      | , 9666          | ओसण्णकारणं         | अवस्त्रकार्ण                   |                   |
| ,,                             | औदारि <b>कशरी</b> रे |                 |                    |                                | •२०, ७३२ <u>,</u> |
|                                | 914                  | 35 [3]          |                    |                                | 9<09,             |
| ० ओरालियसरीरे                  |                      |                 | ० जोसप्पर्णाओ      | गट०६ [1<br>अवसर्पिण्यः         | ], 9609           |
|                                | १४७६ तः १४           | <b>ક</b> ૮ [૨]. | ० आसाप्पणना        | भवसापण्यः<br>१२८६, १२,         |                   |
|                                | 9860,                |                 |                    | १२८६, १२०<br>१३०१, <b>१३</b> ० |                   |
|                                | 9 8 6 8 [2],         |                 |                    | १३०१, १३०<br>१३२६, १३०         |                   |
|                                | [9.3, 4.6],          | 9860            |                    | १२२६, १२१<br>१३५९, १३          |                   |
|                                | [3-2], 9 669         |                 | ० ओसप्पिणीहिं      | ारपर, गर<br>अवसर्पिणीभि        |                   |
|                                | [1], 1 48 1[1]       |                 | ० कासाप्यणाह       | [9·2, 8],                      |                   |
|                                | [1]. 14              |                 |                    | <92 [2],                       | < 9 × [9]         |
|                                | 988.0[9-3],          |                 |                    | 596 [9],                       | 539 [9]           |
|                                | [1], 940             |                 | + ओसहि             | औषध्यः                         |                   |
| <b>ओरा</b> लियस <b>ीरे</b> हिं | औदारिकशरीरै : '      |                 | ओसहीओ'             | ,,                             | 4,0               |
| भोरालियसरीरेहिं                | तो औदारिकशरीरे       | न्यः            | भोसा               | अवस्यायः                       |                   |
|                                | 1464, 94             | 94[3].          | ओहारिणी            | अवधारणी                        |                   |
|                                | <b>१६०३[२],</b> ११   | 408[1]          | ओहिए               | औधिके                          | 9886              |
|                                | · भौदारिकसंस्थान     |                 | भोहिओ              | औषिकः                          | 965 [9],          |
| ओरास्त्रियस्स                  | औदारिकस्य ९१         | ৹[२-३],         | -                  |                                | 9], 9984          |
|                                |                      | -               |                    | -                              |                   |

| मुलसहो                 | सक्क्यरथो                | सुत्तंकाङ्                     | मूलसदो        | सक्द्यःथो        | सुसंकाइ                |
|------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|------------------------|
| ओहिणा                  | अवधिना १२९               | 14 [1-3].                      | ओहिदंसणश्रणा- | अवधिदर्शनाना     | कार-                   |
|                        | १९८३ तः                  | १९९२,                          | गारपासणया     | पर्यता १९३       | (८, १९४२               |
|                        | 9558, 955                | ५, वदद७,                       | ओहिदंसणभणा-   | अवधिदर्शनान      |                        |
|                        | १९९८, २००                | ६, २००७                        | गारोवओंगे     | कारोपयोगः        | 9990,                  |
| ओहिणाण                 | अवधिज्ञान १              | ८५२, ४६४                       |               |                  | 99.98                  |
|                        | [9], 9                   | २१६ [१],                       | ओहिदंसणावरणे  | अवधिदर्शनाव      |                        |
|                        |                          | १९२९                           | ओहिदंसणी      | अवधिदर्शनी       |                        |
| भोहिणाण ०              | अवधिज्ञान ४              |                                |               |                  | ८६, १३५६               |
|                        |                          | , ४९५ [१]                      | ,,            | अवधिदर्शनिन      |                        |
| ओहिणा <b>णपरिणा</b> मे | अवधिज्ञानपरि             | णाम. ९३३                       |               | 9548, <b>g</b> . |                        |
| कोहिणाणसागार-          | अवधिज्ञानसा              |                                | ओहिदंसणीणं    | अवधिदर्शनिन      |                        |
| पासणया                 |                          | १७, १९४१                       | ० ओहिदंसणी-   | अवधिदर्शनोप      |                        |
| ओहिणाणसा-              | अवधिज्ञानसा              |                                | वउत्ता        | युक्ताः          | १९२९                   |
| गारोवक्षोगे            |                          | र, १९१३                        | भोहिपयं       | अवधिपदम्         | ष्ट. ४१८               |
| ओहिणाणं                | अवधिज्ञानम्              |                                |               |                  | વં. ૨૭                 |
|                        | [v·c], °                 |                                | ओहिय ०        | औषिक             | ३५३,                   |
|                        |                          | १८९८ [२]                       |               | 9499 [9.3        |                        |
| ० ओहिणाणाई             | अवधिज्ञानानि             |                                | ओहियदंडओ      | औषिकदण्डक        | ,                      |
| ० ओहियाणाणि            | अवधिज्ञानानि             |                                | -20           | ->               | ८९१<br>१५०३.           |
| ओहिणाणारिया            | अवधिज्ञानार्या           |                                | क्षोहियस्स    | आध्यस्य          | १५.०६,<br>१५.०७[३]     |
| ० – भोहिणाणिस्स        | अवधिज्ञानिन              |                                | ओहिया         | .a.e             | पण्डण[र]<br>१८९[१],    |
|                        |                          | ૪९५[૧]                         | आह्या         |                  | १८९[१],<br>६४०, ६४१,   |
| ओहिणाणी                | अवधिज्ञानी               |                                |               |                  | ५४०, ५४७,<br>१४७, ११५० |
|                        |                          | १३४९                           |               |                  | , 9902,                |
| "                      | अवधिज्ञानिन              |                                |               |                  | , ११७२,<br>१५२६[३].    |
|                        | २५९,९३८                  | , १८५८[ <i>२</i> ],<br>१९५४    |               | 1198,            | गण्ड्य[र],<br>१५८३[३]  |
| ०— ओहिणाणी             |                          | ४८७[٩],                        |               | औक्तिया          | 9036[9].               |
| ०— भाहणाणा             | अवाधशाना                 | <b>४९५[१</b> -३]               | ,,            |                  | , १७३८,                |
| ओहिणागीणं              | an <del>aforanta</del> a | क्ष्य <i>२५</i> ७,<br>इ.५[1.४] |               | 1040[1]          | 9089                   |
| ettigotlatia           | <b>બ</b> વાવસાાગગ        | علاج عرص                       |               | क्राधिकानि प     | 590, 596               |
| ० भोडिणाणीणं           |                          | 820[9],                        | "             |                  | ९२ <b>१[१-३]</b> ,     |
| ब व्यवहिणायाच          | ,,                       | ४८५[१],<br>४९५[१]              |               | F , <15          | 443                    |
| ० भो हिणाणेसु          | अवधिवा⊒ेण                | 9294 [9]                       | भोहियाणं      | औधिकानाम         | 9 < 9 [9-2],           |
| ० जा हजाजसु<br>ओहिवंसण | अवधिदरीन<br>अवधिदरीन     | १९१८                           |               |                  | 950[9],                |
| नशह्यसम<br>नोहिदंसण ०  |                          | 80, 889,                       |               |                  | ξ9, ξξ <b>υ</b> ,      |
| जााव्युलन व            | ,, "                     | ¥६२[٩]                         |               |                  | 968, 969               |
|                        |                          |                                | 1             | . ([.1])         | . ,                    |

| मूलसहो                   | सक्क्यस्थो            | सुसंकाइ          | मूळसहो       | सक्क्ष्यस्थो    | सुसंकाइ            |
|--------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| ओहियाणं                  | [9], 9986             | , ११४७,          | कक्खडगरुय-   | कर्कशगुरुकगुण   | भ्यः               |
|                          | 9944, 996             | 0[9, ३],         | गुणेहिंतो    | ۹.69,           | 960 [8]            |
|                          | 9 84,4[३], 9          | પર <b>६</b> [૪], | कक्खडफास ०   | कर्कशस्पर्श ४   | 80, 889,           |
|                          | ૧૫३૨[३], દ્           |                  |              | ૫૪૫[૧], ષ્ટ     |                    |
| ० स्रोहियाणं             | औधिकानाम्             |                  | कक्खडफासणामे | कर्केशस्पर्शनाम | र १६९४<br>इ        |
| जोहिस्स<br>-             | अवधे. १९८१            | गा. २२२,         |              |                 | [१२]               |
|                          |                       | २०१७             | कक्खडकाम     | कर्कशस्परापरि   | णताः ८ [४],        |
| <b>कोही</b>              | अवधि∵ेगा.             |                  | परिणता       | < [१] तः १      | ૧[૫], ૧૨           |
|                          | २००८, २०१             | ૬, ગ્લ્યુ        |              |                 | , १३[१-७]          |
|                          | क                     |                  | कक्लडकासपरिण |                 |                    |
| कइ                       | कति ९८३[१]            |                  | कक्खडफासा    | कर्कशस्पर्शा    | १६० तः             |
|                          |                       | ૭૭३ [૧]          |              |                 | 908                |
| कइकिरिए                  | कतिकियः               |                  | ० कक्खडस्स   | कर्कशस्य        | 484 [9]            |
| _                        |                       | ५९९ [१]          | कक्खडाई      | कर्कशानि १      | ८००[१-२]           |
| कहपणुसोगाटा              | कतिप्रदेशावगा         |                  | ० कक्लडाइ    | ,,              | १८०० [२]           |
| कइरसारे                  | करीरसार पू. व         |                  | ० कक्खडाणं   | कर्कशासाम्      |                    |
| कहिंचिहे                 | कतिविध                | 4050             | ० करमावडे    | कर्कश           |                    |
| ,,                       | कतिविधम्              |                  | + कच्छ       | करछ - वनस्प     |                    |
| ****                     |                       | ४८५ [३]<br>१२१७  |              | ખપ [રૂ          | ना १०८             |
| कड्सु<br>कहहिं           | कातत्र<br>कतिभिः ९६६[ |                  | कच्छभा       | कच्छपाः-जल      | चरभेदः ६४          |
| 4.616                    | [9], < 9              |                  | कच्छहा       | ,,              | ,, ६२              |
| कओ                       | बुतः ८५९              |                  | कच्छा        | कक्षा-जलरह      |                    |
| कओहिंतो                  | पुत्र.~के+य र         |                  |              | विशेषः          | ٠ ٩                |
|                          | ş                     | د دران           | कच्छुरी      | वनस्पतिविशेष    | : ४२गा. १९         |
| ककोटइ                    | ककोंटकी-बली           | दः ४५            | + कच्छुल     | ब,∓ञ्जल:–गुल्म  | <b>ग्वनस्प</b> ति- |
|                          |                       | गा. २९.          | _            | मेदः            | ४३ गा. २५          |
| + कक्लड                  | तृणविशेषः ४           | ∍ गा. ३६         | कच्छुंभरि    | कस्तुम्भरिः-व   | नस्पतिः            |
| कक्खड ०                  | कर्कश-स्पर्श          | 333,             | -            | 둉.              | १८ टि. ६           |
|                          |                       | १, १८०९          | कज्ञह        | क्रियते-भवति    |                    |
| कक्खडगरुयगुण ०           | कर्कशगुरुकगुण         | ९८७[९],          |              | १५७७[१],        | 9400               |
|                          |                       | ९८७ [४]          |              | [9], 9          | ५७९ [٩],           |
| कनखडगरुयगुणा             | कर्कशगुरुकगुणा        |                  |              | १६०७, १६०       | ९, १६१२,           |
|                          | [१],९८२,९८            |                  |              | १६२८ तः         |                    |
|                          | ٠, د                  | [8·£] v>         |              | १६३४, १६१       |                    |
| कक् <b>खड</b> गरुयगुणाणं |                       |                  |              | तः १६५२,        |                    |
|                          |                       | ٩٥ [٤]           | l            |                 | 966.               |

| मुख्सहो      | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ              | मुकसदो                     | सक्क्यत्थो सुत्तंकाइ                       |
|--------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| कआति         | कियते-भवति ११४२,                 | कडुगतुंबीफले               | कटुकतुम्बीफलम् १२३३                        |
|              | १५७४, १५७५ [१],                  | कडुय                       | बरुक ५,४४, १८०९                            |
|              | १५७६ [१], १५७७                   | कहुय                       | ,, 488                                     |
|              | [9], 940< [9],                   | कडुयपिट्टणिट्टिया          | कटुकपिष्टनिष्ठिता-                         |
|              | १५७९ [१], १६०७ तः                |                            | <b>मदाविशेषः</b> पृ. २९६                   |
|              | 9६०९., 9६९२, 9६९३                |                            | टि. १६                                     |
|              | [१], १६१४ तः १६१६                | कडुयरस                     | कटुकरस प्ट.३९५ टि.२                        |
|              | [१], १६२२ तः १६२६,               | कहुयस्स ०                  | ,, 880, 889                                |
|              | <b>१६२८ तः १६३०,</b>             | कडुयरसपरिणता               | <b>कटुकरसपरिणताः</b>                       |
|              | १६३३, १६३४, १६३५                 |                            | c[३], ٩.[٩-५], ٩o                          |
|              | [૧૪], ૧૨૨૬ તઃ                    |                            | [૧-૨], ૧૧[૨], ૧૨                           |
|              | १६३८ [१], १६४०,                  | 1                          | [٩-٤], ٩३[٩-١٨]                            |
|              | १६५०, १६५२, १६५३,                | ० कडुथाह्                  | कटुकानि १८०१                               |
|              | १६५७, १६५८, १६६०                 | कण                         | म्स्रेच्छजातिविशेषः                        |
| कजले         | कज्ञालम् १२२६                    |                            | ष्ट. ३६ टि. १७                             |
| कर्जनि       | कियेते-भवतः ११४२,                | + कणइर                     | कर्णिकारः ४३ गा. २४                        |
|              | 1633, 1634 [8]                   | क्रणए                      | कनकः-पर्वगवन-                              |
| **           | कियन्ते – भवन्ति ११२९,           |                            | स्पतिभेदः ४६ गा. ३४                        |
|              | 9984, 9989, 9982,                | कणग                        | कनक १८७ गा, १४५-                           |
|              | 9६११,१६३५[१,३,४]                 |                            | १४६, १९५[१], १२३०                          |
| कह           | कृत्वा ८७८, २१६९                 | कणगा                       | कनकाः–चतुरिन्द्रिय∗                        |
| कटुपाउचारा   | काष्ठपादुकाकाराः                 |                            | जीवाः ५.८[१]                               |
|              | शिल्पार्याः १०६                  | क्यभागा                    | चतुरिन्द्रियजीवाः                          |
| कट्टहारा     | त्रीन्द्रियजीबाः पृ.२७           |                            | છ. ર૮ ટિ. ૧ <b>રે</b>                      |
|              | टि. १०                           | + कणय र                    | कर्णिकारः पृ १८टि.१८                       |
| कट्टामो      | काष्ठात् ५४ [५] गा. ७६           | कणवीर                      | म्लेन्छजातिविशेषः                          |
|              | तः ७०., ५४ [६] मा.               |                            | વૃ. ३६ દિ. ૧૫                              |
|              | €>:5 ∘>                          | • कणबीरए                   | करवीरकः १२२६,                              |
| कट्टाहारा    | त्रीन्द्रियजीवाः ५७ [१]          |                            | १२२७,१२२९,१२३०                             |
| कडग ०        | कटक — आभरण १७७                   | ॰ कणवीरे                   | करवीरः १२३१                                |
| कहय ०        | ,, ,, quc[q-q],                  | कणिकामच्छा                 | मत्स्यविशेषः ६३                            |
| कडस्स        | १८८, १९६<br><b>इ</b> तस्य १६७९   | कणियारकुसुमे<br>कण्णश्चिया | कर्णिकारकुसुमम् १२३०<br>चर्मपक्षिविशेषः ८७ |
| कराई<br>कराई | कृतास्य १६७५<br>कृतानि १४४४      | कण्णास्या                  | चमेपक्षिविशेषः ८७<br>कर्णप्रावरणाः-        |
| कडाह्        | कटाहम् ५४[८] या. ९५              | <b>क्रकातावरला</b>         | कणप्रावरणाः<br>अन्तद्वीपमनुष्याः १.५       |
| ० कडुई       | कटाइस १२३७<br>कटाइस ४३[८] सा. ८५ | कण्णपीड                    | भन्तद्वापमनुष्याः र.५<br>कर्णपीठ १७७,१७८   |
| क्युगतुंची   | कटुकतुम्बी १२३३                  | 41410                      | [9-2], 9<6                                 |
| A. 1941      | 3646cat 1764                     | 1                          | [1,4], 174                                 |

|                   |                                            | ,>               |                                          |
|-------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| मूलसदो            | सक्तयत्थो सुत्तंकाइ                        | मूलसहो           | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ                      |
| कण्णिया           | कर्णिका-बनस्पतिः                           | कण्हलेस्सं       | ष्ट्रध्यास्त्रेश्यम् १२१५                |
|                   | ५४[८] गा. ९१                               |                  | [१-२], १२५८                              |
| ,,                | कर्णिका १७७, १७८                           |                  | [٩,५-७]                                  |
|                   | ू [१], १८८, २१६९                           | ,,               | कृष्णलेखाम् १२२४                         |
| कण्णियारकुसुमे    | कर्णिकारकुत्त्मम् पृ. २९४                  | ० कण्हलेस्सं     | कृष्णलेश्यम् १२५८[८]                     |
|                   | ટિ. ૨૧                                     | कण्हलेस्सा       | कृष्णलेश्या १११६,                        |
| कण्णुक्तदत्त      | वनस्पतिविशेषः                              |                  | 9944, 9946, 9944,                        |
|                   | ુષ્ટ, <b>રર્</b> દિ. ૪                     | 1                | ঀঀ६३[૧], <b>ঀঀ६४[३]</b> ,                |
| + कण्ह            | कृष्ण:-हरित <b>वनस्</b> पति-               |                  | १९६५[२], ११८०[७],                        |
|                   | भेदः ४९गा४९                                |                  | १२१९, १२२०, १२२२,                        |
| कण्हकडम्          | वनस्पतिविशेषः ५१[१]                        |                  | १२२६, १२३३, १२४२,                        |
|                   | गा. ४९.                                    |                  | तः १२४४, १२५० तः                         |
| कण्हकंदग्         | कृष्णकन्दकः १२३३                           | !                | १२५२, १२५६, १२५७,                        |
| कण्हलेसद्वाणा     | कृष्णलेइयाम्थानानि                         | l .              | [9-३,५,७,९,९,९२-१३],                     |
|                   | 9264                                       |                  | १२५८[५]                                  |
| कण्हलेसं          | कृष्णलेश्यम् १२१५[२]<br>कृष्णलेश्याम् १२२४ | ,,               | कृष्णलेश्याः ९३८, ९४३,<br>११४६, ११६३[३], |
| ः,<br>कण्हलेसा    | कृत्णलेखाम् १२२०<br>कृत्णलेखा १२३२, पृ.    | 1                | ११७०, ११७१, ११७३,                        |
| कण्हलसा           | क्राणालस्था १८३८, धः<br>४०३ टि. १          |                  | 9908, 9940[4,                            |
|                   | कृष्णलेश्याः ९३९[१]                        |                  | <-٩], ٩٩<٦[٩, ٤],                        |
| ''<br>कण्हलेसाणु  | कृष्णलेक्यया १२५८[६]                       |                  | 9963[9,3], 9966,                         |
|                   | कृत्णलेश्यायाम्                            |                  | 9940, 9944, 9948,                        |
| ,,                | 9<<0, [9]                                  |                  | ष्ट. २८५ टि. ३, प्र.२८६                  |
| कण्हलेसाओ         | कृष्णलेश्याः ११९.०                         |                  | E. 3                                     |
| कण्हलेसे          | कृष्णलेखः १२०१[१],                         | कण्हलेस्साए      | कृष्णलेदयया १२५८[७]                      |
|                   | 9203[9,3], 9290                            | ,,               | कृष्णहेदयायाः १२४५,                      |
|                   | [३], १२११, १२१५                            | ० कण्हलेस्साए    | कृष्णलेह्यया १२५८                        |
|                   | [9],934.6[६],9३३६,                         |                  | [5.6]                                    |
|                   | १७४६, १७५१                                 | कण्हलेस्साम्रो   | कृष्णलेश्याः १९८०                        |
| ० कण्हलसे         | कृष्णलेश्यः १२५८[८]                        |                  | [७.९], ११८२ [२.३],                       |
| कण्डलेसेसु        | कृष्णलेश्येषु १२०१[१],                     | 1                | 1963 [3], 1965                           |
|                   | १२१०[३], १२९९                              | कण्डलेस्साटाणा   | कृष्णळेश्यास्थानानि १२४६                 |
| कण्हलेस्स ०       | कृष्णलेश्य १२०८                            | कण्हलेस्साठाणाणं | <b>कृ</b> ष्णढे <b>२यास्थानानाम्</b>     |
| कण्हलेस्सट्टाणा   | कृष्णलेइयास्थान।नि                         |                  | 9280                                     |
|                   | १२४७, १२४९                                 | कण्हलेस्साणं     | कृष्णलेख्यानाम् ११७० तः                  |
| कण्हलेस्सट्टाणाणं |                                            |                  | 9908, 9906, 9906,                        |
|                   | १२४८, १२४९                                 |                  | 9900 [9, 4-90],                          |
|                   |                                            |                  |                                          |

|                 | वाव वारालह                      | तार्थ। श्रिकाना | 10                                     |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| मूलसहो          | सक्कयत्थो सुत्तंकाह             | मूखसदो          | सक्क्यत्थो सुरःकाइ                     |
| कण्डलेस्साणं    | १ ८२ [१-३], ११८३                |                 | १८१८, १८२१, २०५३,                      |
|                 | [9-3], 99<< a:                  |                 | २१२५ तः २१२७[१],                       |
|                 | 999.8, 9293                     |                 | २१२९ [१], २१३०,                        |
| कण्हळेस्सापरिणा | मे कुष्णळेञ्यापरिणामः ९३०       |                 | २१३१, २१४२, २१४३                       |
| कण्हलेस्से      | कृष्णलेखः १२०१[१],              | कतरे            | कतरः २७२ [१.५]                         |
|                 | 9२03 [9], 9२ <i>०८</i> ,        | ,,              | कतरत् ७७७, ७७९,                        |
|                 | १२०४, १२ ० [१-३],               |                 | ७८०, ८०२ तः ८०५,                       |
|                 | ૧૨૧૧, ૧૨૧૫[૧],                  |                 | ८८७, ९७९, ९८५                          |
|                 | १२१६ [१], १२५८                  |                 | ∙[७],९८७[२],१०१३                       |
|                 | [9-२]                           | ,,              | कतराः १९८२ [२],                        |
| ० कण्हलेस्से    | <b>कृ</b> ष्णलेख्यः १२५८[७]     |                 | ११८९                                   |
| कण्हलेस्लेसु    | कृष्णलेश्येषु १९१७,             | ,,              | कतराणि १२४८, १२४९,                     |
|                 | ૧૨૦૧[૧], ૧૨૦૨                   |                 | ૧૫૬૫. ૧૫૬૬                             |
|                 | [१], १२०८, १२०९,                | कतरेहिंतो       | कतरेभ्यः २२५ तः २३०                    |
|                 | १२१० [१], १२११                  |                 | [५], २३२ तः २७२                        |
| कण्हलेस्सेहिंतो | कृष्णळेऱयेभ्यः ५१९१,            | 1               | [૫], ૨૭३ તા ૨૭૫,                       |
|                 | ११९२, ११९४                      |                 | ३२५, ३३० तः ३३३,                       |
| कण्ह[वर्ह्छा]   | कृष्णवही ४५ ग≀३०                |                 | ६९१, ७३१, ७३३,                         |
| कण्हसच्या       | कृष्णसर्पाः ७९                  |                 | હર્ભ, હર્હ, હત્ર,                      |
| ० कण्हा         | कृत्या(ः १६७                    |                 | હદરે, પહર, હહહ,                        |
| ० क्षण्हाणं     | कृष्णानाम् १०२ गा. ११७          |                 | ७७९, ७८०, ८०२ तः                       |
| कपहे            | कृष्णः – वनस्पतिविशेषः          |                 | ८०%, ८८७, ९००,                         |
| _               | ५४ [१] गा. ५३                   |                 | ૧૫૧, ૧૮૧, ૧૮૫                          |
| कतरे            | कतरे २२५ तः २३०[५],             |                 | [७.૬], ૧૯૭ [૨.૪],                      |
|                 | २३२ त: २७१, २७२                 |                 | १०१३                                   |
|                 | [૧-૫], ૨૭३ તઃ ૨૭૫,              |                 | ৭৭৬০ <b>ব</b> . <b>৭৭৬</b> ४,          |
|                 | ३२५, ३३० तः ३३३,                | 3 .             | 9906, 9900 [9,                         |
|                 | દલવ, હર્વ, હર્રે,               |                 | v.10], 99<2[9,2],                      |
|                 | ७३५, ७३७, ७५३,                  |                 | ११८३[१.३], ११८५,                       |
|                 | હર્ફ, હહર, ૧૦૦,                 | 1               | ११८६, ११८७ तः                          |
|                 | ९८२, ९८७[४],                    | Į.              | 1958, 9582, 9585,                      |
|                 | ११७० तः ११७४,                   |                 | १४७३, १५६५, १५६६,                      |
|                 | 9904, 9940[9,                   |                 | १८१८, १८२१, २०५३,<br>२१२५ तः २१२७[१],  |
|                 | 4.90], 9962[9,3],               | J               | रारप तः रारण[१],<br>२१२९[१], २१३०,     |
|                 | ११८३ [२-३], ११८५                | 1               | रगररागु, रगर०,<br>२१३१, २१४२, २१४३     |
|                 | तः ११८८, ११९०,<br>११९२ तः ११९४, | कतरेहिंतो       | रारा, रावर, रावर<br>कतरस्मात् २७२[१-५] |
| arra (nl.       | 1174 0- 1178,                   | - कलराह्या      | wittend soc[1,4]                       |

| <b>9</b> c | पण्णवणासुत्तपरिसिद्धाई   |              |                                  |  |  |  |
|------------|--------------------------|--------------|----------------------------------|--|--|--|
| मूखसदो     | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ      | मूलसदो       | सक्तमध्यो सुसंकाइ                |  |  |  |
| कतरेहिंवो  | कतराभ्यः ११८२[२],        |              | २०८९, २०९०[१]                    |  |  |  |
|            | 9969                     |              | २०५१[१], २०९२,                   |  |  |  |
| कति        | कति ७२५तः ७२७,           |              | २१३३, २१३४[१],                   |  |  |  |
|            | ७७४, ७९१, ८५९ गा.        |              | २१४७, २१४८, २१५२                 |  |  |  |
|            | १९२, ८७०, ८९८,           | कतिकिरिए     | वितिक्रियः १५८५[१],              |  |  |  |
|            | 409, 402, 408,           |              | १५८८, १५८९[१],                   |  |  |  |
|            | ५०६, ९०८, ९५८,           |              | १५९०, १५९१, १५९६,                |  |  |  |
|            | લખલ, લખફ, ૧૮૪,           |              | १५९७[१], १६०४[१],                |  |  |  |
|            | ९८५[१], ९८७[१],          |              | २१५३[४], २१६६[३]                 |  |  |  |
|            | १०२५, १०२६[१].           | कतिकिरिया    | क्तिकियाः १५८६[९],               |  |  |  |
|            | १०२७[१],१०२८[१],         |              | १५.९.२ सः १५.९४,                 |  |  |  |
|            | १०५६, १०५७, ११५६         |              | १५९७[१], १६००,                   |  |  |  |
|            | तः ११६०, १२१९,           |              | ૧૬૦૨, ૧૬૦૨[૧],                   |  |  |  |
|            | १२३९, १२४०, १२५०,        |              | ૨૧૫૨[५-૬],                       |  |  |  |
|            | १२५६, १२५७[१,३,          |              | २१६६[३-४]                        |  |  |  |
|            | <b>ખ, ખ, ૧૨], ૧૪</b> ૭૫, | कतिदिसि      | वितिद्शः – कतिभ्यो               |  |  |  |
|            | १५६७, १५८१[१],           |              | दिम्भ्यः १५५३, १५५४,             |  |  |  |
|            | १५८२, १५८३[१],           |              | 40,00                            |  |  |  |
|            | 9404, 9404[9],           | + कतिपण्स    | वितिप्रदेशा ९७२ गा.              |  |  |  |
|            | ૧૬૧૭, ૧૬૨૭[૧],           |              | २०२                              |  |  |  |
|            | १६४२, १६४३, १६४६,        | कतिपष्सिए    | कतिप्रदेशक्षम् ९७७[१],           |  |  |  |
|            | १६४७[१], १६४८,           |              | ٥, ٥٠٠ [٧٠]                      |  |  |  |
|            | १६४९[१], १६६४ गा.        | कतिपदसोगाढे  | कतिप्रदेशावराउम्                 |  |  |  |
|            | २१७, १६६७, १६६६,         |              | ९૭૮[૧], ૧૮૫[६]                   |  |  |  |
|            | १६८७, १७५४[१],           | कतिपतिद्विष् | ∓तिप्रनिष्ठितः ९६०[९]            |  |  |  |
|            | ૧૫૫, ૧૫૫૬[૧],            | कतिपदेसिया   | कतिप्रदेशिका १२४३                |  |  |  |
|            | १७५७, १७५८[१],           | कतिप्यगारा   | कतिप्रकासा८५९ गा १९२             |  |  |  |
|            | १७६३[१], १७६५[२],        | कविभाग – ०   | कतिभाग ६७७,६७९,                  |  |  |  |
|            | ૧૫૬૬, ૧૫૬૫[૧]            |              | ६८१                              |  |  |  |
|            | ૧૭६૮[૧], ૧૭६९[૧],        | कतिभागं      | कतिभागं १७९३ गा.                 |  |  |  |
|            | 9000[9], 9008[9],        |              | २१७, १८०३, १८१०,                 |  |  |  |
|            | ૧૫૫૫[૧], ૧૫૫૬,           |              | 9<94                             |  |  |  |
|            | 9000[9], 9000,           | कतिविधं      | कतिविधम् १२४२                    |  |  |  |
|            | 9063[9], 9068[9],        | कतिविधे      | कतिविधः ६८४                      |  |  |  |
|            | 9060[9],9066[9],         | कतिविद्या    | " १९८२                           |  |  |  |
|            | १७८९, १७९१, १७९२         | ,,           | कतिविधा ४३८,७३८,                 |  |  |  |
|            | [१], १८०९, २०८६,         | (            | <i>ખપ</i> ષ્ઠ, હદ્દષ્ઠ, હહરૂ[૧], |  |  |  |
|            |                          |              |                                  |  |  |  |

| मूकसद्दो  | सकस्यत्थो                              | सुत्तंकाइ  | मूलसहो      | सक्तयत्थो             | युत्तंकाइ े        |
|-----------|----------------------------------------|------------|-------------|-----------------------|--------------------|
|           | ८६० तः ८६                              | ६, १००९    |             | 9649 [9:              | <b>५], १६९२,</b>   |
|           | [9],9099                               | [१],१०१६   |             | १६९३,                 | 9648               |
|           | [9], 900                               | a, 90cc,   |             | [٩,३.९],              | १६९५               |
|           | १५६८ तः                                | १५७२,      | 1           | [9                    | -२], १६९६          |
|           | १९३६ तः                                |            | कतिविहे     | कतिविधानि             | ष्ट. २१५           |
|           | <b>१</b> ९४० त.                        |            |             |                       | રિ. ૧              |
|           | 9588,958                               |            | कतिविहो     | कतिविधः १६            | ६४गा.२१७           |
|           | 9886, 984                              |            | कतिसमङ्ग्   |                       | : २०८७             |
|           | [q], 20W                               |            |             |                       | ८८, २९७२           |
|           | २०६३, २०६                              |            | ,,          |                       | म् २१७१            |
|           |                                        | s२, २०७७   | कतिसमइया    | कतिसामयिव             | ी १०१०[१]          |
| कतिविद्या | कतिविधाः                               | ५०० तः     | कतिसु       |                       | १२१६ [१]           |
|           |                                        | १०१२ [१]   | ,, (तृ. स.) | कतिभिः                | १२३२               |
| "         | कतिविधानि                              | १०२४       | कतिहि       | ,,                    | ९६१[१],            |
| कतिविहे   | कतिविधः ६                              |            |             | 9 ६ ६                 | ४ गा. २१७          |
|           | ८९६, ९१५                               |            | कतिहिं      | ,, (                  | ६६८, ६८७,          |
|           | ९४७ तः ९                               |            |             |                       | १९२, ९६४           |
|           | [9],<, € ₹ [9]                         |            |             | [૧], ९६५              |                    |
|           | <b>૧</b> ૦૦૮ [૧],<br>[૧], ૧૦૧ <b>૭</b> |            |             | [१], १००              | ४, १००५,           |
|           | [1], 4040                              |            |             |                       | ७०, १६७२           |
|           | [१], १०<br>१०६९,१०७                    |            | कते         | <b>कृ</b> ते १८६४     |                    |
|           | 9809,980                               |            | कतोहिंतो    | कृतः – केभ्यः         |                    |
|           | 94<9 [9]                               |            |             | ६४२, ६४५              |                    |
|           | १९०८ तः                                |            |             | €85, €00              |                    |
|           | १९१२ त                                 |            |             | [9], ६५८              |                    |
|           | 9 5 9 9 , 9 5 9                        |            | कत्तो       | -                     | ९ गा. १८२          |
|           | , , , , , , , , ,                      | 9988       | करथ         |                       | . ७८ टि <b>. ४</b> |
| ,,        | कतिविधम्                               |            | + करधुरू    | वन स्पतिविद्ये।       |                    |
| ,,        | 98 . [2],                              |            |             |                       | टि. १९             |
|           | 9863, 986                              |            | करधुंभरि    | <b>क</b> स्तुम्भरिः – |                    |
|           | 9864 [9, 3                             |            |             |                       | ४२ गा. २०,         |
|           | 9860[9.2]                              |            |             |                       | १७ टि. १४          |
|           | 9433 [9],                              | १५३६,      | कदिख्यंभाण  | <b>क</b> दलीस्तम्भा   |                    |
|           | الرون وا                               | 134 [9],   | कदली        | कदली पृ.              |                    |
|           | १५५२, १६८                              |            | कदलीयंभाण   | ददली₹तम्भाः           |                    |
|           | [१-२], १६९                             | ، [٩٠٤], ا |             | g. ·                  | २१९ डि. ४          |
|           |                                        |            |             |                       |                    |

| •               | •                               |                     |                 |                |            |
|-----------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|------------|
| मूलसदो          | सक्यत्थो र                      | <b>पुत्तंका</b> इ   | मूलसदो          | सक्कयस्थो      | सुत्तंकाइ  |
| करुड्या         | वल्लीविशेषः ४५                  | गा. २९              | कप्ये           | कल्पे २२       | ₹ [٩-८],   |
| कन्नपीढ         | कर्णेपीठ                        | 996                 |                 | ३१४, ४०        | . [٩] तः   |
| क्षुक्ट         | वनस्पतिविशेषः                   | षृ.२२               |                 | 896 [9],       | ٧٩٩[٩],    |
| •               |                                 | टि. ४               |                 | ४२० [१],       | ४२४ [٩],   |
| कप्प            | कल्प १९७[२]                     | , 950               |                 | 824[9],49      | , o, 9800  |
|                 |                                 | , ६३४               | ०कप्पे          | कल्पयो. २०     | ६ [२] गा.  |
| कृष्य           | कल्प – कल्पनामानि               | मेध-                |                 |                | 944        |
|                 | द्वीपसमुद्रार्थे १०             | o 3 [२]             | कप्पेस          | करुपेषु १      | 14, 94.9,  |
|                 |                                 | . २०५               |                 | 94.0, 980,     | २०६ [२]    |
| कप्पस्स         | कल्पस्य १९९[१]                  | , 200               |                 | मा १५५,        | २०५१,      |
|                 | [9], २०२[9],                    |                     |                 | -              | و (۹] دباه |
|                 |                                 | 8[9],               | कप्पो           | बरुग ६६३,      | ૬૭૨[૬],    |
|                 |                                 | 04[9]               |                 | 9432 [4],      | 944.9      |
| कप्पं           | कल्पम्                          | 9563                |                 |                | [४,६]      |
| कव्या           | कल्पौ २०                        | 4[9],               | कप्योवग         | कल्पोपक        |            |
|                 |                                 | e[9]                | कप्पोवगवेमाणिय- | कल्पोपन वैमानि | कदेवेभ्यः  |
| • कप्पा         | बल्पाः                          | 290                 | देवेहिंतो       | 600            | [9092]     |
| ० कप्पाईया      | कल्पातीताः १                    | <b>ક</b> ⊍[૨]       | कप्पोवगा        | कल्पोपकाः १    | ४३, १४४    |
| कप्याणं         | कल्पयोः २०                      | 9[9],               |                 | [٩٦], ٩        | ५२० [७]    |
|                 | २०६[٩], २०५                     | , g.                | कब्बडनिवेसेसु   | बर्बटनिवंशधु   | 63         |
|                 |                                 | . <del>દિ</del> . ૧ | कस्स            | वर्म २११       | गा. १७८,   |
| कप्पातीत        | कल्पातीत १५३                    | १२[६]               |                 | 9933, 9        | ६८४ [१]    |
| कप्पातीत ०      | ,, <i>و</i> ر                   | رو[ع]               | कस्म ०          |                | गा, २०९    |
| कप्पातीतगवेमाणि | प- कल्पातीतकवैमानि              | क-                  | कस्मए           | क्सेज वार्सणः  | स ९.०१,    |
| देवेहिंतो       | देवेभ्य ६५०                     | o[9v]               |                 | 9,00, 9,00     | , ९०६,     |
| कप्पातीता       | कल्पातीताः                      | 983,                |                 |                | ८, १४७५    |
|                 |                                 | ર∘[ખ]               | कस्मखंघे        | कर्मस्कन्धान्  |            |
|                 | - कल्पातीत <b>यै</b> मानिकदे    | ब-                  | कम्मगसरीर-      | कार्मणदारीरका  |            |
| देवपंचेंदियवे-  | पश्चेन्द्रिय वैक्रिय-           |                     | कायजोगं         |                | ૧૭३ [૨]    |
| उन्वियसरीरे     |                                 | ₹€[€]               | कम्मगसरीर-      | कार्भणशरीरकार  |            |
|                 | - कल्पातीत्वैमानिक <sup>ह</sup> | वेभ्यः              | कायप्पश्रोगगर्त |                |            |
| देवेहिंतो       | ६५०                             | [٩७]                | कम्मगसरीर-      | कार्मणशरीरकार  | ।प्रयोगिणः |
|                 |                                 | 984                 | कायप्पश्चोगिणो  |                | १०८३       |
|                 | । त्रीन्द्रियजीवाः प            |                     | क्रमगसरीरकायप्य | - कार्मणशरीरका | पत्रयोगी   |
| कप्पासिया       | कार्पासिकाः-कर्मार्थ            |                     | <b>ओगी</b>      |                | 9063       |
| कच्चे           | कल्पः १९७ तः                    |                     | कम्मगसरीरणामे   | कामेणशरीरनार   |            |
|                 | स्त्राणां प्रथमः                | हण्डिका             |                 |                | [₹]        |
|                 |                                 |                     |                 |                |            |

|                                          | 414 4150                                      | 8 (1d13a1.11                  | \-\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मूलसरो                                   | सक्क्यत्थो सुत्तंकाह                          | मूलसदो                        | सक्रयत्थो सुर्सकाइ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| कम्मगसरीरबंधणण                           | गमे कार्मणशरीरबन्धननाम                        |                               | [१], १६४८, १६४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                          | १६९४ [७]                                      |                               | [१], १६६५ तः १६६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| कम्मगसरीरसंघायः                          | णामे कार्मणशरीरसङ्घातनाम                      |                               | 9044, 9044 [9],                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                          | 954.8[6]                                      |                               | 9040, 9046 [9],                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| कम्मगसरीरस्स                             | कार्मणशरीरस्य १५५७                            |                               | 9064 [2], 9066,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| कम्मगसरीरं                               | कार्मणदारीरम् १५६२,                           |                               | 9040[9],9040[9],                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                          | 94.68                                         |                               | 9000 [9], 9003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| कम्मगसरीरा                               | कार्भणशरीराणि ९ १० 🕒 🖯                        |                               | [9-7], 9008 [9],                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                          | 94.64                                         |                               | 9006, 9000 [9],                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ० कम्मगसरीरा                             | 93.61.                                        |                               | 9063[9], 9068[9],                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ० कम्मगसरीराणं                           | कार्मणशरीराणाम् १५६५,                         |                               | 9000 [9], 9000,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4. | १५६६                                          |                               | 1059, 9052 [1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ० कम्मगसरीरी                             | कार्मणदारीरी १९०३[७]                          | ० कम्मपगढीओ                   | कर्मप्रकृतयः १५८७ [१]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| कम्मगसरीरे                               | कार्मणशरीरम् १५५२                             | 1                             | कर्मप्रकृतीः १७८८ [२]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| · कम्मगसरीरे                             | 01414-0                                       | ,,<br>कम्मबंधपदं              | कर्भवन्धपदम् पृ.३८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ॰ कम्मगा                                 | कर्मजानि कार्मणानि वा                         | 1                             | q, 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                          | <98 [8], <9v,                                 | कस्मबंधवेदपदं                 | कर्भवन्धवेदपदम् पृ. ३८८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                          | ٩٩< [٤]                                       | 4                             | <b>q</b> , 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ॰ कम्मगाई                                |                                               | कम्मबीपुसु                    | कर्मबीजेषु २१७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ं कल्लाह                                 | ,<br>,<br>, , , , , , , , , , , , , , , , , , | करमभूमप्                      | कर्मभूमकः १७४७ [१],                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ० कस्मगाणं                               | कार्मणयोः १५५६,१५६६                           | draw Serie                    | पत्रमञ्जूषकः १००० [1],<br>१७५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| कस्मिक्ती<br>कस्मिक्ती                   | कर्मस्थितिः १६९७,                             | कम्मभूमपृहिंती                | कर्मभूमकेभ्यः ६४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.4.5.11                                 | 15.5 [1], 10.08                               | And \$4216/11                 | [\$-¥]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| कम्मणिसेगो                               | कर्मनिषेकः ,, ,, ,,                           | ० कम्मभूमएहिंतो               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| कम्मपगढिपदे                              | कर्मप्रकृतिपदे पृ. ३६७                        | कम्मभूमग                      | ु, ६४५[६]<br>कर्म-रूमक६३५[२५-२६],                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 400010019                                | पं २४                                         | dred Serve                    | ξξία-ο], ξξη[2],                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| कम्मपगडीओ                                | प २०<br>कर्मप्रकृतय. १६८७,                    |                               | & 0 € , 9 4 \$ 3 [ € - 9 0 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 40044401411                              | 9048[9], 9063[9],                             | कम्मभूमग ०                    | कर्मभूमक६३९[२४-२५],                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                          | 9064[9],9004[9],                              | draden .                      | <pre>\$\(\sigma_{                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  \q</pre> |
|                                          | 9000[9],9000[9],                              | 1                             | 47,5[17], 44,5[4],                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | १८८८[1], १८८७[1],<br>पृ३५२ टि३                |                               | कर्मभूमदगर्भव्युःकान्तिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                          | ष्ट्र २०२१८ ३<br>कर्मप्रकृतीः ९६४ [१],        | कम्मभूमगगडभ-<br>वक्रेतियमणुस- | सनुष्यपश्चेन्द्रियः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,,                                       |                                               |                               | नेतुञ्चपद्यान्द्रयः<br>वैक्रियः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                          | ९६५ [१], ९६६ [१],                             | पंचेंदियवेड-<br>व्यियसरीरे    | वाकयः<br>शरीरम् १५१९[२-३]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                          | < 1.0 [9], < 00,                              | 1                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                          | 94<9[9], 94<8,                                | • ,,                          | ,, ৭५, <b>৭</b> ९ [३–४]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                          | १५८३ [१], १६४२,                               | क्रमभूमगपछि-<br>भागी          | कर्मभूमकप्रतिभागी १७४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                          | १६४३, १६४६, <b>१६</b> ४७                      | । भागा                        | [१], १७५० तः १७५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| मूल्सहो                                          | सक्क्ष्यस्थो           | सुत्तंकाइ                    | मूलसडो       | सक्कयत्थो सुसंकाइ     |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------|
| कस्मभूसगा                                        | वर्मभूमकाः             | ९४, १३८                      | 1            | १७१५, १७२२, १७२६,     |
| कम्मभूमगे                                        | कर्मभूमकः              | 9 3 4 9                      |              | ૧૭૨૮, ૧૭૨૧ [૧],       |
| कम्म भूमगेहिंतो                                  | कर्मभूमकेभ्यः          | ६६०                          |              | १७३४, १७४२ तः         |
|                                                  |                        | [३,६]                        |              | 9088                  |
| कम्मभूमय ०                                       | वर्मभूमक               |                              | ० कम्मस्स    | वर्मणः १७४४           |
| कम्मभूमबमण्सा                                    |                        |                              | कम्मस्स बंधए | कर्मणो बन्बकः २ गा. ६ |
|                                                  |                        | १२५७ [३]                     | कस्मं        | वर्म १६६७, १६७०,      |
| • ,,                                             | . "                    | ૧૨૫૭ [૭]                     |              | १६७२, १६७५, १६७६      |
| <b>कम्मभूमयमण्</b> सी                            |                        |                              |              | [٩], ٩६७७ [٩],        |
|                                                  |                        | १२५७[४]                      |              | १६८१ [१], १६८२ तः     |
| कम्मभूमया                                        | कर्मभू <b>म</b> काः    |                              |              | 98cx [9], 98c8,       |
| कस्मभूमिगा                                       |                        | १७५२                         |              | १७४५ तः १७४७ [१],     |
| कम्मभूमीसु                                       | ब:मेभूमिषु             |                              |              | १७४९ तः १७५२,         |
|                                                  |                        | 148, 905                     |              | ૧૭૫૫, ૧૭૫૬ [૧],       |
| कम्मयसरीर-                                       | कार्मणशरीरक            |                              |              | १७५७, १७५८ [१],       |
| कायप्पञ्जोगी                                     |                        | १०८३                         |              | ૧૭૬૪, ૧૭૬૫ [૨],       |
| ० कस्मया                                         | कर्भजानि कार्र         |                              |              | ૧૭६७ [૧], ૧૭૭૦        |
|                                                  |                        | [४], ९२२                     |              | [૧], ૧૭૭૨ [૧],        |
| कम्मवेदए<br>———————————————————————————————————— |                        | २ गा. ६                      |              | ૧૦૦૪ [૧], ૧૦૦૬,       |
| कम्मचेद्वेद्यपयं                                 | कर्मवेदवेदकप           |                              |              | ૧૫૫૫ [૧], ૧૫૫૮,       |
| कम्मवेयवंचपयं                                    |                        | વં. ૨૨                       |              | १७८३ [१], १७८४        |
| कम्भवयबद्यपय                                     | कर्मवद्बन्धपद          | સ્મૃષ્ટ ફ <b>ર</b><br>વં. ૨૮ |              | [9], 9064 [9],        |
| क•मसरीरकायप्पः                                   | <del>சிர் குள்ளவ</del> |                              |              | 1064 [9], 9066        |
| double strain                                    |                        | रकाषत्रवासः<br>१ टि. २–३     |              | [१], १७८९, १७९२       |
| ० कर मसरीरणामा                                   |                        |                              |              | [٩], २१७५             |
| o an netterional                                 |                        | •데.<br>• 0                   | कम्मंगा      | कर्मोशाः २१७०[१]      |
| ० कम्मसरीरा                                      | कर्मजशरीराणि           |                              | कम्मंसे      | कर्मोशान २१७५         |
|                                                  | शरीराणि वा             |                              | कस्मा        | कर्मजानि कार्मणानि वा |
| कम्मस्स                                          | कर्भणः ३२              |                              |              | <b>९</b> १६[३]        |
|                                                  | १६७९ तः १              |                              | कम्माई       | कर्माणि १४४४          |
|                                                  | १६८२ तः १              |                              | ० कस्माइं    | ,, २,९७० [२] गा.      |
|                                                  | 9864 [9]               |                              |              | २२९                   |
|                                                  | १६९७, १६०              |                              | ,,           | कार्मणे १५६३[२]       |
|                                                  | ૧૭૦૨ [                 |                              | कम्माणं      | कर्मणाम् १७४८         |
|                                                  | १७०५, १७               |                              | ० कस्माणं    | ,, ৭৬४२               |
|                                                  | 9000 [9.               |                              | कम्मारिया    | कर्मार्थाः १०१,१०५    |

| मृङसहो         | सक्स्यत्थो   | सुत्तंकाङ्               | मूलसदो         | सक्रवस्थो            | युक्तंकाइ             |
|----------------|--------------|--------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| कम्मासरीरकाय-  | कार्भणशरीरक  | <b>ब्यप्रयोगग</b> तिः    | कयरेहिंतो      | कतराभ्यः             | 9563                  |
| प्यओगगनी       |              | 9060                     | कयंबे          | कदम्बः – बहुब        | ीजवनस्पतिः            |
| कम्मासरीरकाय-  | कार्भणशरीरव  | (यप्रयोगिण:              |                | Ξ,                   | ४९ गा. ९८             |
| प्यओगिणो       | 9000,900     | : १त: १०८३               | करए            | करकः – अप्क          | <b>ग्यमेदः</b>        |
| कम्भासरीर-     | कार्भणशरीरक  | यप्रयोगी                 |                |                      | २८ [१]                |
| कायप्यकोगी     | 9008, 90     |                          | ,,             | एकास्थिक <b>द</b> नस |                       |
| ,,             | कार्मणदारीरक |                          |                |                      | १७ टि. ९              |
|                | ৭০৩৩, ৭০     |                          | + करकर         | करकरः – वन           |                       |
|                |              | ८१, १०८३                 |                |                      | ∠] गा. ९२             |
| कम्मासरीर-     | कार्मणशरीरव  |                          | ० करणी         | करणी                 | १२३७                  |
| कायपञ्जोगे     |              | तः १०७०,                 | + करमइ         | करमर्दः – वन         |                       |
| _              |              | २तः १०७५                 | _              |                      | १२ गा. २२             |
| कम्मे          |              | ., १६७९तः                | + करमहिय –     | वनस्पतिविदोष         |                       |
|                |              | १], १६८२.                |                |                      | टि. ११                |
|                |              | १३, १६८६,                | करंजे          | करज्ञः − एका         |                       |
|                |              | ६८९ [٩],                 |                |                      | ४० गा. १३             |
|                |              | तः १६९३,                 | करित्तपु       | कर्तुम्              |                       |
|                |              | ३, ५-१०],                | +करीर          | करीरः – वन           |                       |
|                |              | र], १६९६,<br>२१७० [१]    | करेड           | करोति                | ४२ गा. २२<br>८२       |
| कम्मे सि पर्द  | वर्भेति पदम् |                          | करइ<br>करेज    | कसात<br>कुर्यात्     |                       |
| कम्मास पद      | प्रभारा परम् | છ. ૧૯૦<br>વં. ૨૧         | करेजा<br>करेजा |                      | १९०८ [२]<br>[१], १४०८ |
| कस्हा          | कस्मात्      |                          | do (m)         | ,, 1000]<br>[٩-३], 9 |                       |
| क∓िह           |              | 98. 94.9E                |                | 1888' 18,            |                       |
|                |              | [٩] ودورا                |                | 1004, 10             | 9846                  |
| •              |              | ૧૫૭૬[૧],                 | ०करेण          | करेण – कर्त्रा       |                       |
|                |              | ३७, १६४०                 | करेखि          | करोति ८७             |                       |
| क्य            | দূর ৭৩৩,     | ૧૭૮ [૧],                 |                | २१७० [१]             |                       |
|                |              | 966                      |                | २१७२, २              |                       |
| कयरसारण        | करारसारकः    | ष्ट. <b>२९४</b><br>દિ. ૪ |                | ,                    | २१७५                  |
| कवरसारे        | करीरसारः     | १८. क<br>१२२८            | करेत्तए        | कर्तुम् २०५          | २[२, ४-६]             |
| कपरसार<br>कयरे |              | [६], २३१,                | करेला          | <del>द</del> ्वत्वा  | २१७५                  |
| मध्य र         |              | [4], \\ ',<br>\\ \       | करेंति         | कुर्वन्ति ९३,        | ६७३ [२],              |
| ,,             | कतराः        | 9663                     | ]              | १४१०[१,              | ३], १४११,             |
| ,,             | कतरत्        | 9280                     |                |                      | ([२, ४६]              |
| क्यरेहिंतो     | कतरेभ्यः     | २३०[६],                  | + ৰুজ          | वनस्पतिविशेष         | <b>१ः ५० गा.</b>      |
|                | ₹.           | 19, 9280,                | }              |                      | *4                    |

| मूलसदो         | सक्रमस्थो सुसंकाइ                               | मूलसहो        | सक्रयन्थो सुत्तंकाइ        |
|----------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| कलकुसुमे       | कलकुसुमम् १२२८                                  | कविसाणपु      | कापिशायनम् १२३७            |
| कल्स           | ৰুলহা ৭৩৩                                       | कविंजला       | कपिञ्जलाः – रोमपक्षि       |
| ० कलसा         | कलशानि १७७,१७८                                  |               | विशेषः ८८                  |
|                | [9], 944                                        | कवोया         | कपोता. ८८                  |
| कलह            | कलह १८८                                         | ० कसाई        | कयायी १३३१तः १३३४          |
| कलहंसा         | कलईसाः ८८                                       | ,,            | कषायिणः २५४                |
| कलहेणं         | कसहेन १५.८०                                     | ० कसाईण       | कषायिणाम् २५३              |
| कलंकलीभाव      | कलङ्कलीभाव २११                                  | ०कसाईणं       | ,, રુપ્રફ                  |
| कलंबुया        | व.सम्बुका <b>–</b> जसज्जवनस्पति-                | कसाए          | क्यायः २ गा. ५, १८६५       |
|                | विशेषः ५.१                                      |               | गा २९९                     |
| कलंबुया-       | कदम्बकपुष्पसंस्थान ९७४                          | कसाय          | कप्राय १११त ११९.           |
| पुष्कसंठाण ०   | [૧], પ્ર.૨૪૧ દિ. ૧                              |               | १२४ तः १२९, १३१,           |
| कलंबुयासंठाण ० | कदम्बकसंस्थान ९८३ [२]                           |               | 933, 484, 9004             |
| करुवि          | कलाप ९८६, १४९२ [१]                              | + कसाय        | कषायः २१२ गा. १८०,         |
| ० कलावा        | कलापानि १७७, १७८                                |               | १२५९ मा २११                |
| ० कछिया        | [१], १८८<br>क.िलानि १७७, १७८                    | ,,            | कषायः – समुद्धातः २०८५     |
| ० कालया        |                                                 |               | गा. २२७                    |
| + कलिंगा       | [૧], ૧૮૮, ૧૧૫ [૧],<br>વ્યભિક્ષેત્રુ ૧૦૨ જા. ૧૧૨ | कसायकसानी     | कत्रायकषायी प्र.३११        |
| क्लिंदा        | कलिन्दाः – जात्यार्थाः                          |               | fz. 9                      |
| कालद्रा        | कालन्दाः — जात्यायाः<br>१०३ गाः, १९८            | कसायपर्य      | कत्राथपदम् पृ.२३६          |
| कलुया          | चतुरिन्द्रियजीवाः ५६[१]                         |               | 4, 90                      |
| ० कलेवरेस      | कलेवरेष ९३                                      | कसायपरिणामे   | कषायपरिणामः १.२६,          |
| कल्लाणग ०      | करूयाणकः १७७, १७८                               |               | 979                        |
|                | [१-२], १८८, १९६                                 | कसायपरिणामेणं | कवायपरिणाभेन ९३८,          |
| कछाणे          | पर्वगवनस्पतिभेदः                                |               | 9,83                       |
|                | ४६ गा. ३४                                       | कसायबारसगस्स  | कषायद्वादशकस्य १७००        |
| कल्हारे        | कल्हारम् ५,१                                    | 1             | [8], 900 < [8],            |
| ०कवया          | कवचाः २११ गा. १७८                               |               | 9030 [3, 8,]               |
| कवाड           | कपाट १७७, १७८ [१],                              | कसायस्य       | कषायरस पृ३९० टि२           |
|                | ٩٥٥                                             | कसायरस०       | ,, 860,869                 |
| कवाडं          | कपाटम् २९७२                                     | कसायरसपरिणता  | क्षायरसपरिणता ८[३],        |
| ० कवाडेसु      | कपाटयोः १५५                                     |               | s [9.4], 90 [9.0],         |
| कविट्टग        | कपित्थक १९५ [१]                                 |               | 99 [₹], 9 <b>२ [</b> 9-≤], |
| कविद्वाण       | कपित्थानाम् ११२२,                               |               | 93 [9-4]                   |
|                | <b>१२३</b> ५                                    | कसायवेयणिजे   | कषायवेदनीयम् १६८२,         |
| कविहे          | कपित्थः ४१ गा. १६                               |               | १६९.१ [३.४]                |

| मूलसदो             | सक्रमस्थो             | सुत्तंकाइ      | मूलसहो           | सक्तयन्थो                      | स <del>ुपंका</del> इ    |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------------|--------------------------------|-------------------------|
| कसायसमुग्घाए       | कषायसमुद्धातः         | २०८६,          | कह               | कथम् १६६७                      | तः १६६९                 |
|                    | २०८९, २०              |                | कहि              | कुत्र ८२, ९३                   | १, १४८ तः               |
|                    | २०९१ [१-२]            | , २०९२,        | į.               | 900, 900                       | तः १८६                  |
|                    | २१४७ ह                | तः २१५२        | :                | स्त्राणी प्र                   |                         |
| कसायसमुग्घाएणं     | कषायसमुद्धातेन        | र २१२५         |                  | 9<<, 9<5                       | [१], १९०                |
|                    | तः २१२७ [१            |                | i                | [9], 9<3                       |                         |
|                    | [9-9], २9             |                | i                | [٩], १९६                       |                         |
| _                  |                       | ०, २,१३१       |                  | २०६मृत्राणांऽ                  |                         |
| कसायसमुग्घाभो      | <b>क्षायसमुद्धातः</b> |                |                  |                                | ७ तः २११                |
|                    | [٩]                   | ], २१३९        | कहिं             | कुत्र २११                      |                         |
| कसायसमुग्घातो      | **                    | <b>२, १५,५</b> |                  | ૬૬૬ [૧],                       |                         |
| कसायसमुग्घाया      | कषायसमुद्धाताः        |                | }                | ६६९ [٩],                       |                         |
|                    |                       | , 2933,        | -6:0             |                                | 9], 9800                |
|                    |                       | ૧૨૪ [૧]        | कहिंचि<br>       | क <b>स्मिश्च</b> त्            |                         |
| कसाया              |                       | مح وبرد        | कंका<br>कंकावंसे | कड्डाः – रोमप<br>कड्डावंशः – प |                         |
| ० कसायी<br>कसाहीया | कषायिणः<br>सर्पविशेषः | २५३            | ककावल            |                                | वगवनस्पातः<br>४६ गा. ३४ |
| कसाहाया<br>कसिण    |                       | ८०<br>१७८[२]   | कंकोडड           | ककोंटकी – व                    |                         |
| कलेरुया            | कृष्ण<br>कसेहकः – जलः |                | 4040.00          |                                | लावरायः<br>१९ टि. ६     |
| *******            | स्पतिमेदः             |                | कंगू             | ट.<br>वङ्गः – वनस्प            |                         |
| कस्स               | कस्य ५५[३]            |                |                  | .9                             | K3                      |
|                    | 9800, 99              |                | कंग्या           | वङ्गुका – वली                  | विशेषः                  |
|                    | 1444, 944             | ४ गा २ १ ७     | -                |                                | ४५ गा. २९               |
| करसङ्              | कस्यचित् १०३          | 8,9089         | कंचणपुरं         | काञ्चनपुरम्                    | १०२ गा.                 |
|                    | [9.8, 6.9],           | 9083           |                  |                                | 992                     |
|                    | [9, 3, 4, 4           | ], 9084        | कंचणपुरी         | काञ्चनपुरी                     | ष्ट. ३७                 |
|                    | [9], 9085             | [4, 6-6]       |                  |                                | टि. २                   |
|                    | १०४७ [३],             | 9059,          | कंडरस            | काण्डस्य १८८                   | ,9<5[9],                |
|                    | १०६५, २०९             |                | ļ                |                                | , 953[9]                |
|                    | २०९५[१],              |                | कंडावेल्         | काण्डवेणुः – प                 |                         |
|                    | [٩·૨], <b>૨</b>       |                |                  |                                | ४६ गा. ३४               |
|                    | २१०२, २               |                | + कंडुक          | वन्दुकः – वन                   |                         |
|                    | २१०५ तः               |                | l                | બરૂ [રૂ                        | ] गा. १०८               |
|                    | २१ <b>१</b> २, २११    |                | कंडुके           | ,, ,,                          | 48[4]                   |
|                    | [२,४], २१२            |                |                  |                                | गा. ९६                  |
|                    |                       | (93×[9]        | कंडुरिया         | बनस्पतिबिशेष                   |                         |
| कह                 | कथम् १६६४             | गा. २१७        | ŀ                |                                | गा. ४८                  |

| मूळसहो      | सक्क्यत्थो सुत्तंकाह                   | मूलसदो     | सक्कबल्थो सुत्तंकाइ                     |
|-------------|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| कंत         | कान्त ११८                              | कंपिछं     | कान्पिल्यम् १०२ गा.                     |
| कंततस्या    | क्यन्ततरिका १२३८                       |            | 993                                     |
| कंतसाय      | कान्ततया २०५२[२]                       | + कंबल     | कम्बल: ९७२ मा. २०३                      |
| कंतयरिया    | कान्ततरिका १२३१                        | कंवलसाहए   | कम्बलशास्त्रः १०००                      |
| कंतस्सरता   | कान्तस्वरता १६८४[१]                    | कंत्रलसाडे | बम्बलशाटः पृ.२४७                        |
| कंता        | कान्ताः १८६४                           |            | टि. २-३                                 |
| + कंद       | कन्दः, कन्दिकः –                       | ० कंबले    | कम्बलः १२२९                             |
|             | वानव्यन्तरदेवजातिः                     | कंब्       | कम्बुः — वनस्पतिः                       |
|             | १९४ <b>गा. १</b> ५१                    |            | ५४[१]गा. ४९                             |
| ० कंइए      | कन्दकः – कन्दः १२३३                    | कंसं       | कास्यम् ८५.३                            |
| कंद्रप्प    | कन्दर्भ १८८                            | कंसोयं     | ( ? )                                   |
| कंइप्पियाणं | कान्दर्पिकाणाम् १४७०                   | काइएणं     | काथिकेन १००२,                           |
| कंद्रमूला   | कन्दम्लानि ५५[३] गा.                   |            | 9003[9], 9004                           |
|             | 900                                    | काइया      | कायिकी १५६७, १५६८,                      |
| कंदमुले     | कन्दमूलम् ५४[२]गा.                     | 1          | ૧૬૦૫, ૧૬૦૬[૧],                          |
|             | 48                                     |            | १६०७, १६०८, १६१३                        |
| कंदलगा      | कन्दलकाः – एकखुरपञ्ज-                  | 1          | [૧], ૧૬૧૪ તઃ ૧૬૧૬                       |
|             | विशेषः ७१                              |            | [१], १६१७, १६१९                         |
| कंद[लता] ०  | कन्दलता प्र. १९ टि. २                  | ० काइया    | कायिकाः ५५[३], २३२,                     |
| कंदलि       | कन्दली ४२ गा. २०,                      |            | २३३, १२८७                               |
|             | ४० गा. ३७                              | काइयापु    | कायिक्या १६२०                           |
| कंदली       | कन्दलीकन्दः ५४[८] गा                   | ० काङ्याण  | कायिकानाम् ११६१,                        |
|             | <b>دم</b>                              |            | d g o g                                 |
| कदस्स       | कन्दस्य ५४[३] गा.५७,                   | ० काइयाणं  | ,, २३२ तः २३४,                          |
|             | पुरु[४] सा. ६७, ५४                     |            | ६८०, १०४९,                              |
|             | [५] गा. ७७, ५४[६]                      |            | 9868[4]                                 |
|             | गा. < १                                | काउ०       | कापोत [छेश्याम्] १२२५                   |
| कंदा        | कन्दा⁺ ४०,४°।,                         | काउभगणि ०  | कापोतामि १७१<br>कापोतस्टेदयाम् १२२४     |
| कंदित       | ५५[३] गा. १०७                          | काउलेसं    | कापोतऌश्याम् ५२२४<br>कापोतऌश्या प्र.४०३ |
| વકાવ્ય      | कन्द्रिक— वानव्यन्तरदेव-<br>भेदः १८८   | काउलेसा    | कापातलस्या पृ.४०३<br>टि.९               |
| कंदुको      | भयः १८८<br>कन्दुकः – वनस्पतिः          |            | ।८. १<br>कापोतलेश्यायाम्                |
| +34         | पत्रुकः - यगस्यातः<br>५४[८] गा. ९६     | काउलेसाए   | कापातलस्थायाम्<br>१५८५[१]               |
| कंद         | पुरु[र] सा. ५३,<br>कन्दः ५४[१] सा. ५३, | काउलेसे    | पण्टप[ग]<br>कापोतऌेदयः १२०१[२],         |
| • •         | पुत्र[३] गा. ५७, ५४                    | 4013(0)(1  | कापातकश्यः १२०१(२),<br>१२०३ [१,३], १२१० |
|             | (૪] મા. ૬૭                             |            | 1402 [1, 2], 1410<br>[३], 9294 [३]      |
| ० कंदे      | कन्दः ५४[८] गा.८८                      | काउलेसेणं  | कापोतलेश्येन १२५८[४]                    |
|             |                                        | ,          | www.car. Lonelal                        |

| मूलसहो                        | सक्क्षयत्थो                 | सुत्तंकाइ        | मूलसहो                                  | सक्रयन्थो सुसंकाइ        |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| काउलेसेस्                     | कापोतलेइयेष १               | २१०[३]           | काउंबरि                                 | कादुम्बरिः – बहुबीज-     |
| काउलेस्स <b>ट्टा</b> णा       | कापोतलेश्यास्था             | नानि             |                                         | बनस्पतिः ४१ गा.१७        |
|                               | 9280 8                      | १: १२४९          | काउंभरि                                 | ,, ,, पृ. १७ टि.१४       |
| का उलेस्सं                    | कापोतलेइयाम्                | 9994,            | काऊभगणि ०                               | कापोतामि १६७तः १७०,      |
|                               | १२२१, १२२                   | र, १२५३          |                                         | 909                      |
| ,,                            | कापोतलेश्यम् १              | २५८ [३]          | काऊद्रा                                 | काकोदरः – सर्पविशेषः     |
| काउलेस्सा                     | कापोतलेश्या                 | 9994,            |                                         | g. ३२ टि. <b>२</b>       |
|                               | ११५०, ११५६                  | , 9940,          | काऊयअगणि ०                              | कापोतामि ए. ५० टि. ९     |
|                               | १२०३ [२],                   | १२२१,            | काषु                                    | बनस्पतिविशेषः ५२         |
|                               | १२२४, १२२०                  |                  | ,,                                      | कायः २१२ गा. १८०,        |
|                               | १२३५,                       | १२३९,            |                                         | १२५९ गा. २११             |
|                               | 924.3                       | १, १२५४          | ,,                                      | काये २०३२ मा. २२४        |
| ',                            | कापोतलेश्याः                | <i>વખખ</i> ,     | • काएणं                                 | कायेन १००२               |
|                               | ९३८, ११७०                   |                  | काएहिं                                  | कायैं १००२, १००३         |
|                               | ११७३,                       |                  |                                         | [9], 9008, 9004          |
|                               | ११७६, ११८                   |                  | काओदरा                                  | काकोदराः –सर्पविशेषः ७९  |
|                               | ખ, ૭-૧૦],                   |                  | काओयअगणि ०                              | क⊮पोतामि पृ. ५० टि.९     |
|                               | [१,३],११८                   |                  | काओली                                   | क कोली – बनस्पतिः        |
|                               | 9966, 9                     |                  |                                         | ५४[१] गा. ५१             |
| _                             | 995                         |                  | कागणि                                   | क।किणी – वस्त्रीविद्योषः |
| काउलेस्साप्                   | कापोतलेदयायाः               |                  |                                         | ४५ गा. ३२                |
| काउलेम्साभो                   | कापोनस्टेश्याः<br>[७,९], ११ |                  | कागरिङ                                  | वलीविशेषः पृ.१९ टि.१३    |
|                               | [७, ১], 11<br>99<₹[₹],      | १८९ [२],<br>ववटर | कागा                                    | काकाः ८८                 |
|                               | 11-7 [73)                   | 9990             | कारिाणिरयणसं                            | काकिणिरत्नत्वम् १४६९     |
| काउलेस्साठाणा                 | कापोतलेइयास्था              | नानि             | कातस्त्रा                               | कर्तव्या ५२८,५३४         |
| ****                          |                             | 9280             | कातव्यो                                 | वर्तव्यः ६२५,६३८,        |
| काउलेस्साण                    | कापोतलेश्यानाम              |                  | 3                                       | ६४१ तः ६४५ [१],          |
|                               | 990                         | ६, ११९२          |                                         | 484, 408                 |
| काउलेस्साणं                   | ,,                          | 344              | काम                                     | काम २११ गा. १७६          |
| काउलेस्सापरिणा                |                             |                  | कासकसा                                  | कामकमाः पृ. ६४ टि.१०     |
| काउलेस्से                     | कापोतसेऱ्यः                 |                  | <b>कामकामा</b>                          | कामकाम': १८८, पृ. ६४     |
|                               | १२१० [१, ३                  |                  |                                         | टि. १०                   |
|                               |                             | ], १३३८<br>१२०८  | कामगमा                                  | कामगमाः पृ.६४ टि. १०     |
| काउलेस्सेसु<br>० काउलेस्सेसु  |                             |                  | कामरूव ०                                | कामरूप १८८               |
| ० काउलस्ससु<br>काउलेस्सेहिंतो | ,,<br>कापोतछेश्येभ्यः       | 9999             | कामंजुगा                                | रोमपक्षिविशेषः ८८        |
| कावलस्याहता                   | क्रामाध्यक्त सम             | 9958             | कामिञ्जग                                | ,, पृ. ३४ हि. ५          |
|                               |                             | ,                | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ,,                       |

| मूलसडो         | सक्स्यत्थो             | सुत्तंकाइ            | मूलसहो    | सक्तयत्थो     | सुत्तंकाह          |
|----------------|------------------------|----------------------|-----------|---------------|--------------------|
| काय            | काय – म्लेच्छ          | जाति-                | कायप्यओगे | कायप्रयोगः    | 9050.              |
|                | विशेषः                 | 96                   |           | १०६९,         |                    |
| कायअपरिसे      | काशापरीतः              | 93.04,               |           |               | u3, 900's          |
|                |                        | 9300                 | कायमाई    | काकमाची-व     |                    |
| कायजोगपरिणामे  | काययोगपरिण             | ।म. ९.३९             | `         |               | गा. २०             |
| कायजोगं        | काययोगम् २             |                      | काययोगं   | काययोगम्      | २१७४ [१]           |
|                |                        | ૪], ૨૧૭૫             | काययोगी   | काययोगिनः     | 5 49 [9]           |
| ० कायजोगं      |                        | २९७३[२]              | कायव्या   | कर्तव्या      | 3 ૮૨ [૧],          |
| कायजोगी        | काययोगी                | १३२४                 |           | 4,00, 4,50    | , •. ४३[२],        |
| ,,             | काययोगिनः व            |                      |           | ९८७ [*],      | <b>१०३२[२]</b> ,   |
|                | 30                     | ८,४० [१]             |           | 9 0 9.        | 3 गा. २१८          |
| कायजोगीणं      | काययोगिनाम्            |                      | कायःवो    | कर्तव्य.      | દલ્ટ, ૬૭૩          |
| कायजोगीसु      | काययोगिषु              |                      |           | [२],          | ९९.० [४],          |
| कायद्विहपयं    | कायस्थितिपद            | મુ છુર્યું<br>યું ૧૦ | 1         |               | १२०० [२]           |
| कायठिष्ठे      | कायस्थितिः             |                      | कायसुहया  | कायसुखता      | १६८१ [१],          |
| कानाठ्य        |                        | ्गा २१२              |           |               | ૧.૧૦ [૨]           |
| कायदुहया       | कायदुःखता              |                      | कार्य     | कायम्         | 4450               |
| 41.15041       |                        | 9540[3]              | ० कारणं   | कारणम् ७      | 30, 1932,          |
| कायपरिसे       | कायपरीतः               |                      |           |               | 486                |
|                |                        | 9300                 | कारियछई   | वलीविशेषः     |                    |
| कायपरियारगा    | कायपरिचारव             | नः – ेप्रवी-         | कारिया    | वनस्पतिविशे   | षः ४२              |
|                | चारकाः २०              | પર[૧- <b>૨</b> ],    | _         |               | गा. २३             |
|                |                        | २०५३                 | कारेमाणा  |               | ૧૭૭, ૧૩૮           |
| कायपरियारगाणं  | कायपरिचारव             |                      |           |               | १८८, १९६           |
|                |                        | णाम् २०५३            | ,,,       |               | 900[7]             |
| कायपरियारणं    | कायपरिचारण             |                      | कारेमाण   |               | २०४ [२]            |
|                | <sup>°</sup> प्रवीचारण | म् २०५२              | काल       | काल – समय     | ાર્થ ર૧૧           |
| _              | _                      | [3]                  | j         |               | शा. १७७            |
| कायपरियारणा    | काथपरिचारण             |                      | काल ०     | कःल-वानस्य    |                    |
|                |                        | [२०५२[१]             |           | १८९ [२],      | <b>१९३</b> [२],    |
| कायपरियारणे    | कायपरिचार्ष            |                      |           |               | 968                |
|                |                        | २०५२[२]              | "         |               | । ९२१ [१],         |
| ० कायप्यकोशिण  |                        |                      |           |               | ०१, १८०९           |
| ० कायप्यक्षोगी | कायप्रयोगी             |                      | • कालए    |               | ासः,कृष्णवर्णः<br> |
| ,,             | कायप्रयोगिण            |                      |           |               | ₹], ¥६८            |
|                | 1000,90                | ८०, १०८२,            |           |               | ۲۵٦ [٩-3],         |
|                |                        | 8063                 | 1         | 8 · 5 [ 4 · 3 | ], ४९१             |

|              | वाय पारास                          | इ <i> सद्दा</i> शुक्रमा | ζο,                                                  |
|--------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
| मूखसदो       | सक्कवरथो सुत्तंकाइ                 | मूलसहो                  | सक्रमत्थो सुत्तंकाइ                                  |
| ० कालए       | [9-३], ५२१, ५३८,                   | कालतो                   | कालतः – समयार्थे                                     |
|              | ५३९, ५४९ तः ५४३,                   |                         | 998[9],                                              |
|              | ५५७[१-३]                           |                         | १२६२[१], १२७५,                                       |
| कालपुणं      | कालकेन – कृष्ण-                    |                         | १३०५, १३२५, १३२७,                                    |
|              | वर्णेन १२३२                        |                         | १३३४, १३४६, १३५९,                                    |
| कालओ         | कास्रतः – समयार्थ                  |                         | १३६५, १३६६, १७९७,                                    |
|              | ८७७[२,५], ९१०                      |                         | ष्ट. ३१५ टि. १                                       |
|              | [9-2, ४], ९११[२],                  | ० कालयस्स               | कालकस्य – कृष्णवर्णस्य                               |
|              |                                    |                         | ४७७[१], ५४३[१],                                      |
|              | <9<[२], <9४[१],<br><9<[9], <29[9], |                         | 440[4]                                               |
|              | ૧૨६૦ત: ૧૨६૨[૨],                    | ० कालयाण                | कालकानाम् –                                          |
|              | ૧૨૬૪[૧]तः ૧૨૬૬                     |                         | कृष्णवर्णानाम् ३३३                                   |
|              | [૧], ૧૨६७, ૧૨६૮                    | ० कालयाणं               | ,, ४५७[१], ४६८                                       |
|              | [૧], ૧૨૭૦[૨]                       |                         | [9], ४७+[9], ४९,9                                    |
|              | १२७३, १२७९, १२८४                   |                         | [9], ५३८[9], ५३९                                     |
|              | तः १२८६, १२८८,                     |                         | [9], ५४१[१], ५४२,                                    |
|              | १३००, १३०१, १३१०,                  |                         | [9], ५४३[9],                                         |
|              | १३१२, १३२०तः                       | कारुकोहिएणं             | ५,५७[१]<br>काळळो <b>हिते</b> न १२३२                  |
|              | १३२२, १३२६, १३३१,                  | कालकाहर्ण               | काललो <b>हितेन</b> १२३२<br>काल <b>वर्ण</b> ४४०, ४४१, |
|              | १३३६, १३४४, १३५०,                  | delical and o           | कालवण ४४०, ४४१,<br>४५७[१], ४६८[१],                   |
|              | १३५२, १३५७, १३६७,                  |                         | لاماء[٩], لاحغ[٩],<br>الاماء ([٩], الاحغارة)         |
|              | १३६९, २०६०                         |                         | 84.9[9], 408, 494,                                   |
| ० कालगस्य    | कालकस्य –                          |                         | પરપ[૧], પર્ર૮[૧],                                    |
|              | कृष्णवर्णस्य ४५.७[१]               |                         | પરેલ[૧], <i>પ</i> ૪૧[૧],                             |
|              | 88c[9], 861[9]                     |                         | પ. કર[૧], <u>. પ</u> ષ્ટુર[૧],                       |
|              | ૪૧.૧[૧], પ.૨૮[૧],                  | -                       | بربرب [۹], بربرد                                     |
|              | પરેલ[૧], પશ્વ[૧],                  | कालवंग्णणामाप्          |                                                      |
|              | ખ.૪૨[૧]                            | कालवण्णणामे             | १७०२[२८]<br>का <b>लवर्णनाम</b> १६९४[८]               |
| ० कालगाण     | कालकानाम् -                        | कालवण्णपरिणता           | कालवर्णपरिणताः ९[१],                                 |
|              | क्रब्णवर्णानाम् ३३३                | काळवण्यापारचवा          | 90[9], 99[9] तः                                      |
| ० कालगाणं    | ,, ,, 388,                         |                         | 93[4]                                                |
|              | ४८३[१]                             | काळवण्णपरिणया           | ,, ८[१], १०[२]                                       |
| ० कालिउईयं   | कालस्थितिकम् १७५१                  | कालवण्णपरिणामे          | कालवर्णपरिणामः ९५२                                   |
| ० कारूठिनीयं | ,, ৭৬৫ ব:                          | कालवण्णस्स              | कालवर्णस्य ५२४                                       |
|              | १७४७[१], १७४९ तः                   | कालवण्णाइं              | कालवर्णानि                                           |
|              | १७५२                               |                         | १७९८[१-२]                                            |
|              |                                    |                         |                                                      |

| • • •           |                             | 2 2          |                            |
|-----------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|
| मूकसहो          | सक्क्यत्थो सुत्तंकाइ        | मूलसहो       | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ        |
| कालबन्नपरिणया   | कालवर्णपरिणताः पृ. ७        | काला         | काली – कुष्णवर्णी          |
|                 | टि. २                       |              | १७८ [२]                    |
| • कालस्स (तृ प. | )कालेन २९५३[२-३],           | ,,           | कालाः – कृष्णदर्णाः १६७    |
| (2              | ે <b>૨૧૫૬[૨], ૨૧૫</b> ૫[૨], |              | तः १७४, १७८[१],            |
|                 | २१६०, २१६६[१२]              |              | १७९[१],१८७गा.१४५           |
| कार्छ           | कालं – समयाधं २११,          | कारताई       | काल।नि – कृष्णवर्णानि      |
| ****            | ३३५ [१] तः ३५१[१],          |              | [٥٠٤] دوه                  |
|                 | રૂપ ૪ [૧-૩], રૂપ,હ[૧],      | ० कालाई      | ,,        ,,   ৭৩৭০ [২]    |
|                 | ३६०[१], ३६३[१],             | कालगर ०      | क।लागुरु १७७, १७८          |
|                 | 344[3], 344[9],             |              | [٩], ٩८८                   |
|                 | ३७०[१], ३७१[१],             | ० कालिया     | कालिका—कृष्णा १२३७         |
|                 | રેડર[૧], રેડપ[૧],           | कालिंगं      | कालिङ्गम् ५४ [८] गा ९४     |
|                 | ₹<9[9], ₹<४[9],             | कालिंगी      | कालिक्की ४५ गा.२८          |
|                 | ३८७[१], ३९०[१],             | काले         | कालः — कृष्णवर्णवान् १७९   |
|                 | રેલર[૧], રેલક[૧],           |              | [२], १८० [२]               |
|                 | ₹९५[٩], ३९६[٩],             | ,,           | कालः – महानरकः १७४         |
|                 | 399[9], 600[9],             | ,,           | कालः – बानव्यन्तरेन्द्र    |
|                 | 806[9], 808[9],             |              | १९० [२], १९२ गा.           |
|                 | ¥३६[٩], ४३७[٩,३],           |              | 989                        |
|                 | ५६० तः ५७७, ५७९,            | कालेण        | कालेन – समयार्थे ९१६       |
|                 | ५८१, ५८३ ते ५८५,            | .            | [२], ९२१ [२]               |
|                 | ५८९, ६०४ त. ६०७,            | कालो         | कालः – समयः १२७२,          |
|                 | १२६२ [१], १२७२,             |              | १३२४, १३२९, १३७५,          |
|                 | 9203, 9266, 9266,           | i<br>I       | १२७७, १३८०, १३८६,          |
|                 | १३००, १३०१, १३०५,           |              | 9390                       |
|                 | १३०८, १३१०, १३२६,           | कालोप        | कालोदः-समुद्रः १००३        |
|                 | 9388, 9342, 9344,           | 1            | [२]                        |
|                 | १३६५, १३७८, १३८७,           | कालोभासा     | कालावभासाः १६७तः           |
|                 | 1590, 1596 [1-7],           |              | 9.08                       |
|                 | २१७६, पू. १२६ टि. १         | +कालोय       | कालोदः – समुद्रः १००३      |
| कालं करेड       | कालं करोति – मृत्यूं        |              | [२] गा. २०४                |
| 40.40           | પ્રાપ્નોતિ ૮૨               | कालोयसमुद्दे | कालो इसमुद्रे १०९८         |
| काछं करेंति     | कालं कुर्वनित – मृत्युं     | +कास         | काशः — <b>वनस्प</b> तिः ४२ |
| *10 *1//        | प्राप्नवन्ति <b>९३</b>      |              | गा. २२                     |
| कालं करोति      | नालं करोति – मृत्यं         | +कासी        | काइतिषु १०२ गा. ११२        |
| काक करात        |                             | किष्टि       | वनस्पतिविशेषः ५४[१]        |
|                 | प्राप्नोति १११७             | 1            | गा ५०                      |

|                | वाय पारासह                  | – लइ।जिसमा           | ""                    |
|----------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| मूछसद्दो       | सक्कयत्थो सुत्तंकाइ         | मुख्सहो              | सक्रयत्थो सुत्तंकाङ्  |
| किट्टीया       | वनस्पतिविशेषः ५४[१]         | किण्हे               | कृष्णः-वनस्पतिः ५४[१] |
|                | गा. ४८, पृ. २२ टि. ३        |                      | वा. ५२                |
| किणा           | केन १००२, १००४,             | कित्तिया             | कीर्तिता ५५[३]गा.     |
|                | بادمه                       |                      | 90%                   |
| किण्णर ०       | किन्नर – किन्नराभिधवान-     | किसरच्छायं           | किन्नरच्छाणाम् १११४   |
|                | व्यन्तर देवाना मिन्द्र      | किन्नरा              | किचराः १४१[१], १८८    |
|                | 9 ९ २                       | किव्बिसयाणं          | किल्बिषिकाणाम् १४७०   |
| + किण्णर       | किचरः− ,, १९२ गा.           | किमादिया             | किमादिका ८५.८         |
|                | 94,0                        | किमाहारं —           | किमाहारम् १७९७,       |
| किण्णराणं      | किन्नराणाम् १९२             |                      | 9609                  |
| किण्णा         | केन १००३[१]                 | <b>किमिरागकं</b> वले | कृमिरागकम्बलः १२२९    |
| किण्ह ०        | कुष्ण [स्टेइयाम्] १२२५      | किमिशसि              | वनस्पतिविशेषः ५४[१]   |
| किण्हण्        | कृष्णकः <b>– वनस्प</b> ति-  |                      | गा. ५२                |
|                | विशेषः ५५[३]गा.             | किराय                | किरात – म्हेन्छजाति-  |
|                | 906                         |                      | विशेषः ९८             |
| किण्हकणवीरण्   | कृष्णकरवीरकः १२२६           | किरिया               | कियार गा. ६, ११४२,    |
| किण्हकसरे      | कृत्णकेसरः पृ.२९३           |                      | १५६८ तः १५७१,         |
|                | टि. ५                       |                      | १५७४, १५७५ [१],       |
| किण्हकेसे      | कृष्णकेशः १२२६              |                      | ૧૫૭६ [૧], ૧૫.૭૭       |
| किण्हछिराली    | कृ <sup>ष्</sup> णशिराली –  |                      | [9], 9406 [9],        |
|                | बलीबिशेषः पृ.१९ टि.९        |                      | १५७९ [१], १५९९        |
| किण्हयसा       | कृष्णपत्राः – चतुरिन्द्रिय- |                      | [ર], ૧૬૦૧, ૧૬૦૭       |
|                | जीवाः ५८[१]                 |                      | तः १६०९, १६१२,        |
| किण्हबंधुजीवण् | कृष्णबन्धुजीवकः १२२६        |                      | ૧૬૧૨ [૧], ૧૬૧૪        |
| किण्हमत्तिया   | कृष्णभृतिकाः –              |                      | तः १६१६ [१], १६१९,    |
|                | पृथ्वीकायजीवाः २३           |                      | १६२२ तः १६२४,         |
| किण्हलेसं      | कृष्णळेऱ्याम् १२२४          | <u>.</u> -           | १६२६, १६२८ तः         |
| किण्हलेस्सं    | ,, ૧૨૨३                     |                      | १६३०, १६३३, १६३४,     |
| किण्हलेस्या    | कृष्णस्त्रेश्या ११५७,       |                      | १६३५[१, ४], १६३६,     |
|                | १२२२, १२२६, १२३९            |                      | १६५० तः १६५३,         |
| ,,             | कृष्णलेद्याः २५५,           |                      | १६५७, १६५८, १६६०      |
|                | 9984, 9949                  | किरियापु             | क्रियमा १६२०          |
| किण्हलेस्साणं  | कृष्णलेक्यानाम् २५५         | किरियाओ              | कियाः ११२९, ११३९,     |
| ० किण्हलेस्से  | कृष्णलेश्यः १७५०            |                      | 9989, 9982, 9260,     |
| किण्हसुत्रप्   | कृष्णसूत्रके १२२२           |                      | १६०५, १६०६ [१],       |
| ० किण्हा       | कृष्णाः १६८तः १७४           |                      | 1410, 1429, 1420      |
| किण्हासोए      | क्रुष्णाकोकः १२२६           |                      | [१], १६६३             |
|                |                             |                      |                       |

| 114          | <del>पण्णबणासुन्त</del> परिसिद्धारं |          |                                 |  |  |
|--------------|-------------------------------------|----------|---------------------------------|--|--|
| मूकसद्दो     | सक्रवत्थो सुत्तंकाः                 | ह मूलसडो | सक्रयत्थी सुत्तंकाइ             |  |  |
| किरियाओ      | किये १९४३                           |          | ७४२, ७४५, ७४५तः                 |  |  |
| किरियापयं    | कियापदम् पृ. ३६२ प. २०              | :        | يه و به مان المان الماني الماني |  |  |
| किरियाभावरुई | क्रियाभावरुचिः ११५                  | ,        | ७५८, ७६५, ७७५,                  |  |  |
|              | गा १२०                              | : '      | ७८१, ७९२ तः ८००,                |  |  |
| किरियारुई    | क्रियारचि. ,,                       |          | ८०७, ८०८ तः ८२९                 |  |  |
| कि रया[रुई]  | ,, ৭৭০ মাণণ                         |          | स्त्राणा प्रथमकण्डिका,          |  |  |
| किरियासु     | क्रियासु १७८४ [३]                   |          | ८३१, ८६७, ८६८,                  |  |  |
| किरिवाहिं    | क्रियाभिः ११४१                      | , 1      | ८७१, ८७२, ८७५,                  |  |  |
|              | ११४२, ११४७, ११५३                    |          | ૮૭૭[૧.૫, ૭.૨૩઼],                |  |  |
| किलामेंति    | क्रामयन्ति पृ. ४३९ टि. ५            | 1        | ८७८तः ८८२, ८८८                  |  |  |
| किलावेंति    | ,, <b>૨૧</b> ૫३ [૪]                 | 1        | [१], ८८९त. ८९३,                 |  |  |
| किसलभो       | किसलयः ५४[९] गा.९०                  | :        | ૮૧૧, ૧૧૪, ૧૧૫[૧],               |  |  |
| 16           | किम् ३तः६, १४तः २४                  |          | વવદ્, લવ૮, વવલ[૧],              |  |  |
|              | २६तः ३१[१], ३२त                     |          | १००२, १००३[१],                  |  |  |
|              | ર્⊁[૧], ર્પન. પ્ર                   |          | १०७७, १०७८, १०८०,               |  |  |
|              | 4x[9], 46[9]                        |          | १०८२, १०८३, १०८६,               |  |  |
|              | પ.७[૧], ૫૮[૧], પ.લ.ત                |          | १०८९तः ११२२,                    |  |  |
|              | ६७,६९त. ७४, ७६त                     |          | १३९९, १४१०[१],                  |  |  |
|              | ८३,८५.[१],८६तः९०                    |          | <b>१४७२, १५.१५[१]</b> तः        |  |  |
|              | ९२तः ९७[१], ९८त                     |          | १५१७[२], १५१८                   |  |  |
|              | १३२,१३४तः १४०[१]                    |          | [૧-૬], ૧૫.૧૬[૧-૪]               |  |  |
|              | १४१[१], १४२[१]                      |          | १५२०[१३], १५३३                  |  |  |
|              | 983, 988[9], 980                    |          | [૨-૧૦], ૧૬૫૦,                   |  |  |
|              | १४६[१], १४७[१]                      |          | १६७७, १६५८, १७०५,               |  |  |
|              | ४३९, ७०३, ६०९त                      |          | .૧૫૦૫[૧], ૧૫૦૮                  |  |  |
|              | ૬૧૩, ૬૧૫, ૬૧૭                       | ,        | [१-४], १७१५, १७१८,              |  |  |
|              | ૬૧૧, ૬૨૧, ૬૨૩                       |          | १७२१, १७२२, १७२५,               |  |  |
|              | ૬૨૪, ૬३९[૧-૨૬]                      |          | ૧૭૨૮, ૧૭૨૧[૧],                  |  |  |
|              | દેકળ[૨૬], દૂળલ                      |          | ૧૭३૪, ૧૭३૫[૧],                  |  |  |
|              | [१-६,८,९०-१८], ६५५                  |          | १७४५, १७४९, १७९३                |  |  |
|              | [૧] સ. ૬૫.૭, ૬૬૬                    |          | गा. २१७, १७९४[१],               |  |  |
|              | [9-0], ६६५[२-३]                     |          | १७९८[१-२], १८८०                 |  |  |
|              | ६६६[१-२], ६६८                       |          | [२-३], १८०४, १८११,              |  |  |
|              | [9-4], ६६९[9]                       |          | १८१७, १८५३, १८५९,               |  |  |
|              | ६७२[१८], ६७३[१]                     |          | १८६२, १८६६, १८७१                |  |  |
|              | હરેલ, હરેર, હરેક                    |          | [१], १८७२, १८७४                 |  |  |
|              | ७३६, ७३९, ७४०                       | , l      | [9], 9<04[9],                   |  |  |

| मूलसङ्घो             | सक्क्यत्थो सुत्तंकाः                      | मृङसहो                  | सक्त्यस्थो सुत्तंकाइ         |
|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
|                      | 9664[9], 9600                             |                         | [9-३], 9४९.८ [٩],            |
|                      | 9202[9], 9220[9]                          |                         | १५०१ [१], १५२३               |
|                      | 9669[9], 9663[9]                          |                         | [२], १५२४ [१], पृ.           |
|                      | 9008, 9000[9]                             |                         | २४१ डि. २                    |
|                      | १८८५[१], १८५०[१]                          | किसंठिए                 | किसंस्थितः २००८              |
|                      | १८९४[१], १९२८                             | ,,                      | किसंस्थितम् ९७४ [२],         |
|                      | 94,24, 94,48, 944,4                       |                         | ٩ ٤ [٩], ٩ ٤٩ [٩],           |
|                      | १९६५, १९७४, १९७५                          |                         | 9866, 9869, 9429             |
|                      | २०१७, २०२२, २०२७                          |                         | तः १५२३ [१], १५२६            |
|                      | २०३८, २०४०, २०४९                          |                         | [9, ६], १५३४, १५४०           |
|                      | २०५१, २०५६, २०६१                          |                         | तः १५४२, १५४४                |
|                      | २०६४, २०६७, २०७०                          |                         | [٩, ३]                       |
|                      | २०७३, २०७८, २१७३                          | किसंठिते                | किसेस्थितम् ९७४ [१]          |
|                      | [૧-૨], ૨૧૭૪[૨-૩]                          | किसंठिया                | किसंस्थिता ८५८               |
| किंकर —०             | किङ्कर १७७,१७८[१],                        | <b>किंसुय</b> कुसुमरासी | किञ् <i>क</i> सुमराशिः       |
|                      | 966                                       |                         | प्र. २९४ हि. १८              |
| किंगिरि <b>ढा</b>    | श्रीन्द्रियजीवाः ५७[१]                    | <b>किंसुयपुप्करा</b> सी | किञ्जकपुष्पराशिः १२२९        |
| किंच                 | किस्स पृ.७९.टि.३                          | कीडे                    | कीटः – चतुरिन्द्रियजीवः      |
| किंचि                | किश्चित २११, २११गा.                       |                         | प्र. २८ दि. <i>८</i>         |
|                      | ৭৬৬, ৭৭%, ৭৬০১                            | कीलण                    | कीडन १८८                     |
| ~ - ~ - ~ -          | [१-३], १७३२, २१६९                         | कीलियासंघवण-            | कीलिकासंहनननाम               |
| किंपज्जवसिया<br>~    | किम्पयेवसिता ८५८<br>किम्प्रवहापु,२१३ टि.१ | णामे                    | प्र. ३७० टि. १               |
| किंपवहा              |                                           | कीसत्तापु               | कीदकतया १८०५,                |
| किंपहवा<br>किंपुरिसा | किम्प्रभवा ८५८<br>किम्प्रक्षाः १४९[१],    |                         | १८१२, २०५२ [२]               |
| ાજવારસા              | ाक+पुरुषाः 1ड1[1],<br>१८८                 | + के बहेद               | कुत्रकुटः – चतुरिन्द्रियजीवः |
| • किंपुरिसा          | ार्ट<br>किम्पुरुषी–'किम्पुरुष '           | . 3.3.                  | ५८ [१] या. ११०               |
| <b>७</b> ।कपुरस्ता   | किसराभिधवानव्यन्तरः                       | कुकुडा                  | कुक्कटाः-रोमपक्षिणः ८८       |
|                      | देवानामिन्द्रः १९२                        | 5- <b>9</b> -€          | चतुरिन्द्रियविशेषः५८[१]      |
| किंदुरिसाणं          | किम्पुरुषाणाम् १९२                        | 334                     | गा. १९०                      |
| किंपुरिसे<br>-       | किम्पुरुषः किश्वराभिध-                    | + 954                   | कूर्चः - वनस्पतिः ४२         |
| 14031644             | वानव्यन्तरदेवानासिन्द्रः                  |                         | गा. २३                       |
|                      | १९२ गा. १५०                               | कुच्छिकिमिया            | कुक्षिकृमयः-द्वीन्द्रियजीवाः |
| किसंठाणसंठिए         | कैसंस्थानसंरिथतम्                         |                         | 46 [9]                       |
| (desired-series)     | 9840 [9], 9849                            | कुस्छिपुद्दस्तिया       | कृक्षिपृथक्तिकाः –           |
|                      | [9], 949 [9],                             |                         | सर्पविशेषः ८३                |
|                      | 9894 [9], 9890                            | কুণ্ডিত                 | कुक्षिम् – द्विहस्तमानम् ८३  |
| [२]-८                |                                           |                         |                              |
|                      |                                           |                         |                              |

| मृकसदो                 | सक्रयत्यो सुत्तंकाइ                              | मुलसहो          | सक्रयत्थो सुलंकाइ                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| कुच्छुंमरि             | कुस्तुम्भरिः – वनस्पतिः                          | -               | 4c[2], 48[8], 64                            |
| 2.3                    | पृ. १८ टि. ६                                     |                 | [8], 68[8], 64[4],                          |
| + कुजाय                | कुळजकः -वनस्पतिः                                 |                 | ९१[४], ९१[४] <b>गा</b> .                    |
|                        | ४३ गा. २४                                        |                 | 999                                         |
| कुरूए                  | कुटजः – वनस्पतिः ४१ गा.                          | <b>कु</b> रुक्ख | कुलक्ष —म्लेच्छजातिविशेष:                   |
| g                      | १८, ४६गा. ३४, १२३३                               |                 | ٠,٤                                         |
| कुडगछ्छी               | कुटजछात्री १२३३                                  | कुलग्घा         | म्लेच्छजातिविशेषः                           |
| <b>कुहरापुण्करा</b> यी | कुटनपुष्पराशिः १२३१                              | -               | ष्ट. ३६ टि. ३                               |
| कुडगफले                | कटजकलम १२३३                                      | + কুলম্ব        | कुलत्थः बनस्पतिः ५०                         |
| कुडगफाणिए              | कुटजफाणितम् १२३३                                 | _               | गा. ४२                                      |
| कुडंबए                 | वनस्पतिविशेषः पृ. २५                             | कुरुविसिद्धया   | कुळविशिष्टता १६८५[१]                        |
|                        | टि. २                                            | कुलारिया        | कुलार्याः १०१,१०४                           |
| कुहुंबए                | ,, ,,                                            | कुछा            | द्वीन्द्रियजीवाः पृ२७                       |
| कुडुके                 | ,,      છુ. ૨૧ <b>ટિ</b> . રે                    |                 | ਟਿ. 🧿                                       |
| कुणके                  | <i>"</i> 43                                      | कुवथा(या)       | वनस्पतिविशेषः 🔗.                            |
| + कुणाला               | कुणालेषु १०२ गा. ११६                             |                 | गा. २९                                      |
| कुरधुंभरि              | कुस्तुम्भरिः <b>– वनस्</b> पतिः                  | कुविंदवही       | कुविन्दबही ४५ गा. ३०                        |
|                        | ४१ मा.१७, ष्ट. १८ टि.६                           | कुव्यमाण        | कुर्वाण∵ १८०[२],                            |
| कुदंसण                 | कुदर्शन १९०गा.१३१                                |                 | १८२ [२], १९७ [२],                           |
| • कुविट्टी             | कुदष्टिः १९०गा, १२९                              |                 | ૧૯૮ [૦], ૨૯૬ [૨]                            |
| <b>कुमु</b> ददले       | <b>कुमुदद</b> लम् <b>१</b> २३१                   | कुव्या          | द्वीन्द्रियजीवाः पृ२०टि.०                   |
| <del>कु</del> मुदे     | क्रमुदम् ५.१                                     | + कुसहा         | कु <b>शाव</b> र्तेषु १०२ सा. १ <b>१३</b>    |
| कुम्मुक्जया            | कूर्मोजता-योनिभेदः ७७३                           | <b>कुसुम</b>    | <b>बुसुम</b> १७८[२], १८८                    |
|                        | [9 २]                                            | ॰ कुसुमए        | कुशुमकम् — कुखमम्                           |
| क्रम्मेकववाय           | कूमीनतायाम् —                                    | _               | १२२७, १२२८                                  |
|                        | योनिमेदे ७७३[२]                                  | ० कुसुमे        | <b>बुद्धम</b> म् १२२८ तः                    |
| <b>कुयवा</b>           | बल्ली विशेषः पृ. १९ टि. ७                        |                 | १२३०, ष्ट <sup>्र</sup> २३ <mark>टि.</mark> |
| कुर ए                  | कुरकः – वनस्पतिः ५.२                             |                 | 98-94-99                                    |
| कुरला                  | कुररा. ८८                                        | कुसुंबए         | बुस्युम्भवः ५.८[८]गा.८९                     |
| कुरग<br>===-           | <b>雪代育</b> ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | + कुसुभ         | कुसुम्भः ५०गा, ४३                           |
| 童な。                    | कुरु – देशकुरूत्तरकुर्व-                         | + कुसुंभक       | कुस्यम्भकः प्र. २१ टि. १                    |
|                        | भिधानद्वीप-समुद्रार्थे<br>१००३[२] गा. २०६        | कुसे            | कुशः ४७गा,३७                                |
| + 45 %                 | पुरुषु १०२ मा. १९३                               | क्रहण           | कुहण – वनस्पतिविशेषः                        |
| कुरुविंद <u>े</u>      | कुरुविन्दम् — तृणविशेषः                          | कुह्णा          | ५४[८] गा. ९६<br><b>बुह्रणाः –</b> वनस्पतिः  |
| w.,,,                  | प्रशासन्दर्∸ पृथावदावः<br>४७ मा. ३६              | 204011          |                                             |
| ₽¥.                    | कुल ५६[२], ५७[२],                                | कुहणे           | ३८ गा. १२, ५२<br><b>क्ट्र</b> ण:,, ५२       |
| -                      | [ .1) (*[ .1])                                   | 370-1           | 244-11-11 J.                                |

|                  |                             | 6          | •••                             |
|------------------|-----------------------------|------------|---------------------------------|
| मूलसहो           | सक्कयण्यो सुत्तंकाइ         | मूलसदो     | सक्क्यत्थो सुत्तंकाह            |
| कुहंड ०          | कुष्माण्ड-बानध्यन्तरदेव-    | केह        | कश्चित् ११२१,                   |
|                  | जातिः १८८                   |            | १२१५[१-३]                       |
| कुहंडियाकुसुमे   | कुष्माण्डिकाकुसमम् १२३०     | ,,         | केचित् ११९८,                    |
| कुहंडे           | कुष्माण्डः – बानब्यन्तरदेवः |            | २०५७[१]                         |
|                  | जातिः १९४गा. १५.१           | ,,         | कानिचित ५४[८]गा.८७              |
| कुंकणाणं         | कोकनदानाम् पृ.२५.टि.३       | ०कस्या     | केक्याः – म्लेच्छजाति-          |
| कुंच             | कुछ –म्लेच्छजातिविशेषः      |            | विशेषः ९८                       |
|                  | g. ३६ ટિ. <b>३</b>          | ० कंकेचा   | म्लेन्छज।तिविशेषः               |
| कुंडरिया         | वनस्पतिविशेषः पृ.२२         |            | છુ. રૂહ ટિ. ર∘                  |
|                  | टि. १                       | केण        | केन ४३९तः४४९,                   |
| कुंदल            | कुण्डल १७७, १७८             |            | ४४३तः ४४८, ५५२,                 |
|                  | [9.7], 966, 996,            |            | ૪૫૫[૧.૨], ૪૫૬[૧],               |
|                  | १९७ [२]                     |            | ૪૫,७[૧], ૪૫,૧,[૧],              |
| कुंडल —          | कुण्डल १९६                  |            | ४६२[٩], ४६४[٩],                 |
| कुंडले           | कुण्डळ:द्वीप: समुद्रश्र     |            | <b>૪६६[٩], ४६७[٩],</b>          |
|                  | १००३ [२] गा. २०४            |            | ४६८[१], ४७०[१],                 |
| कुंद             | कुण्डम् ८५,३                |            | 805[d] 808[d]                   |
| कुं <b>डुके</b>  | वनस्पतिविशेषः पृ. २५        |            | ४ <i>৬</i> ५[१], ४७७[१],        |
|                  | टि. १४                      |            | ४८१[१], ४८२[१],                 |
| कुंणुरिया        | ,, છુ. ૨૨ દિ.૧              |            | ४८३[१], ४८५[१],                 |
| कुंध्            | कुन्धुः—त्रीन्द्रियजीवः     |            | ४८७[१], ४९.०[१],                |
|                  | ५,७ [१]                     |            | ૪૧.૧[૧], ૪૧.૨[૧],               |
| कुंद             | कुन्द १७८[२]                |            | ४९.५.[१], ४९.७, ५०३             |
| कुंद[रुता]       | कुन्दलता ४४ गा. २७          |            | त. ५०५, ५०४तः ५११,              |
| कुंदयारि         | वनस्पतिविशेषः पृ.२२         |            | પ્યક્≅ઃ પ્યુપ, પ્યુર,           |
|                  | ਟਿ. ੧                       | <u>.</u> . | <b>५२५[१], ५२६[१]</b> ,         |
| कुंदरिया         | वनस्पतिविशेषः पृ. २२        | -          | પરષ[૧], પરેગ[૧],                |
|                  | टि.१                        |            | પરે<[૧], પરે<[૧],               |
| कुंदुरुक         | कुन्दुरक १७७,               |            | બ્ <b>ષ૧[૧], બ્</b> ષ૧[૧],      |
|                  | 900[9], 900                 |            | ५४३[१], ५४५[१]                  |
| <del>कुंदे</del> | कुल्दम् १२३१                |            | 480[9], 486[ <b>9</b> ],        |
| कुंदो            | कुन्दः ४३ गा. २६            |            | <i>પપ</i> ૦[૧], <i>પપ</i> ૧[૧], |
| कृडा             | कूटाः – कूटनामाभिध-         |            | પળર[૧], ખપ૪[૧-૨],               |
|                  | द्वीप-समुद्रार्थे १००३      |            | ખખ,[૧-૩], પણદ                   |
|                  | [२] गा. २०६                 |            | [٩], ૫.૫.७[٩], ८३٩,             |
| क्हेसु           | कूटेषु १४८                  |            | ८६७, ८६८, ९ <b>९</b> ४,         |
| è                | कः १७४२तः १७४४              |            | <b>९९६,११२४ तः ११२६,</b>        |
|                  |                             |            |                                 |

| १६                                      |                      | वण्णवणासु              | तपारासट्टाइ     |                            |                    |
|-----------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|
| मूकसहो                                  | सक्तयत्थो            | सुत्तंकाइ              | मूकसदो          | सक्थरधो                    | सुत्तंकाइ          |
| केण —                                   | १९२८ तः              | 9930,                  | केवइयं          | कियन्तम् ५                 | ₹२, पृ.१२६         |
| 4                                       | 9932, 993            |                        | 1               |                            | रि. १              |
|                                         | 9983, 93             |                        | कंबद्रया        | कियन्तः                    | ४८9 [9],           |
|                                         | 9220,923             |                        | ļ               |                            | 9894 [9]           |
|                                         | 9243, 924            |                        | ,,              | कियन्ति                    | ९१० [४],           |
|                                         | 9849, 941            |                        | 1               | <. १ १ [ १ <del>-</del> २] | , ९८७[२],          |
|                                         | 90 20, 90,           |                        | 1               |                            | 9086[9],           |
|                                         | [9], 954             |                        | 1               | [٤٨] م به و ال             | , ৭০६४,            |
|                                         | ૧૧૬૨,૧૧૧             |                        |                 | ۹۰٤٠٠.                     | २१३५ [१]           |
|                                         | २०५१,                |                        | केस चिरं        | किय <b>चि</b> रम्          | १२६० त             |
|                                         | २०७८, २०             |                        | 1               | ૧૨६૨[૨]                    | , १२६४[१]          |
|                                         | <b>૨</b> ૧૬૧, છુ.    |                        |                 | तः १२६६[                   | ৭], ৭২६৩,          |
| केटा                                    |                      | 994[8]                 | 1               | १२६८[१]                    | , ૧૨૭૦[૨]          |
| केसहालिया                               | कियन्महती            | 9402,                  |                 | त. १२७                     | १, १२७७,           |
| Antigen an                              | 9408[9],             |                        |                 | १२७९, १२                   | c¥, 9264,          |
|                                         | [1].                 |                        | 1               | १३००, १३                   | ०५,१३१०,           |
|                                         | 94,93[9],            |                        |                 | १३१२,                      | १३२० तः            |
|                                         | 9429 [2],            |                        |                 | १३२२, १३                   | २५,।१३२७,          |
|                                         | 9439, 9              |                        | i               | 9339,93                    | ३४,१३३६,           |
|                                         | ۾ ٻون                | १५४५ तः                | 1               | 9383,93                    | ४६, १३५०,          |
|                                         |                      | 9086 E:                | 1               | 934.9,93                   | 44, 436, A         |
|                                         | quiu, o,             | 9.4.4.9                | 1               | १३६६,                      | 9३६९, <b>प्ट</b> . |
|                                         |                      | ا, ۷, ۹, ۹]            | 1               |                            | ३१५ टि. १          |
| केयह                                    | केतकी – गुच          | छवनस्पतिमेदे           | केवति           | कियत् १७४                  | ३ गा. २९७          |
|                                         |                      | ४२ गा. २३              | केवतिए          | कियान्                     | ९९२ [१-२]          |
| ,,                                      |                      | यवनस्पति मे दे         | ,,              | कियत्                      | ર૧૫३[૧],           |
|                                         |                      | ४८ गा. ३७              |                 | २१५६[१]                    | ,२१५९[१],          |
| के <b>यङ्क</b> त्तं (स. प्र             | .) केक्याध           | १०२                    |                 | २१६७                       | , २१६६[१]          |
| 3.0                                     |                      | गा. ११७<br>इ.सः ११४६.  | केवति- (तृ. व ) | कियत्कालेन                 | 9 0 4 4 ,          |
| केरिसए                                  | कादशकः-क<br>११४७ [१] |                        | कालस्स          | ٩                          | ٥٥, ٩८٩٤           |
|                                         | 1480[1]              | , বডন্ত,<br>৭৬५৭       | ,, (पतृ. ष.)    | कियत्कालात                 | <b>कियत्काले</b> न |
| केरिसिया                                | सीर शिक्षा र         | गण्या<br>शिद्द्यी १२२६ | 1               | वा ६९३                     | तः ६९५,            |
| नारासभा                                 |                      | ), 9 <b>२३</b> ३,      |                 | £9.0, 00                   | ० तः ७२४           |
|                                         |                      | १३८, १७५२              | ,,              | <b>कियत्काल</b> र          | य कियत्कालेन       |
| केखि                                    | केलि                 | 966                    |                 | (तृ.प.) वा                 | २९५६[२],           |
| केवद्वकालस्स                            | कियत्कालस्य          | ।<br>कियत्कालेन        |                 | २१५९[२]                    | , २१६०,            |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                      | २१५३[२-३]              | 1               | • •                        | 3966[3]            |
|                                         | 18. 11/4             | 41, 41                 | 1               |                            | 112111             |

|          |                                    |             | •••                             |
|----------|------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| मूछसद्दो | सक्रयत्थो सुसंकाह                  | मूछसदो      | सक्क्यत्यो सुत्तंकाइ            |
| केवतियं  | कियत् ९७५ [१], ९७६                 | केवतिया     | ૬३૨, ૬३३, ૬३૬,                  |
|          | [9], ९८५ [३.४],                    | 1           | ६३७, ९८०[१], ९८१                |
|          | १२१५ [१ ३], १९८३,                  | 1           | [9], 5<4[6],                    |
|          | 9568, 9559, 9558,                  |             | 9898[9,₹], 989€                 |
|          | 9594, 9550, 9592,                  |             | [9], २०९३[9],                   |
|          | २००६, २००७                         | 1           | २०९५[१], २०९६[१],               |
| केवनियं  | कियन्तम् ३३५ तः ३५१                |             | २०९७[१], २०९९                   |
|          | [9], ३५४ [9३],                     | İ           | [૧] તેઃ ૨૧૦૧[૧],                |
|          | રૂપાં [૧], રૂદ્દા [૧],             | i           | ₹90 <b>२, ₹</b> 90₹[٩],         |
|          | ३६३ [٩], ३६६ [٩],                  |             | २१०५, २१०६, २११९                |
|          | ३६९ [٩], ३७० [٩],                  | -           | [9-2], 2920[9],                 |
|          | રૂપ <b>લ [૧], રૂપર [૧]</b> ,       |             | २१२१[१], २१२३[१],               |
|          | ૩ હપ. [૧], ૩૮૧ [૧],                |             | २१२४[१, ३], २१३५                |
|          | 3 c x [9], ३ c v [9],              |             | [1], २१३७[1],                   |
|          | ૩ <b>૧૦ [૧], ૨૧</b> ૨ [૧],         | 1           | २१३९, २१४०[१]                   |
|          | <b>રેલ્૪ [૧],  રેલ્પ [૧],</b>      | ,,          | कियन्ति ९१०[१-३],               |
|          | ३९६ [१], ३९९ [१],                  |             | <99[ <b>३], &lt;9</b> २[9-२]    |
|          | 600 [9], 80C [9],                  |             | <9¥[9-2], <9६[9]                |
|          | ४०९ [٩], ४३६ [٩],                  |             | <b>५१८[१], ५२०,  ५२१</b>        |
|          | ४३७ [१-३], ५६०,                    |             | [૧], ૧૦૨૦, ૧૦૨૧                 |
|          | ५६१, ५६३, तः ५७७,                  | 1           | [9], 90३२[9],                   |
|          | ५७९, ५८१. ५८३ त                    | 1           | १०३६, १०३८[१],                  |
|          | ५८५, ५८९, ६०५ त                    | Ì           | 9089[98, 4, 4],                 |
|          | ६૦૭, ૧૬૧૭, ૧૬૧૮                    |             | 9083[9, 3, 4.4],                |
|          | [٩-२]                              |             | १०४५[१], १०४६<br>[१, ७-८], १०४७ |
| केवतिया  | कियन्तः ४४०,४४९,                   | _           | [9.8], 908c[9,2,8]              |
|          | ૪૪૬, ૪૮૪, ૮૪૦,                     | ·           | 9040[3], 9048                   |
|          | ૪૫૨, ૪૫૫[૧.૨],                     |             | [9-3], 9044[9,8-4]              |
|          | <b>૪૫૬[૧], ૪૫૭[૧],</b>             | 1           | 9046, 9063, 9068,               |
|          | <b>૪५९[૧], ૪</b> ६૨[૧],            |             | १०६७, १२४६, २०४७                |
|          | ४६६[१], ४७७[१],                    | केवतियाओ    | कियन्त्यः १२४५,                 |
|          | ४८२[१], ४८५[१],                    |             | १४१५[२]                         |
|          | ४८९[٩], ४९०[٩],                    | केवरु       | केवल – केवलज्ञान १९२८           |
|          | ४९१[१], ४९३[१],                    | केवसक्य     | केवलकल्पम् २१६९                 |
|          | ४९५[१], ४९७, ५०४,                  | केवछकप्पे   | केवलकल्पः २१६९                  |
|          | <i>પપ</i> પ્ર[રૂ], <i>પપ</i> ા(૧], | केवस्रणाण ० | केवलज्ञान ४५२,४८९               |
|          | ६२६, ६२८, ६३०,                     |             | [३], ४९१[१], ४९७                |

| मूकसदो                | सक्कयत्थो        | सुसंकाइ        | मूलसडो                                  | सक्क्यत्थो           | सुत्तंकाइ         |
|-----------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------|
| केवलणाणपरिणामे        | केवलज्ञानपरिणा   | मः             | केवलदंसणीण                              | केवलदर्शानन          | म् २६०            |
|                       |                  | 433            | ० क्रेबलदंसणीव-                         | केवलदर्शनीपर्        | <u>क</u> ्ताः     |
| केवरूणाणसागार-        | केवलज्ञानसाका    | r-             | उत्ता                                   | Ì                    | १९२८              |
| पासणया                | पश्यता           | १९३७           | कंबलदिद्रीहि                            | केवसदृष्टिभि.        | २११ गा.           |
| <b>केव रूपाण</b> -    | केवलज्ञानसाकार   | <b>प्योगः</b>  | 101                                     |                      | ૭૧ દિ. ૧          |
| सागारोवश्रोगे         |                  | 98,08          | कवलनाण o                                | केवलज्ञान            |                   |
| केवलणाणं              | कवलज्ञानम्       | 9 62.9         | इ.व.ल नार्णा                            | केवलज्ञानी           | 69.00             |
|                       | [8-4], 9         | <b>४३६[२]</b>  | केवलं                                   | केवलम् १४            |                   |
| केवलणाणारिया          | केवलज्ञानार्याः  | 900            | dide.                                   | 9४३२ [3],            |                   |
| <b>केवलणाणावरणिजे</b> | केवलज्ञानावरणी   | थम्            |                                         | 1547 [5]             | [3.6]             |
|                       |                  | 9866           | केविल                                   | केवलिन १२७           |                   |
| कंबरुणाणिस्स          | केवलज्ञानिनः     | 89.0           | कवाल                                    |                      |                   |
| <b>केवलणाणी</b>       | केवलज्ञानी १०    | : ९८[४],       |                                         |                      | ० स- १३२          |
|                       | 9                | ९०२[४]         | केविंछ ०                                | केविंटिन १           |                   |
| ,,                    | केवलज्ञानिन.     | રપંહ,          |                                         |                      | १२०, १३८          |
| •                     | २५९, ५४३,        | 956.8          | केवलिभणाहारण्                           | केवल्यनाहारव         |                   |
|                       |                  | 9944           |                                         |                      | १३६९              |
| केबरुणाणीण            | केबलज्ञानिनाम्   | 240            | • केवलिभणाहारप                          | . ,,                 | १३६९ तः           |
| केवलणाणीणं            |                  | 18, 889        |                                         |                      | १३७३              |
| केवरुणाणुवउत्ता       | केवलज्ञानोपयुक्त |                | केवलिआहारए                              | केवल्याहारक          | : १३६४,           |
|                       |                  | गा. १७०        |                                         |                      | 9366              |
| केषरूणाण              | केवलज्ञाने       | 9290           | केबिछिपु                                | कैवलिकः – स          | मुद्धातः          |
| केबलदंसण ०            | केवलदर्शन ४      | .2 669         |                                         | २०८५                 | ९ गा. २२७         |
|                       | [3], ४९० [3      |                | केविलपण्णात्तं                          | कंबलिप्रज्ञप्तम्     | 9820              |
|                       |                  | 1], 890        |                                         | [२३], १              |                   |
| कवलदेसणक्षणा-         | केवलदर्शनानाक    |                | 1                                       | १४२५ [२]             |                   |
| गारपासणया             |                  | 94.3 6         |                                         | [ર], ૧               | ૪ફ9 [ર],          |
| कवलदंसणकणा-           | केबलदर्शनानाक    |                |                                         | 9 ४३२ [२-३           | 1. 9830           |
| गारोवजोगे             |                  | 9890           |                                         |                      | a], ૧૪ <b>૫</b> ૨ |
| कवलदसण                | केवलद्शीनम्      | 9944           | क्रेवलिससुग्धाए                         | कंशिलसमुद्धाः        |                   |
| वेव <b>ळदंसणावरणि</b> |                  |                |                                         | 2066, 20             |                   |
| ,                     |                  | [3]            | केवलिसमुग्धाएणं                         | केवलिसमुद्धारे       |                   |
| केवलदंसणावरणे         |                  | १६८०           |                                         |                      | ११. २१६८          |
| कवलदंसणी              | ,,<br>केवलदर्शनी | 89.6.          | केवलिसमुग्धाया                          | केवलिसमुद्धात        |                   |
|                       |                  | 9340           | *************************************** | [9], 39              |                   |
| ,,                    | केवलद्शिनिन.     | २६०,           |                                         | २१२०[१],             |                   |
| "                     | and residential. | વલ ખુ <i>લ</i> | केविलस्स                                | रारण्[ा],<br>केवलिनः |                   |
|                       |                  | 11.48          | कवारूस                                  | कवालनः               | 4100 [4]          |

|                   | 414 410108                               | (14134111          | •••                                      |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| मुखसहो            | सक्तयत्थो सुत्तंकाइ                      | मूलसङ्गे           | सक्त्यत्थो सुत्तंकाह                     |
| कंवली             | केवली १९६३, १९६४,                        | कोडि               | कोटि ५६[१], ५७[२],                       |
|                   | २१७० [१]                                 |                    | ५८[२], ६८[४],                            |
| ,,                | केवलिनः २९७० [१],                        |                    | <i>૭૫[૪], ૮૫[૫], <b>९૧</b></i>           |
| •                 | २१७० [२] गा. २३०                         |                    | [४]गा. १९१, १२६२                         |
| केसरं             | केसरम् पृ. २५ टि. ४                      |                    | [२],१३२७,१७०१[२]                         |
| केसरा             | केसराणि ५४[८]गा. ९१                      | कोडिगारा           | शिल्पार्यविशेषः १०६                      |
| o केमा            | केशी १७८[२]                              | ० कोखिं            | कोटिम् १३५०, १३५८,                       |
| कोइ               | कश्चित् २९९ गा. १७४                      |                    | १३६०, १३६६,१७१५,                         |
| ,                 | गा. १७६                                  |                    | १७२३, १७२६                               |
| कोइलच्छद्रकुसुमण् | क्रोंकलच्छद-                             | कोडी               | कोटी ८४[४], ९१[४]                        |
|                   | कुसुमकम् १२२८                            | ० कोडी             | कोटिः २११,३७३[१,                         |
| कोइङच्छाकुसुमए    | ,, पृ. २९४ टि.८                          |                    | a], <b>રૂ</b> ષ્પ[૧, રૂ], રૂષ્દ          |
| कोइला             | कोकिलाः ८८                               |                    | [9, ३], ३७७[9,३],                        |
| कोकणंद            | कोकनदम् ५.१                              |                    | ३८१[१,३], ३८३                            |
| ० कोकणाणं         | कोकनदानाम् ५४[८]                         |                    | [૧,૨], ૧૮૪[૧,૨],<br>૧૮૬[૧,૨]             |
|                   | गा. ९०                                   |                    | १८२ <u>।</u> १,१]<br>कोटिम् <b>१७</b> १० |
| कोकंतिया          | सन्खपद्विशेषः ७४                         | ,,<br>० कोडीए      | कोळ्या ३८६[३]                            |
| कोकंतिए           | ,, ८४९,८५२                               | ं काडाए<br>० कोडीओ | कोटयः १७७                                |
| कोकंतिओ           | ,, पृ.२१२ टि. ४                          |                    | कोटीः १९६, १९७[१],                       |
| कोकंतिया          | ,, <49                                   | "                  | 955[9], 200[9],                          |
| कोट्टग            | कोष्ठक-अपवरक १७७,                        |                    | २०२[१], २०६[१],                          |
|                   | 900[9], 900                              |                    | २१०, १७३४, १७३५                          |
| ० कोडाकोडीओ       | कोटाकोटयः ९१८[१],                        |                    | [ঽ], ঀ৾৾৽ঽ৽[ঽ৾৾-ঽ],                      |
|                   | ९२१[१], १३०६,                            |                    | १७३५[१-२]                                |
|                   | १३०९, १३११, १६९७                         | कोडीवरिसं          | कोटिवर्षम् १०२गा. ११६                    |
|                   | तः १६९९[२], १७००                         | कोदुंबियं          | कौटुम्बिकम् १९०८                         |
|                   | [२,५,९.१३], १७०२                         | कोडेंद्रमहादामे    | कोरण्टमाल्यदाम पृ. २९४                   |
|                   | [ર, ૫.૧, ૧૨, ૧૨,                         |                    | ટિ. રર                                   |
|                   | १८-२२, २४-२७,<br>३६-३९, ४२, ४३, ४५,      | कोत्यलबाहगा        | त्रीन्द्रियजीवाः ५७ [१]                  |
|                   | रष: १७, ४४, ४२, ४४,<br>५४, ५७, ५८], १७०३ | कोव्सा             | धान्यविशेषः ५० गा. ४३                    |
|                   | [9], 9008                                | +कोइव              | कोहवः ,,                                 |
|                   | कोटाकोटीः १९६, १९७                       | कोरच्या            | कौरब्याः – कुलार्याः १०४                 |
| "                 | [9], 955[9], 200                         | + कोरंटय           | कोरण्टकः ४३ गा. २४                       |
|                   | [9], २०२[٩], २०६                         | कोरिंटे            | कोरण्टः पृ. १८ टि. १७                    |
|                   | [1], २१०, १७३४,                          | कोरेंटमहादामे      | कोरण्टमाल्यदाम १२३०                      |
|                   | १७३५ [१], १७३७                           | कोळसुणप्           | कोलशुनकः – सनखपद                         |
|                   | [૨-૨], ૧૭૨૬[૧-૨]                         | 1                  | <b>बिहोषः ८४९, ८५</b> २                  |
|                   |                                          |                    |                                          |

|               |                       |              | •                    |                                  |
|---------------|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------------------|
| मूलसहो        | स <b>क्ष्य</b> त्थो   | सुत्तंकाइ    | मूलसडो               | सक्रयस्थो सुत्तंकाइ              |
| कोकसुणभो      | कोलशुनकः              | ष्ट. २१२     | कोइसंजलण             | क्रोधसङ्बलने – सङ्बलन-           |
| •             |                       | ਇ. ਫ         |                      | कोधे पृ३७२ टि. १                 |
| कोळसुणगा      | कोलञ्जनका.            | 98           | कोहस्स               | क्रोधस्य १७००[६-८]               |
| कोलसुणिया     | कोलञ्जनिका            | ۰,۹ ,        | कोहुप्यत्ती          | कोधोत्पत्तिः ९६१ [१]             |
| कोलालिया      | कौलालिका. –           | कर्मार्थाः   | कोहे                 | कोध ९६० [१], ९६२                 |
|               |                       | 904          |                      | [9], 4.63 [9],                   |
| कोलाइल        | कोलाहल                | 966          |                      | १६७०, १६९१ [४]                   |
| कोलाहा        | सर्पभेदविशेष          | હજ           | ,,                   | क्रोधे ८६३ गा. १९५               |
| कोवाय         | कोर्पक-म्लेच्छ        | जातिबिशेषः   | कोहेणं               | कोधेन ९६४ तः ९६८                 |
|               | g.                    | ३६ टि३       |                      | स्त्राणां प्रयमकण्डिका,          |
| +कोसला        | कोसलास १०             | २ गा. ११३    |                      | ९७०, १५८०                        |
| + कोसंब       | कोशस्त्रः – एव        | तम्थिकः-     | कोंकणग               | कोङ्गाक – म्लेन्छजाति-           |
|               | वनस्पतिः              | ४० गा. १३    |                      | विशेष ९८                         |
| कोसंबी        | कौशाम्बी १०           | २ बा ११४     | कोंकणाणं             | कोकनदानाम् पृ.२५.टि.३            |
| कोसं          | कोशा.                 | २१६९         | कोंच                 | क्रीब – म्लेन्छजातिविशेष         |
| कोह ०         | कोध                   | ૧૭३૭ [૪]     | 5                    | g. ३६ ટિ. <b>૭</b>               |
| कोहकसाई       | कोधकषायी              | 9३३२         | कोंचा                | क्रीझा - रोमपक्षिविशेष.          |
| ,,            | क्रोधकषायिण           | ۹.३८,        |                      | 66                               |
|               |                       | 4.83         | कोंत                 | कुन्त १८८                        |
| कोहकसाईणं     | कोधकषायिणा            | म् २५४       | ० वस्त्रय            | क्षय २१९ गा. १६७                 |
| कोहकसाईसु     | क्रेधकषा थिषु         | १८९७ [२]     |                      | _                                |
| कोहकसाए       | कोधकषायः              |              |                      | ख                                |
| कोहकसायपरिणा  |                       |              | खहरसारे              | खदिरसार पृ २९४टि.१               |
| कोहकसायी      | कोधकषायिण             |              | खओवसमिया             | क्षायोपशमिकः १९८२                |
| कोहणिस्सिया   | कोधनिःसृता            | – भाषाप्रमेद | ख्या                 | खड़ा १९६                         |
| _             |                       | ८६३          | ,,                   | म्लेच्छजातिविशेष पृ.३६           |
| कोहसण्णा      | क्रोधसंज्ञः           |              |                      | રિ. ૧૮                           |
| कोइसमुग्घाए   | कोधसमुद्धात           |              | खग्गा                | लङ्गाः ⊸पशुविदोषः ७३             |
| कोहसमुग्धाएणं |                       | न २१४२ तः    | <b>क्षज्ञूरसार</b> ण | कर्जुरसारकः १२३७                 |
|               |                       | २१४५[१]      | खजारी                | सर्जुरी ४८ गा.३८                 |
| को्हसमुग्वाको | कोधसमुद्धात.          |              | खद्दोदए              | खट्टोडकम् <b>– इंषदम्लोदक</b> म् |
| कोहसमुग्घाया  | कोधसमुद्धात           |              |                      | २८ [१]                           |
|               |                       | ર૧३⊍ [૧],    | खदिरसारे             | खदिरसारः ष्टु. २९४ टि. १         |
| ->            |                       | २१४० [१]     | ः खय                 | क्षय २१९ गा. १६७                 |
| कोहसंजलणाए    | <b>क्रोधसङ्</b> वलन   |              | खयरसारए              | खदिरसारकः पृ. २९४                |
|               | लनकोध <del>स्</del> र | 19000[4],    | 1 _                  | દિ. ર                            |
|               |                       | १७०८[५]      | खयरसारे              | खदिरसारः १२२८                    |
|               |                       |              |                      |                                  |

|                            |                            |                               | • • • •                   |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| मूखसहो                     | सक्रवस्थो सुत्तंकाइ        | मूलसहो                        | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ       |
| सय-बढ्डी                   | क्षय-पृद्धी १९८१ गा.२२२    | ۰,,                           | ,, ६३९ [१९-२२]            |
| खरपुढबीए                   | सरपृष्कियाः पृ. १४टि. १    | खह्यरपंचेंदिय-                | खेचरपश्चेन्द्रियतिर्य-    |
| सरबादरपुद-                 | खरबादरपृथ्वीकायिकाः        | तिरिक् <b>स</b> जोणिया        | ग्योनिकाः ६१,८६,          |
| विकाइया                    | २२, २४, २५[३]              |                               | ९१[४] गा. १११, ३३४        |
| ग्बरमुह                    | खरमुख – म्लेच्छजाति-       | खहयरपंचेंदिय-                 | खेचरपञ्चेन्द्रियतिर्थ-    |
| -                          | विशेष पृ.३६ टि.३           | तिरिक्खजोणिया                 | गंग्योनिकानाम् ९९[४]      |
| खरे                        | खरः ८४४,८४६                | ۰,,                           | ,, ३८७[३], ३८६            |
| खरोही                      | खरोष्ट्री – लिपिमेद. पृ.३८ |                               | [9-३], ३८९[9-३]           |
|                            | टि. १०                     | <b>महयरसंखे</b> जवासा         | - खेचरसहृयेयवर्षा-        |
| खरोट्टी                    | ى <sub>,, ,,</sub> مەرە    | उथग <b>म्भवक्</b> तिय         | - युष्कगर्भव्युत्कान्तिक- |
| म्बलु                      | खलु ५४[६] गा. ६८,          | तिरिक्खजोणिय-                 | तिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रिय- |
| -                          | १९० मा.१२८ गा.१३०,         | पं <del>चें</del> दियवेउव्बिय | - वैकियशरीरम्             |
|                            | १८७ गा.१४२, १९२गा.         | सरीरे                         | 94,94[8]                  |
|                            | १५०, २११ गा.१६३ तः         | खहयरा                         | सेचराः १४८६ [१]           |
|                            | १६५ गा. १७०, ६४७           | खहबराण                        | खेचराणाम् १५००            |
|                            | गा. १८३, १२५२,             | ० खहयराण                      | ,, १५२४[२]                |
|                            | १२५३, १२५५, १६६७,          | खहयराणं                       | ,, 9 <b>%9</b> 8,         |
|                            | १६७०, १७९३ मा.             |                               | 949<[0]                   |
|                            | २१७, २१७०[१]               | खहयरेहिंतो                    | सेचरेभ्यः ६४३, ६४५        |
| खल्रहे                     | वनपरतिविशेषः ५४[१]         |                               | [२]                       |
| •                          | गा. ५३                     | खंजणे                         | स्रजनम् – मधी १२२६        |
| खबङ्क्ता                   | क्षपियत्वा २१७५            | खंडएण                         | खण्डकेन ८८२               |
| खबए                        | क्षपकः १७४२, १७४३          | <u>संदाहं</u>                 | खण्डानि १९९५              |
| खवयति                      | क्षपयति २१७५               | ॰ खंडाण                       | खण्डानाम् ८८२             |
| खबह्नमच्छा                 | मतस्यविशेषः ६३             | खंडाभेए                       | खण्डभेदः ८८१,८८२          |
| खवेति                      | क्षपयति २१७५               | खंडाभेएणं                     | सण्डमेदेन ८८७             |
| खवेत्ता                    | क्षपयिस्वा २१७५.           | खंडामेदपरिणामे                | खण्डमेदपरिणामः ९५१        |
| खस                         | ख <b>स — म्लेच्छजा</b> ति- | <b>खंडाभेदे</b>               | खण्डमेदः ८८२              |
|                            | विशेष ९८                   | <del>લં</del> કે              | खण्डः १२३८                |
| खहयरतिरि <del>वस्त</del> - | खेचरतिर्थग्योनिक-          | खंधदेसा                       | स्कन्धदेशाः ६,५०२         |
| जोणियपंचेंदिय-             |                            | खंबपदेसा                      | स्कन्धप्रदेशाः ५०२        |
| <b>ओरा</b> डियसरीरे        | शरीरम् १४८३                | संघपगुसा                      | " €                       |
| सहयरपंचेंदिएहिंत           | ो खेचरपञ्चेन्द्रियेभ्यः    | खंधस्मि                       | स्कन्धे ७९०गा. १८९        |
|                            | ६४५[२]                     | खंबस्स                        | स्कन्धस्य ५४ [३] गा.      |
| खहयरपंचेंदिय-              | खेचरपञ्चेन्द्रियतिर्य-     |                               | ५८, ५४ [४] गा. ६८,        |
| तिरिक्खजोणि-               | म्योनिकेम्यः <b>६३</b> ९   |                               | ५४ [५] बा. ७८, ५४         |
| <b>ए</b> हिंचो             | [३, १९]                    |                               | [६] गा. ८२, ५०८ तः        |
|                            |                            |                               |                           |

| ,,,                 | 4418                      | 11. 11. 11. 12. Sec. |                            |
|---------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| मूलसहो              | सक्कबस्थो सुक्तंकाइ       | मूछसद्दो             | सक्तवस्थो सुत्तंकाह        |
| खंधस्स              | ५,१०, ५२५ [१],५३०         | खीणकसायवीत-          | क्षीणक <b>षायवी</b> तर।गः  |
|                     | [9], 439 [9, 3],          | रागदंसणारिया         | दर्शनार्थाः ११९            |
|                     | 434[9], 446[9·3]          | ۰,,                  | ,, ৭৭৩ <del>ব</del> . ৭৭°. |
| खंधं                | स्कन्धम् १९६३, १९६४       | ० खीणकसायवीय-        | क्षीणकषायवीतराग-           |
| खंधा                | स्कन्धाः ६, ४०, ४१,       | रागचरित्तारिया       | चारित्रार्याः १२७, १३०     |
|                     | ३३०, ५०२, ५०३             |                      | सः १३२                     |
| ,,                  | द्वीन्द्रियजीवा पृ.२७टि.७ | ० खीणइसायबीय-        | क्षीणकवायवीतराग-           |
| खंबाणं              | स्कन्धानाम् ३३०, ५५४      | रागदंसणारिया         | दर्शनायीः ११३ तः ११६,      |
|                     | [१-३], ९४८ गा.१९९,        |                      | 194, 394                   |
|                     | 9906, 9990                | खीणकसायवी-           | क्षीणकषायवीतराग-           |
| ० खंबावारेसु        | स्कन्धावारेषु ८२          | यरायचरित्तारिया      | <b>चारि</b> त्रार्थी: १२६  |
| खंबे                | स्कन्धः ५.४[३] गा.५.८,    | ۰,,                  | ,, १२७तः १३∵,              |
|                     | ५४ [४] गा. ६८,५०८         |                      | 93,9                       |
|                     | तः ५१०, ५२५ [१],          | खीणकसायवीय-          | क्षीणकषायवीतराग            |
|                     | પર્∘[૧], પર્૧[૧-ર],       | रायदंसणारिया         | दर्शनार्थाः १११, ११३       |
|                     | પરૂપ[૧], પપક[૧-૨],        | ۰,,                  | ,, 994, 995                |
|                     | <b>७८२ तः ७८९</b>         | + स्वीर              | तृणविशेष. ४०गा ३५          |
| ० खंधे              | स्कन्धान् २१७७            | खीरकामोठी            | शीरकाकोली                  |
| खंघेस               | स्कन्धेषु ७९० गा. १९०     |                      | वनस्पतिः ५४ १ ] गा.        |
| खंघो                | स्कन्धः ५३ गा. ४४         |                      | ં પ્લ                      |
| खात                 | स्रात १७७, पृ. ६४         | खीर[वरे]             | क्षीरवरः – द्वीपः          |
|                     | टि. १                     |                      | समुद्रश्च १००३ [२]गा.      |
| खाय                 | ,, 900[9], 900            |                      | 208                        |
| खारतउसी             | क्षारत्रपूषी १२३३         | खीरणि                | क्षीरणी – एकास्थिक-        |
| खारतउसीफले          | क्षारत्रपुषीफलम् १२३३     |                      | बनस्पतिः पृ. १७ टि. ८      |
| खारा                | भुजपरिसर्पविशेषः ८५ [१]   | खीरपूरए              | क्षीरपुरकम् पृ. २९५ टि १   |
| खारोदण              | क्षारोदकम् २८[१]          | खीरपूरे              | क्षीरपूरम् १२३१            |
| खासिय               | खासिक – म्छेच्छजातिः      | खीरिणि               | क्षीरिणी – वृक्षविशेषः ४०  |
|                     | विशेष ९८                  |                      | गा. १४                     |
| स् <del>वि सं</del> | क्षेत्रम् १२२७[१]         | सीरे                 | क्षीरम् १२२०, १२३१         |
| खित्ताणुवादुणं      | क्षेत्र।नुपातेन २८८       | खीरोद्यु             | क्षीरोदकम् २८[१]           |
| खिप्पामेव           | क्षिप्रमेव १८६४,          |                      | मे कीलिकासंहनननाम          |
|                     | २०५२[२,६]                 |                      | 9658 [0]                   |
| खिप्पामेव-          | ,, ગ્રહ્મેર[ર]            | खीछियासंघयणे         | कीलिकासंहननम् १५०२         |
| स्त्रीणकसायवीत-     | क्षीणकषायवीतरागः          |                      | [29]                       |
| रागचरित्तारिया      | चारित्रार्थाः १२४, १३२    | खुजसंडाणणामे         | कुञ्जसंस्थाननाम १६९४       |
| ۰ ,,                | - " १२६ तः १३२            | •                    | [4]                        |
|                     |                           |                      |                            |

| खुं के खुं क्या — संस्थानम् ५८८ व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां व्यक्तां विवक्तां व्यक्तां व्यक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्तां विवक्  | मूलसहो          | सक्तवत्थो           | सुत्तंकाइ | मुख्सहो          | सक्कवत्थो          | शुत्तंकाइ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| सुरा अवस्थात्मा । इस्त विज्ञान । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त व । इस्त  | श्रुजो          | कुब्बम् – संस्थ     | नम् ९८८   | ० खेसे           | क्षेत्रे           | ८२, १५४   |
| सुवाम्यवाहणं धुक्रमवर्थाया १६६५ व विकास वर्षाया १६५४ व विकास वर्षाया १६५४ व व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व १५५८ व  | ० सुङ्गाए       | श्रुज्ञमः           | २१६९      | ० खेत्तेहिं      | क्षेत्रैः ९२१[१    | . 9. 220  |
| सुराय संत्राण । सुरायंत्रणाण १६० त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त १४८, ४८ त  | खुड्डागभवग्गहणं | क्षुल कभ बग्रहणम्   | १ १३६५    |                  |                    |           |
| १०४, ९०४ [४]   लेक्सीववायाई   लेक्सीववायाई   १०६६   लेक्सीववायाई   १०६६   लेक्सीववायाई   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १   | सुद्दा          | द्वीन्द्रियजीवाः पृ | .૨૭દિ હ   | ० खेत्तोगाढे     | क्षेत्रावगाडान्    | 9609      |
| सुका सुर्वित हु . ५० हि. ४ सुका सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक्ति सुक् | खुरप्यसंठाण ०   | धुरप्रसंस्थान       | १६७ त     | खेत्तोववातगर्ताए | क्षेत्रोपपातगत्याः | F 9055    |
| स्वित्ता विकास के सिम्प्री के स्वित्त को सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा के सा का का का का का का का का का का का का का                                                                                                                                                                    |                 | 908,                | 508 [8]   | ० खेसोववायगई     | क्षेत्रोपपातगतिः   | 9034      |
| सेवानिकेमु सेटिनिकेमु तर्द । सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक सेवानिक  | खुरुप्य         | श्चरप्र ए. '        | ૧૦ દિ. ૪  |                  | ,, 90°.            | २, १०९३   |
| + सेव सिमा १९२ मा. १८० सेवमा सिमाय १८० सेवमा सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सि |                 | द्वीन्द्रियजीवाः    | ५६ [٩]    | ० खेसीवबायगर्ना  | ,, १०९३            | त. १०९८   |
| सेवासी होयत: ८०० [२, ४], १९१ (१, ८९० [२, ४], १९१ (१), १९२ (१), १९१ (१), १९२ (१), १९२ (१), १९२८ (१), १९२ (१), १९२८ (१), १९२८, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००, १९००,  |                 | खेटनिवेशेषु         | ૮૨        | खेमा             | क्षेमाणि १७७,      | ۹٥८[٦],   |
| प्रश्त (१-२, ४), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६१२ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ (१), ६११ |                 | क्षेत्रम् २१२       | गा. १८९   |                  |                    | 966       |
| [२], ६१२ [२], ६१२   [१], ६१८ [२], ६१२   [३], ६१८२ [२], ११८२   [३], ११८२ [२], ११८०, ११००, १२००, १२००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३००००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४ | खेत्तओ          | क्षेत्रतः ८७७       | [2, 8],   | खेलेसु           | श्लेष्मसु          | 43        |
| [१], ९२० [२], ९२१   स्वोतंत्रम् अंशोदकम् २० [१]   १२२० [१], १२२० [१], १२८०, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १४००, १ |                 | ९१० [१-२, ४         | (], <99   | खोत[बरे]         | ओदवर:-द्वीप.       | समुद्रश्र |
| [१], १२६२ [१], १२८८, १३८८, १३८८, १३८८, १३८८, १३८८, १३८८, १३८८, १३८४, १३८४, १३८४, १३४४, १३५४, १३४४, १३५४, १३५४, १३५४, १३५४, १३५४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३६४, १३ |                 | [२], ९१२ [३         | र], ९१४ : |                  | १००३ [२]           | गा. २०४   |
| प्रेशन, १३८८, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १३०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४००, १४००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०००, १४०० |                 | [٩], ९٩८ [٩         | 1], ९२१   |                  | क्षोदोदकम्         | २८ [٩]    |
| प्रहेण, १३०५, १३०८, १३०८, १३१८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १३४८, १४४८, १४४८, १४४८, १४४८, १४४८, १४४८, १४४ |                 | [٩], ٩३             | દર[૧],    | ० खोबरसे         | इधुरस.             | १२३७      |
| प्रेस , १३०५, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १३६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६ |                 |                     |           |                  | _                  |           |
| श्चित है देण, १३८०, १०८०<br>केक्सो के तम १६१ [१], ९००<br>सा २००, १३६५<br>१९३६ [१३१], १९०३<br>१९३५ [१३१], १९०३<br>१९३५ (१३१), १९०३<br>१९५५, १९६५, १९५५), १९६५<br>१९६५, १९६५, १९६५<br>१९६५, १९६५, १९६५<br>१९६५, १९६५, १९६५<br>१९६५, १९६५<br>१९६५, १९६५<br>१९६५, १९६५<br>१९६५, १९६५<br>१९६५, १९६५<br>१९६५, १९६५<br>१९६५, १९६५<br>१९६५, १९६५<br>१९६५, १९६५<br>१९६५, १९६५<br>१९६५, १९६५<br>१९६५, १९६५<br>१९६५, १९६५<br>१९६५, १९६५<br>१९६५, १९६५<br>१९६५, १९६५<br>१९६५, १९६५<br>१९६५, १९६५<br>१९६५, १९६५<br>१९६५, १९६५<br>१९६५, १९६५<br>१९६५, १९६५<br>१९६५, १९६५<br>१९६५, १९६५<br>१९६५, १९६५<br>१९६५, १९६५<br>१९६५, १९६५<br>१९६५, १९६५<br>१९६५, १९६५<br>१९६५, १९६५<br>१९६५, १९६५<br>१९६५, १९६५<br>१९६५, १९६५<br>१९६५, १९६५<br>१९६५, १९६५<br>१९६५, १९६५<br>१९६५, १९६५<br>१९६५, १९६५<br>१९६५, १९६५<br>१९६५, १९६५<br>१९६५, १९६५<br>१९६५, १९६५<br>१९६५, १९६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | १३०१,१३०५           | 1,9300,   |                  |                    |           |
| से से से से १३५५, १३६५ से से से १३५५, १३६५ से से से १३५६, १३६५ से से से १६१ १३, ९००, १२३५ (१४), १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १६८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८७, १८८०, १८८७, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, |                 | १३१०, १३२६          | , 9388,   | गङ्              | गति                | 585       |
| सेक्सी क्षेत्रसः १३%, ११६% सेक्से क्षेत्रसः १३%, ११६% ता स्वासिक्सावण् स्वीस्त्रसः १८% ता स्वासिक्सावण् स्वीस्त्रसः १८% १८% १८% १८% १८% १८% १८% १८% १८% १८%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | १३५२, १३८५          | ,9090,    | गइतालुए          | गजतालुक्म्         |           |
| सेखं सेतम् १६२ [१], ६०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १०० ता १० |                 |                     |           |                  |                    |           |
| गा. २०१, १००१, ११८८, ११८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १९८४, १८८४, १८८४, १८८४, १८८४, १८८४, १८८४, १८८४, १८८४, १८८४, १८८४, १८८४, १८८४, १८८४, १८८४, १८८४, १८८४, १८ |                 |                     |           |                  |                    |           |
| भर १९ (१-१), १९८१, १९८६, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८ | सेचं            |                     |           |                  | गतित्रपातः पृ.     | २६८ डि. १ |
| १९८४, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५६, १९६५६, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५, १९६५                                                            |                 |                     |           |                  |                    |           |
| १९६५, १९६७, १९६८, १००८   १००६ १००८   १००६ १००८   १००६ १००८   १००६ १००८   १००६ १००८   १००६ १००८   १००६ १००८ १००८ १००८ १००८ १००८ १००८ १००८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                     |           |                  |                    | १९५ [१]   |
| २०६, २००८<br>० केलं के नम् पू. २९० दि. ८-९<br>० केलामों केन्ना इ. ९९० दि. ८-९<br>० केलामों केन्ना इ. ९९० दि. १२५९<br>देश, २८५ ता. ३४५,<br>३८६, ३२८<br>केलारिया केन्ना १००, १००१<br>केन्स १२१, २१५६<br>[१-२], २१५६ [१-२],<br>२१५०, २१५५, २१६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                     |           | ० गई             |                    |           |
| • लेखें केश्रम् प्र. २९० डि. ८-९<br>• लेखामं क्षेत्रमात् १५५० त<br>श्रेष्ठासुवारणं देश्रम् १५६ , १२८<br>१६६, १२८<br>सेचारिया क्षेत्रमाश्रीः १०१, १०१२<br>श्रेष्ठाः १९१५, १९१५<br>श्रेष्ठाः १९१५, १९१५<br>१६८, ११८<br>सेचारिया क्षेत्रमाश्रीः १०१, १९१५<br>१६८, ११८<br>सेचारिया क्षेत्रमाश्रीः १९१५<br>१६८, १९१५<br>१९१८, १९१५, १९१५<br>१९१८, १९१५, १९१५<br>१९१८, १९१५, १९१५<br>१९१८, १९१५, १९१५<br>१९१८, १९१५, १९१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                     |           |                  | गतयः               | १९५ [१]   |
| • क्षेत्रामां क्षेत्रात् १५५० - विस्तास्वाधार्याः वेश्वास्वाधार्याः वेश्वास्वाधार्याः २५६ तः १२४, २५८ तः १२४, १५८ तः १५८, १५८ तः १५८, १५८ तः १५८, १५८ तः १५८, १५८ तः १५८, १५८ तः १५८, १५८ तः १५८, १५८ तः १५८, १५८ तः १५८, १५८ तः १५८, १५८ तः १५८, १५८ तः १५८, १५८ तः १५८, १५८ तः १५८, १५८ तः १५८, १५८ तः १५८, १५८ तः १५८, १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५८ तः १५ | ு வின்          |                     |           |                  |                    |           |
| स्रेसायुवाएमं क्षेत्रभुतावेत २०६ तः २८०, १८८ तः १८४, १८४, १८४, १८४, १८४, १८४, १८४, १८४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                     |           |                  |                    |           |
| २८७, २८५ तै: ३२४, ३१६, ३१८ ३१६, ३१८ ३१६, ३१८ ३१६, ३१८ ३१६, ३१८ ३१६, ३१८ ३१८ ३१८ ३१८ ३१८ ३१८ ३१८ ३१८ ३१८ ३१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                     |           | गच्छति           |                    |           |
| ३६६, ३६८ सेलारिया क्षेत्रायां १०१, १०६ सेलारिया क्षेत्रायां १०१, १०६ सेलारिया क्षेत्रायां १०१, १०६ सेलारिया सेलारिया क्षेत्रायां १९१, २०५ सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया सेलारिया | 44134134        |                     |           |                  |                    |           |
| स्रेसारिया क्षेत्रार्थाः १०१, १०२<br>स्रेसे क्षेत्रम् २१९, २१५३<br>[१-२], २१५६[१-२],<br>२१५७, २१५५ [१ २],<br>१९६०, २१६५, २१६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                     |           |                  |                    |           |
| सेसे क्षेत्रम् २११, २१५३<br>[१-२], २१५६[१-२],<br>२१५०, २१५६ [१], (१६९ [१],<br>१९५०, २१५५ [१], (१६], (१), (१), (१), (१), (१), (१), (१), (१)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | खेत्तारिया      |                     |           |                  |                    |           |
| ૄિન્સ], રૂવમહૄિન્સ], ૧૬૯ [વી, ૧૬૬ [વી,<br>૧૧૫૭, ૧૧મહૄિલ્સ], ૧૫૦ [વી, ૧૫૬ [વી,<br>૧૧૬૦, ૨૧૬મ, ૧૧૬૬ ૧૧૦૦ [ચી, ૧૬, ૧૫૦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | खेसे            |                     |           | गरछात            |                    |           |
| २१६०, २१६५, २१६६ ११७० [२], प्र. २७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                     |           |                  |                    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                     |           |                  |                    |           |
| [૧]   દિ. હ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | २१६०, २१६५          |           |                  | २१७० [२],          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                     | [4]       |                  |                    | iż. 😕     |

| <b>ર</b> ેર૪             | पण्णवणासुसपारासञ्जूष      |                                           |  |  |  |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|
| मुकसद्दो                 | सक्क्यत्थो सुत्तंकाइ      | मूलसङो सक्क्यन्यो स <del>ुत्तंका</del> ङ् |  |  |  |
| गच्छा                    | गुच्छा पृ9६ टि. ୬,        | गतिणामणिह्साउए गतिनामनिधत्तायुष्कः        |  |  |  |
|                          | g, १८ टि. २-३-१४          | ६९०                                       |  |  |  |
| गच्छेज                   | गच्छेत् २९७४[४]           | गतिणामनिहत्ताउए ,, ६८५                    |  |  |  |
| गच्छा                    | શુસ્છઃ પૃરરદેં            | गतिणामे गतिनाम १६९३,                      |  |  |  |
| गण                       | शण १७७, १७८ [१],          | १६९४[१]                                   |  |  |  |
| 4101                     | 966, 986 [1], 299         | <b>गतिपरिणामे</b> गतिपरिणामः ९२६,         |  |  |  |
|                          | शा. १७२, पृ. ६९ टि.१.     | ٩٦७, ٩४७, ٩४٩                             |  |  |  |
|                          | प्र ७७ टि १               | र्गातपरिणामेणं गतिपरिणामेन ९३८,           |  |  |  |
| ॰ गणस्स                  | गणस्य १[गा.२]             | ९.४०[१], ९४१[१],                          |  |  |  |
| गणहर <u>ं</u>            | गणधरम् १११८               | ५४२ तः ९४४                                |  |  |  |
| ० गणा                    | गणाः १८८, १९५[१],         | गतिष्यवाषु गतिप्रपात १०८'*.               |  |  |  |
| 0.41011                  | २०७ त २१०                 | <b>गतिं</b> गतिम् १६७९                    |  |  |  |
| गणावच्छेह्यं             | गणावच्छेदकम् १११८         | गती गतिः ११०६, ११०७,                      |  |  |  |
| गणावच्छद्य<br>गणावच्छेदं | गणाव∻छेदम् पृ.२७२         | 1990,9993,9922,                           |  |  |  |
| राजाव २६६६               | रानाब छ्यम् ह. १२१        | 9६८४[9]                                   |  |  |  |
| गणितल्बि                 | गणितिलिपि —               | oगर्ना गति १०८५ तः ११२०                   |  |  |  |
| गाणताळवा                 | लिपिमेदः १०७              | ० गतीणु गत्याम् १०९९                      |  |  |  |
| गणि                      | शणिनम् १११८               | ०मत्ता गात्राः १७८[१]                     |  |  |  |
|                          | गजच्छायाम् पृ.२७२         | ,, गात्री १७८[२]                          |  |  |  |
| गतच्छायं                 | गजच्छायास् ४. रङर<br>टि.२ | गदभा गर्दभाः ७१                           |  |  |  |
|                          |                           | गब्भगा (²) गर्भगा:-मत्स्यविशेषः           |  |  |  |
| गलं                      |                           | g. ર <b>૧</b> ટિ. ૮                       |  |  |  |
| ० गर्न                   | ,, ૧૨૧૫[૧]                | गब्भया (²) गर्भजाः – ,, ,.                |  |  |  |
| गता                      | गता∗ २९७०[२]<br>गा,२३०    | गब्भवकंतिय गर्भव्युतकान्तिकः              |  |  |  |
|                          |                           | 9858[3], 9854[8]                          |  |  |  |
| ,,                       | गता १२५२, १२५३,           | गब्सवकंतिएहिंतो गर्भव्युत्कान्तिकेभ्यः    |  |  |  |
|                          | <b>૧૨</b> ૫૫              | ६३९ [c, <b>१</b> ३]                       |  |  |  |
| ,,                       | गतानि २१०                 | ٠ ,, , , , , , , , , , , (٩٧)             |  |  |  |
| ० गता                    | गता. १७७, १७८[१]          | गरभवकंतिय गर्भव्युतकान्तिक १४८५           |  |  |  |
| ''                       | गती १७८[२]                | [4], 9499 [9-2]                           |  |  |  |
| गति                      | गति २२५,२२६               | गब्भवकतिय- गर्भव्युत्कान्तिकोरःपरिसर्प    |  |  |  |
| +गति                     | गतौ ८२९[२] गा १९१         | उरपरिसप्प० १४८५ [८]                       |  |  |  |
| गति०                     | गति १२१८मा २१०            | गब्भवकंतियउर- गर्भब्युःकान्तिकोरः-        |  |  |  |
| गति                      | गतिः २१२ गा. १८०          | परिसप्पथळ्यरः परिसर्पस्थलचरः              |  |  |  |
| गति —                    | ,, १२५९ मा. २११           | तिरिक्खजोणिय- तिर्थम्योनिकः               |  |  |  |
| गतिचरमेणं                | गतिचरमेण ८०७, ८०८         | पंचेंदियकोरास्त्रिय- पश्चेन्द्रियौदारिक   |  |  |  |
|                          | [٩], <٥٩[٩]               | सरीरे शरीरम् १४८५ [६]                     |  |  |  |
|                          |                           |                                           |  |  |  |

| मूकसदो सङ्घरणो सुत्तंकाह                        | मूलसहो सक्कबत्थो सुत्तंकाह                                                |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| गडभवकंतिय- गर्भव्युतकान्तिकोरः                  | गब्भवकंतियज्ञलयः गर्भव्युःकान्तिकज्ञलः                                    |
| <b>उरपरिसप्पथ</b> छयर- परिसर्पस्थलचर-           | रतिरिक्खजोणिय- चरतिर्थग्योनिकः-                                           |
| <b>पंचेंदियतिरिक्ख-</b> पश्चेन्द्रियतिर्यग्योः  | पंचेंदियओरा- पश्चेन्द्रियौदारिकः                                          |
| जोणिएहिंसो निकेस्य ६३०                          | <b>छियसरीरे शरीरम् १४८४</b> [१]                                           |
| [13, 10]                                        | । ० गव्भवकंतिय- गर्भव्युत्कान्तिकजलचर-                                    |
| • ,, ,, s3e, [qu,]                              | जलसरपंचेंदिए- पञ्चेन्द्रियेभ्यः ६३९                                       |
| गब्भवकंतियउर- गर्भव्युत्कान्तिकोर-परिसर्प-      | हिंतो [६]                                                                 |
| परिसप्पथळयर- स्थलचरपश्चेन्द्रियतिर्यभ्यो        | गब्भवकंतियजल- गर्भव्युःकान्तिकजल-                                         |
| पंचेंदियतिरिक्त्व- निकानाम्                     | यरपंचेंदिय- चरपश्चेन्द्रिय-                                               |
| जोणियाणं ३८३ [१]                                | तिरिक्खजोणिए- तिर्थग्यो                                                   |
| - 2 2 2 2 2                                     | हिंतो निकेभ्यः ६३९[४,६]                                                   |
| ग्रह्मवक्षंतियखद्द- गर्भव्युःकान्तिक्खेचरपञ्जे- | गब्भवकंतियज्ञल- गर्भव्युरकान्तिकज्ञलचर-                                   |
| यरपंचेंद्रियति- न्द्रियतिर्थग्योनिकेभ्यः        | यरपंचेंदियति- पश्चेन्द्रयतिर्थग्योनिका-                                   |
| रिक्खजोणिपृहिंतो ६३० [१९, २९]                   | रिक्खजोणियाणं नाम् ३७७ [१]                                                |
| can feed                                        | • " , ३७७[२·३]                                                            |
|                                                 | गब्भवकंतिय- गर्भव्युत्कान्तिकजलचराः                                       |
| गब्भवकंतियखह- गर्भव्युत्कान्तिकखे               | जरूयरा १४९८ [४]                                                           |
| यरपंचेदियतिरि- चरपश्चेन्द्रियतिर्थ-             | गडभवकंतियति- गर्भेव्युःकान्तिक-                                           |
| क्खजोणियाणं भ्योनिकानाम् ३८९.[१]                | रिक्खजोणिय- तिर्थरयोनिकपश्चे                                              |
| · ,, ३८९ [२-३]                                  | पंचेंदियओरा- न्द्रियोदारिक-                                               |
| गडभवकंतिय- गर्भव्युत्कान्तिकचतुष्प-             | <b>लियसरीरे</b> शरीरम् १४९.७[३]                                           |
| चउष्पएहिंसो देभ्यः ६३९[८]                       | गढभवकंतियतिरि- गर्भव्यस्कान्तिकः                                          |
| गडभवकंतियच- गर्भव्युक्तान्तिक-                  | क्खजोणियपंचैं- तिर्थम्योनिकपंब-                                           |
| उप्पयथलयर- चतुष्पदस्थलचर-                       | दियवेड व्यिय- न्द्रियवैकिय-                                               |
| विश्विक्तजोणिय- तिर्यम्योनिक-                   | सरीरे शरीरम् १५१८[१-२]                                                    |
| पंचेंदियकोरालिय- पश्चेन्द्रियौदारिक-            | o ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,                                  |
| सरीरे शरीरम् १४८५ [२]                           | गडभवकंतिय- गर्भव्युत्कान्तिकतिर्य-                                        |
| गडभवकंतियच- गर्भव्युरकान्तिक-                   | तिरिक्खजोणिया ग्योनिकाः ११८०[८]                                           |
| उप्पयथलयरपंचें- चतुष्पदस्थलचर-                  | गब्भवकंतिय- गर्भव्युत्कान्तिक-                                            |
| <b>दियतिरिक्ख</b> - पश्चेन्द्रियतिर्यग्यो-      | प्चेंदियतिशिक्तः पश्चेन्द्रियतिर्थ-                                       |
| जोणिएहिंतो निकेभ्यः ६३९ [१०]                    | जोणिया ग्योनिकाः ५८४, ६३४,                                                |
| • ,,                                            | 99<0[4, 4]                                                                |
| गढभवकतियच- गर्भव्युत्कान्तिक-                   | गडभवक्कतिय- गर्भव्युतकान्तिकः<br>पंचेदियतिहिक्ख- पश्चेन्द्रियतिर्यग्योनि- |
| उप्पथ्यक्रयर- चतुप्पदस्थलचर-                    | जोणियाण कानाम् ११८०[५]                                                    |
| <b>पंचेदियतिरिक्ख-</b> पश्चेन्द्रियतिर्थग्यो-   |                                                                           |
| जोणियाणं निकानाम् ३८०[१]                        | गरुभवकातय- ,, ३७४[१],<br>पंचेंदियतिरिक्स- ७४७, ७६१, १९६३                  |
| o ,, ,, ३८०[२-३]                                | जोणियाणं [३], ११८०[३, ७.८]                                                |
| ., , , , , , , , , , , , , , , , , , ,          |                                                                           |

| मूलसद्दो              | सक्रयस्थो             | सुसंकाइ                               | मुख्सहो        | सक्तयस्थो                 | सुत्तंकाइ         |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| ۰,,                   | ,,                    | ३७४[२-३]                              | ۰ ,,           | ,, ۱                      | ५ <b>१</b> ९[२-४] |
| गब्भवक्रतिय           | गर्भब्युतकान्ति       |                                       | गब्भवक्रंतिय-  | गर्भब्युतकान्ति           |                   |
|                       | ठय- परिसर्पस्थलः      |                                       | मणूसाणं        |                           | ११६४[३]           |
|                       | ख. पश्चेन्द्रियतिर्थ  |                                       | गब्भवकंतियः    | गर्भव्युतकान्ति           |                   |
| जोणिपृहिंतो           | निके-यः६३९            | 5[96,96]                              | मणूसेसु        |                           | ६७२[५]            |
| गब्भवकंतिय-           | गर्भव्युतकान्तिः      | इ.सुज-                                | ۰,,            | ,,                        | € ७६              |
| भुयपरिसप्पथ           | हयः परिसर्वस्थलः      | बर्पञ्जेन्द्रय-                       | गढभवकंतिय-     | ग भेब्युतका न्ति          | <b>क</b>          |
| रपंचेंदियतिरि         | स्ब- निर्यम्योनिका    | नाम्                                  | मण्सेहिंतो     | मनुष्ये+यः                | 6,0,0             |
| जोणियाणं              |                       | ३८६[१]                                |                |                           | [११-१२]           |
| ۰,,                   | ١, , ,                | २०५[।]<br>१८६[२⋅३]                    | • .,           | ,, ६३९                    | [२५ २६],          |
| गब्भवक्षंतियमण्       |                       |                                       |                | ६५०[१२]                   | , ૬૬૨             |
| स्सखेत्तोववाय         | गई क्षेत्रोपपातग      | तिः १०९६                              |                |                           | [३, ५.६]          |
| गब्भवकंतिय-           | गर्भव्युत्कान्ति      | क-                                    | गब्भवक्रंतिया  | गर्भव्युतकान्ति           | <b>4</b> 61.      |
| मणुस्सा               |                       | <b>९२, ९३</b> ,                       |                | ६८[٩,३],                  |                   |
|                       |                       | ०९ टि. १                              |                | < 8[9],                   |                   |
| गब्भवक्षंतिय-         | गर्भब्युतकान्तिः      |                                       |                | ٩٩[٩,३],                  |                   |
| मणुस्साण              | मनुष्याणाम् <b>।</b>  |                                       |                |                           | ४८६[१,३]          |
| गदभवकंतियः            | ,,                    | <b>ષ</b> રૂ, રૂષર<br>[૧], <b>પ</b> ૮૬ | गब्भवर्ह्सयाण  | गर्भ <b>न्युत्क</b> ान्ति |                   |
| मणुस्साणं             |                       | [٩], ५८६                              |                | ११९७, १५                  |                   |
| ٠.,                   | " ≸.                  | <b>५२ [२</b> -३]                      |                |                           | <i>۹ در</i> ه و   |
| गब्भवक्रंतिय-         | गर्भव्युत्कान्ति      |                                       | ۰ "            |                           | 44.44[3]          |
| मणुस्सेहिंतो          | मनुष्ये स्यः          |                                       | गब्भवक्वतियाणं |                           | ٩٧,٩٩[٩],         |
|                       |                       | ६२[२ <b>-३</b> ]                      |                |                           | da d3[8]          |
| ٠,,                   | ,, 639                | [२४-२५],<br>२ [४-७],                  | ۰,,            | ٠,                        | 9492              |
|                       |                       | ξ ξου [2]                             | गब्भवास        | गर्भवास                   | . २११             |
| गटभनकंतिय-            | गर्भव्युःकान्तिव      |                                       | गर्भ           | गर्भम् १५२८               |                   |
| मण्स०                 | £ 34, 94;             |                                       | गरुभे          | ગર્મઃ પ                   |                   |
| गरभवकंतिय-            | गर्भव्युतकान्तिव      |                                       | गमण्सु         | गमकेषु                    | ५३४               |
| मणूसबाहारग-           |                       |                                       | गमभो           | गमकः ११                   |                   |
| सरीरे                 | 90                    | (३३[३-४]                              | ० गमभो         | "                         | 9984              |
| गब्भवद्यंतिय-         | गर्भव्युत्कान्तिः     | स्मनुष्यपद्ये ।                       | गमा            | गमाः                      | 9060              |
| मण्सपं चंदिय-         | न्द्रियौदारिक         |                                       | ०गमे           | गमे                       | 9060              |
| भोरालियसरी            |                       | ८७ [१-२]                              | गमो            | गमः                       | 9076              |
| • ,,                  | ,,,                   | १४८७[२]                               | गयर्थक         | गजाङ्क                    | ود و              |
| गब्भवकं तियम          | पूस- गर्भव्युःकान्तिः | स्मनुष्य-                             | गयकण्णा        | गजकर्णाः — अ              |                   |
| पचाद्यवडाव्य<br>सरीरे | य- पश्चेन्द्रिशवैकि   |                                       |                | सनुष्याः                  | 94                |
| सरार                  | शरीरम् १              | 444[4.5]                              | गयकलमे         | गजकलभः                    | 9224              |

|               |                                           |                | • •                          |
|---------------|-------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| मूकसद्दो      | सक्रवत्थो सुत्तंकाह                       | मूलसदो         | सक्रवत्थो सुत्तंकाह          |
| गयच्छायं      | गजच्छायाम् १११४                           | गहणदस्य ह्     | प्रहणद्रव्याणि ८७७           |
| गयतालुए       | गजतालुकम् १२२९                            |                | [४,९,१٩,٩३]                  |
| गबपुरं        | गजपुरम् १०२ गा. ११३                       | गहणं           | प्रहणम् ५४[१०] गा            |
| गयमारिणि      | गजभारिणी – बनस्पतिः                       | 1              | 900                          |
|               | ४२ गा. २३                                 | ० सहयां        | ,, ५४[१०] सा १०१             |
| गयमुह         | गज <b>मुख — म्ले</b> च्छजाति-             | <b>∗० गहणं</b> | ,, (9)                       |
|               | विशेष पृ.३६टि.३                           |                | [७,९,११,१३]                  |
| गयवह          | गजपति १९६                                 | गहरा           | ग्ध्र्ञाः – रोमपक्षिणः ८८    |
| ० गयं         | गतम् १२१५[२⋅३]                            | गहविमाणे       | प्रहविमाने ४०१[१-३],         |
| गयंक          | गजाइह पृ.५६ टि.१४                         |                | ४०२[१३]                      |
| ० गया         | गताः १८८, पृ. ७९                          | गहा            | ब्रहाः ९४२[१],               |
|               | टि. ४                                     |                | 74.4.[9]                     |
| ० गयाओ        | ., ২০५২[६]                                | गहाय           | गृहीत्वा २१६९                |
| गरुअ          | गुरुक– स्पर्श १८०९                        | गहिय           | <b>गृही</b> त १८८            |
| गर्थ          | ,, રૂક્ક, બજદ,                            | गहियाइं        | गृहीतानि ८७९,८८०             |
|               | و ده[۹], ۹د۶ و ۹دیر                       | गहिर०          | गभीर १८८                     |
|               | [<-<], <<=[\frac{1}{2} \cdot 8],          | + गंज          | वनस्पतिविशेषः ४२ गा.         |
|               | 9<09                                      |                | २३                           |
| गरुयत्तं      | गुरुकत्वम् ९९.४                           | गंडि           | ,, ४३ गा. २५                 |
| गरुयकास०      | गुरुकस्पर्श ४४०,४४१                       | गंठी           | प्रनिथः ५४[७] गा.८४          |
| गरुयफासवरिणना | गुरुकस्पर्शपरिणताः<br>८[४],९[१] तः १३[५]  | गंडतल          | गण्डतल १७७,१७८[२],           |
| गरुल          | संदेद १७७७<br>व्याहरू                     |                | 94.6                         |
| गरुल- ०       | n f = 1                                   | गंडयरू         | ,, १७८[१], १८८               |
| गर्छी         | ,, १७८[२]<br>गस्त्री — बङ्गीविशेषः पृ. १९ | गंडा           | पशुविशेषः ७३                 |
| 101           | रि. ७                                     | गंडीपदा        | गण्डीपदापशुविशेषः ७०         |
| गवया          | गवयाः ७२                                  | गंडीपया        | ,, ,, ৩২                     |
| गवल           | गवल १७८[२]                                | गंडूबलगा       | गण्डोलकाः – द्वीन्द्रियजीवाः |
| गवलवलप्       | गवलवलयः १२२६                              |                | [٩] ۵۰۰                      |
| गवले          | गवलम् – महिषश्क्षम्                       | ० गंडे         | गण्डः १ <b>०७</b> [२]        |
|               | 9225                                      | गंता           | गत्वा ८८०,२१७५               |
| गसमा          | बनस्पतिबिशेषः पृ. २५                      | गंतिय          | तृणविशेषः पृ. २० टि. १       |
|               | રિ. પ                                     | गंत्ण          | गत्वा २९९ गा.                |
| गह            | प्रह १६ ७तः १७४, १९६,                     |                | १५९.१६०                      |
|               | १९७[१], १९८[१],                           | गंच            | गन्ध ८[२],९[१]तः १३          |
|               | 290                                       | 1              | [4], 944, 946[9],            |
| गहण०          | प्रष्टुण ८७९, १५७७[१],                    |                | १८८, १९६, ३३३,               |
|               | १६२९                                      | 1              | ४४४ तः ४४८, ४५२,             |

| ९५८         |                                       |              |                          |
|-------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------|
| मूकसदो      | सक्तवत्थो सुतंकाइ                     | मूलसहो       | सङ्ग्रस्थो सुत्तंकाह     |
| गंध         | 844[9.3], 844[9],                     | गंधपरिणया    | ,,                       |
| .,-         | 84.9 [9], 844. [9],                   | ० गंधपरिणया  | ,, ৭০ [২], ৭৭[३]         |
|             | 862 [9], 866 [9],                     | गंबपरिणामे   | शन्धपरिणामः ९४७, ९५३     |
|             | 860 [9], 864 [9],                     | गंधमंताई     | गन्धवन्ति-गन्धोपेतानि    |
|             | ٧٥٥ [٩], ٧٥٦ [٩],                     |              | حان [٤, ٩], ٩ن٩.ن        |
|             | 808 [9], 60% [9],                     | गंधव्य       | गन्धर्व १८८              |
|             | xuu [1], xc1 [1],                     | गंधव्यगणा    | गन्धर्वगणाः १८८          |
|             | sca [9], sca [9],                     | गंधव्यच्छायं | गन्धर्वरछायाम् १११४      |
|             | 8c4 [9], 8c0 [9],                     | गंधव्यस्तिवी | गन्धर्वलिपिः – लिपिमेदः  |
|             | ४८९ [9], ४९० [9],                     |              | 900                      |
|             | ४९१ [१], ४९३ [१],                     | गंधब्दा      | गन्धर्वाः १४१[१]         |
|             | ४९५ [१], ४९७, ५०४,                    | गंबध्याणं    | गन्धर्वाणाम् १९२         |
|             | ५,90, ५,9९, ५२४,                      | गंधव्येहिंनो | गन्धर्वेभ्य ६०० [१५]     |
|             | બરબ [૧], પતપ [૧],                     | गंधसमुग्गयं  | गन्धसमुद्रकम् २१६°       |
|             | ५४७ [१], ५४८ [१],                     | गंधं         | गन्धम् २१६९              |
|             | aidis [d]), via a [d])                | गंधा         | गन्धा∙ १६८१[१],          |
|             | ५५८, १२१८ गा.२१०                      |              | 94<6[9]                  |
| संब •       | गन्ध १७७, १७८ [१],                    | ,,           | शस्त्री ४५८,४६९,         |
|             | ٩ c c , ٧.३ c [٩]                     |              | ४७६, ४८४, ४९२            |
| गंध –       | ,. 900, 900 [9],                      | • गंधा       | गन्धा १६७ त. १७४         |
|             | 356                                   | गंधाइं       | गन्धान – गन्धात्मकान     |
| + गंघ       | सन्धे ८२९[२] सा.१९१                   |              | ५५०[३], ९५२[३]           |
| गंधको       | गन्धतः ९. [१] तः ११                   | ० गंधाहं     | गन्धानि ८७७[९]           |
|             | [8], 92 [9.8, 4].                     | गंधादेसेणं   | गन्धादेशेन २५[३],        |
|             | 93[3.8], 600[90],                     |              | २८[४], ३٩[४], ३४         |
|             | <b>१७९९, १८०१, १८०६</b>               |              | [४], ५५(३]               |
|             | [१], १८०९<br>सन्धगणान १८०१            | गंधावति०     | गम्धापातिन्-पर्वत १०९८   |
| गंधगुणे     | गन्धगुणान् १८०१<br>गन्धचरमेण ८२४ [१], | गंधावानि •   | " " ፵. २६९               |
| गंधचरिमेणं  | सन्धन्तरमण ८२६ [1],<br>८२५ [१]        | 1            | रि. १                    |
| <b>-</b>    | • • •                                 | गंधाहारग     | गम्धाहारक – म्लेन्छजाति- |
| ० गंधणामे   | गन्धनाम १६९३,<br>१६९४ [१०]            |              | विशेष ९८                 |
| गंधनी       | गन्धतः ११ [५], १२                     | गंधाहारवा    | " " g. ३६                |
| गजना        | [4-4], 93 [9-7, 4]                    | 1            | ਰਿ. ੧੦                   |
| गंधवरिणवा   | गन्धपरिणताः ८ [२]                     | ० गंधिया     | गन्धिकानि १५५,           |
| • गंधपरिणता | ., < [9-4], 90                        |              | 906[9], 966              |
| .411        | [9], 99[9] तः 9३[५]                   | गंधुब्य      | गन्धोद्धतः,, ,, ,,       |
|             | F -33 + + F -3 + 4 F -3               |              | •                        |

| मूलसहो                 | सक्तयस्थो                      | स <del>ुत्तंका</del> ह | मूलसदो               | सक्क्यत्थो                | सुत्तंकाइ                           |
|------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| ० गंधे                 | गन्धः – गन्ध                   | नामाभिध-               | ० गामिणीको           | गामिन्यः                  | १२४१                                |
|                        | द्वीप-समुद्रार्थे              | 9003                   | ० गामियाओ            | ,, વૃ. ર                  | <b>લ છે. ५-</b> ६                   |
|                        | [२                             | ] गा. २०५              | गाय                  | गाञ्च                     | १२३७                                |
| गंधेण                  | गन्धेन                         | १२३५                   | गाहा                 | <b>ब्राहाः</b>            | ૬૨, ૬૫                              |
| गंधेणं                 | ,, <b>ე</b> და, <sup>ი</sup>   | ૧૭૮[૧-૨],              | ० गाहा               | गाथा                      | २०६[२],                             |
|                        | 966, 98                        | ६, २१६९                |                      |                           | ८२९[२]                              |
| गंधेसु                 | गन्धेषु                        | १७४१                   | ,,                   | गाथाः                     | १९४                                 |
| गंधेहिं                | गन्धेः                         | 883                    | गाहाओ                | ,,                        | બબ[રૂ]                              |
| गंभीर                  | गम्भीर                         | 900,                   | • गाहाओ              | ,,                        | 3492                                |
|                        |                                | ٤[٩], ٩٧٧              | गाहावइरयणत्तं        | गाथापतिरत्नत              |                                     |
| गंभीर ०                |                                | ७ तः १७४               | गाहाहिं              | गाथःभिः                   | 9<4,                                |
| गंभीरा                 | चतुरिन्द्रियजी                 |                        |                      |                           | १००३[२]                             |
| गाउअं                  | गब्यूतम्                       | १९८८                   | शिण्हति              | गृह्णति                   | ८७७                                 |
| गाउअहं                 | गब्यूतानि                      | ११८४ तः                |                      |                           | ४,१६,१९]                            |
|                        | _                              | 9920                   | गिण्हमाणे            | गृह्णम्                   | <36                                 |
| ,,                     | गव्यृते                        | 99.66                  | गिण्हंति             | गृह्मन्ति                 |                                     |
| गाउए                   | गव्यूतम्                       | २११                    | गिरं                 | गिरम्-वनस्प               |                                     |
| ∔ गाउथपुहत्त           | गब्यूतपृथकत्वः                 |                        |                      |                           | टि. ११                              |
| _                      |                                | २१५-२१६                | बि रिकण्णह           | गिरिकर्णी ,               |                                     |
| गाउयपुहत्तं            |                                | .99[9, ३]              |                      |                           | ३२                                  |
| गाउयपुद्दत्तिया        | गब्यूतपृथिकत                   |                        | गिहिलिंगसिता         | गृहिलिङ्गसिद्धा           |                                     |
| गाउयस्स                | गन्यूतस्य                      | २११                    | गीत                  | गीत १७७, १                |                                     |
| गाउयं                  | गब्यूतम् ८                     |                        |                      |                           | ۹۷۷                                 |
|                        | -                              | १९९०                   | गीतजसे               | गीतयशाः-गः                |                                     |
| गाउयाइं                |                                | 94.00,                 |                      | भिधवानव्य                 |                                     |
|                        | 949३[9,४]                      |                        |                      | दवानाामन्द्र              | : १९२ गा.                           |
|                        |                                | १९८६                   | ० गीतजसे             | गीतयशसौ – '               | 940                                 |
| ,,<br>० गाउयाहं        | गब्यूते<br>गब्युतानि           | 9966                   | ० गावजल              |                           | गातयसाः<br>वानव्यन्तर-              |
|                        |                                | भूपभा[भ]<br>२ गा. २१५  |                      |                           | स्वासम्बन्धरः<br>इः १९२             |
| *० गाउयाहं<br>गाभो     | ्र, भूज्य<br>गावः              | र गा. रपप<br>८३२       | गीत्तरती ०           | विवासासन<br>गीतरति – गन   |                                     |
|                        | गावः<br>सत्स्यविशेषः           | 63<br>63               | allasar o            |                           | ववासम्बन्<br>देवानामिन्द्र          |
| गागरा<br>गामणिद्धमणेसु | मत्स्यावशयः<br>ग्रामनिर्धमनेषु |                        | 1                    | पागण्यन्तर                | ५५।गा <i>स</i> न्द्र<br><b>१</b> ९२ |
| નાસા <b>ગલ્</b> સગસુ   | प्रामानधमनपु<br>दिनिर्गमनमा    |                        | गीय                  | गीत                       |                                     |
| गामनिवेसेस्            |                                | *명 > २                 | गाय<br>गीयर <b>ड</b> | गात<br>गीतरति:-गन         |                                     |
| गामानवससु<br>गामं      |                                | 9050                   | -11412               | गातरातः-गन<br>बानव्यन्तरा |                                     |
| गम                     | श्रामम्<br>ग्रामाः १५          |                        |                      |                           | २ वागः सन्द्रः<br>२ वागः, १५०       |
|                        | ત્રામાઃ 1°                     | 271677                 |                      | 44                        | T 111. 770                          |
| અગ્રા∢ [ર]– ૧          |                                |                        |                      |                           |                                     |

|                        |                     | _              |                    |                  |              |
|------------------------|---------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------|
| मूलसहो                 | सक्क्यत्थो          | सुत्तंकाइ      | मूलसद्दो           | सक्स्यत्थो       | सुसंकाइ      |
| • गीवा                 | <b>मीवा</b>         | १२२७           | गुस्मा             | गुल्झाः ३८ गा    | . १२, ४३,    |
| गुच्छा                 | गुन्छाः ३०          | ∶गा. ९३,       |                    | 3                | ४३ गा. २६    |
|                        | ૪૨, ખૂપ [३]         | गा. १०७        | ० गुरुं            | गुरुम्           | १ गा. १      |
| ગુજ્જો                 | गुच्छः ५४ [ः        | र] गा. ५५      | गुलया              | द्वीन्द्रियजीवाः | ष्ट.२७ टि.७  |
| गुण                    | गुण २११             | गा. १७०,       | ० गुलिया           | गुटिका           | १२३०         |
|                        | ३३३, ४४०            | , <b>४</b> ४३, | गुले               | गुड:             | १२३८         |
|                        | ૪५५ [રૂ],           | (٩] ه.٠٠       | गुंजदरागे          | गुजार्धरागः      | १२२९         |
|                        | ४६८ [१-३],          |                | गुंजारूयाण         | गुज्ञालिकानाम्   |              |
|                        | [9-3], 60           | 3 [૧-ર],       | गुंजालियावाते      | गुन्नालिकावात    |              |
|                        | ેલ્લ[૧ર],           |                | 1                  |                  | टि. ४        |
|                        | ५२०, ५२०            |                | गुंजालियासु        | गुजालिकासु १     | ५१, १६०,     |
|                        | [૧-૨], પર           | ९ [१-३],       |                    | १६३ त∵ १         | १६६, १७५     |
|                        | ५४१ तः ५४           | 13, 484        | गुंजावछी           | गुजावल्ली ः      | ८५ सा. ३१    |
|                        | [9-3], <b>५</b> ४   |                | गुंजावाए           | गुजाबातः         | ३४[१]        |
|                        | <b>५४८ [१</b> ३],   |                | गृड्छिरागं         | गृढशिराकम्       | 4,8[4]       |
|                        | didd do             |                |                    |                  | गा. ८५       |
|                        | ૧૮૨, ૧૮૫ [          |                | गृहदंता            | गृहदन्ताः – अ    |              |
|                        |                     | .०५.२ [२]      |                    | मनुष्याः         | 44           |
| ० गुणसेढीयं            | गुणश्रेणीकम्        | २१७५           | ० गेज्झा           | ग्राह्याः ५४[    |              |
| गुणसेदीहिं             |                     | २ १ ७५         | गेण्ड् <b>ति</b>   | शृह्णाति ८७      |              |
| गुणं                   |                     | ४२० [६]        |                    | coc, ccc[        |              |
| ० गुणा                 | गुणाः २११ व         |                |                    |                  | ९३, ८९५      |
|                        | ९८० [१], ९          |                | गेणहंति            | गृह्मन्ति ८८९,   |              |
|                        | ९८५ [८.९ <u>.],</u> |                |                    | १८०५, १८१        |              |
| "                      | गुणानि १२४०         |                |                    | 9<94, 9<9        |              |
| ० गुणाई                | "                   | ८०३            | + गेरुय            | गैरिक:-मणिभे     |              |
| ० गुणाण                | गुणान।म् ९८२,       |                | 22                 |                  | 99           |
| ० गुणाणं               | " <sup>و</sup> د۶,  |                | गेवेज              | प्रवेयक १९६,     |              |
| - williams             |                     | (co[8]         | 22                 |                  | २८[१,३]      |
| ० गुणितं               | गुणितम् २११         |                | गॅ <b>वे</b> ज्ञ ० |                  | २०५२[१]      |
| ० गुणे<br>७ गुणेहिं    | <b>गुण</b> ान् २११  |                | गेवेज-०            |                  | २०५ <b>१</b> |
| ० गुणाह<br>० गुणेहिंतो | गुणैः<br>गुणेभ्यः   | 9004           | गेवेजग             |                  | ७, २०९,      |
| • गुनाहता<br>• गुत्ता  | 9                   | \              |                    | ४२९[१] तः        |              |
| - 341                  | गुप्तानि १७७,       |                |                    | ४३२[२-३],        |              |
| ॰ गुत्तीसु             | गुप्तिषु ११०        | ۶۶ <i>۲</i>    |                    | तः ४३५[३]        |              |
| + गुस्म                | गुल्माः ५५[३]       |                | 33                 | प्रैवेयक         | १०३५         |
| . 3                    | State Asi 3         | 11. 700        | रोवेज्यग           | प्र <b>वयक</b>   | 956          |

|                   | 414 41416                                 |                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|-------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| मूलसद्दो          | सक्त्यग्थो सुत्तंकाइ                      | मूलसद्दो       | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ                     |
| गेबेज्जगकप्पातीत- |                                           | गेबे ज्लाणं    | <b>प्रैवेयकाणाम् ४३२</b> [१]            |
| वेमाणियदेव-       | वैमानिकदेव-                               | गोए            | गोत्रम् १६९५[१],                        |
| पंचेंदियवेउव्विय  | - पश्चेन्द्रियवैकिय-                      |                | २१७०[१]                                 |
| सरीरस्स           | शरीरस्य १५३२[६]                           | गोकण्ण         | गोकर्ण – द्विखुरपशु-                    |
| गेवेजगकप्पातीय-   | प्रैवेयककल्पातीत-                         |                | विशेष ७२                                |
| वेमाणियदेव-       | वैमानिकदेवपश्चे-                          | गोकण्णा        | गोकर्णाः – अन्तर्द्वीप-                 |
| पंचेंदियवेउ व्विय |                                           |                | मनुष्याः ९५                             |
| सरीरे             | शरीरम् १५२६[६]                            | गोक्खीर        | गोक्षीर २११                             |
| गेवेजागदेव से     | प्रवेयकदेवत्वे १०४१[७],                   | गोर्खार        | ,, ৭৩૮[২]                               |
|                   | १०४३ [४], १०४६                            | गोजलोया        | गोजलीकसः –                              |
|                   | [ [ ], 90 % [ 2],                         |                | द्वीन्द्रियजीवाः ५६[१]                  |
|                   | १०४८ [३], १०५०                            | गोण            | गौर्र – म्लेच्छजातिविशेष                |
|                   | [२], १०५४ [३],                            |                | છુ. ३६ ટિ.३                             |
|                   | ٩٥٧٠.[٦]                                  | गोणसा          | गोनसाः – सर्पमेदः ८०                    |
| गेवेजागदेवस्स     | प्रैवेयकदेवस्य १०४५ [२],                  | गोणा           | गावः ७२                                 |
|                   | 944.9 [4]                                 | गोणे           | गीः ८४४, ८४६                            |
| गेवेजगदेवा        | ग्रैवेयकदेवाः ६६४,६६५                     | गोतमा !        | शातम ' ४३०, ५२५.[१],                    |
|                   | [1], ७१४, ७१५, ७१८                        |                | २०९७[१], २०६९                           |
| गेवेजनदेवाणं      | ग्रैवेयकदेवानाम् २०८,                     | गोत्तकुसिया    | गोत्रस्पर्शिका – वनस्पतिः               |
|                   | १०३८ [२], १०५३,                           |                | ४५ गा. ३२                               |
|                   | १५२६ [६], १५३२                            | • गोसे         | गोत्रम् २१७५                            |
|                   | [६], २०१७                                 | गोधा           | म्लेच्छजातिविशेष पृ. ३६                 |
| गेवेज्ञगविमाणपत्थ | ाढा प्रैवेयकविमानप्रस्तटाः                |                | ટિ. ૭                                   |
|                   | २०७ तः २०९                                | +गोध्म         | गोधूमः ५०गा.४२                          |
| गेवेजगविमाणा      | प्रैवेयकविमानानि १९६३                     | गोबोइ <b>च</b> | म्लेच्छजातिविशेषः                       |
| गेषेज्ञगविमाणे    | प्रैवेयकविमानम् पृ. ४१२                   |                | पृ. ३६ टि. <b>७</b>                     |
|                   | <b>ਫਿ. ੧</b>                              | गोमचकीडगा      | गोमयकीटकाः –                            |
| गेवेजगस्स         | प्रैवेयकस्य १०६२                          |                | चतुरिन्द्रियजीवाः ५८[१]                 |
| गेवेजगा           | ग्रैवेयकाः १४५, १४६                       | + गोमालिय      | वनस्पतिविशेषः पृ. १८                    |
|                   | [q.z], quzo[u]                            |                | દિ. ૧૬                                  |
| • गेवेजगा         | ,, २०७ तः २०९,                            | गोसुहा         | गोमुखाः – अन्तर्द्वीप                   |
|                   | ३३४, ७१६, ७१७,                            |                | मनुष्याः ९५                             |
|                   | ७१९ तः ७२२                                | गोमेजाए        | गोमेदकः २४ गा. १०                       |
| ० गेबेजगाणं       | प्रैवेयकाणाम् २०७ तः                      | गोम्ही         | त्रीन्द्रियजीवः ५७[१]                   |
| 22. 2             | २०९, १८४२, १८५०                           | गोय            | गोत्र १७६८[१]                           |
| ० गेवेजगोसु       | प्रैवेगकेषु १४७०                          | गोषमा !        | गौतम! ८२, ९३, १४८                       |
| गबजाबमाणावास      | <ul> <li>ग्रैवेशकविमानावास २१०</li> </ul> |                | तः १७७, १७८तः १८६                       |

| ३२      | पण्जवणासुः                             | <del>पुत्त</del> परिसिद्धाई |                  |                      |  |
|---------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|--|
| मूलसदो  | सक्क्यस्थो सुत्तंकाङ्                  | मूलसहो                      | सक्रयत्थो        | सुसंकाइ              |  |
| गोयमा ! | सूत्राणां प्रथमकण्डिका,                |                             | 489[9],          | ५४२[१],              |  |
|         | 9 < < , 9 < < [9], 9 < 0               |                             | ५४३[१],          | <i>પ</i> ,૪५[૧],     |  |
|         | [9], 959[9], 953                       |                             | ૫૪૭[૧],          | 486[9],              |  |
|         | [9], 954[9], 955,                      |                             | ५५०[१],          | ५५१[१],              |  |
|         | १९७ तः २०६ सूत्राणां                   |                             | ખખર[૧], '        | પપષ્ઠ[૧-૨],          |  |
|         | प्रथमकण्डिका, २०७ तः                   |                             | <i>પપપ</i> [૧,३] | , ५५६[٩],            |  |
|         | २११, २२५ तः २७१,                       |                             |                  | ५६०तः५७७,            |  |
|         | રહર[૧.૫], રહર્ तः                      |                             | الإناعي الإح     | १, ५८३ तः            |  |
|         | २७५, ३२५, ३३० त.                       |                             | ૬૦૭, ૬૦૧         | . तः ६१३,            |  |
|         | ३३३, ३३५[१]तः ३५२                      |                             |                  | १७, ६१९,             |  |
|         | [३], ३५,४[৭] तः ३५.७                   |                             |                  | <sup>13</sup> , ६२४, |  |
|         | [३], ३५९[१-३], ३६०                     | 1                           |                  | १८, ६३०,             |  |
|         | [૧-३], ३६२[૧] तः                       | i                           |                  | ३३, ६३६,             |  |
|         | ३६६[३], ३६८[१] तः                      |                             |                  | .], ६४१ तः           |  |
|         | ४४१, ४४३ तः ४४८,                       |                             |                  | ४८, ६४९,             |  |
|         | ૪૫૨, ૪૫૫[૧-૨],                         |                             |                  | <, ۹۹,               |  |
|         | ४५६[१], ४५७[१],                        | 1                           |                  | ६५५[१-३],            |  |
|         | ૪૫૧.[૧], ૪૬૦[૧],                       |                             |                  | , ६५७,               |  |
|         | ४६२[१], ४६४[१],                        |                             |                  | ६६૨[૧-७],            |  |
|         | ४६६[१], ४६७[१ <u>],</u>                | -                           |                  | ,६६६[૧-૨],           |  |
|         | ४६८[१], ४७०[१],                        | 1                           |                  | , ६६९[१],            |  |
|         | ४७३[१], ४७४[१],                        |                             |                  | , ૭૮],               |  |
|         | ४७५[१], ४७७[१],                        |                             |                  | , ६७५,               |  |
|         | ४८१[१], ४८२[१],                        |                             |                  | ९, ६९३ तः            |  |
|         | ४८३[१], ४८५ <u>[</u> १],               |                             |                  | o, ७०० तः            |  |
|         | ४८७[१], ४८९[१],                        |                             |                  | ० तः ७४०,            |  |
|         | x<0[1], x<1[1],                        |                             |                  | ४५, ৬४७तः            |  |
|         | <b>૪૧૩[૧], ૪૧.૫[૧],</b>                |                             |                  | ्तः ७५६,             |  |
|         | ४९७, ५०० तः ५०५,                       |                             |                  | ३ तः ७६५,            |  |
|         | ५०८तः ५११, ५१३ तः                      |                             |                  | t, ৩৩ <b>३</b> [٩],  |  |
|         | પ્રવૃષ્, પ્રવૃષ, પ્રદ્યા[૧],           |                             |                  | ردده ربدد            |  |
|         | <b>પરદ[૧], પર</b> ∪[૧],                |                             |                  | ०, ७८२ तः            |  |
|         | ખ. <b>ર૧</b> [૧], પ <b>ર્</b> ૦[૧],    |                             |                  | १ तः ७९३,            |  |
|         | પરવ[૧,૨], પરવ[૧],<br>ખરવ[૧][૧]         |                             |                  | ०,८०२ तः             |  |
|         | ખરેર[૧], ખરુખ[૧],<br>ખરેદ[૧], ખરુખ[૧], |                             |                  | ७, ८०८ तः            |  |
|         | પરંચ[૧], પરંચ[૧],<br>બરે<[૧], પરંચ[૧], |                             |                  | ाणां प्रथम-          |  |
|         | ٠٠٠٠١١٠ ﴿ مَا مِنْ الْمَا الْمُ        | ı                           | काण्डका, ८३      | । ॰ तः ४५८,          |  |
|         |                                        |                             |                  |                      |  |

|         | बीयं परिसिद्धं                                  | -सदाणुक्रमो |                                       | १३        |
|---------|-------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| मूलसदो  | सक्कयत्थो सुत्तंकाइ                             | मूल्सहो     | सक्तयत्थो                             | सुत्तंकाइ |
| गोयमा ! | ८६० तः ८६८, ८७० तः                              |             | ٩, c], ٩٥١                            |           |
|         | ८७२, ८७५, ८७७[१]                                | )           | ٧-٤], q                               |           |
|         | तः ८८१, ८८७, ८८८                                |             | १०४६ [१                               |           |
|         | [१], ८८९ तः ८९३,                                |             | 4080 [d.8                             |           |
|         | ८९६तः ९०२, ९०४,                                 |             | [٩-२], ٩                              |           |
|         | ९०६, ९०८, ९१०                                   |             | ٩٥५५ [٩],                             |           |
|         | [9.8], [599[9-8],                               |             | १०५८, १०६                             |           |
|         | ८१२[१-२], ८१४                                   |             | १०६८ तः                               |           |
|         | [9.2], ९१६[9.2],                                |             | १०७२ तः                               |           |
|         | ९१८[१], ९२०, ९२१                                |             | 9000,900                              |           |
|         | [१-२], ९२५ तः ९३७,                              |             |                                       | १०८३,     |
|         | ९४७ तः ९५९, ९६० तः                              | ĺ           | 9064,                                 |           |
|         | ९६८ स्त्राणा प्रथम-                             |             | 9069,                                 |           |
|         | कण्डिका, ९७०, ९७३,                              |             | 9926,                                 |           |
|         | ૧૭૪[૧-૫], ૧૭૫[૧],                               |             | 99३३ [9],                             |           |
|         | ९७६ [१,३-४], ९७७                                |             | 9935,998                              |           |
|         | [٩], ९७८ [٩], ९७९,<br>९८० [٩], ९८ <b>१</b> [٩], |             | 9984, 99                              |           |
|         | ९८२, ९८३ [१],                                   |             | नः <b>११</b> ६०,<br>तः <b>११</b> ६६ [ |           |
|         | ۱۶۶, ۱۶۶ [۱۰۲],<br>۹۶۶, ۹۶۴ [۹۰۶],              |             | (1)                                   |           |
|         | 650 [4-8], 660                                  |             | 1964 [9]                              |           |
|         | [9-3],                                          |             | ११७६, १                               |           |
|         | ८८२ [१-३], ८८३ तः<br>[१-८],                     |             | 4.90], 99.                            |           |
|         | < </th <th></th> <th>9963 [9.3</th> <th></th>   |             | 9963 [9.3                             |           |
|         | ९९९ [१], १००० तः                                | 1           | तः ११९४,                              |           |
|         | 9003 [9], 9004,                                 |             | 9209 [9],                             |           |
|         | 9000, 9006 [9],                                 |             | [9, ३], १२                            |           |
|         | 9008 [9], 9090                                  |             | [9, ₹], 9₹                            |           |
|         | तः १०१६ सूत्राणां प्रथम-                        |             | [9-3], 9                              |           |
|         | कण्डिका, १०१७ तः                                |             | 9290,929                              |           |
|         | 9020 [9], 9029                                  |             | 9222, 92                              |           |
|         | [१-३], १०२४ तः                                  |             | तः १२४०,                              | -         |
|         | 9026[9], 9020[9],                               |             | 9240, 924                             |           |
|         | 9020[9-3], 9030,                                |             | 9244, 924                             |           |
|         | 9039[9], 9034,                                  |             | [9- <b>ફ</b> , પ,                     |           |
|         | 903<[9], 9038,                                  |             | 92-93], 9                             |           |
|         | 9080, 9089 [9-8,                                |             | ٧-د], ٩                               |           |
|         |                                                 |             |                                       | ., .,     |

| १३४     | पण्णवणासुत्तपरिसिद्धाई                |        |                   |            |  |
|---------|---------------------------------------|--------|-------------------|------------|--|
| मूलसहो  | सक्क्यत्थो सुत्तंकाइ                  | मूछसदो | सक्रयत्थो         | सुर्त्तकाइ |  |
| गोयमा ! | १२६२[२], १२६४[१]                      |        | [٩], ٩            | 889 [9],   |  |
|         | तः १२६६ [१], १२६७,                    |        | १४९२ [१],         | 9884       |  |
|         | <b>१२६८</b> [१], १२७०[२]              | i      | [٩], ٩¥           | ९७ [१-३],  |  |
|         | तः १२७३, १२७५ तः                      |        | १४९८ [१],         |            |  |
|         | १२७७, १२७९ तः                         |        | [٩, ४],           | १५०२,      |  |
|         | १२८६, १२८८ तः                         |        | 9408 [9],         |            |  |
|         | १२९१, १२९३, १२९४,                     |        | [٩], ٩            |            |  |
|         | <b>१२९६ तः १३</b> ००,                 |        | 94.93[9],         |            |  |
|         | १३०२, १३०५, १३०६,                     |        | १५ <b>१</b> ८[६], |            |  |
|         | १३०८ तः <b>१</b> ३१२,                 |        | [9-४], १५         |            |  |
|         | <b>१</b> ३१४, १३१५, <b>१</b> ३१७      |        | <b>१</b> ५२१ तः   |            |  |
|         | तः १३२२, १३२४ तः                      |        | ૧૫૨૬[૧, ૧         |            |  |
|         | १३४७, १३५० तः                         |        | तः १५२९[३         |            |  |
|         | <b>१३५९, १३६१, १३६२</b> ,             |        | 9439, 94          |            |  |
|         | १३६४ तः <b>१</b> ३९५,                 |        | વખરેરે[ગ] દ       |            |  |
|         | १३९७ तः १३९९,                         |        | १५३९[१],          |            |  |
|         | १४०२, १४०३, १४०५,                     |        | वप्रस्तु, वपः     |            |  |
|         | 9800 [9], 9506                        |        | १५४५ तः           | ,          |  |
|         | [9-३], 9४90 [9,३],                    |        | १५४८ तः           |            |  |
|         | 9 8 9 8 [9, ३], 9 4 9 4               |        | dodd[d' .         |            |  |
|         | [9-२], 9४9६[9],                       |        | १५५२ तः           |            |  |
|         | १४१७ तः १४२५ [२],                     |        | 944 %             |            |  |
|         | १४२६[१], १४२७[१],                     |        | १५६१,             |            |  |
|         | १४२८ [१-२], १४३०                      |        | १५६४ तः           |            |  |
|         | [1], 1831 [2],                        |        | ٩٧٥٤[٩],          |            |  |
|         | १४३२ [१-३], १४३३,                     |        | 94.00[9],         |            |  |
|         | <b>१४३५, १४३६</b> [२],                |        | 94<9[9],          |            |  |
|         | <b>१४३७</b> [१-६], १४४४,              |        | 94<३[٩],          |            |  |
|         | १४४६ तः १४५०,                         |        | 94<६[9],          | 9466,      |  |
|         | १४५२, १४५४ तः                         |        | 94.<4[9],         | १५९०तः     |  |
|         | १४५७, १४५९, १४६०,                     |        | 9454[9],          | १५९६,      |  |
|         | १४६२, १४६३, १४७०                      |        | ૧૫૬૭[૧],          | ۹۷۹۷,      |  |
|         | तः १४७३, १४७५ तः                      |        | ٩५९٠[٩],          |            |  |
|         | 9800 [2], 9800,                       |        | <b>વધ્</b> વર, •  |            |  |
|         | १४८२ तः १४८४ [२],<br>१४८५ [१३, ५-६],  |        | १६०४[१],          |            |  |
|         | ۱۹۶۸ [۱۶, ۲۰۹],<br>۱۹۶۷ [۹] ۱۲، ۲۰۹], |        | १६०६[१],          |            |  |
|         | 1000 [1] d: 4860                      |        | 9605, 965         | १५, १६१६   |  |

|          | बीयं परिसिट्टं-सहाणुक्रमो |           |        |              | १३५              |
|----------|---------------------------|-----------|--------|--------------|------------------|
| मूखसद्दो | सक्तयत्थो                 | सुत्तंकाह | मूलसदो | सक्क्ष्यत्थो | सुत्तंकाइ        |
| गोयमा !  | [१], १६१७,                | , १६२० तः |        | 9005,        | 9000[9],         |
|          | <b>9६२७[</b> 9],          | १६२८ तः   |        | १७७८, १७     | ८१, १७८३         |
|          | १६३०, १६३                 | १७, १६३८  |        | [٩], ٩७०     | ×[٩, ₹],         |
|          | [٩], ٩६४०                 | , १६४२,   |        | १७८७[१],     | 9066[9],         |
|          | १६४३, १६४                 | ६, १६४७   |        |              | ९१, १७९२         |
|          | [૧], ૧૬૪૦                 | -, १६४९   |        |              | <b>૧</b> ૫९४[૧], |
|          | [१], १६५०                 | तः १६५४,  |        |              | १७९८[२],         |
|          | १६५७, १६५                 | ८, १६६०,  |        | १८००[२-३     | ], १८०२तः        |
|          | १६६३,                     |           |        |              | १८०८ तः          |
|          | १६७०, १६७                 | २, १६७५,  |        |              | १२, १८१४,        |
|          | १६७६[१], '                | ૧૬७७[૧],  |        |              | : १८१९,          |
|          | १६७९,                     |           |        |              | २२, १८२५,        |
|          | १६९४[१२]                  |           |        |              | : १८५३,          |
|          | [૧-૨],                    |           |        |              | ५९, १८६२,        |
|          | १६९८[२],                  |           |        |              | १८६६[१],         |
|          | [٩, ५.٩३],                |           |        |              | ६८, १८६९         |
|          | [१-२],१७०                 |           |        |              | ७०, १८७१         |
|          | 5,99,90                   |           |        |              | २, १८७४          |
|          | २४-२७, २९                 |           |        |              | १८७५[१],         |
|          | 85-83,84,                 |           |        |              | 9600,            |
|          | ૧૫૦૨[૧] ર                 |           |        |              | , १८७९,          |
|          | ૧૫૦૫[૧],                  |           |        |              | . १८८१[१],       |
|          | [٩٠४], ٩७٩                |           |        |              | 9448,            |
|          | १७१८, १७२                 |           |        |              | 9668[9],         |
|          | વેબરખુ વહર                |           |        |              | १८९१[१],         |
|          | [1,4],90                  |           |        |              | १९०८ तः          |
|          | [٩], १७४२                 |           |        |              | १९१२ तः          |
|          | [9], 9089                 |           |        |              | १९१६ तः          |
|          | 9648[9],                  | ا هراره ا |        |              | १९२० तः          |
|          | ૧૫૫૬[૧],                  |           |        |              | २८, १९२९,        |
|          | 9 64 < [9],               |           |        |              | १९३२[१],         |
|          | <b>1</b> 069, 9           |           |        |              | : १९३८,          |
|          | १७६४, ९                   |           |        |              | : १९४२,          |
|          | ૧૫૬૬, ૧                   |           |        |              | ४५, १९४७,        |
|          | 9 4 6 [9], 1              |           |        |              | ५०, १९५१,        |
|          | 9000[9],                  |           |        |              | ५५, १९५७,        |
|          | 9008[9],                  | ૧૭૭૫[૧],  |        | १९५८, १९     | ६०, १९६३         |

| १३६      |                                                          | पण्णवणासु                       | त्तपरिसिट्टाइं                   |                                                               |                                          |
|----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| मूलसद्दो | स <b>क्त</b> यस्थो                                       | सुत्तंकाइ                       | मूलसहो                           | सक्तयत्थो                                                     | सुत्तंकाइ                                |
| गोयमा !  | १९७३ तः<br>१९७७,१९५<br>१९८२ तः<br>१९८८ तः                | १८, १९८०,<br>१९८४,<br>१९९१,     | 7 100 7                          | २१३०, २१३<br>२१३४[१],<br>२१३७[१],<br>२१४०[१],<br>२१४४[१],     | २१३५[१],<br>२१३९,<br>२१४२ तः<br>२१४५[१], |
|          | १९९४, १९९<br>१९९८, २<br>२००९[१],<br>२०१२ त २<br>२०१५ तः  | ००६ तः<br>२०१०,<br>०१४[१],      |                                  | વિષ્⊍ तः :<br>રિવ'\६[વ-ર]<br>[વ-ર], રવ<br>રિવદેશ તે: :<br>રિવ | ], ૨૧૫૧<br> ६६[ <b>૧</b> -૪],            |
|          | २०१९, २०२<br>२०२४, २०२                                   |                                 | गोयं                             | गोत्रम् - गोत्रव                                              |                                          |
|          | २०२९, २०३<br>[१], २०३७                                   | ., २०३८,                        | ० गोयाइं                         |                                                               | ર], ૧૭૬૧                                 |
|          | २०४०, २०४<br>२०४६, २०४<br>२०५१, २०५                      | હ, ૨૦૪૬,                        | गोर#खरा<br>० गोरा                | एकखुरपश्चित्रिः<br>गौराः १८७                                  |                                          |
|          | २०५३, २०५<br>२०५७ [२-३]<br>२०६०, २०६                     | ], २०५८,<br>१,२०६३,             | गोलोमा<br>गोवली                  | द्वीन्द्रियजीवाः<br>बहीविशेषः                                 | પ,દ[૧]<br>ષ્ટ. ૧૧.<br>ક્ટિ ૧૦            |
|          | २०६४,२०६<br>२०६९,२०७<br>२०७३,२०७                         | ०,२०७२,<br>७,२०७८,              | गोवाली<br>गोसीस                  | ,,<br>योजीर्प १७७,                                            | . भा. ३१<br>१७८[१],<br>१८८               |
|          | २०८०, २०८<br>२०८७[٩],<br>२०५०[१], २                      | २०८८ त <sup>.</sup><br>.०९१[१], | गोहा<br>सोंद्र                   | गोधा - भुजपा<br>विशेषः<br>म्लेस्यजातिविः                      | [٩].۲۶                                   |
|          | २०९२, २०<br>२०९५[१],२<br>२०९७[१],<br>तः २ <b>१०</b> १[१] | .०९६[٩],<br>२०९९[٩]<br>], २१०२, | गों बोडंब<br>० माहणं             | प्रहृणम्                                                      | ج<br>دسم<br>ه, ۲, ۹۶]                    |
|          | २१०३ [१],<br>२१०६, २११<br>२१२०[१], २                     | ९ [१-२],                        | घमोदए                            | <b>घ</b><br>धृतोदकम्                                          | २८[१]                                    |
|          | રવરર્[વ],<br>[૧, રૂ], ર                                  | २९२४<br>१९५ तः                  | वजादर<br>घ <b>र</b> णया<br>घट्टा | घटनता<br>घटानि १७७,                                           | 9920<br>906[9],                          |
|          | ર૧૨૭[૧],<br>[૧], ૨                                       |                                 |                                  | १८८, १९<br>[१], २                                             | ६, २०६<br>१०,२११                         |

| मूलसहो                  | सक्क्यस्थो               | सुत्तंकाइ         | मूलसद्दो                  | सक्रयत्थो                         | स <del>ुरांका</del> ह    |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| घड                      | षट १७७,                  | ا ,[۹]            | घाणिदिय ०                 | घ्राणेन्द्रिय                     | १८२२                     |
|                         |                          | 966               | <b>वाणितियमस्योग्ग</b> हे | प्राणेन्द्रिया <b>र्था</b> वः     | प्रह:                    |
| धणदंसा                  | धनदन्ताः - अन            | रुद्वी <b>प</b> ∙ |                           |                                   | 9098                     |
|                         | <b>म</b> नुष्याः         | 94                | घाणिदिय त्तापु            | घ्राणेन्द्रियतया                  | २०५२[२]                  |
| घणपमाण                  | घनप्रमाण (               |                   | वा <b>णिदियपरिणा</b> मे   | घ्राणेन्द्रियपरिण                 | मः ९२८                   |
|                         |                          | 658               | घाणिदियवं-                | घ्राणेन्द्रिय-                    |                          |
| घणसुइंग                 | धनमृद <del>ङ</del> ्ग १  |                   | जगोगाहे                   | व्यञ्जन। वप्रहः                   |                          |
|                         | [٩-२], ٩٠                |                   | घाणिदियस्य                | घ्रा <b>णे</b> न्द्रिय <b>स्य</b> |                          |
| घणवाणु                  |                          | ₹8[4]             |                           |                                   | ], १०१३                  |
| घणवाण्सु                | घनवातेषु                 | 90.0              | घाणेंदिए                  | घ्राणेन्द्रियम्                   |                          |
| घणवायवलण्सु             | घनवातवलयेषु              |                   | घासिय                     | म्लेच्छजातिविश                    |                          |
| • घणं                   | घनम् २११                 |                   |                           |                                   | ६ टि. १८                 |
| ० घणा                   | घनाः २११                 |                   | बुह्ना                    | द्वीन्द्रियजीवाः                  |                          |
| ৹ঘণ                     | घनः – पिण्डः             |                   | घेला                      |                                   | २७ टि. ७                 |
| ० घणो                   | घनः – व्याप्तः           | 1                 | घोडए                      | घोटकः ८                           | ४४, ८४६                  |
|                         |                          | गा. ८४            | घोडगा                     | घोटकाः                            | _ ৩ ৭                    |
| घणोदचिवलपुसु            | <b>घनोद्</b> धिवलयेपु    | 949               | घोसाई                     | वल्लीविशेषः पृ                    |                          |
| वणोदबीसु                | <b>ब</b> नोद्धिषु        | 94.9              | घोसाडइ                    | घोषातकी वह                        | शिविशेषः                 |
| घणोदहिवलएसु             | घनोदधिवलयेषु             |                   |                           |                                   | 4553                     |
| घणोदहीसु                | घनोदधिधु                 | 950               | घोसाडइफले                 | घोषातकीफसम्                       |                          |
| +धत [बरे]               | घृतवरः – द्वीपः          |                   | घोसाढई                    | घोषातकी – वह                      |                          |
|                         | समुद्रथ °                |                   | _                         |                                   | ५ गा. २८                 |
|                         |                          | गा. २०४           | घोसाइए                    | ,, ,,                             | . <b>છ</b> . <b>૨</b> ९५ |
| घरोइला                  |                          | د4[٩]             | _                         |                                   | रि. ९                    |
| घला                     | द्वीन्द्रियजीवाः         |                   | घोसाउय                    | ,, ,                              | , ષ્ટ. ૨૫                |
|                         |                          | टि. २             |                           | _                                 | ₹.९                      |
| घाणपोग्गलाणं            | घ्राणपुद्गलानाम्         | २१६९              | घोसाडयं                   | घोषातकम्                          | 48[6]                    |
| घाणपोग्गलेहिं           | ब्रा <b>णपुद्र</b> लेः   |                   |                           |                                   | गा. ९४                   |
| घाणविण्णाणावरणे         |                          |                   | घोसाहिए                   | बोषातकी                           | १२३३                     |
| घाणा                    | घ्रा <b>णे १</b> ०२५     |                   | घोसासती                   | व्ह्रीविशेषः पृ                   |                          |
| _                       |                          | [२-३]             | घोसारुयं                  | घोषातकम् पृ.                      |                          |
| घाणावरणे                | ब्राणावरणम्              |                   | घोसे                      | घोषः – स्तनित                     |                          |
| घाणिदिए                 | घ्राणेन्द्रियम् ९        |                   |                           | 900                               | गा. १४३                  |
|                         | [३], ५७६[                |                   |                           | ৰ                                 |                          |
| धार्णिदिओ <b>व च</b> ण् | घा <b>णे</b> न्द्रियोपचय |                   | _                         |                                   | ·                        |
| घाणिदिय                 | घ्राणेन्द्रिय ९७         |                   | ঘ                         |                                   | ] गा. ८५,                |
|                         | १०१३, १८२                | ३, १८२५           |                           | ५४[१०]गा.                         | १०१, ८२,                 |

| १३८     | वग्वमासु                              | सपारासट्टाइ  |                               |
|---------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| मूखसहो  | सक्दरथो सुसंकाइ                       | मूलसदो       | सक्तयत्थो सुत्तंकाइ           |
| 4       | ९१[४] सा. १११, १०२                    | चउकिरिए      | चतुःकियः १५८५[१],             |
|         | गा, ११३ गा, ११६-                      | 1            | १५८८, १५९०, १५९१,             |
|         | १९७, १९० गा. १२०                      |              | १५९६, १५९७[१],                |
|         | गा. १३०, १७४ गा.                      |              | 9446, 9444[9],                |
|         | १३३-१३४, १७७, १७८                     |              | २१५३[४], २१६६[३]              |
|         | [9-२], १७९[२], १८०                    | ० चडक्रप्    | चतुष्ककम् १६८९[१,३]           |
|         | [२], १८२[२], १८७,                     | चउक्रप्णं    | चतुष्ककेन ६५०[७]              |
|         | १८७ गा. १४०, १८८,                     | ० चउक्तभो    | <b>चतु</b> ष्ककः १४८५[८]      |
|         | 9९9[9], <b>9९७</b> [२],               | ० चउक्स्स    | चतुष्कस्य १६९८[२],            |
|         | १९८[२], २०१[२],                       |              | १७०६, १७३५[२]                 |
|         | २०५[२], २०६[२] गा.                    | चउग्गुणा     | चतुर्गुणाः १८७ गा.१४२,        |
|         | १५४, २०९ गा. १५७,                     |              | २०६                           |
|         | २११, २५६, ४५०,                        | चउजमलपयस्स   | चतुर्यमलपदस्य ९२१[१]          |
|         | ५५९ गा. १८२, ६४७                      | चउट्टाणव हिए | चतुःस्थानपतितः ४४१,           |
|         | गा. १८३-१८४, ७७५,                     |              | ४८१[३], ४९०[३],               |
|         | ७७७, ७८०, ७९० गा.                     |              | પર<[३], પરેગ[३],              |
|         | १८८ तः १९०, ८०३,                      |              | ५४२[१], ५४८[१]                |
|         | ८५९ गा. १९२, १२१५                     | चउट्टाणबढिते | <b>चतुःस्थानप</b> तिनः ४४४ नः |
|         | [३], १४६७, १४६८,                      |              | ૪૪૭, ૪५૨, ૪૬૨[૧],             |
|         | १५१२ मा. २१५, १५८७                    |              | ४६४[१-२], ४६६[३],             |
|         | [૧], ૧૬૭૮[૧],                         |              | ४६७[१], ४६८[१],               |
|         | १६८१[१], १७३६[१],                     |              | 840[9], 843[3],               |
|         | 9064, 9080, 9690,                     |              | ४७४[१], ४७५[१],               |
|         | १८२०,२०५४ गा.२२६,                     |              | ४७७[१], ४८२[१,३],             |
|         | ર૧૭૫, પ્ર. ૫૪ ટિ. ૪,<br>પ્ર. ૫૬ ટિ. ૨ |              | ४८३[१], ४८५[३,३],             |
| # – च   | च १८७ सा. १४२,                        |              | ४८७[१], ४८९[३],               |
| 4-4     | 9424[2]                               |              | ४९०[१,३], ४९१[१],             |
| चर्त्ता | त्यक्तवा २,११ गा.                     |              | ४९३[१.३], ४९५[१],             |
|         | 949-960                               |              | 890, 404, 406,                |
| ,,      | च्युत्वा १४५,७                        |              | ५१०, ५११, ५१३ तः              |
| चहं     | च्यवमानः १४५७                         |              | ५१५, ५१८, ५१९,                |
| चंड     | चतुर ४९०[३], ५०८,                     |              | ५२२, ५२५[१], ५३०              |
|         | 408, 499, 428[9],                     |              | [9, ३], ५३٩[٩, ३],            |
|         | ખરેવ[વ], ખલર[વ],                      |              | પરર[ર], પરર[ર],               |
|         | પરપ[૧], પરદ[૧],                       |              | <i>પરેપ</i> [ર], પરેલ[૧,ર],   |
|         | બરેલ્ <u>[િ</u> વ], પશ્વે[વ],         |              | ५३७[१,३], ५३८[१],             |
|         | 485[4], 448[4]                        |              | <b>५३९[१], ५४१[१],</b>        |
|         |                                       |              |                               |

| मूकसदो        | सक्स्यत्थो               | सुत्तंकाइ         | मूहसदो                 | सक्क्ष्यत्थो सुत्तंकाइ  |
|---------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
|               | ५४२[१],                  | 483[9],           | चउत्थीपु               | चतुर्ध्याम् ३३४         |
|               | 484[9],                  | 480[9],           | चउरथुद्देसए            | चतुर्थोद्देशके १२५१     |
|               | ५५०[१],                  |                   | चउरथे                  | चतुर्थे २१७२            |
|               | <i>पप२</i> [१], <i>प</i> |                   | चउत्थो                 | चतुर्थः पृ.३०० पं.५     |
|               | 444 [d·s]                |                   | चउदस                   | चतुर्दश ४२०[१]          |
|               | [٩, ३],                  |                   | चउदिसिं                | चतुर्दिशम् १५५३, १८०९   |
| _             |                          | ખબર[૧]            | चउपएसिए                | चतुःप्रदेशके ७८४        |
| चउट्टाणव डिया | चतुःस्थानपति             |                   | ,,                     | चतुःप्रदेशकः ७८४        |
| चउण्ह         | चतुर्णाम्                |                   | चउपप्रसिते             | ,, ৭২৩ [৭]              |
| **            | चतस्णाम्                 |                   | चउपप्रसियाणं           | चतुःप्रदेशकानाम् ,,     |
|               | 9co[२],                  |                   | चउपतिद्विषु            | चतुःप्रतिष्ठितः ९६०[१]  |
|               | २०२[२],                  | र०३[र],<br>२०४[२] | चउपुरिसपविभ-           | चतुःपुरुषप्रविभक्तगतिः  |
| चउण्हं        | चतुर्णाम्                |                   | त्तगती                 | 9904, 9994              |
| 43.45         | पतुणास्<br>१८० [२],      |                   | चडप्यप्सिए             | चतुःप्रदेशकः ५२७ [२]    |
|               | 990 [2],                 |                   | चउप्पप्सिते            | ,, ५२७ [३]              |
|               | २०१ [२],                 |                   | चउप्पएहिंतो            | चतुष्पदेभ्यः ६४४        |
|               | चतस्णाम्                 |                   | ० चडप्पप्हिंतो         | ,, ६३९ [८.९]            |
| ,,            | 990 [2].                 | 984 [3].          | चउप्यगारा              | चतुष्प्रकारा ८५९ गा.    |
|               | 950 [२],                 |                   |                        | १९३                     |
|               | 988 [२],                 |                   | चउपदेसे                | चतुःप्रदेशे ७९० गा. १८६ |
|               | ¥. \                     | ∍ર દિ. ૧.         | चउप्पय                 | चतुष्पद ३७८[२]त.        |
| चउण्हं        | चतसृणाम्                 | <b>१९०</b> [२]    |                        | ३८०[३], ६३९             |
| चउनीसइमं      | चनुस्त्रिशत्तमम्         | ष्ट. ४२३          |                        | [0-99], 9499[9],        |
|               |                          | વં. ૧૦            |                        | 949<[६]                 |
| + चउत्थ       | चतुर्थम् ७९०             | गा. १८८           | चउप्यब•                | चतुष्पद ६९, ७०, ७५      |
|               |                          | तः १९०            |                        | [४], ३७८[१], ६३९        |
| चउत्थ         | चतुर्थ :                 | ११७३ [२]          |                        | [७-८], १५२४[२]          |
| चउत्थगमे      | चतुथगम                   | 9060              | चउप्पयधस्यर-           |                         |
| चउत्थभ तस्स   | चतुर्थभक्ते              |                   | तिरिक्खजोणिय           |                         |
| (स. घ.        |                          |                   | पंचेंदियकोरास <u>ि</u> |                         |
| षउत्थं        | चतुर्थम् ८               |                   | सरीरे                  |                         |
| -             | ૂ છે. ૧                  |                   | ۰ ,,                   | ,, <b>৭</b> ४८५[२-३]    |
| चडास्थि       | चतुर्थीम्<br>चतुर्थी     | ६४७               | चउप्यथस्यराण           | चतुष्पदरथलचराणाम्       |
| चउत्थी        | <b>ব</b> রুথা ু          | < ₹ 9             |                        | ૧૪૧૧[૨]                 |
| चउत्थीए       | चतुर्ध्याः               |                   | चउप्पाइया              | चतुष्पादिका भुजपरिसर्प- |
|               |                          | २००३              | 1                      | विशेषः ८५[१]            |

|                                   |                             | -                 |                       |                |                      |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|----------------------|
| मुलसदो                            | सक्तयत्थो                   | सुत्तंकाङ्        | मूलसहो                | सक्त्यत्थो     | सुत्तंकाइ            |
| चउकासाई                           | चतुःस्पर्शानि ४             | :હહ[૧૩ૅ],         | चउरिंदिय              | चतुरिन्द्रिय   | 9,00 [4],            |
|                                   |                             | 9600[9]           |                       |                | १५८९ [३]             |
| • चडकासेहि                        | चतुःस्पर्शैः                | ५१३               | चउरिंदिय०             |                | १-२], ६३९            |
| चउभंगी                            | चतुर्भक्षी                  | ७८१               |                       |                | ર, પૃ. ૧ર            |
| चउभंगो                            | चतुर्भक्षः १०७              | 10,9069,          |                       |                | ૧६५ ટિ. ૧            |
|                                   |                             | 9068[9]           | चउरिंदियजाइ-          | चतुरिन्द्रियज  |                      |
| चडभाग०                            | चतुर्भाग ३९                 | ७ तः ४०५          | णामापु                |                | १७०२ [८]             |
|                                   | स्त्राणां प्रथम-त्          | त्तीयकण्डिके<br>- | चडरिंदिय से           |                | वे १०४१              |
| चउरंस                             | चतुरस्र                     | ८०२               |                       |                | १०६६ [३]             |
| चउरंससंठाण-                       | चतुरस्रसंस्थान              |                   | चउरिंदियनामाए         | चतुरिन्द्रियन  |                      |
| परिणता                            | परिणताः ८[                  | ५ो तः १०          | 616                   |                | [२]                  |
|                                   | [२], ११[                    | ٧-٧], ٩٩          | चउरिंदियस्स           | चतुरिन्द्रियस  |                      |
|                                   | [9-3, 4-6                   | ], 93[४]          |                       | [३],           | १५४७ [२],            |
| चडरंससंठाण-                       | चतुरस्रसंस्थान              |                   | 6'0                   |                | १६३५ [३]             |
| परिणया                            | परिणताः १                   | 9[9], 93          | • चडरिंदियरस<br>————— | .,,            | 9060                 |
|                                   |                             | [8, 4-6]          | चउरिंदिया             |                | २१५[३],<br>१२९. २३०  |
| चउरंसा                            | चतुरस्राः १६                | ७ तः १७४          |                       |                | २२२, २३०<br>, ३०१ तः |
| ,,                                | चतुरस्राणि                  | 900[9],           |                       |                | , २०१ तः<br>(४, ४३९, |
|                                   | 908[9],                     | 9<0[9],           |                       |                | (°, °<),<br>(8, ९9९, |
|                                   | १८१[१],                     | १८२[१],           |                       |                | 9049,                |
|                                   |                             | 966               |                       |                | ९६, १७२५,            |
| चउरंसे                            | चतुरस्रम्-सं <del>र</del> थ | ानम् ७९१ │        |                       |                | .५७, १९३२            |
| चउरासीइ                           | चतुरशीतिः                   | 986               |                       |                | o, 98.08,            |
| चउरासीइं                          |                             | os[9, ₹] ¦        |                       |                | vv २०८१,             |
| चंडरासीई                          | ,, २०६[२                    |                   |                       |                | , g. ४०३             |
| चउरासीईणं                         | <b>च</b> तुरशीतीनाम्        |                   |                       |                | દિ. ૨                |
| चडरासीए                           | चतुरशीत्याः                 | १९७[२]            | ० चडरिंदिया           | चत्रिनद्वयाः   |                      |
| चडरासीनि                          | चतुरशीतिः                   | 950               |                       | 608, 92        |                      |
| ० चडरिंदिए                        | चतुरिन्द्रिये               | 9844              |                       | [8], 989       |                      |
| ० चडरिंदिए                        | चतुरिन्द्रियौ               | 1208              |                       | [9], 980       | 9, 9000              |
| चउरिंदिणुसु                       | चतुरिन्द्रियेषु ।           | ६६६ [२],          |                       |                | २], १९६९             |
|                                   | ६६८ [२],                    | 9898,             | च उ रिंदियाण          | चतुरिन्द्रियाण | ∥म् ४८०,             |
|                                   |                             | ४२८ [३]           |                       | १९२४, पृ.      | ३४४ डि. १            |
| <b>० च</b> डरिंदिएसु              | चतुरिन्द्रियेषु २           |                   | o च <b>उरिंदिया</b> ण | चतुरिन्द्रियाण | ∥म् ६८०,             |
|                                   | ૧૪૨૧[૧],                    |                   |                       | 983, ·         | १०२२ [२],            |
| <ul> <li>चडरिंदिएहिंतो</li> </ul> | चतुरिन्द्रियेभ्यः           | ६५.० [९]          |                       |                | 9854                 |
|                                   |                             |                   |                       |                |                      |

| मूकसदो                | सक्कयस्थो                | सुसंकाह                | मूलसदो        | सक्रयत्थो         | सुसंकाइ           |
|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| चउरिंदियाणं           | ی برد                    | [२], १६५,              |               | २०९८[२],          | २११५[२],          |
|                       | २२७ तः २                 | २९, २३०                |               | २११६[२],          | २११७[२],          |
|                       | [५], २३१                 | , ३७१[१],              |               | २११८[२],          | २११९[५],          |
|                       | ७५९, ७६                  |                        |               | २१२०[४],          |                   |
|                       | ९८३[५],                  |                        | चउवीसाइं      | चतुर्विशतिः       | ५५९ गा.           |
|                       | १०२८ [३]                 |                        |               |                   | १८२               |
|                       | المره و ما م             |                        | चढवीसाए       | चतुर्विशती        | १८४३,             |
|                       | १८२३,                    |                        |               |                   | 9588              |
|                       | १९५०, १९१                |                        | चउव्विहवेदगा  | चतुर्विधवेदक      |                   |
|                       | २०४२,                    |                        |               | ~ .               | 9008[9]           |
|                       | ष्ट. १९.० (              |                        | चउव्विद्ववेयए |                   | : ৭৩৩३[৭]         |
|                       |                          | રપર ટિ. ૧              | चउब्बिहा      | चतुर्विधाः ७      |                   |
| <b>० च</b> उरिंदियाणं | चतुरिन्द्रियाण           |                        | 1             |                   | ३९, ११३०          |
| 20                    | [२:३], ११                |                        | "             |                   | في الإخي          |
| चउरेंदिय०             | चतुरिन्द्रिय             | 9 <                    |               |                   | ९९, ११२०,         |
| चउरेंदिया             | चतुरिन्द्रियाः           |                        | चउच्चिहे      |                   | ४१, २०६०          |
| ० चउरेंदिया<br>चउरो   |                          | ६५४, ६७०               | चडाव्यह       |                   | ९२९, ९६२          |
|                       | चत्वारः                  | \$ > 0 F               |               |                   | 9], 9094,         |
| ,,                    | चत्वारि                  | र०६ [र]                |               |                   | १०७३,<br>१६९४[१], |
| चउविहा                | चतुर्विवाः               | णा. ३८०                |               |                   | .१०, १९२१         |
| चउविहे                | चतुर्विधः                | 430                    |               |                   | 9809.             |
| चउवीस <b>०</b>        | चतुर्विशति<br>चतुर्विशति | 9956.                  | ,,            |                   | 9६८९[३].          |
| 404141-               |                          | ४३० टि.१               |               |                   | 9688[96]          |
| चउचीसहमं              |                          | मम् पृ. ३८७            | ,,            |                   | १० गा. १२०        |
|                       | -20-1-000-1              | ۰۰۰, و. ۱۰۰<br>۱۰۰, ۹۰ | "<br>चउन्बीसं |                   | ५६९, ५७६          |
| चरवीसं                | चतुर्विशतिः              |                        |               |                   | بردي بردي         |
|                       | ¥२९[9,३]                 |                        |               |                   | 00, 2908          |
|                       |                          | <b>૨૧૧૫[૨]</b> ,       | £             | [२],              | २१२३[४],          |
|                       | २११६[२],                 |                        |               | • • •             | २ <b>१२४</b> [४]  |
|                       | २११८[२],                 |                        | चउम्बीसा      | चतुर्विशतिः       | २१०४[२],          |
|                       | २१२०[४],                 | g. 830                 | İ             | २१२३[४ <u>]</u> , | ष्ट. १६३          |
|                       |                          | टि. १                  |               | टि. १, पृ.        | २५५ टि. २         |
| चउचीसा                | <b>य</b> तुर्विशतिः      |                        | चडम्बीसाए     |                   | १८२[२]            |
|                       | 9089[9-9                 | ., ६-७],               | चउच्चीसो      |                   | ९० गा, १८७        |
|                       | १०४३[१,                  | ३], १०४६               | चउस           | म्लेच्छजातिर्व    | वेशेष पृ. ३६      |
|                       | [३, ५],                  | २०९४[२],               | 1             |                   | ટિ. ૧૧            |
|                       |                          |                        |               |                   |                   |

| मूकसदो            | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ                              | मूलसदो                      | सकयत्यो सुत्तंकाइ                        |
|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| चउसट्टी           | चतु.षष्टिः १८७मा. १४२                            | चक्लिंदिय                   | चक्षरिन्द्रिय ९७९, ९८२,                  |
| चउसद्वीप          | चतुःषष्ट्याः १७९[२]                              |                             | १०१३, १८२५                               |
| चडसट्टीणं         | चतुःषष्टीनाम् १७९[२]                             | चर्निखदिय ०                 | ,, १८२३                                  |
| चउसमङ्ज्ज         | चतुःसामयिकेन २१५६                                | चक्षिवदयक्ष धोम             | हि चक्षुरिन्द्रियार्थावप्रहः             |
|                   | [२], २१५७                                        |                             | 9099                                     |
| चउसमयसिदा         | चतुःसमयसिद्धाः १७                                | चक्षिदियत्तापु              | चक्षुरिन्द्रियतया २०५२                   |
| चडसंजोएण          | चतुःसंयोगेन १०८३                                 |                             | [२]                                      |
| च <b>उसु</b>      | चतुर्षु २०६[२] गा.११५,                           |                             | । चक्षुरिन्द्रियपरिणामः ९२८              |
|                   | १२१६ [१], १२ <b>१७</b>                           | च <del>विंख</del> दियस्स    | चक्षुरिन्द्रियस्य ९८२,                   |
| ,,                | चतसृषु १२५८ [८],                                 |                             | ९९२ [२], १०१३                            |
|                   | , १९०५ [३]                                       | चक्खुदंसण०                  | चक्षुर्दर्शन ४४०,४४९,                    |
| चउहा              | चतुर्धो १०६८                                     |                             | ૪૬૨ [૧], ૪૮૫ [૧],                        |
| चउहिं             | चतुर्भिः ४८९[३],                                 |                             | ४८७ [१], १९२८,                           |
|                   | ४९१[१], ५०५, ६९१,                                |                             | १९                                       |
|                   | <b>९६१</b> [१], ९६४ [१],                         | चक्खुदंसणक्षणा-             | चक्षुर्दर्शनानाकारपश्यला                 |
|                   | ९६५ [१], ९६६ [१],                                | गारपासणया                   | <b>१९३८, १९४२, १९५</b> १                 |
|                   | ९६७ [१],  ९६८ [१],                               | चक्खुदंसणअणा-               | चक्षुर्दर्शनाना-                         |
|                   | ९७०, १६७०, १७१९                                  | गारोवभोगे                   | कारोपश्चोगः १९१०,<br>१९१४, १९२४          |
| ,, (स. तृ)        | चतुर्षु १२१७                                     | चक्खुदंसणं                  | च शुर्दर्शनम् ४५०, ४८०,                  |
| चर्ड              | शक्नोति २११ गा. १७४                              | चक्खिदलग                    | વલુવરાવનું કરળ, કટળ,<br>૧૧ <b>૨</b> ૨[૨] |
| चक्रगा            | चककाः-चकवाकाः पृ.३४                              | चक्कुदंसणावरणिः             |                                          |
|                   | ટિ. ર                                            |                             | वरणीयम् १६८९[३]                          |
| चक्करयणत्तं       | चकरत्नत्वम् १४६९                                 | चक्खुदंसणावरणे              | चक्षुर्दर्शनावरणम् १६८०                  |
| चक्कविटि०         | चकवर्तिन ८२                                      | ॰ <del>च</del> क्खुदंसणिस्स | चक्षुर्दर्शनिनः ४६२[१]                   |
| चक्कवद्वितं       | चकवर्तिस्वम् १४५९,                               | चक्खुदंसणी                  | चक्षुर्दर्शनी ४८८, ४९६,                  |
|                   | 9840                                             | ٠.                          | 9348                                     |
| चक्कवटी           | चकवर्तिनः १००, ७७३                               | ,,                          | चक्षुर्दर्शनिनः २६०,                     |
| ~~~               | [२]                                              |                             | १९५४, १९६०, ष्ट.२३०                      |
| चक्रवाल           | चक्रवाल २१६९                                     |                             | टि. २                                    |
| चकार्ग<br>चकारा   | चककम् ५४[७] गा. ८४                               | ० चक्खुदंसणी                | चश्चर्दर्शनी ४६२[१-३]                    |
| चक्रा∙॥<br>+चक्रि | चकवाकाः ८८<br>चक्रिणः १४०६ गा. २१३               | चक्खुव्सणीणं                | चक्षुर्दर्शनिनाम् २६०                    |
| चळीणं             | चक्रिणाम् १०२ सा. १९७                            | ० चक्खुदंसणीणं              | ,, ४६२[१]                                |
| चित्रंखदिए        | चाक्रणाम् ५०२ गा. ५५७<br>चछुरिन्द्रियम् ९७३, ९७४ | चक्खुप्फासं                 | चक्षःस्पर्शम् ५४[११]                     |
|                   | [२], ९७६ [२], ९७९,                               |                             | गा. १                                    |
|                   | وده [۷]                                          | चतुकिरिष्                   | चतुष्कियः १५८९[१]                        |
| चर्भिवदिओवचए      | चक्षुरिन्द्रियोपचयः १००७                         | <b>चतुट्टाणवडिते</b>        | चतुःस्थानपतितः<br>५५६[३]                 |
|                   | ישייור אוייפי                                    | ,                           | 445[1]                                   |

| मूलसदो            | सक्रवत्थो सुत्तंकाइ                    | मूकसद्दो         | सक्कवत्थो सुर्चकाइ             |
|-------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| चत्तारि           | चत्वारः ४५८, ५७४,                      | चत्तालीसाणं      | चत्वारिंशताम् २०३[२]           |
|                   | ९५८, ९५९, ९६१[३],                      | चदुविधे          | चतुर्विधः पृ. २२९ टि. १        |
|                   | ९६२[३], ९६३[३],                        | चपा              | वनस्पतिविशेषः पृ. २९६          |
|                   | 9040, 9063, 9994,                      |                  | टि. १                          |
|                   | 9898[3], 9898                          | चमर              | चमर ७२                         |
|                   | [9-२], 9६०४[9-२],                      | चमर ०            | चमर – असुरकुमारेन्द्र ७२       |
|                   | १६१६[२], १६१९,                         | चमरे             | चमरः – अग्रुरकुम।रेन्द्रः      |
|                   | १६३६, १७००[४],                         |                  | १७९ [२], १८७ गा.               |
|                   | १७१२, २०८९, २०९१                       |                  | 983                            |
|                   | [२], २०९५[٩],                          | चम्मपक्खी        | चर्मपक्षिणः ८६,८७              |
|                   | २११९[२, ४], २१३३,                      | चम्मरयणत         | चर्मरत्नत्वम् १४६९             |
|                   | २१३४[१], २१३६,                         | चयणं             | च्यवनम् ६०८,६२५,               |
|                   | २१३८, २१४१, २१४८,                      | ٠.               | १२०० [२], १२१४                 |
|                   | २ <b>१</b> ५०, २१७०[१]                 | चयणेणं           | त्त्रवनेन ६३८                  |
| "                 | चतस्रः २११ गा. १६४,                    | चयं              | च्यवमानः पृ. ३२६ टि.१          |
|                   | 1155,1981,1982,                        | चयंतस्स<br>चयंति | त्यजतः २११ गा. १६२             |
|                   | ११५९, ११६५[२],                         | चयात<br>चयंति —  | चीयन्ते ७७३[३]                 |
|                   | १२५७[९, १२-१३],                        | चयात –           | च्यवन्ते ६७४, १२०७             |
|                   | १५३२[५], १६३५[१]<br>चत्वारि २०१[१],२०५ | चरग ०            | [२]<br>चरक १४७०                |
| ,,                | चत्वार २०५[५], २०५<br>[१], २०६[२] गा.  | चरंति            | चरक १४७०<br>चरन्ति ८३, १९५ [१] |
|                   | [1], २०६[२] गा.<br>१५५, ८७०, ८९८       | चरित             | चारित्र ९३६                    |
|                   | ४९९,९०६,९०२८[२],                       | चरित्तधम्मं      | चारित्रधर्मम ११० गा.           |
|                   | 9033[2], 9089[8],                      | 416.1444         | 930                            |
|                   | १०६६[३], १५०८,                         | चरित्तपरिणामे    | चारित्रपरिणामः ९२६             |
|                   | 1944[4], 1506,<br>1964, 1968           | चरित्तपरिणामेणं  | चारित्रपरिणामेन ९३८.           |
|                   | चतुरः १७०८[४],                         | 41( 44(2-4)11-1  | 487, 483                       |
| **                | 79. 1002[0];<br>79 <b>0</b> 4          | चरित्तमोहणिजे    | चारित्रमोहनीयम् १६९१           |
| चत्तालीस          | चत्वारिंशत १७३७[३]                     |                  | [9, 3]                         |
| चसालीसं           | ., 9<3[9], 203                         | चरित्ताचरित्ती   | चारित्राचारित्री ९३८,          |
|                   | [9]. 9000[8-4].                        |                  | 989, 983                       |
|                   | ৭৩২৩[২]                                | चरित्तारिया      | चारित्रार्थाः १०१, १२०,        |
| <b>च</b> त्ताकीसा | चत्व।रिंशत् १८७गा.                     |                  | १३३, १३८                       |
|                   | १४०-१४१, २०६[२]                        | ० चरित्तारिया    | ,, १२० तः १३८                  |
|                   | गा. १५४ गा. १५६                        | चरित्ती          | चारित्री ९३८,९४२,              |
| चत्ताळीसाए        | चत्वारिंशतः १८३[२],                    |                  | 485                            |
|                   | २०३[२], २०६[२]                         | ० चरिसे          | चारित्रे ११० गा. १२८           |
|                   |                                        |                  |                                |

| • • •        |                         |                |                                     |
|--------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------|
| मूलसदो       | सक्कवस्थो सुत्तंकाह     | मूलसद्दो       | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ                 |
| चरिम ०       | चरम २११ गा. १६२         | चरिमाण         | चरमःणाम् ७७७, ७७९,                  |
| चरिमकालसमया  | सि चरमकालसमये १७४४      |                | ७८०, ८०२ तः ८०४                     |
| चरिमपयं      | चरमपदम् पृ.२०८ पं. १०   | चरिमाणं        | चरमाणाम् २७४                        |
| चरिमभवे      | चरमभवे २११ गा. १६१      | चरिमाणि        | चरमाणि ७७५,७७७,                     |
| चरिमसमय      | चरमसमय ११९              |                | ७७९, ७८०, ७९७,                      |
| चरिमसमय०     | ,, 992, 994,            |                | ८०२, ८०३                            |
|              | 114, 114, 177,          | चरिमे          | चरमः २१२ गा. १८१,                   |
|              | १२३, १२५, १२८,          |                | ७८१ तः ७८८, ८०७,                    |
|              | १२९, १३१, १३२           |                | <۰<[٩], <٩٠[٩],                     |
| चरिमंतपणुसा  | चरमान्तप्रदेशाः ७७९,    |                | <92[9], <9४[9],<br><9६[9], <9<[9],  |
|              | €03                     | į.             |                                     |
| चरिमंतपणुशाण | चरमान्तप्रदेशानाम् ७७७, |                | ८२०[१], ८२२[१],<br>८२४[१], ८२६[१],  |
|              | ७७९, ७८०, ८०३,          |                |                                     |
|              | 608                     | चरिमे          | ८२८[१], १३९७<br>चरमम् ७९७, ८२९[२]   |
| चरिमंतपदेसा  | चरमान्तप्रदेशाः ७७५,    | चारम           | गा. १९१, १२५९ गा                    |
|              | હહ્યું, હહ્યું, હટ્યું, | 1              | या. १८१, १ <i>५५८</i> या<br>२१२     |
|              | ७९७, ८०२                | • चरिमेण       | रार<br>चरमेण ८०७, ८०८ तः            |
| चरिमंतपदेमाण | चरमान्तप्रदेशानाम् ८०२  | <b>उ चारमञ</b> | ८२९ सूत्राणां प्रथम-                |
| चरिमंतं      | चरमान्तम् ११०१          | İ              | ०२५ त्याणा प्र <b>पन</b><br>कण्डिका |
| चरिमंताओ     | चरमान्तात् ११०१         | ঘত             | चल १८८                              |
| चरिमंते      | चरमान्तम् १९९८,         | चवल            | चपल १८८                             |
|              | २०००, २००२ त.           | चिता           | चविका – वनस्पतिविशेषः               |
|              | २००६                    |                | 9238                                |
| ,,           | चरमान्तः १५५१[१]        | चंचल           | चञ्चल १९७[२]                        |
| चरिमंतेसु    | चरमान्तेषु २११          | चंचल ॰         | ,, 966                              |
| चरिमा -      | चरमाः २७४, २७५,         | चंचुणा         | चम्रणाः—जात्यार्थाः पृ.३८           |
|              | <08[9], <99[9],         | 3              | દિ. ર                               |
|              | <93[9], <94[9],         | चंचुय          | चञ्चक – म्लेच्छजातिविशेष            |
|              | < ٩٠[٩], < ٩٩[٩],       | _              | ું <b>છુ. રે</b> ક્ ટિ. રે          |
|              | ८२१[१], ८२३[१],         | चंडी           | चण्डी - बनस्पतिः ५४ [१]             |
|              | ८२५[१], ८२७[१],         |                | शा. ५०                              |
| _            | ८२९[१], ९९३, २१६८       | चंद            | चन्द्र १६७ तः १७४,                  |
| चरिमाई       | चरमाणि २ गा. ४, ७७५,    |                | 954 [9], 950 [9],                   |
|              | ७७७, ७७९, ७८०,          |                | २०१ [१], २०५ [१],                   |
|              | ७८१, ७८३ तः ७८८,        |                | २०६ [१], २०७,९७४                    |
|              | ७९७, ८०२, ८०३           |                | [२-३], २१६९                         |
|              |                         |                |                                     |

| मूकसदो              | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ                           | मूलसद्दो    | सक्कथरथो सुर्त्तकाह        |
|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------|
| चंद                 | चन्द्र – चन्द्र।भिधद्वीप-                     | चंपे        | चम्पकः १२३०                |
|                     | समुद्रार्थे १००३ [२]                          | चामरं       | चामरम् ८५३                 |
|                     | गा. २०६                                       | चारणा       | चारणाः – चारणमुनयः         |
| + चंदण              | चन्दनम् – मणिमेदः २४                          |             | 900                        |
|                     | गा. ११                                        | चारं        | चारम् १९५ [१]              |
| + संदण —            | ,, –वनस्पतिः ४१                               | चाराण       | (१) फलविशेषाणाम्           |
|                     | गा. १८                                        |             | ष्ट २७३ टि. ८, ष्ट. २९६    |
| चंदण —              | चन्दन १७८ [१-२]                               |             | टि <                       |
| ० चंदणकरूसा         | चन्दनकलशानि १७७,                              | चारिणो      | चारिणः १९५[१]              |
|                     | 900 [9], 900                                  | चारियम्बा   | चारयितव्याः ११४९           |
| चंदणघड ०            | चन्दनघट ,,                                    | चारियव्याओ  | ,, 9204.                   |
| चंदणा               | चन्दनाः – द्वीन्द्रियजीवाः                    | चारियव्वाणि | चारयितव्ये १५६३[२]         |
|                     | ખદ [૧]                                        | चारिया      | चारिताः ११४९               |
| + चंदप्पभ           | चन्द्रप्रभः – मणिमेदः                         | चारु        | चाह १८८,१९७[२]             |
|                     | २४ गा. ११, पृ. १४                             | चारेयव्वा   | चारियतव्या १६३२            |
|                     | ਟਿ. 1                                         | चाववंसे     | चापवंशः ४६ गा. ३४          |
| चंदपभा              | चन्द्रप्रभा – मदिराविशेषः                     | चासपिच्छग्  | अवाषपिच्छकम् पृ.२०३        |
|                     | १२३७                                          |             | टि. ११                     |
| चंदविमाण ०          | चन्द्रविमान ६५० [१६]                          | चासपिष्छे   | चार्षापच्छम् १२२७          |
| चंदविमाणे           | चन्द्रविमाने ३९७[१-३],                        | चासपिंछे    | ,, પૃ. ર∘. <b>ર ટિ. ૧૧</b> |
|                     | ३९८ [१३]                                      | चासा        | चाषाः ८८                   |
| चंदविमाणेहिंतो      | चन्द्रविमानात् ६५०[१६]                        | चासे        | चाषः १२२७                  |
| चंदा                | चन्द्राः – चन्द्रनिकायदेवाः                   | चिउररागे    | चिकुरराग. १२३०             |
|                     | <b>१</b> ४२ [१], १९५ [१]                      | चिउरे       | चिकुर १२३०                 |
| चंदिस ०             | चन्द्र <b>म</b> स १९५ [२],                    | चिक्खछ      | चिक्खह – कर्दम १६७ तः      |
|                     | ૧૧.૬, ૧૧.૭ [૧], ૧૧.૯                          |             | ૧૫૪, ષૃ. ૫૦ દિ. હ          |
|                     | [٩], २२०                                      | चिजंति      | चीयन्ते १५५३, १५५४         |
| चंदे                | १९६, १९७ [१], १९८<br>[१], २३०<br>वन्द्रः १२३१ | चिट्टनि     | तिष्ठति १०००, १००१         |
| चंपगञ्जाती          | <b>चम्पक्रजातिः</b> ४३ गा. २६                 | चिट्टंनि    | तिष्टन्ति २११, २११ गा.     |
| <b>चंपगवर्डे</b> सए | चम्पकवतंसकः १९७[१],                           |             | १७७, ९९३, १८६४,            |
|                     | 155 [1]                                       |             | २०५२ [२, ४-६],             |
| चंपयकुसुमे          | चम्पक्कुसमम् १२३०                             |             | २१६८,२१६९,२१७६,            |
| चंपयस्त्री          | चम्पकत्वक् १२३०                               |             | २९७६ मा. २३१               |
| चंपयमेदे            | चम्पकमेदः १२३०                                | चिट्टेज     | तिष्ठेत २१७४[४]            |
| • <b>चंपय</b> लता   | चम्पकलता ४४ गा. २७                            | चिडगा       | चिटकाः रोमपक्षिविशेषः      |
| चंपा                | चम्या-नगरी १०२ गा.                            | _           | ٠.                         |
|                     | 112                                           | चिय         | चित ९७१ गा.२०१             |
| आ ५ [२] – १∙        |                                               |             |                            |

| ९७५                | प्रवाचनासु                                          | સવારાસકાર           |                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| मूलसहो             | सक्कयत्थो सुत्तंकाह                                 | मुलसहो              | सक्तपन्थो सुत्तंकाइ           |
| ० चिणणा            | चयनम् १४७४ गा. २१४                                  | चिललगो              | चित्रलकःआर्ण्यकपशुः           |
| चिणंति             | चिन्वन्ति ९६५[१]                                    |                     | છુ. ૨૧૨ દિ. ૪                 |
| <b>चिणिस्सं</b> ति | चेश्यन्ति ९६६[१]                                    | चिछित्या            | चित्रतिका – आरण्यकपशुः        |
| चिणिसु             | अचैषुः – चितवन्त <sup>ः</sup>                       | 1                   | د'٩٩                          |
|                    | ९६४[१]                                              | • चिल्लेसु          | चिहरेषु १५१, १६०,             |
| चित्त              | चित्र १७७, १७८[१-२],                                | 1                   | १६३ तः १६६, १७५               |
|                    | १८८, १९७[२]                                         | चिह्नम              | म्लेच्छजातिविशेषः पृ. ३६      |
| चित्रपु            | चित्रकः – सनसपद्विशेष <sup>ः</sup>                  |                     | टि. ८                         |
|                    | ८४९, ८५२                                            | चितेमि              | चिन्तयामि ८३०                 |
| चित्रमो            | ,, ,, দু. ২৭২                                       | चिंध                | चिह्न १७७, १७८[१-२],          |
|                    | <b>ਹਿ.</b> ਵ                                        |                     | 966, 954 [9], 956             |
| चित्तना            | चित्रकाः ,, ७४                                      | : चीण               | <b>चीन-म्ले</b> च्छजातिविशेषः |
| चित्तपक्खा         | चित्रपक्षाः—चतुरिन्द्रिय-                           |                     | છુ. ३६ દિ. ૧૭                 |
| _                  | जीवाः ५८[१]                                         | <b>चीणपिट्टरासी</b> | चीनपिष्टराशिः १२२९            |
| चित्तलप्           | वनस्पतिः पृ १०६ ५                                   | ० चीणा              | चीनाः -म्लेच्छजाति-           |
| चित्तलगा           | चित्रलकाः - सनखपद-                                  |                     | विशेषः ९८                     |
|                    | विशेषः ७४                                           | चुच्                | वनम्पतिविशेषः ४२              |
| वित्तिलिणो         | चित्रलिनः – सर्पमेदः ८०                             |                     | गा. २०                        |
| चित्तं             | चित्रम् १गा३                                        | चुब्                | ,, વૃ.૧૮ દિ. ૮                |
| ० चित्ता           | चित्राणि १०६, १९५ [१]                               | चुण्णघणो            | चूर्णवनः ५४[७] गा.८४          |
| चित्तामूलण्        | चित्रक्स्स्रुकस्म् १२३४<br>चित्रकाराः – शिल्पार्थाः | ॰ चुण्णाण           | चूर्णानाम् ८८४                |
| चित्तारा           |                                                     | ञ्जविणयात्          | चूर्णिकया ८८४                 |
| चित्तिया           | १०६<br>चित्रका ८५१                                  | चुण्णियाभेषु        | चूर्णिकामेदः ८८१, ८८४         |
| चियस्स<br>चियस्स   | चितस्य १६७९                                         | चुण्णियासेपुण       | चूर्णकामेदेन ८८७              |
| वि <b>ये</b> ऊण    | चित्वा पृ.३ टि४                                     | चुण्णियाभेदं        | चर्णिकामेदः ८८४               |
| चिछाय              | चिलात – म्लेन्छजातिः                                | ० चुण्णे            | चूर्णम् १२३३                  |
| 14014              | विशेषः ९,८                                          | चुन्नपडोला          | वनस्पतिविशेषः पृ. १८          |
| चिह्नस             | चित्रल- ,, ९८                                       |                     | रि. ८                         |
| चिल्लए             | चित्रस्यकः – आरण्यकपशुः                             | चुकसीइ              | चतुरशीतिः १८१ [१]             |
| •                  | ८४९, ८५२                                            | चुरुसीती            | ,, १८७ गा. १३८                |
| चिञ्चरुप्सु        | चित्रस्केषु पृ. ४० टि. १                            | चुछिहमवंत ०         | चुल्लहिमवत्-लचुहिमब-          |
| चिछल्भो            | चित्रलकः – आरण्यकपशुः                               | · ·                 | त्पर्वतः १०९८                 |
|                    | g. <b>૨૧૨ દે.</b> ર                                 | चुंचुणा             | चुखुणाः-जात्यार्याः १०३       |
| चिछ[ल]ग            | देदीप्यमान १८८                                      |                     | गा. ११८                       |
| चिह्नलगा           | चिह्नलकाआरण्यकप्रावः                                | <b>चुंचु</b> या     | चुख्काःम्लेच्छजाति-           |
|                    | ८५०, पृ. ३१ हि ३                                    |                     | विशेषः ९८                     |
|                    |                                                     |                     |                               |

| मूलसदो    | सक्क्षयत्यो सुत्तंकाइ               | मृलसद्दो | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ                                               |
|-----------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| चुडामणि ० | चृहामणि १७७,१७८                     | चेव      | <b>પરર [ર], પરર [ર],</b>                                          |
| _         | [9-2]                               |          | પરૂપ [ર], પરદ [ર],                                                |
| चृतलवा    | चूतलता ४४गा.२७                      |          | ५३७ [३], ५३९ [३],                                                 |
| च्यवडेंसए | चृतवतंसकः १९७[१],                   |          | ५४१ [३], ५४२ [३],                                                 |
|           | 9 * *. [9]                          | Ì        | પષ્ટરૂ [રૂ], પ્રજજ                                                |
| चेव       | एव २ गा.७,४२ गा.                    |          | પુષ્રુષ [૩], ૫૪૭ [३],                                             |
|           | २१, ४९ मा. ४०,५४                    |          | ५४८ [३], ५५० [३],                                                 |
|           | [٩] गा.४९ तः ५२,                    |          | ५५१ [३], ५५२ [३],                                                 |
|           | ५४ [८] गा. ९९ गा.                   |          | ખપપ [ર], ખપદ [રૂ],                                                |
|           | ९४, ५४ [९] गा. ९८,                  |          | ५५७[३], ६४६, ६४८,                                                 |
|           | ५४ [१०] गा. १००,                    |          | فراده[٩٥], فرد د يوادم,                                           |
|           | ८२, ९१[४] गा. १११,                  |          | દદ્ય [૧], દ્દૃષ [૨],                                              |
|           | ९३, १०२ मा ११२-                     | 1        | ૬ <b>૭</b> ૨ [૪, ७-८], ૬ <b>૭</b> ૬,                              |
|           | ११३ सा. ११५, १०३                    | 1        | ६८०, ७४६, ७५२,                                                    |
|           | गा ११८, ११० गा                      | 1        | <b>કદ૦, હહરૂ[રૂ], હહદ્દ</b> ,                                     |
|           | ૧૧૨, ૧૫૧, ૧૫૭,                      |          | ७७८, ८६६ मा १९७,                                                  |
|           | १६०, १६३ तः १६६.                    |          | ८७७ [२३] सा १९८,                                                  |
|           | १ ४४ गा. १३४, १७७,                  | İ        | ८८८[१], ८८९, ८९१,<br>८९५, ९.११[४], ९.१२                           |
|           | १८७ मा १३८ मा.                      |          | [3-X], <9X[2, X],                                                 |
|           | १४१, १९२ मा १५०,                    | 1        | [***], <1*[*, *],<br><9% [%], <9<[%],                             |
|           | १९४ मा १५१, २०६,<br>२१२ मा १८१, २७२ | !        | र २०, ९२१ [२-४],                                                  |
|           | [9-14], 2-32, 330                   |          | र दंद हा. ४ दंश, ४ दंद<br>र ५ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ |
|           | तः ३३२, ४५४, ४५६                    | :        | [9], 4.80 [9, 3],                                                 |
|           | [3], 82 9 [3], 845                  | 1        | <37 <37 <4, <6, <9                                                |
|           | [₹], <b>४</b> ६२ [₹], <b>४</b> ६६   | I        | गा. २०१, ९८२, ९८३                                                 |
|           | [3], 440 [3], 844                   | :        | [2], eck, eck                                                     |
|           | [३], ४७० [३], ४७१,                  |          | [4, 4], ٩૮4 [४-4],                                                |
|           | ४७५ [३], ४७७ [३],                   |          | 9009, 9003 [2],                                                   |
|           | 800, 869 [2], 862                   | 8        | १००६ गा. २०८,                                                     |
|           | [२-३], ४८३ [३],                     | i        | १००८ [२], १०२६                                                    |
|           | xcu [३], xcs [३],                   |          | [9], 9089 [6],                                                    |
|           | ४९० [३], ४९१ [३],                   |          | १०५२, १०६०, १०६७,                                                 |
|           | ४९५[३], ५०८, ५,१७,                  | -        | 9064, 9044, 9900,                                                 |
|           | ५१८, ५२१, ५२५[२],                   |          | ११०९, ११२३, ११४१,                                                 |
|           | બરૂદ્દ [ર], બરવ [રૂ],               |          | 9949, 9748, 9944,                                                 |
|           | પ્રે૦ [૩], પ્રે૧ [૨],               | I        | 9940, 9949, 9943                                                  |
|           |                                     |          |                                                                   |

| १४८    | पण्णवणासुत्तपरिसिट्ठाई    |           |                       |                         |                     |  |
|--------|---------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--|
| मूलसदो | सक्स्यत्थो                | सुत्तंकाइ | मूलसहो                | सक्स्यत्थो              | सुत्तंकाइ           |  |
| चेव    | [४], ११६                  | ۲ [٩, ४], |                       | तः १७२९,                | १७३१                |  |
|        | ٩٩६% [٩],                 | 99६६      |                       | [9, ३-४], 1             | ૧૭૨૭[૨],            |  |
|        | [9], 9                    |           |                       | 9.38[३],                | 9080[9],            |  |
|        | ११८३ [२],                 | १२०३      |                       | १७९०,१७९                | ३ गा. २ ९७,         |  |
|        | [₹, ५], १२०               | 8,9290    |                       | १८०२, १८२               |                     |  |
|        | [૧], ૧૨૧૨                 | , १२१५    |                       | १८७६, १८६               |                     |  |
|        | [٩, ३],                   | १२२३,     |                       | ૧૮૧૫ [૨],               |                     |  |
|        | १२२५ तः                   |           |                       | 861,41.4                |                     |  |
|        | १२३३ त.                   |           | 1                     | २२२, २०००               |                     |  |
|        | ૧૨ <u>૫</u> ૫, <b>૧</b> ૨ |           |                       | २०५१, २०                |                     |  |
|        | 9६], 9:                   |           |                       | ઠદ], ર                  |                     |  |
|        | १२६९, १३०                 |           |                       | २०८५ ग                  |                     |  |
|        | १३१३,१३४                  |           |                       | ગ્૧ત્ક[ર],              |                     |  |
|        | १३६३, १४०                 |           |                       | २१५८ [१],               |                     |  |
|        | [ર], ૧૪૬૫                 |           |                       | [२], २१६०               |                     |  |
|        | [३], १४९                  |           |                       | २१६६ [३],               |                     |  |
|        | 989 < [3],                |           | , ,,                  | ટિ. ૧, પ્ર.્            |                     |  |
|        | [२-३], १५०                |           | चोट्टाणविदते          | चतु∙स्थानपतिः           |                     |  |
|        | [8], 940¢                 |           | चोत्तीमं              |                         | टि. १               |  |
|        | [1], 14                   |           | चात्ताम               | चतु स्त्रिशत्           |                     |  |
|        | ૧૫३૨[૫], ૧<br>૧૫૪૬, ૧     |           |                       | १८६ [१],                |                     |  |
|        | 90], 9444                 |           | चोत्तीसा              |                         | 989                 |  |
|        | 9404 [9],                 |           | चोत्तासा<br>चोत्तीसाए | ्र, १८५<br>चतुस्त्रिशतः |                     |  |
|        | [२], १६०८                 |           | चोहस                  | चतुर्दश<br>चतुर्दश      |                     |  |
|        | 1648, 1686                |           | चाडल                  | વલુવસ<br>૪૨૧ [૧, રે]    |                     |  |
|        | १६६८, १६६९                |           |                       |                         | , 1२२७,<br>१०२ [१९] |  |
|        | 9500 [9].                 |           | चोइस                  | ۱۰<br>۱۹۰۶              |                     |  |
|        | [२], १                    |           | 4140-                 | 194,                    | 93.4                |  |
|        | ાડા,<br>૧૬ ૮૫. [ર],       |           | चोइसण्हं              | चतुर्दशानाम्            |                     |  |
|        | [0, 90, 98-               |           |                       | चतुर्दशम्यः च           |                     |  |
|        | 89, 88],                  |           | " (12.4.)             |                         | अपसासमा<br>१०७, ७०८ |  |
|        | 9000 [9],                 |           | ,, (स. घ.)            |                         | 9634                |  |
|        | [२,४,७-८]                 |           | ,, ()                 | .01.00                  | 9 < 3 €             |  |
|        | [ેર], ૧ં૭૧૨               |           | चोइसमं                | चतुर्दशम् ए. र          |                     |  |
|        | 9090,909                  |           | चोडसबिडे              | चतुर्दशविधः             |                     |  |
|        | १७२२, १७२                 | 4, 9020   |                       |                         | [9-2]               |  |
|        |                           |           |                       |                         | F 1 -/1             |  |

| मूलसहो    | सक्रयत्थो सुत्तंकाह                | मूलसहो                | सक्कयत्थो शुक्तंकाइ                      |
|-----------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| चोय०      | शम्बद्रव्य १२३७                    | छउमस्य •              | छद्मस्य ११३, ११४,                        |
| चोवाला    | चतुश्चःवारिंशत् १८७गा.             | İ                     | १२६, १२७, १२९,                           |
|           | 960                                |                       | १३८                                      |
| चोयाछीसं  | [٩] ۱۷۰ رر                         | <b>छउमत्यभणाहारप्</b> | छद्मस्थानाहारकः १३६७,                    |
| चोवालीसाए | चतुःश्चःवारिंशतः १८२[२]            | 1                     | १३६८                                     |
| चोयासवे   | चोयासवः – मदिराविशेषः              | <b>छउमस्थ</b> काहारए  | <b>छद्मस्थाहारकः</b> १३६४                |
|           | 9२३ ७                              |                       | छद्मस्याः ३३४                            |
| + चोरग    | चोरकः – वनस्पतिविशेषः              | <b>छ</b> उमत्याहारण्  | <b>छद्मस्थाहार</b> कः १३६ <sup>.</sup> ५ |
|           | ४९ गा ४३                           | <b>छ</b> उमस्थे       | <b>छद्मस्थः ९</b> ९४, २१६९               |
| चोराण     | फलविशेषाणाम् ११२२                  | <b>छ</b> डमरथेण       | <b>छद्मस्थेन ११० गा. १</b> २२            |
|           | १२३०                               | छगङ                   | छगल १९६                                  |
| चोव       | म्लेच्छज।तिविशेष                   | <b>छम्गाउया</b> इं    | <b>षड्</b> गब्यूता <b>नि</b> १५११ [१]    |
|           | છુ. રે૬ ટિ. ૧                      | छथ                    | षट्च १८७ गा. १४०,                        |
| चोवट्टिं  | चतुःषष्टिः १७८[१],                 |                       | २०६ [२] मा. १५४,                         |
|           | १८०गा, १३८                         | i                     | १०२९ [२]                                 |
| चेव       | एव १ ३९ [१], ११३१,                 | छज्झारा               | शिल्पार्थविशेषः पृ.३८                    |
|           | 9984                               |                       | ટિ. ધ્                                   |
| ० च्छायं  | छायाम् १११४                        | <b>छ</b> ह            | षष्ठ २१७३ [२]                            |
| • च्छापा  | छायानि १००,१७८[१]                  | । छट्टभत्तस्स (स व    |                                          |
|           | १८८, १९६, २०६[१]                   | छट्टाम्म              | षष्ठे ७९०मा. १८८                         |
|           | 399                                | छट्टं                 | षष्टम् ७९० गा. १८८ तः                    |
| ,,        | छाया २२०                           |                       | १९०, ११८० [६],                           |
| ,,        |                                    |                       | g. ૧૮ <b>३ વ. ૧</b> ૨                    |
|           | ಶ                                  | छट्टाए                | षष्ट्याः २००७                            |
|           |                                    | छट्टाणब डिए           | षट्स्थानपतितः ४४०,                       |
| छ         | षट १०३गा ११८                       |                       | 889, 854 [9, 3],                         |
|           | 9026[3], 9033                      |                       | <b>५३१[१], ५४८[१,३],</b>                 |
|           | [3], 90 69 [8]                     |                       | ५५० [१, ३]                               |
|           | १०५९, १०६०, १०६९                   |                       | षट्स्थानपतिताः ४५३                       |
|           | [2], 9364 [9]                      |                       | षट्स्थानपतितः ४४०,                       |
|           | १२७६, १२५७ [३, ५                   |                       | ४४), ४४३ तः ४४८,                         |
|           | ه], <b>٩</b> ४٩६[२]                |                       | ४५२, ४५५ [१-३],                          |
|           | ু পুণ্ডুম্[৬], পুড়ার<br>বিশ্বস্থা |                       | ४५६[१], ४५७[१-३],                        |
|           | [96, 23, 26]                       |                       | ४५९ [१,३], ४६२                           |
|           | २१४७, २१५३                         |                       | [9, ₹], ४६४ [٩],                         |
| छडमत्थ    | छद्रास्थ ११५, ११६                  |                       | ४६६ [१], ४६७ [१],                        |
|           | १२७ सः १२९                         | . 1                   | ४६८ [१, ३], ४७०                          |

| मुलसद्दो             | स <b>क्ष्य</b> त्थो            | सुत्तंकाइ               | मुखसरो              | सक्स्यत्थो               | सुत्तंकाइ          |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>छट्टाणव वि</b> ते | [٩, ३],                        | ४७३ [१],                | 877                 | ভেঙ্গ                    |                    |
| 081.11.01            | 808 [4],                       | ४७५                     | छत्त —              |                          | २११<br>१९५ [१]     |
|                      | [1, ३], ४०                     |                         | छत्तच्छायं          | ,,<br>छत्रच्छायाम्       | 1998               |
|                      | ¥<1[1.₹],                      |                         | <b>छत्तरयण</b> त्तं | छत्ररत्नत्वम्            | 9865               |
|                      | ४८३ [१, ३                      | , 864                   | छत्तं               | छत्रम्                   | <43                |
|                      | [٩, ३], ४०                     | ⊍ [૧,૨],                | छत्तापु             | वनस्पतिविशेषः            |                    |
|                      | ४८९ [१, ३]                     |                         |                     |                          | टि. ६              |
|                      | [٩, ३], ४९                     |                         | छत्तारा             | छत्रकाराः – शि           | त् <b>पार्योः</b>  |
|                      | ૪૬ [૧, ૩]                      |                         |                     |                          | 906                |
|                      | الإهلام وهالا                  |                         | <b>छत्तीस</b> इमं   | षट्त्रिशतमम्             | 8. 88E             |
|                      | ५११, ५१३                       |                         |                     |                          | <b>વે.</b> ૧૨      |
|                      | ५१९, ५२३,                      |                         | <b>छत्तीसय</b>      | ষহ্রিখন ছ.               |                    |
|                      | પર <b>લ [૧],</b><br>પરલ [૧], ૧ |                         | छत्तीसं             |                          | c [x·c],           |
|                      | [٩], ५,३३ [                    |                         | इत्तीसा             |                          | ५८४ [२]            |
|                      | [1], 54.7 [<br>[9], 434 [      |                         | छत्ताला<br>छत्तोष्ट | ,, १८७<br>छत्रोकः – वनस् | गा. १४१            |
|                      | [1], 436                       |                         | 9414                |                          | પાતઃ<br>૨૧ ટિ. ૬   |
|                      | v.3 e [a, a]                   |                         | <b>छत्तो</b> ह      | ਣ.<br>ਲੜੀਬ – ,, ४        |                    |
|                      | [9, 3], 48                     |                         | <b>छ</b> हि।से      | पड्दिशम् ८               |                    |
|                      | V.63 [9, ₹]                    |                         |                     | गा. १९८,                 | વળ (૧૩]<br>વળ (૧૩) |
|                      | [9, ३], ५४                     |                         |                     | 9448, 96                 |                    |
|                      | ٧५٩ [٩, ٤]                     |                         |                     | 9608,                    | 9<94,              |
|                      | [٩, ३], 😘                      |                         |                     |                          | મપર [૧]            |
|                      | પણ [૧,૨].:                     |                         | <b>छप्पएसि</b> ण्   | षट्प्रदेशके              |                    |
| -01                  |                                | ه [۶] ه                 | <b>छ</b> प्पएसिए    | षट्प्रदेशक:              | <b>૭૮</b> ૬        |
| ग्रहिं<br>           | षष्टीम् ६४७                    |                         | छप्यका              | षरपञ्च।शन                | 443                |
| <b>छ</b> ही <b>ए</b> | षष्ठयाम् १७४३                  |                         | <b>छ</b> न्यवसान्   | षट्पञ्चाशति ९            | ₹, 9७६             |
|                      |                                | 117                     | छप्पि               | षडपि ६९२,                | 9200,              |
| "<br>स्ट्रे          | षष्ठयाः ः<br>षष्ठे             | (10[3]                  |                     |                          | (4c [3]            |
| न्ह<br>न्हो          | पष्टः ९२१ [१]                  | २१७२                    | <b>छ</b> ब्भंगा     | षड्भङ्गाः १८८०           |                    |
| -81                  | 48. 24.1[1]                    | . प्र. १३<br>पं. १३     |                     | १८८५ [२],                |                    |
| खण <b>ाउ है</b>      | षण्णत्रतिः १८७                 |                         |                     | [२], १८९५                |                    |
| छप्णउई ०             |                                | 411. 4 4 2<br>4 2 9 [9] |                     |                          | 9504               |
| <b>छण्हें</b>        |                                | د۶[۶],                  | <b>उ</b> द्भागे     |                          | 9500               |
|                      | १८० गा. १३                     | 1, 20%                  | छम्मास –०           | षड्भागः                  | 311                |
|                      | [२], पृ,                       | 9 12.3                  | जन्मासा<br>जन्मासा  | वण्मास ६७                |                    |
|                      |                                | (                       | -1111               | षण्मासाः ३७१             | [7, ₹]             |

| मूकसदो                       | सक्रयत्थो           | सुत्तंकाइ       | मूलसहो                | सक्तयत्थो सुत्तंकाइ         |
|------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|
| स्रिष्ठ                      | छल्ली ५५ [३]        | Π. 9 <b>0</b> % | छच्चिहे               | षड्विधम् १६९४ [७-८]         |
| ग्रही                        | ,, 48 [4]           | गा. ७६          | <b>छ</b> ष्वीसङ्गं    | षड्विंशतितमम् पृ. ३९०       |
|                              | तः ७९, ५४           | [६] गा.         |                       | पं २८                       |
|                              | c                   | ० तः ८३         | <b>छ</b> व्वीसं       | षड्विशम् १७४ गा. १३४        |
| ० छ्ली                       | ,, १२३०             |                 | ,,                    | षड्विंशतिः ४३०[१,३],        |
| <b>छहेसाओ</b>                | षड् छेश्याः         | 9945,           |                       | ४३१ [१, ३], ७८१             |
|                              | 9946, 9             | 143 [9,         | <b>उम्बी</b> साप्     | षड्विशतेः षड्विंशत्या वा    |
|                              | રૂ-૪], <b>૧૧</b> ૬૪ | [٩, ३],         |                       | ৩৭৩, ৩৭০                    |
|                              | १२१९,१२३२           |                 | "                     | षड्विंशतौ १८४५,१८४६         |
|                              | १२५६, १२५           |                 | छन्बीसुत्तरे          | षड्विशत्युत्तरे-षड्         |
| छव् <del>विष</del> े         | षड्विधः             |                 |                       | विंशस्यधिके १७०             |
| छव्यिमाणा-                   | षड् विमानावासस      |                 | <del>छसु</del>        | षट्स १२०५, १५००,            |
| वाससहस्सा                    |                     | (0 R [4]        | <b>उ</b> हिं          | १५७४, १६३७<br>षड्भिः ६९१    |
| छव्विया                      | शिल्पार्थाः         | 905             | छाउमस्थिया            | ज्ञामस्थकाः २ <b>१४</b> ७तः |
| छव्विह <b>बंधए</b>           | षड्विधवन्धकः        |                 | છાઉમાવ્યયા            | २१५०, २१५२                  |
|                              | १६४६,१७५५           |                 | <b>छाणबि</b> च्छुया   | छगणवृक्षिकाः ५८ [१]         |
|                              | १७६३ [१],           |                 | छाना - चुना<br>स्रायं | छायाम् १९१५                 |
|                              | 9005,9000           |                 | ः ० छायं              | ,, 9998                     |
|                              | ૧૭૮३ [૧],           |                 | छाया                  | छाया १११५                   |
|                              |                     | [4-3]           | <b>*० छाया</b>        | छायानि १७७, १७८[१],         |
| छ <b>ब्दिह्यं</b> चगा        | षड्विधवन्धकाः       |                 |                       | 966, 986, 206[9],           |
|                              | १७५७, १७६१          |                 |                       | 290                         |
|                              | ૧૭६५ [૨],           |                 | ,,                    | छाया २११                    |
|                              |                     | [۹] ۲۵          | <b>छाया</b> ए         | छायया १७७,१७८               |
| <b>छ</b> ब्बि <b>हबं</b> चगे | षड्विधबन्धकः        |                 |                       | [१-२], १८८, १९६             |
|                              | ৭৬५৬, ৭৬            |                 | <b>छायाग</b> ती       | छायागतिः ११०५,              |
| -0                           | 9 0 < 9 , 9 0       |                 |                       | 1118                        |
| <b>छ</b> ब्बिहसंठाणसंठिए     |                     |                 | <b>छाय।णुवातग</b> ती  | छायानुपातगतिः १११५          |
|                              | 966, 989            |                 | छायाणुवायगती          | ,, 990H                     |
| छब्बिहसंठाणसंठिब             | <b>9</b> ४९८[٩], ٩  |                 | <b>छाया</b> ला        | षटचरवारिंशन् १८७            |
| <b>छाञ्च</b> हसराणसाठ्य      |                     |                 | ~                     | या. १४१                     |
|                              |                     | < [¥]           | <b>छाव</b> हिं        | षट्षष्टिः १३४३, १३४६,       |
| <b>छव्यिहा</b>               | षड्विधाः १०         |                 |                       | 9,000 [9]                   |
|                              | षड्विधा             | 903             | छावडीओ<br>            | षरपष्टी १३५६                |
| ,,                           | -                   |                 | छाव त्तरि             | षट्सप्ततिः १८७ गा. १३९      |
| <b>छ</b> न्त्रिहे            | षड्विधः ६८५         |                 | छिण्णरुहा             | छिन्नरहा – दुर्बी ५४ [१]    |
|                              | 1045                | , १९१३          |                       | गा, ४९                      |

| मूलसद्दो                | सक्क्यन्थो सुत्तंकाइ               | मूलसहो      | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ                     |
|-------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| ० छिहेसु                | ভিইম্ব ৭৭.৬                        | जक्खे       | यक्षः – यक्षाभिधद्वीप-                  |
| ० छिरागं                | शिराकम् ५४[७] गा.८५                |             | समुद्रार्थे १००३[२]                     |
| ० छिवाडिया              | वहादिफलिका १२३१                    | i           | गा. २०६                                 |
| <b>छीरविरा</b> लिया     | भुजपरिसर्पविशेष: ८५ [१]            | ভাগ         | जन १गा२                                 |
| <b>छीरविरा</b> ली       | दर्लाविशेषः ४५ गा. ३१              | जणवयसञ्चा   | जनपदसत्या—भाषाप्रभेदः                   |
|                         | ५४ [१] गा ४८                       |             | <6.5                                    |
| + छुस्य                 | वनस्पतिविशेषः पृ २०                | 🕂 जणवय      | अनपदे ८६२ गा. १९४                       |
| 3                       | হি ৩                               | जणेजा       | जनयेत् १२५८ [१-२,                       |
| ख्हा                    | क्षुचा २,११ मा १७६                 |             | 4                                       |
| छेदोबट्टावणिय ०         | छेदोपस्थापनीय १३३,                 | जण्णं       | <b>यत्</b> सलु८८२ तः ८८६                |
|                         | १३०                                | ० जता       | जयानि १७७, १८८                          |
| छेद्दोबट्टावणिय-        | छेदोपस्थापनीय-                     | जनि         | यदि ४४०,४४३,४४८,                        |
| चरित्तपरिणामे           | चारित्रपरिणामः ९३६                 |             | ४५५[२३], ४८९[२],                        |
| o छेयणग हाई             | छेदनकदायी ९२१ [१]                  |             | 4.08 A. 408, 406,                       |
| छेव हुमंघयणणा मस्       | स सेबार्तसंहनननाम्नः               | 1           | <b>પર⊍ [રૂ], પર્</b> ર્ [૧],            |
|                         | ष्टु. ३७४ टि १                     | 1           | પર્ય [૧], પપક[૧],                       |
| <b>छे</b> बट्टमंघयणणामे | सेवार्तसहनननाम १६९४                |             | ६३९[३, ५.६, ९०-९२,                      |
|                         | [3]                                |             | 9 ४-२३, २५ २६], ६४५                     |
| छेबट्टमंधयणस्य          | सेवार्तसहननस्य पृ. ३७५             | 1           | [४६], ६५०[२-६, ८,                       |
|                         | ટિ ૧-૨                             | !           | १०-१५,१७-१८],६५५                        |
| छेबट्टस्स               | सेवार्तस्य पृ३७%                   |             | [૨૪], દખ્દ્ [૨-૩],                      |
|                         | टि. ३-४                            |             | ६६२[२.३,५.७], ६६७                       |
|                         | ज                                  |             | [२-३], ६६६ [२],                         |
|                         | -                                  |             | ६६८ [३.४], ९१०[३]                       |
| সহ                      | यदि २११मा.१७३,                     | <b>ज</b> नि | यति-यावन्ति १०११[२],                    |
|                         | 440, 486 [9], E38                  |             | १०१२[२], १०१६[२],                       |
|                         | [4, 4, 4, 54], 555                 |             | १०४२, १०५७, १८५७<br>यति—यावन्तः १७२८    |
|                         | [8], \$5,6 [9,6],                  | ,,<br>जনি – | यति—यावन्तः १७२८<br>यति−यावन्ति १००९[२] |
|                         | ६७२ [३]                            | जिल्ला –    | यात~यापान्त 1००२[२]<br>यादन्तः १७३३     |
| ",                      | यति – य।वन्ति १००८                 |             | थावन्तः १७१५<br>यावन्ति । १०१७ [२],     |
|                         | [2], 9098 [2],                     | ,,          | वावान्तः १०४३ [२]                       |
|                         | १०६७                               | जत्थ        | यत्र २५.[३], २८[४],                     |
| **                      | यति – यावन्तः १७२१,                | 1           | ₹1 [¥], ₹¥ [¥], ५५                      |
| जइविहा                  | १७२५, पृ. २५६ टि १<br>यतिविधा १०८८ |             | [३], १०७, २११ गा.                       |
| जबस्दा<br>जबस्दा        |                                    | 1           | १६७ ४७८, ४८८,                           |
| जक्लाणं                 | यक्षाः १४१ [१], १८८                |             | ४९६, १७०२ [५८]                          |
| 41.014                  | यक्षाणाम् १९२                      | 1           | १७१२, १७१७                              |

| मूकसहो सक्रयत्थ |                                 | मूलसडो सङ्कयत्थो सुत्तंका                     | •   |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----|
| जत्थ- यत्र १    | رد , مربع <b>م به ب</b> ر       | जलचारिया जलचरकाः – चतुरिन्द्रिय               | 7-  |
|                 | १५८, १६१                        | जीवाः ५८[१                                    |     |
| ० जदा जयानि     | ष्टु. ५६ टि∗                    | जल्रहाणेसु जलस्थानेषु १५१, १६०                | ٠,  |
|                 | 80, 883, 639                    | १६३ तः १६६, १७                                | 4   |
| [ 2 , 4         | -৭૩], ६ ৩२[२],                  | जलपहेणं जलपथेन १।१                            | ۹.  |
| 94,90           | [१] तः १५.१७                    | जलप्पहे जलप्रभः – उद्धिकुमारेन्य              | ζ:  |
|                 | ٩٧٩८ [٩٤],                      | १८७ मा १४                                     |     |
|                 | [1-6], 920                      | जलबर० जलबर १५२४ (२                            | 1   |
|                 | , १७३३[२.१०],                   | जलयरतिरिषस- जलचरतिर्थग्योनिकपश्चे-            |     |
|                 | [2], २१०४[३]                    | जोणियपंचेंदिय- न्द्रियौदारिकशरीरम्            |     |
| जधा यथा         | 333                             | ओरालियसरीरे १४८३, १४८४ [१                     | ],  |
|                 | दस्य ४२१[१]                     | 9846 [1                                       | ۹]  |
| जम्म ० जन्म     | 2905                            | o ,, ,, 9868 [9-                              | ٠]  |
|                 | પ્રક્રદ [૧ <b>કે]</b> ,         | जलयरपंचित्रियति- जलचरपक्षेन्द्रियतिर्थः       |     |
|                 | 9035, 903°,                     | रिक्खजोणि- स्योनिकेस्यः ६३                    |     |
|                 | 1[<],9084.[9],<br>;[9,4-<],9084 | पृहिंती [३-                                   | ٤]  |
|                 | ره ۶۶ [۶].<br>. [۶] ۲۵۰۶]       | जलवरपंचिदियति- जलचरपञ्चेन्द्रियतिर्थ-         |     |
|                 | ८, २०५० [३] त                   | रिक्खजोणिया ग्योनिकाः                         | ۹   |
| 900:            | , 900 [9],                      | जलयरपंचेंदिएहिंतो जलचरपश्चेन्द्रियेभ्यः       |     |
|                 | १०६३                            | ६४५ [                                         | ٦]  |
|                 | ६०४, ७२३,                       | जलयरपं <b>चेदियति-</b> जलचरपञ्चेन्द्रियतिर्थ- |     |
|                 | [٤] ماه مرب [٤]                 | रिक्खजोणि,पृहिंतो स्योनिकेभ्यः ६              | ,   |
| जयंता जयन्त     |                                 | [3-                                           | -   |
| जयंते जयन्त     |                                 | o ,, 534 [x-                                  | €]  |
| ० जया जयानि     |                                 | जलयरपंचेंदियति- जलचरपञ्चेन्द्रयतिर्थ-         |     |
| जर जरा          | १ गा. १                         | रिक्खजोणिणीको स्योनिकाः ६                     | ३४  |
|                 | रणविश्रमुक्ताः<br>७०[२]गा २३०   | जलयरपंचेंदियति- जलचरपञ्चेन्द्रियतिर्य         |     |
|                 | २११,२११ गा.<br>२११,२११ गा.      | श्विस्त्रजोणिया स्योनिकाः ६२,                 |     |
|                 | . २११, २११ गा.<br>, २१७६ गा २३१ | [४], ३                                        | ₹8  |
|                 | २११ मा. १६६                     | जलबरपंचंदिय- जलचरपश्चेन्द्रियतिर्य-           | _   |
|                 | न्द्रियजीवाः ५.८[१]             | तिरिषक्षजोणि- स्थोनिकानाम् ६८[                |     |
|                 | तन्तः – मणिभेदः                 | याणं ३.७५                                     |     |
|                 | २४ गा. ११                       | ০ ,, ,, ইও৸[२]                                |     |
| , जलक           | वन्तः <b>–</b> उद्धि-           | Ş00                                           | [3] |
| कुम             | ारेन्द्रः १८७ गा.               | जलयरपंचेंदियेहिंतो जलचरपश्चेन्द्रियेभ्यः      |     |
|                 | 483                             | £40 [•                                        | [0] |

| (48                  | dooldon                          | a dalcies six |                                 |
|----------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------|
| मुलसहो               | सक्क्यन्थो सुत्तंकाह             | į.            | सक्कयत्थो सुत्तंकाइ             |
| जलयरसंखेजनासा-       | . <b>अलचरसङ्घयेयवर्षायु</b> ष्क- | जसोकित्ती     | यशःकीर्तिः १६८४ [१]             |
| उपगब्भवकं-           | गर्भव्युःकान्तिकतिर्य-           | जस्स          | यस्य ५४ [३] गा.५६               |
|                      | स्योनिकपश्चेन्द्रियवैक्यि        |               | तः ५८ गा. ६० तः ६५,             |
| जोणियपंचेंत्रिय-     | शरीरम् १५१८                      |               | ५४ [४] गा. ६६ तः                |
| वेउव्वियस <b>ीरे</b> | [8-,4]                           |               | ६८ मा ७० तः ७५,                 |
| ٠,,                  | ,, 949c[4]                       |               | ५४ [५] मा. ७६ तः                |
| • जलयरा              | जलवराः १४९८[३-४]                 | į             | उ८, ५४ [६] गां ८०               |
| जलयराण               | जलचराणाम् १५१०                   | į             | तः ८२, १०१२ [२],                |
| जरुया                | अन्तजानि ५४[८] गा८६              | 1             | १०१४ [२], १०१५                  |
| + जङहह               | जलस्हाः ३८ गा १२                 |               | [2], 9098[2],                   |
| जलरहा                | ,, ۷۹                            |               | 9089[3, 4], 9082,               |
| जल <b>बिच्छुया</b>   | जलबृध्यिकाः ५८ [१]               |               | १०४३ <u>[</u> १-२, ४],          |
| जलासपुसु             | बलाशयेषु १५१, १६०,               |               | १०४५ [१], १०७७,                 |
|                      | १६३ त. १६६, १७७                  |               | १०६७, १०८८, १२१४,               |
| जले                  | बले ८३                           | -             | १४४४, १५५९ त.                   |
| जलोउया               | द्वीन्द्रियजीवाः ५६ [१]          |               | ૧૫૬૧, ૧૫૬૩ [૧],                 |
| जलोया                | ,, ,,                            |               | १५६४, १६०७ तः                   |
| ,,                   | वर्मपक्षिविशेषः ८०               | i i           | १६०९, १६१२, १६१३                |
| जलेसा                | यहेरया १२१४                      |               | [૧], ૧૬૧૬ [૨],                  |
| जलेस्साइं            | यहेरयानि १११७                    |               | १६१९, १६२८ त                    |
| जहेस्से              | बहेरयः १११७, १२०१                |               | १६३०, १६३३, १६३४,               |
|                      | [٩], ٩२०३ [٩],                   | i             | 9634[9,४], 9636,                |
|                      | <b>१२०८, १२१० [१</b> ⋅३],        |               | १७२१, १७२५, १७२८,               |
|                      | 9399                             | 1             | 9 4 3 3 , 9 4 4 9 , 9 6 4 4 9 , |
| जवत्रवा              | थवथवा-वनस्पतिः ५.०               |               | ૧૧૦૭, ૨૧૧૭[૧],                  |
|                      | गा. ४२                           | 1             | २११८ [१]                        |
| जवण                  | यवन-म्लेन्छजातिविशेष             | जस्स –        | यस्य १०३४,१०४१                  |
| _                    |                                  |               | [9.0, ८.९], 9083                |
| जनगालिया             | यवनानिका—लिपिमेटः                | 1             | [3, 4-5], 9085                  |
|                      | 904                              |               | [4, 46], 9064[3],               |
| -                    | <b>यवन</b> ।लिकासस्थितः२०१६      | 1             | ૧૦૬૫, ૨૦૧૨ [૧],                 |
| जवसए                 | थवासकः ४२ गा. २१                 |               | २० <b>९५ [१]</b> , २० <b>९६</b> |
| जबासाकुसुमे          | यवसम्बुसुमम् १२२८                |               | [9.5], ২৭০৭ [٩],                |
|                      | यश की ति १७१३                    |               | २१०२, २१०३ [1],                 |
| जसाकित्तणामार्       | यशःकीर्तिनाम्नः १७०२             |               | २१०५ तः २१०८,                   |
| -200-2               | [५४], १७३९ [३]                   |               | 2992, 2993, 2994                |
| जसाकात्तणाम          | यश-कीर्तिनाम १६९३                | . 1           | [२, ४], २ <b>१२०[२-३]</b> ,     |

| मूलसदो                     | सक्त्यत्थो         | सुभंकाइ               | मूलसडो                   | सक्तयत्थो सुत्तंकाइ             |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|
|                            | २९२२,              | २१३५ [१],             | जहण्णगुणकालया            | गं जघन्यगुणकास्रकानाम्          |
|                            | २१७० [२            | ] गा. २२९             | -                        | ४५७ [१], ४६८ [१],               |
| जह                         | यथा १ गा.          | ३, ५३ गा              |                          | ४७५ [१], ४९१ [१],               |
|                            | 8465,              | 4.8 [90]              |                          | ५३८ [१], ५३५ [१],               |
|                            | गा. १०२,           | २११ गा.               |                          | પપ્ર <b>૧ [૧], પ્</b> પ્ર૨ [૧], |
|                            | १७४गा, १           | ૭૬, છુ ૨૧,૦           |                          | ५,४३ [१], ५,५,७ [१]             |
|                            |                    | દિ. ૧                 | जहण्णगुणसीत <i>स्</i> स  |                                 |
| जहण्य                      | जघन्या २१          | १ गा. १६४             |                          | [٩], ५५२ [٩]                    |
| जह <sup>च</sup> ण ०        | जघन्य ९४           | ८ गा. २००             | जहण्णगुणर्माताण <u>ं</u> | जघन्द्रगुणशीतानाम् ५५१          |
| जहण्णउद्धोनिया             | (जधन्यं स्कृष्टय   | ୩୯.୩                  | 1                        | [9], ५,५,२ [9],                 |
| ज <b>ह</b> ण्णपृहिंतो      | अधन्यके⊬य          | 8283                  | - जहण्णगुणमीते           | जघन्यगुणशीत ५.४७[१],            |
|                            |                    | 93 44.                |                          | ५५० [٩], ५५٩ [٩],               |
| जहण्णगं                    | <b>जघन्य</b> कम्   | १०१२,                 |                          | اه] ۶۰٬۰                        |
|                            |                    | ૧૫૩૫ [૪]              | जहण्णगुणसीयस्स           | जघन्यगुणशीतस्य ५४८              |
| जहण्या                     | <b>जधन्य</b> कः।नि | १२८७ त                | 1                        | [٩], ५५० [٩], ५५٩               |
|                            |                    | 3286                  |                          | [1]                             |
| जह क्लागाणं                | जघन्यकानाम्        |                       | . जहण्णगुणसीयाणं         | जघन्यगुणशीतानाम्                |
| जहण्णगुणक्रव्य-            | जधन्यगुणकर्व       |                       | ;                        | 480 [9], 486 [9],               |
| ढस्स                       |                    | [1]                   |                          | ५५० [१]                         |
| जहच्यागुणक <del>प</del> खड |                    |                       |                          | जघन्यच <u>श्चर्द्</u> शनिनः ४६२ |
| जहण्णगुणक <del>पख</del> डे |                    |                       | णिस्स                    | [1]                             |
| जहण्णगुणकालए               | जघन्यगुणका         |                       |                          | ाजघन्यचधुर्दर्शनी ,,            |
|                            | [1], 856           |                       |                          | ाणं अघन्यचक्षुर्दर्शनिनाम् ,,   |
|                            | [7], ४८३           |                       |                          | जदन्ययोगिनः २१७५                |
|                            | [9], 4.3 <         |                       | जहण्णद्वितीप्            |                                 |
|                            | [1], 4.49          |                       |                          | [૧], ૪૬૦ [૧], ખરૂખ              |
|                            | [4], 483           |                       |                          | [1]                             |
| ~                          | -                  | [9]                   | जहण्णद्विनीयस्स          | जघन्यस्थितिकस्य<br>-            |
| जहण्णगुणकालगर              |                    | [૧], ૪૮૨              |                          | ४५६ [१]                         |
|                            |                    | [1], ***<br>[1], *\$< | जहण्णद्विनी,याणं         | जदन्यरिथतिक।नाम्                |
|                            |                    | [9], 489              |                          | ४६७ [٩], ५३५ [٩],               |
|                            |                    | ], ५४२[१]             |                          | ५५६ [१]                         |
| जहण्गगुणकालगा              |                    |                       | जहण्णिठिनिदंधए           | जघन्यस्थितिबन्धकः               |
|                            | -                  | 863 [9]               |                          | १७४२ तः १७४४                    |
| जहण्णगुणकालयस              | स जनगगुणक          | ।सबस्य ४७५            | जहण्यदितीय               | जघन्यस्थितिकः ४७४               |
| ,                          | [૧], પ્યક્         | [9], ٧,٧٠٥            | 1                        | [9], ४८२ [9], ४९०               |
|                            |                    | [٩]                   | 1                        | [9], ५३२ [9],५३३                |

| ,74                     |                       |                     |                          | _            |                                 |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|
| मूछसडी                  | सक्स्यत्थो            | सुसंकाइ             | मुलसदो                   | सक्क्यत्थो   | सुत्तंकाइ                       |
| जहण्णितिरीष्            | [9]. 436              | [9], 03,            | जहण्युक्कोसगाणं          |              | तनाम् १२४९                      |
| ald - sugar 2           |                       | ], ५,५६ [٩]         | जहण् <u>णुक्को</u> सियाए | जघ-योःकृष्टि |                                 |
| जहण्णितीयस्स            |                       | कस्य ४६७            |                          |              | 9093                            |
| diff adipolitation      |                       | [9], ४९०            | जहच्याण                  |              | ३३६ [२],                        |
|                         |                       | [9], 433            |                          | ३४० [२],     | ३४१ [२],                        |
|                         |                       | [1], 436            |                          | ३४२ [२],     | ३४५ तः                          |
|                         |                       | ٤٠٠٠ [٩].           |                          |              | ाणां द्वितीय-                   |
|                         | £,                    | [9]                 |                          |              | રૂપ્ષ [ર],                      |
| ज <b>हच्या</b> ठितीयाणं | जबन्यस्थिति           |                     |                          |              | ], રૂપદ[ર],                     |
| dig-viio ii i i         |                       | 806 [9].            |                          |              | . રૂપ્ય [૧],                    |
|                         |                       | ४९० [१].            |                          |              | ३६१, ३६२                        |
|                         | <b>432 [9]</b> .      | પર્ર[૧],            | 1                        |              | રે[ર], રેલ્૪                    |
|                         |                       | <b>५३७ [१]</b>      |                          |              | ३६५ [२],                        |
| जहण्णादण्               |                       | <२१ [१]             |                          |              | , ३६७, ३६८                      |
| जहण्णपणुसियस            |                       |                     |                          |              | सूत्राणां ३९३                   |
| जहण्णपदेसिते            | ज्ञाधन यप्रदेश        |                     |                          |              | सूत्राणां च                     |
| जहण्णपदेसियाण           |                       |                     |                          |              | क्षा, ३९८                       |
| जहण्यमतिसण्ण            | <b>।</b> - जघन्यमस्यः | हानिन               |                          |              | ३५५ [२],                        |
| गिस्स                   |                       | [4] oe 8            |                          |              | ४३७ सूत्राणा                    |
| जहण्यमतिभण्य            | १णी जघन्यमत्य         | ज्ञानी ,,           |                          |              | का, १२६६                        |
| जहण्णसति-               | जघन्यमत्य             | जानिनाम्            |                          |              | ७७, १२९१,                       |
| अन्नानीणं               |                       |                     | ,                        |              | ३१९, १३३२,                      |
| जहण्णया                 |                       | †                   | 1                        |              | ३६२,१३७३,                       |
| जहच्याभिणि-             |                       | नेबोधिकज्ञानिनः     | ļ                        |              | ۹۴.08 [٩],                      |
| बोहियणाणि               | स्स ४७९ [१]           | ), <b>ৼ</b> ৩৩ [٩]. | i                        |              | 3 4], 9400<br>                  |
|                         | ४८५ [९                | 1], 84.3 [9]        |                          |              | 9시9국 [9·국],                     |
| जहण्णाभिणि-             | जघन्याभि              | निबोधिकज्ञानी       |                          | 1,,55        | ૧૭૧૧, ૨૧૬૬<br>[૨]               |
| बोहियणार्ण              | [ 8'4.5 [9]           | ], ४८५.[٩],         |                          |              |                                 |
|                         |                       | <b>૪</b> ૧૨ [૧]     | जहण्येणं                 |              | ्र, ३३५<br>व्याची वर            |
| जहण्णाभिणि-             | जघन्याभि              |                     |                          | [9-3],       | ३३६ [१]तः                       |
| बोहियणार्ग              |                       | ∥म् ४५९[१],         |                          | 434. [2      | ], ३४० तः                       |
|                         | ४७७ [१                | ], 864.[9],         |                          |              | ाणां प्रथम-तृतीय-<br>३५४[१, ३], |
|                         | _                     | ४९३ [१]             |                          |              | १५४[७, २ <u>],</u><br>, ३], ३५७ |
| • जहण्णियं              |                       | ाम् <b>१७४४</b>     |                          |              | i, २j, २५७<br>.३५९[१,३],        |
| जहण्णिया                |                       | १ १०१३,१७६६         | 1                        |              | , ३], ३६२<br>, ३]               |
| जह <b>ि</b> णयाप्       | जघन्यिक               |                     |                          |              |                                 |
| जहण्णियाहिं             | तो जघन्यिक            | क्षयाः ,, ,,        | I                        | [4, 4].      | , ३६३ [१, ३],                   |
|                         |                       |                     |                          |              |                                 |

|          |                | बीयं परिसिद्ध         | – सद्दाणुकमो |           | १५७                      |
|----------|----------------|-----------------------|--------------|-----------|--------------------------|
| मूकसद्दो | सक्तयत्थो      | सुसंकाइ               | मूलसदो       | सक्षयत्थो | सुत्तंकाइ                |
|          | ३६५ [१,        | ३], ३६६               |              | १३८९, १३  | <b>९०, १४१४</b>          |
|          | [9, ३], ३º     | ६८ तः ३९०             |              | [٩, ३], ٩ | ૪૧૫[૧-૨],                |
|          | सुत्राणां ३९.४ | तः ४३६                |              | १४१६ [१]  | , ৭४৩০,                  |
|          | स्त्राणा च     |                       |              | १४७२, १५  | ०२, १५०६                 |
|          | कण्डिक, ३      | ९१, ३९२               |              |           | १५०७[१],                 |
|          | [٩], ३९३       |                       |              |           | , १५२७,                  |
|          | तः ७७८,        |                       |              |           | ٩-३, ٩],                 |
|          | तः ६०२,        |                       |              |           | .३१, १५३२                |
|          | ૬૦૭, ૬૦        |                       |              |           | م در≱ در                 |
|          | <b>633, 63</b> |                       |              |           | <u> ৭</u> ५४७ [৭],       |
|          |                | ८, ६९१,               |              |           | 449 [9, ¥,               |
|          |                | , ७०१ तः              |              |           | १६९७ तः                  |
|          |                | . त∙ ७२३,             | 1            |           | ₹], <b>૧</b> ৩০૧         |
|          |                | , ९१०[३],             | į.           |           | १७०२ [१,<br>१३, १८-२२,   |
|          |                | {], १२६१,<br>२], १२६४ |              |           | 1०, ४०-५२,<br>६-३९, ४२-  |
|          |                | र], १२६४<br>(७, १२६८  | 1            |           | (4.57) 84-<br>(4.8) 40]. |
|          |                | (७, १२२८<br>१२७०[२],  |              |           | , 701,<br>], 9006,       |
|          |                | હરૂ, ૧૨હળ,<br>•       | 1            |           | 9.000 [9],               |
|          |                | i: 9268,              | 1            |           | , v, v⋅c],               |
|          |                | ८८, १२८९,             |              |           | , .,                     |
|          |                | १९४, १२९६             |              |           | وم ۱۹۵۹ م                |
|          |                | 9304                  |              |           | त. १७२३.                 |
|          |                | १३०८ तः               |              | १७२५ तः   | १७३० [२],                |
|          | ૧૨૧૨, ૧૨       | 98,9394,              |              | ৭৬३৭      | [٩, ३-५],                |
|          | ૧૩્૧૭, ૧૨      | १८, १३२०,             |              | १७३४,     | १७३५ [१],                |
|          | १३२२, १३       | १२४, १३२६             |              | १७३७ [२   | ·३], <b>૧७३</b> ९        |
|          | तः १३३०        | , १३३३,               |              | [٩⋅३], ٩  | ७४१, १८०६                |
|          | ૧૨૨૪,          | १३३६ हः               | 1            | [٩], ٩<   | २४, १८२६,                |
|          | १३४१, १३       | ४३, १३४४,             |              |           | तः १८५१,                 |
|          | १३४६, १३       | 89, 9340,             |              | १९८३ :    | तः १९९२,                 |
|          |                | तः १३५४,              |              |           | ५९५, १९९७,               |
|          |                | १३५८ तः               | 1            |           | ००६, २०९३                |
|          |                | ६५, १३६६,             |              |           | २०९५ [१],                |
|          |                | ७४, १३७५,             |              |           | ], २१०१                  |
|          |                | ७८, १३८०,             |              |           | २१०३ [१],                |
|          | १३८३, १३       | ८६, १३८७,             | 1            | २११९ [२   | , ४], २१२४               |

| १५८                          |                          | पंचणवणास्             | 3 त | पारासट्ठाइ    |                         |                  |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----|---------------|-------------------------|------------------|
| मूलसदो                       | सक्तयन्थो                | सुत्तंकाइ             | ı   | मूलसहो        | सक्कयत्थो               | सुत्तंकाइ        |
| जहण्लेणं                     | [3],                     | २१३५ [१],             |     | जहन्नगुणसीते  | जघन्यगुणशीत             | : 480[9]         |
|                              | २१५३ [३                  | ], ૨૧૫૬               |     | जहन्नठिनीयस्य | जघन्यस्थितिक            |                  |
|                              |                          | يرس ع م برم           |     |               |                         | ४८२[१]           |
|                              | [9], २9                  | ६०, २९६७.             |     | जहन्नेण       | जबन्येन                 | ३९२[२]           |
|                              |                          | ], 9.૧૦૨<br>૧૬૫ ટિંગ  |     | जहन्नेणं      |                         | [3], ३८२         |
| जह <b>ण्मोगा</b> हण <b>्</b> | ाट. १, प्र.<br>जघन्यावरा |                       |     |               | [9], ३९२[               | ३], ३९३          |
| agaalleligaid                |                          | (19), 865             |     |               |                         | [٩], ६०३         |
|                              |                          | કરે[૧, ३].            |     | जहा           | यथा ३ तः                |                  |
|                              |                          | ۶ <b>८</b> ९. [٩],    |     |               | ন. ২५[৭],               |                  |
|                              | 424 [9],                 | પર્ક[૧],              |     |               | [ર], રુ∘ ત              |                  |
|                              |                          | v.3 q [q],            | i   |               | ३२ तः ३४[ः              |                  |
|                              |                          | NMM [9, 3]            | 1   |               | ] ۲ بن و ن              |                  |
| जहण्योगाहणगस्स               |                          |                       | 1   |               | [9, 3], 4               |                  |
|                              |                          | [9], 256              |     |               | ६६, ६ <b>८</b> [٩, ˈ    |                  |
|                              |                          | [1], 469              | 1   |               | હે જે, હું∘[૧, '        |                  |
|                              |                          | [9], V.R.             |     |               | ده, دع, د               |                  |
|                              |                          | [٩], ५३٩<br>], ५५५[٩] |     |               | ≼ખ[૧૨, ૪]               |                  |
| <b>जहण्योगाह्यग</b> ाणं      |                          |                       | ì   |               | ८८, ९१[१,<br>९४ तः १४७[ |                  |
| <b>né</b> colletté autrai    |                          | ન સામાન્<br>૪૬૪[૧],   | 1   |               |                         |                  |
|                              |                          |                       |     |               | १७४, १७७,<br>१८१[१-२],  |                  |
|                              | ۶۵۶[۱],<br>۶۷۹[۱],       | ४७३[१],<br>४८९.[१],   |     |               | 966[9],                 |                  |
|                              | ٠ <b>૨</b> ૫[٩],         | 99 [1],               | į.  |               | १८६[२] तः               |                  |
|                              | v30[9].                  | v39[9]                |     |               | 940[9],                 |                  |
|                              |                          | 949 [4]               |     |               | 950[9], 9               |                  |
| जहण्लोगाहणमे                 | जघन्यावगाह               |                       |     |               | [٩], ٩९<[٩              |                  |
| •                            |                          | 0 3 0 [9]             |     |               | २११ मा १७               |                  |
| जहण्लोगाहणते                 | ,,                       | પવદ[૧]                | :   |               | 343, 346                |                  |
| जहण्णोगाहणयस्स               |                          |                       | 1   |               | 888, 84.9               |                  |
|                              |                          | 8<9[9]                | į   |               | ४७३[३],                 |                  |
| जहण्योगाहणयाणं               | जघन्या बगाहर             | नक।नाम्               | ı   |               | 8 C4 [3], 8.            | c, 893           |
|                              |                          | ], પરહ[૧]             | 1   |               | [₹], <b>४९</b> €,       | ४९९[१],          |
| जहण्मोहिणाणिस्स              | जबन्यावधिज्ञ             | ानिनः                 | 1   |               | ५०० तः ५०               | ર, પરદ           |
|                              |                          | ], ४९५[৭]             | ĺ   |               | [1], %                  | <b>१७[१-२]</b> . |
| जहण्योहिमाणी                 | जघन्यावधिज               | ानी ,, ,,             | İ   |               | ماماع ماماح             | , ૬૨૫,           |
| जहण्मोहिणामीणं               | जधन्याबधिज               | ।निन <b>।</b> मृ      |     |               | ६३४, ६३८,               |                  |
|                              |                          | " "                   | 1   |               | €80[8], €               |                  |
|                              |                          |                       |     |               |                         |                  |

मुख्सद्दो

## मुरुसरो सम्बद्धाः सत्तंकाह ६५३, ६५४, ६५५[४]. जहा ६६८ (७), ६६० (२), ६ ७२ [४, ६], ६ ७४. **६७५. ६७९. ६८९.** ६८३ तः ६८५, ६९९, **७२५ तः ७२७, ७३८, હવ્**દ, હદ્દ, હદ્દ. 3 [9-2]. 336. ७९१. ७९९. ८०६. ८६० तः ८६८, ८७०. coo[0, 93], cc9, ecc[9], cq.0, cq.9, 645, 646, 409, 909, 908, 905, 900 7 990 6. 599[9-6]. [9-8], 498[9-2, 8], ९ १६ [१] तः ९,१८ [३], ٩,२०, ٩,२٩[٩-४], ९२५ तः ९३७, ९४० [9, 3], 9,89[9], ९४२ तः ९४४. ९४७ तः ९५७, ९५७ तः ९५९, ९६० तः ९६७ सुत्राणा प्रथमकण्डिका. ९७०, ९७३, ९८३ [9-2], 3,68, 3,60 [9], 9,66, 9,69, << 9 [२], << ६, << ८, १००३ [२], १००४, 9000, 9000[9], 9005[9], 9099[9]. 9092[9], 9098[9], 9094[9], 9094[9], ૧૦૧૭ તા: ૧૦૨૦ [૧].

१०२१[१], १०२४,

9024, 9026 [9-3],

## सक्स्यत्थो 9038, 9034, 9089 [·], 9082, 908E [8], 9049, 9044, 9000, 9069, 9062. 9048. 9046[9]. १०६८ तः १०७०. १०७२ तः १०७६. १०८४ तः १०८८. १०९२ सः ११००. १९०२ तः १९०५. 9990, 9920, 9928 तः १९२६, ३३२८ तः 9932, 9936, 9934. 9920, 9924, 9989 तः १९४७, १९४९ तः 99%3. 99%% R 9948, 9969, 9963 [2-3], 9964[3-3], ११६५ [२], ११६९ [9], 9907, 9908, 99७८ तः 99८० [3]. 9983, 9204, 9290 [9], 9293, 9294. १२३२, १२३९, १२४०, १२५०, १२५१, १२५६, १२५७ [१३, ५, v. 4. 92-93]. १२७० [१], १२७१, १२८५, १३२१, १३२६. 9330, 9339, 9338. 9334, 9383, 9386, 9386, 9342, 9344, 9349, 9368, 9360. 9369, 9309, 9300. 9304, 9304, 9369, 9396, 9894 [3].

9829[2], 9826[9],

मुलसदो

| १६०    | , प्रवण्यका                             | Ę |
|--------|-----------------------------------------|---|
| मूलसदो | सक्रयन्थो सुत्तंकाइ                     |   |
| जहा    | 9826 [8], 9828,                         |   |
|        | १४३५, १४३९, १४४१,                       |   |
|        | १४४३, १४५७, १४५९,                       |   |
|        | १४७३, १४७२, १४७५                        |   |
|        | तः १४७८ [२], १४८०,                      |   |
|        | १४८२ तः १४८४ [२],                       |   |
|        | 9884 [9-3, 4-6],                        |   |
|        | १४८६ [१-२], १४८७                        |   |
|        | [9-₹], 9४९.७[9, ₹],                     |   |
|        | १४९८[१], १५०१[१],                       |   |
|        | १५०३, १५०५, १५१४,                       |   |
|        | ૧૫૨૨ [૧.૨], ૧૫૨૬                        |   |
|        | [१], १५३६ तः १५३९                       |   |
|        | [8], 9088 [93],                         |   |
|        | १५४९, १५५२, १५५६,                       |   |
|        | १५६३ [२], १५६७ त.<br>१५७३, १५८३ [३-४],  |   |
|        | १५८९ [३-४], १५९५<br>१५८९ [३-४], १५९५    |   |
|        | [2], 94° o [2],                         |   |
|        | १६०३ [२], १६०५,                         |   |
|        | 1406 [9], 1400,                         |   |
|        | १६२१, १६२७ [१],                         |   |
|        | 9 <b>६ ३ ५. [५.६], १६३६,</b>            |   |
|        | 9836 [2], 9880                          |   |
|        | [२-३], 9६४५ [२],                        |   |
|        | नेद्द् <sup>य</sup> , नद्द्यं, नुद्द्यं |   |
|        | [१], १६७९ तः १६८१                       |   |
|        | [१], १६८२ तः १६८४                       |   |
|        | [9],9६८५[9],9६८६                        |   |
|        | तः १६९३, १६९४ [१-                       |   |
|        | १२, १६, १८], १६९५                       |   |
|        | [१-२], १६९६, १७००                       |   |
|        | [६-८], १७०२[२, १६-                      |   |
|        | ૧૭, ૨९-३૦, ફર-३३,                       |   |
|        | ४०, ४६-४८, ५५.],                        |   |
|        | ૧૫૦૨ [૨], ૧૫૦૫                          |   |
|        | [२], १७०८ [६],                          |   |

सक्रयस्थो सुत्तंकाह् 9099 [9.2], 9098, 9494, 9420, 9428, १७२७, १७२८, १७३० [8], 9034. [2], १७३६ [१-२], १७३७ [8], 9080, 9080 [9-2], 9003, 9048 [9]. ૧૭५६ [૨], १७६१, १७६२, १७६९ [9], 9004[9], 9000 [2], 9002, 9008 [३] तः १७८७ [१]. 949, 949, 9606 [१]. १८१५ तः १८१७. १८२३, १८२४, १८२७. 9624, 9664 [2], १८९६, १८९७, १८९८ [8]. १९०० [२]. 99.02 [4], 94.04, १९९०, **१**९९२ तः १९.१४, १९.१६, १९ १७, 9020, 9829, 9026 त. १९२७, १९३३, १९३५ तः 9936. १९४० तः 9882. 99.66, 9940, 9943, 9544, 9569, 9562, 99.00, 99.09, 99.09, 99 69. 2029, 2026. २०३१,२०३६,२०३७, २०४५, २०४६, २०५२ [9], २०५५, २०६०, २०६३,२०६६,२०६९, २०७२, २०७७, २०७८, २०८२, २०८३, २०८६, २०८९, २०९० [9]. २०९१[१], २०९२,

|           | .,.                           |         |               |                              | • • • •         |
|-----------|-------------------------------|---------|---------------|------------------------------|-----------------|
| मूछसद्दो  | सक्रयस्थो सु                  | त्तंकाइ | मूलसदो        | सक्रयत्थो                    | युत्तंकाह       |
| जहा       | २०९५[२], २                    | 908,    |               | १६०४[१],                     | 9693            |
|           | २१०७, २११०, २                 | 993,    |               | [9], 9698,                   | 9<99,           |
|           | <b>२११५, २</b> ११             | ا ,[۹]و |               | २०५२[३].                     | 2999,           |
|           | २११८[१], २                    | १३२,    |               | २१५४[१],                     | <b>૨</b> ૧૬પ    |
|           | २१३३, २१३९,                   | २१४६    | जं            | यत् ५४ [७]                   | गा. ८५,         |
|           | तः २१५२,                      | २१५८    |               | ५४[१०] गा.                   | 900,            |
|           | [9-२], २१६०                   | तः      |               | २११ गा. १६१                  | -१६२गा.         |
|           | २१६४, २१७                     | ٠[٩],   |               | 909, 9993                    | , १६७९          |
|           | २१७२, ष्ट. २७१                | टि.६,   |               | तः १६८१[१]                   | , १६८२          |
|           | g. ૨૭५ ટિ <b>६,</b> g         |         |               | तः १६८६,                     | १९०७,           |
|           | टि. १, पृ. ४२२ ।              |         |               | ष्ट. २.५                     | ੧ ਇ. ४          |
|           | ष्ट. ४३२                      | રિ. ૧   | ,,            | यम्                          | 9080            |
| जहाणामप्  | यथानामकः १                    |         | ,, (स. द्वि.) | यस्मिन् १                    |                 |
|           | ૧૨૧૫.[૧-૨], ૧                 |         |               | १६१६[२],                     | १६१९,           |
|           | १२२६ तः १                     |         |               | १६२०, १६३६                   |                 |
|           | १२३३, १२३५, १                 |         | + जंगला       | जङ्गलेषु १०२                 |                 |
|           | १२३८, ५                       |         | जंत •         | यन्त्र १७७, १                | ۱७८[٩],         |
| ,,        | यथानामकम् १                   |         |               |                              | 900             |
|           | <b>१२२६ त⁺ १</b>              |         | जंनि          | यान्ति                       | 680             |
|           | १२३३,                         |         | जंबु          | जम्यूयृक्षः                  | 80              |
| ,•        | यश्रानामिका १२२               |         | जंबुदीवं<br>- | जम्बूद्वीपम्                 | २१६९            |
|           | १२२८, १२३०, १                 |         | जंबु ही वे    | जम्बूद्वीपः १००              |                 |
|           | १२३३, १२३७, १                 |         |               | ९००३ [२] व                   |                 |
|           |                               | १९७६    |               |                              | २१६९            |
| **        | यथानाम हा. १                  |         | ,,            | जम्बूदीपे १७                 |                 |
|           | १८६४, २०५                     |         |               | 9<0[9], 9                    | د۶ [۹],         |
| जहेव      |                               | 1[9],   |               | 9<3 [9], 9                   | <i>د</i> ه [۹], |
|           | १९७[१], २००                   |         |               | ৭ <b>ং</b> ড [৭], ৭          |                 |
|           | equ[9], uce,                  |         | •             |                              | १०९८            |
|           | [ર], ૧૦૬૭, ૧                  |         | जंबूफलप्      | जम्बूफलकम्-अ                 |                 |
|           | 9949,9960[६                   |         |               |                              | १२२६            |
|           | 9928, 9946,                   |         | जंबूफलकाळिया  | जम्बूफलकालिक                 |                 |
|           | [٩], ٩२०९, ٩                  |         | _             |                              | ः १२३७          |
|           | 9२४८, 9२४९, 9<br>[9], 9४३४, 9 |         | जा            | या ५० गा. ४<br>गा. ५९, ५४    |                 |
|           | [4], 9888, 1<br>[8], 9442, 9  |         |               | या. ५५, ५४<br>६९, ५४ [५]     | [5] 41.         |
|           | [4], 1777, 1                  |         |               | तः ७९, ५४ [६<br>वः ७९, ५४ [६ |                 |
| आं९[२]–११ | 1,774) 1,75,                  | ו מניוי |               | (1. 0) 48[4                  | 1 411. 20       |

| मूख्सदो         | सक्कयत्थो                  | सुत्तंकाइ | मूलसदो                            | सक्कवस्थो                      | सुत्तंकाइ       |
|-----------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| জা              | तः ८३, ८३                  | 9, <33,   | जाणति                             | जानाति ८४०                     | तः ८४८,         |
|                 | ८३४, ८३९                   | ٠, ٧٩,    |                                   | <b>९९४, १</b> २१               | ५[१, ३],        |
|                 | 9993, 94                   | २९[१-३],  |                                   | १९६३, १९६                      | ६४, २१६९        |
|                 | <b>१५३२ [१]</b> ,          | ૧૭३૭      | जाणंति                            | जानन्ति                        | ९९५[१],         |
|                 | [٩], ૧૭३૮                  | , १७४१    |                                   | ९९६, ९९८,                      |                 |
| जाइ०            | जाति ५४[४]                 |           | !                                 | १९९२, १९९                      |                 |
|                 |                            | , ८५ [५]  |                                   | १९९८, २००                      |                 |
| जाइणामे         | जातिनाम १९                 | ∖९૪ [૨],  |                                   | २०३२ गा                        |                 |
|                 |                            | १९९३      |                                   | २०४०, २०४                      |                 |
| जाइनामनिहत्ताउ  | यं जातिनामनिधत्त           |           |                                   | २०४६, पृ.                      |                 |
|                 |                            | € < <     | जाणंती                            | जानन्ति २१९                    |                 |
| जाइविसिट्टया    | जातिविशिष्टता <sup>•</sup> |           | - जाणिउकामे                       | ज्ञानुकामः                     | १६७९            |
| जाइहिंगुलुए     | जात्यहिङ्गुलुकः            | 4550      | जाणित्ता                          | ज्ञास्वा                       | ,,              |
| जाई             | यानि ८७७[१]                |           | जाणियव्वं                         | ज्ञातब्यम् १६                  |                 |
|                 | ددد [٩],                   |           |                                   |                                | टि. ६           |
|                 | ९९३, १७९८                  |           | जाणियब्वा-                        | जातब्याः पृ. र                 |                 |
|                 |                            | o [4.5]   | जाणियव्या                         | ज्ञातब्याः                     | 3053            |
| **              |                            | ખર [૪].   | ,,                                | ज्ञातव्यानि                    | १०६७            |
|                 |                            | ૧૬૬ [ર]   | जाणेति                            | जानन्ति                        | 444             |
| जाई             |                            | ्या. २५   | जातरूववडंसए                       | जातर पदतंसक                    |                 |
| जाई ०           |                            | on [8]    | जावा                              | जाताः                          | ८३              |
| जाई—            |                            | ६, ८३७    | जाति                              | जाति                           |                 |
| + जाउल          | जातुलः-वनस्पर्वि           |           | जाति ०                            | ,, ৬,৬[২]                      |                 |
|                 |                            | ८ टि. १३  |                                   | <b>९१[४] गा. १</b>             |                 |
| + जाउलग         | जातुलक:-,, ४               |           |                                   | गा. १७९, २                     |                 |
| जाए<br>जाभो     | थया                        | ८९५       | जातिआरिया                         |                                | २३१             |
|                 | जातः ५४[१०]                |           | जातकास्या<br>जातिणामणि-           | जात्यार्थाः १<br>जातिनामनिधत्त |                 |
| ,,              | याः १७                     |           |                                   | जातनामानवत्त                   | -               |
| जागरा           |                            | ६८ [१]    | हत्ताउपु<br>जातिणामणि-            |                                | £ < 8           |
| जागरा<br>जगराणं | जागराः                     | ३२५       |                                   | जातिनःमनिधत्त                  |                 |
| जगरान<br>जागरे  | जागराणाम्<br>जागरः १७४६    | ३२५       | हप्ताउयं<br>जातिणामनि-            |                                | 800             |
| जाण             | जानीहि ५४ [                |           | जातणामान <sup>ः</sup><br>हत्ताउयं | ,,                             | 459             |
| *****           | and As I                   | 902       | हत्ताउथ<br>• जातिणामापु           | जातिनाम्नः '                   |                 |
| जाणह            | जानाति ८३०                 |           | ० जातिज्ञासायु<br>० जातितो        | जातयः पृ.                      |                 |
|                 | 9294[9-3],                 |           | ० जातता<br>जातिनामनिहत्ताउ        |                                |                 |
|                 | ( , < 1,                   | 9968      | ज्याचनामानम् साव                  | ज् जाराना <b>नान</b> वरा       | ાલુખ્યા.<br>૬૮૫ |
|                 |                            | 1,40      |                                   |                                | 464             |

|               | ata atricis            | (तर्वा अकाना | 744                              |
|---------------|------------------------|--------------|----------------------------------|
| मूछसद्दो      | सक्तयत्थो सुत्तंकाइ    | मूलसद्दो     | सक्क्यत्थो सुक्तंकाइ             |
| जातिनामनि-    | जातिनामनिधत्तायुष्कम्  |              | ૬૫૬ [૧-૨], ૬૫૭,                  |
| हत्ताउयं      | ६९१                    |              | ६६३, ६६८ [१-३, ८],               |
| जातिविसिट्टया | जातिविशिष्टता          |              | ६६९ [१], ६७२ [१-३,               |
|               | 9६<%[9]                |              | <b>પ</b> -૧], ६७३ [૧-૨],         |
| जातिविद्दीणया | जातिविहीनता १६८५       |              | ૬૭૫, ૬૭૬, ૬૭૮,                   |
|               | [२], १६९५[३]           |              | ६८६, ६८९, ६९२,                   |
| जानी—         | जातिः ८३६, ८३७, ८३८    |              | ६९.४, ६९६, ६९८,                  |
| जाती ॰        | जाति ९१[४]             |              | ७०० तः ७२४, ७२७,                 |
| जायणि         | याचनी-भाषाप्रभेदः      |              | ७२८, ७३०, ७३२ तः                 |
|               | ८६६ गा. १९६            |              | <b>પરેપ, પ</b> ૪૧, ૫ <b>૫</b> ૫, |
| जायरूवखंडाण   | जातरूपखण्डानाम् ८८२    |              | ७५९, ७६६, ७६८,                   |
| जायरूषवंडसए   | जातरूपवर्तसकः २०६[१]   |              | ७७६, ७७८, ७९२ तः                 |
| जायी—         | जातिः ८३६              |              | ८०१, ८०३ तः ८०६,                 |
| जारू          | वनस्पतिबिशेषः ५४ [१]   |              | ८०८ तः ८२९ सूत्राणा              |
|               | गा. ४८                 |              | हितीयकण्डिका, ८४५,               |
| जाल-०         | जाल १९५.[१]            |              | ८४७ तः ८५३, ८७२,                 |
| जालं          | जालम् ८५३              |              | ८७३, ८७५, ८७६,                   |
| जाला          | ज्वाला ३१[१]           |              | ८७७ [३, ५, ७-८,                  |
| जालाउया       | द्वीन्द्रियजीवाः पृ.२७ |              | १०-१५, २३], ८८८                  |
|               | टि. ६                  |              | [१], ८८९, ८९२,                   |
| जाव           | यावत् १७, १७५ [१],     |              | ८९७, ९०३, ९०५,                   |
|               | १८५ [१], १८६ [१],      |              | ९१३, ९१९, ९३८,                   |
|               | १८७, १८९ [१.२],        |              | ॰ ३९ [ <b>१-२], ९४</b> १ [२]     |
|               | १९०[१-२], १९१[२]       |              | तः ९४३, ९५० तः                   |
|               | तः १९३[१], १९५[१]      |              | ९५२, ९५४, ९५५,                   |
|               | तः २०९, २७७            |              | ९५९, ९६० तः ९६७                  |
|               | [9२], ३५३, ४४२,        |              | स्त्राणा द्वितीयकण्डिका,         |
|               | ४६५, ४७२, ५०३,         |              | ९६८[१.२],९७०,९७१,                |
|               | ५०७, ५१२, ५१६,         |              | ९७५ [२], ९७७ [२],                |
|               | ५२०, ५२४, ५२८,         |              | ९७८ [२], ९८० [२],                |
|               | ५३४, ५४०, ५४९,         |              | ९८३ [२], ९८३ [२],                |
|               | ५५८, ६०८, ६१४,         |              | ९८४, ९८६, ९८७[५],                |
|               | ६१६, ६१८, ६२०,         |              | ९९५ [२], १००१ तः                 |
|               | ६२५, ६२७, ६२९,         |              | <b>१००३ [२], १००५</b> ,          |
|               | ६३१, ६३८, ६४९,         |              | १००८ [१] तः १०१२                 |
|               | ६५० [१, ३, १३-१६,      |              | [२], १०१४ [२],                   |
|               | 9c], ६५५ [9-२, ४],     |              | १०१५ [२], १०१६                   |

| १६४    | पण्णवणासुत्तपरिसद्वार                 |        |                                       |  |  |  |
|--------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|--|--|--|
| मूलसदो | सक्क्यत्यो सुत्तंकाइ                  | मूलसदो | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ                   |  |  |  |
| जाव    | [२], १०२०[२],१०२१                     |        | १२२३, १२२५, १२२७,                     |  |  |  |
|        | [૪], ૧૦૨૨, ૧૦૨૬                       |        | १२३०, १२३३ तः                         |  |  |  |
|        | [२], १०२७ [२],                        |        | १२३७, १२४२ तः                         |  |  |  |
|        | ૧૦૨૬, ૧૦૨૧ [૨],                       | 1      | १२५१, १२५३, १२५५,                     |  |  |  |
|        | १०३८ [२], १०४१                        |        | <b>१२५६, १२५७[१-३,५</b> ,             |  |  |  |
|        | [१-३], १०४२, १०४३                     | -      | ७,०, १२-१३], १२६६                     |  |  |  |
|        | [२, ४], १०४५ [२],                     | İ      | [२], १२७८, १२९२,                      |  |  |  |
|        | १०४६ [२,६], १०४७,                     |        | १३०७, १३०८, १३३१,                     |  |  |  |
|        | [২], ৭০४८ [३],                        |        | १३३२, १३७८, १३८७,                     |  |  |  |
|        | १०४९, १०५० [३],                       |        | १३९६, १४०१ तः                         |  |  |  |
|        | ૧૦૫૨, ૧૦૫૪[૨,૨],                      |        | १४०३, १४०७[२],                        |  |  |  |
|        | १०५५ [२], १०५६,                       |        | 1805[3], 1804,                        |  |  |  |
|        | १०५७, १०५९, १०६१,                     |        | १४१०[२-३], १४११,                      |  |  |  |
|        | १०६२, १०६५, १०६६                      |        | ৭४৭४[২], ৭४1% [३],                    |  |  |  |
|        | [१], १०६७, १०६९ तः                    |        | 983°, 982°[v],                        |  |  |  |
|        | १०७५, १०७७ तः                         |        | १४२१[२,५], १४२४,                      |  |  |  |
|        | १०८१, १०८३, १०८६,                     |        | १४२६[२],१४२८[३],                      |  |  |  |
|        | १०८८ तः १०९०,                         |        | ণ ধই০[২], ণ ধই৸,                      |  |  |  |
|        | १०९५, १०९७ तः                         |        | ૧૪३૬[૧], ૧૪૨૭                         |  |  |  |
|        | १०९९, ११०३, ११०४,                     |        | [४,६], १४३८, १४४४,                    |  |  |  |
|        | 9904, 9990, 9994,                     |        | 9884, 9849, 9844,                     |  |  |  |
|        | १११७, ११२४, ११३६,                     |        | १४६१, १४६८, १४६९,                     |  |  |  |
|        | ११४०, ११४२, ११४५,                     |        | १४७१ तः १४७३,                         |  |  |  |
|        | ११४७,११५०,११५८,<br>११५९, ११६३[१,३],   |        | १४७६, १४७७, १४७९,<br>१४९७ [१,३], १४९८ |  |  |  |
|        | 11%>, 1142[1,2],<br>1948[3], 1944[2], |        |                                       |  |  |  |
|        | ११७०, ११७२ तः                         |        | [9], 9५०9[9],<br>9५,9६, १५,३७[9,३],   |  |  |  |
|        | 9908, 9906, 9960                      |        | १५१८[६.७], १५२०                       |  |  |  |
|        | [9, 4.90], 9962                       |        | [9-3], 9-23[2],                       |  |  |  |
|        | [1-3], 1963[9-3],                     |        | 1441, 144[4],                         |  |  |  |
|        | 9966 8: 9989.                         |        | [३], १५३२[२,५],                       |  |  |  |
|        | 9953, 9958, 9950,                     |        | १५३६ तः १५३८,                         |  |  |  |
|        | 9999[8], 9300[3],                     |        | 9434[9, 8], 9483,                     |  |  |  |
|        | १२०२, १२०९, १२१०                      |        | 1747[1, 0], 1704,                     |  |  |  |
|        | [9], 9299, 9294                       |        | 9480[2], 9486,                        |  |  |  |
|        | [9-1], 9294[2],                       |        | 9449[9.2, 8.4],                       |  |  |  |
|        | १२१७, १२२१ तः                         |        | المرافع المرام المرام                 |  |  |  |
|        |                                       |        | 1119 1779, 1797                       |  |  |  |

|        |             | बाय पारासट्ट                  |          | १६०       |                        |
|--------|-------------|-------------------------------|----------|-----------|------------------------|
| मूलसदो | सक्त्यत्थो  | सुत्तंकाह                     | मूलसद्दो | सक्कयत्थो | सुत्तंकाइ              |
|        | तः १५७९ ह   | त्राणां द्वितीय-              |          | 9002.     | १७७३[२],               |
|        | कण्डिका, १५ | 100, 9409                     |          |           | ٠२], ٩٠ <b>٠</b> ٠٠    |
|        | [२],        | 94.63[3],                     |          |           | 9 , 9 y c }            |
|        | 9468[2]     | વષ્યલ્પ[૨],                   |          | [२],      | ٩٥٤٧ [٦],              |
|        | १५८६[२],    | १५८९[२],                      |          | 9000 [9-  | २], १७८८               |
|        |             | ૧૫૬૫[૧],                      |          | [ર], ૧    | હરર [ર],               |
|        |             | ૧૫९૬[૨],                      |          |           | ₹], <b>१</b> ७९८       |
|        |             | १६०३[२],                      |          |           | ٥٥ [٩,٤],              |
|        |             | ६०६[१-२],                     |          |           | ०५, १८०६               |
|        |             | तः १६१६                       |          |           | ०९, १८६०,              |
|        |             | <b>∘</b> तः १६१९,             |          |           | ६४, १८६६               |
|        |             | [], વદરૂપ                     |          |           | [२],१८७१               |
|        |             | ,३६, १६३८                     |          |           | १८७६ [२],              |
|        |             | ९, १६४१,                      |          |           | १८७८ [२],              |
|        |             | १६४७[१],                      |          |           | ¥], 9<<₹               |
|        |             | १६५०,                         |          |           | ,[२],१८९४              |
|        |             | : ૧૬૬૦,                       |          |           | ७, १९१५,               |
|        |             | ६६, १६६८,                     |          |           | २९तः १९३२              |
|        |             | ७१, १६७३,                     |          |           | (३, १९४६,              |
|        |             | , १६७६[२],                    |          |           | (५६, १९५७              |
|        |             | १६७९ तः                       |          |           | २ तः १९६४,             |
|        |             | ६८९[२-३],<br>.], १६९२,        |          |           | ७६, १९९३,<br>१००, २००४ |
|        |             | .], ४६८५,<br>, ५.६, ९,        |          |           | २००५[२],               |
|        |             | :, ज.घ, <i>),</i><br>८], १६९५ |          |           | , 3096,                |
|        |             | ्६, वेख००<br>ं६, वेख००        |          |           | , र०1°,<br>२८,३०२९,    |
|        |             | ], 9000                       |          |           | तः २०३६,               |
|        |             | 1, 100c                       |          |           | ¥9,20¥€,               |
|        |             | २७, १७२३,<br>२७, १७३३,        |          |           | ५०,२०५१,               |
|        |             | 84, 9089,                     |          | Sers 1    | ۹, ۲۰٤],               |
|        |             | 42, 9048                      |          | 8043      | २०५७ [२],              |
|        |             | 9046 [2],                     |          |           | 49,2062,               |
|        |             | 9044[2],                      |          |           | ₹८, <b>२०७</b> 9,      |
|        |             | 9063[3].                      |          |           | ७९, २०८१,              |
|        |             | 9050[9],                      |          |           | ,२०९०[२],              |
|        | १७६८[२],    |                               |          |           | , [ . ],<br>.], २०९२,  |
|        |             | १७७०[२],                      |          |           | २०९४[٩],               |
|        |             |                               |          |           |                        |

| रुष्द                  | 4                                        |                        |                                             |
|------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| मुलसहो                 | सक्कयत्थो सुत्तंकाइ                      | मुलसहो                 | सक्क्यत्थो सुत्तंकाह                        |
| जाव                    | २०९५[२], २०९६[२],                        | जिमाणं                 | जिनानाम् १०२ गा. ११७                        |
| जान                    | २०९७[२],२०९८[१],                         | जिणाभि हियं            | जिनाभिहितम् ११० गा.                         |
|                        | २०९९[२], २१००[२],                        |                        | 930                                         |
|                        | 2909[2], 2903[2],                        | जि <b>णे</b> ण         | जिनेन १९०गा. १२२                            |
|                        | 2908 [9], 2904,                          | जिब्भगारा              | (≀) जिह्वाकाराः−                            |
|                        | २१०७ [1], राज्य                          |                        | शिल्पार्थाः पृ. ३८ टि.७                     |
|                        | [9], 2996, 2998                          | जिल्लारा               | ,, ,, ,, ,,                                 |
|                        | [3], <110, <111<br>[2, w], <120[2],      | जिहिंभदिए              | जिह्नेन्द्रियम् ९७३,९७४                     |
|                        | 2929 [9-2], 2922                         |                        | [४], ९७६[३], ९७९,                           |
|                        | [2-3], 2928 [2-8],                       |                        | sco[9-3], 903c[9]                           |
|                        | २१२७[२],२१२८[२],                         | जिहिंभदिको वचए         | जिह्नेन्द्रियोपचयः १००७                     |
|                        | २१२९[२],२१३४[२],                         | जिटिंभदिय              | जिल्लेन्द्रिय ९७९, ९८२,                     |
|                        | 2934 [2], 2936,                          | 141-11141              | १०१३, १८२२, १८२३,                           |
|                        | २१३७[२] तः २१३९,                         |                        | 9 < 2 4                                     |
|                        | २१४० [२], २१४१,                          | जिहिंभदिय •            | जिह्नेन्द्रिय ९८०[२,४],                     |
|                        | <b>૨</b> ૧૪૪[૨],૨૧૪૫[૨],                 | Talle all all a        | 9698                                        |
|                        | રવપ૪[ર], ૨૧૫૬[ર],                        | जिहिंभदिय-             | जिह्नेन्द्रयार्थावयहः                       |
|                        | २१५७, २१५८ [२],                          | अत्थोग्ग <b>डे</b>     | 9099                                        |
|                        | २९५९ [२], २१६१,                          |                        | मे जिह्नेन्द्रियपरिणामः ९२८                 |
|                        | २१६७, २१६६ [३],                          | जिल्मिदियवं-           | जिह्नेन्द्रिश्व्यक्षन।वग्रहः                |
|                        | २१६९, २१७७, पृ. ७                        | जणोग्गहे               | 9096                                        |
|                        | ટિ. ર, ષ્ટ. ૨૧૨ ટિ. ૧<br>ષ્ટ. રૂપર ટિ. ૧ | जि <b>ब्लिंभदियस्स</b> | जिह्नेन्द्रयस्य ९८२.                        |
|                        |                                          | 101104113474           | ९८७[३-४], ९९२[४],                           |
| जाबह                   | बनस्पतिविशेष ४२गा.२३                     |                        | 9093                                        |
| जावति                  | वृक्षमेदः ४८गा.३७                        | जियंतए                 | जीवन्तकः-वनस्पतिः                           |
| जावतियं                | यावत्कस् १०००, १००१                      | ।जनवर्                 | ४९ गा. ४०                                   |
| जासुमणा                | बनस्पतिबिशेष ४२ गा. १९                   | जियंति                 | जीवन्ती-वही ४५ गा.३१                        |
| जासुमणाकुसुमे          | जपाकुद्दसम् १२२९                         | • जिया                 | जीवानि ५४[२] गा.५५                          |
| जासुमिणा <b>कुसुमे</b> | ,, पृ. २९४ टि. १७                        |                        | जावानि ५४[२] गा. ५५<br>वनस्पतिविशेषः पृ. २४ |
| जामुचण                 | वलीविशेषः ४५ गा. ३०                      | जि <b>ही</b>           | वनस्पातावशयः पृ. रङ<br>टि. ४                |
| जाहा                   | भुजपरिसर्भविशेषः ८५[१]                   |                        |                                             |
| जाहिं                  | શામિ ૧૭૬૨                                | जीमृष्                 | जीमूतः १२२६                                 |
| जिन्ह्यगा <b>रा</b>    | शिल्पार्थविशेषः १०६                      | जीरू                   | वनस्पतिविद्योषः पृ.२२<br>टि.२               |
| जिणविद्धे              | जिनदृष्टान् ११० गा. १२१                  | 1                      |                                             |
| जिणवरिंदं<br>जिणवरेण   | जिनवरेन्द्रम् १ गा. १<br>जिनवरेण १ गा. २ | जीव                    | जीव १४, १६, ९३, २११                         |
| ाजणब रण<br>जिला        |                                          | + जीव                  | जीवः १२५९ गा. २९१                           |
| (ज्युप्त               | जिनाः २९७०[२]गा.                         | जीव —                  | ,, ३३४, ६९२, ८५८,                           |
|                        | २३०                                      | 1                      | ९९०[४],९७९, १५८४                            |
|                        |                                          |                        |                                             |

| मूलसहो              | सक्कयस्थो           | सुत्तंकाइ          | मूलसदो    | सक्रवत्थो        | युसंकाह                  |
|---------------------|---------------------|--------------------|-----------|------------------|--------------------------|
|                     | [9],9608[           | री १७६२.           | जीववरगस्स | जीववर्गस्य       | ९१० [४]                  |
|                     | 9088,900            |                    | जीवस्स    | जीवस्य ५         | ४ [८] गा.                |
|                     | 9668.               | 9664               |           | 43, <b>1</b> 48  | 4, १६०७                  |
|                     | [9, ₹-8],           |                    |           | तः १६०९,         | १६११ तः                  |
|                     | 9659[3],            | 9694               | 1         | <b>૧૬૧</b> ૨ [૧] |                          |
|                     | [9.8], 90           | ९८[१-२],           |           | ૧૬૧૬ [૧]         |                          |
|                     | 9699[9-3]           | ], १९००            |           | १६२८ तः          |                          |
|                     | [9, 3],             |                    |           | ૧૬३૫ [૫]         |                          |
|                     | १९०२[१-३]           |                    |           | १६३९, १६         |                          |
|                     | [٩,٧],              |                    |           | तः १६५३          |                          |
|                     | ૧૬૦૭, પૃ.           |                    |           |                  | ५७, १६६१                 |
| जीव ०               | जीव ११०             |                    | ० जीवं    | जीवम् ५४         | ( [११] गा.               |
|                     | 94,60, 9            |                    |           |                  | 908-904                  |
|                     | ૧૧૦૨ [૨],           |                    | जीवंजीवा  | जीवजीवाः-        |                          |
| _                   |                     | गा. २२७            |           | विशेषः           | دی                       |
| जीवघणा              | जीवघनाः             |                    | जीवा      |                  | [२] गा. ५५               |
|                     | गः<br>जीवनिकायेष    | ६९, २१७६           | जीवा      |                  | ११], २१३,                |
| जीवणिकाएसु          | जावानकायधु          | १५७४,<br>१६३७      | 1         |                  | २६९, २७४                 |
| जीवस्थिकार          | जीवास्तिकायः        |                    |           |                  | (९२, २९४,<br>०३, ३२५,    |
| जाबात्वकार्         | २७१, २७२            |                    |           |                  | ૦૨, ૧૨૫,<br>.હપર્ડહર્રે, |
| जीवस्थिकाय          | जीवास्तिकाय         |                    |           |                  | ,७५२,७६२,<br>७९, ८७६,    |
|                     |                     | 3.03               |           |                  | , <६४[٩],                |
| जीवन्थिकायस्स       | जीवास्तिकायः        | स्य २७२ [४]        |           |                  | , ५२०[1],<br>९६६ [१],    |
| जीवपण्              | जीवपदे २            | (۱۹ ح [۹] ,        |           |                  | २६५ [१],<br>९६८ [१],     |
|                     |                     | २१६०               |           |                  | 34" [1],<br>30, 906°,    |
| ० जीवपण्            |                     | १६०४ [२]           |           |                  | ९ <b>१,१</b> 9९३,        |
| जीवपञ्जवा           | जीवपर्यवाः १        | ४३८, ४३९,          |           |                  | . १, १५.२,<br>७३, १५८२,  |
|                     |                     | ४९२ [२]            |           |                  | ,9466[9],                |
| जीवपण्णवणा          | जीवप्रज्ञापना       |                    |           |                  | 9444[9],                 |
| _                   | [9-२], ५९           |                    | 1         |                  | 1, 1583.                 |
| ० जीयपण्णवणा        | ۹, ۳                | ৸, ঀৢৢৢৢৢৢ ল:      |           |                  | ६९, १६७२,                |
| जीवपढे              | १९, ५६[१]<br>जीवपदे | ],५७[१-२]<br>२१६२  |           |                  | ], 9004,                 |
| जावपद<br>जीवपरिणामे | जावपद<br>जीवपरिणामः |                    |           |                  | ], 9006                  |
| जावपारणार्स         |                     | ९२६, ९४६<br>९२६,   | [         |                  | 94, 9096,                |
| जीवमिस्यिया         | जीवभिश्रिता-        |                    | 1         |                  | ારપં, ૧૭૨૮,              |
| नामामादत्त्रथा      | जानामाज्यता=        | -मामात्रमम्<br>८६५ |           |                  | ], 9038,                 |
|                     |                     | •                  | ,         | -                | •                        |

| १६८         | ८ पण्णवणासुत्तपरिसिट्टाई |                       |          |                      |              |  |
|-------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------------------|--------------|--|
| मूलसद्दो    | सक्त्यत्थो               | सुत्तंकाइ             | मुलसदो   | सक्कयत्थो            | सुनंकाइ      |  |
| जीवा        | 9040, 90                 | ६४, १७७४              | • जीवाणं | जीवानाम्             | 48[90]       |  |
|             | [9], 900                 |                       |          | गा. १०१े,            | २११९[३],     |  |
|             | [9],9064                 |                       |          | २१२१[                | २], २१४१     |  |
|             | 9656, 9                  | ८६९ [२],              | जीवातो   | <b>জী</b> ৰাৰ ৭'     | 66, 9469     |  |
|             | ૧૮૭૨, ૧                  | د ه <sup>ي</sup> [٩], |          | [३], १५९६            | ,१६०४[१]     |  |
|             | 9600,90                  | se, 9cc6,             | जीविय    | जीविका-वन            | स्पति :      |  |
|             | 9664, 9                  | ८८९ [३],              |          | 48                   | १] गा. ५१    |  |
|             | 91,03 [6]                | , १९२८,               | ० जीविया | जीवकानि              | v.s[c]       |  |
|             | १९३४, १९५                | ४, ६९६१,              |          |                      | गा. ८७       |  |
|             | مودس مد                  | 30, 5°, 38',          | जीवियाओ  | जीवितान              | 90.02        |  |
|             | १९८० ग                   | २२१,                  | जीवे     | जीवः २१२             | रगा, १८१,    |  |
|             | २१२५, २१                 | ४२,२१४६,              |          | esu, euu             | [1], ८७८     |  |
|             | २,१५,३ [५,-६             | ], ૨૧૬૬               |          | त ८८०, ८             | ९०, ८९२,     |  |
|             | [३-४], पृ                | ३५.१ टि. १            |          | <٩ ٦,                | १२१६[१],     |  |
| • जीवा      | जीवाः ३३                 | €, 30€€,              |          | ૧૨૧૭, ૧૨             | ६०, १४०७     |  |
|             | २१३९, प्र                |                       |          | [1], 180             | 10,0°        |  |
| जीवाइं      | जीवान                    | ગ્વપ3[૪],             |          | [3],                 | ۱۹] ده و ۱۹  |  |
|             |                          | ર૧૬૬[૩]               |          | 9766,                | ۹۷، ۲۹ [۹] , |  |
| जीवाओ       | জীবাৰ্ ৭০९               |                       |          | 94.50, 94            | ९,१,१६०४     |  |
|             | ر[د]و، ١٠٠٩              | 9500,                 |          | [٩], ٩૬૨             | ०, १६४२,     |  |
|             | १६२०, ः                  | ગ્લખેટ[પ],            |          | ጓፍ ४६,               | 9६४३[२],     |  |
|             |                          | २१६६[३]               |          | વૃદ્ધ છે, વૃદ્       | 30, 9€ 34,   |  |
| जीवाजीवभिरि | स्पराजीवाजीवमिशि         | aat−                  |          | ૧૬હદ[૨],             | 9066,        |  |
|             | भाषाप्रमेदः              |                       |          | ر دا دای و           | ૧૭૫૬ [૨],    |  |
| ০ जीবাण     | जीवानाम्                 | [۹۰] ۲۰۰              |          | ૧ગદર[૧],             |              |  |
|             |                          | गा. १०३               |          | ૧૭૬૭[૧],             |              |  |
| जीवाणं      |                          | तः २६९,               |          | ૧૭૦ [૧],             |              |  |
|             | २७४, २७                  |                       |          | 9035,                |              |  |
|             | 889, UU                  |                       |          | ٩ ٥ < ٦ [٩],         |              |  |
|             | ७७२, ९००                 |                       |          | 9 < 4 ( [ 9 ] ,      |              |  |
|             | 9000,900                 |                       |          | 9608[9],             |              |  |
|             | 9959, 945<br>[9],        |                       |          | 9669[9],<br>9660[9], |              |  |
|             | [1],<br>94/0<[9],        | 1730[7],              |          | १८८२ तः              |              |  |
|             | ૧૬૨,                     | 15-11,                |          | २१५३[१,४             |              |  |
|             | 9580, 999                | 19, 9538,             |          | रगणगाज्य<br>[१],२१५६ |              |  |
|             | १९५२, २१३                | (4, 29 62,            |          | [3],                 |              |  |
|             | २१५३[६],                 | २९६६[४]               |          | २9६५, २96            |              |  |
|             |                          |                       |          |                      | 2.7.         |  |

|                | वाय पारासह                     | _ सर्व (अक्सन) | 141                  |
|----------------|--------------------------------|----------------|----------------------|
| मूलसदो         | सक्क्ष्यत्थो सुत्तंकाइ         | मूलसरो         | सक्तयत्थो सुत्तंकाह  |
| जीवे           | जीवे ८८८[१]                    | ० ज्हिया       | र्यूधिका-वनस्पतिः    |
| जीवेणं         | जीवेन १६७९ तः १६८४             |                | १२३०                 |
|                | [9],9६८५.[9],9६८६              | जे             | यः २११, १३२६,        |
| जीवेसु         | जीवेषु १९.०४[१],               | }              | १३३०, १३३४, १३४३,    |
|                | 9९०६                           |                | १३४४, १३४६, १३५२,    |
| जीवेहिंतो      | जीवेस्यः १ ५९.०,१५९.४,         |                | १३५९, १३७५, १४२०     |
|                | १५९५[२], १५९८,                 |                | [२-८], १४२٩[२],      |
|                | <b>૧૬૦૨, ૧૬૦</b> ३[૨]          |                | १४२५[२],१४२८[२],     |
| o जीवेहिंतो    | जीवे⊷यः ५१०[४]                 |                | ૧૪३૧[૨], ૧૪३૨        |
| जीवो           | जीवः ५४[८] गा.८८,              |                | [२-३], १४३६[२],      |
|                | ५४[९.] गा. ९७,                 |                | १४३७[२-६], १७४४,     |
|                | १०९१, १६६४ गा.२१७              |                | १७९६, १८०६[१],       |
| जीसे           | यस्या ५४[३] गा ५९,             | ĺ              | १८१५, १८२४           |
|                | <i>ખુ</i> ષ્ઠ[४] गा. ६०, ખુષ્ઠ | ,,             | थे <[૧] तः १३[५],    |
|                | [५] गा ७९, ५४[६]               |                | ર૪, ૨૦[૨૨], ૨૮       |
|                | गा. ८३                         | 1              | [٩,३ ४],३٩[٩,३-४],   |
| जीहा           | जिह्या १०२७, १०२८              |                | ३४[१,३.४], ४० त∵     |
|                | [२:३]                          |                | ४२, ४६ त ४९, ५१,     |
| ० जीहा         | जिल्ही १७८[२]                  |                | ખર, પક[૧] गा. ખરૂ,   |
| जुईए           | यु∗या १७८[१]                   |                | ५४[३] सा. ५७७८मा.    |
| जुगमच्छा       | युगमतस्याः ६३                  |                | ६१, ५४[४] गा. ६७-    |
| जुगवं          | युगपत् २१७५                    |                | ६८ गा. ७१, ५४[८]     |
| जुनीव्         | द्युत्या १७७, १७८[२],          |                | गा. ८९, ५४[११],      |
|                | १८८, १९६                       |                | ખુખ[૨-३], ગૃદ [૧],ખુ |
| जुबरायं        | युवराजम् ११०८                  | į              | [٩], ५८[٩], ६३, ६७,  |
| जुवलयाणं       | युगलकान।म् १८७ गा.             |                | ६८[२-३],७૧,७३,७४,    |
|                | 934                            |                | ७५ [२३],८०,८३,८४     |
| जुंगम=छा       | मत्स्यविदेषः पृ.२९ टि.३        |                | [२.३], ८५.[१, ३.४],  |
| जुंजह          | युनिक्ति २१७३[१],              |                | ૮૭, ९૧ [૨-૨ૅ], ૧૦૫   |
|                | २१७४[३]                        |                | तः १०७, १५०, १५३,    |
| <b>जुंज</b> ित | ,,                             |                | १५६, १५९, १६२,       |
|                | २१७४[१-३]                      |                | १९५ [१], २११ माः     |
| जुंजमाणे       | युद्धान् २९७३[२],              |                | १६८, ६७९, ६८१,       |
|                | २१७४[२.४]                      |                | ८४९, ८५०, ८५२,       |
| ज्या           | <b>यूका</b> ५७[१]              |                | ८६७, ८६८, ९९३,       |
| जूहिया         | यूभिका-वनस्पतिः ४३             | 1              | 998, 998, 996,       |
|                | गा. २५                         | 1              | १०६७, ११२४ तः        |

| (30          |                    | Andania          | ત્વવારા લક્ષક |                         |                   |
|--------------|--------------------|------------------|---------------|-------------------------|-------------------|
| मूलसद्दो     | सक्क्यस्थो         | सुत्तंकाइ        | मूलसहो        | सक्क्यत्थो              | सुसंकाइ           |
| जे           | ११२६,              | 9924,            | जेणामेब       | यत्रैव                  | २०५२[४-५]         |
|              | 9925, 99           | ३२, ११३३         | जेसिं         | येषाम् ११५              | १५, १८८५          |
|              | [9], 9989          | 1, 9988,         |               | [1], 90                 | .९८ [१-२],        |
|              | 9988, 998          | ८७, ११५२,        |               | 1                       | ९०३ [३-४ <u>]</u> |
|              | १४२१[३-५]          | ], ৭৭৩২,         | जेहिंतो       | येभ्यः                  | ६४८, ६५०          |
|              | १७०२ [३२]          | , 9926,          |               | [१०], ६५                | રૂ[રૂ], ૬૫૭,      |
|              | 9000, 90           | ११, १९३२         |               |                         | ६६६ [३]           |
|              | [9], 9543          | ८, १९६०,         | जो            | यः ५४ [                 | ९] गा. ९७,        |
|              | २०५२[२-६]          | , 2040           |               | ११० गा. १               | २१ तः १२५         |
|              | [३-४], २०७         |                  |               | गा. १२८                 | गा. १३०,          |
|              |                    | 2946             |               |                         | 90९९              |
| ,,           | याः ४४, ४५,        | , ५४ [३]         | जोइस          | ज्यौतिष                 | २०५२ [१]          |
|              | गा. ६०,            | 4.8 [8]          | ० जोइसपहा     | ज्योतिष्प <b>याः</b>    | 95,0,             |
|              |                    | गा. ७०           |               | 9.                      | ७१ तः १७४         |
| ,,           | यत् २११, ९         | k < 3 [9],       | ० जोइसप्पभा   | ज्योतिष्प्र <b>भा</b> ः | १६८               |
|              | 968, 949           | ર ૧િ∙રી.         | • जोइसप्पहा   | ज्योतिष्पथाः            | १६९, १७०          |
|              | ,<br>9             | પ્રદ [૧]         | जोइसम्म       | ज्योतिष्के              | 954 [9]           |
| ,,           | यानि ५४ वि         |                  | जोइसिए        | ज्योतिष्कः              | १२०७ [१]          |
|              | तः ६७, ५           | ∢िं गा.          | ० जोइसिए      | ज्योतिष्के              | 9846              |
|              | ६६ गा. ७३          | तः ७५,           | जोइसिएस       | ज्योतिष्केषु            | 9200 [9],         |
|              | ५४[८] गा ८         | U. CV.3.         |               |                         | 9800              |
|              | < <b>१०</b> [१-४]. |                  | जोइसिणिदेवीओ  | ज्यौतिषदेव्य            | : ११८५            |
|              | [9-२], ९           |                  | जोइसिणीओ      | ज्योतिष्काः             | १८९, ३३४,         |
|              | ٩.٩٧ [٩-٩],        |                  |               | 9968, 99                | so, 9895          |
|              | ९१८ [१],           | 9,30.            |               | [२], पृ. ३              | ર૮૪ ટિ. પ         |
|              |                    | ६२ <b>१ [</b> 9] | जोइसिशीण      | <b>ज्यो</b> तिषीणाम्    | ११६८[२]           |
| 37           | यान १८०३ त         |                  | जोइसिणीणं     | ,,                      | १९६[१-३],         |
|              | १८१० तः            |                  |               |                         | 9968              |
|              | १८१६, १८१५         | , 9699.          | जोइसिय        | ज्योतिष्क               |                   |
|              | १८२२, १८२५         |                  |               | [१३],६७२                |                   |
|              | ૨૧૫૨[૧],૨          |                  |               | ६८३, ७६                 |                   |
|              | <b>૨૧</b> ૫૬[૧],   |                  |               | 9<9, 903                |                   |
|              |                    | 955[9]           |               | [v], 900<br>9880 [4]    |                   |
| जेण          |                    | [गा. २]          |               | 184c [4]                |                   |
| जे <b>णं</b> | ,, 90%0,           |                  |               | 9580[3],                |                   |
|              |                    | ७,७० तः          |               | 9830, 303               |                   |
|              | १५७२, षृ. २७       |                  |               |                         | ५० डि. ६          |
|              |                    | ,                |               | Ç.                      |                   |

| मूलसदो          | सक्क्वतथो सुत्तंकाह                                  | मूलसहो        | सक्र्यस्थो सुत्तंकाइ                 |
|-----------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| जोइसिय ०        | ज्योतिष्क १९५[१-२],                                  | जोगे          | योगे ८६२ गा. १९४                     |
| •               | ४५४, ६०८, ६२५,                                       | जोगे          | योगः २१२ गा. १८०,                    |
|                 | ६३८, ७५२, ११४४,                                      |               | १२५९ गा. २११                         |
|                 | ११४८, १२१४, १८७८                                     | जोणि          | योनि ५७[२], ५८[२],                   |
|                 | [३], १९७२                                            |               | ६८[४], ७५[४], ८४                     |
| जोइसियत्ते      | ज्योतिष्कस्वे १०५४[२]                                |               | [¥], <9[¥], <99                      |
| जोइ/सयदेवा      | ज्योतिष्कदेवाः ६५८,                                  | जोणि •        | योनि २५[३], ३१[४],                   |
|                 | ११८५, ११८८                                           | 30            | ₹8[8], KK[₹]                         |
| जोइसियदेवेहिंतो | ज्योतिष्कदेवेभ्यः                                    | ०जोणिए        | योनिकः १२११                          |
|                 | <b>૬</b> ૫,૦[૧૬]                                     | ० जोणिएसु     | योनिकेषु<br>योनिकेश्यः ६५०[१],       |
| जोइसियरायाणी    | ज्योतिष्कर।ज्ञानी                                    | ० जोणिवृहिंती |                                      |
| 2.0             | 954[2]                                               | ० जोणिणीको    | १९९४<br>योनिकाः २२६,२७९,             |
| जोइसिया         | ज्योतिष्काः १३९, १४२                                 | ० जारणणाला    | थानकाः २२६, २७९,<br>११८०[७]          |
|                 | [9.२], १९५[१],२२२,                                   | ० जोणिणीण     | पपट०[७]<br>योनिकानाम् १९८०[४]        |
|                 | २२८, ३३४, ४३९,                                       | • जोणिणीणं    | यानकानाम् ११८०[8]<br>,, २२६, ११९७    |
|                 | ४९९[२], ६२२, ७००,<br>९९७, <b>११९</b> ०, <b>१</b> ४१६ | जोणिङमूप्     | ्र, २२५, ११२७<br>योनिभृते ५४[९]गा.९० |
|                 | [२], १८२८, १९९७                                      | o जोणिया      | योनिकाः २१८,२२६,                     |
| ० जोहसिया       | ज्योतिष्काः १५५१[३]                                  |               | २७८, ७५३, ७६३,                       |
| जोइसियाण        | ज्योतिष्काणाम् १५२६                                  |               | 337, 9989, 99co                      |
|                 | [४], १५३२[४]                                         |               | [4,4,4], 9998,                       |
| जोइसियाणं       | ,, 99¥[9], <del>9</del> 94                           |               | 999, 9304                            |
|                 | [9-२], ३९५[१],५८८,                                   | ० जोणियाण     | योनिकानाम् ११८०[५]                   |
|                 | ६७४, ११६८[१],                                        | • जोणियाणं    | ,, २२५, २२६,                         |
|                 | ११८५, ११८८, १५२०<br>[४], २०८३                        |               | ७४५ तः ७४७, ७५३,                     |
| ० जोइसियाणं     | ्रा, २०८२<br>ज्योतिष्काणाम् ३९५                      |               | ७६०, ७६१, ७६९,                       |
| <b>जाहालवाज</b> | [२३], १०५१                                           |               | ७७०, ७७२, ११६३                       |
| जोड्डिया        | ज्योतिषेन्द्री १९५[१]                                |               | [१,३], ११७२, ११८०                    |
| जोएअव्वं        | योजयितव्यम् ८०२                                      |               | [9-३, ५-90], ११९४,                   |
| + जोग           | थोगः १८६५ गा. २१९                                    |               | 999.0                                |
| जोगणिरोहं       | योगनिरोधम् २१७५                                      | जोगी          | योनिः २ गा.४,५५[३]                   |
| जोगपरिणामे      | योग । रिणामः ९२६,९३१                                 |               | गा. १०९, ७३८ तः                      |
| जोगपरिणामेणं    | योगपरिणाभेन ९३८,                                     |               | ७४०, ७४२, ७४५,<br>७४७ तः ७५१, ७५४    |
|                 | <pre>&lt;४०[٩], &lt;४٩[٩],</pre>                     |               | तः ७५६, ७५८, ७६१,                    |
| ->              | £87                                                  |               | पः ७५६, ७५८, ७६४,<br>७६४, ७६५, ७६७,  |
| जोगस <b>चा</b>  | थोगसत्या-भाषाप्रभेदः<br>८६२                          |               | 048, 047, 040,                       |
|                 | ***                                                  | 1             | , saf[1.4]                           |

| , • ,               | 4 - 14 - 165                  |                                                       |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| मूलवहो              | सक्तयत्थो सुत्तंकाइ           | मूलसहो सक्कबन्धो सुत्तंकाङ्                           |
| जोणी                | योनि ५६[२],८५[५]              | जोयणपुहत्तिया योजनपृथक्तिवनाः ८.                      |
| जोणी ०              | ,, ર૮[૪]                      | जोयणस्मि योजने २१३                                    |
| जोणीपु              | योन्याम् ७७३[२-४]             | जोयणसप्सु योजनशतेषु १८८, १८९                          |
| जोणीपयं             | योनिपदम् पृ. १९२ पं २६        | [9], 950 [9]                                          |
| जोतिस ०             | ज्योतिष्क १९७३ गा.            | जोयणसत्त० योजनशत १९५ [१]                              |
|                     | २२०, २०५१                     | जोयणसतपुहत्तं थोजनशतपृथक्त्वम्                        |
| जोनिसविसये          | ज्योतिर्विषये १९५.[१]         | ولالإه                                                |
| ० जोतिसिए           | ज्योतिष्की १०४४               | जोयणस <b>तपुहत्तिया</b> योजनशतपृथकित्वकाः ८३          |
| जोतिसिय             | ज्योतिष्क ५०९, १०४३           | जोयणसतसहस्स योजनशतसहस्र १६८,                          |
|                     | [8], 9004, 9808,              | ૧૭૦, ૧૭૧, ૧૭૩,                                        |
|                     | 9889, 9883, 9534              | 908, 900, 900[9],                                     |
|                     | [६], १९३५, १९७९,              | 908 [3], 963 [9]                                      |
|                     | २०२६,२०३१,२०३७,               | जोयणसत्तसहरसं थोजनशतसहस्रम् १५.२७,                    |
|                     | २११५ [१], २१३२,               | ૧૫૩૧, ૧૫३૨ [૧]                                        |
|                     | २१६४                          | जोयणसनसहरसाइं योजनशतसहस्राणि                          |
| जोतिसिय ०           | ज्योतिष्क ११५४,               | <u> ৭৭.৬ [৭],   ৭৭.৭ [৭],</u>                         |
|                     | १२००[२], २११३                 | २९०                                                   |
| जोतिसियत्ते         | ज्योतिधिकत्वे २,१०७           | जोयणसत्तसहस्माणि ,, २१०                               |
| o जोतियियत्ते       | ,, 9086[8]                    | जो <b>यणस्तसहस्से</b> योजनशतसहस्रे १६८ त <sup>.</sup> |
| जोतिसिया            | ज्योतिष्काः ९४५.,             | ૧૫૨, ૧૫૮ [૧],                                         |
|                     | १९५१, २०८३                    | ૧૭૬ [૧], ૧૮૦ [૧],                                     |
| ० जोतिसिया          | ,, २०४५                       | ٩<३ [٩], ٩<५ [٩]                                      |
| जोतिसियाणं          | ज्योतिष्काणाम् ९२३,           | <b>जोयणसत्तसहस्सेमु</b> योजनशतमहस्रेपु १७६            |
| _                   | २०१३                          | जोयणसतं योजनशतम् ८३,१८८,                              |
| जोयण                | योजन १६८ तः १७४,              | १८९ [१], १९० [१]                                      |
|                     | १७७, १७८ तः १८३               | जोचणसनाई योजनशतानि १९६, १९८                           |
|                     | सूत्राणा प्रथमकण्डिका,<br>९२२ | [٩], ٩٩٩ [٩]                                          |
| जोचणकोडा-           | योजनकोटाकोटयः                 | जोयणसत्ताणि ,, १९.७ [१]                               |
| जायणकाडा-<br>कोडीको | याजनकाटाकाटयः<br>९१८[१]       | जोयणस्ते योजनशतम् १९५[१],                             |
|                     | थोजनकोटाकोटीः १९७             | ११६९,                                                 |
| 1)                  | [9], 955[9], 200              | ,, योजमशते२११,२१६९                                    |
|                     | [9], 202[9], 206              | जोयणसतेसु योजनशतेषु १५२ [१]                           |
|                     | [1], 190                      | <ul><li>जोचणसय- योजनशतवर्ग-</li></ul>                 |
| जोयणकोडीको          | योजनकाटीः १९७ [१],            | वग्गपिकिभागो प्रतिभागः ९२२                            |
| _                   | 988 [9], 290                  | जोयणसयसहस्स योजनशतसहस्र १६९,                          |
| जोयणपुहत्तं         | योजनपृथक्त्वम् १५११           | १७२, १८० [१], १८१                                     |
|                     | [२], १५१२ गा. २१६             | [૧], ૧૮૨ [૧]                                          |
|                     |                               |                                                       |

| _                           |                      | • 1                |                           | सक्रयत्थो       | सुत्तंकाइ         |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|
| मूखसहो                      |                      | सुत्तंकाह          | मूछसदो                    |                 | _                 |
| जोबणसबसहरसं                 | योजनशतसहस्रम्        |                    | ० जोयणिए                  | योजनिकम्        | 299               |
| जोषणसबसहस्साई               |                      |                    | जो <b>य</b> णे            | योजनानि         | 299               |
| जोयणसयसह-                   | योजनशतसहस्रात        |                    | जोयणेहिंतो                | योजनेभ्यः       |                   |
| स्साभो                      |                      | <sup>१</sup> २ [२] | जोय्वण                    |                 | २०५२[२]           |
| जोयणसयसहस्से                | योजनशतसद्दे १        |                    | जोम्बण                    |                 | १७८[१-२]          |
| _                           |                      | ८२ [٩]             | उझसगारा                   | मत्स्यविशेषः    |                   |
| जोयणसयसहस् <del>रे</del> सु |                      |                    |                           |                 | ਇ. ਵ              |
| जोयणसय                      | योजनशतम् '           |                    |                           | झ               |                   |
| जोयणसयाह                    | योजनशतानि            | २१०                |                           |                 | _                 |
| + जोयणसहस्स                 | योजनसहस्रम् १        |                    | <b>श</b> स्त्रिसंठाण ०    | झहरीसंस्थान     |                   |
|                             |                      | ५,-२१६             | झंशावाए                   | शब्दावातः<br>व  |                   |
| जोयणसहस्स                   | योजनसहस्र १८         |                    | झिहिया                    | त्रीन्द्रियजीवा |                   |
|                             | [9], 94.0[9]         |                    | क्रिली                    | वनस्पतिविशे     |                   |
|                             |                      | [٩]                |                           |                 | गा. ८८            |
| जोयणसहस्मं                  | योजनसहस्रम् ८        |                    | क्षिंगिरा                 |                 | : ५७[٩]           |
|                             | 9<9[9], 9            |                    | <b>झिं</b> गिरि <b>डा</b> |                 | . <b>૨૮ ટિ.</b> ર |
|                             |                      | 9002,              | <b>झुंशा</b> वाए          | झुञ्झावातः !    | ષ્ટુ. ૧૬ ટિ. પ    |
|                             | <b>१७.०६[१,३</b> ⋅४] |                    |                           | ε               |                   |
|                             | 94.90, 94            |                    |                           |                 |                   |
|                             | १५,१२ गा.            |                    | टंकेसु                    | टक्केष          | 986               |
|                             |                      | , २१५७             | टोंब                      | म्लेच्छजाति     | विशेष पृ.३६       |
| जोयणसहस्साई                 | योजनसहस्राणि         |                    |                           | _               | રિ. ૧             |
|                             | ૧૧.૭[૧], ૧           |                    | ॰ हाणा                    | स्थानानि        |                   |
|                             |                      | વ], ર૧ા∘           |                           |                 | १२४९              |
| जोयणसहस्मिया                | योजनसहस्रिका         |                    | ० हागाण                   | स्थानानाम्      | १२४८,             |
|                             |                      | દિ. ૧              |                           |                 | 9586              |
| जोबणसहस्संसु                | योजनसहस्रेषु         | 8.06               | ॰ हाणाणं                  | ,,              | ૧૨૪૧.             |
| जोवणस्स                     | योजनस्य              | २११                | • द्वा मेसु               |                 | १५१, १६०,         |
| जोयणं                       | योजनम्               | ۶ ک                |                           | १६३ तः          |                   |
| जोयणाइं                     | योजनानि              | १८९[१],            | ० हाणेहिंतो               | स्थानेभ्यः      | 9285              |
|                             |                      | २०१[१],            | ० द्विईया                 |                 | . રેર ટિ. ૧૬      |
|                             | २११, ८८०,            |                    | ॰ द्वितीए                 |                 | ४५६[१,३],         |
|                             | [1], 9९९9,           |                    | 1                         |                 | 434[9, <u>३],</u> |
|                             | २१५६[१],             | २१५७,              | ० द्वितीयस्स              |                 | ४५६[१]            |
|                             | ૨૧૫૧[૧],             |                    | ० द्वितीयाइं              |                 | ८७७[५]            |
|                             |                      | १९६६[१]            | ० द्वितीयाणं              |                 | म् ४५६[१],        |
| ॰ जोयणाइं                   | योजनानि              | ८२                 | l                         | ४६७[٩],         | , પરૂર[૧],        |

| ,00               | 414-118                      | CALCICISIA       |                        |
|-------------------|------------------------------|------------------|------------------------|
| मूखसदो            | सक्रयत्थी सुत्तंकाइ          | मूलसदो           | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ    |
|                   | ષરૂર[૧], ષરૂષ[૧],            | ठा गेहिं         | स्थानाभ्याम् १६७०,     |
|                   | uzu[9], uus[9]               | 1                | १६७२                   |
|                   |                              | > o ठाणेहिंतो    | स्थानेभ्यः १२४७, १२४९  |
|                   | 3                            | <b>ठिइ</b> पयं   | स्थितिपदम् पृ. १३५     |
| + डबणा            | स्थापनायाम् ८६२ मा.          |                  | 4. 99                  |
|                   | 998                          | ठि <b>ह</b> ं    | स्थितिम् १७४४          |
| ठवणासचा           | स्थापनासत्या-भाषाप्रभेदः     | रि <del>ई</del>  | स्थितिः २ गा.४,        |
|                   | ८६२                          |                  | <b>રેરે</b> ૬[૨]       |
| ठवेहि             | स्थापय ५४[१ ः] गा.           | ठि <b>ई</b> ए    | स्थित्या ४४०, ४८१[३],  |
|                   | 908-904                      |                  | ४९५[१], ५१८,           |
| ठाणपयं            | स्थानपदम् पृ. ८० पं. ६       |                  | 4,80[9]                |
| ठाणसम्मणं         | स्थानमार्गणाम् १७९८[१]       | ० ठिईए           | स्थिति≆ः ५३६[२]        |
| ठाणा              | स्थानानि १४८ तः १७७,         | <b>⊹ ० टिईया</b> | स्थितिकाः पृ. ३२ टि. ६ |
|                   | १७८ तः १८६ <b>स्</b> त्राणां | ठिया             | म्थित्वा १२१५[१],      |
|                   | प्रथमकण्डिका, ९८८,           |                  | १२५२[४- <b>५</b> .]    |
|                   | 9<8[9], 980[9],              | <b>ठितलेस्सा</b> | स्थितलेश्याः १९५.[१]   |
|                   | ૧૬૨[૧], ૧૬૫[૧],              | ठिनि             | स्थितिः १७०२[४,१६]     |
|                   | १९६, १९७ तः २०६              | + डिति           | स्थितौ ८२९[२]          |
|                   | सूत्राणां प्रथमकण्डिका,      |                  | गा. १९१                |
|                   | २०७ त. २११                   | ० डिनिबंद्यप्    | स्थितिबन्धकः १७४२ तः   |
| ० ठाणा            | स्थानानि १२४६, १२४७          |                  | 9088                   |
| * <b>० डा</b> णा  | ,, १२४७ तः १२४९              | o ठितियाई        | स्थितिकानि १७९.७       |
| ठाणाई             | ,, २ गा. ४                   | <b>डिनिं</b>     | स्थितिम् १६७९          |
| ः ० ठाणाण         | स्थानानाम् १२४८,             | <b>ठिनी</b>      | स्थितिः ३२५[१-३],      |
|                   | 9289                         |                  | ३३६[٩,३], ३३७[٩]       |
| ॰ ठाणाणं          | ,, १२४७, १२४८                |                  | तः ३५१[१], ३५४         |
| ० राणाणं –        | ,, १२९८ गा. २९०              |                  | [9-३], ३६०[٩], ३६३     |
| ः ० ठाणाणं        | ,, १२४८, १२४९                |                  | [9], ३६६[9], ३६९       |
| ठाणेसु            | स्थानेषु ९३,६७३[२],          |                  | [٩], ३७٩[٩], ३७२       |
| -                 | 9089                         |                  | [9], ३७५[9], ३८१       |
| * <b>०</b> ठाणेसु | ,, 949, 940, 943             |                  | [9], ₹<8[9], ₹<0       |
| •                 | तः १६६, १७५                  |                  | [9], ३९०[9], ३९३       |
| ठाणेहिं           | स्थानैः ९६१[१],              |                  | [9], 358[9], 354       |
|                   | ९६४ तः ९६८ सूत्राणां         |                  | [9], ३९६[9], ३९९       |
|                   | प्रथमकण्डिका, ९७०,           |                  | [9], 800[9], 806       |
|                   | १६६४ गा. २१७,                |                  | [9], ४०९[9], ४३६       |
|                   | १६७०, १६७२                   |                  | [9], ४३७[9,३]          |
|                   | . , , , ,                    |                  | /                      |

| मूकसदो        | सक्रवत्थो          | सुत्तंकाइ  | मुख्सहो                  | सक्त्यत्थो            | सुत्तंकाइ         |
|---------------|--------------------|------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|               | 9६८४[४],           | १६९७,      |                          | [9-3], 89             | ١٥ [٩-३],         |
|               | 9686[9.8]          | , १७३६     |                          | 432 [9-3]             | , ५३३             |
|               | [٩],               | હર્હ[૧],   |                          | [93],                 | <b>५३५ [२]</b> ,  |
|               | १७३८, १७४          | 9, 9 9 9 9 |                          | <b>५३६ [</b> 9-३]     | , ५३७             |
|               |                    | દિ. ૧      |                          | [9-३], ५              | ખદ [૧-૨]          |
| <b>ठिनी</b> ए | स्थित्या ४४१       | , ४४३ तः   | * ॰ ठितीए                | स्थितिकः ४            |                   |
|               | ४४८, ४५२           |            |                          |                       | ३५ [१, ३]         |
|               | [9], ४५७[          |            | <b>ठितीचरिमेणं</b>       | स्थितिचरमेण           |                   |
|               | [٩], <b>४</b> ६२[  | ٩], ४६४    |                          |                       | ८११ [१]           |
|               | [૧-૨],             |            | <b>डि</b> तीणामणि-       | स्थितिनाम-            |                   |
|               | <b>૪૬૭[૧]</b> ,    |            | हत्ताउए                  | निधत्तायुष्व          | ः ६८५             |
|               | ४७०[१],            |            | ठितीणामनि-               | ,,                    | ६९०               |
|               | ४७४[१,३],          | ४७५[१],    | हत्ताउए                  |                       |                   |
|               | ४७७[१],            |            | ठितीनामनि-               | ,,                    | 858               |
|               | ४८२[१,३],          |            | हत्ताउप                  |                       |                   |
|               | ४८५.[१.३],         |            | ० ठितीयस्स               | स्थितिकस्य            |                   |
|               | ४८९[१, ३]          |            |                          | ४७४ [१],              |                   |
|               | [٩, ३],            |            |                          | ४९० [१],              |                   |
|               | ४९३[१-३],          |            |                          | <b>પરેરે</b> [૧],     |                   |
|               | ૪૬૬[૨], પ          |            |                          | ५३६ [१],              |                   |
|               | 400, 49            |            | * <b>०</b> ठितीयस्स      | 66                    | A [ 4]            |
|               | ५१३ वः ५१          |            | ः ० डितायस्स<br>० डिनीयं | स्थितिकस्य            |                   |
|               | પ્યુર, પ્રુપ       |            | • १८नाय                  | स्थितिकम्<br>१७४७ [१] |                   |
|               | [٩], ५३०[          |            |                          | 1080[1]               | , १७४९ तः<br>१७५२ |
|               | [9-3], ५           |            | • ठितीया                 | स्थितिकाः             | 335               |
|               | <b>પરેરે[૧,</b> ર] |            | • ठितीया <del>इं</del>   |                       | ۲۹۲<br>۲۷۵ [۷]    |
|               | [9,3], 4           |            | ≯ ० ठितीयाई              |                       |                   |
|               | ५३७[१,३],          |            | ० ठितीबाण                | ,,<br>स्थितिक।नाम्    | "<br>३३२          |
|               | ५३९[१],            |            | • ठितीबाणं               |                       | . ५५२<br>३३२, ४५६ |
|               | <i>ખપ્રર</i> [૧],  |            | 9 10/11/41-1             | [٩], ४७४              |                   |
|               | 484[8],            |            |                          |                       | , ४९०[٩]          |
|               | 440[9],            |            | <b>डितीहि</b>            | स्थितिभिः             |                   |
|               | <i>પપર</i> [૧], પ  |            |                          | गा. २२८,              |                   |
|               | <i>પપપ</i> [૧.૨],  |            |                          | ,                     | गा. २२९           |
|               |                    | ५६७[१]     | ठियाइं                   | स्थितानि ८            | ७७ [१-२],         |
| • डितीए       | स्थितिकः ४६        |            |                          | <<< [٩],              | ८६९ तः            |
|               | ४७४ [२-३]          | , ४८२      | 1                        |                       | ८९१               |

| ,04       | dealdelle                             | and de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la co |                                  |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| मूलसद्दो  | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ                   | मूलसद्दो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | सक्कवत्थो सुत्तंकाइ              |
|           | ड                                     | णक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | म्लेच्छजातिविशेष ९८              |
| दज्ञांत   | दह्ममान पू. ५७ टि. ४                  | <b>पा</b> क्का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | मत्स्यविशेषः ६३                  |
| + बब्स    | दर्भः ४७ गा. ३५                       | णक्खन्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | नक्षत्र १६७ तः १६९,              |
| डंब       | म्लेन्छ मातिविशेष                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १९६, १९८[१]                      |
|           | पृ. ३६ टि. <b>७</b>                   | णक्खन्त ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | नक्षत्र-नक्षत्रनामाभिध           |
| ढोंब      | ,,                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | द्वीप-समुद्रार्थे १००३           |
| डोंबिलग   | ,, 4 <                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [२] गा. २०६                      |
|           |                                       | णक्खत्तविमाणे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | नक्षत्रविमाने ४०३[१-३],          |
|           | ढ                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४०४[२]                           |
| ढंका      | काकाः ८८                              | णगर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | नगर १८८, १८९[१]                  |
| + ढंकुण   | चतुरिन्द्रियजीवः                      | णगर ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,, ૨૧૧ જા. ૧૫૪                   |
|           | पृ. २ <i>८ दि. ९</i> .                | णगर ०-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,, q°,₹[٩]                       |
| +े ढिंकुण | ,, ५.८[१] गा. ११०                     | णगरणिद्ध मणेसु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | नगरनिर्धमनेषु—नगर                |
|           | ण                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | जलादिनिर्गमनमार्गेषु ९३          |
| _         | •                                     | ० णसरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | नगराणि १८८, १८९.                 |
| ण         | स ५४[११], २११ गा.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [٩], ٩٩.0[٩]                     |
|           | 9 52-9 53, 2 52 [5],                  | णगरावास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | नगरावास १८८<br>न्यमोधः ४१ गा. १७ |
|           | <pre>que[3], qee[3],</pre>            | + णमोह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |
|           | 66 s, 6 s 3 [7],                      | णग्गोहपरिमंडल-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | न्यप्रोधपरिमण्डल-                |
|           | ६७७, ८३२ हे ८३८,                      | <b>सं</b> ठाणणामे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | संस्थाननाम १६९.४[८]              |
|           | ८ १४ तः ८ १७, ८९०,                    | णग्गोद्वपरिमंडले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | न्ययोधपरिमण्डलम्-                |
|           | ८९ ३, ४ ४८ मा १९४,                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | संस्थानविशेषः ९८८<br>नर्तन १८८   |
|           | **.6, ***, 9089                       | गञ्चण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
|           | [6], 9344, 9999,                      | णह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | नाट्य-नृत्य १७८[१],              |
|           | 150/[1], 953°,                        | -6-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 956                              |
|           | १६८०, १७०९, १७२७,                     | णस्थि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | नास्ति २११ गा. १७५,              |
|           | १७३२, १७४१, १८०९,                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 60 [9], 9969,                  |
|           | 9636[7], 9636[7],                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ૧૨૦૨[ખ], ૧૫૫૬ ₹:                 |
|           | १९०७, १९५७, १९६४,                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9449, 9443[9],                   |
|           | २०४०, २०४२, २०४३,                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १५९९[२], १६०१,                   |
|           | २०४६, २११७[१],                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9000[9-3], 9900,                 |
|           | २९५७, २९४०[२] गा.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9544, 2990[9]                    |
| ण         | २२९<br>न ११० सा. १२१ झा.              | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | न सन्ति ८३, ८९, १९९              |
| ••        | न ११० सा. १२५ सा.<br>१०३, ८३१, ८३९ सः |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [9], ४६०, ४७३ [२],               |
|           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | xuc, xcu[9], xcc,                |
| णडला      | ८४८,८७५<br>नकुलाः ८५[६]               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४९६, ५३८ [१], ९१०                |
|           | नकुलाः ८५.[१]                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [३], ९११ [१], ९१४                |
|           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |

| मुकसहो                       | सक्रयत्थी सुत्तंकाइ   | मुकसदो       | सक्रयत्थी सुत्तंकाइ                          |
|------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------|
| णस्थि                        | [२],९१८[२],१०३४,      | णपुंसगवेय-   | नपुंसकवेद-                                   |
|                              | 9089 [9-8, 4-9]       | परिणामे      | परिणामः ५३७                                  |
|                              | 9083 [9, 3, 4-6].     | णपुंसगवेबस्स | नपुंसकवेदस्य                                 |
|                              | 9084[9], 9084[9,      | _            | 900 < [90]                                   |
|                              | 3, 4, 0.6], 9080      | णपुंसगा      | नश्रंसकाः ५७ [१],                            |
|                              | [9.8], 9086[2, 8],    |              | <b>૭૫ [૨-૨], ૮૫ [૨]</b>                      |
|                              | 9089, 9040 [9-3],     | णचुंसगाणमणी  | नपुंसकाज्ञापनी ८३७                           |
|                              | १०५२, १०५४ [१-२,      | णधुंसया      | नपुंसकाः ३३४                                 |
|                              | ४], १०५५ [१, ३.५],    | णयगती        | नयगतिः ११०५, १११३                            |
|                              | १०६१,१०६५,१०६७,       | ० णयणा       | नयनी १७८ [२]                                 |
|                              | २०९३ [१], २०९५        | णयरी         | नगरी १०२ गा. ११७                             |
|                              | [9], २०९६ [9-२],      | णयविद्यीहिं  | नयविधिभिः ११०गा.                             |
|                              | २१०० [१२], २१०१       |              | १२७                                          |
|                              | [१], २१०२, २१०३       | o णया        | नयाः १९१३                                    |
|                              | [१], २१०५ तः २१०८,    | णवाणं        | नयानाम् ,,                                   |
|                              | २११२, २११३, २११९      | णरगभयं       | नरकभयम् १६७, १६८,                            |
|                              | [9.2, ४], २१२०        |              | १७० तः १७२, १७४                              |
|                              | [१-३], २१२३ [१],      | णस्या        | नरकाः १६७ तः १७४                             |
|                              | २१२४[१-३]             | णरगावास •    | नरकावास १७३                                  |
|                              | २१३५[१]               | णरगेसु       | नरकेषु १६७,१६८,                              |
| ,,                           | मस्तः १९०४[३]         | _            | १७२                                          |
| णक्रीण                       | नदीनाम् ८८५           | णरदावणिया    | कर्मार्यविशेषः १०५                           |
| णपुंसगभाणमणी                 | नपुंसकाज्ञ।पनी ८३४    | णस्वावणिया   | ,, ५.३८टि.४                                  |
| णपुंसगपण्णवणी                | नपुंसकप्रज्ञापनी ८३५, | णस्वाहणिया   | <i>"</i> " " " " " " " " " " " " " " " " " " |
|                              | ८३८, ८५६              | + णङ         | नडः-वनस्पतिः ५४[८]                           |
| णपुंसगवयणं                   | नपुंसकवचनम् ८५७       |              | गा. ९२                                       |
| ण <u>पु</u> ंसग <b>बय</b> णे | ,,, ८९६               | ण्ङाण        | नडानाम् ८८३                                  |
| णपुंसगबयू                    | नपुंसकवाक् ८३३, ८३६,  | ળલે          | नडः-वनस्पतिः ४६गा.३३                         |
|                              | ८५३, ८५४              | णव           | नव ५८[२], ८५[५],                             |
| णपुंसगबेदण                   | नर्पुसकवेदके १९०२[३]  |              | १९७[२], ४१५[१],                              |
| णपुंसगवेदस्स                 | नपुंसकवेदस्य १७०२     |              | पर्य, ५४९, १०३१                              |
|                              | [२], १७०८[८],         |              | [१], १०३२[२],                                |
|                              | 9099[9-2]             |              | १०६६[२],१४९७[३],                             |
| णपुंसगवेदे                   | नपुंसकवेदः १३२९,      |              | १४९९[१], १५००,                               |
|                              | <b>૧૬</b> ૬૧[૫]       |              | १७०२[६¸८,२१,४५],                             |
| णपुंसग <del>वे</del> षगा     | नपुंसकवेदकाः ९३८,     |              | १७११[२], १७६१,                               |
|                              | ९३९ [१], ९४२          | ١            | १७६५[२], १७८४[१]                             |
| मा ९ [२]— १२                 |                       |              |                                              |

| मूळसरो     | स <b>क्र</b> यत्थो | सुसंकाइ           | मूलसदो | सक्त्यत्थो                    | सुर्तकाइ   |
|------------|--------------------|-------------------|--------|-------------------------------|------------|
| णवभो       | नवकः               | १५०४[४],          |        | [२],१०१६                      | [२],१०२२   |
|            | १५०९ तः            | 9499[9]           |        | [٩٠२], ٩٠                     | ∘ ३२[૧-૨], |
| णवगा       | नवकाः-नव           | ९ <b>१[४]</b> गा. |        | १०३३[२],                      | १०३८[२],   |
|            |                    | 999               | 1      | 9089[8, 6                     |            |
| णवणीह्या   | नवनीतिकाव          |                   | 1      | ૧૦૪રે[૨],                     |            |
|            |                    | ४३ गा. २६         |        | १०४७[२],                      |            |
| णवणीतया    | ,,                 | ,, ષ્ટ. ૧૮        |        | १०५०[२],                      |            |
|            |                    | टि. २०            |        | १०५९ त                        |            |
| णवणीयं     | नवनीतम्            | ८५३               |        | १०६४, १०                      |            |
| गवपपुसहीणे | नवप्रदेशहीनः       |                   |        | [२-३], १०५                    |            |
| गवसं       | नवसम् १            |                   |        | १०८२, ११                      |            |
|            |                    | ९२ पं. २६         |        | 9988,99                       |            |
| गवरं       | नवरम् '            |                   |        | ११५० तः                       |            |
|            | [٩-२], २·          |                   |        | 9944, 994                     |            |
|            | २०५ [२],           |                   |        | 9960[9,                       |            |
|            | 20c, 84            |                   |        | ૧૨૦૦ [૨],                     |            |
|            | ४५६[३],४           |                   |        | ૧૨૦૨ [પ]                      |            |
|            | ४६७ [३],           |                   |        | १२४८, १२                      |            |
|            | ૪૭३ [૨-३]          |                   |        | [૮], ૧૨૪                      |            |
|            | [२-३], ४७५         |                   |        | [३], <b>१</b> ४३ <sup>,</sup> |            |
|            | [3], ४७०           |                   |        | 9880, 94                      |            |
|            | ४८१[२-३],          |                   |        | [३], १५३:                     |            |
|            | ૪૮૫[૨-૨],          |                   |        | ٩٧٧٩[<],                      |            |
|            | ४५३[३],            |                   |        | ૧૫૧૭[૨],                      |            |
|            | ५२२, ५२७           |                   |        | 9609, 9                       |            |
|            | [३], ५३८[          |                   |        | १६३८ [२],                     |            |
|            | ५४२[३], ६          |                   |        | 9६४9, 9                       |            |
|            | ६६४, ६६५           |                   |        | १६७६[२],                      |            |
|            | [३],६७१,६          |                   |        | १६८४[२],                      |            |
|            | <b>८०६</b> , ८९१   |                   |        | 9448 [96                      |            |
|            | ९२०, ९२२           |                   |        | [३], १७१                      |            |
|            | ९४० [१,३]          |                   |        | १७२८, १                       |            |
|            | [9-3], 53          |                   |        | १७३१[३-४                      |            |
|            | ९८३[१], ९          |                   |        | १७३९[३],                      | १७४१,      |
|            | ९८७[१,५],          |                   |        | १७५६ [२]                      |            |
|            | <b>९</b> ९०[४],९   |                   |        | [ર], ૧                        |            |
|            | [૨],૧૦૧૨           | 21.9098           |        | 9068[3].                      | 10720      |

|                 |                              | बीयं परिसिद्                        | - सद्दाणुकमो | १७९         |                              |  |
|-----------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|------------------------------|--|
| मूखसदो          | सक्तयत्थो                    | सुत्तंकाइ                           | मूछसरो       | सक्तयस्थो   | युत्तंकाइ                    |  |
|                 | 9009,90                      | 94, 9620,                           |              | तः १७८      | [1], 904                     |  |
|                 | १८२४, १८                     | २६, १८२८,                           |              | [१] तः १८   | १[१], १८२                    |  |
|                 | १८२९, १                      | १८६९ [२],                           |              | [१] तः १८   | ४[१], १८५                    |  |
|                 | १८७६[२],                     | <b>१</b> ८९५[२],                    |              | [9], 9<4    |                              |  |
|                 |                              | , १९२४,                             |              |             | १९० [१],                     |  |
|                 |                              | , १९५५,                             |              |             | ૧ <b>૧૫[૧-૨]</b> ,           |  |
|                 |                              | ३६,२०३९,                            |              |             | १९७[१] तः                    |  |
|                 |                              | ६५, २०९९                            |              | १९९, २००    |                              |  |
|                 |                              | .२, २०९६                            |              | स्त्राणां उ |                              |  |
|                 |                              | <b>१००</b> [२],                     |              |             | ।१, २२५ तः                   |  |
|                 |                              | १५, २११७                            |              |             | २७३ तः                       |  |
|                 |                              | 99< [9],                            |              |             | ^, ३३०तः                     |  |
|                 |                              | २१२०[२],                            |              |             | ∿[૧]ૄ તઃ                     |  |
|                 | २१२२, २१                     |                                     |              |             | ४०९ [१],                     |  |
|                 |                              | ३], २१२८                            |              |             | 8}c, 8}9,                    |  |
|                 |                              | ९, २१४६,                            |              |             | ५०० तः                       |  |
|                 |                              | (948 [9],                           |              |             | तः ५७७,                      |  |
|                 |                              | ५८ [१-२],                           |              |             | १, ५८३ तः                    |  |
|                 | २१६० तः                      |                                     |              |             | ९, ६०५ तः                    |  |
|                 | २१६५, ष्ट.                   |                                     |              |             | . तः ६१३,                    |  |
| णबरं            |                              | ,१०५४[२]                            |              |             | ६१९,६२१,                     |  |
| णविहा           |                              | 909, 984                            |              |             | ६२६,६२८,                     |  |
|                 |                              | १५२० [५]                            |              |             | .२, ६३३,                     |  |
| णविवेहे         | नवविधः                       | 9860                                |              |             | , ६३९[१],                    |  |
| _ <u></u>       |                              | 9६९9 [५]                            |              |             | <b>६४५ [٩]</b> ,             |  |
| णवर्हि<br>णिडया | नवभ्यः<br>वनस्पतिविशे        |                                     |              |             | , ६५०[٩],                    |  |
| णाह्यः।<br>मही  |                              |                                     |              |             | زمن وبرح                     |  |
| ખદા<br>જાં      |                              | [१] गा.५१                           |              |             | ६६६[٩],                      |  |
| ખ               | वाक्यालङ्कारा                |                                     |              |             | ६६९[ <b>9]</b> ,             |  |
|                 |                              | [३-४], ३१                           |              |             | ६७₹[٩],                      |  |
|                 |                              | , ¥9, ५५                            |              |             | €<9,€<¥,                     |  |
|                 |                              | [२], ५७                             |              |             | <b>६९१, ६९३</b>              |  |
|                 | [૨], ૫૮<br>[૨-૪], <b>૭</b> ૫ |                                     |              | सः ६९५, ६०  | ९७,७०० तः<br>तः ७३८,         |  |
|                 |                              | [२-४], ८५, <sub> </sub><br>२-४], ८५ |              |             | ातः <b>७१</b> ८,<br>१४, ७६३, |  |
|                 | ८२, ८४ [<br>[३-'५], ८९       |                                     |              |             | ,४, ७६१,<br>१तः ७७५,         |  |
|                 | [१·४], ८९<br>[२·४], ९३,      |                                     |              |             | (तः ७७५,<br>.तः ७८८,         |  |
|                 | [4-8], < \$,                 | 100,150                             | l            | 333, 334    | d. acc,                      |  |

मुलसद्दी

सुर्त्तकाइ

मूकसदो जं

सम्बद्धो

७९९ तः ८००, ८०२ तः ८०७, ८०८ तः ८२९ सत्राणी प्रथम-कण्डिका, ८३१ तः ८३८, ८५४ तः ८५८, ८६० तः ८६८, ८७० तः ८७२, cus, cus[9], cuc तः ८८१, ८८७, ८८८ [१], ८८९ तः ८९३, ८९६ तः ८९८, ९००, 909. 990[9.8]. <99[9-**२**]. <92 [2.8]. 398[9.2]. <98[R], <9c[9], <qe, <qq[9-q], ९२२ तः ९३७, ९४७ तः ९५८, ९६० तः ९६८ सत्राणां प्रथमऋण्डिका. ९७०, ९७३, ९७४ [१-५], ९७५[१], ९७६ [9, 3.8], 900[9], 900[9], 909, 900 [9], 469[9], 462, 963 [7], 968, 964 [4, 4], 464, 464 [2, 8], ९९२[9-२], ९९३ तः ९९५[१]. ९९६, ९९८, ९९९[9]. १००० तः १००३[१], 9008, 9004, 9000, 9004[9],9090[9], 9099[9],9092[9]. 9093, 9098[9]. 9094[9],9094[9]. १०१७ तः १०१९. १०२४, १०२५, १०३०, १०३१, १०३६, १०४१

सम्बद्धाः [9-8, 6]. 9083 [9. 3. 4-6]. 9086 [9,6], 9080[9,8], 9044, 9046, 7044. 9046, 9000, 9006, १०८०, १०८१, १०८३, १०८५, १०८९, ११०६ तः ११०९, १११४, ११२४ तः 9936. ११२८ तः ११३३. 9934, 9938, 9989, ११४२, ११४४ तः 9980, 9944, 9900 तः ११७४, ११७६, 9900. 9900 [9. 4-90], 9962[9-3], 9963 [9.3], 9964 तः ११९४, ११९९[१]. 9200[9],9203[3]. १२१०[१], १२१५ [9-3], 9296[9], 9290, 9295, 9226 तः १२३३, १२३६ तः १२४०, १२४२ तः १२५०, १२५५, १२५६, 9946[9-9. 4-6]. १२६० तः १२६२[२], १२६४[१] तः १२६६ [१], १२६७, १२६८ [9], 9२७०[२] तः **१२७३, १२७**५ 9200, 9205 १२८६, १२८८ तः

9259, 9253, 9258,

१२९६ तः १३००.

१३०२, १३०५, १३०६,

१३०८ तः १३१२.

|        | बीय परिसद्ध-सद्दाणुक्तमा |                  |        | ٠, १८             |                  |  |
|--------|--------------------------|------------------|--------|-------------------|------------------|--|
| मूळवरो | सक्रयस्थो                | सुत्तंकाइ        | मूछसरो | स <b>व्य</b> ख्यो | सुत्तंकाइ        |  |
| र्ण    | १३१४, १३१५               | , १३१७,          |        | तः १५२९[१         | ], 9430,         |  |
|        | १३२० तः                  | १३२२,            |        | 1431, 143         | ٦[٩,६,],         |  |
|        | १३२४ तः                  | 9380,            |        | 9433 [9],         | १५३४ तः          |  |
|        | १३५० तः                  | 9344,            |        | १५३७, १५          | <b>١</b> ٩٩ [٩], |  |
|        | १३६१, १३६३               | , १३६४           |        | १५४० तः           | 9488,            |  |
|        | तः १३९५, १               | ३९७ तः           | 1      | १५४५ तः १         | 480 [9],         |  |
|        | १३९९, १४०५               | , 9800           |        | १५४८ तः           |                  |  |
|        | [9], 9४०                 | c[ <b>१</b> ·२], |        | 9449 [9,          | ४, ६, ९],        |  |
|        | १४१०[१, ३]               | , १४१४           | ]      | १५५२ तः           |                  |  |
|        | [٩,३], ٩४٩               | પ[૧·૨],          |        | १५५७, १           |                  |  |
|        | १४१६[१],                 | १४१७,            |        | १५६१, १           | ५६३ [१],         |  |
|        | 9896, 983                | ॰[१] तः          | 1      | १५६४ तः १         |                  |  |
|        | 9884[8],9                | ४२६[१],          |        | १५७६[१],          |                  |  |
|        | १४२७ [१],                | 9855             |        | 94.00[9],         |                  |  |
|        | [૧-૨], ૧૪३               | ۰ [٩],           | 1      | 9469 [9],         |                  |  |
|        | ૧૪૨૧ [૨],                | १४३२             |        | १५८३[१],          |                  |  |
|        | [१-३], १४३५              |                  |        | १५८६ [१],         |                  |  |
|        | [२], १४३५                | , [৭-६],         |        | १५८९[१],          |                  |  |
|        | 9888, 9                  | ४४६ तः           |        | ٩५९५ [٩].         |                  |  |
|        | 9886, 9840               | , १४५२,          | ]      | ٩५٩.७ [٩]         |                  |  |
|        | १४५४ तः                  | 9840,            |        | १५९९ [१]          | , १६००,          |  |
|        | १४५९, १४६९               | ५, १४७१          |        | १६०२, १           |                  |  |
|        | तः १४७३, १               | ४७५ तः           |        | १६०४ [१]          | , १६०५,          |  |
|        | <b>१४७</b> ८ [२],        | 9800,            |        | १६०७ तः           | १६०९,            |  |
|        | १४८२ तः १                | scr[२],          |        | १६१२, १           | ६१३ [१],         |  |
|        | 9×64 [9-3                | , ખ.દ્દ],        |        | १६१४ तः           | १६१७,            |  |
|        | १४८७ [१] त               | : 9890           |        | १६१९ तः           |                  |  |
|        | [٩], ٩४٩                 | ۹ [٩],           |        | १६२८ तः           |                  |  |
|        | 9४९२[٩],9                | <b>८९५[१]</b> ,  |        | ૧૬૨૭, ૧           | ६३८ [१],         |  |
|        | १४९७ [१-३]               | 9886             |        | १६४०,१६३          |                  |  |
|        | [1], 94.0                | ۹ [۹],           |        | १६४६, १           |                  |  |
|        | १५०२, १५                 | ٥४ [٩],          |        | १६४८, १           | ६४९ [१],         |  |
|        | १५०६[१],१                | ۱۰ <b>७</b> [٩], |        | <b>१६</b> ५० त    | . १६५३,          |  |
|        | 9497 [9],                | 9498,            | į.     | १६५७, १६५         | <b>१८, १६६०,</b> |  |
|        | 9५२० [३],                | १५२१ तः          |        | १६६३, १६६         | १५, १६७०,        |  |
|        | 9423[2],94               | (२४[٩],          |        | १६७२,             | १६७५ तः          |  |
|        | <b>૧૫</b> ૨૬ [૧, ૬]      | , १५२७           | 1      | १६७७ [१]          | ], १६७९          |  |

| १८२    | पण्णवणास <del>ुस</del> परिसिद्धा <b>रं</b> |            |                   |                  |  |
|--------|--------------------------------------------|------------|-------------------|------------------|--|
| मूखसदो | सक्रयत्थो सुत्तंत                          | ाइ मूरूसहो | सक्कयस्थो         | पुत्तकाह         |  |
| णं     | तः १६९४[१२], १६९                           | çu,        | १८७९, १           | <i>د</i> ده [٩], |  |
|        | [9-२], १६९६                                | तः         | १८८१[१],१         | 1663[9],         |  |
|        | १६९८ [२], १७                               | 0 0        | 9668, 9           | (۱۹] دده         |  |
|        | [९-११], १७०१[                              |            | १८८९[१],९         |                  |  |
|        | <b>१</b> ७०२[१,४,६-९,१                     | ۹,         | १८९४ [१],         | १९०८ तः          |  |
|        | २ <b>१</b> . २६, ३८, ५५                    |            | १९१०, १९२         |                  |  |
|        | 9008, 9004, 90                             |            | १९३१, १           |                  |  |
|        | [9], 9006 [9-3                             |            | १९३६ तः           |                  |  |
|        | १७१२, १७१४, १७१                            |            | १९५४, १९५         | ५, १९६०,         |  |
|        | १७१८, १७२१, १७२                            |            | १९६३ तः           |                  |  |
|        | १७२५, १७२८, १७                             |            | १९७४, १९७         |                  |  |
|        | [9], 9028, 90                              |            | १९८२ तः           |                  |  |
|        | [१], १७४२ तः १७                            |            | 9559, 955         |                  |  |
|        | [१], १७४९ तः १७५                           |            | વલ્લખ, વલ્લ       |                  |  |
|        | ૧૭५૪ [૧], ૧૭५५                             |            | २००६, २००         |                  |  |
|        | १७५८ [१], १७१                              |            | २०२२, २०३         |                  |  |
|        | [१], १७६४, १७१                             |            | [q], २०३ <b>५</b> |                  |  |
|        | [२], १७६७ [९                               |            | २०४७, २०४         |                  |  |
|        | १७६९[१],१७७०[१                             |            | तः २०५३,          |                  |  |
|        | १७७३[१], १७७४[१                            |            | २०५६, २           |                  |  |
|        | 9004 [9], 900                              | ۹,         | २०६०, २०६         |                  |  |
|        | ৭৬৬৬ [৭], ৭৬৬                              |            | २०६४, २०६         |                  |  |
|        | 9७८३[9],9७८४[9                             |            | २०६९, २०७         |                  |  |
|        | 9 0 0 0 [9], 9 0 0 0 [9                    |            | २०७३, २०७         |                  |  |
|        | १७८९, १७९२ [१                              |            | २०८३, २०८         |                  |  |
|        | ૧૭९૪[૧], ૧૭૧૫                              |            | [१], २०८०         |                  |  |
|        | १७९७, १८०२                                 |            | [૧], ૨૦           |                  |  |
|        | १८०७, १८०९                                 |            | २०९६[१],२         |                  |  |
|        | १८१२, १८१४, १८९                            |            | २१०२, २           |                  |  |
|        | तः १८२२, १८२                               |            | २१०५, २१०         |                  |  |
|        | १८२५, १८३४                                 |            | [१],२१२०[         |                  |  |
|        | १८४१, १८५३, १८५                            |            | तः २१२७[१         |                  |  |
|        | १८६२, १८६४, १८६                            |            | [9], २१३३         |                  |  |
|        | तः १८६८, १८७१[१                            |            | [१], २१३९         |                  |  |
|        | १८७२, १८७४ [१                              |            | २१४३, २१४         |                  |  |
|        | 9<04[9],9<06[9]                            |            | [9-६], २          |                  |  |
| •      | 9 < 00 [9], 9 < 0 < [9]                    | ],         | ३१५६[१-२]         | , २१५९           |  |

| मूखसहो                    | सक्क्यत्थो          | सुत्तंकाइ         | मूलसदो                | सक्तयःथो                 | सुसंकाह                      |
|---------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
|                           | [9-२], २१६५         | ४, २९६६           | <b>जागफ</b> ड         | नागस्फटा                 | 900                          |
|                           | [9-8], 29           | ६८ तः             | णागरुक्खे             | नागपृक्षः                | ४० गा. १५                    |
|                           | २१७३[१], २          | 968[9],           | णागळवा                | नागलता                   | ४५ गा. ३०                    |
|                           | ર૧૭૫, છૃ.           | २४५ टि.           | वासि                  | नागाः-माग                | कुमाराः १८७                  |
|                           |                     | २-३               |                       | गा                       | . १४५, ४३९                   |
| <u>णंगलइ</u>              | वनस्पतिविशेषः       | 48[9]             | जागा <b>नं</b>        | नागानाम्-                | नागकुम।राणाम्                |
|                           |                     | गा. २२            |                       | 9                        | ८७ गा. १३८                   |
| <b>णंगो</b> ली            | लाङ्गुलिनः-अन       |                   | णागे                  | नागः –नाग                |                              |
|                           | <b>मनुष्याः</b>     | 44                |                       | समुद्र।य                 | १००३[२]                      |
| <u>णंताहिं</u>            | अनन्ताभिः पृ.       |                   |                       |                          | था. २०६                      |
| ,,,                       | अनन्तैः २११         |                   | व्याव                 | ज्ञान १९                 | ।० गा. १२८,                  |
| णंदाब से                  | नन्दावर्तः-चतु      |                   |                       |                          | १९०९                         |
|                           | जीवः ५८[९           |                   | + नाम                 |                          | १२ गा. १८०,                  |
| णंदिपुरं                  | नन्दिपुरम् १०       |                   | _                     |                          | ५९ गा. २११                   |
| णंदियाव सा                | द्वीन्द्रयजीवाः     |                   | णाणसं                 |                          | १९२, ६६५                     |
| णंदि <del>रुक्</del> षे   | नन्दियृक्षः ४       |                   |                       |                          | १४, १७४१,                    |
| णागकुमार •                | नागकुमार पृ.        |                   |                       |                          | ], २१००[२]                   |
| णागकुमारत्ते              | नागकुमारत्वे ।      |                   | ०णाणत्तं              |                          | 920                          |
| णागकुमारराया ्            | नागकुमारराजा        |                   | <b>णाणपरिणामे</b>     |                          | मः ९२६,९३३                   |
| णागकुमाररायाणो            | नागकुमारराजा        |                   | णाणशरिणामेणं          |                          | मेन ९३८,                     |
|                           |                     | १८१ [२]           |                       |                          | ४१[१], ९४३                   |
| णागकुमारा                 | नागकुमाराः          |                   | णाणपरिणामो            |                          | मः ९४०[नु]                   |
|                           | १८२[१],             |                   | • णाणं                |                          | १४२०[७ ८],                   |
|                           | ६२९, ६९५            |                   |                       |                          | ર-૫], ૧૪૫૫                   |
|                           | १८२७, १९९           |                   | वाका                  |                          | ४६०, ४७३                     |
| जाग <del>कुमा</del> राणं  | नागकुमाराणाम्       |                   |                       |                          | ८, ४८२[३],                   |
|                           | [9], 963[           |                   |                       |                          | , ४८८, ४९६                   |
|                           | [9], 964[           |                   | ,,                    |                          | ७४[२], ४८९                   |
|                           | [२], ३              | KZ [4-4],         |                       | l                        | [+], ४९०[२]<br>१९५[१]        |
|                           |                     | ५३, ५७७           | ण्ण                   | नाना<br><del>काले</del>  | 9850[N-8]                    |
| णागकुमारादीया             | नागकुमारादिक        |                   | ० जाजाई               |                          |                              |
| ·                         | नागकुमारेन्द्री     | 2908[9]           | णाणारिया<br>          | ज्ञानार्याः<br>ज्ञानावरण |                              |
| णागकुमारिंदा<br>सम्बद्धाः |                     |                   | जा <b>णा</b> वरणं     | सानावरण                  | વ્ ૧ <b></b> ૫૬૨,<br>૧૫૬૫[૨] |
| <b>णागकुमारिंदे</b>       | नागकुमारेन्द्रः     | भटर[र],<br>भट३[२] | णाणावरणिक्रस्स        | ज्ञानावरणी               |                              |
| muse maken                | नागकुमारीणाम        |                   | जाजावशाजकास् <u>स</u> |                          |                              |
| णागकुमारीणं               | ના ના લેક્સા રાગા ક | દ્ર ૧૫૦<br>[૧-३]  | 1                     |                          | १६९७, १७०५,<br>:], १७१४,     |
|                           |                     | [4.4]             | I .                   | Jacofe                   | J, 1918,                     |

| स्वापान स्वापान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान स्वपान | •                      |                       | •             |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| १०२८, १०२४, १०३५   १०३८   १०३८, १०४१, १०४१, १०४८, १०४१, १०५०   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६   १०६६     | मूकसरो                 | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ   | मूलसद्दो      | सक्रवत्थो सुसंकाइ     |
| [२], १७४०, १७४२, १०६२, १०६६ मानवरणिव्यं सानावरणीय्यं १९८५ मानवरणिव्यं सानावरणीय्यं १९८५ मानवरणिव्यं सानावरणीय्यं १९८५ मानवरणिव्यं सानावरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवरणीय्यं १९८५ मानवर्यं १९८५ मानवर्यं १९८५ मानवर्यं १९८५ मानवर्यं १९८५ मानवर्यं १९८५ मानवर्यं १९८५ मानवर्यं १९८५ मानवर्यं १९८५ मानवर्यं १९८५ मानवर्यं १९८५ मानवर्यं १९८५ मानवर्यं १९८५ मानवर्यं १९८५ मानवर्यं १९८५ मानवर्यं १९८५ मानवर्यं १९८५ मानवर्यं १९८५ मानवर्यं १९८५ मानवर्यं १९८५ मानवर्यं १९८५ मानवर्यं १९८५ मानवर | ण्याजावरणिजस्स         | १७१५, १७२१, १७२५,     | • णाणी        | ज्ञानिनः २५७ तः २५९,  |
| णाणावरणिवं ज्ञानावरणियम् । १०६१   १०००   १०००   १००० १६०२, १६०५, १६०५, १६०५, १६०६, १६०६, १६०६, १६०६, १६०६, १६०६, १६०६, १६०६, १६०६, १६०६, १६०६, १६०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६, १८०६,  |                        | १७२८, १७३४, १७३५      |               | ९३८, ९४१[१], ९४३      |
| जाणाबर्गिक्यं   त्रानावरणीयम् १५८५   त्रान् १८६५   त्रान् १८६५   त्रान् १८६५   त्रान् १८६५   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रान् १८५६   त्रा   |                        | [२], १७४०, १७४२,      | ० जाजीज       | ज्ञानिमाम् २५७ तः २५९ |
| [१],१५८६[१],१६६५,१५५,१६५०,१६५०,१६५०,१६५०,१६५०,१६५०,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | 9 9 5 9               | ० जाणीणं      | ,, ,,                 |
| श्चेण, १६७२, १६७५, १६०५, १६७६ (१), १६०६ (१), १६०७ (१), १६०७ (१), १६०७ (१), १००५ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१), १०५६ (१),  | <b>जाणाव रणि</b> जं    | ज्ञानावरणीयम् १५८५    | जाने          | ज्ञानम् १८६५ गा. २१९, |
| १६७६[१], १६७०[१], १६७८[१], १६८०, १९४८[१], १९८०, १९४८[१], १९५१[१], १९५१[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९५६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६[१], १९६ |                        | [9],94<६[9],9६६५,     |               | 9563, 9568            |
| 1 १६७८ [१], १६०४, १४०४ (१), १४०४ (१), १४०४ (१), १४०४ (१), १४०५ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४०६ (१), १४६६ (१), १४०६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१), १४६६ (१) |                        | १६७०, १६७२, १६७५,     | <b>णाणेसु</b> | ज्ञानेषु १२१६[१],     |
| १०४५ त. १०४०[१], १०४६   १, १०४[१], ४६२   १, १०४[१], ४६२   १, १०४[१], १०४०, १०४६[१], १०५६[१], १०५६[१], १०५६[१], १०५६[१], १०५६[१], १०५६[१], १०५६[१], १०५६[१], १०५६[१], १०५६[१], १०५६[१], १०५६[१], १०५६[१], १०५६[१], १०५६[१], १०५६[१], १०५६[१], १०५६[१], १०५६[१], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1], १०५६[1   |                        | १६७६[१], १६७७[१],     |               | 9290                  |
| १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | १६७८[१], १६८७,        | णाणेहिं       |                       |
| १०५०, १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०(६), १०५०( |                        | १७४५ तः १७४७[१],      |               | [٩], ४५७[٩], ४६२      |
| १०५०, १०५०(१), १०५६(१), १०५६(१), १०५६(१), १०५६(१), १०५६(१), १०५६(१), १०५६(१), १०५६(१), १०५६(१), १०५६(१), १०५६(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८(१), १०५८( |                        | 9 u u ₹, 9 u u v [9]. | I             | [9], ४८9[9], ४८३      |
| १०६८ [१], १०६९ [१], १०७६ [१], १०७६ [१], १०७६ [१], १०७६ [१], १०७६ [१], १०७६ [१], १०७६ [१], १०७६ [१], १०९६ [१], १०९६ [१], १०९६, १०९६ [१], १०९६ [१], १०९६ [१], १०९६ [१], १०९६ [१], १०९६ [१], १०९६ [१], १०९६ [१], १०९६ [१], १०९६ [१], १०९६ [१], १०९६ [१], १०९६ [१], १०९६ [१], १०९६ [१], १०९६ [१], १०९६ [१], १०९६ [१], १०९६ [१], १०९६ [१], १०९६ [१], १०९६ [१], १०९६ [१], १०९६ [१], १०९६ [१], १०९६ [१], १०९६ [१], १०९६ [१], १०९६ [१], १०९६ [१], १०९६ [१], १०९६ [१], १०९६ [१], १०९६ [१], १०९६ [१], १०९६ [१], १०९६ [१], १०९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [१], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], १९९६ [1], |                        | १७५५, १७५६[१],        |               | [9], ४८९[9], ४९9      |
| प्राणीवहण्या स्वाचित्रस्थाया प्रथम क्षिया स्वाचित्रस्थाया प्राणीवहण्या स्वाचित्रस्थाया प्रथम क्षिया प्रथम क्षिया प्रथम क्षिया प्रथम क्षिया प्रथम क्षिया प्रथम क्षिया प्रथम क्षिया प्रथम क्षिया प्रथम क्षिया प्रथम क्षिया प्रथम क्षिया प्रथम क्षिया प्रथम क्षिया प्रथम क्षिया प्रथम क्षिया प्रथम क्षिया प्रथम क्षिया प्रथम क्षिया प्रथम क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क् |                        |                       | ĺ             |                       |
| १०७६, १०७७ [१], १०७८, १०८६, १०८८, १०८६, १०८८, १०८६, १०८८, १०८६, १०८८, १०८८, १०८८, १०८८, १०८८, १०८८, १०८८, १०८८, १०८८, १०८८, १०८८, १०८८, १०८८, १०८८, १०८८, १०८८, १०८८, १०८८, १०८८, १०८८, १०८८, १०८८, १०८८, १०८८, १०८८, १०८८, १०८८, १०८८, १०८८, १०८८, १०८८, १०८, १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | १७६८[१], १७६९[१],     | ,,            | ज्ञानाभ्याम् ४७३[१],  |
| १७७८, १७८२, १७८६, १ णाता हाताः—हातवंबीयाः, १०४ ००८ (वृ], १७८८ (वृ), १७८८, १८६ (वृ) वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट वृष्ट  |                        |                       | 1             |                       |
| १०८०[१], १०८०[१], १०८८, १८, १८६ १८ १ प्राम १६०४, १८, १८६ १८ १ प्राम १६०४, १८६८ १ प्राम १६०४, १८६८ १ प्राम १६०४, १८६८ १ १६८८ प्राणाबिह्रकेषणा नार्वाचित्र प्राम १९८८ नार्वाचित्र प्राम १६८८ १८९, ६८५, ६८५, ६८५, ६८५, ६८५, ६८५, ६८५, ६८५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | ૧૭૭૬, ૧૭૭૭ [૧],       | • णाणोवउत्ता  | ज्ञानोपयुक्ताः २१७६   |
| भ १०८६, ष्ट. १६६ है. १  प्राणाबरणिको सानावरणीयम् १६७६, १६८८  प्राणाबिद्  णाणाबिद्  णाणाबिद्  णाणाबिद्  णाणाबिद्  णाणाबिद्  णाणाविद्  णाणाविद्  णाणाविद्  णाणाविद्  णाणाविद्  णाणाविद्  णाणाविद्  णाणाविद्  णाणाविद्  णाणाविद्  णाणाविद्  णाणाविद्  णाणाविद्  णाणाविद्  गाणाविद्  गाणाविद्  गाणाविद्  गाणाविद्  गाणाविद्  गाणाविद्  गाणाविद्  गाणाविद्  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  गाणाविद  ग |                        |                       | णाता          |                       |
| प्राणाबरणिको ज्ञानावरणीयम् १६७९, १६८८ प्राणाविद्व । १६८८ प्राणाविद्व । १६८८ प्राणाविद्व । १६८८ प्राणाविद्व । १६८८ प्राणाविद्व । १६८८ प्राणाविद्व । १६८८ प्राणाविद्व । १६८८ प्राणाविद्व । १६८८ प्राणाविद्य । १६८८ प्राणाविद्य । १६८८ प्राणाविद्य । १६८८ प्राणाविद्य । १६८८ प्राणाविद्य । १६८८ प्राणाविद्य । १६८८ प्राणाविद्य । १६८८ प्राणाविद्य । १६८८ प्राणाविद्य । १६८८ प्राणाविद्य । १६८८ प्राणाविद्य । १६८८ प्राणाविद्य । १६८८ प्राणाविद्य । १६८८ प्राणाविद्य । १६८८ प्राणाविद्य । १६८८ प्राणाविद्य । १६८८ प्राणाविद्य । १६८८ प्राणाविद्य । १६८५ प्राणाविद्य । १६८५ प्राणाविद्य । १६८५ प्राणाविद्य । १६८५ प्राणाविद्य । १६६५ प्राणाविद्य । १६६५ प्राणाविद्य । १६६५ प्राणाविद्य । १६६५ प्राणाविद्य । १६६५ प्राणाविद्य । १६६५ प्राणाविद्य । १६६५ प्राणाविद्य । १६६६ प्राणाविद्य । १६६६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य । १६८६ प्राणाविद्य  |                        |                       | l             | -                     |
| भागविद्य वागविष्य विश्वस्थानाति ५३ स्ट., ६८%, ६८%, ६८%, ६८%, ६८%, ६८%, ६८%, ६८%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                       | णाम           |                       |
| णाणविह्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>णाणावरणि</b> जे     |                       | 1             |                       |
| जाणाविष्टसंशाणा नानाविष्यसंश्वानानि ५३ जा अप जाणासंश्वाणसंश्चित्र जामार्थस्यानसंस्थितस् जामार्थस्यानसंस्थितस् जामार्थस्यानसंस्थितस् जामार्थस्यानसंस्थितस् जामार्थस्यानसंस्थितस् जामार्थस्यानसंस्थितस् जामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्यस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्यस्य नामार्थस्य नामार्यस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्थस्य नामार्यस्य नामार्यस्य नामार्यस्य नामार्थस्य नामार्यस्य नामार्यस्य नामार्थस्य नामार्यस्य नामार्यस्य नामार्यस्य नामार्यस्य नामार्यस्य नामार्यस्य नामार्यस्य नामार्यस्य नामार्यस्य नामार्यस्य नामार्यस्य नामार्यस्य नामार्यस्य नामार्यस्य नामार्यस्य नामार्यस्य नामार्यस्य नामार्यस्य नामार्यस्य नामार्यस्य नामार्यस्य नामार्यस्य नामार्यस्य नामार्यस्य नामार्यस्य नामार्यस्य नामार्यस्य नामार्यस्य नामार्यस्य नामार्यस्य नामार्यस्य नामार्यस्य नामार्यस्य नामार्यस्य नामार्यस्य नामार्यस्य नामार्यस्य नामार्यस्य नामार्यस्य नामार्यस्य | _                      |                       |               |                       |
| या. ४४ णाणसंद्राणसंद्रिण् नानासंस्थानसंस्थल, १९८९, ९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १९८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८९, १८८ |                        |                       |               |                       |
| जाजासंद्राणसंद्रिण् नानासंस्थानसंस्थितम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | णाणाविद्दसंठाणा        |                       | ,,            |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                       |               |                       |
| 1 १४८८, १४८४, १४९४<br>[१], १५२३, १५२४<br>[१], १५२६[१], णार्स नाम १५७ त: २०४<br>१५४०, १५४१<br>भागां प्रयस्कष्ठिका, २०६[१], २०७, २०६<br>वाणि ज्ञानी पु.३१२ दि. १<br>णाणी , १३४६, १०५१,<br>१८६५, १९८५, णार्मे , १६६५, १७८५<br>णाणी , १३४६, १०५१,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>णाणासंठाणसं</b> ठिए |                       |               |                       |
| [१], १५२१, १५२४   पार्स   पार्स १९५० तः २०४   सूत्राणा प्रयस्त्रकाः । २०५०, १५५०   २०५०   १९६   १९७०, २०६   १९९०   १९६   १९९०, २०६   १९९०, १९६   १९९०, १९६   १९९०, १९६   १९९०, १९६   १९६५   १९६५   पार्य   १९६६   १९७६   १९६६   १९७६   १९७६   १९७६   १९७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                       |               |                       |
| [१], १५२६[१], १५४०, १५५५१ ,, नानासंस्थानसंस्थित: २०१० णाण- हानी प्र.१२ हि.१ णाणी ,, १२४६, १५५५, १८५५ णाणी ,, १२४६, १५५५, णाणी ,, १३४६, १५५५, णाणी ,, १३४६, १५५५, णाणी ,, १३४६, णाणी ,, १३४६, णाणी ,, १३४६, णाणी ,, १३४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                       | णामसचा        |                       |
| १५४०, १५४१<br>,, बानादंखानदेदांख्वाः<br>२०१०<br>व्यक्ति मानी प्र. ११२ दि. १<br>व्यक्ति मानी प्र. ११२ दि. १<br>व्यक्ति मानी प्र. ११२६, १०५१, १९८५<br>व्यक्ति मानी प्रस्तक्षिका, २०६ [१], १९६५, १७८५<br>१८६५, १९८५<br>व्यक्ति मानी प्रस्तक्षिका, १९६५, १९८५<br>व्यक्ति मानी प्रस्तक्षिका, १९८५<br>व्यक्ति मानी प्रस्तक्षिका, १९६५, १९८५<br>व्यक्ति मानी प्रस्तक्षिका, १९६५, १९८५<br>१९८५ व्यक्ति मानी प्रस्तक्षिका, १९६५, १९८५<br>१९८५ १९८५ १९८५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                       |               |                       |
| ,, नानासंस्थानसंस्थितः २०६ [१], २०७, २०६ तः २१९ तः २१९ तः २१९ णाणि हानी प्र.२१२ दि. १ ,, नास-नासकर्म १५८७ णाणी ,, १२४६, १५८५ णामे ,, ,, १९६५, १९७०[१]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                       | णास           |                       |
| स्वाची प्र.३१२ है. १ जास-मामक्रम १५८७ जाणी , १२४६, १०५१, १ जास-मामक्रम १५८७ जामे , , , १६६५, १०८५ जामे , , , १६५५, १९७६९]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                       |               |                       |
| णाणि ज्ञानी प्र.३१२ हि. १ , नास-नामकर्स १५८७ । । १३४६, १७४५, १८९७ । । १९६५, १७८५ । । १८९३, १९४६ । १९७० [१]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,,                     |                       |               |                       |
| णाणी ,, १२४६, १७४५, [१], १६६५, १७८५<br>णाणी — ,, ११४६ ,, १९५१,<br>७, ११४६ ,, १९७०[१]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                       |               |                       |
| पाणी — , १२६५ णामे ,, १९६३,<br>पाणी — ,, १३४६ , २१७०[१]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                       | ,,            |                       |
| णाणी —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ottott                 |                       |               |                       |
| 23 Ma 27 63 Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mmA                    |                       | जाम           |                       |
| ** 1400 (1144)   4 off " " 1 464\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | " -s i                |               |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 Mail                 | " 1400 dt 1504        | र णाम         | ,, ,, 4643            |

|                       |                                        | •                      |                                   |
|-----------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| मुकसदो                | सक्कवत्थो सुर्त्तकाङ्                  | मूछसद्दो               | सङ्घरथो सुर्त्तकाइ                |
| णामे                  | नाम्नि ८६२ गा. १९४                     | • निगोदार्ण            | निगोदानाम् २४७                    |
| शायम्बा               | <b>ज्ञात</b> व्या १२५९ गा.             | ० णिगोदे               | निगोदः १३०१                       |
|                       | २११, २०५४ गा. २२५                      | जिसोब <b>पजात्त</b> प् | निगोदपर्याप्तकः १३१९              |
| णायव्यो               | ज्ञातस्यः १९० गा. १२९                  | ० विगोयपज्जनस्         | ,, ,,                             |
|                       | गा. १२४-१२५ गा.                        | ० णिगोया               | निगोदाः २५१                       |
|                       | १२७ गा. १२९, घृ. ७८                    | णिग्ग <b>च्छ</b> ति    | निर्गच्छति-निष्ययेन               |
|                       | <del>ਟ</del> ਿ. ५                      |                        | प्राप्नोति पृ. ३६३ टि.४           |
| णारगाणे               | नारकाणाम् ९०९                          | <b>व्यागुंदि</b>       | निर्गुण्डी ४२ गा.२९               |
| णारगादीणं             | नारकादीनाम् १७८४[३]                    | + णिखोह                | न्यप्रोधः <b>प्ट. १७ टि. १</b> २  |
| णारगादीया             | नारकादिकाः १७६३ [३],                   | णिम्बाए                | निर्घातः ३१[१]                    |
|                       | १७६५[१], १७८३[२]                       | िर्णा                  | नित्यम् १६७ तः १७०,               |
| णारायसंघय-            | नाराचसंहनननाम्नः                       |                        | १७२ तः १७४                        |
| णणामापु               | १७०२ [१९]                              | + णिश्वंषयार           | नित्यान्धकाराः                    |
| णारायसंघ-             | नाराचसंहनननाम                          |                        | १६७ तः १७२                        |
| यणणामे                | १६९४ [७]                               | বিদ্যুক্তকতা-          | निस्तीर्णसर्वदुःखाः               |
| णालबद्धा              | नालबद्धानि ५४ [८]                      | सम्बद्धन्ता            | २११ गा. १७९, २१७६                 |
|                       | गा. ८६                                 | -                      | गा. २३१                           |
| • णास्टिं             | नाडीम् २००७                            | णिच्छीरं               | निःक्षीरम् ५४[७]गा.८५             |
| णालीया                | नालिका-वनस्पतिः                        | णिच्छुभइ               | निक्षिपति २१६५,                   |
|                       | ४५ गा. २८                              |                        | २१६६[१]                           |
| णावा                  | नावा १९१२                              |                        | ,, २१५३[१,३],                     |
| णावागती               | नौगतिः ११०५, १११२                      | - 1                    | २१५६[१], २१५९[१],                 |
| • णासा                | नासी १७८[२]                            |                        | २१६६[२]                           |
| णिउत्त                | नियुक्त प्र. ५६ टि. १३                 |                        | निक्षिप्ताः २९६६[३]               |
| णिजोयजीवं             | निगोदजीवम् ५४ [१९]<br>गा. १०३          |                        | नियुक्त १८८                       |
| ~ ~ ~ ~               |                                        | متء                    | निर्जरन्ति ९७१                    |
| णिकोयजीवाण –          | - निगोदजीवानाम् ५२<br>[१०]गा. १०३      | 100                    | निर्जरापुद्रलाः ५९३,              |
| ० णिमोया              | ्गि∘ुगा. 1° र<br>निगोदाः २३ ९          | . 1                    | २१६८                              |
| ० जिलाया<br>० जिलोयाण | निगोदानाम् २३५                         | 1 0                    | i निर्जरापुद्रलानाम् <b>९९४</b> , |
|                       | निकायेषु १५७४, १६३५                    |                        | 2969                              |
| • णिकाण्सु            |                                        |                        | निर्जरापुद्रलान् ९९८              |
| णिकंकड ०              | निष्कक्कट १७८[१], १८०<br>निष्कटेषु १५० |                        | निर्जरिष्यन्ति ९७१                |
| ० णिखुडेसु            | निष्कुटेषु १५५<br>निगोडः १३१           |                        | निरजारिष:-                        |
| णिगोप <u>्</u>        |                                        | . 1                    | निर्जीर्णवन्तः ,,                 |
| णिगोद                 | निगोद २४०<br>२३०                       |                        | निष्ठितार्थाः २१७६                |
| णिगोद                 | ,,                                     | 1 22                   | निष्ठिता १२३७                     |
| • णिगोदा              | निगोदाः २४७ तः २४९<br>३३               | ,                      | म्झेन्छजातिविशेष ९८               |
| •                     | 44                                     | · I Introdut           | AM AM AND MANAGEMENT SA           |

| मूलसदो                | सक्रयत्थो            | सुत्तंकाइ      | मूलसहो                 | सद्भयस्थो                        | युत्तंकाह         |
|-----------------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>णिण्ह</b> इया      | निह्नविका-लिपिर      | दः १०७         | णियच्छति               | निर्गच्छति-निश्च                 | येन               |
| णिदा                  | निदा-सम्यग्विवेव     | व्यती,         | 1                      | प्राप्नोति                       | 9660              |
|                       | वेदनाविशेषः २        | ०५४गा.         | णियतियाभो              | नैयतिक्यः पृ.ः                   |                   |
|                       | <b>२</b> २५          | , २०७७         | णियमा                  | नियमात् २५                       |                   |
| णिदायं                | निदाम्-सम्यग्वि      | केवतीम्,       |                        | [४], ३१[४]                       |                   |
|                       | वेदनाविशेषम्         | २०७८,          |                        | ६७९, ६८१                         |                   |
|                       |                      | २०८३           |                        | د ۱۹۹٫۰ [۷٫۹۹٫۰                  |                   |
| णिद्                  | निद्रा १६८०, १९      | ६८९[२]         | 1                      | ८७७[२३] ग                        |                   |
| <u>जिह्य</u> ाचिह्य   | निदानिद्रा           | 9800           |                        | १५५४, <b>१</b> ५६०<br>१५६४, १६०५ |                   |
| णिद्यपंचए             | निद्रापञ्चकम्        | 96<5           |                        | 9625,9630                        |                   |
|                       | ·-                   | [9-3]          |                        | 1437, 144                        |                   |
| <b>णिद्दापंचक</b> स्स | निद्रापञ्चकस्य       | 9006           |                        | 8]. 9505[9                       |                   |
| णिहापंचगस्स           | ,, ৭৬৭६              | , १७३५         |                        | [२], १७६७[९                      |                   |
|                       | [٩], ٩٠              | <b>३६[२]</b>   |                        | [9], 9003[9                      |                   |
| णिख्                  | रिनम्ध प             | <b>।</b> ७८[२] |                        |                                  | · [₹],            |
| ,,                    | स्निग्ध-स्पर्श ५     | २५[१],         | 1                      | 9694, 9647                       | , 9644            |
|                       | ८७७[१४]              | , 9609         |                        | तः १८५७, २                       | 943[9]            |
| णिद्ध •               | ,, ,,                | 180[9]         | ० णियंसणा              | निवसनाः                          | 900               |
| णिद्ध —               | ,, ,, 9              | ८०६[१]         | णिरह्यार ०             | निरतिचार                         | १३५               |
| णिद्धफासपरिणता        | स्निम्धस्पर्शपरिणत   | ii: 90         | <b>जिरण्</b> सु        | निरयेषु                          | 986               |
|                       | [٩], ٩٩[             | <b>ર</b> ], ૧૨ | <b>जिरयगतिणाम</b>      | निरयगतिनाम                       |                   |
|                       | [६-૭], ૧             | ३[१-२]         | <b>णिरयगतिणामा</b> ए   | निरयगतिनाम्नः                    |                   |
| णिद्धफासपरिणया        | ,,                   | <b>૧</b> ૨[૪]  |                        | [9], 94                          |                   |
| णिद्धफासाइं           | क्रिग्धस्पर्शानि ८५  | [۶۹]د          | जिस्यगति जामे          |                                  | <b>ગ્રે ટિ.</b> ૧ |
| ० णिद्धमणेसु          | विधमनेषु – जलावि     | निर्गमन-       | ाणस्यगातणाम            | निरयगतिनाम                       |                   |
|                       | मार्गेषु             | 53             | <b>जि</b> रयगतिपरिणामे | नरयगतिपरिगा                      | ξ<γ [9]           |
| ० णिड्यापु            | स्निग्धतया ९४८ व     | ग. १९९         | णिरयगतिया<br>-         | निरयगतिकाः<br>निरयगतिकाः         | 4. \ <b>3</b> <   |
| ० णिख्-लुक्खत्तणेण    | । क्रिग्ध-रूक्षत्वेन | ,,             | जिरचछिदे <u>स</u>      | निर् <b>य</b> न्छिद्रेषु         | 940               |
| णिदस्स                | क्रिग्धस्य ९४८ व     | TT. २००        | णिरयणिखुडे <u>स</u>    | निरयनिष्कुटेष                    | ,,                |
| णिहंत                 | निर्धात १            | <b>૭૮[ર]</b>   | <b>जिरयपत्थहेसु</b>    | निरयप्रस्तटेषु                   | "                 |
| णिदेण                 | क्रिग्धेन ९४८ ग      | 7. २००         | निरबाण्-               | निरयानुपूर्विनान्                |                   |
| <b>जि</b> स्मस        | निर्मल १             | <b>७८[२]</b>   | पुन्त्रिणासापु         |                                  | ۶ [३६]            |
| णिम्मछ।               | निर्मलानि            | 900            | णिरयाचास ०             | निरयावास १६                      |                   |
| <b>जिम्माणणामा</b> पु | निर्माणनाम्नः १७०    | २[५६]          | गिरवसेसं               | निरवशेषम् ८०१                    |                   |
| <b>णिम्माणणामे</b>    | निर्माणनाम           | 9553           |                        | २०५२ [६],                        |                   |
|                       |                      |                |                        |                                  | •                 |

| मुकसद्दो           | सक्र्यस्थो सुर्तकाइ                     | मूख्सदो             | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ                    |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
|                    | २१५४[२],२१५८[२],                        | णिसंड ०             | निषध-पर्वत १०९८                        |
|                    | २१६३, २१६४                              | णिसह ०              | "" <b>ષ્ટ</b> . ૨૬૬ ટિ. ર              |
| णिरवसेसो           | निरवशेषः ६५६ [३],                       | णिसिरण              | निस्जन ८७९                             |
|                    | 9984, २99७ [9]                          | (णिसिरणं)           | निस्जनम् ८७९                           |
| णिरंतरं            | निरन्तरम् ८०८ [२],<br>८०९ [२], ८१० [२], | णिसिरसि             | निस्जति ८७९, ८८०,                      |
|                    |                                         |                     | ८९२, ८९३, ८९५                          |
|                    | ८१६[२], ८६९, ८७९,                       | णिसिरमाणे           | निस्जन् ८७९                            |
|                    | १४२८ [३], १४३४,                         | णिसेगो              | निषेकः १७००[४-५]                       |
|                    | १४६८, १५७६ [२],                         | • णिसेगो            | ,, १६९७, १६९८                          |
|                    | ૧૫૭૭[૨], ૧૫૭૮[૨],                       | _                   | [9], 9008                              |
|                    | १५८०, १५८१ [२],                         | ० णिस्सापु          | निश्रया २५[३],२८[४],                   |
|                    | ર્વલ્ફ[ર], રવલ્પ[ર]                     |                     | ३१ [४],     ३४ [४],                    |
| ० णिरुद्धे         | निरुद्धः १७४४                           | 1 -                 | પપ[ર]                                  |
| णिरुहा             | बनस्पतिविशेषः ५४ [१]                    | • णिस्सासा          | निःश्वासाः ११२४                        |
|                    | गा. ४९                                  | ० णिस्सिए           | निश्रितः ३१[४]                         |
| णिरंभइ             | निरुणिद्ध २१७५                          | णिस्सिया            | निःसता ८६३ गा. १९५                     |
| णिरुंभति           | ,, ,,                                   | • गिस्सिया          | निःसता ८६३                             |
| णिरुंभित्ता        | निरुष्य ,,                              | ० णिहत्ताउए         | निधत्तायुष्कः ६८४,६८५,                 |
| <b>विरेयणा</b>     | निरेजनाः २१७६                           |                     | ६९०                                    |
| ० णिवातेहिं        | निपातैः २१६९                            | ० णिहत्ताउयं        | निधत्तायुष्कम् ६८७                     |
| णिबिट्टाई          | निविष्टानि १४४४                         | णिहस                | निकष १८७गा. १४५                        |
| ० णिवेसेसु         | निवेशेषु ८२                             | ० जिहसे             | निकषः १२३०                             |
| णिञ्च त्तणया       | निर्वर्तना २०३४ [१],                    | णिहि                | निधि-निधिनामाभिधद्वीप-                 |
|                    | 2034                                    |                     | समुद्रार्थे १००३[२]गा.                 |
| णिब्दसणा           | निर्वर्तना १००६गा.२०७                   | णिह                 | 204<br>704                             |
| ० णिध्य सणा        | ,, 9090[9]                              | ાળદુ                | क्षिडू:−क्षिडू पुष्पम् ५४[८]<br>—      |
| • णिब्बस्तिए       | निर्वर्तितः ९६३[१],                     | + শিৰ               | गा.८७<br>निम्बः ४०गा.९३                |
|                    | १७९६, १८०६[१-२],                        | + 104 —<br>विवय     | निम्बकः-निम्बः पृ. २९५                 |
|                    | १८१५, १८२४, १८२६,                       | folde               | ानम्बकः-।नम्बः पृ. २८५<br>टि. ५        |
|                    | १८२८ तः १८३०,                           | টাৰভাগী             |                                        |
|                    | २०३८, २०३९<br>निर्वेर्तितस्य १६७९       | जिब्छा<br>जिब्दाजिए | निम्बत्वक् १२३३<br>निम्बकाणितम् १२३३   |
| णिष्वसियस्स        | निर्वातस्य १६७२<br>निर्वतयति १७४४       | जिबसार <b>ए</b>     | निम्बसारकः-निम्बसारः                   |
| <b>णिव्य से</b> ति | निर्व्याचातेन १९२२,                     | ानवसारपु            | ागभ्यसारकः-।गभ्यसारः<br>प्र. २९५ टि. ६ |
| णिव्याघाएणं        |                                         | णिवसारे             | ष्टुः २९५ । ट. ६<br>निम्बसारः १२३३     |
|                    | ૧૫૫૨, ૧८०९<br>निर्वति १ गा. २           | जिसे<br>जिसे        | <b>6</b>                               |
| णिव्युद्<br>जिसमो  | ानवात १०॥.२<br>निसर्गः १९० गा. १२०      | ्राणव<br>जीको       | लम्बः ,,<br>नीतः १०४२                  |
| ।वासन्तर           | ानसमाः ११० मा. १ <b>२०</b>              | - viet              | नातः १०४२                              |

| मूछसदो                 | सक्रवत्थो सुत्तंकाइ     | मूखसदो                       | सक्यत्थो शुक्तकार्                       |
|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| <b>जी</b> जिया         | चतुरिन्द्रियजीवाः ५८[१] | <u>णीकलेस्सा</u>             | नीलखेश्या १११६,                          |
| जीमे                   | नीपः-वनस्पतिः           |                              | 9985, 9946, 9229,                        |
|                        | ४१ गा. १८               |                              | १२२३, १२२७, १२३२,                        |
| <b>जीवागो</b> ए        | नीचगोत्रम् १६९५[१,३]    |                              | १२३९, १२५२, १२५३                         |
| णीबागोयस्स             | नीचगोत्रस्य १६८५[२],    | ,,                           | नीलकेश्याः २५५, ९३८,                     |
|                        | १७०३ [२]                |                              | 9900, 9909, 990३,                        |
| णीरया                  | नीरजसः २१७६             |                              | १९७६, १९८०                               |
| ,,                     | नीरजांसि १७७, १७८       |                              | [५,८-९], ११८२[१],                        |
|                        | [٩], २٩०                |                              | ११८३[१,३], ११८८,                         |
| <b>मी</b> ल            | नील १८०९                |                              | ११९० तः ११९२,                            |
| णील •                  | नील[लेश्याम्] १२२५      |                              | ११९४, १२०३[२]                            |
| णीलपुर्ण               | नीलकेन-नीलेन १२३२       | णीकलेस्साद                   | नीलकेश्यायाः १२३४                        |
| णीलकणवीरए              | नीलकरवीरकः १२२७         | णीळटेस्सामी                  | नीलछेर्याः ११८०                          |
| णीलगुलिय०              | नीलगुटिका १७८ [२]       | 1                            | [७.९], ११८२[२-३],                        |
| <b>णी</b> लबंधुजीवण्   | नीलबन्धुजीवकः १२२७      |                              | ११८३[३], ११८९,                           |
| णीललेसहाणा             | नीलखेरयास्थान।नि        |                              | 9990                                     |
|                        | 9२४९                    | णीकलेस्साठाणा                | नील्लेइयास्थानानि १२४७                   |
| णीललेसं                | नीललेश्याम् १२२४        | णीरुलेस्साणं                 | नीलकेश्यानाम् ११७६,                      |
| णीकलेसा                | नीलटेश्या पृ. ४०३ टि. १ |                              | ११९२<br>मे नीललेश्यापरिणामः ९३०          |
| णीरुलेसापु             | नीलखेदयायाम्            | णाळलस्सापारणाः<br>णीळलेस्से  | म नालकश्यापारणामः ५३०<br>नीलकेश्यः १२०८. |
| •                      | 9004 [1]                | णाळळस्स                      | नालकस्यः १२०८,<br>१२१०[३],१२१५[२].       |
| <u> </u>               | नीललेइयाः ११९०          |                              | गरा∘[र], गरा५[र],<br>ष्ट. ३०२ टि. ४      |
| णीललेसे                | नीलखेश्यः १२०१ [२],     | णीङलेस्सेस                   | ध. २०२ छ. ४<br>नीललेश्येषु १२०८          |
|                        | १२०३ [३], १२१०          | णाल्लस्ससु<br>णाल्लस्सेहिंतो | नीललेश्येषु १९०९                         |
|                        | [9, ३], १२१५ [२],       | जारूलस्साहता                 | गाकलस्यम्यः ११८१,<br>११९२, ११९४          |
|                        | 9330                    | णीलवण्ण ०                    | नीलवर्ण ४४०,४४९                          |
| णीकलेखेणं              | नीललेइयेन १२५८ [४]      | जीलवण्डामाए                  | नीलवर्णनाम्नः १७०२                       |
| णीङलेसेसु              | नांसलेश्येषु १२१० [३]   | olierd solutions             | [२७]                                     |
| <b>णीललेस्स</b>        | नीललेश्य १२०८           | विकास प्रवास विवास           | ्र्या<br>। नीलवर्णपरिणताः १०[१],         |
| <b>षी</b> छलेस्सद्वाणा | नीलखेरवास्थानानि        | -1104-1416-161               | 99 [9], 92 [8]                           |
| -                      | १२४७ तः १२४९            | णीलवंतवासहर-                 | नीलवद्वर्षधरपर्वत                        |
| णीरुलेस्सं             | नीलखेश्याम् १११६.       | पश्चय                        | 9096                                     |
|                        | १२२०, १२२२,             | णीळसुत्तर                    | नीलसत्रके-नीलसत्रे                       |
|                        | 9228, 9249              | 3, ",                        | 9222                                     |
| ,,                     | नीलखेश्यम् १२१५ [३],    | <b>जी</b> काणुराग            | नीलान्द्रराग-वर्णप्रकार                  |
|                        | १२५८ [२]                |                              | १८७ गाः १४८                              |
|                        |                         |                              |                                          |

|                         | 414 410101                | S. cidi. Balai   | 741                                    |
|-------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------------|
| ब्क्सरी                 | समयत्थी सुर्त्तकाइ        | मूकसदो           | सक्रमत्थो सुत्तंकाह                    |
| णीळी                    | नीली-वनस्पतिः पृ. १९      |                  | १०४५ [२], ११९६,                        |
|                         | टि. ५                     |                  | १६३६, २१०७, २११४,                      |
| <b>णी</b> खुप्यले       | नीलोत्पलम् १२२७           |                  | २१२२                                   |
| <b>गीससं</b> ति         | निःश्वसन्ति ७०४, ७२०,     | णेयच्या          | नेतव्याः-ज्ञातव्याः                    |
|                         | 9928, 9982, 9602,         |                  | १०६७, १६३६, २१३९                       |
|                         | 9608, 9694                | णेयच्यो          | नेतब्यः-ज्ञातब्यः १०४२,                |
| o जी संबं               | निष्यन्दम् १ गा. ३        |                  | 9490 [₹]                               |
| जुणं                    | नूनम् ८३०, १२०१[१],       | णेयं             | होयम् १५१८ [७]                         |
|                         | १२०३[१,३], १२०७           | <u>णेरइकत्ते</u> | नैरियकत्वे १०४१[१]                     |
|                         | [१], १२०८, १२०९,          | णेरइए            | नैरियकः ४५५ [२-३],                     |
|                         | १२१०[१,३], १२११,          |                  | ٧٧٩ [٩], د٩٥ [٩],                      |
|                         | १२२०, <b>१</b> २२२, १२२३, |                  | ८१२ [१], ८१४ [१],                      |
|                         | १२२५, १२५१ तः             |                  | د ۱۹ [۱], د۱۰ [۱],                     |
|                         | १२५३, १२५५, २१६९          |                  | ८२० [१], ८२२ [१],                      |
| जेउरा                   | द्वीन्द्रियजीवाः ५६[१]    |                  | ८२४ [१], ८२६ [१],                      |
| ,,                      | चतुरिन्द्रियजीवाः पृ. २८  |                  | د۶د [۹], ددد [۹],                      |
|                         | રિ. ૧૦                    |                  | 9088, 9084[9],                         |
| णेउका                   | चतुरिन्द्रियजीवाः ५८[१]   |                  | 9999[9],9200[9],                       |
| <b>जे</b> गम            | नैगम १९९३                 |                  | १२०१ [१],   १२०८,<br>१२१५ [१–३], १२६१, |
| णेगाई                   | अनेकानि १८१७,१८२०         |                  | १२१५ [१−६], १२६१,<br>१२६४[१], १४०७[२], |
| णेडूर                   | म्ळेच्छज।तिविशेष ९८       |                  | 1448[1], 1800[1],<br>1448[1], 1800[1], |
| णेलब्बं                 | नेतब्यम् पृ. १७९ टि. १    |                  | 180c[1-4], 1810,<br>1814, 1880[9],     |
| <b>जेस</b> विष्णाणावरणे | नेत्रविज्ञानावरणम् १६७९   |                  | 9829 [9], 9822,                        |
| णेत्रा                  | नेत्रे १०२५, १०२८[३]      |                  | १४२६ [१], १४२८                         |
| णेत्राबरणे              | नेत्रावरणम् १६७९          |                  | [x], 9xxo, 94<9                        |
| + णेसिय                 | चतुरिन्द्रियजीवः          |                  | [8], 1880, 1781                        |
|                         | ५८ [१] गा. ११०            |                  | 9496, 9490 [9],                        |
| + जेमालिय               | वनस्पतिविशेषः पृ. १८      |                  | 9496, 9499 [9],                        |
|                         | टि. १६                    |                  | 9480 [9-3], 9446,                      |
| जेयहवामो                | नैयतिक्यः १९४९,           |                  | 9509, 9506 [9],                        |
|                         | 1982                      |                  | 9086, 9080 [2],                        |
| <b>जेवतिया</b> जी       | ,, ११२९, ११३९             |                  | 9046[9], 9060[9],                      |
| <b>वेबरा</b>            | द्वीन्द्रियजीवाः पृ. २७   |                  | 9446[3], 9446[3],                      |
| •••                     | टि. ४                     |                  | १७७७[१],१७९२[२],                       |
| <b>ोपस्तं</b>           | नेतब्यम्-ज्ञातब्यम् ३५३,  |                  | 9606[3], 2948[9],                      |
|                         | ५२८, ७२९, ८८९,            |                  | 2940, 2960                             |
|                         | ,, -,                     | ,                | ,                                      |

| 440            |                   | पण्यायणासु | चपारासङ्घाः             |                     |                |
|----------------|-------------------|------------|-------------------------|---------------------|----------------|
| मूखसरी         | सक्रयत्थो         | सुसंकाइ    | मूखसद्दो                | सक्रमध्यो           | युत्तंकाङ्     |
| ० जेरहपु       | नैरथिकः           | 9888,      | णेरइयखेलीव-             | नैरयिकक्षेत्रोपप    | ।।तगतिः        |
|                | १४४६ तः           | 9886,      | वायगती                  |                     | 9098           |
|                | 9840, 9           | ४५९ तः     | ० णेरङ्थखेत्रोव-        | ,,                  | ,,             |
|                |                   | , १४६४,    | वायगती                  |                     |                |
|                | g. 3              | २६ टि. ३   | <b>णेरइयतेयगस</b> ्रीरे | नैर यिक्तैजसश       | रीरम्          |
| जेरहएणं        | नैरियकेण          |            |                         |                     | ٩٧,३९ [٩]      |
| णेरहण्सु       | नैरियकेषु         |            | <b>णेरहय</b> त्ते       | नैर्रायक्तवे १०     |                |
|                | 9944[9],9         |            |                         | १०४६ [१,४           |                |
|                | १२०८, १           |            |                         | [9], 9              |                |
|                | १४१७, १४२         |            |                         | 9040[9],9           |                |
|                | [٩], ٩            | ४३०[१],    |                         | 9044.[9],           | १०६५,          |
|                |                   | ४३७[१],    |                         | २ <b>१०१[१]</b> ,   |                |
|                | 9889, 949         |            |                         | २ <b>१</b> ०५, २१०  |                |
|                |                   | २१३९       |                         | २११३, २             |                |
| णेरइएहिंवी     | नैरयिकेन्यः       | 9940,      |                         | २१२०[१],२           |                |
|                |                   | 9890,      |                         | २१२३[१],२           |                |
|                | १४१८, १४२         |            |                         | २१३९, २             |                |
|                | १४२१[१],          |            | <b>णेर इयदंडओ</b>       | नैरयिकदण्डकः        |                |
|                | ባሣናባ, ባነ          |            | णेर इयपंचेंदिय-         | नैरयिकपञ्चेन्द्रि   |                |
|                | ૧૫૬૬[૧-૨]         |            | वेउव्वियसरीरस           |                     |                |
|                | _                 | [٩]        | जेरइयपंचेंदिय-          | नैरयिकपञ्चन्द्रि    |                |
| ० णेरहपृहिंतो  | नैरयिकेभ्यः       |            | वेउ व्ययसरीरे           | शरीरम्              |                |
|                |                   | तः १४४६    |                         | १५१७[१], १          |                |
| <b>जेर</b> इको | नैरयिकः १७४       |            | ۰,,                     | ,, 94               |                |
| + जेरहय        | नैरयिकाः १४०      |            |                         |                     | <b>१५२३[२]</b> |
| णेरष्ट्य •     | नैरिथक १०९        |            | णेरइषभवोव-              | नैरयिकभवोषपा        | तगतिः          |
|                | [9], 9            |            | वातगती                  |                     | १०९९           |
|                | १९०५[३] तः        |            | णेरइयभेदेणं             | नैरयिकमेदेन         | ष्ट. ३५१       |
| _              |                   | गा. २२०    |                         |                     | टि. १          |
| णेरह्य ०       | नैरयिक १          |            | • णेरइयमेदेसु           | नैरयिकमेदेषु        | 9460           |
|                | १२६७, ३           |            | ० णेरहयचे               | नैरियकवै-           |                |
| जेरइयभसपिण-    | नैरियकासंझ्यायु   |            | उव्वियसरीरे             | कियशरीरम् १         |                |
| भाउए           | <b>.</b>          | 9809       | णेरइयस्स                | नैर <b>यिकस्य</b> ा |                |
| वेरइयक्सण्णि-  | नैरयिकासंझ्यायु   |            |                         | १०३०, १०            |                |
| भाउयस्स        |                   | 9803       |                         | c],9084[9           |                |
| णेरइयखेत्तोव-  | नैरयिकक्षेत्रोपपा |            |                         | १०६२,१०६५           |                |
| बावगती         | 905               | ३, १०९४    |                         | १५९९[२], १          | ६१३[१],        |
|                |                   |            |                         |                     |                |

| <b>बीयं परिसिद्धं - सङ्ग्युक्त</b> मो १९१ |                    |                   |                      |              |                  |  |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|------------------|--|
| मूकसद्दो                                  | स <b>क्षय</b> त्थो | सुसंकाइ           | मूलसदो               | सक्रयत्वी    | युक्तह           |  |
|                                           | 1634[1,            | ۹,] ۱۹۷۲,         |                      | 9533,95      | वप, १९५३,        |  |
|                                           | 9662.              | 1989 [9],         |                      | 9944, 999    | २, १९६६,         |  |
|                                           | २०९३ [१]           | २०९५              |                      | 9509,950     |                  |  |
|                                           |                    | २० <b>९६</b> [१], |                      | १९८३, २०     |                  |  |
|                                           | २९०९ [٩]           | , २9०५,           |                      | २०३३,२०३     | ६, २०४०,         |  |
|                                           | २९०७, २१           | १०, २११९          |                      | 2084, 20     | ४९, २०५६,        |  |
|                                           |                    | [9], २१३५         |                      | 2069,200     | ६४, २०६७,        |  |
|                                           | [9], २9३           | ९, २१५८           |                      | 2000,20      |                  |  |
|                                           | [9], २१६           | ०, २१६३,          |                      | २०७८, २०     |                  |  |
|                                           | g,                 | २२० टि. ३         | 1                    | [३], २१२     | ६, २१४३          |  |
| णेरद्यस्स —                               | नैरयिकस्य          | [۹] ۲۷۶           | ० णेरङ्या            | नैरयिकाः     | १६८, १६९,        |  |
| •णेर <b>हयस्</b> स                        | ,, 98              | 88, 9845          |                      | १७३, १४      | १० [२३],         |  |
| णेरहयं                                    | नैरियकम् १         | 294[9-2]          |                      | १४१४ [२-     | ₹], ٩८०२,        |  |
| णेरइया                                    | नैरयिकाः           | १६७, २१७          |                      |              | ८६, १९८७,        |  |
|                                           | [4], <93           | [9], <90          |                      |              | २०५७ [२]         |  |
|                                           | [٩], ८२३           | [9], < २५         | <b>जेरइयाई</b>       | नैरयिकादयः   | १७७३[२]          |  |
|                                           | [9], ८२९           | [9], <&<,         | णेरइयाउभ             | नैरयिकायुष्क | 9009             |  |
|                                           | ८७२, ९३८           | , 980[3],         | <b>णेरइयाउअस्</b> स  | नैरयिकायुष्क | स्य १७०१         |  |
|                                           | 983, 961           | ١[٦], ٩٩٩         |                      | [४], ٩٠      | ۶٩ [٩, ٧]        |  |
|                                           | [२], ९६७           | [२], ९७१,         | णेरइयाउए             | नैरयिकायुष्क | <b>ų</b> :       |  |
|                                           |                    | 90,9000,          |                      | 9 ६          | ८३, १६९२         |  |
|                                           | 9063,              | ११२४ तः           | <b>णेर</b> इया उयस्स | नैरयिकायुष्क | स्य              |  |
|                                           | 9934,              | ११२८ तः           |                      |              | १७०१[१]          |  |
|                                           | 1131,11            | ३४,११३७,          | <b>जेरह्</b> याउवं   | नैरयिकायुष्क | म् १४७२          |  |
|                                           | 9989,99            | 84,9986,          | <b>जेरह्</b> याओ     | नैरयिकात् १  | ۹٬۷[۹,۷],        |  |
|                                           | 9940,99            | v9, 9992,         |                      | १५९३,        | १५९७[१],         |  |
|                                           | 9800,              | 1890 [9].         |                      |              | 9609             |  |
|                                           | 9898[9]            | , 94<3[9,         | जेरद्वाण             | नैरयिकाणाम्  | १९८२             |  |
|                                           | 8], 94,64          | [२],9६००,         | णेरहयाणं             | ,, ۹६७       | ٧५٩[٩],          |  |
|                                           |                    | 9407 [1],         | 1                    | 502,599      | [9-३],९9२        |  |
|                                           |                    | , 94.03,          |                      |              | , ९४०[१],        |  |
|                                           |                    | , 9069,           |                      | 589[9],      | ९५९, ९६२         |  |
|                                           |                    | , 9054,           |                      |              | [२], <b>९६</b> ४ |  |
|                                           | 9050,              | १८०३ तः           |                      | [२],९८३[     | 9-2],966,        |  |
|                                           |                    | 99, 9643,         |                      | 9000[9]      | , १०११[२],       |  |
|                                           |                    | ५९, १८६२,         |                      | 9092[2]      | , १०१४[२],       |  |
|                                           |                    | , 9535,           |                      | ૧૦૧૫[ર]      | ,9020[9],        |  |
|                                           |                    |                   |                      |              |                  |  |

| <b>१</b> २              |                  | प्रवासवासु        | त्तपरिसिद्धाः       |                     |                    |
|-------------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| मुकसरो                  | सम्बद्धो         | सुर्तकाह          | मूळसहो              | सक्रमध्यो           | युत्तंकाङ्         |
| <u> जेरड याणं</u>       | 9093,            | 9024[9],          | णेरइयादि •          | नैरयिकादि           |                    |
| •                       | 9038,            | 9036[9],          | <b>णेरह्</b> यादीणं | नैर्यकादीना         |                    |
|                         | 9086[9-3         | ,8],9049,         | 1                   |                     | ९६१[२]             |
|                         | 9040,90          | Ex, 9000,         | णेरहयावास ०         | नैश्यिकावास         |                    |
|                         | 9004,90          | ८८, ११३५,         | णेरविए              | नैरयिकः             | [۹]>ه>             |
|                         | 9982,99          | ५७, ११६२,         | णेरतिया             | नैरयिकाः<br>८११[१], | ८०९[१],            |
|                         |                  | ११६४[२],          |                     |                     |                    |
|                         |                  | ९२, १५३९          |                     |                     | . ३९५ टि. <i>८</i> |
|                         |                  | १५४४[१],          | णेवच्छ              | नेपध्य              | 966                |
|                         |                  | ૧૫૭६[ર],          | जेब्बाणं            |                     | १९ गा. ७७९         |
|                         |                  | १५७८[२],          | णो                  |                     | ६६૨[પ.૬],          |
|                         |                  | १६०६[१],          |                     |                     | ६६८ [१],           |
|                         |                  | <b>१६२७[१]</b> ,  |                     |                     | (4, ७८३,           |
|                         |                  | १६३८[१],          |                     |                     | , ७९२, ७९५,        |
|                         |                  | ६६, १७५४          |                     |                     | ४६, ८७४,           |
|                         |                  | १७६९[२],          | l                   |                     | 9३,9५-9७,          |
|                         |                  | १७८७[२],          | 1                   |                     | ८७९, ८९२,          |
|                         |                  | १८०६[१],          |                     |                     | , ९१६[२],          |
|                         |                  | १५, १८१६,         | 1                   |                     | ९३८, ९३९           |
|                         |                  | १९१२ तः           | i                   |                     | [٩], ९४२,          |
|                         |                  | २५, १९२७,         |                     |                     | ], << 9[9],        |
|                         |                  | ाः <b>१९४२</b> ,  |                     |                     | ०२, १००३           |
|                         |                  | २९, २०२६,         |                     |                     | ٥५, १११५,          |
|                         |                  | ३१,२०३८,          |                     |                     | ११२६,              |
|                         |                  | ८९, २०९७          |                     |                     | ११३३ [१],          |
|                         |                  | २०९९[१],          | 1                   |                     | ११९९ [१],          |
|                         |                  | ,२१२१[१],         | ļ                   |                     | ], १२०३            |
|                         |                  | ,२१२४[१],         |                     |                     | १२१० [१],          |
|                         |                  | २१३४[१],          |                     |                     | , १२२६ तः          |
|                         |                  | , २१४०[१],        | 1                   |                     | १२३३ तः            |
|                         | 3,               | १४३, २१४८         |                     |                     | (३७, १२३८,         |
| • जेरहयाणं              | नैरियकाणाम्      | १६८,              | 1                   |                     | १५३, १२५५,         |
|                         |                  | ·[३], <b>१५२३</b> | 1                   |                     | 10 ₹, 9804,        |
|                         |                  | १५२५[२],          | 1                   |                     | , 9४०८[9           |
|                         |                  | , २०५७[३]         | 1                   |                     | [३], १४१७          |
|                         | वणाम नैरियकानुपू |                   | l                   |                     | , १४२० [१          |
| <u>जेरह्रवाशुप्र</u> वि | वणामे ,,         | 9६९४[9६]          | 1                   | 3 67 9              | 1829[9-8],         |

| मूखसरो | सक्क्यत्थो        | सुत्तंकाइ | मूलसदो                 | सक्क्यत्थो        | सुत्तंकाइ   |
|--------|-------------------|-----------|------------------------|-------------------|-------------|
| णो     | १४२२ तः           | 9828,     |                        | [२-३, ५],         | 20€4,       |
|        | ૧૪ર૬ [૧],         | 9820      |                        | २०७३, २०८०        |             |
|        | [9], 9४२०         |           |                        | २१७० [२],         |             |
|        | ૧૪૨૧[૧],          |           |                        | [9.2], २१७        |             |
|        | ३],१४३३,१         |           |                        |                   | 2904        |
|        | ी ४३८[१-२,९       |           | ० णोक्षभव-             | नोअभव-            |             |
|        | १४४६त:१४५         |           | मिद्धियाण              | सिद्धिकानाम्      | २६९         |
|        | १४५४ तः           |           | णोअसंजप                | नोअ <b>स्य</b> तः | 9369        |
|        | १४५९,१४६          |           | णोइंदिय-               | नोइन्द्रियार्थाव- |             |
|        | १४६५,१४६          |           | अत्थोगाहे              | प्रहः             | 9098        |
|        | d n' d n' [d·š]   |           | <b>णोकसायवेयणि</b> जे  | नोकषायवेदनीय      |             |
|        | [٩-३, ७, ७        |           |                        | १६८२, १६९         |             |
|        | [9-8], 94 ३       |           | णोपञ्जसपु-             | नोपर्याप्तकनोअप   | र्याप्तकः   |
|        | १६०९, १६१         |           | णोअपजात्तपु            |                   | 95 614      |
|        | १६२८ त            |           | णोपरित्ते-             | नोपरीशनोअपरी      |             |
|        | ૧૬૩૩, ૧૬૩         |           | णोअपरि से              |                   | १३८२        |
|        | [4]. 9            |           | णोभवसिद्धिए-           | नोभवसिद्धिक नो    |             |
|        | १६३२, १६०         |           | <b>गोअभवसिद्धिप्</b>   |                   | 95026       |
|        | तः १६५३,          |           | णोभवन्धिय-             | नोभवसिद्धिकनो     | अभव-        |
|        | १६६०,१६८          |           | णोअभवसिद्धिए           |                   | 4568        |
|        | १७९४ [१],         |           | णोभवसिद्धिय-           | नोभवांनद्भिक्तने  |             |
|        | ३], १८०४          |           | णोअभवसिद्धिः           |                   | २६९         |
|        | [१], १८१९         |           | णोभवसिद्धिया-          | नोभवसिद्धिका      |             |
|        | १८५९, १८६         |           | <u>णोअभवसिद्धिय</u>    |                   |             |
|        | १८७४[३].          |           | े गोभवोववातग <b>नी</b> | नोभवोषपातगरि      | तः १०९२,    |
|        | १८८६, १           |           |                        |                   | 9900        |
|        | १८९२, १८९         |           | ० णोभवोव-              | ,,                | १९०० तः     |
|        | [२-३], १          |           | वातगती                 |                   | 9908        |
|        | १९०३ [            |           | णोभवोववायगर्ग          |                   | 9908        |
|        | ૧९૦૪[૨],          |           | णोमालिय                | नवमालिका-व        |             |
|        | १९५७ [१],         | , १९५८,   |                        |                   | ३ गा. २४    |
|        | १९६३, १९६         |           | णोसचिज-                | नोसंज्ञिनोअसंवि   | ोन:         |
|        | <b>૧</b> ९७२, १९७ |           | णोभसण्जी               |                   | १९७३        |
|        | 9800, 980         |           | णोसण्जी-               | नोसंज्ञिनोअसंः    |             |
|        | २०२२, २०३         | (४, २०२७, | णोशसण्जी               | 9<< 9[9],         | १८८२[१],    |
|        | २०३५,२०३          |           |                        |                   | १८९८[४]     |
|        | २०५१, २०          | पह, २०५७  | ,,                     | नोसंज्ञिनोअसं     | ज्ञेनः २६८, |

| (९४ पण्णवणासुत्तपारासद्वाइ |                      |                   |              |                    |                   |
|----------------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| मूखसद्दो                   | सक्त्यत्थो           | पुत्तंकाङ्        | मूख्सदो      | सक्रयत्थो          | सुर्शकाइ          |
|                            | 9954, 996            | ६, १९६८,          | वउसी         | त्रपुषी            | ४५ गा. २८         |
|                            |                      | १९७२              | ० तउसी       | ,,                 | १२३३              |
| णोसंजए                     | नोसं <b>य</b> तः     | 9369              | ० तउसीफले    | त्रपुषीफलम्        | ,,                |
| णोसंजए-                    | नोसंयतनोअसं          | यत-               | तप्          | ततः १              | २१५[१-३],         |
| णोससंबद्-                  | नोसंयतासंयत          | f:                |              | १८६४, २०           | ५२[२,४.६]         |
| णोसंजयासंजर                |                      | १८९३              | तको          |                    | २०३४[१],          |
| णोसंजतणो श्रसंज            |                      |                   |              |                    | ર૧૬૬[३],          |
| णोसंजवासंजवा               | नोसं यतासंयता        | : १९७४,           |              | २१७४               | [१], २१७५         |
|                            |                      | 99.04             | ,,           |                    | ०७ तः २०९         |
| णोसंजतणोगसंज               | प-                   |                   | ,,           |                    | रतः १२४१          |
| <u> </u>                   | ,,                   | 99.00             | ,,           | त्रीणि             | ९०२, ९०४          |
| णोसंजयणोभसंज               | प-                   |                   | तक्कि        | बनस्पतिविशे        | षः ४८ गा.         |
| णोसंजतासंजया               | ,, 9 <b>९</b> ७      | ४, १९७५           |              |                    | ३७                |
| णोसंजयणोबसंजय              | प-                   |                   | तदां         | नृतीयम्            | २१७५              |
| णोसंजयासंज्या              | ,, 95                | 10, 99.60         | तचापु        | तृती <b>यायाम्</b> | 338               |
| <b>णोसंजयासंज</b> प्       | नोसंयत।संयतः         | 9369              | ,,           | तृती <b>यायाः</b>  | 94,49[9],         |
| णोसुहमणोबादुरा             |                      |                   |              |                    | २००२              |
| णोसुहमणोबादरे              | नोस्दमनोबादर         |                   | • तहे        | तहे—स्थाले         | 944               |
| a@                         | चतुःसङ्ख्याद्योत     | कः १४८            | तहागाण       | तहागानाम् !        | ₹.૨૧૬ દિ.પ        |
|                            | - "                  |                   | तहागेसु      | तडागेषु            | १६०               |
|                            | त                    |                   | + तण         | तृणानि             | ३८गा. १२          |
| त                          | च पृ.                | ६९ टि. २          | + तणमूरू     | तृणमूलम्           | ५४[२] गा.         |
| तइ                         | तति–ता <b>व</b> न्ति | 9088,             |              |                    | 48                |
|                            | ष्ट. २               | <b>પ</b> ય ટિ. ૨  | तणविंटिया    | त्रीन्द्रियजीवा    | : ५७[৭]           |
| + तह्य                     | तृतीयाम् ६४७         | गा. १८३           | तणहारा       | ,, y.              | २७ टि. १०         |
| तह्य ०                     | तृती <b>य</b>        | १०६७              | तणा          | तृणानि             | ४७                |
| तह्यं                      | तृतीयम् पृ. १        | १९ पं. २ <b>१</b> | त्रणाण       | तृणानाम् ५४        | [८] गा.९२         |
| तह्या                      | <del>तृ</del> तीया   | 469               | चणाणि        | तृणानि ५५          |                   |
| तह्यापु                    | तृतीया <b>याः</b>    | २१७[४]            | तणाहारा      | त्रीन्द्रियजीवाः   | 40[9]             |
| सङ्बिही                    | ततिविधःताव           |                   | तशुत्रणू     | तनुतन्वी-ईष        | त्प्राग्भारैकार्थ |
|                            |                      | १००८[२]           | - "          |                    | 399               |
| तइंदिय ०                   | तती <i>न्द्रिय</i>   |                   | वणुयवरी      | तनुकतरा            | ५४[६] गा.         |
| वउलंहाण                    | त्रपुखण्डानाम्       |                   |              |                    | ८० तः ८३          |
| 🕂 वडब                      | त्रपु                |                   | वणुयरी       | सन्रतरी            | 399               |
| + वडस –                    | त्रपुषम्-वनस्य       |                   | वणुवाए       | तनुवातः            | 38[9]             |
|                            | 48[6                 |                   | तशुवापसु     |                    |                   |
| त उसमिं जिया               | श्रीन्द्रियजीवाः     |                   | वणुवायवरूपसु | तनुवातवलये         | લુ ૧૫.૭           |
|                            |                      |                   |              |                    |                   |

|               | बाय पारा                        | सट्ट – सद्दाणुकसा | क्रमा १९५                   |  |  |
|---------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|--|
| मूकसदो        | सक्तयत्थो सुत्तंकाइ             | मूलसदो            | सक्रवस्थो सुत्तंकाह         |  |  |
| तणू           | तन्वी-ईषत्प्राग्भारेकार्थे      | İ                 | 955 [२], २०५ [१],           |  |  |
|               | 399                             |                   | २०६[१], २०७, २०८,           |  |  |
| त्रणे         | तृणम् ४९गा. ३९                  |                   | २१०, २११ गा. १५८            |  |  |
| तण्हा०        | तृष्या २११ गा. १७६              |                   | गा. १६० गा. १६७,            |  |  |
| तत्वगती       | ततगतिः १०८५, १०९०               | 1                 | ¥44, 844, 894,              |  |  |
| वतिए          | तृतीये २१७२                     |                   | ६७९, ६८१, ८६७,              |  |  |
| त्रतिओ        | तृतीयः ७९० गा. १८५              |                   | ८६८, ९१० [१.४],             |  |  |
|               | तः १८७, ष्ट. २९१ पं. २१         |                   | ९११[१-२], ९१२[२],           |  |  |
| त्रतिय ०      | तृतीय २१७३[२]                   |                   | ९१४[१-२], ९१६[२],           |  |  |
| ततियवग्गमूरु० | तृतीयवर्गमूल ५२१[१],            |                   | ९१८ [१], ९२०, ९२१           |  |  |
|               | 4,2,8                           |                   | [9.२], ९८३ [२],             |  |  |
| त्ततियं       | तृतीयम् ८७०,८९८                 |                   | ९८४, ९९६, ९९८,              |  |  |
| ततिविद्या     | ततिविधा १०८८                    | :                 | ११२४ तः ११२६,               |  |  |
| त्रते         | ततः <b>ए.</b> ४४२ <b>टि</b> . ५ |                   | ११२८, ११२९, ११३२,           |  |  |
| ततो           | " २११, २०३३                     |                   | 9933 [9],  99 <b>89</b> ,   |  |  |
|               | २०३५, २ <b>१</b> ७२             |                   | 99४२, 99४४, 99४७,           |  |  |
|               | २१७४ [१]                        |                   | १२५२, १२५३, १२५५,           |  |  |
| तत्त०         | तप्त ५४[१०] गा. १०२,            |                   | १३२६,१३३०, १३३४,            |  |  |
|               | १७८ [२], १९५ [१]                |                   | १३४३, १३४४, १३४६,           |  |  |
| तत्तिया       | तावन्ति १०४३[२]                 |                   | १३५२, १३५९, १३७५,           |  |  |
|               | 9040                            | •                 | १५२३ [१-२], १५२६            |  |  |
| तस्रो         | ततः २ गा. ७, ५४ [१]             |                   | [9],       9424 [9-३],      |  |  |
|               | गा. ४७, २११ गा                  | . ]               | ૧૫३૨ [૧], ૧૫૭३,             |  |  |
|               | १६ <b>१</b> , १५१२ गा. २१५      | -                 | १७०२ [५८], १७१२,            |  |  |
|               | २१६, २०३२ गा. २२४               | .                 | १७१७, १७९६, १८०६            |  |  |
| तत्थ          | तत्र २५[२-३],२८                 | :                 | [9], 9८9५, 9८२४,            |  |  |
|               | [३-४], ३१[३-४], ३४              | r                 | १८६४, २०५२[२-६],            |  |  |
|               | [३.४], ५५[२.३], ६०              | :                 | २०७८, २०८३, २१५३            |  |  |
|               | [२-३], ८४ [२-३]                 |                   | [¥], २१६६ [३],              |  |  |
|               | ८५[३-४], ९१[२.३]                | ,                 | २१७६, प्ट. ५१ टि. १-४,      |  |  |
|               | १६७, १६९ तः १७४                 |                   | g. ৩৭ टि. २, <b>g</b> . ४४५ |  |  |
|               | १७७ तः १७९, १८०                 | .                 | टि. ६                       |  |  |
|               | [२], १८१ [१], १८३               |                   | तत्र १४९, १५२, १५५,         |  |  |
|               | [२], १८३ [२], १८४               |                   | १५८, १६१                    |  |  |
|               | [1], 144, 144[1]                |                   | तत्रगताः २०५२ [६]           |  |  |
|               | १९०[१-२], १९३[१]                |                   | त्रस्ताः १६७ तः १७४         |  |  |
|               | १९५ [१], १९६ त                  | : तदुभएण          | तदुभयेन १६७९                |  |  |

|                     | 4                          |                     |                         |
|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|
| मूलसहो              | सक्दरयो सुत्तंकाइ          | मृहसहो              | सक्क्षयत्थो सुत्तंकाइ   |
| तबुभयपति द्विप्     | तदुभग्रप्रतिष्ठितः ९६०[१]  | तमापुढवि ०          | तमापृश्वी १९८९          |
| त <b>तुभव</b> रेस   | तदुभयस्य १५७०,१५७१         | तमापुढविणेरह्यु     | तमाप्रध्वीनैरियकः १४४८  |
| तदुभयं              | तदुभयम् १५७२               | तमापुढवि-           | तमापृथ्वीनैरयिकेम्यः    |
| तदे <b>क</b> देसभाए | तदेकदेशभागे १६३ तः         | नेरहएहिंती          | ६५६ [२], २१७ [२]        |
|                     | १६६, १७५                   | तमापुढविनेरइया      | तमापृथ्वीनैरियकाः ५७४,  |
| त्तदेक्कदेसभागे     | ,, ૧૬૨                     |                     | qxu. [9]                |
| तथा                 | तथा ३३३                    | तमापुढवि-           | तमापृथ्वीनैरयिकाणाम्    |
| तपुसी               | त्रपुषी-बल्लीविशेषः पृ. १९ | नेरड्याणं           | ષ્ટ. પરેટિ. ૧, ષ્ટ. પ્૪ |
|                     | टि. ३                      |                     | ਰਿ. ੧                   |
| तप्पाउग्ग •         | त्त्त्रायोग्य १७५१,        | + तमाल              | तमालः पृ १८टि १३        |
|                     | १७५२                       | ਰਮਾਲੇ               | ,, ४८ गा. ३७            |
| तपागारमंठिए         | तप्राकारसंस्थितः २००८      | तय०                 | त्वक् ५५[३] गा. १०९     |
| तमतमप्पभा           | तमस्तमप्रभा ७७४            | तयणुरूवं            | तदनुरूपम् ८२            |
| तमतमप्पभाप          | तमस्तमप्रभाषाम्            | • तयं               | त्रयम् ३५३              |
|                     | १४८, १६७                   | तथा                 | त्वचा ५४[३] गा. ५९,     |
| तमतमप्रभा-          | त्मस्तमप्रभाष्ट्रध्वी-     |                     | ५४ [४] गा. ६९           |
| पुढविनेरइया         | नैरियकाः ६०                |                     | त्वचाः ४०,४१            |
| तमतमाए              | तमस्तमायाम् १७४ गा.        | ,,<br>तथापु         | त्वचायाः ५४ [३] गा.     |
|                     | <b>१३५, २०५७ [</b> ५]      | 4415                | ५९, ५४ [४] सा. ६९       |
| ,,                  | तमस्तमायाः १७४             | तयाणंतरं            | तदनन्तरम् पृ. ५८ टि. १  |
| तमतमापुढवि•         | तमस्तमापृथ्वी १७४          | तयाणुरूवं           | तदनुरूपम् पृ३२ टि. १५   |
| तमतमापुढवी-         | तमस्तमापृथ्वी-             | तयाशुरूव<br>तयाविसा | त्वश्वषाः—सर्पभेदविशेषः |
| नेरइया              | नैरियकाः पृ २९ टि. १       | તવાવસા              | (वाग्ववासपमदावशवः       |
| वमप्पभा             | तमःप्रभा ७७४               |                     |                         |
| तमप्पमापु           | तमःप्रभायाम् १४८, १६७      | तरच्छा              | तरक्षाः ७४              |
| ,,                  | तमःप्रभायाः १७३            | त्तरच्छी            | तरक्षी ८५.१             |
| तमप्पभापुढ-         | तमःप्रभापृथ्वीनैर्यिकाः    | <b>सर</b> च्छे      | तरक्षः ८४९, ८५२         |
| विनेरहया            | ६०, २१६[७]                 | तरच्छो              | ,, પ્રુ. ૧૧૧ દિ. ૪      |
| तमप्पभापुढ-         | तमःप्रभाष्ट्रथ्वीनैर-      | तरु                 | तल १५७, १७८[१-२],       |
| विनेरद्रयाणं        | थिकाणाम् १७३,              |                     | १८८, १९६, १२१५          |
|                     | ३४१ [१]                    |                     | [9-₹]                   |
| ۰,,                 | ,, ३४१ [২-३]               | वरुउडा              | वनस्पतिविशेषः           |
| त्रमसा              | तमसा १६७ तः १७४            |                     | ४२ गा. २१               |
| त्रमापु             | तमायाम् ३३४, १५२९          | तकभंगय•             | तलभक्तक-बाह्वाभरण       |
|                     | [७], २०५७ [५]              |                     | १७८ [१-२]               |
| ,,                  | तमायाः २९७[१],             | त्रस्वरं            | तलारक्षकम् ११०८         |
|                     | ૨૦૦૫, ષ્ટ. પરે ટિ. ૧       | • तस्रं             | तलम् १९५ [१]            |
|                     |                            |                     |                         |

|               | 111 11/1/8            | (14134111    | , ,,,                                  |
|---------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------|
| मूळसदो        | सक्कयत्थो सुत्तंकाह   | मूलसद्दो     | सक्षयत्थो सुत्तंकाङ्                   |
| o त <b>ङा</b> | तलाः १६७ तः १७४       | ० तसकाह्याणं | त्रसकायिकानाम् २४५[९]                  |
| ,,            | तलानि १७७,१७८         | तसकाएणं      | त्रसकायेन १००२,                        |
|               | [9], 9<<              |              | ٩٠٥٦ [٩]                               |
| तराएसु        | तडागेषु १५,१,१६३ तः   | वसणामापु     | त्रसनाम्नः १७०२ [४४]                   |
|               | १६६, १७५              | वसणामे       | त्रसनाम १६९३                           |
| तलागाण        | तडागानाम् ८८'*.       | वसिवा        | त्रासिताः १७०                          |
| तलागेसु       | तडागेषु ५.४८टि.४      | त्रसिया      | ,, १६७ तः १६९,                         |
| • वले         | तळे पृ. २९० टि. ५     |              | १७१ तः १७४                             |
| तहेसे         | तहेश्यः १२०१[१],      | वस्स         | तस्य २११, २११ गा.                      |
|               | १२०३ [१], १२०८,       |              | १६२ गा. १७५, ४६०,                      |
|               | १२१०[१,३], १२११       |              | ¥६१, ९८२, ९८५[९],                      |
| वहेस्से सु    | तहेश्येषु १११७        |              | ٩ ٥ ٥ [٤], ٩٥٥  [٤],                   |
| तव०           | तपस् ११०गा. १२८       |              | ৭০৭৭ [২],   ৭০४২,<br>৭০४३ [২],   ૧০૫৬, |
| तचणिज         | तपनीय ५४ [१०] गा.     |              | १०८८, १५५९ तः                          |
|               | १०२, १७८ [२]          |              | 9469, 9463 [9],                        |
| तविक्रिज ०    | <b>,,</b> ٩٩٧. [٩]    |              | 9468, 9466, 9600                       |
| तवविसिट्टया   | तपोविशिष्टना १६८५.[१] |              | तः १६०९, १६१२,                         |
| तविय          | तप्त पृ. ६३ टि. १     |              | 1513 [1], 1515,                        |
| तब्बइरित्ते   | तद्वयतिरिक्तः १७४२,   |              | १६२८ तः १६३०,                          |
|               | 9088                  |              | १६३३, १६३४, १६३५                       |
| तब्बतिरित्ते  | ,, 9akž               |              | [9,8], 9029,9024,                      |
| तसकाइए        | त्रसकायिकः १२८९       |              | १७३३, १९०७, २१०२,                      |
| o तसकाहणु     | ,, १३१२               |              | २११७ [१], पृ. २४९                      |
| तसकाइय        | त्रसकायिक २४४, २४८,   |              | হি. १, <mark>प</mark> ृ. २५७ हि. १-१   |
|               | २४९, १३२०             | ,,           | तस्मै १ [गा. २]                        |
| तसकाङ्य •     | ,, १२९२, १२९९         | तह           | तथा ९ गा. ३,४० गा.                     |
| तसकाइया       | त्रसकामिकाः २३२ तः    |              | १५, ४२ गा. १९ गा.                      |
|               | २३४, २३५[७], २३६,     |              | २३, ४३ गा. २४-२५,                      |
|               | २४२, ३२२ तः ३२४       |              | ४५ गा. २९ गा. ३२,                      |
| ० तसकाइया     | ,, २४३,२४४,२४५        |              | ४६ गा. ३३, ४८ गा.                      |
|               | [९] तः २४९, २५१       |              | ३७, ४९ गा. ३९, ५३,                     |
| तसकाइयाण      | त्रसकायिकानाम् २३४    |              | गा. ४५-४६, ५४ [८]                      |
| ० तसकाइयाण    | ,, २४२, २४६,          |              | गा. ९२,  ९१ [४] गा.                    |
|               | २४७, २५१              |              | १९१,९०२ गा. ११२ गा.                    |
| त्तसकाङ्याणं  | ,, વર્ષેત્ર, વર્ષે,   |              | ११५, १८७ वा, १४३,                      |
|               | २३५ [७], २३६          | Į            | ८३०, ८६६ गा. १९६,                      |
|               |                       |              |                                        |

| 196       | पण्णवणासुत्तपरिसिद्धा <b>रं</b> |           |                |                        |                    |  |
|-----------|---------------------------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------|--|
| मूलसदो    | सक्तयत्थो                       | सुसंकाइ   | मूलसदो         | सक्रयस्थो              | सुत्तंकाइ          |  |
| तह        | ८७७ [२३]                        | गा. १९८,  |                | १००३ [२],              | १०४२,              |  |
|           | ९७१ मा. २                       | ०१, १००६  |                | 90६४, 900              |                    |  |
|           | गा. २०८,                        | २०५४ गा.  |                | 9988, 996              | 0[6,90],           |  |
|           |                                 | 224       |                | १२०५, १२०              | ९, १२५१,           |  |
| वहपगारा   | तथाप्रकाराः भ                   | ५० गा. ४३ |                | ૧૪૧૫ [રે],             | ۹۷٥٠,              |  |
| तहप्पगारा | ,, ૨૪                           | , २८ [٩], |                | १५३८, १५३              | १९ [३-४],          |  |
|           | રૂવ[૧], ૪                       | ०तः ४२,   |                | 9449, 9                | પ્ <b>લલ [</b> 9], |  |
|           | ४४ तः ४६, ५                     |           |                | ૧૬३૬, ૧                | ६७८ [१],           |  |
|           | [٩٩],५६[٩                       |           |                | ৭৬৭৬, ৭৬६              | १,१७८२,            |  |
|           | ५८[٩], ६३                       | , ૬૭, ૭૧, |                | १७८५, १७८              |                    |  |
|           | <b>૭</b> ૨, ૭૪, ૭               |           |                | १८०६ [१],              |                    |  |
|           | حلا[٩], ﴿                       |           |                | २१०४[१],               | २११७[१],           |  |
|           | ૧૦૬, રૂપ:                       | ₹, ८४९,   |                |                        | ९, २१६१            |  |
|           |                                 | دره دروع  | तहाविहा        | तथाविधाः ५             |                    |  |
| ,,        | तथाप्रकारा                      | ८५१       |                | <i>પ</i> ારૂ, પ્રજ [૩] |                    |  |
| ,,        | तथाप्रकाराणि                    | ४७त.४९,   |                | ६૦, પષ [૪              |                    |  |
|           |                                 | ८५३       |                | तः ७०, ५४              |                    |  |
| तहप्पगारे | तथाप्रकाराः                     | 3́ ∧ [ J] |                | ७६ तः ७९,              |                    |  |
| तहा       | तथा ४०गा                        | . १५, ४२  |                | गा. ८० तः              |                    |  |
|           | गा. २१, ४३                      |           |                |                        | :] गा. ८९          |  |
|           | ४७ गा. ३६                       |           | ,,             | तथाविधानि ५            |                    |  |
|           | ४१, ५४ [१]                      |           |                | ५६ गा. ६१ त            |                    |  |
|           | 48 [90]                         |           |                | [४] गा. ६६             |                    |  |
|           | ५८[१] गा. १                     |           |                | والاي مريد             |                    |  |
|           | १८९ [१],                        |           | तहासजोगी       |                        | २१७५               |  |
|           | १९२, १९२                        |           | तहासमुग्घायगते | तथासमुद्धानगर          |                    |  |
|           | १५०, १९४,                       |           |                |                        | .૧૭૪ [૧]           |  |
|           | ૧૫₹, ३३३                        |           | वर्हि          | तत्र २११               | गा. १६२            |  |
|           | ४४२, ४५१                        |           |                | _                      | गा. १७४            |  |
|           | ४८१[३], ४                       |           | तहेव           | तथैव ४९ गा             |                    |  |
|           | ષ્વ¥, ષ્વ                       |           |                | [१] गा. ४०             |                    |  |
|           | ५,५८,६२५,६                      |           |                | ५३, ५४ [८]             |                    |  |
|           | દ્દ્દ [૭], ૧                    |           |                | १७९ [१],               |                    |  |
|           | < 36, <<< [                     |           |                | <b>৭९७ [</b> ৭], ব     |                    |  |
|           | ९१०[३], ९९                      |           |                | २०२ [१], ३             |                    |  |
|           | <b>९</b> १२ [२], ।              |           |                | २०९, ५४०               |                    |  |
|           | ९८७ [٩],  '                     | ९९१ [२],  |                | <i>६५५</i> [४],        | ६६५ [१],           |  |
|           |                                 |           |                |                        |                    |  |

|        | बाय पारासह                                    | -सद्दश्यक्रमा | कमा १९९                                     |  |  |  |
|--------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--|--|--|
| मूलसदो | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ                           | मूलसरो        | सक्रमत्यो सुत्तंकाह                         |  |  |  |
| तहेव   | ६७२ [४, ६], ७८९,                              |               | २९९ गा. १६२ गा.                             |  |  |  |
|        | ८००, ८०४, ८६३ गा.                             | 1             | १७१, ४३८, ५०० तः                            |  |  |  |
|        | १९५, ८९५, ९१० [२],                            |               | ५०२,५४४,६४८,६५०                             |  |  |  |
|        | ९११[३],९१२[१,३],                              |               | [१०], ६७९, ६८१,                             |  |  |  |
|        | ९१४[२], ९२०, ९८३                              | ĺ             | ६८४, ६८५, ७२५ तः                            |  |  |  |
|        | [२], १०६६ [२],                                |               | ७२७, ७३८, ७५४,                              |  |  |  |
|        | १०८९, ११२७,११४४,                              |               | <b>પદ્દ</b> ય, <b>પ</b> ળરે [૧-૨],          |  |  |  |
|        | ११४६, ११५१, ११५२,                             |               | ७७४, ७९१, ८५३,                              |  |  |  |
|        | ११५५, ११८४, ११९६,                             |               | ८६० तः ८६८, ८७०,                            |  |  |  |
|        | १२१७, १२४८, १२४९,                             |               | ८७७ [७, १३], ८८१                            |  |  |  |
|        | १४२९, १५५२, १५६३                              |               | तः ८८६, ८९६, ८९८,                           |  |  |  |
|        | [२], १५९३, १६०४                               |               | ९०१,९०२,९०४,९०६,                            |  |  |  |
|        | [૧],૧૬૧૨[૧], ૧૬૧૪                             |               | ९०८,९१०[१-४], <i>९</i> ११                   |  |  |  |
|        | तः १६१६ [१], १६८१                             | 1             | [9-३], ९१२[२],९१४                           |  |  |  |
|        | [२], १६८३, १७०२                               |               | [9-२], ९१६ [9-२],                           |  |  |  |
|        | [३१], १७३६ [१],                               |               | ९१८ [१], ९२०, ९२१                           |  |  |  |
|        | १७९३ गा. २१८,                                 |               | [१-२], ९२४ तः ९३७,                          |  |  |  |
|        | १८११, १९२६, १९३१,                             |               | <b>९३९</b> [१], ९४० [१],<br>९४१ [१], ९४७ तः |  |  |  |
|        | १९३२ [१], १९८० गा.                            |               | 244, 440 4: 444,                            |  |  |  |
|        | २२१, २०५२ [३ ५],<br>२११०, २१६५, <b>छ. ६</b> ६ |               | ১৭৯, ১৯৬ ল. ১৭১,<br>९६० तः ९६७ सूत्राणां    |  |  |  |
|        | टि. ४, प्र. २२४टि-१                           |               | प्रथमकण्डिका, ९७०,                          |  |  |  |
| तहेव   | ाट. •, ष्ट. २२ •।८ • ।<br>तथैव ६४१            |               | ९७३,९८३[१:२],९८४,                           |  |  |  |
| तं     | तत् ३ तः ८ [५], १४                            |               | ९८७[१,५],९८८,९९६,                           |  |  |  |
|        | तः ३१ [१], ३२ तः                              |               | 996, 9000, 9009,                            |  |  |  |
|        | ३४ [२], ३५ तः ५२,                             | 1             | १००३ [२], १००७,                             |  |  |  |
|        | ५४ [१], ५४ [१०] गा.                           |               | १००८[१], १००९[१]                            |  |  |  |
|        | 900, 44 [9, 3], 46                            |               | 9099[9], 9098[9],                           |  |  |  |
|        | [१] तः ६७, ६९ तः ७४,                          | İ             | १०१४[१], १०१५[१],                           |  |  |  |
|        | ७६ तः ८०, ८३, ८४                              |               | १०१६ [१], १०१७ तः                           |  |  |  |
|        | [9, ३], ८५ [9-२,४],                           |               | १०२०[१], १०२१[१],                           |  |  |  |
|        | ८६ तः ९०, ९१ [१,३],                           |               | १०२४, १०२५, १०२८                            |  |  |  |
|        | ९२ तः १४९, १६७,                               |               | [१-३], १०५६, १०५७,                          |  |  |  |
|        | 908,900,966,984                               |               | १०६८ तः १०७०,                               |  |  |  |
|        | [१], १९६, १९७[१],                             |               | १०७२ तः १०७५,                               |  |  |  |
|        | 95 [9], 955 [9],                              | 1             | १०८५ हाः ११२२,                              |  |  |  |
|        | २०६ [१], २१०, २११,                            |               | ११२४ तः ११२६,                               |  |  |  |

| 200       | पण्णवणासुत्तपारासट्टाइ    |                |                                 |  |  |  |  |
|-----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| मुख्सद्दो | सक्तयस्थो सुसंकाह         | <b>मू</b> लसदो | सक्तयत्थो सुत्तंकाइ             |  |  |  |  |
| सं        | <b>११२८ तः १</b> १३०,     |                | ٩८], ٩६٩५ [٩-٦],                |  |  |  |  |
|           | 9932, 9938, 99%9,         |                | १६९६, १७०८ [२],                 |  |  |  |  |
|           | 9982, 9988, 9980,         | 1              | १ ७१२, १७१७, १ ७१८,             |  |  |  |  |
|           | 9948, 9945 त-             | İ              | १७२२, १७२७, १७४७                |  |  |  |  |
|           | ११५९, ११६३ [३].           |                | [٩]. ٩૩٧.४ [٩],                 |  |  |  |  |
|           | ११६४[३], ११६५[६]          |                | ૧હદ્દ(૧],૧૯૭૫[૧],               |  |  |  |  |
|           | 9955 [9], 9395.           |                | १७८७ [१], १७९६,                 |  |  |  |  |
|           | <b>१२३२, १२३९, १२४०</b> , |                | १८०२, १८१७, १९०७,               |  |  |  |  |
|           | १२७०, १२७७, १२५६,         |                | १९.०९., १९.१०, १९१२             |  |  |  |  |
|           | १२५७ [१-३, ५, ७, ९,       | 1              | तः १९१४, १९१६.                  |  |  |  |  |
|           | १२.१३], १२७१.             | 1              | १९ <b>२७, १९२</b> ०, १९२१,      |  |  |  |  |
|           | १०८५, १३२१, १३२६,         |                | ૧૧,૦૪, ૧૧,કેક તાઃ               |  |  |  |  |
|           | १३३०, १३३१, १३३४,         | 1              | १९३८, १९४० तः                   |  |  |  |  |
|           | 1३३५, १३४३, १३४४.         | 1              | १९४२, १९४८, १९७०,               |  |  |  |  |
|           | १३४६, १३५५, १३५९,         |                | न <sup>०,</sup> ४८, १९८२, २०३७, |  |  |  |  |
|           | १३६४, १३६७ <i>,</i> १३६९, | 1              | २०४६, २०५१, २८४२                |  |  |  |  |
|           | १३७१, १३७४, १३७६,         |                | [૧]. ૦૦૬૦, ૨૦૬૩,                |  |  |  |  |
|           | १३७९, १३८१, १३९८,         |                | २०६६, २०६९, २०७२,               |  |  |  |  |
|           | १४७१, १४७५ तः             |                | २०७७, २०७८, २०८३,               |  |  |  |  |
|           | १४७८ [२], १४८०,           | 1              | २०८६, २०८९, २०९०                |  |  |  |  |
|           | १४८२ त. १४८४ [२].         | 1              | [9], २०९٩ [२-२],                |  |  |  |  |
|           | 9864. [9-₹. 4-5],         | İ              | २०९२, २१३३, २१४७                |  |  |  |  |
|           | १४८६ [१-२], १४८०          |                | तः २१५२, २१५६[२]तः              |  |  |  |  |
|           | [9-२], 9४९७ [9,३],        | į              | ર૧૫.૯[૧], ૨૧૫૬[૨],              |  |  |  |  |
|           | 9 44 6 [9], 94.09[9].     | 1              | ૨૧૭૦ [૧], ૨૧૭૨                  |  |  |  |  |
|           | ૧૫,૧૪, ૧૫,૨૨ [૧૨],        | · df           | तम् १७०७[१],                    |  |  |  |  |
|           | <b>૧૫</b> ૨૬ [૧], ૧૫૨૬[૧. |                | १४०८ [७], १७१२,                 |  |  |  |  |
|           | २], १५३२[१], १५३६,        | 1              | १७१३, १७३१ [३-४],               |  |  |  |  |
|           | ૧૫૨૭, ૧૫૨૬[૧],            |                | ૨૧૬૬                            |  |  |  |  |
|           | १५५२, १५६७ तः             | "              | ताम् १७३७ [१],                  |  |  |  |  |
|           | ૧૫.૭૨, ૧૬૦૬[૧],           | 1              | १७३८, १७४१                      |  |  |  |  |
|           | १६१७, १६२१, १६२७          | ,, (स. द्वि.)  | तस्मिन १६१४ तः १६१६             |  |  |  |  |
|           | [१], १६६७, १६७०,          |                | [१], १६२०, १६३६,                |  |  |  |  |
|           | १६ ३९ तः १६८१ [१],        | 1.             | 9963                            |  |  |  |  |
|           | १६८२ तः १६८७ [१],         | तंतवा          | चतुरिन्द्रियजीवाः ५८[१]         |  |  |  |  |
|           | १६८६ तः १६९३,             | तंनी           | तन्त्री १७७,१७८[१-२],           |  |  |  |  |
|           | १६९४ [१-१२, १६,           | 1              | १८८, १९६                        |  |  |  |  |

| वाय पारासष्ट्र-सहाणुक्तमा २०१ |                               |                    |                  |                                         |  |  |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|--|--|
| मूलसदो                        | सक्कयत्थो                     | सुसंकाइ            | मुलसहो           | सक्तवत्थो सुत्तंकाह                     |  |  |
| तंतुवाया                      | तन्तुवायाः-शित                | पार्थाः            | तामरसे           | तामरसम् ५१                              |  |  |
|                               |                               | 9०६                | <b>ताम</b> िल्ति | ताम्रलितिः १०२ गा. ११२                  |  |  |
| तंदुकमच्छा                    | तन्दुलमत्स्याः                | ६३                 | तावत्तीसग ०      | त्रायक्षिशक १७९[१]                      |  |  |
| + तंदुलिजन                    | तन्दुलीयकः-वन                 | <del>स्</del> पतिः | तायश्रीसगाणं     | त्रायक्रिंशकानाम् १७७                   |  |  |
|                               | g. ર                          | ⊳ ટિ. ૧૨           | तायत्तीसाणं      | त्रायक्षिशानाम् पृ.५७ टि.९              |  |  |
| + तंदुरेजन                    |                               | ९ गा. ३९           | तारगा            | तारकाः पृ. ४५ टि. १                     |  |  |
| तंत्र                         | ताम्र                         | १७८ [२]            | तारयाओ           | ,, 9 <b>९५</b> [9]                      |  |  |
| + तंब                         |                               | १४ गा. ८           | तारसत्ताप्       | तद्रसतया १११६,१२२०,                     |  |  |
| तंबकरोडए                      | तामकरोटकः                     | १२२८               |                  | १२२२, १२५१, १२५२                        |  |  |
| तंत्रखंडाण                    | ताम्रखण्डानाम्                |                    | तारं             | तारम् ८५३                               |  |  |
| तंबच्छिकरणी                   | ताम्राक्षिकरणी                |                    | वारा             | तारा. १४२[१]                            |  |  |
| तंत्रच्छित्राहिया             | तामसुपाटिका                   | १२२८               | ० तारारूवाणं     | तारारूपाणाम् १९६, १९७                   |  |  |
| तंत्ररणुमजिया                 | त्रीन्द्रियजीवाः १            | ह.२८टि २           | _                | [१], १९८[१], २१०                        |  |  |
| तंबे                          | ताम्रम्                       | १२२८               | ताराविमाण०       | ताराविमान ६५०[१६]                       |  |  |
| तम                            | <b>ग्यस्न-संस्था</b> न        | 605                | तार।विमाण        | ताराविमाने ४०५[१-३],                    |  |  |
| तं 4संटाणपरिणता               | <b>त्र्य</b> स्त्रसंस्थानपरि  | णता.               |                  | ४०६[१-३]                                |  |  |
|                               | ح [٤٠], ع [١                  | ૧]ત. ૧૧            | ताराविमागहिंती   | ताराविमानेभ्यः                          |  |  |
|                               | [५], १२ [१-                   | .ع. <i>ب</i> - هي  |                  | ६५०[१६]                                 |  |  |
|                               | د],                           | 93 [3]             | तारूव साणु       | तह्पतया १११६, १२२०,<br>१२२२, १२२३, १२५१ |  |  |
| तंससंठाण-                     | त्र् <b>यस्त्रसंस्था</b> नपरि | (णताः              |                  | तः १२५३, १२५५                           |  |  |
| परिणया                        | 99 [9], 9                     | ર [૪, ૭]           | ताल              | ताल १७७, १७८ [१-२],                     |  |  |
| तंसे                          | त्र्यस्नम्-संस्था <i>न</i>    | म् ७ <b>९</b> ९    | are.             | 966, 954                                |  |  |
| ताई                           | तानि ८७७[१]                   | तः ८८०,            | +वाङ             | तालः – वृक्षः ४८ गा. ३७                 |  |  |
|                               | ۰۵۰[۹],۵۵                     |                    | ताल ०            | ताल – ,, ५३ गा. ४४                      |  |  |
|                               | १७९८ [१-२                     |                    | वालु             | तालु १७८[२]                             |  |  |
|                               |                               | , १८०९,            | ॰ तालुप्         | तालुकम् १२२९                            |  |  |
|                               |                               | ∘પર [¥]            | वाव              | तावत १०३१[२]                            |  |  |
| ताप्                          | तया                           | 6614               | ui4              | 9084 [2], 9000,                         |  |  |
| वाओ                           | ताः ११५१,                     | २०५२               |                  | 9000, 9009, 9003,                       |  |  |
|                               |                               | [२, ६]             | -                | 9008, 9463 [9],                         |  |  |
| D <sub>.</sub>                | तस्मात् २                     |                    |                  | १६४३, १६४९ [٩],                         |  |  |
| तार्ग <b>धत्ताप्</b>          | तद्गन्थतया                    |                    |                  | 9089, 9040, 9046                        |  |  |
|                               |                               | , १२२२,            |                  | [9], 9080, 9089,                        |  |  |
|                               |                               | 9, 9242            | i                | १७६४, १७६५ [२],                         |  |  |
| तातो                          | तस्मान्                       |                    |                  | 9008 [9], 9000,                         |  |  |
| वाकासभाष्                     | तरस्पर्शतया                   |                    |                  | १७८१, १७८४ [१],<br>१७८९, १८५७, १८६९     |  |  |
|                               | १२२०, १२२                     | र, ४२५४,<br>१२५२   |                  | 1067, 1640, 1647                        |  |  |
|                               |                               | 1474               | Į.               | ניז                                     |  |  |

| • •             |                          |                         |                             |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| मूखसदो          | सक्रमत्थो सुत्तंकाइ      | मुकसरो                  | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ         |  |  |  |  |  |  |
| वावह्या         | तावन्ति प्ट. २४९ टि. १   |                         | १५९२, १५९४, १५९५            |  |  |  |  |  |  |
| वावण्णत्तापु    | तद्वर्णतया १११६,१२२०,    |                         | [१], १६००, १६०२,            |  |  |  |  |  |  |
|                 | १२५१, १२५२               |                         | १६०३ [१], २१५३              |  |  |  |  |  |  |
| वावतियं         | ताबत्कम् १०००, १००१      |                         | [५-६], २१६६[४]              |  |  |  |  |  |  |
| <b>ताव</b> तिया | ताबत्यः १०११[२]          | तिजमलपयस्स              | त्रियमरूपदस्य ९२१[१]        |  |  |  |  |  |  |
| ताव त्तीसगाणं   | त्रायक्षिशकानाम् १८०     | तिट्टाण <b>वस्ति</b> पु | त्रिस्थानपतितः ४४७,         |  |  |  |  |  |  |
|                 | [२], १८२[२], १९६,        |                         | X4.6                        |  |  |  |  |  |  |
|                 | १९७ [२],  १९८ [२],       | तिहाणवदिवा              | त्रिस्थानपतिताः ४५४         |  |  |  |  |  |  |
|                 | प्ट. ५७ टि. १            | तिट्टाणब डिते           | त्रिस्थानपतितः ४४४ तः       |  |  |  |  |  |  |
| ताव सीसाए       | त्रायस्त्रिशतः १७९[२],   |                         | <b>४४६, ४</b> ४८, ४६६[٩],   |  |  |  |  |  |  |
|                 | १८० [२], १८२ [२],        |                         | ४६७ [३], ४६८ [१],           |  |  |  |  |  |  |
|                 | १९७[२], १९८[२]           | 1                       | ४७० [१], ४७३ [१],           |  |  |  |  |  |  |
| ताष त्तीसाणं    | त्रायक्रिशानाम् १७८      | 1                       | ४७४ [३], ४७५ [१],           |  |  |  |  |  |  |
|                 | [9-२], १७९[२]            |                         | ४७७ [१], ४८१ [१],           |  |  |  |  |  |  |
| तावस्रतापु      | तद्वर्णतया १२२२          |                         | ४८५ [२], ४८७ [१],           |  |  |  |  |  |  |
| तावसाणं         | तापसानाम् १४७०           | İ                       | ४८९ [१], ४९३ [२],           |  |  |  |  |  |  |
| वासि            | तासाम् ९११[२], ९१२       |                         | ४९७. [१], ४९७,              |  |  |  |  |  |  |
|                 | [२], ९१८[२], ९२०,        |                         | <b>૪</b> ९૬ [૨]             |  |  |  |  |  |  |
|                 | ९२२ तः ९२४               | तिविष                   | त्रीणि १७४ गा. १३६,         |  |  |  |  |  |  |
| वासि            | तासाम् २०५२[२]           |                         | २१०, २११ गा. १६३,           |  |  |  |  |  |  |
| ताहिं           | ताभिः १७६२, १७६५         |                         | ३३७[१, ३], ३३८              |  |  |  |  |  |  |
|                 | [१],१७६८[१],२०५२         |                         | [9, ३], ३६०[9,३],           |  |  |  |  |  |  |
|                 | [२, ४-६]                 |                         | ३६२[१, ३], ३६३[१,           |  |  |  |  |  |  |
| नि              | इति २११,६०८,६२५ <b>,</b> |                         | <b>ર], રેલ્પ[ર], રે</b> ળ્ર |  |  |  |  |  |  |
|                 | ११५५, १२०० [२],          |                         | [9, ३], ३७४[9, ३],          |  |  |  |  |  |  |
|                 | १२१४,१२२७,१२३१,          |                         | ३७८[१, ३], ३८०[१,           |  |  |  |  |  |  |
|                 | १२३३, १२३४, १२३७,        |                         | ३], ३९०[१,३], ३९२           |  |  |  |  |  |  |
|                 | १५४३, १५८०, १६०४         |                         | [9,३], ४८७.[२], ९१०         |  |  |  |  |  |  |
| _               | [٩]                      |                         | [३],९४३, १०४१[३],           |  |  |  |  |  |  |
| ति०             | त्रिष्ट. ५५ टि. १        | }                       | १०६६[२], १२६२[२],           |  |  |  |  |  |  |
| तिकिरिए         | त्रिकियः १५८५[१],        |                         | १२६८ [१], १३३८,             |  |  |  |  |  |  |
|                 | १५८८, १५८९ [१],          |                         | १५०८, १५१२[१,४],            |  |  |  |  |  |  |
|                 | १५९०, १५९१, १५९६,        |                         | <b>१६९७</b> , १६९८[१२],     |  |  |  |  |  |  |
|                 | १५९७ [१], १५९८,          |                         | १६९९[२],१७०१[२],            |  |  |  |  |  |  |
|                 | १५९९[१],२०५३[४],         | l                       | ૧૭૦૨ [૧૪], ૧૭૦૪,            |  |  |  |  |  |  |
|                 | २१६६[३]                  |                         | १७३४, १७३५ [१],             |  |  |  |  |  |  |
| तिकिरिया        | त्रिकियाः १५८६[१],       |                         | १९८५, १९८६, २१६९            |  |  |  |  |  |  |
|                 |                          |                         |                             |  |  |  |  |  |  |

| मुखसहो                  | सक्स्यत्थो               | <b>सु</b> संकाह | मुखसदो                                        | सक्रमस्थो सुसंकाह                    |
|-------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| तिक्वि                  | त्रयः २७३,६२             | ६,६२८,          | तित्तरसपरिणया                                 | तिक्तरसपरिणताः १०                    |
|                         | ६३३, ६३५,                | €₹€,            |                                               | [२], ११[१], १२[६]                    |
|                         | १३७२, १४१४               | (٩,३],          | ति <b>त्तरसपरिणामे</b>                        | तिक्तरसपरिणामः ९५४                   |
|                         | 9 8 9 4 [9], 9 2         |                 | तित्तरसाई                                     | तिक्तरसानि ८७७[१२]                   |
|                         | 9468[9], 99              |                 | <b>०</b> तिश्तरसा <b>इं</b>                   | ,, ,,                                |
|                         | १६९९ [२],                |                 | तित्तस्स                                      | तिक्तस्य ५४४                         |
|                         | [१४], १७१२               |                 | ० तिसा                                        | तृप्ताः २११ गा. १७७                  |
|                         | [٩], २०                  |                 | तिस्तिरा                                      | तित्तिराः ८८                         |
|                         | २०९३[१],२०               |                 | ० तिस्ती                                      | तृप्तः २९९ गा. ९७६                   |
|                         | २१००[२],२                |                 | + तित्थगर                                     | तीर्थकराः १४०६गा.२१३                 |
|                         | २९०३[१], ३               |                 | तित्थगरणा <b>म</b>                            | तीर्थकरनाम १७०९                      |
|                         | ૪], ૨૧૨૪[૨]<br>[૧], ૨૧५૦ |                 | <b>तित्यगरणाम</b> ०                           | " JAAA                               |
|                         | तिस्रः ११४१              |                 | तित्थगरणामाए                                  | तीर्थकरनाम्नः १७०२                   |
| ,,                      | 994.00, 994              |                 |                                               | [५७], १७३२, १७३९                     |
|                         | 9894[8],94               |                 |                                               | [1]                                  |
|                         | ૧ <b>૫</b> ३૨ [પ],       |                 | तित्थगरणामे                                   | तीर्थकरनाम १६९३,                     |
|                         |                          | ६३७[४]          | •                                             | १६९४[१८]                             |
| ,,                      | সীন্ ৭৩০ খ               |                 | तित्थगर सं                                    | तीर्थकरत्वम् १४४४ तः                 |
|                         | १७२१, १७२७               |                 | तित्थगर से                                    | १४४६, १४५२, १४५७<br>तीर्थकरत्वे १४५९ |
| तिण्णि—                 | त्रीणि                   | 9968            | ।तत्थगरत्त<br>तित्थगरसिद्धाः                  | तीथेकरत्वे १४५९<br>तीथेकरसिद्धाः १६  |
| तिपह                    | त्रयाणाम् ५४[            |                 | ातत्यगरास <b>त्</b> ।<br>तित्यसि <b>द्ध</b> ० | तीर्थसिद १९०३                        |
|                         | १०३, १५                  |                 | ।तत्थास <b>द</b> ७<br>तिन्धसिदा               | ताथातक ११०२<br>तीर्थसिद्धाः १६       |
| तिपहं                   |                          | 9492            | ।तत्थासन्द्र।<br>तिदिसिं                      | ताबासदाः १६<br>त्रिदिशम् ८७७[२३],    |
| •                       | ,,<br>तिस्णाम् प         | २०६[२]          | ાતાલાલ                                        | ।त्रावश्चास् २७७[२२],<br>१५५३, १८०९  |
| **                      | ૧૯૦ [ર]. ૧               |                 | तिका                                          | त्रीणि १७२,२०६[१].                   |
|                         | 100 [1], 1<br>150 [1], 1 |                 | idia.                                         | २०६ [२] <b>गा. १</b> ५५,             |
|                         | ाऽ०[र], ा<br>१९७[२],     |                 |                                               | 364[9], 483                          |
| तिस                     | गंऽण[र],<br>तिक्त−रस     | 1/2[4]          |                                               | त्रमः २७०                            |
| ति <b>त्त</b> ०         |                          | 900             | ,,<br>तिपण्सिप्                               | <b>त्रिप्रदेशकः ५०६,७८३</b>          |
| तित्तस्य                | ,, ,,<br>तिक्तरस ४४      | 0,889,          | "                                             | त्रिप्रदेशके ७८३                     |
| To order                | Mana sa                  | 9609            | "<br>तिपप्सियाणं                              | त्रिप्रदेशकानाम् ५२६[१]              |
| तित्तरसणामे             | तिक्तरसनाम               | 9698            | विपदसे                                        | त्रिप्रदेशे ७९० गा. १८५              |
| id ded-ii-              | KINGGOOM                 | [99]            | तिकासाई                                       | त्रिस्पर्शानि १८००[१]                |
| ति <del>सरसपरिणवा</del> | तिक्तरसपरिणता            |                 | विभाग                                         | त्रिभाग १७०१[१-२],                   |
|                         | 9[9-4], 90               |                 |                                               | 9030[9]                              |
|                         | [9.4, 4.6],              |                 | तिभाग १                                       | श्रिभाग २११ गा. १६१                  |
|                         | 1. 0 1)                  |                 |                                               |                                      |

| मूलसदो                  | सक्रयत्थो                                               |                                         |                                    |                              |                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------|
|                         |                                                         | • •                                     | मूलसदो                             | सक्रयत्थो                    |                        |
| तिभाग-०                 | त्रिभाग २११                                             |                                         | ० तिरिक्खजोणिए                     |                              |                        |
|                         |                                                         | ६७९, ६८१                                | ĺ                                  | ४८२ [१],                     |                        |
| तिभागतिभाग-०            |                                                         |                                         |                                    | ४८५ [१],                     |                        |
| विभागतिमाग-             | त्रिभागत्रिभाग                                          |                                         |                                    | 9299,                        |                        |
| तिभाग-०<br>तिभागतिभागे  | 0                                                       | ६८१                                     | ० तिरिक्खजोणिए                     |                              | १६४७[१]                |
| तिभागतमाग<br>तिभागे     | त्रिभागत्रिभागे<br>———————————————————————————————————— |                                         | े तिरिक्खजोणिएसु<br>तिरिक्खजोणिएसु | ग तिथग्यानिकन<br><del></del> | १०४२                   |
|                         | त्रिभागः                                                |                                         | ।तारकव्यवाग्ययसु                   | [9-२], ६                     |                        |
| ,,                      | त्रिभागे                                                | ६८१                                     |                                    |                              | ६८ [४.२],<br>[३], ६७६  |
| ॰ तिभागेण<br>तिमंगिला   | त्रिभागेन १७                                            |                                         | ٥,,                                |                              | .[२], ६७६<br>.[२], ६६८ |
|                         | तिमिक्निला पृ                                           |                                         | ٠,,                                | ્ર, <b>૧</b> ૬૬<br>[૨], ૧૨૧  |                        |
| <b>तिमि</b> तिमंगिलमच्छ |                                                         |                                         |                                    | [9-3],                       |                        |
| 222                     |                                                         | २९ टि. ८                                |                                    | 4855 [4]                     |                        |
| तिमिरे                  | वनस्पतिविशेष                                            | ٠.                                      |                                    |                              | 9660[8]                |
| तिमिंगिला               | Ana                                                     | गा. ३३                                  | तिरिक्खजोणि-                       | तिर्थग्योनिके-               |                        |
| ातामागङा                | तिमिक्तिलाः—म                                           |                                         | एहिंतो                             | [9-2], 6                     |                        |
| तिमी                    | AA                                                      | <b>Ę</b> Ę                              | • •                                | ξυν[9,3],                    |                        |
| तिसः<br>तिय             | तिमिः-मत्स्यवि                                          |                                         |                                    | 443[9].g                     |                        |
| तिय<br>तियभंगो          |                                                         | १२०४                                    | o तिरिक्खजोणि-                     | तिर्यं यो निकेश्य            |                        |
| ातवसमा                  | সিক্তমঙ্গ: ৭৩২<br>৭৬৩২, ৭৬                              |                                         | पृर्हितो                           | ६३९ [२-२:                    | રી. ૬૪૫                |
|                         | 9602, 960                                               |                                         |                                    | [3], 480                     |                        |
|                         | [x], 90                                                 |                                         |                                    | <b>ર,૮],૬</b> ૫૫[            | ₹], ११९४               |
|                         |                                                         | 2 < L < L < L < L < L < L < L < L < L < | <b>निरिक्खजोणि</b> को              | तिर्यग्योनिक:                | 9080,                  |
|                         | ₹-¥], 9¢                                                |                                         |                                    |                              | 9085                   |
|                         | 9666, 96                                                |                                         | तिरिक्ख <b>जोणिणि</b> ०            | तिर्यभ्योनिका                | १२६८[१]                |
|                         | 9659[3],                                                |                                         | <b>विरिक्खजोणिणी</b>               | ,,                           | <b>१२६२[२]</b> ,       |
|                         | 3-8], 9c                                                |                                         |                                    | 9484, 9                      | ७४७ [२],               |
|                         | 9 < 4 < [9 - 2].                                        |                                         |                                    |                              | 9089                   |
|                         | [9, 3], 9                                               |                                         | विरिक्खजोणिणी                      | ,,,                          | १२६२[२]                |
|                         | 17, 7], 7<br>9907 [9-3]                                 |                                         | विरिक्खजोणिणीओ                     |                              |                        |
|                         | [9-7, 4], 9                                             |                                         |                                    | २७९, ३३४                     |                        |
|                         | 150, 7], 1<br>1504 [3],                                 |                                         |                                    | [৬-৫],                       |                        |
|                         | 1202 [4]                                                | 9500                                    | °,,                                | 2,20                         | ३३४                    |
| तियसंजो एणं             | त्रिक्संयोगेन                                           | 9063                                    | तिरिक्खजोणिणी <b>ण</b>             |                              |                        |
| तिरिक्खजोणिए            | तिर्यस्योनिकः १                                         |                                         | <del></del>                        | [                            | 8, 4-90]               |
|                         |                                                         | २५२[१],<br>], १२५०                      | तिरि <b>क्खजोणिणीणं</b>            | "                            | 356                    |
|                         | 1/00[1                                                  | 1, 1440                                 |                                    | ११६३[ः                       | d], 994 <b>0</b>       |

| _                         |                          |            |                           | _                 | •        |
|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------------|-------------------|----------|
| मूलसहो                    | सक्क्यत्थो               | सुत्तंकाइ  | मूळसदो                    | सक्रयत्थो         | सुरंकाइ  |
| तिरिक्खजोणि-              | तिर्यग्योनिश्चियः        |            |                           | 860 [9],          | 9049,    |
| त्थीओ                     |                          | ८३ टि. १   |                           | 9488,             | 9६३५[४]  |
| तिरिक्खजोणिय              | तिथेग्योनिक              | ६६८[७],    | <del>तिरिक्ख</del> जोणिया | तिर्थग्योनिकाः    | ६२, ८५   |
|                           | १०३४, '                  | १४२८[४]    |                           | [4], २२५          | , २२६,   |
| तिरिक्खजोणिय ०            | ب سرح                    | ६६९[१],    |                           | २७८, ६१०          | , ७३२,   |
|                           | ૧૨६૮[૧],                 | g. 333     |                           | ७३३, ११७          | र, ११८०  |
|                           |                          | टि. १      |                           |                   | [90]     |
| तिरिक्खजोणिय-             | त्तिर्यग्योनिकाऽ-        |            | ० तिरिक्खजोणिय            | तिर्यग्योनिकाः    | 49, 44,  |
| <b>अ</b> सण्णिशाउप्       | संद्यायुष्टम्            | 9833       |                           | 90, 94[8]         | तः ७७,   |
| तिरिक्खजो <b>णिय</b> खे   |                          |            |                           | ८६, ९१[४]         | गा. १११, |
| त्तोववायगती               | क्षेत्रोपपातगति          | ाः १०९३,   |                           | २१८, ३३४,         |          |
|                           |                          | १०९५       |                           | <b>૧૪૨,૧૧૫</b> [: | ₹],9989, |
| ٠,,                       |                          | 9054       |                           | ११८०[५,७-         |          |
| •तिरि <del>व</del> सजोणिय | त्ते तिर्यग्योनिकत्वे    | 9089       |                           | १२०५, १           | ४१६ [२], |
|                           | [4], 9                   | o 8 { [ ], |                           | <b>१९७</b> १,२०३  | ६, २०७५, |
|                           |                          | १०४६[२]    |                           |                   | २०८२     |
| तिरिक्खजोणिय-             |                          |            | तिरिक्खजोणिया-            | तिर्यग्योनिकायुः  |          |
| पंचेंदिय-                 | पञ्चिन्द्रयी-            |            | उभस्स                     | ૧૭૦૧ [૨],         |          |
| भोरालियसरीरे              | दारिकशरीरम्              |            |                           | १७१९, १७          |          |
|                           |                          | १४९७[१]    | तिरिक्खजोणि-              | तिर्यग्योनिकायु   |          |
| ० तिरिक्खजोगिय            |                          | न्द्रियो-  | याउयं                     |                   | 9803     |
| पंचेंदियभोरावि            |                          |            | ० तिरिक्खजोणि-            |                   |          |
| यसरीरे                    | शरीरम् १४०               |            | याण                       | ११८० [५]          |          |
|                           | [9 २], १                 |            |                           | ष्ट. १६५ टि.      |          |
|                           | ५-७], १४                 |            |                           |                   | टि. २    |
|                           |                          | १४९८[१]    | तिरिक्खजो <b>णिया</b> ण   |                   |          |
| तिरिक्खजोणिय-             | तिर्यग्यो निकपदे         | ā-         | 1                         | २२५, २२           |          |
|                           | य- निद्रयवैकिय-          |            | 1                         | 1944, 99          |          |
| सरीरस्स                   | शरीरस्य                  | 3,450      |                           | [9, ₹, 90]        |          |
| तिरिक्खजोणिय-             | तिर्थग्योनिकपश्चे        | t-         |                           |                   | १४९७ [३] |
|                           | <b>१- न्द्रियवै</b> किय- |            | o तिरि <b>वस</b> जोणि-    | तिर्थस्योनिकान    |          |
| सरीरे                     | वारीरम्                  |            | याणं                      | <i>ખ</i> [૪], લ   |          |
|                           |                          | 9428[9]    |                           | [9], ४८२          |          |
| ۰,,                       |                          | ۱۹۰۲] ۹۰۰۸ |                           | [9], ४८५          |          |
| ० तिस <del>म्</del> खजो-  | तिर्यग्योनिकस्य          |            |                           | [9], 484          |          |
| णियस्स                    | ४८१ [१],                 |            |                           | ७६०, ७६           |          |
|                           | ४८३ [१],                 | ४८५ [१],   | 1                         | 990, 93           | ۰, ۹۷۷,  |
|                           |                          |            |                           |                   |          |

| मुकसदो                     | सक्रयत्थो                          | सुर्त्तकाह        | मूलसहो                    | सक्तमस्यो           | सुसंकाइ                       |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|
| o तिरि <b>पस्त</b> जोणि-   | 9088, 900                          | ¥, 9943           | निरियं                    | तिर्थक् १८८         | , 9<5[9].                     |
| याणं                       | [9, ३], 99                         | co [9·3,          | ĺ                         | १९०[१-२]            |                               |
|                            | ٧٠٠٠], ٩٩٩٧                        |                   |                           | 954 [9].            |                               |
|                            | 9408, 94                           |                   |                           |                     | टि. १                         |
|                            | 9488 [२],                          | १९७७,             | तिरिया                    | तिर्यञ्चः १९८       | ० गा. २२१                     |
|                            | २०१०, २०१९                         | ,,२०२४,           | तिरियाणुपु <b>च्ची</b> पु | तिर्यगानुपूर्व्या   | : १७०२                        |
|                            |                                    | ५, २०४३           |                           |                     | [३७, ४०]                      |
| ० तिरिक्खजोणि-             | तिर्थग्योनिकादि                    | <b>१</b> १४२६     | तिरीड                     | किरीट               | १९६                           |
| बादिसु                     |                                    | [9]               | + तिल                     | तिलः '              | ५० गा, ४२                     |
| <b>विरिष्</b> छयाणं        | तिरक्षाम्                          |                   | तिलप्                     | तिलकः-वृक्ष         |                               |
| विरिय                      | तिर्थच् १९७३                       |                   | ० तिलपु                   | तिस्नतिल            |                               |
| तिरिय०                     | • •                                | १४६२              |                           | भिषद्वीप-स          |                               |
| <b>तिरिय</b> गतिणामाणु     | तिर्यगतिनामः                       |                   |                           | १००३ [२             | ] गा. २०५                     |
|                            | [ર], ૧૭                            |                   | तिल <b>चुण्णा</b> ण       | तिलचूर्णानाम्       |                               |
|                            |                                    | ક <b>રે ટિ.</b> ર | तिलपप्यिखया               | तिलपर्पटिका         |                               |
| <b>विरियग</b> तिणामे       | तिर्वरगतिनाम ९                     |                   | तिस्य                     | নিলক                |                               |
| तिरियगतिपरिणामे            |                                    |                   | तिस्रसिंगाण               | तिलफलीनाम्          |                               |
| तिरियगतिया                 | विर्यग्गतिकाः ९                    |                   | तिलेहि                    | तिलैः '             |                               |
|                            |                                    | ૧], ૧૪૨           | तिविहं                    | त्रिविधम्           |                               |
| <b>विरिय</b> गती           | तिर्यगितः ५                        |                   | ,,                        | त्रिविधाम्          |                               |
| तिरियगतीपु                 | तिर्यग्गतेः १                      |                   | तिविद्या                  | त्रिविधाः ६१        |                               |
| विरियग्तीया                |                                    | 6.85              |                           | <b>૭૫</b> [રૂ], ૮   |                               |
| तिरियङोए                   | तिर्यम्लोके १४                     |                   |                           | [४], ९ <b>१</b>     |                               |
|                            | १५७, १६०,                          |                   |                           | 9928, 99            |                               |
|                            | १६६, १७७                           |                   | "                         | त्रिविधा ७३         |                               |
|                            | २७८ तः ३२४                         |                   |                           | ७५४, ७६४            |                               |
| ~~~                        |                                    | ३२८               |                           | १०९२, १             |                               |
| • तिरियङोए                 | तिर्यम्लोके २७६                    |                   |                           | १५७२, १९३           |                               |
| तिरिय <b>लोगा</b> को       | र ।<br>तिर्यग्लोकान् १५            | ६, ३२८            | तिबिडे                    | २०६३,२०             |                               |
| तिरियलोगामा<br>तिरियलोयतङे | तियम्लाकात् ५९<br>तिर्यम्लोकतहे-'१ |                   | ाता <b>बह</b>             | त्रिविधः ९          |                               |
| । तारथलायसङ                | ातसम्बाक्तह-ः                      |                   |                           | ९३७, ९              |                               |
| तिरियवाए                   | तिर्यग्वातः                        | 944<br>3~[0]      |                           | १०७२, १३३           |                               |
| तिरियं                     | ातसम्बातः<br>निर्यक्८७७ [          |                   |                           | 9388,934            | (२, ४१५९ <u>,</u><br>७५, १९१४ |
| ******                     | 9009, 948                          |                   |                           | ११९<br>त्रिविधम् १४ |                               |
|                            | [9, ४, ६, ९]                       |                   | ,,,                       |                     | ८२, १६९१<br>१६९४ [४]          |
|                            | [ ( (# (* () )                     | , 100e,           | तिविद्वेणं                |                     | न सा. न<br>• सा. न            |
|                            |                                    | 4004              | ાતાવદ્યા                  | । <b>नावयन</b>      | 1 411. 1                      |

| मूखसदो           | सक्रमत्यो सुर्तक                            | ह्   मूकसदो | सक्रमत्यो सुत्तंकाइ                       |
|------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| तिसत्तसुत्तो     | त्रिसप्तकृत्वः २९६                          | .९ तिंद्यं  | तिन्दुकम्-अनन्तकाथ-                       |
| विसमइएण          | त्रिसामयिकेन२१५३[३                          | ],          | वनस्पतिः ५४ [८] गा.                       |
|                  | २१५६ [२], २१५                               | ٠,          | 98                                        |
|                  | २१५९[२], २१६६[                              |             | त्रीन्द्रियजीवाः ष्टु. २८ टि.२            |
| तिसम <b>ह</b> जो | त्रिसामयिकः २१५८ [                          | १] तीतवयणे  | अतीतवचनम् ८९६                             |
| विसमयसिद्धा      | त्रिसमयसिद्धाः '                            | १७ तीया     | अतीतानि १००६ गा.                          |
| तिसु             | সিধু ৭৬४,৭৬४ ট                              |             | २०८                                       |
|                  | ૧૨૫, ૧૭૬ [૧], ૧                             |             | त्रिंशत्तमम् पृ.४१२ पं.२६                 |
|                  | [٩], ٩૮૨ [٩], ٩٠                            |             | त्रिंगद्विधाः ९६                          |
|                  | [9], 9<4[9], 9<                             |             | त्रिंशम् १६८, १८० [१],                    |
|                  | १८९ [٩], १९० [१                             |             | २११, ४३४ [१, ३],                          |
|                  | 964 [9], 966, 9                             |             | ४३५ [१, ३], १६९७,                         |
|                  | [1], 155 [1], 3                             |             | १६९८ [१-२], १६९९                          |
|                  | [१], २०६ [१], २०                            |             | [२], १७०४, १७३४,                          |
|                  | २०८, २१०, ५३                                |             | १७३५ [३]                                  |
|                  | 1216 [1], 12                                |             | त्रिंशत् १७४ गा. १३४                      |
| ,,               | त्रिस्षु ११४८,१२०                           |             | त्रिंशत् १७४ गा. १३६,                     |
| तिहिं            | ૧૧<br>ત્રિમિઃ ૪૫૨,૪                         | 1           | १८७ गा. १४१, २०६                          |
| त्ताह            | •                                           |             | [ર] गा. ૧ <b>પ</b> ६<br>त्रिंशतः ૧૮૦ [ર], |
|                  | [9.3], \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |             | ।त्रशतः १८०[२],<br>२०४[२]                 |
|                  | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       |             | रिकातः त्रिंशता वा ७२१.                   |
|                  | xc9 [2], xc2 [                              |             | 923                                       |
|                  | x<\ [9, 3], x                               |             | त्रिंशति ९३,१७६,                          |
|                  | [1], 859 [9], 8                             |             | 9689, 9640                                |
|                  | [२], ४९५ [१], ६९                            |             | সিমু ৭৭৬ [৭], ছ. ४৬                       |
|                  | 29                                          |             | हि. ५                                     |
| ,,               | तिसभिः १६                                   | 1           | त्रिंशदुत्तरम् १६९                        |
| विद्वयाण         | तिन्दुकानाम्-फलविशे                         |             | तस्याः ९२१[१],                            |
| •                | 11                                          | २२          | १७४४, २१७५                                |
| तिंदूयं          | तिन्दुक्र्यू-अनन्तकायः                      | तीहिं       | त्रिभ्यः ६८७,६८८,६९१                      |
|                  | षनस्पतिः पृ.                                |             | ,, ६६२ [७]                                |
|                  | રિ.                                         | १० द        | <b>ৱ</b> ५४ [५] বা. ৬৬,                   |
| विंदु            |                                             | ¥9          | ११० गा. १२३, १७४                          |
|                  | गा.                                         |             | गा. १३४, १७८ [१],                         |
| विंदु थाण        | तिन्दुकानाम्-फळविशे                         |             | २११ गा. १६२ गा.                           |
|                  | ष्टु. २७३ टि                                | . 4         | १६९, १७९३ गा. २१८                         |

| 406                 | पण्णावणास्त्रस्यपारासङ्घर          |             |                                                                                                        |  |  |
|---------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| मूकसदो              | सक्कयत्थो सुत्तंकाइ                | मूलसद्दो    | सक्क्यत्थो सुत्तंकाइ                                                                                   |  |  |
| तुच्छत्तं           | तुच्छत्वम् ९९४                     | चले         | तुल्यः ४४०, ४४१, ४४३                                                                                   |  |  |
| <b>नु</b> क्रित     | त्रुटित—आतोद्य १७७,                |             | तः ४४८, ४५२, ४५५                                                                                       |  |  |
|                     | 906 [9-2], 966,                    | 1           | [9 ]], ४५६ [9],                                                                                        |  |  |
|                     | 994                                |             | ४५७ [१], ४५९ [१],                                                                                      |  |  |
| ,,                  | त्रुटित−बाह्वाभरण १७८              |             | ४६२ [१], ४६४ [१],                                                                                      |  |  |
|                     | [२], १८८                           |             | <b>૪६૬ [૧], ૪૬૭ [૧],</b>                                                                               |  |  |
| ,,                  | त्रुटित-बाहुत्राण १७८              |             | 865 [9], 800 [9],                                                                                      |  |  |
|                     | [9-२]                              |             | ans [d], ans [d],                                                                                      |  |  |
| तुष्णागा            | तुत्रवायाः-क्षित्र्पार्याः १०६     |             | ४७५ [१], ४७७ [१],                                                                                      |  |  |
| तुबहेज              | स्वग्वर्तयेत् २१७४ [४]             |             | 869 [9], 862 [9],                                                                                      |  |  |
| तुरय[मुद्दा]        | तु <b>।क्रमु</b> खा —म्लेच्छविशेषः |             | ४८३[٩], ४८५[٩-२],                                                                                      |  |  |
|                     | g. ३६ टि. ३                        |             | ४८७[٩], ४८९[٩-३],                                                                                      |  |  |
| तुरुक               | तुरुष्क−धूपविशेष १७७,              |             | ४९०[٩, ३], ४९٩[٩],<br>४९३[٩-२], ४९५[٩],                                                                |  |  |
|                     | 94= [9], 94=                       |             | مرمع ۱۲: ۱۳، می ۱۲: ۱۲: ۱۳، می ۱۲: ۱۳: ۱۳: ۱۳: ۱۳: ۱۳: ۱۳: ۱۳: ۱۳: ۱۳: ۱۳                              |  |  |
| <b>तु</b> रुतुं बगा | त्रीन्द्रियजीवाः पृ.२८             |             | तः ५११, ५०३, ५१५,                                                                                      |  |  |
|                     | टि. ६                              |             | બલવ, બરબ[૧], પર્                                                                                       |  |  |
| <del>तुलसी</del>    | तुरूसी–गुच्छवनस्पतिः               |             | [3], 4.25, [9], 4.30                                                                                   |  |  |
|                     | ४२ गा. १९                          |             | [9], 439 [9-3],                                                                                        |  |  |
| ,,                  | ,, –हरितवनस्पतिः                   |             | ५३२ तः ५३९ सूत्राणां                                                                                   |  |  |
|                     | ४९ गा. ४१                          |             | प्रथमकण्डिका, ५४२ [१],                                                                                 |  |  |
| तुह्या              | तुल्याः २२५ तः २७२                 |             | 4.42 [9], 443 [9],                                                                                     |  |  |
|                     | [ખ], ૨૭૨ તઃ ૨૭ખ,                   |             | ٦, ﴿ [٩] , ٧, ﴿ وَإِمْ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ |  |  |
|                     | ३२५,३२७,३३० तः                     |             | 48c [9], 440 [9],                                                                                      |  |  |
|                     | રેરેરે, ૬૧૧, હર્ય,                 |             | <b>પ્રપ્તવ [૧], પ્ર</b> પ્તર [૧],                                                                      |  |  |
|                     | હર્વરે, હર્વબ, હર્વહ,              |             | 998 [9-3], 999.                                                                                        |  |  |
|                     | ७५३, ७६३, ७७२,                     |             | [9-3], 44.4 [9],                                                                                       |  |  |
|                     | ७७७, ७७९, ७८०,                     |             | ५५७ [१]                                                                                                |  |  |
|                     | ९७९, ९८५ [७, ९],                   | नुसार       | तुषार २११                                                                                              |  |  |
|                     | ११८५, २१२५ तः                      | <b>तुसे</b> | तुषः-तृणविशेषः                                                                                         |  |  |
|                     | २१२७ [१]                           |             | ४७ गा. २५                                                                                              |  |  |
| ,,                  | तुल्यौ २५७ तः <b>२</b> ५९,         | तुंग        | द्वन १७८ [२]                                                                                           |  |  |
|                     | २७१, २७३                           | तुंगा       | द्धक्रानि १९५ [१]                                                                                      |  |  |
| "                   | तुल्ये १५६५                        | तुंबं       | तुम्बम् ५४ [८] गा. ९४                                                                                  |  |  |
| "                   | तुल्या १५६६                        | तुंबी       | तुम्बी ४५ गा. २८                                                                                       |  |  |
| तुसाई               | तुल्यानि ३२९, २१७०                 | ० तुंबी     | " १२३३                                                                                                 |  |  |
|                     | [२] गा. २२९                        | ॰ तुंबीफले  | तुम्बीफलम् <b>१२३</b> ३                                                                                |  |  |
|                     |                                    |             |                                                                                                        |  |  |

| मूलसहो | सक्रयस्यो सुत्तंकाह                             | मुलसद्दो | सक्रयत्थो सुसंकाइ                    |
|--------|-------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| त्वरी  | तुवरी ४२ गा. २१                                 | à        | १८५७, १८६४, १९२८,                    |
| ते     | ते ७ तः १३ [५], २५                              |          | 1525, 9529, 9522                     |
|        | [9-३], २८[२-४],                                 | Į.       | [9], 9548, 9560,                     |
|        | ३१ [२-४], ३४ [२-४],                             |          | २०४०, २०५२ [२-६],                    |
|        | <b>५४ [११] गा. [१]</b> ,                        |          | २०५७ [३-४], २०७८,                    |
|        | <i>પણ</i> [૧-૨],   ળક્ [૨],                     |          | २०८३, २१५३ [३-६],                    |
|        | ५७[२], ५८ [२], ६०,                              |          | २१६६ [२:३], २१६८,                    |
|        | <b>६</b> ८ [१-३], ७५ [१-३],                     | 1        | २१६९, २१७६, पृ.                      |
|        | ८३, ८४ [१-३], ८५                                |          | ૪૪૨ દિ. <b>પ</b>                     |
|        | [૨-૪], ૮૧ તાઃ ૧.૧[૨],                           | ते       | तानि १७७, १७८ तः १८६                 |
|        | ९७ [२], १४० [२],                                |          | स्त्राणां प्रथमकण्डिका,              |
|        | <b>१४१ [२], १४२ [२]</b> ,                       |          | १८८, १८९ [१], १९०                    |
|        | १४४ [२], १४६ [२],                               | ]        | [٩], ૧٩.५.[٩], ૧٩૬,                  |
|        | १४७[२], १५०, १५३,                               |          | १९.७ [१], १९.८ [१],                  |
|        | <b>૧૫૬, ૧૫૧, ૧૬</b> ૨,                          |          | ૧९૬ [૧], ૨૦૬ [૧],                    |
|        | ૧૬૭ ત: ૧૩૪, ૧૭૭,                                |          | २०७, २०८, २१०,                       |
|        | १७८[१], १८८, १९३                                |          | ९,१० [१-४], ९,११                     |
|        | [૧], ૧૬૫ [૧], ૧૧૬,                              |          | [૧-૨], ৽ ૧૨[૨], ९૧૪                  |
|        | 9 * 6 [9]. 9 * 6 [9],                           | i        | [૨], ९१६ [૨], ९१८                    |
|        | ૧૧૧ [૧], ૨૦૫ [૧],                               |          | [٩], 《२०, 《२٩ [٩],                   |
|        | २०६ [१], २०७, २०८                               |          | १०६७, २०४७                           |
|        | तः २९०, २९९ गा                                  | . ,,     | तौ १०८[२], १९५[२],                   |
|        | १५८ गा. १६८, ३३०                                | 1        | १७०८[८], १७३१[१]                     |
|        | तः ३३२, ४३९, ५०३,                               | ,,       | तान ९९५ [१], ९९६,<br>९९८, १७०५, १७०८ |
|        | ६७९, ६८१, ८६७,                                  |          | [8], 9499 [2],                       |
|        | ८६८, ९९३, ९९८,                                  |          | १७१२, १७१४, १७१५,                    |
|        | ११२४ तः ११२६,                                   |          | 9029, 9020, 9026,                    |
|        | 1924, 1924, 1932,                               |          | 9608, 9699, 9690,                    |
|        | ११३३ [१], ११४१,                                 | 1        | २१५३ [३], २१६६[२]                    |
|        | 9982, 9988, 9980,                               | तेइंदिय  | त्रीन्द्रिय ६५४,६७०,                 |
|        | ११५२, १२६२ [१],                                 | 1        | ६८०, ७४३, ८७४,                       |
|        | १२८८, १५७३, १६१९,                               |          | १०६०, ११६२, ११७९,                    |
|        | १६४८, १७१२, १७२१,<br>१७२५, १७३३, १८०३,          | 1        | १२१० [४], १४१२,                      |
|        | १७२५, १७१२, १८०१,<br>१८०५, १८०६ [१],            | 1        | 9४२६[9],9४३9[9],                     |
|        | १८०५, १८०६ [1],<br>१८१२,१८१६,१८१९,              | j        | १४५५, १५८९ [३],<br>१७११[२],१८८७[२],  |
|        | १८१२, १८१६, १८१९,<br>१८२२, १८२३, १८ <b>२</b> ९, | ì        | 9<96 [9], 9969                       |
|        | 1644, 1648, 1645,                               | i        | 1-1- [1], 1141                       |

| मूखसदो               | सक्क्यत्थो       | सुसंकाइ                   | मुलसद्दो           | सक्रयत्थो                | सु संकाइ |
|----------------------|------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|----------|
| तेइंदिय॰             | त्रीन्द्रिय      | 468 639                   | तेउकाइएस           | तेजःकाथिकेष ६६           | c [3]    |
|                      |                  | 4], 9022                  | तेउकाइय            | तेजःकायिक २३९            |          |
|                      |                  | ¥, 93<2,                  |                    |                          | , २४९    |
|                      |                  | 9869,                     | तेउकाइय            | ,,                       | ે ૨३૮    |
|                      |                  | २७ हि. ८-९                | तेउकाह्या          | तेजःकायिकाः १९,          | २३२तः    |
| तेईदियजाइणामाप्      | त्रीन्द्रियजाति  | नाम्नः                    |                    | २३४, २३५ [४]             | , २३६,   |
|                      |                  | १७०२ [७]                  |                    | २४२,३१३,३१ <sup>,</sup>  | 8,839    |
| ते <b>इंदिय</b> त्ते | त्रीन्द्रियःवे ' | १०४१ [४],                 | ० तेउकाइया         | तेजः <b>काथिकाः</b> १५.६ | ,२३७,    |
|                      |                  | १०६६ [२]                  |                    | २३८, २४०[४]              |          |
| तेइंदियसंसारसमा-     |                  |                           |                    | २४३, २४५ [४]             |          |
| वण्णजीवपण्णवः        | गा पन्नजीवप्रज्ञ | ापना                      |                    | तः २४९, २५१              |          |
|                      |                  | 40 [d-5]                  | तेउकाइयाण          | तेजःकायिकानाम्           |          |
| तेइंदियस्स           | त्रीन्द्रियस्य   |                           | तेउकाइयाणं         | ,, २३२ त                 |          |
| तेइंदिया             | त्रीन्द्रियाः    |                           |                    | રફખ[૪].                  |          |
|                      | २२७, २२          |                           |                    |                          | (۹] د    |
|                      | २९८ तः ३         |                           | ० तेउकाइयाणं       | तेजःकायिकानाम्           |          |
|                      | ४३९, ४४          |                           |                    | तः <b>१</b> ५६, २४       |          |
|                      | १७२१, १७         |                           |                    | २४१, २४२, ३              |          |
|                      | १८२४,            |                           |                    | २४८, २५१                 |          |
|                      |                  | ४०३ टि. २                 | _                  |                          | [٩-٦]    |
| तेइंदियाण            | त्रीन्द्रियाणाम् | ₹ <sup>38</sup> .,        | ते <b>उक्षाइ</b> ए | तेज:कायिकः               |          |
|                      | १९२३, १९         |                           |                    | १२१० [३],                |          |
| तेइंदियाणं           |                  | [२], १६४,                 |                    | [9], 9४३                 |          |
|                      | २२७ तः २         |                           |                    | ૧૪૨૪,                    |          |
|                      | [४], २३१,        |                           | ० तेउकाइए          | तेज:कायिक:               |          |
|                      | ३], ९८७ [        |                           | तेउकाइएसु          | तेजःकायिकेषु १२          |          |
|                      | [7], 940         |                           | तेउकाइएहिंतो       | तेज:कायिकेभ्य:           |          |
| तेउ                  | तेजः[कायिक]      |                           | _                  | [१],१४३२[१],             |          |
|                      | ६७१, ६८          |                           | तेउकाइय            | तेजः कायिक               |          |
|                      | वर्ष्डव [व]      |                           |                    |                          | ং [३]    |
|                      | 9488,            |                           | तेउकाह्य ०         | ,, ৭০ই                   |          |
| तेउ०                 | तेजः[कायिक]      |                           | <b>5</b>           | <b>न्</b> ०६०, १२९६,     | 934.0    |
|                      | ६५४, ११६         |                           | तेउकाइय-           | तेजःकायि-                |          |
|                      |                  | १४२६ [१]                  | पुर्गिदिय-         | कैकेन्द्रियो             |          |
| ''<br>• तेउकाइय      | वेजो[छेश्याम्    |                           | भोराकियसरोरे       | दारिकशरीरम्              | - (-1    |
| ~ तडकाइऱ             | तेजःकाथिकः       | છુ. <b>રે</b> ∘૮<br>દિ. ર |                    |                          | [۹] د.   |
|                      |                  | ાટ, ર                     | तेउकाइयस्स         | तेजःकायिकस्य             | 884      |

| मूक्सदो                 | सक्तयस्थो सुक्तंकाह                      | मुख्सहो              | सक्कवत्थो सुक्तंकाइ                |
|-------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| तेउकाइया                | तेजःकायिकाः २९,३१                        | तेउलेस्सा            | तेजोछेश्याः २५५, ९३९               |
|                         | [४], २१४ [३], २३५                        |                      | [9], 580 [9], 584,                 |
|                         | [४], ३१५, ९१५,                           |                      | 984, 9900, 9903,                   |
|                         | 9946                                     | 1                    | 9900 [4, 5-4],                     |
| ० तेउक्ताइया            | तेज कायिका २९,३०,                        | :                    | ११८२ [१, ३], ११८३                  |
|                         | ₹૧ [૧, ૪], રર્<,                         |                      | [9, ३], 99c4 b.                    |
|                         | <b>૨</b> ૪૪, ૨૪५[૪], ૨५૧,                |                      | 99<<,99९०,99९9,                    |
|                         | 154                                      |                      | १९९४, १९९७, १२०२                   |
| तेउकाइयाओ               | तेजःकायिकात पृ.३५३                       | तेउलेस्साए           | तेजोलेऱ्यायाम् ११५३,               |
|                         | टि. १                                    |                      | १८८५ [२]                           |
| तेउकाइयाण               | तेजःकायिकानाम् १५०५                      | तेउलेस्साभो          | तेजोलेस्याः ११८०                   |
| तेउक्काइयाणं            | तेजःकायिकानाम् ४४५.,                     |                      | [७.९], १९८२ [२-३],                 |
|                         | ७४४, ९८६, ११७६,                          |                      | ११८३ [३], ११८५,                    |
|                         | १९७९, १९८० [२]                           |                      | 9960, 9968, 9980                   |
| ० तेउक्काइयाणं          | तेजःकायिकानाम् १५४,                      | नेउलेस्साण           | तेजोटेस्थानाम् ११७३,               |
| 2-2                     | २३७<br>तेओलेश्यास्थानानि १२४९            |                      | 9908, 9908, 9988                   |
| तेउलेसट्टाणा<br>तेउलेसं |                                          | i                    | [२], ११८३ [१:२],<br>११८९, ११९४     |
| तउलस<br>नेउलेसा         | तेजोलेश्याम् १२२४<br>तेजोलेश्या ११६९.[२] | ते उ <i>लेस्साणं</i> | पेपटर, १४९४<br>तेजोडेश्यानाम् २५५, |
| तंत्रलस्।<br>तेत्रलेसा  | तजोलेस्याः १.३९ [१]                      | वडालस्ताण            | ११५१, ११८५ तः                      |
| तंत्रलसा<br>तेत्रलेसे   | तजोलेस्यः १२०३ [३],                      |                      | 1171, 116- (1.                     |
| 4304                    | 9290 [9]                                 | तेउलेस्सापरिणामे     |                                    |
| नेउलेसेण                | तेजोछेइयेन १२५० [४]                      | तेउ <i>लेस्से</i>    | तंजीलेश्यः १२०३ [३],               |
| तेउ <i>ले</i> सेस       | तेजोलेख्येषु १२०७ [१]                    | 110000               | 9200 [9], 9204,                    |
| तेउलेस्सट्टाणा          | तजोलेश्यास्थानानि                        |                      | १२१० [१], १३३९                     |
|                         | १२४७, १२४९                               | तेउलेस्सेस्          | तेजोडेश्येषु १२०३ [३],             |
| तेउलेमां                | तेजोलेस्याम् १११६,                       |                      | १२०९, १२१० [१]                     |
|                         | 9229, 9222, 9228,                        | तेउलस्सेहिंतो        | तेजोलेश्येभ्यः ११९१                |
|                         | १२५४, १२५८ [३]                           | तेऊ                  | तेजःतेजःकायिकः६७१                  |
| तेउलेस्सा               | तेजोडेश्या १११६.                         |                      | ९४० [३] १२०३ [५]                   |
|                         | 9946, 9944, 9964                         | तेष्णं               | तेत्रसा १७७, १७८                   |
|                         | [२], ११६८ [१],                           | 1                    | [१-२], १८८, १९६                    |
|                         | 9984[9], 9203[4],                        | लेण                  | तेन २९०, २२३ [९],                  |
|                         | 1229, 9228, 9225,                        | 1                    | ८९९                                |
|                         | 9222, 9224, 9280,                        | तेण-                 | " 88d' 880' 8dd                    |
|                         | १२५४, १२५७ (५,                           |                      | [३], ४५७ [٩], ५०३,                 |
|                         | १२-१३], १८८५ [३]                         | 1                    | ५०४, ५२५[१], १२५२                  |

| •••                            |                                | ,                             |                            |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| मूखसद्दो                       | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ            | मूलसद्दो                      | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ        |
| तेणामेच                        | तत्रीव २०५२ [४.५]              | ० तेबगसरीरस्स                 | तैजसशरीरस्य १५५१[२]        |
| तेत्रीसहमं                     | त्रयस्त्रिशतमम् पृ.४९८         | तेयगसरीरं                     | तैजसशरीरम् १५६१,           |
|                                | વે. ૨૭                         | 1                             | 9448                       |
| तेत्रीसं                       | त्रयश्चित्रत् ३३५ [१,३],       | तेयगसरीरे                     | ,, १५३६, १५४०,             |
|                                | ३४२ [9, ३], ३४३                | 1                             | 9488 [9, 3]                |
|                                | [9, ३], ४०७ [٩, ३],            | • तेयगसरीरे                   | ,, १५३६, १५३७,             |
|                                | ૪રૂ૬ [૧, રૂ], ૪૨૭              |                               | 9 1 <b>3</b> 5 [9], 94.89, |
|                                | [9, ३], १२६१,                  | 1                             | 94.82                      |
|                                | १२६७, १३३६, १३४१,              | तेयगस्स                       | तैत्रसस्य-तैजसशरीरस्य      |
|                                | <b>१३५३, १७०१ [१]</b>          | 1                             | १५३८                       |
| तेत्तीसा                       | त्रयस्त्रिशत २ १ १ गा. १६३     | ० तेयगा                       | तैजसानि–तैजसशरीराणि        |
| तेत्तीसाए                      | त्रयित्वशतः त्रयित्वशता वा     |                               | २१२२                       |
|                                | ७०१, ७२३, ७२४                  | + तेयिल                       | वनस्पतिविशेषः ४८ गा.       |
| ,,                             | त्रयस्त्रिशति १८२९,            |                               | ३७                         |
|                                | १८५१, १८५२                     | तेया                          | तैजस-तेजसशरीर ९१६          |
| तेदुरणमजिया                    | त्रीन्द्रियजीवाः ५७ [१]        |                               | [રૂ], ૧૫૬૫, ૧૫૬૬,          |
| तेबुरणभिजिया                   | ,, पृ. २८ टि. २                |                               | 2904                       |
| तेय •                          | तैजस–तैजसशरीर १९०३             | तेया०                         | तैजस-तैजसशरीर ९११          |
| _                              | [•]                            |                               | [*], < 92 [*], <.98        |
| तेयम्                          | तै जसम्-तैजसशरीरम्             |                               | [४], ९,१७, ९१८ [३],        |
|                                | 409, 400, 408,                 |                               | ય.૨૧[૪], ય.૨૦, ૧૫૬૨        |
|                                | ९०८, १४७५                      |                               | [ગ], વખદગ, વખદદ,           |
| ,,                             | तैजसः-समुद्धातः २०८५.          | _                             | १७०२ [१३]                  |
|                                | गा. २२७                        | तेयारूवा                      | एतदृषा पृ. २९३ हि. १८      |
| तेवगसमुग्घाए                   | तैजससमुद्धातः २०९४             | तेयासमुग्घाए                  | तेजससमुद्धातः २०८६,        |
|                                | [१], २०९८ [१],                 |                               | २०९०[१], २०९२              |
|                                | २१४७, २१४९, २१५१,              | तेयासमुग्धारणं                | तैजससमुद्धातंन २१३०        |
|                                | २१५२                           | तेवासरीरस्स                   | तैजसशरीरस्य १५४५ तः        |
| तेयगममुग्घाएगं                 | तैजससमुद्धातन २९२५,            |                               | १५४७ [१], १५४८ तः          |
|                                | २१२७ [१], २१३१,                |                               | المحروب المحروب المحروب    |
| तेयगसमुग्धाओ                   | २१६७,                          |                               | ﴿, ﴿]                      |
| ત્વનસમુખામા                    | तैजससमुद्धातः २११८             | तेरस                          | त्रयोदश २१६९               |
| तेवगसमुखाते                    | [૧], ૨૧૨૨<br>., પ્ર. ૪૨૨ ટિ. ૨ | तेरसमं                        | त्रयोदशम् पृ. २३३ पं. २०   |
| तेयगसमुग्वारा<br>तेयगसमुग्वायो |                                | तेरसमी<br>तेरस <b>विडे</b>    | त्रयोदशः ७९० गा. १८७       |
| तेयगसरीरया                     | ,,<br>तैजसशरीरकाणि ९१०[४]      | तरसाबद्द<br>तेरिच्छियाणं      | त्रयोदशविधः १०७४           |
| तेयगसरीरस्स                    | तैजसशरीरस्य १५५२               | ताराष्ट्रयाण<br>तेळोक्स्युरुं | तिरक्षाम् १४७०             |
|                                | 2-24/1/4 12/4                  | पळ । क्यु रू                  | त्रैलोक्यगुरुम् १ गा. १    |

| मूलसहो           | सक्तयस्थो                    | सुसंकाइ | मूलसहो                             | सक्तयस्थो                          | सुत्तंकाह           |
|------------------|------------------------------|---------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| तेलोक            | त्रैलोक्ये २७६               | तः ३२४, | तेसिं                              | 9690,9699                          | , १८२२,             |
|                  |                              | १६, ३२८ |                                    | १८२३, १८२९                         |                     |
| + तेल            | तैलम् ९७२                    |         |                                    | २०५२ [२,                           | ٧-٤],               |
| तेलिबिंद्        | तैलबिन्दुः ११०               |         |                                    | २१६९, पृ.                          | ३९३ ટિ.             |
| तेलं             |                              | ५९९ [२] |                                    | ₹-४, पृ. ३º                        |                     |
| तेहापूयसंठाणसंठि | <b>ए</b> तैलापूपसंस्थानस     | तिस्थतः | तेसु                               | तेषु                               |                     |
| _                |                              | २१६९    | तेहि                               | तैः २९५३ [१                        |                     |
| तेवण्णं          | त्रिपद्याशत् ३८              |         |                                    | [9], २9                            |                     |
| + तेवीस          | त्रयोविंशः ७९,०              |         |                                    | २१६५, २                            |                     |
| तेत्रीसङ् मं     | त्रयोविशतितम्                |         | तेहिं                              | तैः १८६४, २                        |                     |
|                  | 20.00                        | पं. २१  | 2012                               |                                    | ], २१६९             |
| तेत्रीसहमेण      | त्रयोविशतिनमेन               |         | तेहिंतो                            | तेभ्यः ६४                          |                     |
|                  | 20.0                         | [٦]     |                                    |                                    | પર [ર <u>ૂ</u> ],   |
| तेवीसहमो         | त्रयोविशतितमः                | 400     |                                    | २१५३ [४],                          |                     |
| तेवीसं           |                              | गा १८६  |                                    | 000                                | टि. १               |
| तवास             | त्रयोविशतिः १                |         | नेह्सं                             | वनस्पतिविशेषः                      |                     |
| 2-0              | [१,३],४२<br>त्रयोविंशतः त्रय |         |                                    |                                    | (ખ. ટિ.૧૦           |
| तेबीसाए          |                              |         | तेंदिय <b>०</b><br>तेंदियसंसारसमाव | त्रीन्द्रिय ५                      |                     |
|                  | वा ७९                        |         | ताद्यससारसमावः<br>श्वजीवपण्णवणा    | · त्रान्द्रयससारस<br>जीवप्रज्ञापना |                     |
| **               | त्रयोविंशती                  |         | क्षजावपण्णवणा<br>तेंदिया           |                                    | १८<br>२२९.          |
| तेसि             | तेषाम् १९७ [                 | 9683    | ताद्या                             |                                    | २२८,<br>२३० [४]     |
| ale              | [9], 955 [9                  |         | तेंद्रयाण                          | तिन्दुकानाम्-फ                     |                     |
|                  | [1], 157 [1                  |         | તલુચાળ                             |                                    | जावश्वाच<br>५, १२३६ |
|                  | 173, 227,                    |         | तेंदृसं                            | तिन्दुकम्-अनन                      |                     |
|                  | ₹04.5[₹.6],                  |         | तवूल                               | वनस्पतिः ५४                        |                     |
|                  | 40-14[4-1)                   | E. 33   | सो                                 | ततः १७४                            |                     |
| नेसिं            | तेषाम् ५४∫१०                 |         | तोड़ा<br>सोड़ा                     | चतुरिन्द्रियजीव                    |                     |
|                  | 44[3], eas                   |         | (1) g11/                           | -3.01                              | દિ. ૧૧              |
|                  | 9935,9989                    |         | बोट्टा                             |                                    | 46 [9]              |
|                  | 9430 [4],                    |         | तोरण<br>वोरण                       | तोरण १७७.                          |                     |
|                  | 95<9 [9],                    |         | ****                               | ,                                  | 966                 |
|                  | 95<8 [9].                    |         | तोरणेसु                            | तोरणेष                             | 986                 |
|                  | [9-2], 94<                   |         | — <del></del>                      | एतद् ५, १३                         | [4], 9 <b>६</b> ,   |
|                  | [32], 9009                   |         |                                    | 90, 29,                            |                     |
|                  | 9204, 92                     |         |                                    | [३], २७,                           |                     |
|                  | 9609, 9693                   |         |                                    | ₹0, ₹9[४].                         |                     |
|                  | ,                            |         |                                    |                                    |                     |

| २१४             | वण्यवास्                                                                        | सुत्तपरिसिट्टाई |                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| मूलसद्दो        | सक्कयत्यो सुत्तंकाइ                                                             | मूलसहो          | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ               |
| <del>– तं</del> | ४० तः ५३, ५६ [२],                                                               | , चि            | [१], १२६७, १२६८                   |
|                 | ५७ [२], ५८ [२], ६०,                                                             |                 | [৭], ৭২৩০ [২] রঃ                  |
|                 | ६३ तः ६७, ७१ तः ७४,                                                             |                 | १२७३, १२७५, १२७९,                 |
|                 | ७५ [४], ७९ तः ८३,                                                               |                 | १२८१, १२८२, १२८४,                 |
|                 | ۲× [۲], ۲۰ [۲], ۲۰ ا                                                            | i               | १२८५, १२८९, १३००,                 |
|                 | तः ९०, ९१ [४], ९३,                                                              | į.              | १३०२, १३०५, १३१०,                 |
|                 | <u, 900,<="" <="" <,="" <<,="" th=""><th></th><th>१<b>३१</b>२, १३२० त</th></u,> |                 | १ <b>३१</b> २, १३२० त             |
|                 | १०२ तः १०८, ११०,                                                                |                 | <b>१३२</b> २, १३२६ तः             |
|                 | ११५, ११६, ११८,                                                                  |                 | <b>१३३०, १३३५ तः</b>              |
|                 | <b>११९, १२२, १२३</b> ,                                                          |                 | १३३७, १३५८, १३५९,                 |
|                 | १२५, १२८, १२९,                                                                  |                 | ૧૩૬ <u>૫. ત</u> મ ૧૩૬૭,           |
|                 | १३१, १३२, १३५ तः                                                                | •               | १३६९, १३८६, १४०८                  |
|                 | १३८, १४० [२], १४१                                                               |                 | [રૂ], ૧૮૮૧. ૧૮૭૧,                 |
|                 | [२], १४२ [२], १४४                                                               |                 | <b>૧૫૩઼ [૪], ૧૫</b> ૪૪            |
|                 | [२], १४६ [२], १४७                                                               |                 | [૨૩], ૧૫,૫૨, ૧૫,૮૪                |
|                 | [૨], ૪९९ [૨], ૫૫૮,                                                              |                 | [9], 9009 [४],                    |
|                 | ८८२ तः ८८६, ९४६,                                                                |                 | १७०२ [१६], १७२८,                  |
|                 | ९५७, १०८९ तः १०९१,                                                              | 1               | २९७६, ष्ट. २१० टि. ४,             |
|                 | १०९४ त. १०९९,                                                                   |                 | g. <b>३</b> ૧૨ ટિ. ૧, છુ. રૂપ્પરૂ |
|                 | ११०१,११०३,११०४,                                                                 |                 | દિ. ર                             |
|                 | ११०६ तः ११२२,                                                                   | ० त्तिभागेण     | श्रिभागेन २९१ गा. १६६             |
|                 | विभव्य ता. विभव्य                                                               |                 | त्रिभ∣गः २ १ । गा. १६३            |
| নি              | इति २ गा.६,५४[१]                                                                | ० स्वंभाण       | स्तम्भानाम् ८८३                   |
|                 | गा. ५०, ५४ [२] गा.                                                              | रिवभगा          | वनस्पतिविशेषः ५४ [१]              |
|                 | ५४, ११० गा. १२१ तः                                                              |                 | गा. ४७                            |
|                 | १२५ सा. <b>१२७</b> सा.                                                          | रिथभुगा         | ,, વૃ. ૨૧ ટિ. ૮                   |
|                 | १२९-१३०, २०१ गा.                                                                | रिथहु           | ,, ,,                             |
|                 | १७८, ४८८, ५०७,                                                                  | रिथह            | ,, ५४ [१] गा. ४७                  |
|                 | <b>પ્પ્</b> ર, ૬૦૮, ૬७૨ [૬,                                                     | ० स्थीको        | स्त्रियः पृ.२८३ टि.१              |
|                 | ९], ८४१ तः ८४३,                                                                 | ० त्योचा        | स्तोकाः २१३ तः २१६,               |
|                 | ८४७, ८४६, ८५४ तः                                                                | 1               | २१८ तः २२३ [१-८],                 |
|                 | ८५६, ९८७ [१,५],                                                                 | 1               | २२४, २२५, २२७ तः                  |
|                 | <,<, ०[४], व०३२[ <b>१</b> ],                                                    |                 | २७१, २७३ तः २७८,                  |
|                 | १०४१ [६], १०६१,                                                                 | ł               | २८०, २८२, २८४,                    |
|                 | 9286,9289, 9249,                                                                | 1               | २८६, २८८, २९०,                    |
|                 | १२६० तः १२६२ [१],                                                               | -               | २९२ तः ३२७, ३३० तः                |
|                 | १२६४ [२] तः १२६६                                                                |                 | ३३२, ३३४, ६९९,                    |

| मूलसदो     | सक्कवल्थो सुक्तंकाइ      | मूळसहो सक्तवत्यो सुत्तंकाह                                                   |
|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| • स्थोवा   | હર્વ, હરૂર, હર્પ,        | થ                                                                            |
|            | પરૂષ, પ્રત્રે, પદ્દરે,   | थणिरा स्तनित-स्तनितकुमार                                                     |
|            | 998, 999, 998,           | १७७ गा. १३७, १८७                                                             |
|            | ७८०, ८०२, ८०३,           | गा. १३९                                                                      |
|            | ९००, ९८२, ९८५[९],        | थणियकुमारते- स्तनितकुमारतैजस-                                                |
|            | ९८७ [४], १०१३,           | <b>यगसरीरस्स</b> शरीरस्य १५५१ [२]                                            |
|            | ११७० तः ११७३,            | थणियकुमारत्ते स्तनितकुमारत्वे १०४१                                           |
|            | ११७६, ११८० [५,           | [२], १०६५, २१०७,                                                             |
|            | <b>ષ્ય], ૧૧૮૨</b> [૧,૨], | २११२                                                                         |
|            | ११८३[१, ३], ११८५         | थणियकुमारदेवपंचें- स्तृतितकुमारदेवपश्चेन्द्रियः                              |
|            | नः १९८८, ११९०.           | विषयेउन्वियसरिरे वैक्रियशरीरम्                                               |
|            | १५६५, १५६६, १८१८,        | १५२६ [२]                                                                     |
|            | १८२१, २०५३, २१२५         | थणियकुमार- स्तनितकुमारदेवेस्यः                                               |
|            | तः २९२७ [१], २१२८        | देवेहिंचो ६५० [१४]                                                           |
|            | [9-7], 2125 [9],         | थणियकुमारभवण- स्तनितकुमारभवनवासि-<br>वासिदेवपंचेंदिय- देवपश्चेन्द्रयवैक्रिय- |
|            | २१३०,२१३१,२१४२,          | वास्यदवपचादय- दवपञ्चान्द्रयथाकय-<br>वेउव्वियसरीरे शरीरम् १५२०[२]             |
|            | २१४३, २१४४ [१],          | थियावयसरार शरारम् १५२० (२)<br>थियावकसारस्स स्तनितकमारस्य १०५९.               |
|            | ૨૧૪૫ [૧]                 | १६३५ [२], १६५९,                                                              |
| ० त्थोवा   | स्तोका १०१३, १५६६        | 1447 [4], 1447,                                                              |
| ,,         | स्तोकानि १२४७ तः         | थणियकुमारा स्तनितकुमाराः १४०[१],                                             |
| "          | 9285, 9464               | ४३९, ४४२, ४६५,                                                               |
| ,,         | स्तोकौ २७१               | 696, 638, 688,                                                               |
| ॰ स्थोबाइं | स्तोकानि ३२८,३२९,        | que, eus, qui,                                                               |
|            | 669                      | 9.38 [2], 9008,                                                              |
| ० त्योवाओ  | स्तोकाः २२६, २७९,        | 9934,9202,9809,                                                              |
|            | २८१, २८३, २८५,           | 9899, 9894 [3],                                                              |
|            | २८७, २८९, २९१,           | 94<3[2], 904<[2],                                                            |
|            | 9962 [2], 9965,          | 9048, 9000 [3].                                                              |
|            | 1663                     | 9830, 9883, 9846,                                                            |
| ० स्थोबे   | स्तोकः २७२ [१-५].        | 9560, 9553, 2096,                                                            |
|            | ८०२                      | २०३४ [२], २०७९,                                                              |
| ,,         | स्तोकम् ७७७, ७७९,        | २१२७ [२]                                                                     |
| -          | uco, coz, coz,           | धणियकुमाराभो स्तनितकुमारात् १५८९                                             |
|            | 909, 924 [v],            | [3]                                                                          |
|            | 460 [2], 9802,           | थणियकुमाराण स्तनितकुमाराणास् ५७८,                                            |
|            | . २१७० [1]               | १०२६ [२]                                                                     |
|            |                          | 1                                                                            |

| श्रणवकुमाराणं स्तिनतकुमाराणाम् ३५३, ६९६,०२८,०४७,०४७,००,००३ (२८,०४८,०४७,०४०,०००,००३ (२),०००,०००,००० (२),०००,००० (२),०००,००० (२),०००,००० (२),०००,००० (२),०००,००० (२),०००,००० (२),०००,००० (२),०००,००० (२),०००,००० (२),०००,००० (२),०००,००० (२),०००,००० (२),०००,००० (२),०००,००० (२),०००,००० (२),०००,००० (२),०००,००० (२),०००,००० (२),०००,००० (२),०००,००० (२),०००,००० (२),०००,००० (२),०००,००० (२),०००,००० (२),०००,००० (२),०००,००० (२),०००,००० (२),०००,००० (२),०००,००० (२),०००,००० (२),०००,००० (२),०००,००० (२),०००,००० (२),०००,००० (२),०००,००० (२),०००,००० (२),०००,००० (२),०००,००० (२),०००,००० (२),०००,००० (२),०००,०००,००० (२),०००,०००,००० (२),०००,०००,००० (२),०००,०००,००० (२),०००,०००,००० (२),०००,०००,०००,००० (२),०००,०००,०००,०००,०००,०००,०००,०००,०००,०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मूलसदो                 | सक्कबत्थो    | सुत्तंकाइ  | मूळसहो                     | सक्क्यत्थो सुभंकाइ                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| १०३, १८४, १०२०, १०३०, १०३१ [२], १०२१, १०३१ [२], १००४, १०३१ [२], १०४०, १०४० [२], १०४०, १०४० [२], १०४०, १०४० [२], १०४०, १०४० [२], १०४०, १०४० [२], १०४०, १०४० [२], १०४०, १०४० [२], १०४०, १०४० [२], १०४०, १०४० [२], १०४०, १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [२], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १०४० [2], १ | थणियकुमाराणं           | स्तनितकुमारा | णाम् ३५३,  | ० थलपरपंचेंदिय             | <ul> <li>स्थलचरपश्चेन्द्रियतिर्यग्योः</li> </ul> |
| १०३१ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [२], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६ [2], १००६  | •                      |              |            | तिरिक्खजोपि                | ग- निकानाम् ८५ [५],                              |
| १९६२ [२], १९०६ [२], १९०६ [२], १९२४, १९०६ [२], १९२४, १९०६ [२], १९२४, १९०६ [२], १९२६ [२], १९२६ [2], १९२६ [2], १९२६ [2], १९२६ [2], १९२६ [2], १९२६ [2], १९२६ [2], १९२६ [2], १९२६ [2], १९२६ [2], १९२६ [2], १९२६ [2], १९२६ [2], १९२६ [2], १९२६ [2], १९२६ [2], १९२६ [2], १९२६ [2], १९२६ [2], १९२६ [2], १९२६ [2], १९२६ [2], १९२६ [2], १९२६ [2], १९२६ [2], १९२६ [2], १९२६ [2], १९२६ [2], १९२६ [2], १९२६ [2], १९२६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2], १९८६ [2 |                        |              |            | बाणं                       | ३७८ [१] त. ३८६                                   |
| १२०६, १००६ [२], १०२८, १००६ [२], १८२६, १००६ [२], १८२६ [२] स्टर्श, १०२६ [२], १८२६ [२] भर्यत्र [२], १८२६ [२] भर्यत्र [२], १८२६ [२] भर्यत्र [२], १८२६ [२] भर्यत्र [२], १८२६ [२] भर्यत्र [२], १८२६ [२] भर्यत्र [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [२], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2], १८२६ [2] |                        |              |            |                            |                                                  |
| २०२३, २०२८, १०२० [२] स्वित्वक्रमारे स्वित्वक्रमारे १२०६ १ १५ १ [२] १५२६ [३] १५२० [३] स्वित्वक्रमारे १२०६ १ १५२४ [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [२] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३० [2] भर३ |                        |              |            |                            |                                                  |
| [२], पु. २६० हि ३ स्तितकुमारः १२०६, १४२६ [२], १४२० [२] थणियकुमारेषु १४२६ [२], १४२० [२] १४२४ १४२४ [२], १४२४ १८०, १४२४ [२], १४४० [२] १४२४ १४२४ [२] १४२४ १४२ १८०, १४२४ १८० १८०, १४२४ १८० १८०, १४४ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८० १८०, १४८ १८०, १४८ १८०, १४८ १८०, १४८ १८०, १४८ १८०, १४८ १८०, १४८ १८०, १४८ १८०, १४८ १८०, १४८ १८०, १४८ १८०, १४८ १८०, १४८ १८०, १४८ १८०, १४८ १८०, १४८ १८०, १४८ १८०, १४८ १८०, १४८ १८०, १४८ १८०, १४८ १८०, १४८ १८०, १४८ १८०, १४८ १८०, १४८ १८०, १४८ १८०, १४८ १८०, १४८ १८०, १४८ १८०, १४८ १८०, १४८ १८०, १४८ १८०, १४८ १८०, १४८ १८०, १४८ १८०, १४८ १८०,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |              |            |                            |                                                  |
| सानितकुमारः १२०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८०६   १८० |                        |              |            |                            |                                                  |
| प्रश्य (ह्री.), १५२० (ह्) १५२४ १५२० (ह्र) १५२४ १५२० (ह्र) १५२४ १५२० (ह्र) १५२४ १५२० (ह्र) १५२४ (ह्रि.), १५३ (ह्रि.), १५३ (ह्रि.), १५३ (ह्रि.), १५३ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४ (ह्रि.), १५४  | थणियकमारे              |              |            |                            |                                                  |
| प्रवेश १९२४ १९२० १२) प्रविधा स्वित्ता स्वित्ता स्वार्थ स्विधा श्री १९ १९ १९ थ्रा १९४० १९ १९ थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १० थ्रा १९४० १८४० १८४० १८४० १८४० १८४० १८४० १८४० १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |              |            |                            |                                                  |
| भ ४२४, १४२० [२], १४२८ वितिस्त्रकारे.  प्राचित्रकारे.  प्रविद्याः - स्वित्तुक्तारः १ ५० था. १४५ श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १४० श.   १ | थणियकुमारेसु           |              |            |                            |                                                  |
| श्रणवा स्निताः-कानित्वसाराः १८० गा. १४२. ॥. १४२ । अळवर स्थलवर १५२४ [२] अळवरतिरिक्षः स्थलवरतिर्वयोनिकश्रकेः जोणिवर्षचिद्व १८८३, १८८५ [१.] १०, १८८३, १८८५ [१.] १०, १८८५, १८८५ [१.] १०, १८८५, १८८५, १८८५ [१.] १०, १८८५, १८८५, १८८५ [१.] १०, १८८५, १८८५, १८८५ [१.] १०, १८८५, १८८५, १८८५ [१.] १०, १८८५, १८८५, १८८५ [१.] १०, १८८५, १८८५, १८८५ [१.] १०, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५ |                        |              |            |                            |                                                  |
| भ्रष्ठा १ १५० मा. १४० स्थलप १५४६ [२] स्थलप्रतातिकार स्थलप १५४६ [२] स्थलप्रतातिकार में जिल्लप्रतातिकार में जिल्लप्रतातिकार में जिल्लप्रतातिकार में जिल्लप्रतातिकार में १८०१, १८०९ [१] थळवर्राहितो स्थलप्रतातिकार १५००१ [१] स्थलप्रतातिकार १५००१ [१] स्थलप्रतातिकार १५००१ [१] स्थलप्रतातिकार विकास १५००१ [१] स्थलप्रतातिकार विकास १५००१ [१] स्थलप्रतातिकार विकास १५००१ [१] स्थलप्रतातिकार विकास १५००१ [१] स्थलप्रतातिकार विकास १५००१ [१] स्थलप्रतातिकार विकास १५००१ [१] स्थलप्रतातिकार विकास १५००१ [१] स्थलप्रतातिकार विकास १५००१ [१] स्थलप्रतातिकार विकास १५००१ [१] स्थलप्रतातिकार विकास १५००१ [१] स्थलप्रतातिकार विकास १५००१ [१] स्थलप्रतातिकार विकास १५००१ [१] स्थलप्रतातिकार विकास १५००१ [१] स्थलप्रतातिकार विकास १५००१ [१] स्थलप्रतातिकार विकास १५००१ [१] स्थलप्रतातिकार विकास १५००१ [१] स्थलप्रतातिकार विकास १५००१ [१] स्थलप्रतातिकार विकास १५००१ [१] स्थलप्रतातिकार विकास १५००१ [१] स्थलप्रतातिकार विकास १५००१ [१] स्थलप्रतातिकार विकास १५००१ [१] स्थलप्रतातिकार विकास १५००१ [१] स्थलप्रतातिकार विकास १५००१ [१] स्थलप्रतातिकार विकास १५००१ [१] स्थलप्रतातिकार विकास १५००१ [१] स्थलप्रतातिकार विकास १५००१ [१] स्थलप्रतातिकार विकास १५००१ [१] स्थलप्रतातिकार विकास १५००१ [१] स्थलप्रतातिकार विकास १५००१ [१] स्थलप्रतातिकार विकास १५००१ [१] स्थलप्रतातिकार विकास १५००१ [१] स्थलप्रतातिकार विकास १५००१ [१] स्थलप्रतातिकार विकास १५००१ [१] स्थलप्रतातिकार विकास १५०००० [१] स्थलप्रतातिकार विकास १५००० [१] स्थलप्रतातिकार विकास १५००० [१] स्थलप्रतातिकार विकास १५००० [१] स्थलप्रतातिकार विकास १५००० [१] स्थलप्रतातिकार विकास १५००० [१] स्थलप्रतातिकार विकास १५००० [१] स्थलप्रतातिकार विकास १००० [१] स्थलप्रतातिकार विकास १००० [१] स्थलप्रतातिकार विकास १००० [१] स्थलप्रतातिकार विकास १००० [१] स्थलप्रतातिकार विकास १००० [१] स्थलप्रतातिकार विकास १००० [१] स्थलप्रतातिकार विकास १००० [१] स्थलप्रतातिकार विकास १००० [१] स्थलप्रतातिकार विकास १००० [१] स्थलप्रतातिकार विकास १००० [१] स्थलप्रतातिकार विकास १००० [१] स्थलप्रतातिकार विकास १००० [१] स्थलप्रतातिकार विकास १००० [१] स्थलप्रतातिकार विकास १००० [१] स्थलप्रतातिकार विकास १००० [१] स्थलप्रतातिकार विकास १००० [१] स्थलप्रतातिकार विकास १००० [१] स्थलप्रतातिकार विकास १०००  |                        |              |            |                            |                                                  |
| स्थलवर स्थलवर १००१ [२] स्थलवर्सतिरक्षः स्थलवर्सतिर्थाणिकश्वेः जोणिवर्षचंदिय- कोराळिवस्तरिरे १४८२,१४८५ [१] ७,, १४८५ [१] ७,, १४८५ [१] ७,, १४८५ [१] ७,, १४८५ [१] ७,, १४८५ [१] ७,, १४८५ [१] ७,, १४८५ [१] थळवरपंविदिवति- स्थलवरपंविद्रिवति- रिक्काोणिया निकाः ११८४ [१] थळवरपंविद्रिवति- स्थलवरपंविद्रिवतियोगे- रिक्काोणियाणं निकानाम् ४५ [४] ७, १८९ [६] थळवरपंविद्रिवति- १४८०वरपंविद्रिवति- १४८०वरपंविद्रिवति- १४८०वरपंविद्रिवति- १४८०वरपंविद्रिवति- १४८०वरपंविद्रिवति- १४८०वरपंविद्रिवति- १४८०वरपंविद्रिवति- १४८०वरपंविद्रिवति- १४८०वरपंविद्रिवति- १४८०वरपंविद्रिवति- १४८०वरपंविद्रिवति- १४८०वरपंविद्रिवति- १४८०वरपंविद्रिवति- १४८०वरपंविद्रिवति- १४८०वरपंविद्रिवति- १४८०वरपंविद्रिवति- १४८०वरपंविद्रिवति- १४८०वरपंविद्रिवति- १४८०वरपंविद्रिवति- १४८०वरपंविद्रिवति- १४८०वरपंविद्रिवति- १४८०वरपंविद्रिवति- १४८०वरपंविद्रिवति- १४८०वरपंविद्रिवति- १४८०वरपंविद्रिवति- १४८०वरपंविद्रिवति- १४८०वरपंविद्रिवति- १४८०वरपंविद्रिवति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्वति- १४८०वरपंविद्र्यति- १४८०वरपंविद्र्यति- १४८०वरपंविद्र्यति-                                                                                                                                                        | थणिया                  |              |            |                            | •                                                |
| प्रकारतिरिक्तः ने स्थानवरिर्देग्वोनिक्यवे ने निक्ता स्थानवरिर्देग्वोनिक्यवे ने निक्ता स्थानवरिद्देश्वीनिक्यि ने १८०२, १०८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १९८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १८८५, १ |                        |              |            | थलयराण                     |                                                  |
| जोणियपंचेंदिय - ह्याँदारिकसरीरम् अंतरिव्यक्ति १९८३, १९८५ [२] ७, १८८५ [३-३, १८८५ [३-३, १८८५ [३-३] ७, १८८५ [३-३, १८८५ [३-३] थळवरपंचेंदिविति स्वळवरचेन्द्रियतियो निक्रमाम् ५६० १८० १८० १८० १८० १८० १८० १८० १८० १८० १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |              |            |                            |                                                  |
| बोराजियसरीरे १८८२, १८८५ [१]  ०, , , १८८५ [१]  ०, , १८८५ [१] थळवरां ब्रिंग्यति- स्यळवररखें निर्देशतियंगे- तिक्कां गिया निकाः ६१ थळवरां विदिश्यति- स्यळवररखें निर्देशतियंगे- तिक्कां गिया निकाम् ५५ [४] थळवरां विदिश्यति- स्यळवररखें निर्देशतियंगे- तिक्कां गिया निकाम् ५५ [४] थळवररं विदिश्यति- स्यळवररखें निर्देशतेयंगे- तिक्कां गिया निकाम् ५५ [४] ०, , ६२६ [६] थळवररं विद्यति- स्यळवररखें निर्देशतेयंगे- तिकाम् ६२६६ [३, ३०] ०, , ६२६ [७, २] थळवररं विद्यतियंगे- तिकाम् ६२६६ [३, ३०] ०, , ६२६ [७, २] थळवररं विद्यति- स्यळवर्ग्योतिव्यतिवर्गे- तिकाम् १८६२ [४] थळवररं विद्यति- स्यळवर्ग्योतिवर्गित्यतिवर्गे- तिकाम् १८६२ [४] थळवररचें विद्यति- स्यळवर्ग्योतिवर्गित्यतिवर्गे- तिकाम् १८६२ [४] थळवररचें विद्यति- स्यळवर्ग्योतिवर्गित्यतिवर्गे- तिकाम् १८६२ [४] थळवररचें विद्यति- स्यळवर्ग्योतिवर्गित- स्यळवर्ग्योतिवर्गित्यतिवर्गे- तिकाम् १८६२ [४] थळवर्ग्योतिवर्गित- स्यळवर्ग्योतिवर्गित्यतिवर्गे- तिकाम् १८६२ [४] थळवर्ग्योतिवर्गित- स्यळवर्ग्योतिवर्गित्यतिवर्गे- तिकाम् १८६२ [४] १४   १४   १४   १४   १४   १४   १४   १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |              |            |                            |                                                  |
| ०,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |              |            |                            |                                                  |
| चळवरपंचिदियति- स्वळचरपविन्द्रियतियो-<br>त्रिक्काशिया निकाः ६१<br>धळवरपंचिद्रियति- स्वळचरपविन्द्रियतियो<br>त्रिक्काशियाणां निकानाम् ५º [४]<br>धळवरपंचिद्रियति- स्वळचरपविन्द्रियतियो-<br>१८०० १६० १६० १६० १८० १८० १८० १८० १८० १८० १८० १८० १८० १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |              |            |                            |                                                  |
| थल वरपंचिदिवति स्वकवरप्रेविन्द्रयतिर्थयो-<br>तिक्वजोणिया निकाः ६ १<br>ध्रक्तपर्पेविद्यति- स्थवरप्रेविन्द्रयतिर्थयो-<br>तिक्वजोणियाणे निकानाम् ७ १ [४]<br>ध्रक्तपरपंचिद्रपति १४०० चरप्रेविन्द्रयेविन्द्रयेवि<br>१८०० १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۰,,                    | ,, 94        |            | थलया                       |                                                  |
| तिकतारोणिया निकाः ६ १ थ्रेसणया स्ताम्मता १२२० थ्रेसणया स्ताम्मता १२२० थ्रेसणया स्ताम्मता १२२० थ्रेसणया स्ताम्मत १५०, १५८ १५ थ्रेसण्या निकाम् ५०० (१) थ्रेसण्या स्वास्मित्र १५०, १८८ १९६ थ्रेसण्या स्वास्मित्र १५०० १८४ थ्रेसण्या स्वास्त्रमात्र १५०० १८४ थ्रेसण्या स्वास्त्रमात्र १५०० १८४ थ्रेसण्या स्वास्त्रमात्र १५०० १८४ थ्रेसण्या स्वास्त्रमात्र १५०० १८४ थ्रेसण्या स्वास्त्रमात्रम् १५६२ थ्रेसण्या स्वास्त्रमात्रम् १५६२ थ्रेसण्या स्वास्त्रम् १५० थ्रेसण्या स्वास्त्रम् १५० थ्रेसण्या विस्त्रम् १५४ थ्रेसण्या स्वास्त्रम् १५०० १८४ थ्रेसण्या स्वास्त्रम् १५०० थ्रेसण्या स्वास्त्रम् १५०० थ्रेसण्या स्वास्त्रम् १५०० थ्रेसण्या स्वास्त्रम् १५०० थ्रेसण्या स्वास्त्रम् १५०० थ्रेसण्या स्वास्त्रम् १५०० थ्रेसण्या स्वास्त्रम् १५०० १००४ १९२६ थ्रेसण्या स्वास्त्रम् १८६० थ्रेसण्या स्वास्त्रम् १८६० थ्रेसण्या स्वास्त्रम् १८६० थ्रेसण्या स्वास्त्रम् १८६० थ्रेसण्या स्वास्त्रम् १८६० थ्रेसण्या स्वास्त्रम् १८६० थ्रेसण्या स्वास्त्रम् १८६० थ्रेसण्या स्वास्त्रम् १८६० १००४ १९४६ १९४० थ्रेसण्या स्वास्त्रम् १८६० १००४ १९४६ १९४० थ्रेसण्या स्वास्त्रम् १८६० थ्रेसण्या स्वास्त्रम् १८६० १००४ १९४६ १९४० थ्रेसण्या स्वास्त्रम्या १८६० १९४६ १९४० थ्रेसण्या स्वास्त्रम्या १८६० १९४६ १९४४ थ्रेसण्या स्वास्त्रम्या १८६० १९४६ १९४४ थ्रेसण्या स्वास्त्रम्या १८६० १९४५ थ्रेसण्या स्वास्त्रम्या १८६० १९४४ १९४४ थ्रेसण्या स्वास्त्रम्या १८६० १९४४ थ्रेसण्या स्वास्त्रम्या १८६० १९४४ थ्रेसण्या स्वास्त्रम्या १९४४ थ्रेसण्या स्वास्त्रम्या १८६० १९४४ थ्रेसण्या स्वास्त्रम्या १८६० १९४४ थ्रेसण्या स्वास्त्रम्या १८६० १९४४ थ्रेसण्या स्वास्त्रम्या १९४४ थ्रेसण्या स्वास्त्रम्या १९४४ थ्रेसण्या स्वास्त्रम्या स्वास्त्रम्या स्वास्त्रम्या स्वास्त्रम्या स्वास्त्रम्या स्वास्त्रम्या स्वास्त्रम्या स्वास्त्रम्या स्वास्त्रम्या स्वास्त्रम्या स्वास्त्रम्या स्वास्त्रम्या स्वास्त्रम्या स्वास्त्रम्या स्वास्त्रम्या स्वास्त्रम्या स्वास्त्रम्या स्वास्त्रम्या स्वास्त्रम्या स्वास्त्रम्या स्वास्त्रम्या स्वास्त्रम्या स्वास्त्रम्या स्वास्त्रम्या स्वास्त्रम्या स्वास्त्रम्या स्वास्त्रम्या स्वास्त्रम्या स्वास्त्रम्या स्वास्त्रम्या स्वास्त्रम्या स्वास्त्रम्या स्वास्त्रम्या स्वास्त्रम्या स्वास्त्रम्या स्वास्त्रम्या स्वास्त्रम्या स्वास्त |                        |              |            |                            |                                                  |
| प्रकारपंचिदियति- स्थलवरपवेन्द्रियति-विशेषा रिक्काशोणियाणं निकानाम् ७ [ १] थळवरपंचेदिगुर्हितो स्थलवरपवेन्द्रियति- द्यलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रियति- स्थलवरपवेन्द्रयति- स्थलवरपवेन्द्रयति- स्थलवरपवेन्द्रयाति- स्थलवरपवेन्द्य |                        |              |            |                            |                                                  |
| श्विक्यां   श्विक्यां   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहित   अहिता   अहित   अहित   अहित   अहित   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता   अहिता      |                        |              |            |                            |                                                  |
| थालं स्थालम् १००१ (४) व्यादणामाप् स्थावरमाप्तः १००१ (४०) व्यादणामाप् स्थावरमाप्तः १००१ (४०) थावरणामाप् स्थावरमाप्तः १००१ (४०) थावरणामाप् स्थावरमाप्तः १००१ (४०) थावरणामे स्थावरमा १६०१ । १००१ विस्तालम् १००१ गा. १००१ (४००१) १००१ (४००१) विस्तालम् १००१ गा. १००१ (४००१) विस्तालम् १००१ गा. १००१ विस्तालम् १००१ विस्तालम् १००१ १००१ १००१ १००१ १००१ १००१ १००१ १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |              |            | थामय                       |                                                  |
| ६ ८ ( ६) वादरणामाण, स्थावरनामः १५०२ (४४) व्यवरणामे १५०३ वादरणामे १५०३ विकास्त्रम् १५०३ (१४) विकास्त्रम् १५०३ (१४) विकास्त्रम् १५०३ (१४) विकास्त्रम् १५०३ (१४) विकास्त्रम् १५०३ वादरणामे १५०४ वादरणामे १५०४ वादरणामे १५०४ वादरणामे १५०४ वादरणामे १५०४ वादरणामे १५४ विकास्त्रम् १५४ विकास्त्रम् १५४ व्यवस्त्रम् विकास्त्रम् १५४ व्यवस्त्रम् विकास्त्रम् १५०४ विकास्त्रम् १८०४ (१४) विकास्त्रम् १८०४ १९०४ १९०४ १९०४ १९०४ १९०४ १९०४ १९०४ १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |              |            |                            |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | थळवरपचादणुहत           |              |            |                            |                                                  |
| प्रकारपंचेदियति स्थळनरपोहिन्न्यार्तयंयोः स्थलनायोहिन्न्यार्तयंयोः स्थलनायोहिन्न्यार्त्ययं स्थलनायोहिन्न्यार्त्ययं स्थलनायोहिन्न्यार्त्ययं स्थलनायोहिन्न्यार्त्ययं स्थलनायोहिन्न्यार्त्ययं स्थलनायोहिन्न्यार्त्ययं स्थलनायोहिन्न्यार्त्ययं स्थलनायोहिन्न्यार्त्ययं स्थलनायोहिन्न्यार्त्ययं स्थलनायोहिन्न्यार्त्ययं स्थलनायोहिन्न्यार्त्ययं स्थलनायोहिन्न्यार्त्ययं स्थलनायोहिन्न्यार्थ्ययं स्थलनायोहिन्न्यार्थ्ययं स्थलनायोहिन्न्यार्थ्ययं स्थलनायोहिन्न्यार्थ्ययं स्थलनायोहिन्न्यार्थ्ययं स्थलनायोहिन्न्यार्थ्ययं स्थलनायोहिन्न्यार्थ्ययं स्थलनायोहिन्न्यार्थ्ययं स्थलनायोहिन्न्यार्थ्ययं स्थलनायोहिन्न्यार्थ्ययं स्थलनायोहिन्न्यार्थ्ययं स्थलनायोहिन्न्यार्थ्ययं स्थलनायोहिन्न्यार्थ्ययं स्थलनायोहिन्न्यार्थ्ययं स्थलनायोहिन्न्यार्थ्ययं स्थलनायोहिन्न्यार्थ्ययं स्थलनायोहिन्न्यार्थ्ययं स्थलनायोहिन्न्यार्थ्ययं स्थलनायोहिन्न्यार्थ्ययं स्थलनायोहिन्न्यार्थयं स्थलनायोहिन्न्यार्थयं स्थलनायोहिन्न्यार्थयं स्थलनायोहिन्न्यार्थयं स्थलनायोहिन्न्यार्थयं स्थलनायोहिन्द्यार्थयं स्थलनायोहिन्द्यार्थयं स्थलनायोहिन्द्यार्थयं स्थलनायोहिन्द्यार्थयं स्थलनायोहिन्यार्थयं स्थलनायोहिन्द्यार्थयं स्थलनायोहिन्द्यार्थयं स्थलनायोहिन्यार्थयं स्थलनायोहिन्द्यार्थयं स्थलनायोहिन्द्यार्थयं स्थलनायोहिन्यार्थयं स्थलनायोहिन्यार्थयं स्थलनायोहिन्यार्थयं स्थलनायोहिन्यार्थयं स्थलनायोहिन्यार्थयं स्थलनायोहिन्यार्थयं स्थलनायोहिन्यार्थयं स्थलनायोहिन्यार्थयं स्थलनायोहिन्यार्थयं स्थलनायोहिन्यार्थयं स्थलनायोहिन्यार्थयं स्थलनायोहिन्यार्थयं स्थलनायोहिन्यार्थयं स्थलनायोहिन्यार्थयं स्थलनायोहिन्यार्थयं स्थलनायोहिन्यार्थयं स्थलनायोहिन्यार्थयं स्थलनायोहिन्यार्थयं स्थलनायोहिन्यार्थयं स्थलनायोहिन्यार्थयं स्थलनायोहिन्यार्थयं स्थलनायोहिन्यार्थयं स्थलनायाये स्थलनायाये स्थलनायाये स्थलनायाये स्थलनायाये स्थलनायाये स्थलनायाये स्थलियाये स्थलनायाये स्थलियाये स्थलियाये स्थलियाये स्थलियाये स्थलियाये स्थलियाये स्थलियाये स्थलियाये स्थलियाये स्थलियाये स्थलियाये स्थलियाये स्थलियाये स्थलियाये स्थलियाये स्थलियाये स्थलियाये स्थलियाये स्थलियाये स्थलियाये स्थलियाये स्थलियाये स्थलियाये स्थलियाये स्यलेयाये स्थलियाये स्थलियाये स्थलियाये स्थलियाये स्थलियाये स्थलियाये स्थलियाये स्थलियाये स्थलियाये स्थलियाये स्थलियाये स्थलियाये स |                        |              |            |                            |                                                  |
| स्वित्तत्रोणिणहिंतो निकेश्यः ६३९ [३,७]  ७ ,, ६३१ [७-१८]  ६४९ [०]  थळवरपंवेंद्रियति- स्थळवरपद्मेन्द्रियतिकै  रिक्कालीणीयो स्थालवरपद्मेन्द्रियतिकै  पळवरपंवेंद्रियति- स्थळवरपद्मेन्द्रियतिकै  रिक्कालीणीयो निकाः ६५३४  थळवरपंवेंद्रियति- स्थळवरपद्मेन्द्रियतिकैयो  रिक्काणीया निकाः ६९,३३४  १ ,, ५९,[४] तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |              |            |                            |                                                  |
| • ,, ६२६ [ज-९८], ६१ (ज-९८), ६१ (ज-९८), १८ (ज-९८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ १८ (ज-८८), १८ १८ (ज-८८), १८ १८ (ज-८८), १८ १८ (ज-८८), १८ १८ (ज-८८), १८ १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८), १८ (ज-८८ |                        |              |            | A 144460                   |                                                  |
| ्रे ४'. [२] थळवरपंवेंदिवति- स्वाळवरपद्वेन्द्रियतिये परम्पाजीर्णाणां ग्योनिका: २३४ थळवरपंवेंदिवति- स्वाळवरपद्वेन्द्रियतिये थळवरपंवेंदिवति- स्वाळवरपद्वेन्द्रियतिये थळवरपंवेंदिवति- स्वाळवरपद्वेन्द्रियतियेग्यो रिम्माजीर्णाणां निका: ९९,३३४ १ , ७९,[४] त:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |              |            |                            | •                                                |
| थळवरपंचेदियति- स्थळवरपंद्विन्द्र्यतिर्थः भाषायाम् १००२,<br>रिक्कजोणिजांको स्योनिकाः ३३४<br>यळवरपंचेदियति- स्थळवरपंद्विद्रियतिर्थयो-<br>दिक्खजोणिया निकाः ६५,३३४<br>१, ७९, ४८६,<br>१, , ५९,४३ तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,,                     |              |            | ू शिक् <del>यांत्र</del> े |                                                  |
| सिक्कांत्रीर्श्यांकी स्थोतिकाः ३२४<br>यक्कपरंचेंदिरसि- स्थळनरखेन्द्रियतिर्थयो-<br>रिक्खकांशिया निकाः ६,३३५ संहामसंहित् संरियतम् ५,८६,<br>१ , , , , ५७,[४] तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | थलयरपंचेंदियति-        |              |            | o idialo                   |                                                  |
| यलचरपंचेदियति- स्यलचरप्रवेन्द्रियतिर्थयो-<br>रिक्सकोणिया निकाः ६९,३३४ संदायसंदिए संरियतम् ९८६,<br>१ ,, ७९[४] तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | रिक् <b>खजोणि</b> णीको |              |            |                            |                                                  |
| रिस्खलोणिया निकाः ६५,३३४ संटाणसंदिष् संरियतम् ९८६,<br>९ » ,, ७५.[४] तः संटाणसंदिष्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |              | यतिर्थागो- | शिवसमित.                   |                                                  |
| 9 " " " AL [4] G: ARCA [4]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | रिक्खजोणिया            | निकाः        | 54 334     |                            |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ę ,,                   | \            | ر ا را ا ا | (101-1610-2                |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | · ' • •      | , cu [u]   | थिरणामाप्                  |                                                  |

|                 | याच याराराष्ट्र            | cid ( 3ami       | ***                        |
|-----------------|----------------------------|------------------|----------------------------|
| मूलसही          | सक्कवत्थो सुत्तंकाइ        | मृलसहो           | सक्कबन्धो सुत्तंकाइ        |
| थिरणामे         | स्थिरनाम १६९३              |                  | ११७६, ११८० [५,             |
| थिरीकरणे        | स्थिरीकरणम् ११० गा.        |                  | ७.९], ११८२ [१, ३],         |
|                 | 435                        |                  | ११८३ [१, ३], ११८५          |
| ः ० थीओ         | स्त्रियः पृ. २८३ टि. १     |                  | तः ११८८, ११९०,             |
| धीणगिद्धी       | स्त्यानगृद्धिः १६८०,       |                  | १५६५, १५६६, १८१८,          |
|                 | 9564 [2]                   |                  | १८२१, २०५३, २१२५           |
| थीणदी           | स्त्यानर्द्धिः पृ. ३६५ टि. |                  | तः २१२७ [१], २१२८          |
|                 | १, ष्ट. ३६८ टि.३           |                  | [૧:૨], ૨૧૨૬[૧],            |
| थी-पुरिसमंजोएसु | स्त्री-पुरुषसंयोगेषु ९३    |                  | २१३०, २१३१, २१४२,          |
| + धुरय          | नृणविशेषः पृ. २० टि ७      |                  | २९४३, २१४४ [१],            |
| धुंडई           | कर्पासी-वनस्पतिः पृ १८     |                  | <b>૨૧૪</b> ५ [૧]           |
|                 | દિ. પ                      | *०थोवा           | स्तोका १०१३, १५६६          |
| थृणा            | स्थ्णा ९७२ गा. २०३,        | ,,               | स्तोकानि १२४७ तः           |
|                 | 9009                       |                  | १२४९, १५६५                 |
| <b>થૃમં</b>     | स्तृषः ८५३                 | ,,               | स्तोकौ २७१                 |
| ० थृभिया        | <b>स्तूपिका</b> २९९        | <b>≉०</b> थोवाइं | स्तोकानि ३२८,३२९,          |
| थूभिया – ०      | ,, 599                     |                  | ७००                        |
| थूभियाओ         | स्तूपिकायाः २,११           | 🔹 ० धोवाओ        | स्तोकाः २२६,२७९,           |
| ० थूभियागा      | स्तृपिकानि १९७ [१]         |                  | २८१, २८३, २८५,             |
| थेरं            | स्थविरम् १११८              |                  | २८७, २८९, २९१,             |
| थोवतरागा        | स्तोकतरकाः २०५७            |                  | ११८२ [२], ११८९,            |
|                 | [३-४]                      |                  | १६६३                       |
| * ० थोवा        | स्तोकाः २१३ तः २१६,        | थोवाणं           | स्तोकेभ्यः स्तोकैर्वा—काल- |
|                 | २१८ तः २२३ [८],            |                  | विशेषार्थे ६९४, ६९५        |
|                 | २२४, २२५, २२७ तः           | ⊹०थोवे           | स्तोकः २७२ [१-५],          |
|                 | २७०, २७४ हे २७८,           |                  | ८०२                        |
|                 | 200, 200, 200,             | थोवे             | स्तोकम् ९८७[७]             |
|                 | २८६, २८८, २५०,             | ः ० थोवे         | ,, ৬৬৬, ৬৬९, ৬৫০,          |
|                 | २९२ त. ३२७, ३३०            |                  | ८०२, ८०३, ९७९,             |
|                 | तः ३३२, ३३४, ६९१,          |                  | ૧૮૫ [૭], ૧૮૭ [૨],          |
|                 | ७३१, ७३३, ७३५,             |                  | १४७३, २१७० [१]             |
|                 | હર્યું, હત્ર, હદ્દર,       |                  | _                          |
|                 | ७७२, ७७७, ७७९,             |                  | द                          |
|                 | uco, coa, coa,             | द                | च पृ.४२४टि.२               |
|                 | ९००, ९८२, ९८५[९],          |                  | ) दक्षिणस्याम् २१५ [१]     |
|                 | ९८७ [४], १०१३,             | दगपिप्पछी        | दकपिष्पस्त्री ४९ गा. ४०    |
|                 | १९७० तः ११७३,              | दगरए             | दकरजः १२३१                 |
|                 | -                          |                  |                            |

| ***                  |              |                        |                    |                                               |
|----------------------|--------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| मुलसही               | सक्स्यत्थो   | गुत्तंकाइ              | मूलसहो             | सक्कवन्थो सुत्तंकाह                           |
| दगस्य                | दक्रजस्      | १७८ [२],               | दब्बट्ट ०          | द्रव्यार्थ २७२[१-५],                          |
| •                    | ,            | २११                    |                    | રહરે, છું. ૧૦૧ ટિ. ૧                          |
| दगे                  | दकम्         | ૧૨३૧                   | दब्बट्टअपदेसट्टबा  | ए द्रव्यार्थाप्रदेशार्थतया ३३०,               |
| दज्झपुष्फा           | सर्वविशेषः   | હલ                     |                    | ३३२                                           |
| दटुब्बो              | द्रष्टब्यः   | 968                    | दब्बट्टसाए         | द्रव्यार्थतया २७२[१-३]                        |
| • दहाणं              | दग्धानाम्    | २१७६                   | दब्बट्टपएसट्ट्याए  | द्रव्यार्थप्रदेशार्थतया ३३१,                  |
| वड्डेस               | दरधेषु       | ,,                     |                    | ३३२, ७७७, ७८०,                                |
| दहर                  | दर्दर-बहल    | 900, 900               |                    | ८०३, ८०४, १२४७ तः                             |
| •                    | ***          | [9], 9<<               |                    | ् १२४९, १५६५                                  |
| दृहर                 | दर्दर        | 98.6                   | दब्बट्टपदेसहताए    | द्रव्यार्थप्रदेशार्थतमः ३३१                   |
| द् <b>प्यणिज्ञा</b>  | दर्पणीया     | 9230                   | दव्बट्टपदेसट्टयाण् | ., jao, jaz, ajž,                             |
| + दब्भ               | दर्भः प्र    | . ૨૦ <del>ટિ</del> . ૨ |                    | હાલા, હાહર, ૮૦૨,                              |
| दब्भपुष्का           |              | ૪. રેર દિ. રે          |                    | 9280                                          |
| + दमणग               | दमनकः        | ४९ गा. ४१              | द्व्बट्टबाए        | द्रव्यार्थतया २ ७०, २७२<br>[४.५], २७३, ३३० त. |
| दमिल                 | द्रविड-म्ले  | <b>च्छजाति विशेष</b>   |                    | 333' 880' 88d'<br>[a.J]' 400' 440 (f.         |
| •                    |              | ९८                     |                    | ४४३ त. ४४८, ४५२,                              |
| वृरिसणावरणिजस        | त दर्शनावरणी | यस्य १६८०              |                    | ¥44.[9-₹], ¥4.€[9],                           |
| दरिसणावरणिजं         | दर्शनावरणी   | यम् १५८७               |                    | «٩٥[٩], «٩٩.[٩],                              |
|                      | [٩], ٩६٩     | ધ્ય, ૧૭૮૨,             |                    | ¥६२[٩], ४६¥[٩],                               |
|                      |              | 9050                   |                    | 866[9], 860[9],                               |
| <b>दरिसणाबर</b> णिजे | दर्शनावरणी   | थम् १६८०,              |                    | 860[9], 400[9],                               |
|                      |              | १६८९ [१]               |                    | ४७३[१], ४७४[१],                               |
| दरिसणावरणीयं         | ,, g         | . રૂપરદિર              |                    | ¥35[9], 435[9],                               |
| दरिसणिज्ञा           | दर्शनीया     | २ <b>१</b> १           |                    | ४८9[9], ४८२[9],                               |
| ,                    |              | २०६ [٩]                |                    | ४८३[१], ४८५[१],                               |
| ,,                   |              | 900, 900               |                    | ४९०[१], ४९१[१],                               |
|                      |              | १८८, १९५,              |                    | ४९३[१], ४९५[१],                               |
|                      |              | ક,ર∘દ[૧],              |                    | ४९७, ५०५, ५०८ तः                              |
|                      |              | પદ દિ. ૧૨              |                    | ५११, ५१३ तः ५१५,                              |
| दल                   | दल           | 299                    |                    | पुषुष, पुरुष[व], पुरु०                        |
| • दले                |              | ( १२३१                 |                    | [૧], પર્૧[૧,૨], પર્ર                          |
| ० दबप्पिया           | द्रविप्रयाः  | 900                    |                    | [૧], પરેરા[૧], પરંપ                           |
| द्रव्य               |              | ५४ गा. २२५             |                    | [૧], પરેલ[૧], પરેલ                            |
| द्व्यक्षो            |              | ر (۶۰۶] ددی            |                    | [9], ५३<[9], ५३९                              |
|                      |              | ], 9090,               |                    | [9], 482[9], 483                              |
|                      | •            | ६०, २०६१               |                    | [9], 484[9], 480                              |

| मूलसदो          | सक्षयत्थो               | सुसंकाइ   | मुखसद्दो  | सक्क्यत्थो          | सुत्तंकाइ     |
|-----------------|-------------------------|-----------|-----------|---------------------|---------------|
|                 | [9], 586                |           |           | [٩,४],              | 9086          |
|                 | [٩], પપ્ય               |           |           | [٩-२,४], ٩          |               |
|                 | [9], 4                  |           | 1         | d o rivid [8-14]    |               |
|                 | બબબ[૧,૨],               |           |           |                     | [1]           |
|                 | ५५७[१], ७               |           | दस्बी     | वनस्पतिविशेष        |               |
|                 | ७८०, ८०२                |           | _         |                     | 80            |
|                 | १२४७ तः                 |           | इंग्बीकरा | दर्वीकराः – सर्पः   |               |
| _               | ٩٧.६٧, <del>y</del> . ا |           |           |                     | 95            |
| दब्बट्टयाते     | द्रव्यार्थतया           |           | दम्बेसु   | द्रव्येषु १         |               |
|                 | ۴۵۴ [۹], ۷              |           |           |                     | ], १६३९       |
|                 |                         | , ~.<9[9] | ० दब्बेसु | ي, ٩٧,७६[:          |               |
| ० दब्बदेवाणं    | द्रव्यदेवानाम्          |           |           | [૧], ૧૬૨            |               |
| दस्वपण्मप्यवहुं | द्रव्य-प्रदेशास्प       |           | दब्बंदिया | द्रव्येन्द्रियाणि १ |               |
|                 |                         | मा. २१४   |           | ه ([٩] لايه ٥٠      |               |
| दम्बहिलया       | वनस्पतिविशेष            |           |           |                     | १०६७          |
| ० दब्बा         | द्रव्याणि २             |           | दस        | दश ७५[४]            |               |
| द्वाइं          |                         | २८, ३२९,  |           | ९१[४] गा            |               |
|                 | ८७७[१],                 |           |           | ৭৬৭, ৭৬             |               |
|                 | cco, cco,               |           |           | [٩٠૨], ٩<-          |               |
|                 | ८८९ तः ८९               |           |           | २०६[२] गा           |               |
| दब्बाण          | द्रव्याणाम् ११          |           |           | ૩ <b>૨</b> ખ[૧-₹],  |               |
| द्ब्वाणं .      | ,, 6                    | دع, دده   |           | [9,3], 37           |               |
| ० दब्बाणं       | "                       | રુખ       |           | ₹४०[٩, ₹],          |               |
| दक्षिंदिए       | द्रव्येन्द्रियम् पृ.    |           |           | ३५२ सूत्राणां प्र   |               |
| ० दक्षिवदिए     |                         | २५३ डि.२  |           | कण्डिके, ३६         |               |
| द्विवदिएसु      | द्रव्येन्द्रियेषु       |           |           | ३६८[१, ३],          |               |
| -6-6-           |                         | १०६७      |           | [9,₹], ₹९           |               |
| + द्धिवदिय      | द्रव्येन्द्रियाणि       |           | 1         | <b>४</b> ٩९[٩, ३],  |               |
| e: e            |                         | २०८       |           | [9,३], ५९२          |               |
| दब्बिदिया       | ,, १०२४                 |           |           | ७२७,८९१,१           |               |
|                 | [9], 9                  |           |           | १०५८, १०६           |               |
|                 | १०२८[१.३]               |           |           | 9000[90],           |               |
|                 | 9039[9],                | १०१६,     |           | ૧૨६૪[૨],            | <b>४२६७</b> , |
|                 | 903<[9],                |           |           | १२७०[२],            |               |
|                 | [٩٠٧,८],                |           |           | 9380, 9             |               |
|                 | [३,५-६], १              |           |           | 9×9¼[9], 9          |               |
|                 | doxe[d's]               | , 9080    |           | १४७२,               | 9000          |

| मूलसहो                                  | सक्क्यत्थो सुत्तंकाइ                   | मुलसहो           | सक्कयत्थो सुत्तंकाइ                             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| दस                                      | [٩०, ٩૨], ٩७०٩[٩],                     | <b>वहफुछई</b>    | द्रहफुल्लिका-बलीविशेषः                          |
|                                         | 9002[28, 39, 82,                       |                  | ४५ गा. ३२                                       |
|                                         | ५४, ५८], १७०३[१],                      | वहफोछइ           | ,, ,, <b>પૃ.</b> ૧૬ દિ.                         |
|                                         | १७३०[१], १७३९[२]                       | <br>             | 93                                              |
| दस-                                     | दश १७४ गा. १३६                         | द्दाण            | द्रहाणाम् ८८५                                   |
| दस−०                                    | ,, ૧९५[૧], ૧३૨૭                        | दहि              | दिभि १७८[२]                                     |
| +दस                                     | दशमः ७९० गा. १८७                       | दहिषणे           | दिधचनःदिधिपिण्डः                                |
| दसगुणकालप्                              | दशगुणकालकः ५२०                         |                  | १२३१                                            |
| दसगुणकालाई                              | दशगुणकालानि १०९८ [२]                   | दहिफोछइ          | वस्त्रीविशेषः पृ. १९                            |
| + दसक्ला                                | दशार्णेषु १०२ गा. ११५                  |                  | ਟਿ. ੧੩                                          |
| दसण्हं                                  | दशानाम् २०६[२]                         | दहियं            | दधिकम् ८५३                                      |
| ,, (स. प.)                              | दशसु १८३४,                             | दहिवक्षे         | द्धिपर्णः-बृक्षमेदः ४१                          |
|                                         | , १८३५                                 |                  | गा. १८                                          |
| <b>,, (प-तृ.ष</b> .)                    | दशभ्यो दशभिर्वा                        | दहिं             | द्ધિ પૃર૧રદિ.⊍                                  |
| _                                       | ७०६, ७०७                               | दही              | द्धि १२३१                                       |
| दसपपुसिए                                | दशप्रदेशक ५०७,५२८,                     | दहेसु            | द्रहेषु १५१, १६०, १६३                           |
|                                         | ५३४, ५४९                               |                  | तः १६६, १७५                                     |
| दसपमुसिते                               | ,,, 480                                | वंड              | दण्ड १७७, १७८[१],                               |
| ट्सपप्रसियस्स                           | दशप्रदेशकस्य ५२८,                      | <u> </u>         | 9 < <                                           |
|                                         | · 89.                                  | दंखण्णं          | वण्डकेन १९९८                                    |
| दसपणुसोगाढे                             | दशप्रदेशावगाढः ५१२                     | दंढओ             | दण्डकः ८८८[२], ८९२,                             |
| दसपदेसिते                               | दशप्रदेशकः ५३४                         |                  | ९६०[२], १०६४,                                   |
| दसपदेसिया<br>ं                          | दशप्रदेशकाः ५०३                        |                  | વખરવ, વખરર[૧],                                  |
| दसमं<br>दसमा                            | दशमम् पृ.२०८ पं.१०<br>दशमी ८६३ गा.१°.५ | وتست .           | 9698                                            |
| दसमा<br>दसमे                            | दशमा ८६२ गा. ५९४<br>दशमम् ८६२ गा. १९४  | ० दंडओ           | दण्डकः ८९०,८९१,                                 |
| दसमो                                    | दशमः ७९० गा. १८६                       | तं <b>डगम्यं</b> | 9082                                            |
| दसविहा                                  | दशविधाः ११०,१४०                        | दंखगा<br>दंखगा   | दण्डकशतम् १६०४[२]                               |
| 4/4/04                                  | [9], 4.09                              | 30411            | दण्डकाः ८९१,८९५,<br>९७१, १५८०, १५८४             |
|                                         | दशविधा ५,८६२,                          |                  | [२], १५८७[२],                                   |
| ,,                                      | ८६३, ८६५                               |                  | [२], १२०७[२],<br>१६०४[१-२], १६१६                |
| दसबिहे                                  | दशविधः ९२६,९४७,                        |                  | [२], १६१९, १६३६,                                |
| *************************************** | 95.04                                  |                  |                                                 |
| दससमय िई ए                              | दशसमयस्थितिकः ५१६                      |                  | १६७४[२], १६७८[३],<br>१९०७, २०९४[२],             |
| दसहा                                    | दशधा १७७ गा. १३७                       |                  | २०९८[२], २१०४[२],                               |
| दह                                      | द्रह-द्रहाभिधद्वीप-समुद्रार्थे         |                  | २०२६[२], २१० <b>६</b> [२],<br>२११५[२], २११६[१], |
|                                         | १००३ [२] सा. २०५                       |                  | २११%[२], २११६[१],<br>२११७[२], २११८[२],          |
|                                         | . 7 E (1 a) 7 2 1                      |                  | 1119[1], 1116[1].                               |

| मूलसहो               | सक्क्षयत्थो                       | सुत्तंकाइ           | मूळसदो        | सक्क्यत्थो               | सुत्तंकाइ                       |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|
|                      | २११९[५], २                        | <b>१२०[४]</b> ,     | दंसणारिया     | दर्शनार्थाः १            | o9, 90 <b>%</b>                 |
|                      | २ <b>१</b> २३[४],२                | 938[8],             | ० दंसणारिया   | ,, 99                    | ० तः ११९                        |
|                      | २१३६, २१३०                        |                     | दंसणावरणं     | दर्शनावरणम्              | १७६२                            |
| _                    |                                   | દિ∙ ૧               | दंसणाबरणिजं   | दर्शनावरणीयम्            | १६७४                            |
| ० दंडगा              | दण्डकाः ६९२                       | , १४०९,<br>३० टि. १ |               | [१], १६७८                |                                 |
| दंडया                | ટુ. °<br>,, ९६२[३]                |                     |               |                          | िट. १-३                         |
| दुडरयणसं             | दण्डरत्नस्वम्                     |                     | दंसणिजा       | दर्शनीयानि पृ.           |                                 |
| दंड                  | दण्डम्                            | २१७२                | ० दंसणी       |                          | २६०                             |
| ० दंतसेठी            | दन्तश्रेणी                        | १७८[२]              | • दंसणीण      | दर्शनिनाम्               | २६०                             |
| • दंता               | दन्ताः ९५,                        |                     | ० दंसणीणं     |                          | ,                               |
| दंतारा               | दन्तकाराः-शिल                     |                     | दंसणे         | दर्शनम् १९६              |                                 |
|                      |                                   | 908                 | "<br>दंसणेहि  | दर्शने २११               |                                 |
| दंनी                 | दन्ती-वनस्पति                     | 48[9]               | વસવાદ         | दर्शनैः ४०५              |                                 |
|                      |                                   | गा. ५०              | بعجت          |                          | 868 [4]                         |
| दंसण०                | दर्शन ११०                         |                     | दंसणेहिं      | ,, ૪५૨, ૪<br>૪५६ [૧], ૧  |                                 |
| + दंसण               | दर्शनम् २१२                       |                     |               | ४८९ [२], १<br>४८९ [२], १ |                                 |
|                      |                                   | गा. २९३             |               | ४८९ [१, ३                |                                 |
| दंसणच <b>उक्</b> प   | दर्शनचतुष्ककम्                    |                     |               |                          | <sub>]</sub> , • ५ ।<br>४९५ [१] |
|                      |                                   | [٩,३]               | 4             | ्।<br>दर्शनाभ्याम्       |                                 |
| रंसणच <b>उक्</b> स्स | दर्शनचतुष्कस्य                    |                     | , ,,          | ४८२ [१], ३               |                                 |
| दंसणणाणोवउत्ता       | [२], १७०६,१                       |                     |               |                          | ४९३ [१]                         |
| दंसणपरिणामे          | दर्शनज्ञानोपयुक्त<br>दर्शनपरिणामः |                     | • दाई         |                          | < 24 [4]                        |
| दलणपारणाम            | दरानपारणामः                       | - २६,<br>९३५        | +दाडिम        | दाडिमः ४                 |                                 |
| दंसणपरिणामेणं        | दर्शनपरिणामेन                     |                     | दाखिमाण       | द।डिमानाम्               |                                 |
| 40-1110-11-1-1       | 980[9],                           |                     | दाणंतराष्ट्रप | दान।न्तरायिकम            |                                 |
|                      | [ /])                             | 4.83                | दाणंतराष्     | दानान्तरायः              | 96.06                           |
| दंसणमोहणिजस्स        | दर्शनमोहनीयस्य                    |                     | दाम           | दामन् १७८ [              |                                 |
| वंसणमोद्दणिजं        | दर्शनमोहनीयम्                     | ,,                  | दाम           |                          | 954[9]                          |
| दंसणमोहणिजे          |                                   | ۹ [٩٠٦]             | दामिली        | द्राविदी-लिपिने          |                                 |
| दंसणवावण्णगाणं       | दर्शनव्यापनकान                    |                     | ० दामे        | दाम १२३                  | ०, १२३१                         |
| दंसणं                | दर्शनम्                           | 800                 | दारगाहा       | द्वारगाथा '              |                                 |
| दंसणा                | दर्शनानि ४                        | ૮૨ [ર],             |               |                          | 293                             |
|                      | ४८५[२], ४८                        |                     | दारं          | द्वारम् २२               | ८, २२६,                         |
|                      |                                   | 9.85                |               | २३१, २५१                 |                                 |
| ,,                   | दर्शने ४५०, ४                     | ८२ [२],             |               | २५९ तः २६                |                                 |
|                      | ४८९ [२], ४                        | ९० [२]              |               | तः २७५, ३२               |                                 |
|                      |                                   |                     |               |                          |                                 |

|                | 1                                | वणासुसपारासद्वाह            |                                |                |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| मुकसहो         | सक्रयस्थो सुर                    | काइ मुलसहो                  | सक्त्यक्षो                     | सुर्तकाइ       |
| दारं           | ₹३३, ३३४, १२                     | ६०, दाहिणकु                 | दक्षिणार्थ                     |                |
|                | १२७० [२], १२                     | . दाहिता <b>णका</b> वि      | भागेणं दक्षिणपश्चिम            | <b>१९७</b> [२] |
|                | १३२०, १३२५, १३:                  | ¥, (#                       |                                |                |
|                | १३४२, १३४५, १३७                  | <sup>3</sup> , दाहिणपुरस्थि |                                | ३२७, ३२९       |
|                | १३६१, १३६३, १३५                  | <sup>3</sup> , (स.          |                                |                |
|                | १३७५, १३८२, १३८                  | ्र दाहिणवाणु                | ८०)<br>दक्षिणवात:              | ३२७, ३२९       |
|                | ११८८,१३९१, १३९                   | र, दाहिणवे <b>या</b> सि     | ५।काणकातः<br>दक्षिणतटम्        | ३४[१]          |
|                | १३९६, १३९८, १४०                  | े. दाहिणवेकाळी              |                                | 9992           |
|                | 9४९३, १४९६ [२                    | . दाहिणिले                  | ना दाक्षणतदतः<br>दाक्षिणात्यम् | ."             |
|                | १४४३, १४५८, १४६                  | ४ दाहिणिहा                  | दाक्षणात्याः<br>दाक्षिणात्याः  | 9909           |
|                | तः १४६६, १४६                     |                             |                                |                |
|                | 9600, 9604[2                     |                             | 16 ([1],                       | 9 < 4 [9],     |
|                | 9667[3], 9666                    | , दाहिणिहाओ                 | दाक्षिणात्यात                  | 99.0[9]        |
|                | १८८९[३], १८९३                    |                             | वाक्षिणात्यानः।                | 9909           |
|                | १८९६, १८९९[२]                    |                             | [9:3], 900                     | র ৭৬৭<br>নি    |
|                | 9900[8], 9909[2]                 |                             | [२], १८३[                      | [1], 423       |
|                | 94.02[8], 94.03[6]               | .                           | [9], 990[9                     | 1], 920        |
|                | 9800                             |                             |                                |                |
| दाराण          | (१) फलविशेषाणाम्                 | दाहिणिहोहिंत <u>ो</u>       | दाक्षिणात्येभ्य                | 9], 95.6       |
| <b>टारे</b> सु | . પુ. ૨ <b>૭</b> ૨, ૮            | 1                           | ۹.                             | १७[१-६]        |
|                | द्वारेषु १४८                     | दाहिणुत्तरेणं(म             |                                | (۱۹۶] ۱۹۷      |
| दास्त्रित्ताणं | दारियत्वा ८२                     |                             |                                | 228            |
| दाखिमाण        | दाष्टिमानाम् १२३५,               | दाहिणेणं                    | दक्षिणेन 🤫                     | 198[9],        |
|                | ष्ट २७३ हि. ५                    | i                           | १८२[१], १                      | 80[9].         |
| दावियाहं       | <b>ર્દાર્શતાનિ છૃ. ૨૨</b> ૫ ટિ.૩ | í                           |                                | 150[9]         |
| दासापुरिया     | लिपिभेदः पृ३८ टि.९               | ·, (स तृ.)                  | दक्षिणस्याम् २ <b>१</b> :      | ₹. २१४         |
| दासि           | गुन्छवनस्पतिविशेषः               | -                           | [૧-૫]. ૨૧૫                     | ি ন            |
|                | ४२ गा. २३                        |                             | २१८, २२०,                      | 333            |
| दाहिण          | दक्षिण १५७, १९७[१],              | 1                           | २२३[१-८],                      | રેરહ.          |
|                | 95<[9], 955[9],                  |                             |                                | <b>રે</b> ૧૧   |
|                | २०१[१], २०३[१],                  | दाहिणेहिंतो                 | दक्षिणेभ्यः पृ.८२              | રિ.૧-૨         |
|                | २०५[٩], २०६[ <b>٩</b> ],         | विहं<br>२०००                | दृष्टम् १९० गा                 |                |
|                | 20 v - 4[1],                     | विहंतेहिं                   |                                | 9563           |
| दाहिणउत्तरेणं  | दक्षिणोत्तरे                     | ॰ विहंतो                    | देष्टान्तः                     | 9249           |
| (स. तृ.)       | 295                              | विद्विपरिणामेणं             |                                | २३०            |
| (हिणमो         | दक्षिणतः १८७ <i>गा.</i> १४०      |                             |                                | દિ. ૨          |
|                | ,                                | विद्वि <b>वाओ</b>           | दृष्टिवाद: ११० गा.             |                |

| मूलसहो                        | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ              | मूकसहो               | सक्षयत्यो सुत्तंकाइ                    |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| दिद्विषाय •                   | <b>दृष्टिवाद १</b> गा. ३         | दिसाकुमाराणं         | दिशाकुमाराणाम् ५७८                     |
| विद्वी                        | दृष्टिः १८६५ गा. २१९             | दिसाणुबापुणं         | दिशानुपातेन २१३,२१४                    |
| • दिही                        | दृष्टयः~दृष्टिमन्तः २५६,         |                      | [9-4], २१५ [9-३],                      |
|                               | ९३८                              |                      | २१६ [१-४, ७-८],                        |
| ० दिट्टीणं                    | दृष्टीनाम्-दृष्टिमताम् २५६       |                      | ३२७, ३२९                               |
| <b>दिही</b> विसा              | दष्टिविषाः-सर्पविशेषः ७९         | दिसाणु <b>वा</b> तेण | दिशानुपातेन २१६                        |
| दिण्ण                         | दत्त १७७, १७८ [१]                |                      | [५-६], २९८ तः २२२,                     |
| दिस                           | दीप्त १९६                        |                      | २२३ [१-६, ८], २२४                      |
| दिख                           | दत्त १८८                         | <b>दिसि॰</b>         | दिक्–दिक्कुमाराः १७७गा.                |
| दिकां                         | दत्तं १ गा. [२]                  |                      | १३७                                    |
| दिली                          | ब्राहृविशेषः ६५                  | + दिसि               | दिशा २९२ गा. १८०                       |
| दिवर्द                        | द्रवर्धम् – सार्धमेकम्           | दीणस्सरया            | दीनस्वरता १६८४[२]                      |
| •                             | १७०० [९], १७०३                   | दीव                  | द्वीप २१६९                             |
|                               | [३, ३८], १७०७[१],                | दीव                  | द्वीप-द्वीपकुमाराः १७७                 |
|                               | १७३१ [३], १९८८,                  |                      | गा. १३७                                |
|                               | 99,69                            | दीव०                 | ,,−द्वीपकुमार १८७ गा.                  |
| दिवड्ढी                       | द्वर्धः-सार्धमेकः १७१२           | _                    | १३९                                    |
| दिवस <b>पु</b> हत्त्रस्स      | दिवसपृथकरवे                      | दीव ०                | द्वीप ८३, ८९, ९०, ९३,                  |
| (स. घ.)                       | १८०६ [२], १८२८ तः<br><b>१८३१</b> |                      | १५४, १७६, १९९१,                        |
| ० दिवागरे                     | गटरा<br>दिवाकरः १२२९             |                      | १९९२, १९९४, १९९७,                      |
| ⊍ । द्वागर<br>दि <b>व्य</b> ० | दिव्य १७७, १७८ [१],              |                      | १९९८, २००६                             |
| 10,000                        | 966                              | दीवकुमारा            | द्वीपकुमाराः १४०[१],                   |
| विज्वाहं                      | दिल्यान् १७७, १७८                |                      | ४३९                                    |
| 15-118                        | [9.2], 966, 988                  | दीवकुमाराणं          | द्वीपकुमाराणाम् ५७८                    |
| दिव्वाए                       | दिव्यया ,,                       | दीवणिजा।             | दीपनीया १२३७                           |
| दिव्यागा                      | दिव्याकाः-सर्पमेदविशेषः          | दीवं                 | द्वीपम् २१६९                           |
|                               | 60                               | दीवा                 | द्वीपाः-र्द्वापकुमाराः १८७             |
| विख्वेणं                      | दिव्येन १७७, १७८                 | दीविप                | गा. १४६ गा. १४८                        |
|                               | [१-२], १८८, १९६                  | दाावपु<br>टीविजो     | द्वीपकः ८४९,८५२                        |
| विसा                          | दिशा–दिशाकुमार १८७               | दाविभा<br>दीविया     | ,, पृ.२१२ टि.४<br>द्वीपकाः ७४          |
|                               | गा. १३९                          | •                    |                                        |
| ,,                            | ,, –दिशाकुमाराः १८७              | ,,<br>दीवे           |                                        |
|                               | गा. १४५ गा. १४७                  | द्व                  | द्वीपे १७९[१], १८०<br>[१], १८२[१], १८३ |
| दिसा <b>नो</b>                | दिशाः १७७, १७८                   |                      | [1], 100[1], 100                       |
|                               | [1], 966, 998                    |                      |                                        |
| दिसाकुमारा                    | दिशाकुमाराः १४० [१],             |                      | [9], 950[9], 9003                      |
|                               | 856                              |                      | [१:२], १०९८, २१६९                      |

| <b>૨</b> ૨૪      |                                    | पण्णवणास्              | प्तपरिसिद्धा <u>रं</u>         |                           |
|------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| मूलसदो           | स <b>क्ष</b> यत्थो                 | सुर्त्तकाइ             | मूलसदो                         | सक्रयत्थे                 |
| ० दीवे<br>दीवेसु | द्वी <b>पे</b> पृ<br>द्वीपेषुट२, प | ३०२ टि. २<br>१४८, १५१. | दुगोत्तकुसिया                  | द्विगोत्रस्प              |
|                  | १६०, १६३                           |                        | दुग्गइगामिणीको<br>दुहाणविष्ठप् | दुर्गतिगार्<br>द्विस्थानप |
| + दीवोदहि        | द्वीपोद्धयः ९०                     |                        | दुहाणवडिते<br>-                |                           |
| दीसइ             | दश्यते पृ.                         | २२ टि ११               |                                | ,,<br>۱۹७,                |
| दीसई<br>दीसप्    | "                                  | ,,                     |                                | [٩, ३]<br>५४٩[            |
| दीसति            | "                                  | ,,                     | दुणिण                          | हो े                      |
| दीसनी            | ,,                                 | ,,                     | + दुख्                         | दुस्थम् प्                |
| दीसंति           | दश्यन्ते ५४                        | [१०] गा.               | दुखरधरेण<br>दुखं               | दुर्धरधरेण                |
| दीहगहपरिणामे     | दीर्धगतिपरिणाः                     | १०३<br>मः १४९          | 2.0                            | दुग्धम् ।                 |

| दीसंति             | दश्यन्ते ५४[१०] गा.  | दुखरधरेण                   |
|--------------------|----------------------|----------------------------|
|                    | 903                  | दुखं                       |
| दीहगहपरिणामे       | दीर्घगतिपरिणामः ९४९  |                            |
| दीहं               | दीर्थम् २९१ गा. १६१  | दुपएसमन्भा                 |
| दीहियाण            | दीर्घिकाणाम् ८८'     | दुवएसहीणे                  |
| दीहियासु           | दीर्घिकास १५१, १६०,  | दुपण्सिण्                  |
|                    | १६३ तः १६६           | }                          |
| <b>₹</b> 0         | द्वि ५३२[१], ८७७[९]  |                            |
| <b>दुइया</b> ए     | द्वितीयायाः २९७ [७]  | ,,                         |
| <b>वुष</b> खत्ताण् | दुःखतया १८०५         | दुपएसिते                   |
| दुक्खं             | दु-लाम्-वेदनाभेदम्   |                            |
|                    | २०५४ गा. २२६,        | दुपपृसियस्स                |
|                    | 2000                 |                            |
| दुक्खा             | दुःखा−वेदनाभेदः २०५४ | दुपपृसियं                  |
|                    | गा. २२५, २०६५        | दुप <i>प्</i> सियाई        |
| ० दुक्खा           | दुःखाः २११ गा. १७९,  | दुपएसियार्थ<br>दुपएसियार्ण |
|                    | ર૧૭૬ મા. ૨૩૧         | 2.3                        |

| खा            | दु.खा−वेदनामेद. २०५४ |
|---------------|----------------------|
|               | गा. २२५, २०६५        |
| <b>ु</b> क्खा | दुःखाः २११ गा. १७९,  |
|               | २१७६ सा. २३१         |
| ुक्खाणं       | दुःखानाम् ६७३[२],    |
|               | १४२१[५], २१७४[१]     |
|               | F                    |

द्विखराः

| दुगको                | द्विगतः | <b>१५</b> २० [३] |
|----------------------|---------|------------------|
| दुगतो                |         | હ[રૂ], ૧૫૨૦      |
|                      |         | ्र १५३५ [२]      |
| दुगुंखा<br>० स्योकार |         | १६९१ [५]         |
|                      |         |                  |

दुखुरा

| दुगुंखा      | जुगुप्सा     | 9६९9 [4]  |
|--------------|--------------|-----------|
| ॰ दुर्गुछाप् | जुगुप्सानाम् | १७०८[१०]  |
| o दुगुंछाणं  | ,,           | १७०० [१३] |

| <b>रसदो</b>     | सक्टयत्थो सुत्तंकाह            | ξ |
|-----------------|--------------------------------|---|
| ोत्तकुसिया      | द्विगोत्रस्पर्शिका-वहीं मेदः   |   |
|                 | g. ૧ <b>૧ ટિ.</b> ૧૨           |   |
| गहगामिणीको      | दुर्गतिगामिन्यः १२४१           |   |
| ाणव <b>डि</b> ए | द्विस्थान <b>प</b> तितः ५५०[१] |   |
| ाणवंडिते        | ,, ٧,٥૮, <b>૫</b> ,٩٤,         |   |

|   | પ્લય, પ્રવ    | , 49                |
|---|---------------|---------------------|
|   | [9, ३], ५     | ₹4. [9 <sup>°</sup> |
|   | 489[9], v     | العره [9            |
|   | ह्यी १७०      | 0 [99               |
|   | दुस्थम् पृ.२३ | o fe.               |
| ľ | दुर्धरधरेण १  | गा. १९              |
|   | दुग्धम् ८५३,  | ष्ट. २४             |
|   |               | fæ                  |

दुवपसोवाहाई

दुपएसोगाढे

दुपदेसिए दुपदेसिले

दुपदेसिय दुपदेसियस्स दुपदेसियस्स दुपदेसिया

| दुपएसमब्भहिते | द्विप्रदेशाभ्यधिकः ५०       | €, |
|---------------|-----------------------------|----|
| दुपएसहीणे     | द्विप्रदेशहीन: ,,           |    |
| दुपण्सिण्     | द्विप्रदेशकः ७२५ ( <b>9</b> | i. |
|               | 49 [2], 430 [9]             |    |
|               | 486 [9], 36                 | 3  |
| 13            | द्विप्रदेशके ७८             | ર  |
| दुपएसिते      | द्विश्रदेशकः ५२६[व]         |    |

| <b>પર</b> ૭ [૧], | 43 [4]    |
|------------------|-----------|
| द्विप्रदेशसम्य   | ५.२५ [q], |
| ५३३[१],          | ५३९[१],   |
|                  | 186[4]    |
| द्विप्रदेशकम्    | १९६३      |
| द्विपदेशकानि     | < 50 [3]  |

| ब्रिप्रदेशकाना  | म् ५२५[•े], |
|-----------------|-------------|
| બરૂરૂ[૧],       | પર્વર[૧],   |
|                 | ५४८[१]      |
| द्विप्रदेशावगाः | डान         |

|                           | 0.00[1] |
|---------------------------|---------|
| द्विप्र <b>देशावगा</b> ढः | 492     |
| द्विप्रदेशकः              | ५०५     |
| ىر ق. 9،                  | 15 E. 1 |
| (Strokener                |         |

403

द्विप्रदेशकाः

|                         | 414 414148              | cid (Rain)   | 77.                                |
|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|
| मूखसदो                  | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ     | मूकसदो       | सक्तयस्थो सुत्तंकाइ                |
| दुपदेसियाणं             | द्विप्रदेशकानाम् ५०५    | दुरूइति      | आरोहति १२१५ [२-३]                  |
| बुपदेसे                 | द्विप्रवेशे ७९० गा. १८५ | दुरूहित्ता   | आरुद्ध ,,                          |
| <b>दुप्पउत्तका</b> इया  | दुष्प्रयुक्तकायिकी-     | दुवयणे       | द्विवचनम् ८९६                      |
|                         | कियामेदः १५६८           | दुबालस       | द्वादश २११                         |
| दुफासाई                 | द्विस्पर्शानि ८७७[१३],  | दुवाङसविद्या | द्वादशविधा ३८,८६६                  |
|                         | 9<00[9]                 | दुविहं       | द्विविधाम् २०५४ गा.                |
| दुव्भिगंध               | दुरभिगन्ध ५४४           |              | २२६, २०७५, २०८३                    |
| दुव्भिगं ब॰             | ,, ४४१                  | दुविहा       | द्विविधाः ८[२], २० तः              |
| <b>दु</b> व्भिगंधणामाण् | दुरभिगन्धनाम्नः         |              | २२, २५ [१], २६, २७,                |
|                         | १७०२[३०]                |              | २८[२], ३०, ३٩[२],                  |
| दुव्भिगंधपरिणता         | दुरभिगन्धपरिणताः ८      |              | ३२, ३३, ३४[२],                     |
|                         | [२], ९[१-५], ११[१-      |              | ३५ तः ३७, ३९, ५५                   |
|                         | ર, ૪.૫], ૧૨ [૧.૮],      |              | [٩], ५६[२], ५७[२],                 |
|                         | 93[9-14]                |              | ५८ [२], ६०, ६४,                    |
| दुव्भिगं वपरिणवा        | दुरभिगन्धपरिणताः १०     |              | ६६, ६८[१], ६९,                     |
|                         | [२], ११ [३]             |              | ٥٤/[٩], ٥٤, ٤٤[٩],                 |
| दुव्भिगंधपरिणामे        | दुरभिगन्धपरिणामः ९५३    |              | ८५[२], ९१ [१], ९२,                 |
| दुव्भिगंवस्स            | दुरभिगन्धस्य ५४४        |              | <b>લ્ડ [૨], ૧</b> ૧, ૧૦૧,          |
| ० दुव्भिगंचा            | दुरभिगन्धाः १६७तः       |              | १११ तः १३२, १३४                    |
|                         | 908                     |              | तः १३८, १४० [२],                   |
| दुविभगंघाइं             | दुरभिगन्धानि ८७७        |              | १४१ [२], १४२ [२],                  |
|                         | [90], 9609              |              | १४३, १४४[२], १४५,                  |
| o दुव्भिगंबाइं          | ,, 9609                 |              | <b>१४६</b> [२],  १४७ [२],          |
| दुव्भिगंधाओ             | दुरभिगन्धाः १२३९        |              | ४३८, ५००, ६७९,                     |
| दुव्भिगंधो              | दुरभिगन्धः ५४४          |              | ६८१, ८६७, ८६८,                     |
| <b>दु</b> ब्सिसइपरिणामे |                         |              | ९९६, ९९८, ११२४ तः                  |
|                         | अञ्चभशब्दपरिणामः ९५७    |              | ११२६, ११२ <i>८</i> , ११३२ <b>,</b> |
| दुवाहिएणं               | द्वयाद्यधिकेन ९४८ गा.   | <u>.</u> -   | ११४१,११४२,११४४,                    |
|                         | २००                     | -            | १४८६ [१-२], १५२०,                  |
| दुरमिगंचणामे            | दुरभिगन्धनाम १६९४       |              | [५], १५७३, २०४६,                   |
|                         | [90]                    |              | २०५७ [४], २०७८,                    |
| दुरमिगंधपरिणता          | दुरभिगन्धपरिणताः पृ. ७  |              | २०८३                               |
|                         | टि. ४, ५. ८ टि. २.४-६,  | ,,           | द्विषा३,४,१४,१५,                   |
|                         | g. ૧૦ ટિ. <b>ર</b>      |              | ८६०, ८६१, ८६४,                     |
| दुरभिगंधपरिणया          | दुरभिगन्धपरिणताः पृ. ७  |              | १०९६, ११००, ११०२,                  |
|                         | टि. १                   |              | १५२९ [१-२], १५३२                   |
| दुरहियासा               | दुरध्यासाः १६७ तः १७४   |              | [१], १५६८, १५६९,                   |
| भा ९ [२] <b>–१</b> ५    |                         |              |                                    |
|                         |                         |              |                                    |

|          |                     |                     | 2                   |                                |                               |
|----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| मूलसद्दो | सक्स्यत्थो          | सुसंकाइ             | मूलसहो              | सङ्बद्धो                       | सुसंकाइ                       |
| दुविहा   | १९३६, १९४           | ०, १९४२,            | <b>दुवे</b>         | ৭९३ [২].                       | 994 [2],                      |
|          | १९४८, १९५           | ره ۱۹۹۹ ره          | -                   | २०५ [१],                       | २०६ [१]                       |
|          | 200                 | २, २०७७             | दुसमङ्ज्ज           | द्विसामयिकेन                   | २१५३ [२].                     |
| ,,       | द्विविधानि ९        | ۹۰ [۹-۲],           | 1                   | २१५६ [१]                       | , २१५७,                       |
|          | <99 [9- <b>3</b> ], | . 393               |                     | ર૧५૬[૨],                       | २१६६[१]                       |
|          | [२-४], ९१           | ٧ [٩-٩],            | दुसमइयं             | द्विसामयिकम्                   | < 98                          |
|          | ९१६[१२],            | ۹٩ <b>८</b> [٩],    | दुसमऊणं             | द्विसमयोनम्                    | १३६५                          |
|          | ९२०, ९२             | ۹ [٩-٦],            | दुसमय०              | द्विसमय                        | 9908                          |
|          |                     | 9028                | दुसमयितिवाइं        | द्विसमयरिथति                   | कानि                          |
| ,,       | द्विविधः            | 9862                |                     |                                | ८७७ [५]                       |
| दुविहे   | ر, ۹۶               | ५, ९३२,             | दुसमयसिद्धा         | द्विसमयसिद्धाः                 |                               |
|          | 986, 989            |                     | दुहभोवत्ता          | द्वीन्द्रियजीवाः               | <b>પદ્દ [૧]</b>               |
|          | ९५७, १०१७           |                     | दुहणामस्स           | दुःखनाम्नः                     | १६८४ [२]                      |
|          |                     | २१ [٩],             | दुइत्ताए            |                                | १८०६ [१]                      |
|          | १०२२ [१],           |                     | ० दुइया             | दु∙खना १                       |                               |
|          | १२७१,१२८५           |                     |                     |                                | ६९० [३]                       |
|          | १३३०, १३३४          |                     | दुंबिलय             | दुम्बिलक-म्लेन                 |                               |
|          | १३४३, १३४६          |                     |                     | विशेषः पृ.                     |                               |
|          | 9368, 9360          |                     | द्भगणामाणु          | दुर्भगनाम्नः १                 | હ૦૨[૫૧]                       |
|          | १३७१,१३७६           |                     | दूभगणामे            | दुर्भगनाम                      | १६९३                          |
|          | १३८१, १३९८          | , १६७०,             | द् <b>रतर</b> ०     | दस्तर पृ. २९                   |                               |
|          | १७९६, १८१७          | ,9906,              | दूरतरागं<br>—-ं     | दूरतरकम् १                     |                               |
|          | १९१२, १९१६          | , १९१७,             | दृरं                | वृगम् १९६, ९                   | ૧९૭ [૧],                      |
|          | १९२०,               | 9938,               |                     | 999 [9], 3                     | १०० [१],                      |
|          | g. ३૧               | પ <del>ટિ</del> . ૨ |                     | २०२[१], २०                     |                               |
| दुविहे   | द्विविधम् ९०        | :३ [२],             | वृत्तरणामाण्        | दुःस्वरनाम्नः १५               | २१५ [٩]<br>२ <sup>[</sup> ५२] |
|          | 968, 9606           | [9-२],              | दूसरणामे            | दुःस्वरनमा                     |                               |
|          | 9४८०, 9४८२          | , 9868              | दूरित । स<br>दुर्सि |                                | 9553                          |
|          | [१-२], १४८५         |                     | देयडा               | मथितं तक्रम्<br>इतिकाराः-शिल्प | 7                             |
|          | ५-७], १४८७          |                     | देव                 | देव १७७, १७                    |                               |
|          | १५१४, १५२३          | [9-२],              | 7"                  | 908 [2], 9                     |                               |
|          | ૧૫ર૬[૧], ૧૬         | د٩[٩],              |                     | 962[2], 96                     |                               |
|          | १६९० [٩],           | 949.9               |                     | [२], १९७[१]                    |                               |
|          | [٩, ३], १६९         | 8 [90,              |                     | [9], 99 [3                     |                               |
| _        | ٩<], ٩६٩            |                     |                     | तः २०६ सूत्राण                 |                               |
| दुवे     | द्वौ १७८[२], १०     | ٤٩[٦],              |                     | कण्डिका, १९०५                  |                               |
|          | १८४ [२], १८         | ९ [२],              |                     | , . , -                        | 3600                          |
|          |                     |                     |                     |                                |                               |

|                    |                            | 6             |                               |
|--------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------|
| मुकसदो             | सक्रयत्थो सुत्तंकाह        | मूलसदो        | सक्क्यत्थो सुत्तंकाइ          |
| देव०               | देश ५९, ६५२, ६५४,          | देवदाली       | देवदाली-रोहिणी, वन-           |
|                    | १२७०[१],१७४७[२],           | 1             | स्पतिविशेषः १२३३              |
|                    | १८९५ [३],   पृ. १८०        | ,,            | देवदालि:-वृक्षविशेष:          |
|                    | टि. १                      |               | ४१ गा. १७                     |
| देवभसण्णिभाउप      | देवासंज्ञ्यायुष्कम् १४७१,  | ,,            | देवदाली-बह्नीविशेषः           |
|                    | ঀ४७३                       |               | g. ૧ <b>૧ ટિ.</b> ૮           |
| देवससण्ण-          | देवासंइयायुष्कस्य १४७३     | ० देवपंचिदिय- |                               |
| भाउयस्स            |                            | बेउव्वियसरी   |                               |
|                    | ) देवकुराञ्च पृ. ३५ टि. ६  |               | व- देवपञ्चेन्द्रियवैकियशरीरम् |
| देवकुरु ०          | देवकुर १०९८, १२५७          | यसरीरे        | १५१६, १५२०[१]                 |
| _                  | [48]                       | ۰,,           | ,,                            |
| देवकुरूहिं (स. तृ. |                            |               | १५२६ [१-२, ६]                 |
|                    | ो देवक्षेत्रोपपातगतिः १०९३ |               | <b>ी देवभवोपपातगतिः १०</b> ९९ |
| देवसेसोवबायगर्त    | ो ,, १०९७                  | देवय          | देवता १९५ [१]                 |
| ۰,,                | ,, ,,                      | देवरावा       | देवराजः १९७तः २०६             |
| देवगहया            | देवगतिकाः ९४४              |               | सूत्राणा द्वितीयकण्डिका       |
| देवगणा             | देवगणाः २०७ तः २१०         | देवलोगेसु     | देवलोकेषु १४७०                |
| देवगतिणाम          | देवगतिनाम १७०९             | ० देवसरीरे    | देवशरीरम् १५२६ [५]            |
| देवगतिणामापु       | देवगतिनाम्नः १७०२ [४],     | ० देवस्स      | देवस्य १०३४ तः १०३७,          |
|                    | १७३१ [४]                   |               | १०४५ [१-२], १०४६              |
| देवगतिणामे         | देवगतिनाम १६९४ [१]         |               | [٩, ٤], ٩٥४٧[٩, ४],           |
| देवगतिपरिणामे      | देवगतिपरिणामः ९२७          |               | 9०६३                          |
| देवगतिया           | देवगतिकाः ९३९ [१]          | देवा          | देवाः १३९, १४७ [२],           |
| देवगती             | देवगतिः ५६३,५६८            |               | १७७, १७८ तः १८६               |
| देवतेयगसरीरे       | देवतैजसशरीरम्              |               | स्त्राणां प्रथमकण्डिका,       |
|                    | १५३९ [१]                   |               | १८८, १८९[१], १९०              |
| ० देवसे            | देवत्वे १०४१ [७-९],        |               | [9], 943[9], 944              |
|                    | १०४३ [४-६], १०४५           |               | [٩], १९६, १९९[٩],             |
|                    | [9-2], 9086 [4-6],         |               | २०२ [१], २०३ [१],             |
|                    | १०४७ [२-४], १०४८           |               | २०४ [१], २०५ [१],             |
|                    | [4], 9089, 9040            |               | २०६ [१], २०७ तः               |
|                    | [2-3], 9043, 9048          |               | २१०, २२० तः २२३               |
|                    | [3-8], 9044 [8-4],         | 1             | [<], २२५, २२६,                |
|                    | १०६७, ष्ट. ३२६ टि. २       |               | २८२, २८४, २८६,                |
| देवदारू            | देवदारः-वर्ष्ठीविशेषः      |               | २८८, २९०, ३३४,                |
|                    | ४५ गा. २९                  | 1             | ५८९, ६१२, ६१५,                |
| देवदालिपुष्के      | देवदालीपुष्पम् १२३३        | 1             | ६७६, ७१६, ७१७,                |

| मूखसदो    | सक्क्यत्थो सुत्तंकाइ      | मूलसद्दो | सक्तयत्थो सुसंकाइ               |
|-----------|---------------------------|----------|---------------------------------|
| देवा      | ७९९ तः ७२३, ७३६,          | देवाणं   | तः २१०, २२५, २२६,               |
|           | ७३७, ११८२ [१, ३],         | 1        | ३४३[٩], ३४५[१-३],               |
|           | ११८३ [१,३], ११८७,         | 1        | ३४७ [१-३], ३४९                  |
|           | ११८८, ११९०, ११९७,         |          | [٩-३], ३५१ [٩],                 |
|           | १८६०, १८६४, २०५१,         | 1        | ર્<ક[૧-રૂ], ર્<ખ                |
|           | २०५२ [१-६], २०५३          |          | [٩], ३९७ [٩, ३],                |
| ॰ देवा    | देवाः १९४ गा. १५३,        |          | ४०१, ४०३ [१],                   |
|           | १९७ [१], १९८ [१],         |          | ४०५ [१], ४०७ [१],               |
|           | २०० [१], २०२ [१],         |          | ४०९ [१, ३], ४१३                 |
|           | २०४ [१], ६०५, ६२२,        |          | [٩-३], ४٩७ [٩-३],               |
|           | ६३४, ७२४, १९९८ तः         | 1        | ४१८[१-३], ४२०[१],               |
|           | २००७, २०५१, २१४४          | ĺ        | ४२१ [१], ४२२ [१],               |
|           | [૧], છુ. ३२६ દિ. ૨        | ļ        | ४२३[१] तः ४२६[३],               |
| देवाउम    | देवायुष्क १७०९            |          | ४३१ [३], ४३२ [१],               |
| देवाउअस्स | देवायुष्कस्य १७०१ [४],    |          | ખલ૦, પલ્ફ, હર્યું,              |
|           | 9030 [x]                  |          | ११६५ [१], ११६६                  |
| देवाउए    | देवायुष्कम् १६८३,         |          | [૧], ૧૧૮૨ [૧-૨],                |
|           | १६९.२                     |          | ११८३ [१-३], ११८५                |
| देवाउयं   | देवायुष्कम् १४७२          |          | तः ११८८, ११९०,                  |
| देवाओ     | देवात् १६०१               |          | ૧૫.૨૬ [૧], ૧૫.३૨                |
| देवाण     | देवानाम् १७७,१७८          | 1        | [٩], ٩૫.३<.[¥],                 |
|           | [૧-૨], ૧૮૦ [૨],           |          | १५४४ [३], २०५२                  |
|           | १८२ [२], १८८, १९०         |          | [ર,૪-૫], ૨૦૫૬,                  |
|           | [ર], ૧९૫ [૧-૨],           |          | ષ્ટ ૧६૫ ટિરે, <b>પૃ.</b>        |
|           | १९७[१-२], ११८[२],         |          | 9६६ हि. १                       |
| _         | ३५३, १९८२                 | ० देवाणं | देवानाम् १६३,,१९७               |
| देवाणं    | देवानाम् १७७,१७८          |          | तः २०२ सूत्राणा प्र <b>यम</b> - |
|           | [9], १७९[१-२], १८०        |          | कण्डिका, २०४[१],                |
|           | [१], १८१[१], १८२          |          | २०७ तः २०९, २११                 |
|           | [9], 9<}[9], 9<8          |          | गा. १७१, ३४३[२-३],              |
|           | [१], १८६[१], १८८,         |          | ३९५ [१], ३९७ [२],               |
|           | १८९ [१], १९० [१],         |          | ३९९ [२-३], ४००[२],              |
|           | <b>૧૬૨ [૧], ૧૬</b> ૬ [૧], |          | ४०३ [२-३], ४०५                  |
|           | 956, 95c[9], 955          |          | [२-३], ४०९ [२-३],               |
|           | [9], २००[9], २०१          |          | ४२७[१] तः ४३७[३],               |
|           | [9], २०३[9], २०५          |          | ६०४, ६७५, ७५१,                  |
|           | [१], २०६[१], २०७          |          | १०३८ [१], १०३९,                 |
|           |                           |          |                                 |

| मूखसदो             | सक्रयस्थो        | सुत्तंकाइ            | मूलसद्दो       | सक्तयत्थो सुत्तंकाइ                        |
|--------------------|------------------|----------------------|----------------|--------------------------------------------|
| • देवाणं           | 9080, 9          | ०५२ तः               | देवीणं         | देवीनाम् २२६,३४४                           |
|                    | 9048 [9],        | 9044                 |                | [9-३], ३४६[३], ३४८                         |
|                    | [9-4], 909       | ६७, ११६७             |                | [9-3], ३५० [9-३],                          |
|                    | [9], 980         | ०, १६३६,             |                | <b>રેપર[૧], રે</b> પ૪[૧-૨],                |
|                    | १८५२, २०         | १४ [१-२],            |                | ३९६[१], ३९८[१-३],                          |
|                    | ष्टु. ६१ टि.     |                      |                | ४०० [१-३], ४०२                             |
|                    | ટિ. <b>૪-</b> ૬, |                      |                | [9-३], ४०४ [9-३],                          |
|                    | ટિ. ૧-૨, પૃ.     |                      |                | ४०६ [१-३], ४०८                             |
| _                  |                  | १९९ टि. १            |                | [१-३], ४१० [१] तः                          |
|                    | देवानुपूर्विनाम  |                      |                | ४१२ [३], ४१४ [१]                           |
| देवाणुपुन्विणामाप् |                  |                      |                | तः ४१६ [३], ११६५                           |
|                    |                  | ७०२ [३९]             |                | [२], ११८२ [२],                             |
| देवाणुपुटित्रणामे  | देवानुपूर्विनाम  |                      |                | ११८३ [२]                                   |
|                    |                  | [9٤]                 | ० देवीणं       | देवीनाम् ३४४ [२-३],                        |
| देवि ०             | देवी '           |                      | देवे           | देवः ९९४, १२६४[१],                         |
| देविदे             | डवेन्द्रः १९     |                      |                | २१६९                                       |
|                    |                  | तीयकण्डिका           | ,,             | देवः-देवाभिधद्वीप-                         |
| देवी               |                  | <b>२६४ [</b> २],     |                | समुद्रार्थे १००३ [२]                       |
|                    | १२६६ [२],        |                      | ० देवे         | गा, २०६                                    |
| देवी               |                  | 7009                 | ० दव<br>देवेसु | देवः १४५८, १५३९[४]<br>देवेषु ६६६ [१],  ६६८ |
| दया<br>०देवी       |                  | १२६४ [२]<br>१७४७ [२] | વ્યસ           | [9], ६६९ [9], ६७२                          |
| देवीओ<br>देवीओ     | देश्यः १७९[      |                      |                | [9, 0], 603 [9],                           |
| datat              | २८३, २८          |                      |                | 11, 0], 404 [1],                           |
|                    | २८९, २९          |                      | • देवेसु       | देवेषु ६७३ [२]                             |
|                    | ११८२ (२.३        |                      | दे वेहिं       | देवैः १८६४, २०५२                           |
|                    | 9968, 998        |                      | 4.10           | [2, 8-6]                                   |
|                    | ,                | દિ. રુ-ખ             | देवेहिंतो      | देवेभ्यः ६३९ [१].                          |
| o देवीओ            | देव्यः           | 9964                 | ******         | ६४८, ६५० [9, 9३],                          |
| देवीण              | देवीनाम् प       |                      |                | quy [9, 8], que                            |
| •                  | [9-3],           |                      |                | [9], ६५७, ६६२[9],                          |
|                    | ٩<٥ [٦],         | ૧૮૨ [૨],             |                | 9499 [2], 9. 900                           |
|                    | 966, 980         |                      |                | टि. २                                      |
|                    | [१] तः           |                      | • देवेहिंतो    | देवेभ्यः ६५०[१३,                           |
|                    | १९८[२],३         | ५३, ११८२             |                | 9 <b>६-9७], ६५३ [३]</b> ,                  |
|                    | [३], १           | १८३ [३],             |                | ६५६ [३], १६०४ [१]                          |
|                    | ११८५, ११         | ८७, ११९०             | देवो           | देवः १७४५, १७४९                            |

| 440       | 414-1120            | 41.01.081.0    |                         |
|-----------|---------------------|----------------|-------------------------|
| मूलसहो    | सक्कयत्थो सुत्तंकाइ | मूछसद्दो       | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ     |
| ० देसभाप् | देशभागे १९८[१],     | दो             | १४१६ [१], १६९९          |
|           | २०६ [१], २११        |                | [9], 9000 [4],          |
| • देसभागा | देशभागानि १७७, १८८  |                | १७०२ [१, ११, ३६,        |
| o देसभागे | देशभागे १९७[१],     |                | ३७, ४८.५३, ५८],         |
| ·         | 955 [9],            |                | १७०८ [८], १७१२,         |
| देसं .    | देशम् १६१५, १६१६    |                | १७३१ [१,५], १७३७        |
|           | [२], १६१९, १६३६     |                | [8], 9069, 9068         |
| देसि      | देशी १८८            |                | [৭], ২০৭३ [৭],          |
| देसुणं    | देशोनम् ३५० [१, ३], |                | २०९५ [१], २ <b>१</b> ०० |
|           | ३५२ [१, ३], १३२६,   |                | [२], २१०१[१],           |
|           | १३३१, १३४४, १३५२,   |                | २१०३ [१], २११९          |
|           | १३५९, १३६०, १३७८    |                | [२, ४], २१२४ [३],       |
| ,,        | देशोनाम् १३५०,      |                | २१३५ [१]                |
|           | १३५८, १३६६          | ,,             | द्वे ३२९, ३४९[१, ३],    |
| देख्णा    | देशोना १५३५         |                | ३५१ [१, ३], ४०९         |
| देस्णाइं  | देशोने ३४९ [१,३],   |                | [٩, ३], ४१३[٩, ३],      |
|           | રૂપ,૧ [૧, ૨]        |                | ४१७ [१, ३], ४१८         |
| देसृणाए   | देशोनया १३५३        |                | [१,३], ४५०, ४७४         |
| दसे       | देशः ५,५०१,१००२     |                | [२], ४८२ [२], ४८९       |
| ० देखे    | देशः १००५           |                | [२], ४९० [२], ७७७,      |
| देसेणं    | देशेन १००२, १००३    |                | ७७९, ७८०, ८०२,          |
|           | [9], 9004           |                | ८०३, ९१० [३], ९८७       |
| देसोही    | देशावधिः १९८१ गा.   |                | [१], १०२५, १०२८         |
|           | <b>२२२</b>          |                | [१-३], १०४१ [३-४],      |
| ,,        | देशावधयः २०२२,      |                | ११४२, १२८९, १३१२,       |
| _         | २०२४, २०२५          |                | १३३९, १३५६, १४१५        |
| ॰ देहधारी | देहधारिणः १८८       |                | [२], १५३२ [६],          |
| दो        | द्वी १८७ गा. १४५,   |                | १५६५, १६३३, १६३५        |
|           | २५७ तः २५९, २७१,    |                | [x], 99cc               |
|           | ३२७, ४५८, ४६९,      | दोशां          | द्वितीयम् २१७५          |
|           | ४७६, ४८४, ४९२,      | _,,            | द्वितीयाम् ६४७ गा.१८३   |
|           | ५७३, ६२६, ६२८,      | दोश्वापु       | द्वितीयायाः २०००        |
|           | ६३३, ६३५, ६३६,      | ,,,            | द्वितीयायाम् ३३४        |
|           | ७७९, ७८०, ८०२,      | दोची           | द्वितीयः १५५१ [४]       |
|           | ८०३, ८७८, १२१५      | दोणसुहनिवेसेसु | द्रोणमुखनिवेशेषु ८२     |
|           | [३], १३६८, १४१४     | दोषिण          | ह्री ५४ [२] गा. ५५,     |
|           | [9, ३], १४१५[१-२],  |                | २७३, १३१९, १७००         |
|           |                     |                |                         |

| मूलसदो       | सक्कयत्थो सुत्तंकाइ            | मूलसद्दो            | सक्क्यत्थो सुत्तंकाइ         |
|--------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------|
| दोषिण        | [9]], 9002 [4, 4,              | दोहिं               | ह्राभ्याम् ४६६[१], ४६८       |
|              | 9३, २२, ४३]                    |                     | [9], ४७३ [9], ४७४            |
| ,,           | द्वे २११, ८५९ गा.१९३,          |                     | [9], ४७५ [9], ४८٩            |
|              | ९८३ [२], ९८४,                  | 1                   | [9], ४८२ [२], ४८९            |
|              | १०३३ [१], १५२९                 |                     | [१], ४९० [१], ४९३            |
|              | [४-५], १६११, १६३५              |                     | [9], ४९५[9], ६८७,            |
|              | [४], १९८७, २१६९,               | 1                   | ६८८, ६९१, १६७०,              |
| _            | છુ. ३५९ ટિ ૧                   |                     | १६७२, १७२६                   |
| दोण्ह        | इयोः ५४ [१०] गा.               | दोहिंतो             | द्वाभ्याम् ६३९[१२,१६,        |
|              | <b>१०३, १२०७</b> [२],          |                     | ٩٩], ٤٧٥ [٧-٤, ८,            |
|              | ૧૨૧૪, ૧૫૬૬, છે.                |                     | ११], ६६५[३], १४६५            |
|              | ₹૦૬ ટિ. ૧                      |                     | घ                            |
| दोण्हं       | द्वयोः १९४, ९८७ [१],           |                     | 4                            |
|              | १५१२ गा. २१६,                  | धणुत्तिभागो         | धनुस्त्रिभागः २९१ गा.        |
|              | १८३० तः १८३३,                  |                     | १६३                          |
| >            | १९८२                           | <b>धणुपुह</b> त्तं  | धनुःपृथकत्वम् १५११           |
| ,, (पतृ. प्) | द्वास्याम् ७०२ तः ७०५          |                     | [३], १५१२, १५१२              |
| ,, (स. घ.)   | द्वयोः १८३० तः १८३३            |                     | गा. २१६                      |
| दोण्हि       | द्वी पृ.२२टि <b>१०</b>         | <b>घणुपुहत्तिया</b> | धनुःपृथक्तित्व <b>काः ८३</b> |
| दोव          | म्लेच्छजातिविशेष पृ.३६<br>टि.९ | धणुसतं              | धनुःशतम् १५२९[५.६],          |
| 2000         |                                |                     | २१६९                         |
| दोमिलिबि     | लिपिभेदः पृ. ३८ टि. १२         | धणुसताई             | धनुःशतानि १५२९[६ <i>-८</i> ] |
| दोमिली       | ,, ,,<br>                      | • घणुसयाई           | ,, १५२९ [१]                  |
| दोला         | चतुरिन्द्रियजीवाः ५८[१]        | <b>धणुसहरसं</b>     | धनुःसहस्रम्                  |
| दोसणिस्सिया  | द्वेषनिःसृता ८६३               |                     | १५२९ [१, ८]                  |
| दोसापुरिया   | लिपिमेदः १०७                   | धणुं                | धनुः ८३                      |
| दोसु         | द्वयोः ६७२ [५], १२१६           | धण्ह                | <b>ધનૃષિ</b> ૧૫૨૧ [૨.૫]      |
|              | [9], १२१७, ष्ट. ४७             | धणूपुहत्तं          | धनुःपृथक्त्वम् १५१२          |
|              | टि. ६                          |                     | गा. २१५                      |
| दोसु-        | ,, 944                         | धणे                 | धनम् पृ.२१२ टि.              |
| दोसे         | द्वेषः १६७०                    |                     | ९-१०                         |
| ,,           | द्वेषे ८६३ गा. १९५             | भ्रष्णे             | धान्यम् ८५४ तः               |
| दोसेण        | द्वेषण ,,                      |                     | ८५६                          |
| दोसेणं       | 30 9460                        | धमाससारप्           | धन्वयवासकसारकः               |
| दोस्सिया     | दौष्यिकाः-कर्मार्थाः १०५       |                     | ષ્ટ. ૨૧૪ ટિ. પ               |
| दोदि         | द्वाभ्याम् ८५९ गा, १९३         | धमाससारे            | धन्वयवासकसारः १२२८           |

| ***               | 4 4 4 4 4 1 1 1                       | CALCICISIA         |                             |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| मूलसदो            | सक्तयत्थो सुत्तंकाइ                   | मूलसहो             | सक्कवस्थो सुत्तंकाङ्        |
| धम्मरिथकापु       | धर्मास्तिकायः ५,२७०                   | + খৰ               | धवः-वृक्षविशेषः ४१          |
|                   | तः २७२ [१], २७३,                      | 1                  | गा. १८                      |
|                   | ५०१, १३९५                             | धवल ०              | धवल १७८[१-२]                |
| धम्म त्थिकापुणं   | धर्मास्तिकायेन १००२,                  | धंत •              | ध्मात १२३१                  |
| _                 | १००३ [१], १००५                        | धंतो               | ध्मातः ५४ [१०] गा.          |
| धम्मत्थिकाय ०     | धर्मास्तिकाय २७०,                     |                    | 902                         |
| _                 | २७१, २७३                              | <b>ঘা</b> ঘ        | धाता-वानव्यन्तरेन्द्रः      |
| धम्मत्थिकायस्स    | धर्मास्तिकायस्य ५, २७२                |                    | १९४ गा. १५२                 |
|                   | [૧], ૫૦૧, ૧૦૦૨,                       | <b>धायह</b>        | धातकी–धातकीखण्डः            |
|                   | Joof [4]                              |                    | १००३ [२] गा. २०४            |
| धम्मरुह           | धर्महिचः ११० गा. १३०                  | ,,                 | वृक्षविशेषः ४० गा. १४       |
| ० धम्मरुई         | ,, १९० गा. १९९                        | धायइसंडपुरिमदे     | धातकीखण्डपूर्वार्धे १२५७    |
| धम्मरुक्खे        | धर्मदृक्षः-वृक्षमेदः ४८               |                    | [9६]                        |
|                   | गा. ३७                                | धायइसंडे           | धातकीखण्डः १००३ [२]         |
| धम्मं             | धर्मम् १४२०[२-३],                     | ,,                 | धातकीखण्डे १०९८             |
|                   | १४२१ [२], १४२५                        | ० धारणिजेसु        | धारणीयेषु १५.७७ [१],        |
|                   | [२], १४२८ [२],                        | -                  | 9639                        |
|                   | ૧૪૨૧ [ર], ૧૪૨                         | ० धारिणो           | धारिणः १९६                  |
|                   | [२-३], १४३७[२-३],                     | ० घारी             | ,, ৭৬৬, ৭৬૮ [૧],            |
| 4                 | 9842                                  |                    | 966, 988                    |
| ० धम्मं           | धर्मम् ११०गा. १३०                     | ,,                 | धारिणौ १७८[२]               |
| धरण ०             | धरण—नागकुम।रेन्द्र<br>१८१ [२]         | धीरपुरिसेण         | धीरपुरुषेण १ गा. [१]        |
| <b>धरणित</b> लगतं | घरणितलगतम् १२१५[१]                    | धूमकेऊ             | धूमकेतवः-धूमकेतुनिकायः      |
| धरणितलगर्य        |                                       | .,                 | देवाः १९५[१]                |
| <b>धरणितले</b>    | ,, १२१५ [२-३]<br>धरणितले पृ. २९० टि.५ | धूमप्यभा           | धूमप्रभा ७७४                |
| धरणे              | धरणः-नागकुमारेन्द्रः                  | ध्मप्पभाए          | ध्मप्रभायाः १७२, २१७        |
|                   | १८२ [२], १८७ गा.                      |                    | [२], २००४                   |
|                   | 983                                   | ,,,                | धूमप्रभायाम् १४८, १६७,      |
| o भरा             | धराः १७७, १७८ [१],                    |                    | ३३४, १५.२९ [६],             |
|                   | १८७ गा. १४७, १८८,                     |                    | २०५७ [४]                    |
|                   | 956                                   | ध्मप्यभाषुढविगे-   | धूमप्रभापृथ्वीनैरथिकः       |
| ,,                | धरी १७८[२]                            | रह्य               | 9880                        |
| ० घरे             | धरः १९७ [२], १९८                      | धूमप्पभायुद्धविणे- | घूमप्रभाष्ट्रश्वीनैरयिकाः   |
|                   | [२], १९९ [२], २००                     | रइया               |                             |
|                   | [२], २०१ [२]                          | धूमप्पभापुढविणे-   | धूमप्रभाष्ट्रःवीनैरयिकाणाम् |
| ० घरेण            | धरेण १ गा. [٩]                        | रह्याणं            | 9944                        |
|                   | • •                                   |                    |                             |

| सुक्ता स्वाह्य स्विक्त स्वाह्य स्वाह्य स्वाह्य सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक्ता सुक |                  |                                |                  |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------|
| स्वर्षाहेंतो पूमप्रभाष्णविनित्वाः स्वर्णाः ६०, २०६ [२], ५०%, ६४० [१] पूमप्रभाष्णविनित्वाः ६०, २०६ [२], ५०%, ६४० [१], ५०%, १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [२], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2], १४० [2 |                  | 1                              | मूलसदो           | सक्क्यत्थो सुर्चकाइ       |
| प्रसम्प्रभावविके व्हास्त विकास स्था क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्र | धूमप्पभापुढबिने- | धूमप्रभाष्ट्रध्वीनैर्श्यकेभ्यः | नदीसु            |                           |
| हर्सा ६०, २३६ [६], ५०६, १५ हर्गः [१] स्थापा प्रशास विकास क्षेत्र करियाः १६ स्थापा प्रशास करियाः १६ स्थापा प्रशास करियाः १६ स्थापा प्रशास करियाः १६ स्थापा प्रशास करियाः १६ स्थापा प्रशास करियाः १६ स्थापा प्रशास करियाः १६ स्थापा प्रशास करियाः १६ स्थापा प्राप्त १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर्षे १९० हर् | रह्नपृष्टिंती    | ર ૧ ૭ [રૂ]                     |                  | १६३ तः १६६, १७५           |
| ह्मण्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्याप्युविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्याप्युविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविने- हम्यापायुविन- हम्यापायुविन- हम्यापायुविन- हम्यापायुविन- हम्यापायुविन- हम्यापायुविन- हम्यापायुविन- हम्यापायुविन- हम्यापायुविन- हम्यापायुविन- हम्यापायुविन- हम्यापायुविन- हम्यापायुविन- हम्यापायुविन- हम्यापायुविन- हम्यापायुविन- हम्यापायुविन- हम्यापायुविन- हम्यापायुविन- हम्यापायुविन- हम्यापायुविन- हम्यापायुविन- हम्यापायुव | धूमप्यभापुढविने- | धूमप्रभाष्ट्रध्वीनैरयिकाः      | नपुंसपृहिंनो     |                           |
| प्रसम्प्रभावतिके वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक वृत्तमभावतिक  | रहया             | ६०, २१६ [६], ५७३,              | नपुंसकछिंगसिद्धा | नपुंसकलिङ्गसिद्धाः १६     |
| स्वाणं १७२, २४० [२] १० ; , , १४० [२३] १४व १५० १०० १०० [२] १४व १५० १०० १०० [२] १४व १५० १०० १०० [२] १४व १५० १०० १०० [२] १४व १५० १०० १०० [२] १४व १५० १०० १०० [२] १४व १५० १०० १०० १०० १०० १०० १०० १०० १०० १००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                | नपुंसकवेदगा      | नपुंसकवेदकाः २५३          |
| • , , , ३४० [२३] पृथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | धूमप्यभापुढविने- | धूमप्रभाष्ट्रध्वीनैरियकाण म्   | नपुंसकवेदगाणं    | नपुंसकवेदकानाम् ,,        |
| • , , , , १४० [२-१] पूर्व पूर्व १५० , १०८ [१], १०० प्रोय धाँत १०८ [१], १२६१  न स्प्रिक् । , १०० वा. १००३ स्वा स्प्रक्ष १५०, १०० (१), १२६१  न स्प्रक्ष १५०, वा. १००३ स्व स्प्रक्ष १५०, १५०, १५०, १५०, १५०, १५०, १५०, १५०,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | रह्याणं          | १७२, ३४०[१],                   | नपुंसगवेदस्स     | नपुंसकवेदस्य १७००         |
| पूर्व धृष १७०, १०८ [१], १९८१ प्रेथ विषय थेत १०८ [१], १९४१ प्रेथ विषय थेत १०८ [१], १९४१ प्रेथ विषय विषय विषय विषय विषय विषय विषय विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                |                  | [11]                      |
| पूर्व धूप १००, १०८ [१], १९८ ।  पोय धौत १०८ [१], १२६१ ।  न म भए [१०] पा. १०३, १९१ ।  स म भए [१०] पा. १०३, १९१ ।  स म भए [१०] पा. १०३, १९१ ।  स म भए [१०] भा. १०३ ।  स म भए [१०] भा. १०३ ।  स म भए [१०] भा. १०३ ।  स मुंसमाणमणी महा प्रदेश ।  स्वा म भए १८ ।  स मार्स प्रदेश ।  स्वा म १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० तः १०४६ ।  स्वाम १०० वः १०४६ ।  स्वाम १०० वः १०४६ ।  स्वाम १०० वः १०४६ ।  स्वाम १०० वः १०४६ ।  स्वाम १०० वः १०४६ ।  स्वाम १०० वः १०४६ ।  स्वाम १०० वः १०४६ ।  स्वाम १०० वः १०४६ ।  स्वाम १०० वः १०४६ ।  स्वाम १०० वः १०० वः १०४६ ।  स्वाम १०० वः १०० वः १०० वः १०० वः १०० वः १०० वः १०० वः १०० वः १०० वः १०० वः १०० वः १०० वः १०० वः १०० वः १०० वः १०० वः १०० वः १०० वः १०० वः १०० वः १०० वः १०० वः १०० वः १००  | ۰,,              |                                | नपुंसगवेदे       | नपुंसकवेदः –नपुंसकवेदवान् |
| प्रोय थाँत १००[२], १२६१ न न सुकारकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद्देवकार मा मुद | ঘূৰ              |                                |                  | -<br>१३२९                 |
| भेष भैति १०८ [२], १२६१ व<br>न स्थान १०० गा. १०३ गा. १०३ गा. १०३ गा. १०३ गा. १०३ गा. १०३ गा. १०३ गा. १०४ गा. १०४ गा. १०४ हु. १८६, १८६, १८६, १८६, १८६, १८६, १८६, १८६,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                | नपुंसगवेयगा      | नपुंसकवेदकाः ९४३          |
| न स्थाप कर्ष कर्ष कर्ष कर्ष कर्ष कर्ष कर्ष कर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | घोय              | धीत १७८[२], १२३१               |                  | नपंसकाः ५६ [१], ५८        |
| न न ५४ १० वा. १०३ त. १६ १२३ हर १३३ ता. १०४ ता. १०४ ता. १०४ त. १६ १२३ त. १६ १२३ त. १६ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | -                              |                  |                           |
| च न ५५ (१०) गा. १०३, १९१ गा. १०० गा. १०३ गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा. १०० गा.  |                  | 4                              |                  |                           |
| 9 ज. १ ४६१, १४४, १४४, १४४, १४४, १४४, १४४, १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | न                | न ५४[१०] गा. १०३,              |                  | ९१ [२-३]                  |
| 9 प. १ ४६, १ ४४, १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | २११ गा. १७१ गा.                | नपुंसगाणमणी      | नपुंसकाज्ञापनी ८५५        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                |                  | नमः ग्रन्थादी,            |
| ह. १६९ दि. २, ए. २४५ दि. ५  न २०१२ गा. २२३  नवस्त्रम १०० तः १०४, १०  नवस्त्रम १०० तः १०४, १०  नवस्त्रम १०० तः १०४, १०  नवस्त्रम १०० तः १०४, १०  नवस्त्रम १०० तः १०४, १०  नवस्त्रम १०० तः १०४, १०  नवस्त्रम १०० तः १०४, १०  नवस्त्रम १०० तः १०४, १०  नवस्त्रम १०० १०२।  नवस्त्रम १०० १०२।  नवस्त्रम १००, १०४  नवस्त्रम १००, १०४  नवस्त्रम १००, १०४  नवस्त्रम १००, १०४  नवस्त्रम १००, १०४  नवस्त्रम १००, १०४  नवस्त्रम १००, १०४  नवस्त्रम १००, १०४  नवस्त्रम १००, १०४  नवस्त्रम १००, १०४  नवस्त्रम १००, १०४  नवस्त्रम १६९, १०४  नवस्त्रम १६९, १०४  नवस्त्रम १६९, १०४  नवस्त्रम १६९, १०४  नवस्त्रम १६९, १०४  नवस्त्रम १६९, १०४  नवस्त्रम १६९, १०४  नवस्त्रम १६९, १०४  नवस्त्रम १६९, १०४  नवस्त्रम १६९, १०४  नवस्त्रम १६९, १०४  नवस्त्रम १६९, १०४  नवस्त्रम १६९, १०४  नवस्त्रम १६९, १०४  नवस्त्रम १६९, १०४  नवस्त्रम १६९, १०४  नवस्त्रम १६९, १०४  नवस्त्रम १६९, १०४  नवस्त्रम १६९, १०४  नवस्त्रम १६९, १०४  नवस्त्रम १६९, १०४  नवस्त्रम १६९, १०४  नवस्त्रम १६९, १०४  नवस्त्रम १६९, १०४  नवस्त्रम १६९, १०४  नवस्त्रम १६९, १०४  नवस्त्रम १६९, १०४  नवस्त्रम १६९, १०४  नवस्त्रम १६९, १०४  नवस्त्रम १६९, १०४  नवस्त्रम १६९, १०४  नवस्त्रम १६९, १०४  नवस्त्रम १६९, १०४  नवस्त्रम १६९, १०४  नवस्त्रम १६९, १०४  नवस्त्रम १६९, १०४  नवस्त्रम १६९, १०४  नवस्त्रम १६९, १०४  नवस्त्रम १६९, १०४  नवस्त्रम १६९, १०४  नवस्त्रम १६९, १०४  नवस्त्रम १६९, १०४  नवस्त्रम १६९, १०४  नवस्त्रम १६९, १०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                |                  | १ गा. [२]                 |
| प्रभा हि. ५ नरका: १६८ त: १७४, १ प्रथमा: १३५-१३६ त: १७४, १ प्रथमा: १३५-१३६ तरकेष १५० त: १७४, १ प्रथमा: १३५-१३६ तरकेष १५० त: १९४ (१) ततकवासीमार्ग नस्ववासीमार्ग नस्ववासीमार्ग नस्ववासीमार्ग नस्ववासीमार्ग नस्ववासीमार्ग नस्ववासीमार्ग नस्ववासीमार्ग नस्ववासीमार्ग नस्ववासीमार्ग नस्ववासीमार्ग नस्ववासी १५० (१) त्रा त्रा त्रा त्रा त्रा त्रा त्रा त्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                | नरपुसु           | नरकेषु १७०                |
| म- न २०३२ गा. २२३ नरिका १६८६ । १६८४ । १६८४ । १६८४ । १६८४ । १६८४ । १६८४ । १६८४ । १६८४ । १६८४ । १६८४ । १६८४ । १६८४ । १६८४ । १६८४ । १६८४ । १६८४ । १६८४ । १६८४ । १६८४ । १६८४ । १६८४ । १६८४ । १६८४ । १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १८८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४   १६८४  |                  |                                | नरगभयं           | नरकभयम् १६९, १७३          |
| नक्षक   नक्षक   १०० तः १०४   १९६   १०४ तः १९४   १९६   १९४ तः १९४   १९६   १९४ तः १९४   १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः १९४ तः तः १९४ तः १९४ तः तः १९४ तः तः १९४ तः तः १९४ तः तः १९४ तः तः १९४ तः तः १९४    |                  |                                | नरगा             | नरकाः १६९ तः १७४,         |
| १९७ [२], २१० त्वा स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्व | न                |                                |                  | १७४ गा. १३५-१३६           |
| १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   १९०   | नक्खत            | नक्षत्र १७० तः १७४,            | नरगेसु           | नरकेषु १६९,१७१ तः         |
| नक्कचार्वमांग   नक्षप्रविमाने ४०४[२]   नत्यप्रविमाण   नत्यप्रविमाण   नत्यप्रविमाण   नत्यप्रविमाण   नत्यप्रविमाण   नत्यप्रविमाण   नत्यप्रविमाण   नत्यप्रविमाण   नत्यप्रविमाण   नत्यप्रविमाण   नत्यप्रविमाण   नत्यप्रविमाण   नत्यप्रविमाण   नत्यप्रविमाण   नत्यप्रविमाण   नत्यप्रविमाण   नत्यप्रविमाण   नत्यप्रविमाण   नत्यप्रविमाण   नत्यप्रविमाण   नत्यप्रविमाण   नत्यप्रविमाण   नत्यप्रविमाण   नत्यप्रविमाण   नव्यप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   नत्यप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   नत्यप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्यविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्रविमाण   न्वयप्यविमाण   न्वयप्यविमाण   न्वयप्यविमाण   न्वयप्यविमाण   न्वयप्यविमाण   न्वयप्यविमाण   न्वयप्यवि   |                  |                                |                  | 9 ৩ ४                     |
| नश्चक्षा   नश्चव्राण   १४२ [१]   नश्चक्षा   नश्चव्राण   १९८ (वारा प्रा. १९० वारा विशेष्ठ   १९० वारा वारा वारा वारा वारा वारा वारा वार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                | नरच्छायं         | नरच्छायाम् १११४           |
| नवस्था नहाण १९/ । गा. १८४ नगराविष्ठेषु ८२ नगराविष्ठेषु ८२ नगराविष्ठेषु ८२ नगराविष्ठेषु ८२ नाराविष्ठेषु ८२ नहाला १९० (१-२) नह नाळ-इत्य १७७, १७८ हि., १९६ नव नव ९१ [४] गा. ९० मिळ नव ९१ [४] गा. ९०१ मिळ नव ९१ [४] गा. ९९१, १९४ (३], ५९३, १९७८ नव नवमः ७९० गा. ९८७ नहीं नव नवमः ७९० गा. ९८७ नहीं नव नवमः ७९० गा. ९८७ नवमो ,, ७९० गा.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                | नरयपुढवीणं       | नरकप्टथ्वीनाम् ६४७        |
| नगराबास नगराबास १९० [१-२] नह नाव्य-नृत्य १५०, १५८ [२], १९६ नित्य नारित ५२५ [३] नित्य नसन्ति ५०, १०५५ [४], २१३ [१] ० नदीबो नव्य-नदीनासानिभदीप- समुद्रमेष १००३ [२]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                |                  | गा. १८४                   |
| नह नाव्य-मृत्य १७७, १७८ [२], १९६ निक्रिणे निक्नम् ५१ निक्रिणे नाव्य ११ [४] गा. १९१, १९६ निक्रिणे निक्रम् ५१ निक्रिणे नाव्य ११ [४] गा. १९१, १९३८ १९ [४] ५०२६ १ १७८८ निव्या-नदीनामानिपदीप +नव नवमः ७९० गा. १८७ समुद्री १००३ [२]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                | ० नेकिणाणं       | नलिनानाम् ५४ [८]          |
| [२], १९६ नळिण नालनम् ५१<br>नत्य नास्ति ५२५ [३]<br>नत्य न सन्ति ९०, १०५५<br>[४], २१२६ [२]<br>• नदीमो नयः-नदीनामाशिध्दीप +नव नदमः ७९० सा. १८७<br>समुद्राधे १००३ [२] नवमो ,, ७९० सा.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                |                  | गा. ९०                    |
| निश्य नास्ति ५२५ [३]<br>निश्य नसन्ति ६०, १०५५<br>[४], २१२६ [१]<br>० नदीमो नश-नदीनामाशिभदीप +नव नदमः ७९० गा. १८७<br>समुद्राधे १००३ [२] नवमो ,, ७९० गा.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | નદ               |                                | निरूपे           | नलिनम् ५१                 |
| नारिय न सन्ति ६०, १०%५ ४१५ [३], ५८९३,<br>[४], २१२३ [१]<br>० नदीबो नदाः—नदीनासारिपदीप- +नव नवमः ७९० गा. १८७<br>समुद्रार्थ १००३ [२] नवमो ,, ७९० गा.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fare             |                                | नव               | नव ९१ [४] गा. १११,        |
| [४], २२२३ [१] १०३४, १७७८<br>• नदीको नदाः—नदीनामाभिषद्वीपः +नव नवमः ७९० गा. १८७<br>ससुद्रापं १००३ [२] नवमो ,, ७९० गा.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | न सन्ति ९०. १०५५               |                  | ४१५ [३], ५९१,             |
| • नदीको नदाः—नदीनामाभिधदीप- + नव नदमः ७९० गा. १८७<br>समुद्रार्थं १००३ [२] नदमो ,, ७९० गा.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4104             |                                |                  | 9038, 9000                |
| समुद्रार्थे १००३ [२] नवमो ,, ७९० गा.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ० नदीओ           |                                | + नव             | नदमः ७९० गा. १८७          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,,,              |                                | नवमो             | ,, ७९० गा.                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                |                  |                           |

| सबरं नदस्स् १८७, १९६ [१], १८० (१), ४६६ [३], ४४० [३], ४८६ [३], ४८० [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८६ [३], ४८  | मूखसहो | सक्रमत्थो | सुत्तंकाइ | मूलसद्दो     | सक्क्ष्यत्थो सुक्तंकाइ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|--------------|------------------------|
| भ १६ [३], ४६ थ [३], ४६ थ [३], ४६ थ [३], ४६ थ [३], ४६ थ [३], ४६ थ [३], ४६ थ [३], ४६ थ [३], ४६ थ [३], ४६ थ [३], ४६ थ [३], ४६ थ [३], ४६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ५६ थ [३], ६६ थ [३], ६६ थ [३], ६६ थ [३], ६६ थ [३], ६६ थ [३], ६६ थ [३], ६६ थ [३], ६६ थ [३], ६६ थ [३], ६६ थ [३], ६६ थ [३], ६६ थ [३], ६६ थ [३], ६६ थ  | नवरं   | नवरम् १८७ | , 989[9], | + नाग        | नागा:-नागकुमाराः १७७   |
| प्रद. [३], ४०० [३], ४८२ [३], ४८० [३], ४८२ [३], ४८२ [३], ४९३ [३], ४९३ [३], ४९३ [३], ४९३, ५३, ५३, ५३, ६३, ५३, ५३, ६३, ५३, ६३, ५३, ५३, ६३, ५३, ५३, ६३, ५३, ५३, ६३, ५३, ५३, ६३, ५३, ५३, ६३, ५३, ५३, ६३, ५३, ५३, ६३, ५३, ५३, ६३, ५३, ५३, ६३, ५३, ५३, ६३, ५३, ५३, ६३, ५३, ५३, ६३, ६०, ६२, ६४३, ६०, ६२, ६४३, ६०, ६४, ६४, ६०, ६५, ६४, ६०, ६५, ६४, ६०, ६५, ६४, ६०, ६५, ६४, ६०, ६५, ६४, ६०, ६५, ६४, ६०, ६५, ६४, ६०, ६५, ६४, ६०, ६५, ६४, ६०, ६५, ६४, ६०, ६५, ६४, ६०, ६५, ६४, ६०, ६५, ६४, ६०, ६५, ६४, ६०, ६५, ६४, ६०, ६५, ६४, ६०, ६५, ६४, ६०, ६५, ६४, ६०, ६०, ६५, ६५, ६०, ६०, ६५, ६५, ६०, ६०, ६५, ६०, ६०, ६५, ६०, ६०, ६५, ६०, ६०, ६५, ६०, ६०, ६५, ६०, ६०, ६५, ६०, ६०, ६५, ६०, ६०, ६५, ६०, ६०, ६५, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०, ६०,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | २०९, ४५९  | [३], ४६१, |              | गा. १३७                |
| पटर[र.ने], प्ररुष[र], प्ररुष[र], प्ररुष[र], प्ररुष[र], प्ररुष[र], प्ररुष[र], प्ररुष[र], प्ररुष[र], प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररूष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररुष, प्ररूष, प्ररूष, प्ररूष, प्ररूष, प्ररूष, प्ररूष, प्ररूष, प्ररूष, प्ररूष, प्ररूष, प्ररूष, प्ररूष, प्ररूष, प्ररूष, प्ररूष, प्ररूष, प्ररूष, प्ररूष, प्ररूष, प्ररूष, प्ररूष, प्ररूष, प्ररूष, प्ररूष, प्ररूष, प्ररूष, प्ररूष, प्ररूष, प्ररूष, प्ररूष, प्ररूष, प्ररूष, प्ररूष, प्ररूष, प्ररूष, प्ररूष, प्ररूष, प् |        | ४६२ [३],  | ४६४ [२],  | नारा ०       | नाग-नागकुमार १८७       |
| पटर[र], पर०[र-1], पर०[र], पर०[र-1], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०, पर०, पर०, पर०, पर०, पर०, पर०, पर०, पर०, पर०, पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], पर०[र], |        | ४६६ [३],  | ४७० [३],  |              | गा. १४७                |
| प्र.च. [१], ४२६ [२], ४२६ [२], ४२६, ४५६, ४६५(१), ५०६, ५०६, ५०६, ५०६, ५०६, ५०६, ५०६, ५०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |           | नागकुमारत्ते | नागकुमारत्वे २११०      |
| प्रद, प्रद, [3], प०६, प०७, प०७, प०७, प००, प००, प००, प००, प००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |           | नागकुमारराया |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |           |           | नागकुमारा    |                        |
| भू.२१, भू.२०   १३, भू.२०   १३, भू.२०   १३, भू.२०   १३, भू.२०   १३, भू.२०   १३, भू.२०   १३, भू.२०   १३, भू.२०   १३, भू.२०   १३, भू.२०   १३, भू.२०   १३, भू.२०   १३, भू.२०   १३, भू.२०   १३, भू.२०   १३, भू.२०   १३, भू.२०   १३, भू.२०   १३, भू.२०   १३, भू.२०   १३, भू.२०   १३, भू.२०   १३, १४.२०   १३, १४.२०   १३, १४.२०   १३, १४.२०   १३, १४.२०   १३, १४.२०   १३, १४.२०   १३, १४.२०   १३, १४.२०   १३, १४.२०   १३, १४.२०   १३, १४.२०   १३, १४.२०   १३, १४.२०   १३, १४.२०   १३, १४.२०   १३, १४.२०   १३, १४.२०   १३, १४.२०   १३, १४.२०   १३, १४.२०   १३, १४.२०   १३, १४.२०   १३, १४.२०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०   १३, १४.४०      |        |           |           | _            |                        |
| [३], ५३२ [३], ५३२ (३), ५३० (३), ५३० (३), ५३० (३), ५३० (३), ५३० (३), ५४० (३), ५४० (३), ५४० (३), ५४० (३), ५४० (३), ५४० (३), ५४० (३), ५४० (३), ५४० (३), ५४० (३), ५४० (३), ५४० (३), ५४० (३), ५४० (३), ५४० (३), ५४० (३), ५४० (३), ५४० (३), ५४० (३), ५४० (३), ५४०, ६४०, ६४०, ६४०, ६४०, ६४०, ६४०, ६४०, ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |           |              |                        |
| [२], ५३२ [३], ५३४, ५०, ५३४, ५०, ५३४, ६३, ५३४, ६३, ५३४, ६३, ५४४, ६३, ५४४, ६३, ५४४, ६३, ५४४, ६३, ५४४, ६३, ५४४, ६३, ५४४, ६३, ५४४, ६३, ५४४, ६४४, ६४४, ६४४, ६४४, ६४४, ६४४, ६४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |           |              |                        |
| भेदेश [३], भेदेद [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], भेदेश [३], |        |           |           |              |                        |
| भ २० [३], ५२२ [३], ५३५ [३], ५४५ [३], ५४५ [३], ५४५ [३], ५४५ [३], ५४५ [३], ५४५ [३], ५४५ [३], ५४५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५५५ [३], ५ |        |           |           |              |                        |
| भूभ [३], ५५२ [३], ५५५ [३], ५५८ [३], ५५८, [३], ५५८, ६५८, ६५८, ६५८, ६५८, ६५८, ६५८, ६५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |           | l .          |                        |
| \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text{\forall} \) \( \text |        |           |           |              |                        |
| [३], ५४८ (३], ५५४, ५०%, ५०%, ६३, ५५%, ६५%, ६५%, ६५%, ६५%, ६५%, ६५%, ६५%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |           |           | ,,           |                        |
| प्यत् [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य [३], प्रथ्य |        |           |           |              |                        |
| ५००, ६२०, ६४०, १४० ताः       ६००, ६२०, ६४० ताः       ६००, ६२०, ६४० ताः       १८००, १००, १००, १००, १००, १००, १००, १००,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |           | नाण          | , ,                    |
| प्रेस [३], प्रपण् [३], ६००, ६२०, ६२०, ६१० ता. ६४०/[३], ६४६, ६४०, ६५०, ६५०, ६५०, ६५०, ६५०, ६५०, ६५०, ६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |           |              |                        |
| ६०८, ६२५, ६४१ तः ६४५[४], ६४६, ६४८, ६५०[६०, २२], ६५४, ६५५[४], ६५८, ६५४, ६५४[४], ६५४, ६५४, ६८, ८६५, ६५४, ६८, ८६५, १५८, ६५, ६५४, १५८, ६५४, १५८, ६५४, १५८, ६५४, १५८, ६५४, १५८, ६५४, १५८, ६५४, १५८, ६५४, १५८, ६५४, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १५८, १६८, १५८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८, १६८,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |           |           | नाणाह        |                        |
| ६४५[1], ६४६, ६४८,<br>६५०[10, 12], ६५२,<br>६५५[1, ६५८,<br>६५५], ६५८,<br>६५५, ६५,<br>६५५, ६५,<br>६५५, ६५,<br>१५६, ६५,<br>१५६, १६५,<br>१५६, १६५,<br>१५६, १६५,<br>१५६, १०३१<br>११, १०६५,<br>११, १०६५,<br>११८, ११५५,<br>११८, ११५५,<br>११८, ११५५,<br>११८, ११५५,<br>११८, ११५५,<br>११८, ११५५,<br>११८, ११५५,<br>११८, ११५५,<br>११८, ११५५,<br>११८, ११५५,<br>११८, ११५५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११५, ११५,<br>११८, ११८, ११८, ११८, ११८, ११८, ११८, ११८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |           |           | l            |                        |
| ह् ५० [१०, १२], ६५४, ६५४[४], ६५४, ६५४, ६५, ६५४, ६५४, ८५०, ८५०, ६५४, ८५०, ८५०, १५०, ६५४, १९], १००६ [२], १०१४, १००६ [३], १०१४, १०४१ [३], १०१४, १०४१ [३], १०१४, १०४१ [३], १०१४, १०४१ [३], १०१४, १०४१ [२], १०४४, १४, १०४५ [४], १४, १०४५ [४] १४, १०४५ [४] १४, १०४५ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १०४६ [४] १४, १४, १४, १४, १४, १४, १४, १४, १४, १४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |           | गाम          |                        |
| ६५५ [४, ६], ६५४,     नाम १९०       ६५५, ८६०, ८६५,     १९०, ९६५,       ९२०, ९६५ [१],     १०११ [१],       १००६ [३], १०१५,     १०१५ [१],       १०१५ [४],     १०१५ [४],       १०४१ [४],     १०१५,       १०४१ [४],     १०६५,       १९८० [४],     १०५०,       १००० [४],     १०५०,       १००० [४],     १०५०,       १००० [४],     १०५०,       १००० [४],     १०५०,       १००० [४]     १०००,       १००० [४]     १०००,       १००० [४]     १०००,       १००० [४]     १०००,       १००० [४]     १०००,       १००० [४]     १०००,       १००० [४]     १०००,       १००० [४]     १०००,       १००० [४]     १०००,       १००० [४]     १०००,       १००० [४]     १०००,       १००० [४]     १०००,       १००० [४]     १०००,       १००० [४]     १०००,       १००० [४]     १०००,       १००० [४]     १०००,       १००० [४]     १०००,       १००० [४]     १०००,       १००० [४]     १०००,       १००० [४]     १०००,       १००० [४]     १०००,       १००० [४]     १०००,       १००० [४]     १०००,       १००० [४]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |           |           |              |                        |
| ६ ७२ [४, ६], ६ ७४,   नामं नाम १०० १८. १ ,   नामा १०० १८. १ ,   नामा १०० १८. १ ,   नामा १०० १८. १ ,   नामा १०० १८. १ ,   नामा १०० १९. १ ,   नामा १०० १९. १ ,   नामा १०० १९. १ ,   नामा १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १०० १९. १९. १९. १९. १९. १९. १९. १९. १९. १९.                                                                                                     |        |           |           |              |                        |
| ६ ७५, ८९०, ९९३, १९३, १९४ ह. १ १९० ह. १९४ ह. १ १९० ह. १९५ ह. १ १९० ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९५ ह. १९ |        |           |           |              |                        |
| . १२०, १३५ [१], १००१ हो, १००१ हो, १००१ हो, १००१ हो, १००१ हो, १००३ हो, १००४, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो, १००४ हो |        |           |           |              |                        |
| १००६ [२], १०११<br>[२], १०१५ [३], १०२४,<br>१०२३ [३], १०२४,<br>१०४१ [४], १०६४,<br>१०४१ [४], १०६४,<br>१२८० [६], १०६४,<br>१२८० [६], १८०५,<br>१६८१ [२], १८०५,<br>[४], १८०५, [४]<br>+ मंदि नन्दिः-नन्दीस्यो द्वीपः<br>समुद्रक १००३ [२]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |           |              |                        |
| [२], १०१५ [३], १०१४, १०१४, १०४१ [४], १०१४, १०४१ [४], १०६४, १९८ [१], १९६५, १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [१], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1], १९८ [1],  |        |           |           | ० नामेणं     |                        |
| १०३३ [३], १०३४,<br>१०४९ [४], १०६७,<br>१९८० [०], १२०४<br>१९८० [२], १२२४,<br>१९६० [२], २०५५<br>(४), २०९५ [४]<br>+ नंदि नन्दिः-नन्दीकृरो द्वीपः<br>समुद्रव १००३ [२]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | [२], १    | ۱۰۹५ [٩], |              |                        |
| १०४१ [४], १०६७,<br>१९८० [२०], १२०७<br>[२], १२१४, १२४४, १२४४,<br>१६८१ [२], २०५७,<br>[४], २०५५ [२]<br>+ नंदि निरः-नर्दक्षिते द्वीयः नालिकाक्दान ५४ [८]<br>समुद्रक १००२ [२]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |           |           | नायव्वो      |                        |
| १९८० [१०], १९०७<br>[२], १९२५ १९४२,<br>१६८१ [२], २०५७<br>[४], २०६५ [२]<br>+ मंदि नन्दिः-नन्दीखरो द्वीपः नालियाबदा नालिकाबदाति ५४ [८]<br>समुद्रक १००३ [२]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |           |           |              |                        |
| १६८१ [२], २०५७ • नाल्पराण नालकराणाम्<br>[४], २०९५ [२]<br>+ मंदि नन्दिः-नन्दीकृरो द्वीपः नाल्यिबद्धाः नालिकाबद्धानि ५४ [८]<br>समुद्रक १००३ [२]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |           | नालिएरी      |                        |
| [४], २०९५ [२]<br>+ नंदि नन्दिः-नन्दीक्षरो द्वीपः नाल्यिषद्वा नालिकाबदानि ५४ [८]<br>ससुद्रक्ष ९००३ [२]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |           |              |                        |
| + नंदि नन्दिः - नन्दीश्वरो द्वीपः नालियाबदा नालिकाबदानि ५४ [८]<br>समुद्रश्च १००३ [२] गा. ८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |           |           |              | •                      |
| समुद्रक्ष १००३ [२]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | + नंदि |           |           | नालियाबद्धा  | नालिकाचदानि ५४ [८]     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |           |           |              | गा. ८७                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | •         |           | निउण०        | निपुण १८८              |

|                                |                             |           |                  | **                          |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|-----------------------------|
| मूलसहो                         | सक्त्यत्थो                  | सुत्तंकाइ | मूलसहो           | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ         |
| नि <b>कं</b> क <b>ड</b> च्छाया | निष्कद्वटच्छाया-            | -निरुप-   | निद्वापंचयस्य    | निद्रापञ्चकस्य १६९८ [१]     |
|                                | घातच्छाया                   | 299       | निद              | क्रिग्ध-स्पर्श ५०४, ५४८     |
| ,,                             | निष्कङ्कटच्छाया             | ने १७७,   |                  | [9], ५५० [9], ५५9           |
|                                | १९६, २०६ [                  | १], २१०   |                  | [9]                         |
| + निकंखिय                      | निष्काङ्कितः ११             | ०गा.१३२   | निद्धफास ०       | क्रिग्धरपर्श ४४०, ४४१       |
| ० निखुडेसु                     | निष्कुटेषु                  | 9140      | निद्धफासपरिणता   | क्रिग्धस्पर्शपरिणताः ८ [४], |
| निगमणि <b>वे</b> सेसु          | निगमनि वेशेषु               | ८२        |                  | ९ [१-५], १० [२],            |
| निगोद                          | निगोद २                     | १९, २४४   |                  | ٩٩ [३-५], ٩٩ [٩-३,          |
| <b>नि</b> गोद <b>०</b>         | ,,                          | २४९       |                  | ષ], ૧३ [રૂ.ષ]               |
| निगोदजीवा                      | निगोदजीवाः                  | 338       | निद्यकासपरिणया   | क्रिग्धस्पर्शपरिणताः        |
| निगोदा                         | निगोदाः                     | २४२       | 1                | 99 [9]                      |
| ० निगोदा                       | ,, २३ <sup>,</sup>          |           | निद्धबंधणपरिणामे |                             |
|                                | २४० [७], २४                 | 9, २४३,   | निख्णहाओ         | क्रिग्घोष्णाः १२४१          |
|                                | २४४, २४५ [८                 |           | निदे             | स्निग्धः—स्पर्शः ५५३        |
|                                | २४७, २४९, ३                 | (५०[७],   | निप्पंका         | निष्पञ्चानि १७७,१७८         |
|                                |                             | २५१       | 1                | [9], 9<<, 9<%,              |
| ० निगोदाण                      | निगोदानाम् २                |           |                  | २०६ [१], २१०, २११           |
| ० निगोदाणं                     | <sub>),</sub> २४० [ಅ        | ], ૨૪૨,   | निष्फजंति        | निष्पद्यन्ते ७७३ [३]        |
|                                | २४५[८], २४                  |           | + निष्फाव        | निष्पावः-बनस्पतिः ५०        |
|                                |                             | ], २५१    | _                | गा. ४२                      |
| निगोयजीवे                      | निगोदजीवान प                |           | निस्ममा          | निर्मुमाः २११ गा. १५८       |
|                                |                             | ग. १०२    | निस्मल           | निर्मेख १७८ [१-२]           |
| ० निगोचा                       | निगोदाः व                   |           | निस्सला          | निर्मला २९९                 |
| ० निश्वं                       | नित्यम्                     | 909       | ,,               | निर्मली २०६[१]              |
| + निषांधयार                    | नित्यान्धकाराः              |           | **               | निर्मेलानि १७८[१],          |
| _                              |                             | 908       |                  | १८८, १९६, २०६[१],           |
| निजारा                         | निर्जरा ९७१ व               |           |                  | २१०                         |
| निजारापोग्गले                  | निर्नरा <b>पुद्र</b> लान् ९ |           | नियताओ           | नियताः पृ. २७५ टि. ४        |
|                                |                             | ९९६       | नियमसो           | नियमतः २१९ गा. १६८          |
| निजरिति                        |                             | ९७१       | नियमा            | नियमात् ६८१, ७८१,           |
| निजारंसु                       | निरजारिषु:-निर्ज            | र्णिबन्तः |                  | ৩९७, ১৩৬ [९],               |
| _                              | _                           | ९७१       |                  | १५६४, १६०९, १६११,           |
| निजुत्त                        | नियुक्त                     |           |                  | 1898, 1884, 1944            |
| निज्ञारेसु                     | निर्झरेषु १५१               |           | _                | [٦]                         |
| 0                              | १६३ तः १६९                  |           | निरएसु           | निरयेषु १५७                 |
| निदायं                         | निदाम्                      | २०८०      | निरयगती          | निरयगतिः ५६०, ५६५           |
| निदानिदा                       | निहानिहा पृ. ३६             | < 12.₹    | निरयपत्थडेसु     | निरयप्रस्तटेषु १४८          |
|                                |                             |           |                  |                             |

| मृखसदो                | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ    | मूलसदो        | सक्रयत्थो सुत्तंकाह        |
|-----------------------|------------------------|---------------|----------------------------|
| निरयाव <b>लिया</b> सु | निरयावलिकासु १४८,      | ० निस्सिया    | निःस्ता ८६३                |
| •                     | 940                    | ० निहत्ताउए   | निधत्तायुष्कः ६८४,६८५      |
| निरयावास ०            | निरयावास १७२           | निहत्ताउयं    | निधत्तायुष्कम् ६८८,        |
| निरवसेसं              | निरवशेषम् २०५२ [३]     |               | ६९० तः ६९२                 |
| निरंतरं               | निरम्तरम् ६०९ तः ६१९,  | o निहाणं      | निधानम् १ गा. २            |
|                       | ६२१ तः ६२४, ६७२        | नीरया         | नीरजा: २११                 |
|                       | [९], ६७३ [२], ८११      | ,,            | नीरजसौ २०६[१]              |
|                       | तः ८१५ सूत्राणो ८१७    | ,,            | नीरजांसि १८८, १९६,         |
|                       | तः ८२९ सूत्राणां च     |               | २०६ [१], २१०               |
|                       | द्वितीयकण्डिका, ८५३,   | नील ०         | नील-वर्ण ५४४               |
|                       | cuc, 9899, 9849,       | नीरूपत्ता     | चतुरिन्द्रियजीवाः ५.८ [१]  |
|                       | १४६९, १५७५ [२],        | नीलमत्तिया    | नीलमृत्तिकाः —             |
|                       | १५८६ [२], १६१३         |               | पृथ्वीकायजीवाः २३          |
|                       | [२], २११०              | नीकरेसे       | नीललेश्यः १२०३ [१]         |
| निरुवक्कमाउया         | निरुपक्रमायुष्काः ६७९, | नीळलेस्सा     | नीलखेरयाः ११८० [५],        |
|                       | ६८१                    |               | ११८२ [३]                   |
| निवासेसु              | निवासेषु पृ. ३२ टि. १३ | ,,            | र्नाललेइया ११५.७           |
| ० निवेसेसु            | निवेशेषु ८२            | नीळळेरसाणं    | नीललेदयानाम् २५५,          |
| निय्यत्त              | निर्देत २११ गा. १५८    |               | 9909                       |
| निच्च त्तणया          | निर्वर्तना २०३३        | नीस्रवण्ण ०   | नीलवर्ण पृ. १५२ टि. १      |
| ० निय्वत्तणा          | निर्वर्तना १००९ [१],   | नीलवण्णपरिणता | नीलवर्णपरिणताः ९ [२],      |
|                       | १०१० [१]               |               | ११ [२.५], १२ [१-३,         |
| निष्यं सणाहि-         | निर्वर्तन।धिकरणिकी     |               | પ·૮], ૧ <b>૨ [૧૫]</b> ,    |
| करणीया                | <b>१</b> ५६९           | नीलवण्णपरिणया | नीलवर्णपरिणताः ८ [१],      |
| निव्दाघापुणं          | निर्व्याघातेन ८२, १५४  |               | १० [२]                     |
| निच्वाणपुर•           | निर्वाणपुर पृ ७९ टि. ४ | नीलाइं        | नीलानि ८७७ [७]             |
| निब्बिट्टकाइय ०       | निर्विष्टकायिक १३६     | ० नीलाइं      | ,, 9<09                    |
| निव्वितिगिच्छा        | निर्विचिकित्सा ११०     | नीकासोए       | नीलाशोकः १२२७              |
|                       | गा. ९३२                | नीजी          | नीली-वनस्पतिविशेषः         |
| निव्विसमाण०           | निर्विशमान १३६         |               | ४२ गा. १९                  |
| निस्सम्मरह            | निसर्गरुचिः ११०गा-१२१  | नीससंति       | निःश्व <b>सन्ति ६</b> ९३तः |
| निसम्ग[रुई]           | ,, ११० मा. ११९         |               | ६९५, ६९७, ७०० तः           |
| निसेगो                | निधेकः १७००[१०]        |               | ७२४, ११४२                  |
| + निस्संकिय           | निःशक्कितः १९०         | नेयव्वा       | नेतव्याः–ज्ञातव्याः १९४    |
|                       | गा, १३२                |               | गा. १५३                    |
| निस्सासविसा           | निःश्वासविद्याः –      | नेयडवो        | नेतब्यः-ज्ञातब्यः २११६     |
|                       | सर्पविशेषः ७९          |               | [1]                        |
|                       |                        |               |                            |

| मूलसद्दो         | सक्क्यरथो सुत्तंकाइ      | मूलसदो     | सक्क्ष्यत्थो सुत्तंकाइ             |
|------------------|--------------------------|------------|------------------------------------|
| नेरइए            | नैरियकः ४४०,४५५          | ० नेरइया   | ६०७, ६१३, ६४०,                     |
|                  | [9], ४५६ [9], ४५७        |            | ६४२ तः ६४५[१],                     |
|                  | [9]                      |            | ६४६                                |
| नेरइएसु          | नैरियकेषु ६६६ [1],       | नेरङ्याणं  | नैर्रायकाणाम् १६७,                 |
|                  | ६६७ [१], ६६९ [१],        |            | २२५, २२६, ३३५[१],                  |
|                  | ६७२ [१], ६७३ [१]         |            | ४४०, ४५१, ४५५                      |
| ० नेरइएसु        | नैरिथकेषु ६७२[२]         |            | [9·३], ૪ <b>૫.</b> ६ [٩],          |
| नेरइएहिंतो       | नैरयिकेभ्यः ६३९ [१],     |            | ४५७ [१], ४५९ [१],                  |
|                  | ६४८, ६५० [१], ६५५        |            | ४६२ [१], ६४८,                      |
|                  | [9-२], ६५६ [9-२],        |            | ६५० [२, १०], ७२६,                  |
|                  | ६५७, ६६२ [१], पृ.        |            | હર્વ, હર્વ, હબ્ર્,                 |
|                  | १७७ टि. २                |            | ७६५, ७७१, १००९                     |
| ० नेरहएहिंतो     | नैरियकेभ्यः २१७          |            | [२], १०१०[२]                       |
|                  | [٩, ३-६]                 | ० नेरहयाणं | नैरयिकाणाम् १६८ तः                 |
| नेरइय ०          | नैर्रायक ५९              |            | १७४, ३३५ [२], ३३६                  |
| नेरइयकस्त्रिका उ | र, नैरयिकासंझ्यायुष्कम्  |            | [૧] તાઃ ૨,૪૨[૨],                   |
|                  | 9803                     |            | ६४१, ६४३, ६४४                      |
| नेरहयस्स         | नैरयिकस्य ४४०, ४५५       | नो         | नो ४३९, ४४०, ५०३,                  |
|                  | [ <b>૧</b> -૨], ૪५६ [૧], |            | ६१७, ६१८, ६३९                      |
|                  | ४५७ [१], ४५९ [१],        |            | [9-२, ५.६, ५.99,                   |
|                  | ४६२[१], १०३५,            |            | १४-१५, १७-१८, २०-                  |
|                  | २१०६                     |            | <b>રદ્દ], ૬૪</b> ૫ [૨.૫],          |
| नेरइया           | नैरयिकाः ६०,१६७,         | İ          | ६४८, ६५० [१,                       |
|                  | २१६, २१७ [१-४, ६],       |            | ૧ <b>૭-૧૮], ૬</b> ૫૫ [૪],          |
|                  | २२५, २६६, २७७,           |            | ६५६[ર], ६६૨[૧-૪],                  |
|                  | રૂર્ય, ૪રૂ૧, ૪૪૨,        |            | ६६५[૨], ६६६[૧-૨],                  |
|                  | ६०९, ६२४, ६२६,           |            | ६६૮[૧-૫], ६६९[૧],                  |
|                  | ६३०, ६३१, ६३४,           |            | ७३९, ७४०, ७४४,                     |
|                  | ६३७, ६३९ [१], ६६६        |            | ७४७, ७५०, ७५१,                     |
|                  | [9], ६७७, ६८३,           |            | <i>પ્રા</i> પ્ત, પ્રાપ્તક, પદ્દેવ, |
|                  | ६८८, ६९३, ८१९            |            | ७६५, ७६७, ७७०,                     |
|                  | [१], ८२७[१], ८६८,        |            | ७७३ [३], ७७५, ७८१                  |
|                  | ष्ट. १३६ टि. १, प्र.     |            | तः ७८७, ७९२, ७९४,                  |
|                  | ૨૭५ ટિ. ૬                |            | ७९७, ७९९, ९९०[१],                  |
| ० नेरह्या        | नैरयिकाः ६०, १६८ तः      |            | ९९९ [१], ११२८,                     |
|                  | १७२, १७४, २१६            |            | १४२५ [१-२], १४३१                   |
|                  | [२-८], ५६९ तः ५७५,       | l          | [٩], ٩४३७[३],                      |
|                  |                          |            |                                    |

|                                    | सक्रयत्थो                                               |                     |                       | सक्रवस्थो                    | सुत्तंकाङ्         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|
| मूलसहो                             |                                                         | सुत्तंकाइ           | मृङसदो                |                              |                    |
| नो                                 | १४६३, १५                                                |                     | पडमा                  | पद्मा-वनस्पति                |                    |
|                                    | १६५४, १६५७                                              |                     |                       |                              | गा. ५०             |
| <u> ~-~</u>                        | नोइन्द्रियोपयुक्ताः                                     | २० <b>१७</b><br>३२५ | पडमुत्तरा             | पद्मोत्तरा-शर्वः             |                    |
|                                    | । नाइन्द्रियोपयुक्ताः<br><b>णं नो</b> इन्द्रियोपयुक्तान |                     | पउमे                  |                              | १२३८               |
|                                    | ण नाइन्द्रयापयुषान<br>∙नोपर्याप्तकनोअपय                 |                     | पउम<br>पउले           | पद्मम्<br>                   | <b>५</b> 9         |
| जत्तम                              | 11-4101-4-11-11-1                                       | 266                 | 430                   | वनस्पतिविशेष                 | : ५४ [५]<br>गा. ५२ |
|                                    | नोपर्याप्तनो अपर्याः                                    | रानाम               | पउसा                  | म्लेच्छजातिविद्              |                    |
| जत्ताण                             |                                                         |                     | ०पए                   | पदे ११०                      |                    |
| नोपरित्तनोभपरि                     | त्ता नोपरीत्तनोअपरित                                    | ाः २६५              | पण्स<br>पण्स          | पद 11०<br>प्रदेश             | गा. १२५<br>५११     |
| नोपरित्तनो-                        | नोपरीत्तनोअपरित्त                                       | ानाम् ,,            | -                     |                              |                    |
| अपरित्ताण                          |                                                         |                     | पएस ०                 | ,, २११,५                     |                    |
| नोसण्गीनो-                         | नोसंज्ञिनोअसंज्ञिन                                      | ाम् २६८             | पण्स –                | ۹۹۹ ,, ۹۹۹<br>۱۹۲۵ ،         | तः ५१२,<br>ो, १२४४ |
| असर्गाग                            |                                                         |                     | पएसद्वयाप             | प्रदेशार्थतया २ <sup>,</sup> |                    |
|                                    | त- नोसंयतनोअसंयत                                        |                     | પહલકવાહ               | त्रवसायतमा र<br>३३१, ४५२,    |                    |
| नोसंज्ञासंज्ञ                      |                                                         |                     |                       | ४७३ [१],                     |                    |
|                                    | ष- नोसंयतनो असंयत                                       |                     |                       | 884 [9],40                   |                    |
|                                    | णं नोसंयतासंयत                                          |                     |                       | પ્યવસ, પ્યવ                  |                    |
| नासुहुमनाबादरा                     | ग नोस्६मनोबादराण                                        | ाम् २६ <b>७</b>     |                       | પરંપ [૧], પ                  |                    |
|                                    | ч                                                       |                     |                       | 4.82 [9], v                  |                    |
|                                    | -                                                       |                     |                       | <i>પા</i> પ૦ [૧], પ          | M9 [9],            |
| पइद्विता                           | प्रतिष्ठिताः २११ व                                      |                     |                       | ખ્યાદ[૨], હા                 |                    |
| पइद्विय                            | प्रतिष्ठित ९७१ ग                                        |                     |                       | ८०४, ९७९,                    |                    |
| पइद्विया                           | प्रतिष्ठिताः २११                                        |                     |                       | ९८७ [२],                     |                    |
| पहण्यमं                            | प्रकीर्णकम्-प्रकीर्ण                                    |                     | _                     |                              | ८, १५६५            |
|                                    | ११० ग                                                   |                     | पएसट्टयाते            | प्रदेशार्थतया ५              |                    |
| पडम •                              | पश्च                                                    | १९६                 |                       | <i>પ</i> .३० [૧], '          |                    |
| "                                  | ,, - पद्मनामाभिः                                        |                     | पएसब्भतिए             | प्रदेशाभ्यधिकः               |                    |
|                                    | समुद्रार्थे पृ                                          |                     | पप् <b>सम</b> ब्भतिप् |                              | ∖३९ [٩],           |
|                                    |                                                         | टि. १               |                       | •                            | 485 [8]            |
| + पडम <b>- ०</b><br>पडम <b>-</b> ० | पद्मम् ५५ [३] ग<br>पद्म ५४ [८]                          |                     | पण्समब्भहिते          | ,,<br>                       | ५०६                |
| पउस – ०<br>पडम [कंदे] – ०          | पद्म ५४ [८]<br>पद्मिनीकन्दः ५                           |                     | पण्सहीणे              | प्रदेशहीनः ५०                | ०६, ५२७<br>५४८[१]  |
| 124 [44] _0                        |                                                         | √8 [c]<br>•Π. <<    | पएसं                  | प्रदेशम् १६१                 |                    |
| पडमलता                             |                                                         | गा. २७              | पण्सा                 | प्रदेशाः ५२                  |                    |
| पडमं                               |                                                         | ८५३                 | न्द्रला               | नवसार पर                     | ८, ५२४,<br>५४९     |
|                                    |                                                         | - 14                |                       |                              | ,,,                |

| मूलसहो      | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ               | मूळसहो                      | सक्क्यत्थो सुत्तंकाइ       |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| • पएसा      | प्रदेशाः ७७७,७८०,                 | <b>० पपुसिया</b> णं         | <b>પર્રે[૧], પરેલ્[૧],</b> |
|             | ७९७, ८०२, ८०३                     |                             | ષર્<[૧], પ૪૧[૧],           |
| ० पप्साण    | प्रदेशानाम् ७७९, ७८०              |                             | <b>५४२[१], ५४३[१],</b>     |
| ० पदसिए     | प्रदेशकः ५०६ तः ५१०,              |                             | ५४५[१], ५४८[१],            |
|             | परप[१], परट, पर९                  |                             | ५५०[१], ५५१[१],            |
|             | [9], ५३०[9], ५३9                  |                             | ५५४[२]                     |
|             | [9,३],५३६[9],५३७                  | ० पणुसे                     | प्रदेशे ५४[११]गा.          |
|             | [9], 439[9], 489                  |                             | 908-9014                   |
|             | [9], ५४२[9], ५४३                  | पष्सेहिं                    | प्रदेशैः १००३[१]           |
|             | [9], 484[9], 486                  | ० पपुसेहिं                  | ु,, २११ गा. १६८            |
|             | [9], ५४९[9], ५५०                  | ० पणुसोगाहस्स               | प्रदेशावगाढस्य ८०२ तः      |
|             | [9], 449[9], 448                  |                             | ८०६                        |
|             | [२]                               | • पएसोगाहाइं                | प्रदेशावगाढानि ८७७[४]      |
| ,,          | प्रदेशकम् ७९३, ७९६,               | ० पएसोगाढे                  | प्रदेशावगाडम् ७९४ तः       |
|             | ١٩٤, ٥٥٥, ٩٥٥[٩],                 |                             | ७९७, ७९९, ८००,             |
|             | ٩٤٧[٤٠]                           |                             | ૧૮૫[६]                     |
| ० पण्सिते   | प्रदेशकः ५२६[१],                  | पञ्जोगगती                   | प्रयोगगतिः १०८५ तः         |
|             | <b>પર</b> ⊍[૧], પર્ <b>ર[૧]</b> , | ->                          | 9066                       |
| ० पदसियस्स  | ५४०<br>प्रदेशकस्य ५०८ तः ५१०,     | <ul><li>पश्रोगगती</li></ul> | ,, १०८६, १०८७,<br>१०८९     |
| . 1210460   | 424[9], 424[9],                   | पश्रोगपर्यं                 | प्रयोगफ्दम् पृ.२७३         |
|             | 430[9], 439[9],                   |                             | q. 13                      |
|             | 433[9], 434[9],                   | पुजोगे                      | प्रयोगः २ गा. ५, ९०६८      |
|             | <b>પર્</b> ષ્ણ], પર્ષ્[૧],        |                             | तः १०७०, १०७२ तः           |
|             | 489[9], 482[9],                   |                             | 9004                       |
|             | 4x3[9], 4x<[9],                   | ० पञ्जोगे                   | ,, १०६८                    |
|             | ૫૪૬[૧], ૫૫૦[૧],                   | पभोगो                       | ,, 9064                    |
|             | ५५१[१], ५५२[१],                   | पभोस                        | म्लेन्छजातिविशेष पृ. ३६    |
|             | ५५४ [१-२], ८०२,                   |                             | टि. १३                     |
|             | ८०३, ८०५, ८०६                     | पकरिंति                     | प्रकुर्वन्ति ६७७,६७९       |
| ० पप्सियं   | प्रदेशकम् १९६३                    | पकरेति                      | प्रकरोति-वधाति १४७२        |
| ० पपुसिया   | प्रदेशकाः ३३०                     | पकरेमाणा                    | प्रकुर्वाणाः-वधन्तः ६९१    |
| ० पपुसिचाई  | प्रदेशकानि ८७७[३]                 | पकरेमाणाणं                  | प्रकुर्वाणानाम्-बधताम्     |
| ० पपुसियाणं | प्रदेशकानाम् ५०९, ५१०,            |                             | <b>६</b> ९१                |
|             | ५२५[१], ५२६[१],                   | पकरेमाणे                    | प्रकुर्वाणः—अभ्रन् १४७२    |
|             | ५२७[१], ५२९[१],                   | पकरेंति                     | प्रकुर्वन्ति-बभ्नन्ति ६८१, |
|             | ५३०[१], ५३१[१],                   | l                           | ६८७, ६८८, १४१२,            |

| मूखसदो           | सक्रयत्थो स्                   | <del>रु</del> संकाइ | मूलसहो                 | सक्रयत्थो                          | युत्तंकाइ        |
|------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|------------------|
|                  | १४१३, १४१४                     | ٩,३],               | ० पगडिओ                | 9040,                              | १७५८[१],         |
|                  | 9४9५[9-२],                     | 9894                |                        | १७६३[१],                           | १७६५[२],         |
|                  |                                | [٩]                 |                        | १७६६,                              |                  |
| पक्रणया          | म्लेच्छजातिविशेषः              |                     |                        | १७६८[१],                           |                  |
|                  |                                | टि. ३               |                        | १७७३[१-२                           |                  |
| पक्कणिय          | ,,                             | ٩,٥                 |                        | [9], 900                           |                  |
| पक्काणं          | पक्रानाम् ११२                  |                     |                        | [٩], ٩७७                           |                  |
|                  | ্বৎ६ টি                        | 2. 99               |                        | [٩],                               |                  |
| पक्खस्स (पतृ.घ.) | पक्षात् पक्षेण वा              |                     |                        | 9066[9],                           |                  |
|                  | 2-2                            | 668                 |                        |                                    | १७९२[१]          |
| पक्स्राण ,,      | पक्षेभ्यः पक्षेर्वा            | - /                 | पगरेमाणा               | प्रकृतीणा - बः                     |                  |
| पक्खाणं ,,       | **                             | 9,                  | * ० पंगारा             | प्रकाराः २                         |                  |
|                  | ७०४ तः                         | 902                 |                        | ३१[१], ४०<br>४४ तः ४६              |                  |
| "                |                                | 404                 |                        | ४३,५९, <i>५</i> २                  |                  |
| ० पक्खिलेहि      |                                | 1616                |                        | . १५,५१,५५<br>. ५७[१], ५८          |                  |
| पक्लिबरालिया     | प्रधिविडालिका-चर्म             |                     |                        | ્રુપુ, હવુ,<br>ક્ <b>ર</b> ુ, હવુ, |                  |
| 111011111011     | विशेषः पृ.३४                   |                     |                        | ای ده ی                            |                  |
| पक्छिबराली       | पक्षिबिडाली-,,                 |                     |                        | ويأه و روي                         |                  |
| पक्खी            | पक्षिणः ६४७ गा.                |                     |                        | < <i>لاح</i> , د                   | प्तक, दल्व       |
|                  |                                | c33                 | 🕫 ० पंगारा             | प्रकारा                            | <i>د</i> ٧٩      |
| पक्खीसु          | पक्षिषु १५१२ गा.               | 294                 | "                      | प्रकाराणि                          |                  |
| पक्खेवाहारक्तापु | प्रक्षेपाहारतया '              | 9 < 9 9             | >                      |                                    | 3 باء            |
| पक्खेवाहारा      | प्रक्षेपाद्वाराः १             | 649,                | ः ० पगारे<br>ः ० पगासा | प्रकाराः<br>प्रकाशी                |                  |
| _                |                                | 9659                | ्र ७ पगासा<br>० पगासाई | प्रकाशा<br>प्रकाशानि               |                  |
| पक्सवेवाहारे     | प्रक्षेपाहारः '                |                     | पचन्खवयणे              | प्रकारतान<br>प्रत्यक्षवचनम्        |                  |
| पगडी             | प्रकृतयः १६६                   |                     | पश्चक्खं               | त्रस्थलम् पनम्<br>प्रत्यक्षम्      | 4.8 [99]         |
| o पगडीओ          |                                | २१७                 | पश्चक्लाणं             | प्रत्याख्यानम्                     |                  |
| ० पगडामा         | ,, १६६५,१<br>१६८७, १७५३        |                     | पश्चक्खाणावरणे         | प्रत्याख्यानावर                    |                  |
|                  | 9054[9],9004                   |                     | 14.01.114              |                                    | 9559 [8]         |
|                  | 900                            |                     | पश्चवस्त्राणी          | प्रत्याख्यानी-                     |                  |
| 1,               | प्रकृतीः १५८१                  | [9],                |                        | ८६६                                | ्गा. १९६         |
|                  | १५८२, १५८३                     |                     | पषणुभवमाणा             | प्रत्यनुभवन्तः                     | १६७ तः           |
|                  | १६४२, १६४३,                    |                     |                        | •                                  | 9.98             |
|                  | [9], 9586, 9<br>[9], 9550 at 9 |                     | प्रवास्थिम             | पश्चिम २                           |                  |
|                  | [४], ४६६७तः १<br>१७५५, १७५६    |                     |                        | २१७ [१                             | -६], <b>૨૨</b> ૨ |
|                  | 10.1.7 10.46                   | (Lub 1              |                        |                                    | [५-८]            |

| मूलसदो         | सक्स्यत्थो           | सुत्तंकाइ         | मृतसहो          | सक्र्यत्थो                     | पुत्तंकाह |
|----------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|
| पश्चरिथमिलुं   | पाश्चात्यम्          | ष्टु. २७०         |                 | १७७, १७८ त                     | : 964     |
|                | •                    | टि. ६-७           |                 | स्त्राणां प्रथम                | कण्डिका,  |
| पश्चरिथमेणं    | पश्चिमेन व           | ११३, २१४          |                 | १८८, १८९ [٩]                   | , 990     |
|                | [9.५], २٩            | ષ [૧-૨],          |                 | [9], 953[9]                    | , 994     |
|                | २१८, २१              | ९, २२१,           |                 | [٩], ٩٩६, ٩                    | ९७ तः     |
|                | २२४, ३               | (२७, ३२९          |                 | २०६ सूत्राणां                  |           |
| ० पञ्चरिथमेणं  |                      | २०, २२२,          |                 | कण्डिका, २०७ त                 |           |
|                |                      | <b>२३ [१-४]</b> , |                 | २३० [१-६],                     | २३१,      |
|                |                      | २७, ३२९           |                 | २३५ [१-७],                     |           |
| पश्चप्पिणेक्ता | प्रत्यपैयेत् '       |                   |                 | २४० [१-७],                     |           |
| पच्छा          | पश्चात् २०३          |                   |                 | ૨૪૫ [૧.૬],                     | २४६,      |
|                | [१],२१७२,            | २१७४[१]           |                 | २५० [१-७],                     |           |
| पश्छिमगं       | पश्चिमकम्            | 99<9              |                 | [4], 989                       |           |
| पच्छिमङ्क      | पश्चिमार्घ           | 9086              |                 | १४९१ तः १४ <b>९</b> ५          |           |
| पच्छिमद        | ,,                   | 9096              |                 | प्रथमकण्डिका,                  |           |
| पच्छिमदे       | पश्चार्द्ध १२        | (ખ.૭ [૧૬]         |                 | [१-३], १४९८                    |           |
| पच्छिमिलं      |                      | 9903              |                 | ૧૫.૦૧ [૨-३],                   |           |
| पच्छिमिहाओ     |                      | 9909              |                 | [३-४], १५०                     |           |
| पच्छोववण्णगा   | पश्चादुपपन्नकाः-     |                   |                 |                                | १० [५]    |
| •              |                      | ११२६,             | पज्ञत्तपु       | पर्याप्तकः – पर्याप्तः         |           |
|                |                      | ।१३३ [१]          |                 | [१], १३८३,                     |           |
| पञ्जन्त        | पर्याप्त ३५३,        |                   |                 |                                | 9040      |
|                | ૬૬૫[૨],              |                   | ० पजन्तपु       | पर्याप्तके – पर्याप्ते         |           |
| 🕂 पज्जस        | पर्याप्तः २१२        |                   |                 |                                | [9]       |
|                |                      | . गा. २१२         | ,,              | पर्याप्तकः — <b>पर्या</b> प्तः |           |
| पञ्जसo         | पर्याप्त २१,         |                   |                 | १२६८[१], १२                    |           |
|                | <b>ર્ક્પ [ર]</b> , : |                   |                 | १२८४, १२९३,                    |           |
|                | ३६८ [३],             |                   |                 | १२९६ तः                        |           |
|                | ર્યા [રૂ], '         |                   |                 | १३१५, १३१९,                    |           |
|                | ४०३ [३],             |                   | पञ्जसपुसु       | पर्याप्तकेषु ६                 |           |
|                | <i>६५०[५], १</i>     |                   | पद्धसपुद्दितो   | पर्याप्तकेभ्यः ६३              |           |
|                | १४८५ [३],            |                   |                 | 99, 94, 94.9                   |           |
|                |                      | टि. २             |                 | २२, २६], ६४                    |           |
| प्रजास ०       | पर्याप्त ५६[२]       |                   | ~ ~ ~ ~         | ६५० [६], ६६                    |           |
|                | ષ૮[૧], ૧૮            |                   | ० पज्जसपृद्धितो | पर्याप्तकेभ्यः ६६              |           |
|                | [8], <8[8]           |                   |                 |                                | الم [2]   |
|                | ९१[४], १५३           | ।, १६३ तः ।       | पजन्तग          | पर्याप्तक १५३३[                | e-30]     |
| आ ५[२]— १६     |                      |                   |                 |                                |           |

| रध्य            | पण्णवणासु                          | सपारासट्टाइ             |                              |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| मूळसदो          | सक्रयत्यो सुत्तंकाइ                | मूलसदो                  | सक्क्ष्यत्यो सुसंकाइ         |
| पुजासम् •       | पर्याप्तक २५[३],२८                 | ० पज्जसमा               | पर्याप्तकाः २४६, २५१         |
|                 | [४], ३१[४], ३३, ३४                 | ० पजन्तगाण              | पर्शाप्तकानाम् २३९           |
|                 | [४], ५५ [३], ३७२                   | पञ्जलगाणं               | ,, १४८ तः १५०,               |
|                 | [३], ३७९[३], ३८१                   |                         | १५२, १५४ तः १६२,             |
|                 | [३], ३८२[३], ३८३                   |                         | ૧૫૦૬[३], ષ્ટુ. ૪૬ દિ.        |
|                 | [३], ६३९ [६,९,११,                  |                         | રે, પૃ. ૪૭ દિ. ર             |
|                 | १४,१५], ६५०[१०],                   | ० पजन्तगाणं             | ,, २३९                       |
|                 | ६६२ [६-७], ६६८                     | पक्षत्रगेहिंतो          | पर्याप्तकेभ्यः ६३९ [१४,      |
|                 | [५], ६७६, १४७८[२],                 |                         | २६]                          |
|                 | १४८४[२],१४८७[२],                   | ० पज्जत्तगेहिंतो        | ., ६६२ [६]                   |
|                 | १५१७ [२], १५१८                     | पञ्जसणामे               | पर्याप्तनाम १६९३             |
|                 | [३,५], १५१९[४],                    | पजन्तय                  | पर्याप्तकः १५.११[१]          |
|                 | १५२० [३], १५३३                     | पजातय ०                 | ,, ३३५ तः ३४५                |
|                 | [६.७]                              | 1                       | सुत्राणा तृतीयकण्डिका,       |
| पज्रत्तग ⊸०     | पर्याप्तक १६३                      | 1                       | ३४७ [३], ३५४ [३],            |
| पञ्चन्तराणामाप् | पर्याप्तकनाम्नः १७०२               | -                       | રૂપણ [રૂ], રૂપદ [રૂ],        |
|                 | [80]                               |                         | <b>રૂપ્</b> હ[રૂ], રૂહ૧[રૂ], |
| पञ्ज त्तगस्स    | पर्याप्तकस्य २१७५                  |                         | ३७३ तः ३७८ सूत्राणा          |
| पञ्जसमा         | पर्याप्तकाः २५[१,३], २८            | 1                       | तृतीयकण्डिका, ३८०[३],        |
|                 | [२,४],३०,३१[२,४],                  | 1                       | ३८४ तः ३९० स्त्राणां         |
|                 | <b>३४[२,४], ५५[१,३]</b> ,          | 1                       | तृतीयकण्डिका, ३९२            |
|                 | <b>પદ્ધ[ર], પ</b> હ[ર], પ <b>૮</b> | 1                       | [३], ३९५ [३], ६३९            |
|                 | [२], ६०.१४०[२],                    |                         | [પ, ૬, ૧૭], ૬૪૫              |
|                 | १४१ [२], १४२ [२],                  | i                       | [६], ६५० [८]                 |
|                 | <b>१४४</b> [२],   १४६[२],          | पज्जत्तयस्स             | पर्याप्तकस्य २१७५            |
|                 | १४७ [२], १५०, १५३,                 | पजनया                   | पर्याप्तकाः २३९, २४०         |
|                 | १५६, १५९, १६२,                     |                         | [७], २४१, २४४,               |
|                 | २२९, २३० [१-६],                    |                         | २४५[४], २४६, २४९,            |
|                 | २३१, २३४, २३५                      |                         | રપ∘[ર-३, પ.૬],               |
|                 | [१-७], २३६, २३९,                   |                         | રપ,૧, રવ,૭, રે૦ફે,           |
|                 | २४० [१-७], २४१,                    |                         | ३०६, ३०९, ३१२,               |
|                 | ર૪૪, ૨૪५ [૧-३,                     |                         | ३१५, ३१८, ३२१,               |
|                 | પ-૧], ૨૪૬, ૨૪૧,                    | 1                       | ३२४, ३२५, ३३४                |
|                 | <i>રખ</i> ૦ [૧-૨, ૪.ખ,ખ],          | ० पञ <del>्जस्</del> या | पर्याप्तकाः २५१              |
|                 | २५१, २६६, २५४,                     | पञ्जस्तवाण              | पर्याप्तकानाम् ३५८,          |
|                 | ३००, ३३४, ८६७,                     |                         | ३६१, १३०४, १५०४              |
|                 | «qc, 996                           | 1                       | [२], १५०७[३]                 |
|                 |                                    |                         |                              |

| मूलसद्दो                  | समयत्थो                             | सुर्चकाइ                   | मुळसही       | सक्तयत्थो सर                           | काह         |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------|
| • पज्जस्याण               | पर्याप्तकानाम्                      | 288.                       | पुजन्ती      | पर्याप्तिः १८६५ गा.                    | -           |
| ७ प्रशासकाला<br>जनसङ्ख्या |                                     | 4 8 8 ,<br>14 9 [ 9 ]      | पजनीस्       | पर्याप्तः १८६५ सा.<br>पर्याप्तिषु १९०४ |             |
| पजनयाणं                   | ,, २२९, २                           |                            | पञ्चत्तीहिं  | પર્યાતિલું ૧૬૦ ક<br>પર્યાપ્તિમા ૧૬, ૧૯ |             |
| dardala                   | [३], ३५१[                           |                            | Jan (1116    | 9080[9], 9                             |             |
|                           | [३], ३६०[                           |                            | पुजाने       |                                        | - ,-<br>o86 |
|                           | [३], ३६४[                           |                            | पजावद्विया   |                                        | 995         |
|                           | [३], ३९७[                           |                            | • पज्जवसाणा  |                                        | 5.09        |
|                           | [३],४०९[३                           |                            | पञ्जबसाणे    | पर्यवसाने ८७७[२०-                      |             |
|                           | 2.4                                 | ે ટિ. ૧                    | • पज्जवसाणेस | पर्यवसानेष २१०४                        |             |
| ॰ पजन्तयाणं               | ,, २७                               | 8, 289,                    | ०पज्जवसिया   | पर्यवसिता                              | دلاد        |
|                           |                                     | વર્ગ[વ-ર <u>ી</u>          | पञावा        | पर्यवाः ४३८,४                          | 80,         |
| पजत्ता                    | पर्याप्ताः ५४ [                     | ११] गा.                    | !            | ४४१, ४४३ तः ४                          |             |
|                           | १०६, १४                             | ८६[२-३]                    | 1            | 849, 842,                              | 844         |
| पञ्जसाग                   | पर्याप्तानाम् ३६                    | ७, १५०६                    | 1            | [9-३], ४५.६                            | [٩],        |
|                           | [४], १५.                            |                            |              | ४५७ [१], ४५९                           |             |
|                           | १५१३ [४],                           |                            | į.           | ४६२ [१], ४६४                           |             |
|                           |                                     | દિ. ર                      |              | ४६६ [१], ४६७                           |             |
| पज्रसाणं                  |                                     | , વદદ્દ,                   |              | ४६८ [१], ४७०                           |             |
|                           | ३२५, ३६२[                           |                            |              | ४७३ [१], ४७४                           |             |
|                           | [३], ४१७                            |                            | i            | ४७५ [१], ४७७                           |             |
|                           | सूत्राणां तृर्त                     |                            |              | ४८9 [٩], <b>४८</b> २                   |             |
|                           | ४२८ तः ४३                           |                            | 1            | ४८३ [१], ४८५                           |             |
|                           | तृतीयकण्डिका,                       |                            | ĺ            | ४८७ [१], ४८९                           |             |
| पज्जसापज्जसियं            | [७], पृ. ३<br>पर्याप्तापर्याप्तिक   |                            |              | ४९० [१], ४९१                           |             |
| पज्जसायज्ञासय<br>पज्जसिया | पर्याप्तपर्याप्तक<br>पर्याप्तका ८६० |                            |              | ४९३ [٩], ४९ <b>५</b>                   |             |
| पणात्तयः<br>• पज्जस्तिया  | ,, ૧૨૬                              |                            |              | 89.0, 408, 4<br>490, 499, 4            |             |
| ७ पळा सवा                 |                                     | ⊂ [∖].<br>૨ <b>૭</b> ૦ [૨] |              | 494,495,484                            |             |
| पज्जस्तियाणं              | पर्याप्तकानाम् ३                    |                            |              | 424 [9], 448                           |             |
| 1411 (141-1               | ₹४८ [३], ३                          |                            |              | 1/4 [1]; 1.10                          |             |
|                           | રંપર [રે], ર                        |                            | ०पज्जवा      | पर्यवाः २७५,५०                         |             |
|                           | ३९६ [३], ३                          |                            |              | ५०२, ५५८,                              |             |
|                           | 800 [3], 8                          |                            | • पञ्जबाण    |                                        | 204         |
|                           | ४०४ [३], ४<br>४०८ [३], ४            |                            | ० प्रजावाणं  |                                        | ٩٧٤         |
|                           | ४११ [३], ४                          |                            | ० पञ्जवेहि   | पर्धवैः ४४५,                           | rre,        |
|                           | 898 [3], 8                          | લ્ય (રો.                   |              | 849, 866                               | [٩],        |
|                           |                                     | r96 [1],                   |              | ¥40 [9], ¥4c                           | [1],        |
|                           |                                     | -                          |              | · <del>-</del>                         |             |

| •                      |                              |                       |                            |                      |                        |
|------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>ब्</b> क्सहो        | स <b>क्ष</b> यत्थो           | <del>युत्तं</del> काइ | मूलसरो                     | सक्स्यत्थो           | सुसंकाइ                |
| ० पञ्जवेहि             | ¥40 [9], ¥4                  | 3 [9].                | पद्मवियाइं                 | प्रस्थापितानि        | 9888                   |
|                        | 808 [9], 80                  |                       | पट्टिता                    | प्र <b>स्थि</b> ताः  | 9999                   |
|                        | 864 [9], 80                  |                       | पट्टिया                    | ,,                   | 9995                   |
|                        | 400, 430 [9]                 |                       | पश्रल                      | पटल १६७              | तः १७४.                |
|                        | 480 [9], 448                 |                       |                            |                      | પ∘ દિ. ૬               |
|                        | 444 [9], 44                  |                       | ० पढलाण                    | पटलानाम्             | 623                    |
|                        |                              | [۹] درد               | पष्डहसंठाणसंठिए            | पटहसंस्थानसं         | स्थतः                  |
| • पजनेहिं              | पर्यवै: ४४०                  | , 889,                |                            |                      | २०१२                   |
|                        | aas' aas'                    | ¥¥€,                  | पश्चाग                     | पताका १८८,           | १९५[१]                 |
|                        | ४४७, ४५२,                    | 844                   | पद्धागा                    | मत्स्यविशेषः         | € ₹                    |
|                        | [9-₹], <b>४</b> ७            | ٤ [٩],                | ,,                         | सर्पविशेषः           | ٥٥                     |
|                        | ४५७ [१,३],                   | yu,e,                 | पश्चागातिपश्चागा           | मत्स्यवि <b>शेषः</b> | ६३                     |
|                        | [9, ३], ४६                   |                       | पद्धागासंठाणसंठिए          | पताकासंस्थानस        | रस्थितम्               |
|                        | ४६४ [٩], ४६                  |                       |                            | 986, 98              | ९३ [१],                |
|                        | ४६७ [१], ४६                  |                       |                            |                      | १५२२                   |
|                        | ४७० [१], ४५                  |                       | ० पिंडदिसिं                | प्रतिदिशम् पृ        |                        |
|                        | ४७४ [१], ४७                  |                       | पिंदुवारदेस                | प्रतिद्वारदेश १      |                        |
|                        | ४७७ [१], ४८                  |                       |                            |                      | ۹], ۹۲۲                |
|                        | ४८२ [१], ४८                  |                       | पहिनियत्ति                 | प्रतिनिवर्तते २      |                        |
|                        | 864 [9], 86                  |                       | पडिनियत्तिसा               | प्रतिनिवर्श्य २      |                        |
|                        | ४८९ [१, ३],                  |                       | पडिपुण्णचंदसंठाण           |                      |                        |
|                        | [9, ३], ४९                   |                       | संठिता                     | संस्थिताः            | २०७                    |
|                        | ४९३ [१-२],                   | 86'0'                 | पश्चिपुण्णं                | प्रतिपूर्णम् १       |                        |
|                        | [٩], ४९७,                    | اروي                  |                            | १७०८[२, ७            |                        |
|                        | بروه مربر                    |                       |                            | १७१३, १७१            |                        |
|                        | પરપ [૧], પર                  |                       |                            | १७२७, १७२            |                        |
|                        | પરેલ્[૧], પરે                |                       |                            |                      | [3-8]                  |
|                        | 489 [9], 48                  |                       | पश्चिप्रण्णा               | प्रतियूर्णा          | 9५३५                   |
|                        | 4.8 [4], V.8                 |                       | प <b>डिपु</b> ण्यो         | प्रतिपूर्णान् १ ७०   |                        |
|                        | 480 [9], 48                  |                       |                            |                      | ۹۹ [٦],                |
|                        | 440 [9], 44                  |                       |                            | 9092, 909            |                        |
|                        | પળર [૧], પપ<br>પપપ [૨], પપ   |                       |                            | 9029, 902            |                        |
|                        | Add [4], dd                  |                       | ",                         | प्रतिपूर्णी १५       |                        |
| पद्गारा                | पृ. १५.<br>पृहकाराः – शिल्पा |                       | पविपुचचंदसंठाण-            |                      | ۱۹[۹, ۲ <sub>4</sub> ] |
| 46.444                 | नदनगराः — ।शाल्या            | 905                   | पाडपुश्चचद्सठाण-<br>संदिते |                      | थान-<br>२०१[१],        |
| <b>पष्टुणनिषेसे</b> स् | पसननिवेशेषु                  | 22                    | 4100                       | चारवतः               |                        |
|                        |                              | !                     |                            |                      | २१६५                   |

| मूलसद्दो      | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ                       | मृडसदो         | सक्क्यत्यो सुर्चकाङ्                             |
|---------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| + पडिरूव      | प्रतिरूपः – बानव्यन्तरेन्द्रः             | पढिसेधो        | प्रतिषेधः ६४६                                    |
|               | १९२ गा. १४९                               | पडिसेहेयव्वा   | प्रतिषेद्धव्याः ६६४,                             |
| पडिरूवा       | प्रतिरूपाः १९७[१],                        |                | ७८१ तः ७८४                                       |
|               | <b>૧</b> ९૯ [૧],  ૧९९ [૧],                | पडिसेही        | प्रतिषेधः ६४९ तः ६४४,                            |
|               | २०५[१], २०६[१],                           |                | 484 [1], 403 [2],                                |
|               | २०७                                       |                | १४२८ [५]                                         |
| **            | प्रतिरूपा २९१                             | पश्चिहता       | प्रतिहताः २११ गा. १५९-                           |
| ,,            | प्रतिरूपौ २०६[१]                          |                | 94.0                                             |
| ,,            | प्रतिरूपाणि १७७, १७८                      | पडिहारियं      | प्रातिहारिकम् पृ. ४४५                            |
|               | [9], 909 [9], 969                         |                | રિ. ૧                                            |
|               | [9], 9<>[9], 9<8                          | पडीण           | प्रतीचीन १५७                                     |
|               | [9], 9<4[9], 9<<,                         | पडीण-          | ,, १९७ तः २०६                                    |
|               | ٩٥٩ [٩], ٩٩٥ [٩],                         |                | स्त्राणां प्रथमकण्डिका,                          |
|               | ৭९३ [৭],  ৭৭५ [৭],<br>৭९६ [৭],   ૧९৬ [৭], |                | २०७ तः २०९                                       |
|               | 1/4[1], 1/4[1],<br>1/4[1], 1/4[1],        | पडीणवापु       | प्रतीचीनवातः ३४ [१]                              |
|               | 30 c [1], 10 c [1],                       | पडु            | पटु ११७, १७८ [१-२],                              |
|               | २०७, २०४                                  | 1              | 944, 956                                         |
| ॰ पडिरूवा     | प्रतिरूपी-प्रतिरूपो वानश्यः               | पदुश्च         | प्रतीत्य ८२, १५४,                                |
| 1.50.41       | न्तरेन्द्रः १९२                           |                | ६३२, ७३०, ७३२,                                   |
| पडिरूवे       | प्रतिरूपः १९७ [१],                        |                | ७३४, ७३६, ८७५,                                   |
|               | 956 [9], 955 [9]                          |                | ८७७ [७, ९, ११,                                   |
| पडिचक्खो      | प्रतिपक्षः ५५३                            |                | <b>વરે],                                    </b> |
| पडिवजङ        | प्रतिपद्यते २१७५                          |                | १५५१, १६९९ [१],                                  |
| पडिवज्ञित्तर् | प्रतिपतुम् १४२०[६.७],                     |                | १७३६ [१], १७९८                                   |
|               | 9830[6]                                   |                | [٩], ٩<०० [٩],                                   |
| ० पहिचण्णगा   | प्रतिपन्नकाः ८६७                          | 1              | १८०१ [१], १८०६                                   |
| ० पश्चिवण्णे  | प्रतिपन्नः २१७५                           |                | [१], १८०९, १८५३,                                 |
| पडिवाई        | प्रतिपाती १९८१ गा.                        |                | १८५५ तः १८५७                                     |
|               | २२२, २०२७                                 | पहुच-          | प्रतीत्य ९७१ मा. २०१                             |
| पडिवाती       | प्रतिपातिनः १२३                           | पदुवसम्रा      | प्रतीत्यसत्या-भाषाप्रभेदः                        |
| पडिवासुदेवा   | प्रतिवासुदेवाः ष्ट्.३६                    |                | ८६३                                              |
| _             | टि. २६                                    | पहुच्चसचे      | " "                                              |
| ० पडियुउज्ञणा | प्रतिवाहिनी २११                           |                | ८६२ गा. १९४                                      |
| पडिसंबेदेति   | प्रतिसंवेदयते ९९०[४]                      | पद्भव्यक्तभाव- | प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनाम्<br>-                |
| पडिसाहरति     | प्रतिसंहरति २१७२                          | पण्णवर्ण       | १८५३, ९८५५ तः                                    |
| पिंसाहरित्ता  | प्रतिसंहत्य २१७२                          | ł              | 9640                                             |

| मूखसहो                  | सक्रयत्थो             | सुत्तंकाइ       | मूलसहो         | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ         |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|
| ० पशुष्यणां             | प्रत्युत्पन्नम् ॰     | 99 [3].         | पण्डसंधि       | प्रणष्टसन्धिम् ५४ [७]       |
| •                       |                       | ૧], ૬૨૪         |                | गा. ८५                      |
| • पद्भव्यण्णो           | प्रस्युत्पन्नः        |                 | पणतालीसं       | पश्चचत्वारिंशत् २११,५९४     |
| पदुष्पश्चवयणे           | प्रत्युत्पद्मवचनम्    | ८९६             | पणतालीसाए      | पञ्चचत्वारिशति १७६,         |
| पद्गोबारेहिं            | प्रत्य <b>व</b> तारैः | १९६३            |                | g. ३५ દિ <b>. ૧</b>         |
| पडोलकंदे                | पटोलकन्द प्र.         |                 | पणतीसतिभागा    | पञ्चित्रदामाः १७०२          |
| पडोलं                   | पटोलम् ५४ [८          |                 |                | [६,८,१८-२१,४५]              |
| पडोला                   | पटोला ४२ गा.          |                 | पणतीसनिभागे    | पञ्चत्रिंशद्भागान् १७११     |
|                         |                       | गा. २८          |                | [२]                         |
| पढम ०                   |                       | ૧૭૨ [૨]         | पणपण्णं        | पञ्चपञ्चादात् ३४४[१,३],     |
| पढमताप्                 | प्रथमतथा ५४           |                 |                | 80 < [9, ]], 89 × [9,       |
|                         |                       | 9.0             |                | ३], ४१६[१,३],१२६४           |
| o पढम <b>व</b> मामुलस्स |                       |                 |                | [२]. १२७०[२],               |
|                         |                       | ર], ૧,૨૦        | पणयालीसं       | पद्मचत्वारिशत् पृ. १६५      |
| <b>०</b> पढमवग्गमूलं    | प्रथमवर्गमृलम् ९      |                 |                | ਇ. ਖ                        |
|                         |                       | <b>९२१ [</b> १] | + पणरस         | पञ्चद्शम् ७९० सा. १८८,      |
| पढमसमय •                | प्रथमसमय ११           |                 |                | છુ. <b>૨૦૨ ટિ. ૨</b> -३     |
|                         | 994, 994              |                 | पणवण्णिय       | पणपश्चिक, पणपर्णिक,         |
|                         | १२२, १२३              |                 |                | प्राणेपणिक वानव्यन्तर-      |
|                         | १२८, १२९              |                 |                | देवजाति १८८                 |
|                         |                       | 933             | + पणवश्चिय     | पणपण्चिकः – वानव्यन्तरः     |
| पदमं                    | प्रथमम् १७०           |                 |                | देवजातिः १९४ गा. १५१        |
|                         | ६४७ गा. १८३           |                 | पण <b>वीसं</b> | पश्चिविंशतिः १६९            |
| पदमा                    | प्रथमा<br>प्रथमा      | પ વં. રદ્       | पणिहाणु        | प्रणिधाय १२१५ [१],          |
| पढमे                    | त्रथम।<br>प्रथमे २०४६ |                 |                | प्ट. २९ <i>०</i> टि. १      |
| पढमो                    | प्रदेश: ७९० व         |                 | पणिहाय         | ,, ૧૨૧૫[૨-૨]                |
| 10111                   | 960, 949              |                 | पणुतालीखापु    | पञ्चन्वरवारिशति ९३          |
|                         | [9], g. २४८           |                 | पणुवीसङ्गो     | पश्चविंशतितमः ७९० गा.       |
|                         | g. ૨ <b>૭</b> ૬ વં.   |                 |                | 900                         |
|                         | ३६७ पं. २४,           |                 | पणुवीसं        | पद्मविंशतिः ४२९[१,३],       |
|                         |                       | 4, 92           | -              | ४३०[१, ३], १५२९             |
| वजन                     | पनकः ५१,              |                 |                | [4-6], 9999, 9999           |
|                         | गा. ४७,               |                 | पणुवीसाए       | पञ्चविंशतौ १८४४,१८४५        |
|                         |                       | भा. १०८         | पणुवीसापु      | पञ्चविंशतेः पञ्चविंशत्या वा |
| पणगजीवस्य               | पनकजीवस्य             | २१७५            |                | ٠٩٤, ٥٩٥                    |
| पणगमित्तया              |                       | २३              | ० पणुवीसापु    | " 909Y, 909V                |

|          | बीय परिसिद्ध-सद्दाणुव |                   |          | णुक्तमा २४      |                    |  |
|----------|-----------------------|-------------------|----------|-----------------|--------------------|--|
| मूलसदो   | सक्रयत्थो             | सुत्तंकाङ्        | मूलसद्दो | सक्कवत्थो       | सुत्तंकाइ          |  |
| ० पण्णसं | प्रज्ञप्तम् १४        | <b>ર∘[ર</b> -३],  |          | १५४५ तः ।       | 1480[9],           |  |
|          | १४२१[२],              | 9४२५[२],          |          | १५४८ तः         | guuo,              |  |
|          | १४२८[२],              | 9839[3],          |          | 9449 [9,        | ٧, ٤, ٩],          |  |
|          | ¶४३२[२-३              | ], ૧૪૨૭           |          | १५६८ त          | : १५७२,            |  |
|          | [२-                   | ३], १४५२          |          | १६९७, १६        | ٩ د [٩-٦],         |  |
| पण्णसा   | प्रज्ञप्ता ४          |                   |          | १९३६ त          | : १९३८,            |  |
|          | 94, 94, 9             | ९, ५८[१],         |          | १९४० त          | 9583,              |  |
|          | ५९, २११,              |                   |          | 9588, 95        |                    |  |
|          | રૂપ્ય [૧], ર          | १५४[१-३],         |          | 9986, 99        | 40,9849            |  |
|          | રૂપ ૭ [૧],            | ३६० [१],          |          | १९५७ [१]        | , १९५८,            |  |
|          | ३६३ [٩],              |                   |          | २०५२ [१]        |                    |  |
|          | ३६९ [٩],              |                   |          | २०६०,२०         |                    |  |
|          | રૂપ્ય [૧],            |                   |          | २०६९, २०        |                    |  |
|          | <b>રે</b> હત [૧],     |                   |          |                 | १२६ टि. १          |  |
|          | ३८४ [१],              |                   | पण्णसा   | प्रज्ञप्ताः ७,० |                    |  |
|          | ३९० [१],              |                   |          |                 | २४, २६,            |  |
|          | ३९४ [१],              |                   |          | २८[१], २९       |                    |  |
|          | ३९६ [१],              |                   |          |                 | , ३५, ३७,          |  |
|          | ४०७ [१],              |                   |          |                 | , 49, 42,          |  |
|          | ४०९ [१],              |                   |          |                 | (4[ <b>9</b> ], 40 |  |
|          | ४३७ [१-३]             |                   |          |                 | २], ६० तः          |  |
|          | ५६८, ७३८              |                   |          |                 | ۹, ३], ६९          |  |
|          | ८५८, ८६               |                   |          |                 | ٠ [٩, ٦],          |  |
|          | १००९ [१]              |                   |          |                 | ر (¥[٩,३],         |  |
|          | [٩],                  |                   |          |                 | ], < ६, < ७,       |  |
|          | 1018 [1]              |                   |          |                 | ९१[१, ३],          |  |
|          | [१], १०८६             | -                 |          |                 | ९५, ९७ तः          |  |
|          | १०९२ त                |                   |          |                 | w, 904,            |  |
|          |                       | : ११०५,           |          |                 | १२०, १२२           |  |
|          |                       | १२२६ तः           |          |                 | ३४ तः १३९,         |  |
|          | ૧૨૨૧,                 |                   |          |                 | 9४9[9-२],          |  |
|          |                       | ४३, १२४४,         |          |                 | तः १४७,            |  |
|          |                       | <b>।५०६ [१]</b> , |          |                 | ५६, १५९,           |  |
|          |                       | १५१३[१],          |          |                 | <b>तः १</b> ७४,    |  |
|          |                       | ः १५२९            | 1        |                 | 99< [9],           |  |
|          |                       | o, 9439,          | 1        |                 | २०६ [१],           |  |
|          | 9432[9,               | €] <b>,</b> 94₹4, | I        | २०७ तः          | २१०, ४२७           |  |

| <del>28</del> 2 | पण्णवणास <del>ुत्त</del> परिसिट्ठाइं  |           |                                             |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|--|--|--|
| मूकसदो          | सक्रयत्थी सुत्तंकाइ                   | मूलसद्दो  | सक्क्ष्यत्थो सुत्तंकाइ                      |  |  |  |
| प्रकासा         | [9], 83<, 880,                        | पण्णसा    | प्रज्ञप्तानि ४७ तः ४९,                      |  |  |  |
|                 | ४४१, ४४३ तः ४४८,                      | 1         | १४८ तः १५७, १६१,                            |  |  |  |
|                 | ४५२, ४५५ [१-३],                       | i         | १६२, १६४ तः १५०,                            |  |  |  |
|                 | ४५६ [१], ४५.७ [१],                    |           | १७२ तः १७८[१],                              |  |  |  |
|                 | <b>૪</b> ૫९ [૧],   ૪૬૨ [૧],           | !         | १७९ तः १८६ सूत्राणा                         |  |  |  |
|                 | ४६४ [१], ४६६ [१],                     |           | प्रथमकण्डिका, १८८[१],                       |  |  |  |
|                 | ४६७ [१], ४६८ [१],                     |           | १८९ [٩], १९० [٩],                           |  |  |  |
|                 | 800 [4], 803 [4],                     |           | <b>१९३ [१],   १९५ [१],</b>                  |  |  |  |
|                 | ४७४ [१], ४७५ [१],                     | 1         | १९६, १९७ तः २०६                             |  |  |  |
|                 | ४७७ [१], ४८१ [१],                     |           | स्त्राणां प्रथमकण्डिका,                     |  |  |  |
|                 | ४८२ [૧], ४८३ [૧],                     | 1         | २०७ तः २३१, ७९१,                            |  |  |  |
|                 | ४८५ [१], ४८७ [१],                     |           | ८७०, ८९८, ९०१,                              |  |  |  |
|                 | ४८९ [٩], ४९० [٩],                     |           | ૧૦૨, ૧.૦૪, ૧૦૬,                             |  |  |  |
|                 | ४९१ [१], ४९३ [१],                     | 1         | ९०८, ९१० [१-४],                             |  |  |  |
|                 | ४९५[१],४९७,५०० त                      | 1         | ९११ [१,३], ९१२                              |  |  |  |
|                 | الإمكى الإملان الأمان                 | i         | [9-२], ९,१४[१२],                            |  |  |  |
|                 | ક્ષ્મું અમારિક માન                    | 1         | ય, વહ[૧-૨], ય, ૧૮[૧],<br>ય, ૧૦, ય, ૧, ૧-૨], |  |  |  |
|                 | [৭], ৬५४[३], ৬৮૩<br>[৭], ৬૬९ ল: ५७७,  |           |                                             |  |  |  |
|                 |                                       | i         | ९७३, ९८३[१], ९८४,<br>९८५[१],  ९८७[१],       |  |  |  |
|                 | ५७९ तः ५८९, ५८३<br>तः ५८५, ५८९, ६०६,  | i         | २८५ [१], ५८७ [१],<br>१०२४ तः १०२६ [१].      |  |  |  |
|                 |                                       | 1         |                                             |  |  |  |
|                 | ૧૦૭, ૧૭૧, ૧૮૧,<br>૮૧૭, ૮૧૮, ૧૯૮,      |           | १०२७ [१],    १०२८<br>[१-३], १०५६, १०५७,     |  |  |  |
|                 | <ul><li>44, 44, 440[9], 449</li></ul> | 1         | [1-4], 1074, 104 <b>0</b> ,                 |  |  |  |
|                 | [9], <<'[<], <<'                      | 1         | [96], 2080                                  |  |  |  |
|                 | [3], <43, ** 6,                       | -         | प्रशासः १९८२                                |  |  |  |
|                 | १९६, ५९८, ११२४ हा <sup>.</sup>        | , ,,      | प्रज्ञामी २०५[१], २०६                       |  |  |  |
|                 | ११२६, ११२८ सः                         | "         | प्रशासा २०५ <u>[</u> ग], २०६                |  |  |  |
|                 | 1930, 9932, 9969,                     |           | ्रा<br>प्रज्ञप्ते ९८७[१]                    |  |  |  |
|                 | 9988, 9988, 9989,                     | पण्णत्ताओ | प्रज्ञासाः ४४, ४५, ५०,                      |  |  |  |
|                 | १४८६ [१-२], १५०१                      | प्रशासामा | अस्ताः ००, ०७, ५७,<br>७२५ तः ७२७, ७७४,      |  |  |  |
|                 | [૪], ૧૫૭૨, ૨૦૪૬,                      | 1         | १९५६ तः १९७, ७७४,                           |  |  |  |
|                 | २०७८, २०८३, २०८६,                     |           | १२१९, १२३९, १२४०,                           |  |  |  |
|                 | २०८९, २०९०[१],                        |           | 9284, 9240, 9246,                           |  |  |  |
|                 | २०९१ [१.२], २०९२,                     |           | 9240[9-3, 4, 6, 4,                          |  |  |  |
|                 | ર૧૬૬, ર૧૬૪[૧],<br>૨૧૪૭ તા ૨૧૫૨,       |           | 92], 9444, 9404,                            |  |  |  |
| ٠,              | २१६८, २१६९                            |           | 1505 [9], 1590,                             |  |  |  |
|                 |                                       | *         | 1474 [1], 1474,                             |  |  |  |

|        | 414 41616                 | 8 (1d13)alan |                                  |  |
|--------|---------------------------|--------------|----------------------------------|--|
| मूलसदो | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ       | मूछसदो       | सक्क्यत्थो सुक्तंकाह             |  |
|        | <b>૧૬૨૧, ૧૬૨૭</b> [૧],    | पण्णत्ते     | प्रज्ञप्तम् २९१,                 |  |
|        | १६६५, १६६६, १६८५,         |              | ८९६, ९७४ [१-५],                  |  |
|        | १७५४[१], १७६९[१],         |              | ९७५ [१], ९७६ [१,                 |  |
|        | १७७५[१], १७८७[१]          |              | ३.४], ९७७ [٩],                   |  |
| पण्णसे | प्रज्ञप्तः १९७ [१], १९८   |              | ९७८ [१], ९८३ [२],                |  |
|        | [१], २०२ [१], २०३         |              | ९८४, ९८५ [१.५],                  |  |
|        | [9], २०४ [9], ६८४,        |              | ९८६, ९८७ [१], ९८८,               |  |
|        | ८८१, ९२५ तः ९३७,          |              | १०२७[१], १०३२[ <b>१],</b>        |  |
|        | ९४७तः९५७,९६०[१],          |              | १४७१, १४७६ तः                    |  |
|        | <b>९६२ [१], ९६३ [१]</b> , |              | 9 606 [9-2], 9860,               |  |
|        | ९९२ [१-२], १००७,          | 1            | १४८२ तः १४८४                     |  |
|        | १००८ [१], १०१५            | 1            | [२], १४८५ [१-३,                  |  |
|        | [१],१०१७ त. १०२०          | 1            | ٧٠٠], ٩४८७ [٩٠٩],                |  |
|        | [٩], ٩०२٩[٩-३],           |              | १४८८ तः १४९० [१],                |  |
|        | १०२२ [१∙२], १०६८          |              | १४९ <b>१ तः १४९५ स्</b> त्राणां  |  |
|        | तः १०७०, १०७२ सः          |              | प्रथमकण्डिका, १४९७               |  |
|        | १०७५, १०८५, १२७१,         |              | [9-३], १४९८ [१-२],               |  |
|        | १२८५, १३२१, १३२६,         |              | १५०१ [१], १५१४,                  |  |
|        | १३३०, १३३१, १३३४,         |              | १५२१ तः १५२४ [१],                |  |
|        | १३३५, १३४३, १३४४,         |              | १५२६[१, ६,], १५३३                |  |
|        | १३४६, १३५२, १३५५,         |              | [१-२], १५३४, १५३६,               |  |
|        | १३५९, १३६४, १३५७,         |              | १५३७, १५३९ [१],                  |  |
|        | १३६९, १३७१, १३७५,         |              | १५४० तः १५४२,                    |  |
|        | १३७६, १३७९, १३८१,         |              | १५४४ [१, ३], १६८९                |  |
|        | १३९८, १६७०, १६७९          |              | तः १६९५ [१-२],                   |  |
|        | तः १६८६, १६९४[१],         |              | १६९६, २१७१                       |  |
|        | १७९६, १८१७, १९०८          | ,,           | प्रज्ञप्तानि १०७                 |  |
|        | तः १९१०, १९१२ तः          | पण्णत्तो     | प्रज्ञप्तः १४७०                  |  |
|        | १९१४, १९१६ तः             | + वक्वार     | पश्चदशम् ७९० गा.                 |  |
|        | १९१८, १९२० तः             |              | १८९-१९०                          |  |
|        | १९२२, १९२४, २००८,         | पण्णरस       | पञ्चदश १७०, १७४ गा.              |  |
|        | २०१०, २०१२ तः             |              | १३६ <b>,</b> १०६३, <b>१०६</b> ५, |  |
|        | २०१४ [१], २०१५,           |              | १५२९ [२-३], १६९९                 |  |
|        | २०१६, २०८७ [१],           |              | [9], 9000 [4],                   |  |
|        | २०८८, २०९२, २१६९,         |              | १७०२ [३, २६, ३८]                 |  |
|        | २.१७२                     | पण्णरसिंहा   | पञ्चद्शविधाः ५७[१]               |  |
|        |                           |              |                                  |  |

| 470                | •                                | .નાવના(છુ         | CALCIAISIS      |                        |                             |
|--------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| मूखसदो             | सक्रयत्थो                        | <b>मुत्तं</b> काह | मूलसहो          | सक्रमत्थो              | सुत्तंकाइ                   |
| क्ण्यरसविहा        | पञ्चदशविधा                       | १०८६,             |                 | 9٦, ٢.١                | ४०६ पं. २०,                 |
|                    |                                  | 9060              |                 | g. ४०९                 | <b>પં</b> . ૨૨, <b>પૃ</b> . |
| पण्णरसविहे         | पञ्चदशविधः                       | १०६८,             |                 | ४१२ पं. २              | ६, पृ. ४१३                  |
|                    | १०६९,                            | 9004              |                 | q. २०, ۱               | g. ૪૧૪ વં,                  |
| पण्णरससु           | पञ्चद <sup>श</sup> सु ८२         | 948,              |                 | २०, पृ. १              | ४१८ पं. २७,                 |
|                    |                                  | 904               |                 | ष्ट. ४२३               | પં. ૧૦, પૃ.                 |
| <b>० एक्ला</b> वणं | प्रजापनाम्                       | 9 < 4, 3,         |                 | ,                      | ४२७ पं. ११,                 |
|                    | १८५५ तः                          | 9640              |                 | g.                     | ४४६ पं. १२                  |
| वण्णवणा            | प्रज्ञापना १ गा.                 | २, २              | पण्णवणापयं      | प्रजापनापद             | म् पृ.४५                    |
|                    | गा. ४, ३, १४                     | ∍ [૨], ∜          |                 |                        | વં. રદ                      |
|                    | ष्ट. ४४६                         | पं. १३ :          | पण्णवणी         | प्रज्ञापनी —           | भाषाभेदः                    |
| ० प्रणवणा          | ې د چې د د چې د                  | ३[५],             |                 | ८३२ तः                 | د <i>ۇد, د</i> ىرى          |
|                    | १४ तः १९, ५६                     | तः ५९             |                 | cuiu, c                | وروع رويعا                  |
| पण्यावणायु         | प्रज्ञापनायाम् पृ.               | <b>ሄ</b> ሣ ቑ.     | ,,              | ., - भ                 | ष प्रसेद.                   |
|                    | २६, पृ. ८०                       | વં. ૬,            |                 | < 9                    | ६ गा. १९६                   |
|                    | g. ૧૧૧ પં. <del>વ</del>          | (9, g.            | ० पण्णवणी       | ,, - भ                 | षाभेदः ८३५,                 |
|                    | <b>૧</b> રૂપ વં. ૧૧, છ           | . १६२ '           |                 | د۶ د, د <sup>ر</sup> ه |                             |
|                    | વં, ૬, છુ, ૧૮૨ વં. ૧૨,           |                   | पण्णविदिया      | त्रीन्द्रियजीवाः       |                             |
|                    | g. ૧૮૭ વં. ૧                     | ٤, g.             |                 |                        | ह. २८ टि. १                 |
|                    | १८९ पं. २५, ष्ट                  | . १९२             | पण्णवीसा        | पश्चविशतिः             |                             |
|                    | વં. ૨૬, છુ. ૨                    | o c q.            |                 | 9                      | ७४ गा. १३६                  |
|                    | ૧૦, 🛭 રરર                        | ٩. ٧,             | व्यका           | पद्माशत् १८            | ७ गा. १४०,                  |
|                    | છુ. ૨ર૮ વં. ૧                    | ٩, ঢ়.            |                 | २०६ [२]                | गा. १५४                     |
|                    | २३३ पं. २०, प्र                  | . २३६             |                 |                        | गा. १५६                     |
|                    | વં. ૧૦, છુ. ૨                    | ξο Ψ. ·           | <b>पण्णास</b> ० |                        | ३९६ [१]                     |
|                    | २६, पृ. २७३।                     | 4. 93,            | पण्णासं         | ,, ۹۰۶                 | t [٩], ४ <b>१</b> ०         |
|                    | છુ. ૨९૧ વં. ૨                    | ી, પૃ             |                 | [٩, ३], :              | ४१२ [१, ३]                  |
|                    | ३०० पं. <sup>५</sup> , पृ.       | 303               | ॰पण्णासं        | ,,                     | १७२२                        |
|                    | વં. ૧૪, પૃ. ર                    | 9 o q             | वक्वासाव        | पञ्चाशतः               | २०२ [२]                     |
|                    | <b>૧૦, ঢ়. ३</b> १८ <sup>৻</sup> | 1. 94,            | ,,              | पद्माशता               | ३९६ [३],                    |
|                    | <b>છુ</b> . ફેર <b>૮ વં</b> . ર  | 8, g.             |                 | 1                      | १९८ [१, ३]                  |
|                    | ३૪૬ વં. ૬, છૃ.                   | ३६२               | ० वण्णासाव      | ,,                     | १७२१                        |
|                    | વં. ૨૭, છૃ. રૂ                   | cr q.             | पतरस्य          | प्रतरस्य               | ९११ [२].                    |
|                    | २१, पृ. ३८७।                     | 1. 9%,            |                 |                        | <b>९१२ [२]</b>              |
|                    | <b>છ</b> . ३८८ વં. ૨             | o, y.             | पत्तरामेषु      | प्रतरमेदः              | 653                         |
|                    | ક્ષ∘ વં. ૧૮, છ                   | . ३९१             | ॰ पतिद्विषु     | प्रतिष्ठितः            | ९६० [१]                     |
|                    | વં. ૧૧, પૃ. ૪                    | oo q.             | पत्त-           | সাম                    | 99, 900                     |
|                    |                                  |                   |                 |                        |                             |

| मूलसदो                              | सक्तयत्थो                             | सुत्तंकाह         | मूछसदो                       | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ                    |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| पत्त•                               | पत्र ५५ [३]                           | गा. १०९           | पत्तेयसरीरणामापु             | प्रत्येकशरीरनाम्नः                     |
| + पत्तउर                            | वनस्पतिविशेषः                         | -                 |                              | १७०२ [४८]                              |
|                                     | ४२                                    | गा. २१            | पसेयसरीरणामे                 | प्रत्येककारीरनाम १६९३                  |
| पत्तविच्छुया                        | पत्रवृक्षिकाः                         | 4 < [9]           | पत्तेयसरीराणं                | प्रत्येकशरीराणाम् ५३                   |
| पत्तविटिया                          | त्रीन्द्रियजीवाः                      | 40 [9]            |                              | गा. ४५-४६                              |
| पत्तस्य                             | पत्रस्य ५४[३]                         | गा. ६२,           | पत्तेयं                      | प्रत्येकम् ५४ [८] गा.                  |
|                                     |                                       | गा. ७२            |                              | ९१ गा. ९३ गा. ९५,                      |
| ० पत्तस्स                           | प्राप्तस्य                            |                   |                              | ५७८, ७४३, ७८९,                         |
| पत्तं                               | पत्रम् ५४[७                           |                   |                              | 9063                                   |
| पत्ता                               | पत्राणि ४०,                           |                   | पत्तेया                      | प्रत्येकाः – प्रत्येक <b>वनस्</b> पति- |
|                                     | गा. ४४, ५४                            |                   |                              | जीवाः ५४ [११] गा.                      |
|                                     | 1919, 198 [c]                         |                   |                              | 904                                    |
| *>                                  | प्राप्ताः २११                         |                   | o पत्थडा                     | प्रस्तराः २०७ तः २०९                   |
|                                     |                                       | गा. २३१           | ,,                           | प्रस्तटानि १९५ [१]                     |
| ० पत्ता                             |                                       | १२३७              | ० पत्थहेसु                   | प्रस्तटेषु १४८, १५१,                   |
| पनाइं                               | पत्राणि ५४                            | [८] गा.<br>गा. ९५ | -                            | 940, 940                               |
| ०पत्तातो                            | पत्रतः<br>•                           |                   | पदाइं                        | पदानि १९० गा. १२५                      |
| पत्तासवे                            | पत्रासदः                              |                   | पदाणं                        | पदानाम् १२५९ गा. २१२                   |
| पत्ताहारा                           | ननात्तवः<br>त्रीन्द्रियजीवाः          |                   | पदीसङ्                       | प्रदश्यते पृ. २२ टि. ११                |
| पश्तिणुङ्जा                         | प्रत्ययेत् १४२०                       |                   | पदीसई                        | प्रदृश्यते ५४[३] गा.५८                 |
| **********                          |                                       | 83 o [8]          |                              | गा. ६० तः ६३ गा. ६५,                   |
| पत्तिय                              | चतुरिन्द्रियजीव                       |                   |                              | ५४ [४] गा. ६६ तः ६९                    |
|                                     | ·                                     | १८ टि. <b>७</b>   | पदीसए                        | ,, ५४[३] गा. ५६-५७                     |
| पत्ते                               | पत्रम् ५४[३]                          |                   |                              | गा. ५९                                 |
|                                     |                                       | गा. ७२            | पदीसति                       | ., ৭४[४] যা. ৩৭                        |
| ,,                                  | पत्रे ५४ [९]                          |                   |                              | तः ७५, ष्ट. २२ टि. ११                  |
| • पत्ते                             |                                       | १२२७              | पदीसवी                       | प्रदरयने ५४[३] गा.६४,                  |
| पत्ते <b>य</b> ०                    | प्रत्येक                              |                   |                              | ५४[४] गा. ७०, पृ. २२                   |
| पत्तेयजिया                          | प्रत्येकजीवानि                        |                   |                              | टि. ११                                 |
| ->                                  |                                       | गा. ५५            | पदेस॰                        | प्रदेश २११ गा. १५८                     |
| पत्तेयजीविया                        | प्रत्येकजीवकानि                       |                   |                              | गा. १६२, ५२८, ५३४                      |
| पत्ते बबुद्धसिद्धाः<br>प्रकेमप्रकृत | प्रत्येक्खुद्धसिद्धाः<br>प्रत्येकशरीर |                   | पदेसहताए                     | प्रदेशार्थतया २७१, २७२                 |
| पत्तेयसरीर०                         | अत्यकशरार<br>५३ गा. ४६,               |                   |                              | [9-8], २७३, ४४०,                       |
|                                     | 288, 284 [                            |                   |                              | ४४४, ४५५ [१]                           |
|                                     | तः २४९, २५                            |                   | <ul><li>पदेसद्ववाए</li></ul> | ,, २७२[१.५], २७३,                      |
|                                     |                                       | 1, 9394           |                              | ३३०, ३३१                               |

|                | _                          |               |                                |
|----------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|
| मूखसदो         | सक्तवत्थो शुक्तंकाइ        | मूलसद्दो      | सक्रमत्यो सुक्तंकाइ            |
| पदेसट्टयापु    | प्रदेशार्थतया २७१, २७२     | ० पदेसा       | प्रदेशाः २७५,७७७,              |
| ·              | [५], ३३० तः ३३३,           |               | ७९७, ८०२                       |
|                | ४४१, ४४३, ४४५ तः           | ० पदेसाण      | प्रदेशानाम् ८०२ तः             |
|                | 880,844[2.3],846           |               | C0.8                           |
|                | [9], ४५७[9], ४६२           | ० पदेसाणं     | ,, २७५                         |
|                | [9], ४६४ [9], ४६६          | पदेसाभावा     | प्रदेशाभावात् २७२ [६]          |
|                | [१], ४६७ [१], ४६८          | पदेसावगाह     | प्रदेशावगाइ १२१८ गा.           |
|                | [9], ४७० [9], ४७४          |               | २१०                            |
|                | [9], ४७५ [9], ४८१          | ० पदिसिए      | <b>प्रदेशक:</b> ५०५,५३५        |
|                | [9], ४८२ [9], ४८५          |               | [٩], ५५२ [٩], ५५४              |
|                | [9], ४८९ [9], ४९०          |               | [ *]                           |
|                | [9], ४९9 [9], ४९३          | . ,,          | प्रदेशकम् ७९३ तः ७९५,          |
|                | [१],४९७,५०५,५०८,           |               | ७९७, ७९९, ८०१                  |
|                | ५१४, ५३१ [१, ३],           | • पदेसिते     | प्रदेशकः ५५४ [१]               |
|                | પરૂર [૧], પાઉર [૧],        | ,,            | प्रदेशकम् ७९९                  |
|                | પર્પ [૧], પર્હ[૧],         | ० पदेसियस्य   | प्रदेशकस्य ५०५,५३१             |
|                | ५३८ [१], ५४३ [१],          |               | [३], ५३६ [१], ५४५              |
|                | ગુકળ [૧], ખુકહ [૧],        |               | [9], ५५४[३], ८०२,              |
|                | ७७९,७८०,८०२,९७९,           |               | <.4                            |
|                | १२४७, १२४९, १५६५           | ० पदेसिया     | प्रदेशकाः ५०३                  |
| ० पदेसहयाप     | प्रदेशार्थतया ३३०,३३२,     | *,            | प्रदेशका १२४३                  |
|                | ३३३                        | ० पदेसियाह    | प्रादेशकानि १७९७               |
| पदेसट्टयाते    | ,, ४८७ [٩], ५०४,           | ० पदेसियाणं   | प्रदेशकानाम् ३३०,५०५,          |
|                | ખરૂદ [૧]                   |               | 406, v.34 [9], 430             |
| पदेसमामणिहत्ता | उष् प्रदेशनामनिधत्तायुष्क. |               | [9], <b>५५४</b> [9, ३]         |
|                | 54                         | ० पदंसु       | पदेषु १९०७                     |
| पदेसणामनिहत्ता |                            | पदेसेण        | प्रदेशेन पृ. ३५९ टि. २         |
| पदेसब्भतिते    | प्रदेशाभ्यधिकः ५३३[१]      | पदेसेहिं      | प्रदेशैः १००२, १००५            |
| पदेसमञ्भतिणु   | ,, '*V,6[9]                | ० पदेसेहिं    | ु, २१२ गा. १६८                 |
| पदेसमब्भहिते   | ,, 4,04                    | पदेसोगाढ      | प्रदेशावगाढ ए. २९१             |
| पदेसहीणे       | प्रदेशहीनः ५०५, ५३३        |               | टि. २                          |
|                | [9], 434 [9], 448          | ० पदेसोगाढस्स | प्रदेशावगाढस्य ८०२             |
|                | [9]                        | ० पदेसोगाढाई  | प्रदेशावगाढानि १९९७            |
| पदेसं<br>      | प्रदेशम् १६१९              | ० पदेसोगाढे   | प्रदेशावगाढम् ७९४,             |
| पदेस<br>       | प्रदेशम् १६३६              |               | ७९५, ७९७ तः ७९९,               |
| पदेसा          | प्रदेशाः ५,५०९,९८७         |               | <09                            |
|                | [9]                        | पनरसमं        | <b>पश्चदशम् पृ.</b> २६० पं. २६ |

| मूलसहो         | सक्कवत्थो सुत्तकाह          | मूलसद्दो         | सक्तवत्थो सुत्तंकाह                    |
|----------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------|
| पश्चला         | प्रज्ञप्ताः ८ [२-३], २२,    | ० पभावणे         | प्रभावने १९० गा. १३२                   |
|                | २३, २५ [१], २७,             | पभासेमाणा        | प्रभासमानाः १७७,                       |
|                | २८[२], ३०, ३१[२],           |                  | 900[9], 900, 994                       |
|                | ३६, ३८, ३९, ४६,             |                  | [9], 9९६, 9९७[9],                      |
|                | ५६ [२], ८८, ९६,             |                  | <b>१९९ [१], २०५ [१]</b>                |
|                | १०४, १२१, १३२,              | **               | प्रभासमानी १७८[२],                     |
|                | <b>१३३,</b> १४०[१], १४२     |                  | १९५ [२]                                |
|                | [१], १५३,६०५,९९८            | पभासेमाणे        | प्रभासमानः १७९ [२],                    |
| ,,             | प्रज्ञप्ता ३,५,१६,१८,       |                  | १८० [२], १८२ [२],                      |
|                | <b>३३, ५६[٩], ५७[٩],</b>    |                  | १८३ [२], १९० [२],                      |
|                | 9090 [9]                    |                  | १९७ [२], १९८ [२]                       |
| **             | प्रज्ञप्तानि १५५, १५८ तः    | * ० पभे          | प्रभः २०१[१]                           |
|                | १६०, १६३, १७१,              | प्रसत्तरंजपहिंतो | प्रमत्तसंयतेभ्यः ६६५[२]                |
| _              | २०१ [१]                     | पमत्तसंजत-       | प्रमत्तसंयतसम्यग्दष्टि                 |
| पश्चले         | प्रज्ञासः १९०८ ।            | सम्महिहि०        | ६६५ [२]                                |
| ,, _           | प्रज्ञप्तम् ९७४[२]          |                  | ( <b>80</b> <sub>.</sub> , 943३ [٩.٩٥] |
| पश्चरसविहा     | पश्चदशविधा १६, ११०३         | पमत्तसंजयस्स     | प्रमत्तसंयतस्य १६२२                    |
| पश्चरससु       | पञ्चदशसु ५३                 | पमससंजया         | प्रमत्तसंयताः ११४२                     |
| पप्प           | प्राप्य १९१६, १२२०          | पमत्ता           | प्रमत्ताः १९५२                         |
|                | तः १२२३, १२२५,              | पमाण             | प्रमाण १९९५                            |
|                | १२५१, १२५२, १२५४,           | ० प्रमाणमेत्राको | प्रमाणसात्राः ९२४                      |
|                | १२५५, १६७५ तः               | o पमाणमेत्ते     | प्रमाणमात्रम् ९७६ [४],                 |
|                | 99<9[9], 9.800              | प्रमाणं          | ९८५ [४]                                |
|                | ટિ. ૧⋅૨, ૧૦, ૪૨૨ ટિ.<br>૪⋅૫ | प्रभाग           | प्रमाणम् १४७४ गा.<br>२१४               |
| पष्यसमोदपु     | पर्पटमोदकः-मिष्टखाद्य-      | प्रमाणे          | प्रमाणम् पृ. ३२९ टि. १                 |
| AMBHIAR        | विशेषः १२३८                 | ॰ प्रमाणेहिं     | प्रमाणैः ११० सा. १२७,                  |
| ० पप्पडिया     | पर्पटिका ५३ गा.४६           | A 441-116        | 9963                                   |
| प्रया          | प्राप्य १८६४,२०५२[२]        | प्रमुद्द्य •     | प्रमुदित १८८                           |
| पटभारेस        | प्राग्भारेषु १४८            | पसुद्ध           | प्रमुख २८[४], ५६[२],                   |
| पभंजणे         | प्रभननः- वायुकुमारेन्द्रः   | 134              | <u [4]<="" th=""></u>                  |
|                | १८७ गा. १४४                 | * ,,             | ,, २५[३],  ३१[४],                      |
| • पमा          | प्रभौ २०५ [१]               | ••               | ₹ [¥], "MM [₹],                        |
| *,,            | प्रभाः १८७ गा. १४७          |                  | ٧٠ [٤], ٧٤ [٤],                        |
| *,,            | प्रभा १६८                   |                  | ec [x], wy [x],                        |
| पभाष           | प्रमया १७७, १७८[१],         |                  | cx [x], s 9 [x]                        |
| · <del>-</del> | 944, 956                    | पन्ह             | पक्ष्मन् १९६                           |

| <b>मू</b> ळसहो                | सक्क्यत्थो     | सुसंकाइ                       | मूकसहो             | सक्कवत्थो                               | सुत्तंकाइ      |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------|
| पम्हलेसट्टाणा                 | पद्मळेश्यास्थ  | नानि १२४९                     | पयय •              | पदक, पदग,                               | पतग-वान-       |
| पम्हलेसं                      | पद्मलेश्याम्   | 9228                          | 3                  | व्यन्तरदेव                              | बजाति १९४      |
| पम्हलेसेण                     | पद्मलेश्येन    | १२५८ [४]                      |                    |                                         | गा. १५१        |
| पम्हलेस्स ०                   | पद्मलेदया      | 9944                          | पययदेवा            | षदकदेवाः पद                             | (गदेवाः पतग-   |
| पम्हलेस्सद्वाणा               | पद्मलेश्यारथ   | नानि १२४७,                    |                    | देवा वा                                 | १९४ गा.        |
|                               |                | 9285                          |                    |                                         | 949            |
| पम्हलेस्सं                    |                | १२५८ [३]                      | पययपर्द            | पदकपतिः, प                              |                |
| ,,                            |                | 9996,                         |                    |                                         | वानव्यन्त-     |
|                               |                | (२२, १२२४,                    |                    |                                         | .४ बा. १५३     |
|                               |                | २५४, १२५५                     | पयरपुणं            | प्रतरकेण                                | 622            |
| पम्हलेस्सा                    |                | 9994,                         | पयरस्स             | प्रतरस्य ५                              |                |
|                               |                | ११६९ [१],                     |                    |                                         | [२], ९,१८      |
|                               |                | (२४, १२३०,                    |                    |                                         | ९२२, ९२३       |
|                               |                | ३७, १२४०,                     | ० पथरस्स           | प्रतरस्य                                | 4,9< [9]       |
|                               |                | (५४, १२५५                     | पथरं               | प्रतरम्                                 | 4.96 [9]       |
| ,,                            |                | २५७, ९४६,                     | पयराभेएणं          | प्रतरभेदेन<br>प्रतरभेद <sup>्</sup>     | < c u          |
|                               |                | 9900,                         | पयराभेदे           | प्रतरभदः<br>प्रचला                      | 263            |
|                               |                | [w, w·c],                     | पयस्य              |                                         |                |
|                               |                | ३], ११८६                      | पयलाइया            | भुजपरिसर्पवि                            |                |
|                               | d. 11e         | र, १३९०,<br>११९१              | पयस्यापयस्य        | प्रचलाप्रचल।<br>पदस्य                   |                |
| पम्हलेस्साप                   | वस्त्रकेरवाजा- | १२३७<br>१२३७                  | • पयस्स<br>पर्यंगे |                                         |                |
| पम्हलस्सापु                   |                |                               |                    | पत्रझः ५.८[९<br>पदानाम् १७              |                |
| ''<br>पम्हलेस्साओ             |                | ( 9cc4[8]                     | प्याणं<br>प्याणि   |                                         |                |
| पम्हलस्साना<br>पम्हलेस्साठाणा |                | ११८०[७-८]<br>।नानि १२४७       | ० पर <b>क्र</b> मे | पराकसः                                  | ۹۵6۹<br>ادارین |
| पम्हलस्साञ्जा<br>पम्हलेस्साणं |                | [ 344,                        | पर <b>हा</b> णे    |                                         | 48,2999,       |
| पम्हलस्साण                    |                | ز کی.<br>احق ۱۹۶۷             | 448191             |                                         | २११६ [१]       |
| पम्हलेस्सापरिणामे             |                |                               | ० परहाणेसु         |                                         | ११०४ [१],      |
| पम्हलेस्से                    |                | <sup>२</sup> ,२,<br>१२१६ [२], | - 4/8/-/3          | *************************************** | 5989           |
| 1.60/4                        | 14047          | 9380                          | परपतिद्विए         | परप्रतिष्टितः                           |                |
| पम्हलेस्सेहिंतो               | पदालेड्येभ्यः  | 9959                          | परपरिवापुणं        | परपरिवादेन                              |                |
| पयगदेवा                       | पतगदेवाः,      |                               | परपुट्टे           | परपुष्टः                                |                |
| •                             |                | ावा १८८                       | परभविचाउयं         | परभविकायुष                              |                |
| <i>पथडी</i>                   | प्रकृतयः १६    | ६४ <i>गा</i> .२१७             | l                  | विकायुः                                 | ५५९ મા.        |
| पयते                          | पदकः, पदग      | ः, पतगः-                      |                    | 9 < 2, 9                                | ,७७, ६७९,      |
|                               |                | विन्यः १९४                    |                    |                                         | ६८१            |
|                               |                | बा. १५३                       | वरसक्त्रम्         | <b>परमकृ</b> ष्णाः                      | 960            |

| मूलसदो                   | सक्तयत्वो         | <del>युर्चका</del> इ | मूलसदो                                  | सक्यत्थो                        | युक्तंकाइ          |
|--------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| परमकिण्हलेस्से           | परमकृष्णलेश्यः    | 9040                 | परंपरसिद्ध,णोभवो                        | - परम्परसिद्धनोभ                | बोप-               |
| परमकिण्हा                | परमकृष्णाः १६     | ८ तः १७४             | ववातगनी                                 | पातगतिः ११                      | 2,9908             |
| परमत्थसंथवो              | परमार्थसंस्तवः    |                      | परंपरागता                               | परम्परागताः १                   | ۲90 [٩]            |
|                          | 990               | गा. १३१              | परंपरागया                               | ,, १४१९                         | [9, ३],            |
| परमदुव्भिगंधा            | परमदुरभिगन्धा     | :                    |                                         | 9899                            | तः १४१३            |
|                          |                   | तः १७४               | परंपराद्यापुणं                          | परम्पराघातेन                    |                    |
| परमं —                   | परमम् १६          |                      | _                                       |                                 | ૧૬૬ [૪]            |
| परमाणुपोग्गलस्स          |                   |                      | परंपरोगाढाई                             | परम्परावगादा                    | ने                 |
|                          | ५३२ [१], ५        |                      |                                         |                                 | હહ [૧૭]            |
|                          | 488, 480          |                      | परंपरोववश्वगा                           | परम्परीपपन्नका                  | : ९९८              |
| परमाणुपोग्गळं            | परमाणुपुद्रसम्    |                      | पराघायणामाए                             | पराघातनाम्नः                    |                    |
|                          |                   | 99.68                |                                         |                                 | ०२ [३५]            |
| परमाणुषोग्गला            | परमाणुपुद्रस्थाः  |                      | पराघायणामे                              | पराघातनाम                       |                    |
|                          |                   | ३३, ५०३              |                                         |                                 | ex [94]            |
| परमाणुपोग्गलाणं          | परमाणुपुद्रलान    |                      | परिकहेउं                                | परिकथयितुम्                     |                    |
|                          | ५०४, ५३२          |                      | -0-22-                                  |                                 | 908                |
|                          | [٩], ५४७[         |                      | परिक्खेवेणं                             | परिक्षेपेण                      |                    |
| परमाणुपोग्गले            | परमाणुदुदलाः      |                      |                                         | २०६[१], २                       |                    |
|                          | ५०४, ५३२          |                      | परिग्गहसण्णा                            | परिग्रहसंज्ञा ।                 |                    |
|                          | [9], ७८9          |                      | परिग्गहसण्णा –<br>परिग्गहिया            |                                 | ० तः ७३६           |
| वरमाणुम्मि               | परमाणी ७९         | 9905                 | भारगगाह्या                              | पारिमहिकी-                      |                    |
| परमाशास्म<br>परमुववास्रो | परमोपपातः         |                      | i i                                     | 9938, 993                       |                    |
| વસ્તુવવાના               | 4(4)44(()         | 968                  | परिग्राहियाणं                           | परिगृहीतानाम्                   | 9988               |
| <b>परस्स</b>             | परस्य १५५         |                      | वार-गाठ्याण                             |                                 | ( 811<br>94 [9, ३] |
| परस्तरा                  | पराशराः-सन        |                      | परिस्तहेणं                              | [२.२], ब<br>परिम्रहेण           |                    |
| 4ttatt                   | TORIG:- GI        | લયવાવશવા.            | ० परिणता                                | परिणताः ७                       |                    |
| परस्सरी                  | पराशरी - ,,       | د <i>ب</i> م         | - district                              | ۹۱(۱۵۱۰ <u>۱۵</u><br>ام [۹-۱۸], |                    |
| परस्सरे                  | पराशरः~,,         |                      |                                         | 99 [9.4],                       |                    |
| परस्सरो                  |                   | .२१२ <i>टि.</i> ४    |                                         |                                 | 93 [9-4]           |
| परं                      | परम् २१०,         |                      | ० परिणतो                                | परिणतः ५४                       |                    |
| ••                       |                   | (4, 94,49            | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                 | 902                |
| परंपरगत                  | परम्परगताः        |                      | परिणसङ्                                 | परिणमति                         |                    |
|                          |                   | 900                  | परिणमति                                 |                                 | १२२० तः            |
| <b>परंपरसिद्ध अ</b> संसा | र- परम्परसिद्धासं | •                    | 1                                       | 933,93                          |                    |
|                          | - पस्रजीवप्रशा    |                      |                                         | १२५१ नः                         |                    |
| qualital                 |                   | 94, 90               | 1                                       |                                 | 9244               |
|                          |                   |                      | •                                       |                                 |                    |

| मूक्सरो               | सक्कवत्थो                     | सुसंकाह            | मृङसहो                  | सक्रयत्थो सुभंकाइ                |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|
| परिणमंति              | परिणमन्ति                     | 9cou,              | ० परिणामी               | परिणामः ९४०[१]                   |
|                       | १८०६ [१],                     | १८१२,              | परिणिञ्चाइ              | परिनिर्वाति २१७४ [१]             |
|                       | १८१९,१८२                      |                    | परिणिव्वायंति           | परिनिर्वान्ति ६७३ [२]            |
|                       | १८२९, १८६                     |                    | + परिन्त                | परीत्तः २१२ गा. १८१.             |
|                       |                               | [२, ४-६]           |                         | १२५९ गा. २१२                     |
| ० परिणया              | परिणताः                       |                    | परित्तजीवं              | परीत्तजीवम् प्रस्थेकजीवम्        |
|                       | <b>१०</b> [२], १              |                    | 1                       | ५४[११] सा. १०५                   |
|                       | 9 <b>२ [२, ४</b> ,            |                    | परिश्तजीवा              | परीत्तजीवाः प्रत्येकजीवाः        |
|                       |                               | . હાટિ. ર          | İ                       | ५४ [८] गा. ८९                    |
| परिणाम                | परिणाम १२१                    |                    | ,,                      | परीत्तजीवा – प्रत्येकजीवा        |
| परिणाम ०<br>+ परिणाम  | ,, १२१८<br>परिणासः            |                    | İ                       | ५४ [४] गा. ६९, ५४                |
| + पारणाम<br>परिणामणया | परिणासः<br>परिणासनता-।        |                    |                         | [६] गा. ८० तः ८३                 |
| पारणामणया             | २०३३, २                       |                    | परित्तजीवे              | परीत्तजीवः — प्रत्येकजीवः        |
|                       | 40445 (                       | २० <b>३</b> ७<br>१ | į.                      | ५४ [४] गा. ६७-६८                 |
| वरिणासपर्यं           | परिणासपदम्                    |                    | ,,                      | परीत्तजीवम् – प्रत्येकजीवम्      |
| ********              | 114.14.14.14                  | વંર૦               |                         | ५४ [४] सा. ६६ सा                 |
| परिणामं               | परिणासम्                      | 9282.              |                         | ७१ तः ७७                         |
|                       | १६७९ तः १                     |                    | ,,                      | परीत्तजीबा – प्रत्येकजीवा        |
|                       | 9524 [9.2                     | 1, 98 6            |                         | <b>५४ [४] गा. ७०</b>             |
| ० परिणामं             | परिणामम्                      | १६७९ तः            | परित्तमिस्सिय।          | परीत्तमिश्रिता – भाषामेदः        |
|                       | 94 < 9 [9],                   | ९६८२ तः            | _                       | 684                              |
|                       | 94 < 8 [9],                   | 95,04              | परित्ता                 | परीत्ताः – प्रत्येकशरीरिणः       |
|                       |                               | [૧-૨]              |                         | २६५                              |
| परिणामियस्स           | परिणामितस्य                   |                    | परित्ताणं               | परीत्तानाम् – प्रत्येकः          |
| ० परिणासिया           | परिणामकाः २                   |                    |                         | शरीरिणाम् २६५                    |
| परिणामे               | परिणामः ९२                    | ,                  | परित्ते                 | परीत्तः पर्याप्तः १३७६           |
|                       |                               | गा. २१७            | ० परि <del>त्ते</del>   | ,, ,, ¶₹७७,                      |
| ० परिणामे             | ,, ९२५                        |                    |                         | १३७९ तः १३८१                     |
|                       | 4.86, 480,                    |                    | परिस्तो                 | ,, – प्रत्येकश्रीरी ५४           |
| -63-                  | 0-0                           | 940                | -0.0                    | [९] गा. ९८                       |
| • परिणामेणं           | परिणामेन ९                    |                    | परिपीछङ्का              | परिपीड्य १८०१                    |
|                       | [9], 580 [                    |                    | परिमं <b>ड</b> ल संठाण- | परिमण्डलसंस्थानपरिणताः           |
|                       | [9], ९४२                      | , ९४३,<br>४५,९४६   | परिणवा                  | < [4], < [9-4], 90               |
| <b>परि</b> णार्मेति   | परिणामयन्ति                   |                    | ı                       | [9-२], 99 [9-५],<br>9२[9,३,५-८], |
|                       | गरना <b>ज्य</b> नाग् <u>त</u> | ११२४,<br>१८०२      |                         | १२[१, ₹, ५.०८],<br>१३ [१]        |
|                       |                               | 1004               | l                       | 14 [1]                           |

| भूतसदो                       | सक्कयत्थो                | सु <sup>त्तं</sup> का <b>र</b> | मूकसहो            | सक्रवत्थो                  | सुसंकाइ               |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| परिमंडलसंठाण-                | परिमण्डलसंस्य            | <b>ानपरि</b> णताः              | ० परियारणं        | परिचारणम् -                | प्रवीचारणम्           |
| परिणया                       | •                        | 12 [2, 8]                      |                   | 2042                       | (ع, ٧-٤)              |
| परिमंडकसंठाण-                | परिमण्डलसंस्थ            | ।।नपरिणामः                     | परियारणा          | र्पारचारणा - प्र           | वीचारणा               |
| परिणामे                      |                          | 9,40                           |                   | 2032                       | गा. २२४,              |
| परिमं <b>ड</b> लस्स          | परिमण्डलस्य -            | - संस्थान-                     |                   | -                          | (۱۹) چېره             |
|                              | विशेषस्य ८०              |                                | ० परियारणा        |                            | २०५२[१]               |
| परिमंडलं                     | परिमण्डलम् –             | संस्थान-                       | परियारणापयं       | परिचारणापदः                |                       |
|                              | विशेषः                   | <i>د</i> برع                   |                   | णापदम् पृ. त               |                       |
| परिमंडला                     | परिमण्डलानि -            |                                | ० परियारिया       | परिवारितानि                | •                     |
|                              | विशेषाः                  | ७९२                            |                   |                            | ६ ૪ દિ. ૨             |
| परिमंडले                     | परिमण्डलम् -             |                                | ० परियायणमा       | पर्यापचकाः १               |                       |
|                              | विशेषः ७९                | १, ७९३ तः                      | _                 |                            | १५९, १६२              |
|                              |                          | <00                            | परियावण्णाणं      | पर्यापनानाम्               |                       |
| • परियष्टं                   | परावर्तम् १३             |                                | परियार्वेति       | परितापयन्ति                |                       |
| •                            | १३५२, १३                 |                                | परिक्षी           | वनस्पतिविशेष               |                       |
| ० परियद्या                   | परावर्ताः १              |                                |                   | -0-0                       | २३                    |
| -0.0                         |                          | ८८, १३१०                       | परिवडितसम्मत्ता   |                            |                       |
| ० परियरिया                   | परिवारितानि              |                                | परिवडितसम्मदि     | ट्टा पारपाततसम्य           | ग्दष्टयः १११<br>टि. १ |
| -6                           | १७८<br>पर्यादानता -      | [9], 9<<                       | -6                | परिवर्धमानारि              |                       |
| परियाङ्णया                   |                          | पयादानम्<br>टि. २ तः ५         | परिवडुमाणाइं      | पारवधमानाः<br>परिवृध्यन्ते |                       |
| परियाद्यसा                   |                          | ाट. रतः प<br>१५१७              | परिवर्द्धिजाति    | पारवृध्यन्त<br>परिवृद्धिः  | ५२८                   |
| परियाह्यसम्<br>परियाह्यसम्या | पर्यादाय<br>पर्यादानता - |                                | ० परिवंड्डी       |                            | 4.86                  |
| नारचाइच्याचा                 | २०३३,                    |                                | ० परिवर्द्गीए     | परिशृद्धधा                 | 660                   |
|                              | 1,44,                    |                                | परिवत्ताण         | फलविशेषाणा                 | म् २७३<br>टि.६        |
| परियागयाणं                   | पर्योगतानाम्             |                                | परिवसङ            | परिवसनि                    |                       |
| परियादियणता                  | पर्यादानता –             |                                | पारवसइ<br>परिवसति | पारवसात<br>परिवसति         |                       |
|                              |                          | 2033                           | पारवसात           | पारवसात<br>१८० [२],        |                       |
| परियायणया                    | ,,                       | ,, g. ४9°                      |                   | 100 [1],<br>94 [2],        |                       |
|                              |                          | टि. <b>२</b> -३-४              |                   | 9% [2],                    |                       |
| <b>० परियार</b> गा           | परिचारकाः -              | - प्रवीचारकाः                  |                   |                            | । १०६ सूत्राणां       |
|                              | २०५२ [१                  | ६], २०५३                       |                   |                            | प्रथमकण्डिका          |
| ० परिबारगाणं                 | परिचारकाणा               | म्- प्रवीचार-                  | परिवसंति          | परिवसन्ति                  |                       |
|                              | का                       | णाम् २०५३                      | 11(4(1))          |                            | 90, 906               |
| परियारणया                    | <b>परिचारण</b> ता,       | परिचारणा-                      |                   | तः १८६ स                   |                       |
|                              | प्रवीखारणा               | २०३३,                          | 1                 | कण्डिका, प                 |                       |
|                              | २०३४                     | [१], २०३५                      |                   | [9], 990                   | [9], 953              |
| षा ९ [२]-१७                  |                          |                                |                   |                            |                       |

| (76                           | 40040184                   | ાવારાસકાર         |                         |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| मूकसहो                        | सकायस्थो सुर्चकाइ          | मूकसर्ग           | सक्रयन्थो सुत्तंकाइ     |
|                               | [9], 954 [9], 954,         |                   | 990 [2], 994            |
|                               | १९७ तः २०६ सूत्राणां       |                   | [१-२], १९६, १९७         |
|                               | प्रथमकण्डिका, २०७ तः       |                   | [२], १९८ [२]            |
|                               | 299                        | • परिहा           | परिखाणि ११७, १७८        |
| परिवसंति                      | परिवसतः १७८ [२],           |                   | [9], 966                |
|                               | 9<9[2], 9<8[2],            | परिहाण ०          | परिधान १८७              |
|                               | 968 [२], 9९३ [२],          | • परिहाणीपु       | परिहान्या २११           |
|                               | 95% [2]                    | परिहायमाणी        | परिहीयमाना २११          |
| परिवाडी                       | परिपाटिः १००३ [२]          | परिहारविसुद्धिय   | परिहारविद्युद्धिक १३६   |
| परिवाहीषु                     | परिपाठमा १७०२ [३१]         | परिहारविसुद्धिय • | परिहारविश्वव्यक्त १३३,  |
| ० परिवारिया                   | परिवारितानि पृ. ५६ टि.     | -                 | 936                     |
|                               | ३, पृ. ६४ दि. २            | परिहारविसुद्धिय-  | परिहारविद्युद्धिक-      |
| परिविद्धंसयित्ता              | परिविद्व्वस्य १८०१         | चरित्तपरिणामे     | चारित्रपरिणामः ९३६      |
| ० परिबुङ्गी                   | परिवृद्धिः ५०७,५२८,        | परिद्या           | परिहितवन्तः १७८ [१]     |
| -6                            | 438, 480, 489,             | ,,                | परिहितवन्ती १७८ [२]     |
|                               | [2], 960[4], 9022          | ० परिहिचा         | परिहिताः १७७,१७८        |
|                               | [२]                        |                   | [१], १८८, १९६           |
| <b>० परिवे</b> टिए            | परिवेष्टितः १०००           | ,,                | परिहितौ १७८ [२]         |
| ० परिव्वायगाणं                | परिवाजकानाम् १४७०          | परिहीणं           | परिहीनम् २१७५           |
| परिसप्प                       | परिसर्प १५.१८ [६]          | परिद्वीणा         | परिहीनाः २११ गा. १६६    |
| परिसप्प०                      | ,, ६९, ७६, ६३९             | परूविया           | प्ररूपिताः ५४ [११]      |
|                               | [७, १२-१८]                 | परेण              | परेण १९० गा. १२२,       |
| परिसप्पथलयर-                  | परिसर्पस्थलचर-             |                   | 9609                    |
| तिरिक्खजोणिय-                 | तिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियौ- | परोक्खवषणं        | परोक्षवचनम् ८९७         |
| पंचेंदियओरा-                  | दारिकशरी-                  | परोक्खवयणे        | ,, ८९६                  |
| क्रियसरी रे                   | रम् १४८५[१,५]              | परोप्परं          | परस्परम् १६११,          |
| परिसप्पथलयर-                  | परिसर्पस्थलचर-             |                   | 9६३५ [ <b>१,३-</b> ४]   |
| पंचेंदियतिरि <del>क्</del> ख- | पश्चेन्द्रयतिर्यम्योनिकाः  | पर्छघेउज          | प्रलङ्क्षयेत् २१७४ [४]  |
| जोणिया                        | حام [ام]                   | परुंदु[कंद] ०     | पलाण्डकन्द ५४ [८]       |
| परिसप्पाण                     | परिसर्पाणाम् १५२४ [२]      |                   | गा. ८९                  |
| • परिसप्पाण                   | ,, १५२४ [२]                | परुंब             | प्रलम्ब १८८             |
| ० परिसप्पाणं                  | ,, <8 [8], <4 [4]          | पलंब०             | ,, 900,900              |
| परिसाडइत्ता                   | परिशाव्य १८०१              |                   | [9-2], 900, 956         |
| ० परिसाडेसु                   | परिशाटेषु ५३               | पर्छवमाण०         | प्रसम्बमान पृ. ६५ टि. ७ |
| परिस्ताणं                     | परिषदाम् १७७, १७८          | पछासे             | पलाबाः ४० गा. १३        |
|                               | [9-२], १७९[२], १८०         | पछिनोबमहुभागो     | पत्योपमाष्ट्रभागः ३९५   |
|                               | [२], १८२ [२], १८८,         |                   | [3,3], 354 [3,3]        |
|                               |                            |                   |                         |

| पिक्रजीवसपुत्र चं पत्थोपसायतम् १३२० पिक्रजीवसप्तं पर्थोपसायतम् १३२० पिक्रजीवसप्तं , १३२० पिक्रजीवसप्तं , १३२० पत्थोपसायस्य १८० [१,३], २४६ [१], १२६८ [१], १६८८ [१], १६८८ [१], १६८८ [१], १६८८ [१], १६८८ [१], १६८८ [१], १६८८ [१], १६८८ [१], १६८८ [१], १६८८ [१], १६८८ [१], १६८८ [१], १६८८ [१], १६८८ [१], १६८८ [१], १६८८ [१], १६८८ [१], १८८८ [१], १८८८ [१], १८८८ [१], १८८८ [१], १८८८ [१], १८८८ [१], १८८८ [१], १८८८ [१], १८८८ [१], १८८८ [१], १८८८ [१], १८८८ [१], १८८८ [१], १८८८ [१], १८८८ [१], १८८८ [१], १८८८ [१], १८८८ [१], १८८८ [१], १८८८ [१], १८८८ [१], १८८८ [१], १८८८ [१], १८८८ [१], १८८८ [१], १८८८ [१], १८८८ [१], १८८८ [१], १८८८ [१], १८८८ [१], १८८८ [१], १८८८ [१], १८८८ [१], १८८८ [१], १८८८ [१], १८८८ [१], १८८८ [१], १८८८ [१], १८८८ [१], १८८८ [१], १८८८ [१], १८८८ [१], १८८८ [१], १८८८ [१], १८८८ [१], १८८८ [१], १८८८ [१], १८८८ [१], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८८८ [1], १८ |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| पिछणोवसस्य पत्थोयस्य १८० [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [१], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८ [1], १९६८  | ४१५        |
| पिक्रभोवमस्य पत्थोंपसस्य १८७ [२], १२६६ [२], १८६ [२], १८७ [२], १८७ [२], १८७ [२], १८७ [२], १८७ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [२], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ [2], १८५ | ,₹],       |
| [१, २], २८९ [१, २], ६०%, ६१६ [२], १४०, १९५८ [१], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १६९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [२], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १५९६ [2], १९९६ [2], १९९६ [2], १९९६ [2], १९९६ [2], १९९६ [2], १९९६ [2], १९९६ [2], १९९६ [2], १९९६ [2], १९९६ [2], १९९६ [2], १९९६ [2], १९९६ [2], १९९६ [2], १९९६ [2], १९९६ [2], १९९६ [2], १९९६ [2], १९९६ [2], १९९६ [2], १९९६ [2], १९९६ [2], १९९६ [2], १९९६ [2], १९९६ [2], १९९६ [2], १९९६ [2], १९९६ [2], १९९६ [ | २६४        |
| देर्थ, देनद [२], १४४२, १६९८ [१], १६९८ [१], १९६९ [१], १९७० [२, ४, ६, ११, १३], १९०२ [१],१९८०, १९,१९८०, १९,१६-१९,४४, १९], १९०५, १९०५, १९], १९०५, १९०८, १९,४०८, १९,४०८, १९,४०८, १९,४०८, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १९८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, १८८०, | [۶],       |
| १४०२, १६२. [२], पिक्रमोबसाइं पस्थोपसे १४९ [१ १६९. [२], ५००० [२, ४, ९, १९], १९३, १००० १९३,६,२४,५, १९३, १००, १९०५, १९०, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १९०५, १ | २७,        |
| १६९६ [२], १७००<br>[२, ४, ६, १९, १३],<br>१००२ (१,३-६,८-४,<br>११,१३,१८-१,४-४,<br>११,१३,१८-१,४-४,<br>१००५, १००७ [१],<br>१००५, १००० [१],<br>१००८ (२,४,७-८),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| [२, ४, ९, ११, १३], पिछमागभाव प्रतिभागभावमात्रयां पिछमागभाव १९८५, १ १९, १३, १४, १४, १४, १४, १४, १४, १४, १४, १४, १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| १७०२ [१,३-६,८-६,<br>१६,१३,१८-६२,१४-<br>२७,६६-२६,४४-],<br>१७०५, १००५ [१],<br>१७०५ [२,४,७-८], पिछमागेण प्रतिमागेन ९१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,₹]       |
| ११,१६,१८-२२,२४-<br>२०,६६-१९,४६,४५-],<br>१७०५, १७०७ [१],<br>१७०५, १७०७ [१],<br>१७०८ (१,४,७-८), पश्चिमागेण प्रतिमागेन ९१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| २७, ३६ <sup>°</sup> -२९,४२,४४,], <b>०पिक्सिगी</b> प्रतिमागी १७४७<br>१७०५, १७०७ [१], १७५० तः १<br>१७०८ [२,४,७-८], <b>पछिमागेणं</b> प्रतिमागेन ९१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| १७०५, १७०७ [न],<br>१७०८ [२,४,७-८], पिक्समोर्ण प्रतिसागेन ९१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| १७०८ [२,४,७-८], पिकसारोणं प्रतिभागेन ९१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ८२३        |
| १७१४,, १७१७, १७१८, पिळकोबमासंखेळ- पत्योपमासङ्ख्येयभाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| १७२१,१७२२,१७२५, <b>इसाग०</b> १३३७ तः १<br>१७२७ तः १७३० [१]. पछिसंथा परिसन्धाः ५० गा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| १०३२ [१,३-४] पलुसा वनस्पतिविशेषः ५४<br>पक्तिभोवसं पत्थोपसम् ३५०[१,३]. गा.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | પર         |
| ३५९ [१,३], ३९३ <mark>पह्नगसंटिप पत्यकसंस्थितः २</mark><br>[१,३], ३९५ [१,२],                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۰۰۹<br>[۹] |
| [४,६], १९५   पह्यसम्बद्धः पत्त्रसम्बद्धः ४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| [१,३], ४०१ [१,३], पहलेखु पत्नलेखु १५१,१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| ४०७ तः ४१६ सुत्राणां १६३ तः १६६,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| प्रथम-तृतीयकण्डिके, पृ. परुहव पहुवः⊸म्लेच्छजाति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| १२५ हि. १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ९८         |
| •पश्चिमोणमं पत्योपमम्३९७तः ४०६ <b>•पल्हायणिजा</b> प्रहादनीया १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -          |
| सूत्राणां प्रथम-तृतीयकण्डिके पवगदेवा पदकदेवाः पदगदेवाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| पिककोबमाइं पल्योपमानि ३४४ [१, देवा वा पू. ६४ [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 930        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 900        |
| ३७४ [१,३], ३७८ वा.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 930        |
| [१,३], ३८० [१,३], पवसह प्रवर्तते १०७, १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| ३९० [9,३], ३९२   १९०७, १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| [१, ३], ४०८ [१,३], पवस्रति ,, १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| ४१०[१,३], ४१२[१, पवर्ति प्रवर्तिमम्-प्रवर्तेकम् १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 990        |

| मूलसद्दो           | सक्रमत्थो सुत्तंकाइ                 | मूलसदो                        | सक्रयत्थी श्रुत्तंकाङ्                     |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| पषयणं              | प्रवचनम् ११० गा. १२३                | पब्बङ्ग्लपु                   | प्रवजितुम् १४२० [८],                       |
| पचयणे              | प्र <del>वचने</del> १९० गा. १२९     |                               | 9४२ <b>१ [२</b> -३]                        |
| पवयदेवा            | पदकदेवाः पदगदेवाः                   | पच्चापु                       | पर्वकम् ४७ गा.३५                           |
|                    | पतगदेवावाष्ट्र. ६० टि. २            | ० पब्बए्सु                    | पर्वतेषु १४८                               |
| पवर                | प्रवर १७७, १७८[१-२],                | पञ्चना                        | पर्वगाः ३८गा. १२,                          |
|                    | १८८, १९६                            |                               | *4                                         |
| पधर•               | ,, 95६                              | पञ्चगाणं                      | पर्वगाणाम् ५४ [८] गा.                      |
| + पवर              | प्रवराणि १७८ [१-२]                  |                               | 4.5                                        |
| पवहति              | प्रवहति पृ.२१३ टि.३                 | पञ्चतगर्य                     | पर्वतगतम् १२१५ [३]                         |
| • पवहा             | प्रवहा <b>पृ.२</b> १३ टि.२          | पब्धतस्य                      | पर्वतस्य १७९ [१],                          |
| पवंच               | प्रपद्म २११                         |                               | १८३ [१], १९७ [१],                          |
| <b>≉ पवाइत</b>     | प्रवादित १७८ [२],१९६                |                               | ٩٩ [٩]                                     |
| <b>⊭ पवाइ</b> य    | ,, 900, 900                         | पञ्चतं                        | पर्वतम् १२१५[३]                            |
|                    | [9], 9<<                            | पच्चय                         | पर्वत १०९.८                                |
| * प <b>वाए</b>     | प्र <b>पातः १</b> ०८ <sup>५</sup> . | पञ्चयस्स                      | पर्वतस्य १८०[१],                           |
| पवारुस्स           | प्रवालस्य ५४ [३] गा.                |                               | ٩ < ٦ [٩], ٩٩٥ [٩],                        |
|                    | ६१,५४ [४] गा. ७१                    |                               | १९१ [१], १०९८                              |
| पवालंकुरुष्        | प्रवालाङ्करकः पृ.२९४                | • पब्बयस्स                    | ,, 90%                                     |
|                    | टि. १४                              | पब्बयं                        | पर्वतम् १२१५[२]                            |
| पवालंकुरे          | प्रवालाङ्करः १२२९                   | पञ्चं                         | पर्वे ५४ [८] गा. ९३,                       |
| पवाला              | प्रवालानि ४०,४१                     |                               | ८५३<br>प्रक्रिथिल १९६                      |
| पवाले              | प्रवालम् २४ गा. ९,५४                | पसविक्त •<br>पसत्थविद्वायगति- |                                            |
|                    | [३] गा. ६१, ५४ [४]                  | णसाए                          | प्रशस्तविद्वायोगतिनाम्नः<br>१७०२ [४२]      |
|                    | गा, ७१                              | पसत्यविहाय-                   | प्रशस्तविहायोगतिनाम<br>प्रशस्तविहायोगतिनाम |
| ० पवालेसु          | प्रवाळेषु ५५ [३] गा.                | गतिणामे                       | १६९४ [१८]                                  |
|                    | 905                                 | पसत्था                        | प्रकास्ताः १७०२ [३२]                       |
| + पविट्ट           | प्रविष्टम् ९७२ गा. २०२              | पसत्था                        | प्रशास्त्राज्ञि २०४७                       |
| पबिट्टाइं          | प्रविष्टान् ९९१ [१],                | पसत्थाभो                      | प्रशस्ताः १२४१                             |
|                    | <b>९</b> ९२ [१,३]                   | पसस्थेणं                      | प्रशस्तेन १२३६                             |
| पविद्वाणि          | प्रविष्टाः ९.९१[२]                  | पसया                          | द्विखरविशेषः ७२                            |
| <b>* ० पविट्ठे</b> | प्रविष्टः १७४४                      | पसरई                          | प्रसरति ११० गा. १२५                        |
| पविभन्त            | प्रविभक्त ११०५, १११८,               | पस्                           | पशवः ८३२                                   |
|                    | 9999                                | ० पस्सी                       | पश्यक्तिनः १९५४,                           |
| पवियारण            | प्रविचारणा २ गा. ७                  |                               | 9944, 9940 [9],                            |
| पविवारणापयं        | प्रविचारणापदम् पृ. ४२३              |                               | 9546, 9540                                 |
|                    | q. 90                               | पह                            | प्रभा १९५ [१]                              |

|                   |                                   |                                  | ***                      |  |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|
| मूलसरो            | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ               | मूलसदो                           | सक्रयत्थो सुत्तंकाह      |  |
| पहराह्या          | प्रहारातिगा-लिपिविशेषः            | <ul> <li>पंकप्यभापुर-</li> </ul> | पङ्कश्रभाष्ट्रथ्वीनैरिय- |  |
|                   | ष्ट. ३८ टि. ११                    | विनेरह्याणं                      | काणाम् ३३९ [२-३]         |  |
| पहराईयाभो         | प्रहारातिगाः- ,, १०७              | पंकंसि                           | पक्के ११२१               |  |
| पहबति             | प्रभवति ८५९ गा. १९२               | पंच                              | पश्ची १७४, १९७ [१],      |  |
| ० पहचा            | प्रभवा ८५८                        |                                  | 95 [9], 955 [9],         |  |
| * ० पहचा          | ,, ८५९ गा. १९३                    |                                  | २०६ [٩], २१०,            |  |
| ० पहा             | पथा १६७,१६९ तः                    |                                  | 84c, 86e, 806,           |  |
|                   | 9.98                              |                                  | ४८४, ४९३, ७९,9,          |  |
| * ० पहा           | ,, 9६७, 9७०, 9७9,                 |                                  | ९०१, ९०८, ९७३,           |  |
|                   | 9.03                              |                                  | १०५६ तः १०५९,            |  |
| पहापु             | प्रभाषा १७८[२]                    |                                  | १०६३, १०६५, ११२९,        |  |
| पहारेति           | प्रधारयति १५७०                    |                                  | 9934, 9989, 9984,        |  |
| पहारेमाणीको       | प्रधारबन्त्यः २०५२ [६]            |                                  | १४१५ [२], १४१६           |  |
| = पहेणं           | पथेन १९१२                         |                                  | [२], १४७५, १५२९          |  |
| पंकगती            | पक्कगतिः ११०५, ११२१               |                                  | [૭-૮], ૧૫૩૨ [૫],         |  |
| पंकप्यभा          | पङ्गप्रभा ७७४                     |                                  | १५६७, १६०५, १६०६         |  |
| पंकप्पभाए         | पह्नप्रभाषाः १९७, २१७             |                                  | [१], १६२१, १६२७          |  |
|                   | [3], 9424 [4],                    |                                  | [१],१६३५[३],१७०२         |  |
|                   | २००३                              |                                  | [२५], २०९० [१],          |  |
| ,,                | पद्मप्रभायाम् १४८,                |                                  | २०९२, २०९४ [२],          |  |
|                   | १६७, ३३४                          |                                  | २०९८ [२], २१४९,          |  |
| पंकप्पभापुरविणे-  | <b>पङ्क</b> प्रभाष्ट्रथ्वीनैरियकः |                                  | २१५१                     |  |
| रइप्              | 9**5                              | पंच-                             | पञ्च १७४ गा. १३६,        |  |
| पंकप्यभापुढविणेर- | पङ्कप्रभाष्ट्रध्वीनैर(यकेश्यः     |                                  | १८८, २०९ गा. १५७,        |  |
| इएहिंनो           | १४४६                              |                                  | ९८३ [१], ९.८४            |  |
| पंकप्पभापुरुविणे- | प <b>इ</b> प्रभाष्ट्रथ्वीनैरियकाः | + पंच                            | पञ्चमम् ७९० गा. १८८      |  |
| रह्या             | १४१०[२], १४१४[३],                 |                                  | तः १९०                   |  |
|                   | 9500                              | ० पंचाप्                         | पञ्चकम् १६८९[१-२]        |  |
| पंकप्यभाषु दविणे- | पङ्कप्रभाष्ट्रध्वीनैरयिकाणाम्     | • पंचकस्स                        | पञ्चकस्य १७०६            |  |
| रह्याणं           | २०५७ [३]                          | पंचकिरिए                         | पञ्चिक्तयः १५८५ [१],     |  |
| पंकप्यभापुढविनेर- | पहुप्रभाष्ट्रध्वीनैरयिकेम्यः      |                                  | 9466, 9490, 9496,        |  |
| इएहिंतो           | २१७ [४]                           | ĺ                                | 9456, 2942 [8],          |  |
| पंकप्यभापुरुषिने- | पहुप्रभाष्ट्रध्वीनैर्यिकाः        |                                  | २१६६ [३]                 |  |
| रह्या             | ६०, २१६ [५], ५७२,                 | पंचिकरिया                        | पञ्चित्रयाः १५८६ [१],    |  |
| •                 | 648                               | 1                                | 9499, 9498, 9600,        |  |
| पंकप्यभापुढविने-  | पहुप्रभापृथ्वीनैर्यिकाणाम्        | 1                                | 9402, 9408 [9],          |  |
| रह्याणं           | 141, 335 [1], 483                 | 1                                | २१५३ [५-६], २१५६         |  |
| •                 |                                   |                                  |                          |  |

| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 446                        |                            |                             |
|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| मूलसहो                                  | सक्रयत्यो सुत्तंकाइ        | मूलसहो                     | सक्रवत्यो सुत्तंकाइ         |
|                                         | [2], 2940, 2949            | पंचवण्णाई                  | पञ्चवर्णानि ८७७ [७],        |
|                                         | [२], २१६६ [४]              |                            | 9096 [9]                    |
| पंचक्खर                                 | पञ्चाक्षर २१७५             | पंचवण्णाको                 | पद्मवर्णाः १९५ [१]          |
| पं <del>च</del> गति ०                   | पञ्चगति २२५                | पंचवन्नाहं                 | पञ्चवर्णीन १७९८ [१]         |
| ० पंचगस्स                               | पञ्चकस्य १७१६, १७३५        | पंचविद्य                   | पञ्चविधाः ७,८[१,३ ५],       |
|                                         | [१], १७३६ [२]              |                            | ६२, ६५, १०८, १३३,           |
| पंचण्ह                                  | पञ्चानाम् १७०२             |                            | 982 [9], 980 [9],           |
|                                         | [94-94]                    |                            | १५२० [५]                    |
| पंचण्हं                                 | ,, १७९ [२], १८०            | ,,                         | पञ्चविधा १८,१९,             |
|                                         | [२], १८२ [२]               |                            | १००९ [१], १०११              |
| पंचतीसइमं                               | पञ्जित्रिशत्तमम् पृ.४२७    |                            | [٩], ٩૦٩૨ [٩],              |
|                                         | <b>4.</b> 99               |                            | १०१४, १०१६ [१].             |
| पंचदिसि                                 | पञ्चदिशम् १७४,२१०,         |                            | १०९३, १०९५, २०५२            |
|                                         | १५५३, १८०९                 |                            | [•]                         |
| वंचघणुसयाई                              | पञ्चधनुःशतानि १५२९         | ,,                         | पश्चविधानि पृ. १४ टि. २     |
|                                         | [1]                        | पंचविहाणं                  | पञ्चविधानाम् १५२० [४]       |
| वंचपप्सिए                               | पञ्चप्रदेश <b>के</b> ७८'*, | पंचविहे                    | पञ्चविषः ८८१,९२८,           |
| ,,                                      | पञ्चप्रदेशकः ७८५           |                            | ९३३, ९३६, ९५० तः            |
| पंचकासाइं                               | पञ्चस्पर्शानि ८७७ [१३]     |                            | ९५२, ९५४, १००७,             |
| पंचम०                                   | पश्चम ९२१[१]               |                            | १००८ [१], १०१५              |
| वंचमप्                                  | पञ्चमके ७९० गा. १८७        |                            | [१], १०७२, १०८५,            |
| पंचमं                                   | पत्रमम् ११८०[६]            |                            | 9६८२, 9६८६                  |
| ,,,                                     | पञ्चमीम् ष्ट. १७४ टि. १    | ,,                         | पश्चविधम् १४७६,             |
| पंचमा                                   | पञ्चमी १५९९ [१],           |                            | १४७७, १५३६, १५३७,           |
|                                         | 94.09                      |                            | 1442, 1666, 1669            |
| पंचमाए                                  | पञ्चम्याम् २१७ [२],        |                            | [२], १६९४[२,३,५.६,          |
| . ~                                     | ३३४, २००४                  |                            | 5,99], 9६६९                 |
| पंचमि                                   | पञ्चमीम् पृ. १७४ टि. १     | पंचवीसङ्गं                 | पश्चविंशतितमम् पृ. ३८८      |
| पंचमी                                   | ,, ६४७ गा. १८३             |                            | વં. ૨૦                      |
| पंचमे                                   | पश्चमे २१७२                | पंचसु                      | पश्चम्र ८२, १५४,            |
| ० पंचमेसु                               | पञ्चमेषु २१७३[२]           |                            | १४२६ [१], १९०४              |
| पंचमो                                   | पञ्चमः पृ. ३०१ पं. १०      | , .                        | [1]                         |
| ० पंचयस्स                               | पञ्चकस्य १६९८[१]           |                            | पश्चभिः १२३२                |
| पंचरसाई<br>पंचवण्ण                      | पञ्चरसानि ८७७ [११]         | पंचहिं                     | पश्चिमिः ९६,९७[ <b>१</b> ], |
| पञ्चवण्ण<br>पंचवण्ण o                   | पञ्चवर्ण १७७               |                            | Yoo [9,8], 649              |
| 444440                                  | पञ्चवर्ण १७८ [१],          | ॰ पं <del>चं</del> गुलितला | पञ्चानुसितलानि १७७,         |
|                                         | 900                        |                            | 100 [1]                     |

| मूलसदो                       | सक्रपत्थो सुत्तंकाइ                       | मूछसदी सक्क्यत्थो सुत्तंकाह                  |
|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| पंचंगुलिया                   | पञ्चाङ्गलिका – बल्लीविशेषः                | पंचेंदिएसु पश्चेन्द्रियेषु ६७२ [३]           |
| -                            | ४५ गा. २८                                 | पंचेंदिएहिंतो पश्चेन्द्रियेभ्यः ६५५ [३]      |
| + पैचाका                     | पद्माळेषु १०२ गा. ११३                     | • पंचेंदिएहिंतो पश्चेन्द्रियेभ्यः ६३९ [६,    |
| पांचिंदिए                    | पक्षेन्द्रियः १७४६                        | ٩], ६४५ [२]                                  |
| पंचिदिएसु                    | पक्षेन्द्रियेषु ६६६ [२],                  | पंचेंदिय • पश्चेन्द्रिय १२०८, १२८४           |
|                              | ६७२ [३]                                   | पंचेंदियभोरालिय- पश्चेन्द्रियादारिकशरीरम्    |
| पंचिंदिय                     | पचेन्द्रिय ५९                             | सरीरे १४७६, १४८२, १४८५                       |
| पंचित्य ०                    | पश्चेन्द्रिय ५९                           | [9,4]                                        |
| पंचिंदियतिरिक्ख-             | पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेषु               | ० पंचेंदियक्षोरा-                            |
| जोणिएसु                      | 9880                                      | लियसरीरे १४८२ तः १४८४ [२],                   |
| पंचिदियतिरिक्ख-              |                                           | 9864 [9-3, 4-4],                             |
| जोणिपृहिंतो                  | દરૂષ [૨-રૂ], ૬૪૫                          | १४८७ [१-२], १४९७                             |
|                              | [२], १४३७ [१]                             | [9-3], 9890 [9],                             |
| पंचिदियतिरिक्ख-              |                                           | 9409 [9]                                     |
| जोणिय                        | १५८५ [३]                                  | पंचेंदियकस्मग- पत्नेन्द्रियकार्मणशरीरम्      |
|                              | पश्चेन्द्रियतिर्यस्योनिकस्य               | सरीरे १५५२                                   |
| जोणियस्स                     | ४८२ [१]                                   | पंचेंदियजाइणामाए पबेन्द्रियजातिनाम्नः        |
|                              | पश्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाः                | 9002 [4]                                     |
| जोणिया                       | <b>६१, ४३९, ११४</b> १                     | पंचेंदियजाइणामे पश्चेन्द्रियजातिनाम          |
| • पंचिदियतिरि-               |                                           | 9598 [7]                                     |
| क्सजोणिया                    | ६२, ३३४                                   | पंचेंदियजातिणा- पत्नेन्द्रियजातिनाम्नः       |
|                              | पक्षेन्द्रियतियग्योनिकानाम्               | माए १७११ [२]                                 |
| जोणियाण                      | 300                                       | पंचेंदियतिरिक्ख पञ्चेन्द्रियतिर्यच् ११५२     |
| पश्चिदियातरिक्ख-<br>जोणियाणं | पञ्चेन्द्रियतिर्यभ्योनिकानाम्             | पंचेंदियतिरिक्ख- पश्चेन्द्रियतिर्थग्योनिकः   |
| जााणयाण                      | 904, 869 [9],<br>866, 9408                | जोणिए ४८९ [१], ४८२ [१],                      |
| • पंचिंदियतिरि-              | ५२८, १५०५<br>पश्चेन्द्रियतिर्थग्योनिकानाम | ४८३ [१], ४८५ [१],                            |
| क्खजोणियाणं<br>-             | ७५ [४], ३७२ [२],                          | ४८७ [१], १२११,                               |
|                              | ३४३ [٩], ७६०                              | १४३७ [१], १६४७                               |
| • पंचितियवेड-                | पसेन्द्रिय वैकियशरीरस्य                   | [9], 9<92                                    |
| व्वियसरीरस्स                 | 9432 [9]                                  | पंचेंदियविरिक्ख- पश्चेन्द्रियतिर्थग्योनिकेन  |
| पं <b>चि</b> दिया            | पञ्चेन्द्रियाः १४७[२],                    | जोविएणं १०४२                                 |
|                              | ३०४ तः ३०६, ३३४,                          | पंचेंदियतिरिक्ख- पश्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेषु |
|                              | <b>5</b> ₹ <i>c</i>                       | जोणिएसु ६६६ [२], ६६८ [२],                    |
| पंचित्रियाणं                 | पश्चेन्द्रियाणाम् १६६                     | १२११, १४२० [१-२],                            |
| पंचूणे                       | पञ्चोनम् १७३                              | १४२१ [२], १४३२                               |
| पंचेंदिए                     | पञ्चेन्द्रियः १२७५, १७४७                  | [9], 9<<0 [४],                               |
|                              | [٩], १७५०                                 | 9508                                         |

| रदड                      | danidalifi                          | त्रपारालट्टार                                                          |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| मूलसहो                   | सक्रयत्थो सुत्तंकाह                 | मूलसडो सक्तवस्थो सुक्तंबाइ                                             |
| पंचेंद्रियतिरिक्ख-       | पञ्जेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यः       | ० पंचेदियतिरिक्ख- पश्चेन्द्रियतिर्थेग्योनिकानाम्                       |
| जोणिपृहिंतो              | ૬३૬ [૨-३],  ૬૫૦                     | जोणियाण ११८० [५], १७६०,                                                |
|                          | [२, १०]                             | <b>ባ</b> ९८२, g. ባ६५ <b>ટિ. ૧</b>                                      |
| <b>० पंचेदियति</b> रिक्ल | ा- पद्धेन्द्रियतिर्यग्योनिकेम्यः    | पंचेंदियतिरिक्ख- ,, १७५, ३७२                                           |
| जोणिएहितो                | ६३९ [३-२२]                          | जोणियाणं [१], ४५,१, ४८१ [१],                                           |
| पंचेंदियतिरिक्ख-         | पञ्जेन्द्रियतियेग्योनिक             | ४८२ [२], ४८३ [१],                                                      |
| जोणिय ०                  | ६६८ [७], १०३४,                      | ४८७ [१], ६५६ [३],                                                      |
|                          | ११५५, १४०४, १४२८                    | ७४५, १०७४, ११६३                                                        |
|                          | [8], 9844                           | [٩], ٩٩<० [٩,٩],                                                       |
| पंचेदियतिश्विब-          | पञ्जेन्द्रियतिर्थग्योनिकक्षेत्रो-   | ૧૧૧૭, ૧૫૨૧ [રૂ],                                                       |
| जोणियखेत्रोव-            | पपातगतिः                            | १५४४ [२], १९२५,                                                        |
| वायगती                   | d 0 6',4'                           | १९७७,२०१०,२०१९,                                                        |
| पंचेंदियतिरिक्य-         | पञ्जेन्द्रियतिर्यग्योनिकत्व         | २०२४,२०२९, २०४३,                                                       |
| जोणियत्ते                | <b>१०४२ [५.], १०४</b> ३             | २०९२,२१३०,२१५१,                                                        |
|                          | [२], १०४६ [२]                       | ष्ट. ४४२ डि. २                                                         |
| पंचेंदियतिरिक्ख-         | पञ्जेन्द्रियतिर्यम्यो <b>निकस्य</b> | ० पंचेदियतिरिक्ख- पश्चेन्द्रियतिर्यस्योनिकानाम्                        |
| जोणियस्स                 | ४८१ [१], ४८३ [१],                   | जोणियाणं ६८ [४], ७५ [४],                                               |
|                          | ४८७ [१], १०६१,                      | ९१ [४], ३७२ [३] सः                                                     |
|                          | ૧૫૪૧, ૧૬૩૫ [૪],                     | રેલ્૧ [રે], રેલ્સ                                                      |
|                          | १६६०, २१६३, २१६७                    | [२-३], ३८३[२] तः                                                       |
| पंचेंदियतिरिक्ख-         | पञ्जन्द्रयनिर्थग्योनिकाः            | <b>રે ઽ</b> જ. [३], ૭૪૬, ૭૪૭,                                          |
| जोणिया                   | ९१ [४], २१८, ६२०,                   | ७६१, ७६९, ११६३                                                         |
|                          | ६૫૫ [૧], ६७૨ [૧],                   | [३], ११८० [१, ३,                                                       |
|                          | E < 9, < 34, 4, 45,                 | ٧, ٧٠-٤]                                                               |
|                          | ९९७ [२], १०८२,                      | पंचिद्यतिरिक्क पश्चेन्द्रियतिर्थग्योनिकादिषु                           |
|                          | 99co [s.0], 900v,                   | जोणियादिसु १४२६ [१]                                                    |
|                          | 9898 [9], 9698,                     | पंचेंदियतेयगसरीरे पक्षेन्द्रियतैजसशरीरम्                               |
|                          | १८२५, १८४८ [२],                     | १५३६, १५३५ [१]                                                         |
|                          | ૧૯૧૧ [ગ], ૧૧૩૩,                     | ० पंचेदियवेउव्वि- पर्वेन्द्रियवैक्रियशरीरस्य<br>यसरीरस्स १५२९ [१] १५३० |
|                          | १९७२, १९७७, १९९४,                   | यसरीरस्स १५२९ [१], १५३०,<br>१५३ <b>१</b> , १५३२ [६]                    |
|                          | २०३६,२०७५,२०८२,                     | १५२१, १५२२ [६]<br>पर्वेदियवेडव्वि- पक्षेन्द्रियवैक्रियशरीरम्           |
|                          | २१३०, २१४५ [२]                      | यसरीरे १५१४, १५१६                                                      |
|                          | - पत्रेन्द्रियतिर्यभ्योनिकाः        | ० पंचेंदियवेउध्य- ,, १५१६, १५१७                                        |
| जोणिया                   | ६८ त. ७०, ७७ [४],                   | यसरीरे [२], १५१८ तः १६१०                                               |
|                          | હર્મ, હહ, ટળ [ઘ]ં,                  | [3], 9423 [9-2],                                                       |
|                          | < 4, \$3 x, 4 < 3, 4 < 4,           | 9428 [9], 9424,                                                        |
|                          | ६३४, ११८० [५,८]                     | 9434 [9-3, 4]                                                          |
|                          |                                     |                                                                        |

| मूकसदो          | सम्बद्धी                            | सुत्तंकाह | मूलसदो         | सक्रयत्थो                     | सुत्तंकाङ्      |
|-----------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| पंचेंदियसरीराहं | पञ्जेन्द्रियशरीराणि                 | 9643      | पागस्थि        | प्रकटित १९५                   | 1[9], 156       |
| पंचेंदियसंसारसम | n- पश्चेन्द्रियसंसारसम्             | गपन्नजीव- | पागसासणे       | पाकशासनः                      |                 |
| वण्णजीवपण्ण     |                                     | 96        | पागार- ०       | प्राकार १७७                   |                 |
| पंचेंदियस्स     | पश्चेन्द्रियस्य                     | २१७५      |                |                               | 966             |
| पंचेंदिया       | पश्चेन्द्रियाः २२७                  |           | पादङ्खा        | वनस्पतिविशेष                  | : પૃ. ૧૦        |
|                 | २३० [६],२३                          | १, ३३४,   | 1              |                               | टि. ३           |
|                 | ९४३, १७२८,                          | 9039      | पाडका          | पाटला                         | ४२ गा. २३       |
|                 | [٩], ٩७३४, ٩٠                       |           | पाडिहारियं     | प्रातिहारिकम्                 | २१७४ [४]        |
| पंचेंदियाण      | पञ्चेन्द्रियाणाम् पृ.               |           | पाढा           | पाठा-बनस्पति                  |                 |
| पंचेंदियाणं     | ,, २२७ तः                           |           |                | (१] गा. १                     | <b>५०, १२३४</b> |
|                 | २३० [६],                            |           | पाडी           | ,,                            | ર⋖६ ટિ. ૧       |
|                 |                                     | [۶] ه ه   | पाण            | সাত্য                         | 299             |
| पंजर-           |                                     | ९५ [٩]    | + पाण          | वनस्पतिविशेष                  | ः ४३ गा.        |
| पंडगवणे         |                                     | 9085      |                | ૨૪, <b>દ</b> .                | १८ टि. १०       |
| पं <b>दर</b> ०  | पाण्डुर १                           |           | पाणप्          | प्राणतः                       | २०५ [२]         |
| पंडरा           | पाण्डुराः १८७ र                     |           | ,,             | प्राणते                       | २०६ [२],        |
| पंडुमित्तिया    | पाण्डुमृत्तिकाः                     |           |                | ३३४, ४                        | २४ [१-३],       |
| पंडोडं          | पटोस्डम् पृ.२                       |           |                |                               | १८३९            |
| पंडोका          | पटोस्रा-वल्ली पृ.                   |           | पाणसा          | प्राणताः                      | 188 [J]         |
| ० पंतियाण       | पङ्किकानाम्                         |           | पाणमंति        | प्राणमन्ति                    | ६९३ तः          |
| ० पंतियासु      | पङ्क्तिकास १५१                      |           |                |                               | iso, 1000       |
|                 | १६३ तः १६५                          |           | पाणय           | प्राणत १९६,                   |                 |
| पाइ             | वनस्पतिविशेषः                       |           |                | २०६ [२]                       |                 |
| _•_             |                                     | રૂ લ      |                | २१०, ६२                       | २, ६३५,         |
| पाईण            | प्रा <b>चीन</b> १५७<br>[१], १९८ [१] |           |                | १०३२ [५],                     | १०३५,           |
|                 | [9], 3\c [3]                        |           |                | ૧૦૩૨ [૫],<br>૨૦ <b>૦૪</b> ,   | २०५१,           |
|                 | [9], २०४ [9]                        |           | ० पाणय         | प्राणत पृ.                    | (645 [4]        |
|                 | [9], २०६ [9]                        |           | पाणबदेवा       | प्राणतदे <del>वाः</del>       |                 |
|                 |                                     | तः २०९    | पाणवदेवाणं     | त्रागतप्याः<br>प्राणतदेवानाम् |                 |
| पाईणवाप्        | प्राचीनवातः                         |           | पाणयचडेसर      | प्राणतवतंसकः                  |                 |
| * पाउमा         | प्रायोग्य १७५१,                     |           | ० – पाणवा      | प्राणताः                      |                 |
| पाउणति          | प्राप्नोति<br>प्राप्य               | २१७५      | ० पाणयाणं      | प्राणतयोः                     | २०६ [9]         |
| पाउणिसा         |                                     |           | ,,             | प्राणतानाम्                   |                 |
| पामोसिया        | प्राद्वेषिकी-किया मे                |           | पाणं           | पानम् पृ.ः                    |                 |
|                 |                                     | 9400      | पाणाष्ट्रवाएणं | प्राणातिपातेन                 |                 |
| पामोसियाए       | प्राद्वेषिक्या-कियार्               |           |                | 9464[9],                      |                 |
|                 |                                     | १६२०      |                | 9462,                         | १५८३[१]         |

| बूकसदो                 | सक्रयत्थो                    | सुत्तंकाइ       | मूछसदो                 | सक्रयत्थो                               | सुत्तंकाइ            |
|------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>पाणाह्</b> वातकिरिय | । प्राणातिपातकि              | या १५६७,        | पारिगाहिया             | पारिमहिकी-वि                            | क्या मेदः            |
| •                      |                              | १५७२            |                        | 9६२9, 9६२                               | 7, 9624,             |
| पाणाइवाचकिरिय          | п,,                          | 9404,           |                        | 9६३२, 9६३                               | 14, 9449             |
|                        | १६०६ [१],                    | 9890,           | पारिग्गहियाओ           | पारिप्रहिक्यः                           |                      |
|                        |                              | २, १६१७         | पारिजा <b>यकुसुमे</b>  | पारिजातकुसुम                            |                      |
| पाणाङ्गाय-             | प्राणातिपातकिर               |                 |                        |                                         | टि. १६               |
| किरियाप                |                              | <b>१६२०</b>     | पारिप्यवा              | पारिश्ववाः-रोग                          |                      |
| पाणाइबाय विरण्         | प्राणातिपातिवर               |                 |                        |                                         | 66                   |
| पाणाइवाय-              | प्राणातिपातविर               |                 | पारियायकुसुमे          | पारिजातकुसुमा                           |                      |
| विरतस्य                |                              | 968 [٤]         |                        |                                         | ि १६                 |
| पाणाइवाय-              |                              | १६५० तः         | पारियावणिया            | पारितापनिकी-                            |                      |
| विरयस्स                |                              | ३, १६५५         | 1                      |                                         | a, 94.09,            |
| पाणाइबायविरया          | प्राणातिपातविरत              |                 |                        |                                         | ९, १६१२              |
| पाणाइवायवेरमणे         | प्राणातिपातविर               |                 | पारियावणियाण्          | पारिताप <b>निक्या</b>                   |                      |
|                        | १६३७, १                      |                 |                        |                                         | 9620                 |
| पाणाई                  |                              | <b>4</b> ₹ [૪]. | परिवताण                | पारापतानाम्-                            |                      |
|                        |                              | ૧૬૬ [३]         |                        | जाः                                     | म् ष्ट. २७३          |
| पाणी                   | पानी – वल्लीविङ              |                 | -2                     |                                         | टि. ६                |
|                        |                              | गा. ३१          | परिवयगीवा              | पारापतशीबा-                             |                      |
| पाणे<br>ं              | पानम् पृ.२                   |                 | परिवया                 |                                         | १२२७                 |
| • पातालाणं             | पातालानाम् १                 |                 | पारवया<br>पारेवयाण     | पारापताः-कपे                            |                      |
| ० पादुब्भवंति<br>पादे  | प्रादुर्भवन्ति २:<br>पादौ १: |                 | पारवयाण                | पारापतानाम्-                            |                      |
| पाद<br>पादोसिया        | पादा प<br>प्रद्वेषिकी-क्रिया |                 |                        | णाम् १२३०                               | ,, ષ્ટ. ૨૭૧<br>ટિ. ૬ |
| पादासमा                |                              | 44:<br>9, 94.00 | पारेवाण                |                                         |                      |
| पादोसियाप्             | १८६<br>प्रदेशिक्या-क्रिय     |                 | पालका                  | ,, ,,<br>पालक्यावनस्                    |                      |
| તાર્ <b>ાલના</b> લ     | त्रक्षापप्तचा—।क्रथ          | 9520            | न । वरका               | पालक्षापगर                              | यातः <b>४</b> ०      |
| पायहंसा                | पादहंसाः                     | 1970            | पालंका                 | वनस्पतिविशेष                            |                      |
| पायालेस                | पातालेषु १४                  |                 | 41041                  | <b>વનસ્વા</b> લાવસવ                     | . ટુ. ૧૫<br>ટિ. ૧૫   |
| 414103                 |                              | 10, 960         | पालियाय <b>कु</b> सुमे | पारिजातकुसुम                            |                      |
| पायीण०                 | प्राचीन २                    |                 | पालेमाणा               | पालयमानौ-पा                             |                      |
|                        | २०३[१], छ.                   |                 | disellen               |                                         | 9vc [२]              |
| + पारग                 | वनस्पतिविशेषः                |                 |                        | पालबमाना:-प                             |                      |
|                        |                              | 35              | ,,                     | 900, 900[                               |                      |
| पारगव                  | पारगताः २११                  |                 |                        | , , , , , , ,                           | 13, 100,             |
| पारस                   | पारस-म्लेच्छज                |                 | • पाचकरमे              | पापकर्मा                                | <95                  |
|                        |                              | 36              | पावविश्व               | बहीविशेषः ४                             |                      |
|                        |                              | 1               |                        | 110111111111111111111111111111111111111 |                      |

|                 | .,                        |              | • • •                             |
|-----------------|---------------------------|--------------|-----------------------------------|
| मूलसद्दो        | सक्रपःथो सुत्तंकाइ        | मूछसहो       | सक्र्यत्थो सुत्तंकाह              |
| ० पावं          | पायम् ११० गा. १२०         | पासावीवा     | प्रसादनीयानि १७७,                 |
| पावा            | पापा-नगरी १०२             |              | १८८, १९६                          |
|                 | गा. १९६                   | पासादीया     | ,, . છ. પદ્ ટિ. ૧                 |
| पावे            | प्राप्नोति २११ गा. १७२    | पासिउकामे    | द्रष्टुकामः १६८०                  |
| पास             | म्लेच्छजातिविशेषः ९८      | पासिउं       | इष्टुम् ५४ [१०] गा. १०३           |
| पासइ            | पर्यति ९९०[२],            | पासिस्ता     | <b>रष्ट्रा १६८०</b>               |
|                 | ९९४, १२१५ [१-३],          | पासिय        | बुक्षविशेषः पृ.९७ टि. ९           |
|                 | 99.68                     | पासियध्वं    | द्रष्टब्यम् १६८०                  |
| ० पासणता        | परयत्ता १९४५, १९४८,       | पासेंति      | परयन्ति ९९६                       |
|                 | 9540, 9549                | वाहुया       | त्रीन्द्रियजीबाः ५७ [१]           |
| ० पासणताप्      | पश्यत्तया १९५५            | P            | अपि ५४ [७] गा. ८५,                |
| वासणवा          | पश्यत्ता-दर्शनता २ गा. ७, |              | ५४ [१०] सा. १००,                  |
|                 | १९३६, १९४०, १९४४,         |              | ८३, १८७ गा. १३९,                  |
|                 | 9580                      |              | १९० [२], १९४,                     |
| ॰ पासणवा        | ,, १९३६तः १९३८,           |              | १९७ [१], ६०६ तः                   |
|                 | १९४० तः १९४२,             |              | ६१६, ६१८, ६२१ तः                  |
|                 | 9588, 9540, 9549,         |              | ६२४, ६५० [१०],                    |
|                 | १९५७ [१], १९५८            |              | ६५५ [४], ८७२,                     |
| पासणयापर्य      | पत्थनापदम् पृ.४१२ पं.     |              | cou, coo [4.98,                   |
| _               | . २६                      |              | 96.29], 606, 660,                 |
| पासति           | पश्यति ९९० [२], ९९२       |              | ९१२ [१], ९८३ [२],                 |
|                 | [२], ९९४, १२१५            |              | seu [9],                          |
|                 | [१.३], १६८०, १९६३,        |              | १००१, ११८० [६,                    |
|                 | 9568, 2965                |              | १०], ११८१, १२५८                   |
| पासवणेसु        | प्रस्नवणेषु ९३            |              | [३], १४६४, १४७२,                  |
| पासंति          | पश्यन्ति २११ गा. १७०,     |              | १५२० [५], १५६२,                   |
|                 | ९९५ [१], ९९६, ९९८,        |              | १७६२, १७८२, १७९८                  |
|                 | १९८३ तः १९९२,             |              | [१-२], १८०० [१-२],                |
|                 | 9558, 9554, 9554,         |              | १८५३, १९११,                       |
|                 | १९९८, २००६, २००७,         |              | १९३९, २०२०, २०५६,                 |
|                 | २०४०, २०४२, २०४३,         |              | २०५७ [३], २०५८,                   |
|                 | २०४६, ष्ट २९० हि. १       |              | २०६४, २०६७, २०७०,                 |
| पासा <b>ईया</b> | प्रसादनीयौ २०६ [१]        |              | २०७५, २०७८, २०८३,                 |
| 97              | प्रसादनीयानि १७८[१],      |              | २१६८, २१६९, २१७३                  |
|                 | १९५ [१], २०६ [१],         |              | [२], २१ <b>७४</b> [१ <u>-</u> ३], |
|                 | २१०                       |              | g. १९० हि. १                      |
| पासातीता        | प्रसादनीया २११            | * <b>4</b> 4 | अपि ६९२, १२०५                     |

| मूकसदो             | स <b>स्वय</b> श्यो              | शुक्तंकाइ            | मूकसहो                  | सक्रमस्थो सुर्गका        | Ę  |
|--------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|----|
| विकाणं             | पकानाम्                         | 9236                 | पिसायाणं                | पिशाचानाम् १८९ [१        | ١. |
| ०पिच्छप्           | पिच्छकम् पृ.                    | २९३ डि.११            | l                       | १९० [१], १९              | ۹  |
| ० पिच्छे           | पिच्छम्                         | 9220                 | पिसुया                  | त्रीन्द्रियजीवाः ५७ [१   |    |
| पिट्ट              | पिष्ट                           | १२३७                 | पिहुजणस्स               | प्रथम्बनस्य ७७३ [४       | 1  |
| • पिट्टरासी        | पिष्टराशिः                      | 9239                 | पिहुजणे                 | पृथाजन: ७७३ [४           | 1  |
| पितत्तरिया         | प्रियतरिका पृ.                  | २९७डि.४              | पिहुजणो                 | ુ, પૂ. ૧૬ દિ.            |    |
| <del>पिरोसु</del>  | पित्तेषु                        | 4.3                  | ० पिंछे                 | पिच्छम् <b>पृ.२९३</b> टि | ٤. |
| पिपीलिया           | पिपीलिका                        | 40 [9]               |                         | 99-9                     |    |
| पिप्परि            | पिप्पली ४                       | १९ गा. १७            | • पिंडितं               | पिण्डितम् २११ गा. १७     |    |
| पिष्यलिचुण्णाण     | <b>पिप्प</b> ठी <b>चूर्णा</b> न | म् ८८४               | ० पिंडितो               | पिण्डितः २११ गा. १७      |    |
| पिप्पलिचुण्णे      | पिप्पलीचूर्णम्                  | १२३४                 | पीईय                    | वनस्पतिविशेषः ४३ गा      | i. |
| विष्यक्रिया        | पिप्पलिका ४                     | २ गा. २०             | 1 -                     | ۶.                       |    |
| पिप्पन्नी          | पिप्पली                         | 9338                 | पीड                     | <b>দী</b> ঠ ় ৭৩৩, ৭৩০   |    |
| विष्यसीमुखप्       | पिप्पलीमूलकम्                   | , १२३४               | 0-0                     | [9-२], १८८, १९।          |    |
| पिय                | त्रिय पृ.                       | ६४ टि ७              | <b>पीणणिज्ञा</b>        | प्रीणनीया १२३            |    |
| पियतस्या           | प्रियतरिका                      | १२३१,                | पीयकणवीरए               | पीतकरवीरकः १२३           |    |
|                    |                                 | १२३८                 | पीयबंधुजी <b>वए</b>     | पीतवन्धुजीवकः १२३        |    |
| • पियरो            | पितरी                           | 689                  | पीयवण्ण ०               | पीतवर्ण पृ. १३० टि.      |    |
| पियस्सरया          | प्रियस्वरता १                   | ६८४ [१]              | पीयासोगे                | पीताशोकः १२३             |    |
| पियंगाला           | चतुरिन्द्रियजीव                 | 7: 4 c [9]           | पीलु                    | पीछः ४० गा. १            | ŧ  |
| पियंगुवण्णा        | प्रि <b>यङ्गुव</b> र्णाः        | १८७ गा.              | पुक्खरकण्णिया-          | पुष्करकर्णिकासंस्थान     |    |
|                    | •                               | 986                  | संठाण ०                 | 900, 900 [9], 900        | =  |
| * ० पिया           | प्रि <b>याः</b>                 | 966                  | पुरुखरकण्णिया-          | पुष्करकर्णिकासंस्थान-    |    |
| पियाले             | प्रियालः ४                      | ० गा. १४             | संठाणसंदिते             | संस्थितः २१६०            |    |
| पिलुक्खरकखे        |                                 | १ गा. १०             | पुक्खरदीवे              | पुष्करद्वीपे पृ. ३०२ टि. |    |
| पिलुक्खुरुक्खे     | प्रक्षद्रक्षः पृ. १             | v ટિ. ૧३             | प <del>ुश्</del> वरद्धे | पुष्कराई १२५७ [१६        | -  |
| पिसापृहिंतो        |                                 | 40 [94]              | पुश्खरवरदीव <b>हु ०</b> | पुष्करबरद्वीपार्द्ध १०९० |    |
| पिसायइंदा          |                                 | 9 < 4 [ <b>ર</b> ]   | पुक्खरसारिया            | पुष्करसारिका-लिपिमेदः    |    |
| पिसावइंदे          |                                 | 14.0 [2],            |                         | 901                      |    |
|                    |                                 | 959 [ <del>ર</del> ] | पुक्खरिणीको             | पुष्करिण्यः १५४          |    |
| पिसायराया          |                                 | 190 [2],             | पुक्खरिणीय              | पुष्करिणीनाम् ८८५        |    |
|                    |                                 | 999 [2]              | पुक्खरिणीसु             | पुष्करिणीयु १५१,१६०      |    |
| <b>पिसायरामाणो</b> | पिशाचराजी                       |                      |                         | १६३ तः १६६, १७५          | ٩. |
| पिसायंदा           | पिशाचेन्द्रौ पृ.                | € € E. 9             | पुक्खरे                 | पुष्करः-द्वीपः समुद्रव   |    |
| पिसाया             |                                 | 189 [4],             | man de                  | १००३ [२] गा. २०          |    |
|                    | 966, 968                        | 9]. 950              | पुरमाले<br>सम्बक्ती     | पुद्रलान् १८१            | ١  |
|                    |                                 | 953 [9]              | पुच्छणी                 | प्रच्छनी-भाषाप्रमेदः     |    |
|                    | C .13                           | (1)                  |                         | ८८६मा, १९१               | •  |

|         |                      | बीयं प    | रिसिट्टं-   | -सद्दाणुक |
|---------|----------------------|-----------|-------------|-----------|
| मूक्सरो | सक्तयत्थो            | सुक्तं    | वार         | मूलसदो    |
| पुष्छा  | <del>प्रच</del> ्छा  | 949, ३    | 49          |           |
|         | [२-३], ३             | १५२ [१-   | <b>3]</b> , |           |
|         | \$44 [c              |           | 4.6         |           |
|         | (٥٠٠٥], ١٩           |           |             |           |
|         | [9-३], ३             |           |             |           |
|         | ३६२ [9-३             |           |             |           |
|         | तः ३६५               |           |             |           |
|         | [२-३], ३             |           |             |           |
|         | રે≰ <b>લ [</b> ૨     |           |             |           |
|         | [२-३],<br>३७२ [२]    | રહ્ય [:   | th.         |           |
|         | ३७५ [२]              | ल. २०     |             |           |
|         | ₹<9 [२]              | तः ३८     | 3,          |           |
|         | ₹ cv [२]             |           |             |           |
|         | ₹ <b>८७</b> [२]      |           |             |           |
|         | રેવ [ર]              |           |             |           |
|         | ₹ <b>९३</b> [२       | ·3], 3°   | 8           |           |
|         | ३९३ [२<br>[२३], ३    | લ્પં[ર₊ર્ | 1.          |           |
|         | ₹९६ [૨]              | तः ३९     | ۷,          |           |
|         | ३९९ [२]              |           |             |           |
|         | ૪૦૭ (ર               |           |             |           |
|         | [२-३], ४०            |           |             |           |
|         | ४३५, ४३              |           |             |           |
|         | ४३७ [२],             | 880' 88   | ٤,          |           |
|         | 445, 461             |           |             |           |
|         | [9], ४७०             |           |             |           |
|         | [9], 808             |           |             |           |
|         | [9], ४८३<br>[9] ५०५  |           |             |           |
|         | [१], ५०५<br>५११, ५१३ |           |             |           |
|         | प्रवद्र प्रद्रप      |           |             |           |
|         | [٩], ५२७             |           |             |           |
|         | [٩], ५३०             |           |             |           |
|         | [9, 3],              | 432 [9    | ı. l        |           |
|         | vaa [a],             |           |             |           |
|         | 436 [9]              |           |             |           |
|         | <b>५३८ [٩],</b> ١    |           |             |           |

| सक्रवत्यो                              | युक्तका          |
|----------------------------------------|------------------|
| 489 [9], 4                             | ४२ [٩]           |
| <b>૫૪</b> ૨ [૧], ખ                     | 84 [9]           |
| ५४७ [१], ५                             | xc [٩],          |
| 488 [9], w<br>480 [9], w<br>440 [9], w | ۲۹ [۹],          |
| 444 41.40                              | <b>'४। १-२</b> । |
| ٠,٧,٧ [٩, ١                            | {], ५५ <b>६</b>  |
| [9], 468                               | तः ५८८,          |
| ५९० तः ६०                              | ४, ६४१,          |
| ६४३, ६४४, ६                            | (હર્ [૨],        |
| ونائي بالان                            | ७८२ तः           |
| vcc, vcc                               | तः ८००,          |
| ९१६ [२], ५                             | ર૧[ર],           |
| ९६८ [٩], <b>९</b> ७                    | ર[३-૫],          |
| ९७६ [३.४],                             | ८९२ [३],         |
| १००५, १०२                              | ઽ [૨-ફ],         |
| १०३९, १०४                              | ०, ४०७२          |
| तः १०७५,<br>११३३ [१],                  | 1111,            |
| 9984, 9943                             | ।।•੨,<br> •ਿਹੀੜਾ |
| 9966 [9].                              | 996/9            |
| 9966 [9],<br>[9], 996                  | < [9]            |
| 9965 [9-2]                             | . 9303           |
| [३], १२१०                              | [97]             |
| 9399, 93                               | ₹ र तः           |
| १२३७, १२५०                             | ٦, ٩,            |
| १३], १२७६,                             | 9200,            |
| १२८० तः                                | १२८३,            |
| १२८६, १२                               | ८८ तः            |
| १२९१, १२९३                             | , १२९४,          |
| १२९६ तः                                | 9255,            |
| ११०२, १३०६                             | ,१३०८,           |
| १३०९, १३११                             | , 9398,          |
| १३१५, १३                               | १७ तः            |
| 9३95, 9३२5                             | , १३३०,          |
| 1222, 1222                             | , 9₹ <b>₹</b> 4, |
| १३३७ तः<br>१३४४, १३४५                  | 1585,            |
| <b>११४४, ११४५</b> ,                    | , 9380,          |

| बूकसहो | सम्बद्धाः          | सुनंकाइ         | मृलसदो         | सक्तयस्थो             | युसंकाह          |
|--------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------------|------------------|
|        | १३५१ तः            | 9348,           |                | 9९८०, 9९              | . ८८, १९९०,      |
|        | १३५६ तः            | 9344,           |                | 3009 [                | 1], 2090,        |
|        | १३६१, १३६          | २, १३६४,        | 1              | २०१२ ह                | : २० <b>९६</b> , |
|        | 9340, 934          | د, 93 so        | i              | २० <b>१</b> ९, २०     | २०,२०२४,         |
|        | तः १३९५,           | 9390,           | 1              | २०२५, २०              | २९,२०४२,         |
|        | १३९८, १४०          | २, १४०३,        | !              | २०४३, २०              | ४६, २०५७         |
|        | 9804, 98           | ۰ <i>c</i> [३], |                |                       | ५८, २०७०,        |
|        | ૧૪૧૦ [રૂ]          | , १४१९,         |                |                       | ८३, २१४४         |
|        | १४३३, १४           | ४४७ तः          | 1              |                       | ૪૫ [૧],          |
|        | 9840, 9            | ४५,४ तः         | ĺ              |                       | २१५१, पृ.        |
|        | 9844, 986          | २, १४६३,        |                | १२२ टि. ९             | ।, पृ. १२३       |
|        | 9409 [¥],          | 9408            |                |                       | ३२४ टि. १,       |
|        | [9], 94.34         |                 |                | ष्ट. ३९५ ।            | દે. ૧૦, પૃ.      |
|        | १६२९, १६३          |                 |                |                       | ४१४ टि. १        |
|        | १६६०, १६           | ८९ [२],         | पुच्छापु       |                       | १०३२ [१],        |
|        |                    | १६८६,           |                |                       | ], 9889,         |
|        | १६८९ [३]           |                 |                | -                     | ३१९ टि. २        |
|        | [૨], ૧૬૧૪          |                 | ,,             | पृच्छया १९            | ०७, २९२४         |
|        | 99],9000[          |                 | _              |                       | [*]              |
|        | १७०१ [१-२]         |                 | पुच्छाको       | पृच्छा:               | 9949             |
|        | [٩ <b>,</b> ફ⋅૬, ૯ |                 | पुच्छिज्ञइ     | प <del>ृच</del> ्छघते | ૨૭૨ [૬]          |
|        | १८, २१-२२,         | २४.२७,          | पुश्छिजति      | "                     | 94,00            |
|        | २९, ३४-४०,         |                 | पुश्छिकांति    | पृच्छयन्ते ।          |                  |
|        | هرهم برين براه     |                 |                | <5%, 9 <b>9</b>       | ४८, १५२६         |
|        | [१-२], १७०४        |                 |                |                       | [३]              |
|        | ૧૭३૧ [િ∘],         |                 | ,,             | पृच्छयेते             | १८७६ [२],        |
|        | [૧], ૧૭६૧          |                 |                |                       | १८७८ [३]         |
|        | 9069, 906          |                 | + 98           | स्पृष्टम् ९.७         |                  |
|        | १८१९, १८२२         |                 | + 3%—          | स्पृष्ट ८७७           | [२३]गा.म्        |
|        | १८३१ तः            |                 |                |                       | 950              |
|        | १८५५, १८६          |                 | पुट्टस्स       | स्पृष्टस्य            | 96.06            |
|        | १८७०, १८९          |                 | ॰ पुट्टस्स     | ,,                    | १६७९             |
|        | 9596, 9570         |                 | पुरुष          | स्पृष्टाः २१°         | गा. १६७          |
|        | 9<32 [9],          |                 |                | _                     | 96<              |
|        | <b>૧</b> ૧૫૭ [૧],  |                 | <i>व्हा</i> इं | स्पृष्टानि ८८५        |                  |
|        | १९६०, १९६६         |                 |                | <b>९९०</b> [२],       |                  |
|        | १९७३, १९७५         | 0, 49.00,       |                |                       | 9coo [₹]         |
|        |                    |                 |                |                       |                  |

| मूकसदो               | सक्क्यत्थो सुत्तंकाइ     | मूलसद्दो       | सक्रयत्यो सुत्तंकाह                                   |
|----------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| पुट्टाई              | स्प्रष्टान               | पुढविकाष्ट्रया | पृथ्वीकायिकाः १५,२०,                                  |
| पुट्टाणि             | स्प्रष्टाः ९९१ [२]       |                | રષ [રૂ], ૨૧૪ [૧],                                     |
| प्रहे                | स्पृष्टः १६२०            |                | २३२ तः २३४, २३५                                       |
| ,,                   | स्प्रष्टान् ५९२ [१-३]    |                | [२], २३६, २४२, ३०७                                    |
| पुरुवि               | प्रध्वी६०,२१६ [१-८],     |                | तः ३०९, ४३९, ५७९,                                     |
|                      | २१७ [१-६], ८५४           |                | ६१७,६३०, ६५०[१],                                      |
| पुढांबे ०            | ,, ५४ [७] মা. ८४,        |                | ६५३, ६६९ [१], ६७९,                                    |
|                      | 9942, 9899,              |                | ६९७, ९४० [٩],                                         |
|                      | १५४६, १५८३               |                | १०८०, १८०७, १९३१                                      |
|                      | [३], ٩५८५ [२]            | ० पुढविकाइया   | पृथ्वीकायिकाः २१तः                                    |
| ,,                   | ,, – पृथ्वीनामामिषद्वीपः |                | २४, १५०, २३७ तः                                       |
|                      | समुद्रार्थे १००३ [२] गा. |                | २३९, २४० [२], २४१,                                    |
|                      | २०५                      |                | २४३, २४४, २४५[२],                                     |
| पुरविकाइए            | पृथ्वीकायिकः ४४३,        |                | २४६ तः २४९, २५१,                                      |
|                      | ४६६ [٩], ४६७ [٩],        |                | 338                                                   |
|                      | 86c [9], 800 [9],        | पुदविकाइयाणं   | पृथ्वीकायिकानाम् २३२ तः                               |
|                      | १२०३ [३], १२१०           | 1              | २३४, २३७[२], २३६,                                     |
|                      | [૧], ૧૪૨૭ [૧]            |                | ३५४ [१], ४४३, ४६६                                     |
| पुढविकाइएणं          | पृथ्वीकायिकेन १००२,      |                | [१], ४६७ [१], ४६८                                     |
|                      | १००३ [१]                 | 1              | [1], ४७० [9], ६५५                                     |
| पुढविकाइएसु          | पृथ्वीकायिकेषु ६६८ [४]   | 1              | [४], ७२९, ७४२,                                        |
| ० पुढविकाइएसु        | ,, qqc [x.u]             |                | ٧٠٤, ٩٩٤ [٩-٦],                                       |
| पुरविकाइएहिंती       | पृथ्वीकायिकेभ्यः ६५०     |                | ९१६ [१,३], ९१७,                                       |
|                      | [३-४], ६५५ [४],          |                | ५८५ [१-५], १०२१                                       |
|                      | १४२७ [१]                 |                | [१-३], १०२७ [१],                                      |
| • पुढबिकाङ्पृहित     | गेपृथ्वीकायिकेस्यः ६५.०  |                | 9404                                                  |
|                      | [४-६]                    | • पुढविकाइयाणं | पृथ्वीकायिकानाम् १४८                                  |
| पुढविकाइय            | पृथ्वीकाथिक २३९,         |                | तः १५०, २३७, २४१,                                     |
|                      | २४३, २४८, २४९            |                | २४२, २४५[२], २४६                                      |
| पुढविकाइय            | ,, २३८                   | İ              | तः २४८, २५१, २५४                                      |
| पुरविकाइय ०          | ,, ६६८ [३], १०६०         |                | [२-३], २५५ [१-३],<br>२५६[१-३], २५८                    |
| पुरविकाद्यसे         | पृथ्वीकायिकत्वे १०४१     | पुढबिकाको      | पृथ्वीकालः-पृथ्वीका <b>यिक-</b>                       |
|                      | [3], 9044 [9],           | विश्वासकातम    | ष्ट्रव्याकालः – ष्ट्रव्याकाशकः<br>कायस्थितिकालः १३७७, |
|                      | 2900                     |                | 1366                                                  |
| <b>पुरविका</b> इयस्स | पृथ्वीकायिकस्य ४४३,      | पुरविकाद्य     | पृथ्वीकायिकः १२०३                                     |
| - '\                 | YEE [1], YEO [1],        | Samuel 2       | [1,3], 12<6, 1826                                     |
| ,                    | ¥4¢ [9], ¥40 [9]         | 1              | [1], 1×34                                             |
|                      | k ar - k a               | *              |                                                       |

| मूकसदो                           | सक्रयस्थो           | सुर्शकाइ           | मूकसदो        | सक्रमत्यो       | सुत्तंकाह          |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| <ul> <li>पुरुषिकाङ्ग्</li> </ul> | पृथ्वीकायिकः        | 9309,              | पुरविकाह्याणं | पृथ्वीकायिकान   | ाम् ९०४,           |
|                                  | १३०६                | , १४३५             |               | <b>९९६</b> [२], | ૧૦૭૨,              |
| पुरविकाइएणं                      | पृथ्वीकायिकेन       | 9004               |               | 9950,990        | 8, 9802,           |
| पुरविकाहएसु                      | पृथ्वीकास्रिकेषु    | 9203               |               | 9049 [9]        |                    |
|                                  | [9,३], 93           | ۱۰ [۹],            | •             | 9<94, 9<4       | w, 9994            |
|                                  | १४२५[१], ११         | ४२८[१]             |               | तः १९१८         |                    |
| <b>पुरुविकाइ</b> एहिंतो          | पृथ्वीकायिकेभ्यः    | १४२८               |               | 9588, 951       |                    |
|                                  |                     | [9]                | 9             | [9], 956.       |                    |
| पुरविकाहओ                        | पृथ्वीकायिकः        | 9825               |               | २०९१ [१]        |                    |
| पुदविकाद्य                       | पृथ्वीकायिक         | 9394,              | ~             |                 | ११४५ [१]           |
|                                  |                     | 94.30              | पुढविं        | पृथ्वीम्        |                    |
| पुढविकाह्य ०                     | ,, 9°3              |                    |               | १८३-१८४,        |                    |
|                                  | १२९४, १३०३          |                    |               |                 | 9558               |
|                                  | [9], 94             | <९ [३]             | पुढवी         | पृथ्वी २४ मा    |                    |
| पुढविकाइयएगि-                    | पृथ्वीकायिकैके-     |                    |               | 994, 99E        | , १५४८,<br>५५१ [१] |
| दियभोरास्टिय-                    | न्द्रियौदारिकशरीर   |                    | पुढवी ०       |                 | २४ टि. १           |
| सरीरस्स                          |                     | [۹] لاه            | पुढवी         |                 |                    |
|                                  | पृथ्वीकायिकैके      |                    | पुरुवीए<br>-  | पृथिक्याः १६०   | ४तः ८५६            |
|                                  | - न्द्रियौदारिकशरीर |                    | 30414         | 900, 900        |                    |
| सरीरे                            | 9800, 980           |                    |               | सूत्राणां प्र   |                    |
|                                  | १४९० [१],           |                    |               | 966, 968        |                    |
| ۰,,                              | ,, 9800             |                    |               | [9], 953 [      |                    |
| पुढविकाद्यते                     | पृथ्वीका यिक्टवे    |                    |               | [9], 954,       |                    |
| पुढविकाइयस्स                     | पृथ्वीकायिकस्य      |                    |               | 95 < [9], २     |                    |
|                                  | [રૂ], ૨૧૧૨          |                    |               | २१७ [१-६]       |                    |
| पुढविकाइया                       | पृथ्वीकायिकाः १     |                    |               | 9449 [9]        |                    |
|                                  | ११३९, १२०५,         |                    |               | 2000, 2         | ००२ सः             |
|                                  | 9894 [9],           |                    |               | •               | ₹00€               |
|                                  | [३], १८०९ तः        |                    | ,,            | पृथिष्याम् ३३   | 8, 2040            |
|                                  | १९३१, १९५०          |                    |               | •               | [1]                |
|                                  | २०३५, २०८०,         |                    | • पुढवीप्     | पृथिक्याः पृ.   |                    |
| पुरविकाङ्याओ                     | [१], २१             |                    | पुरवीको       | पृथिक्यः        |                    |
| <i>वेश</i> लकाईमावा।             | पृथ्वीकायिकात्      | ષ્ટ. ર'.ર<br>દિ. ૧ | पुरुषीसु      | प्टथ्वीचु १     |                    |
| पुरविकाह्याण                     | पृथ्वीकायिकानाम्    |                    | • पुढवीसु     |                 | -                  |
| • पुरुविकाङ्गाण                  |                     | , 1154<br>50 [2]   |               | ,,              | 440                |
| Con- articles                    | ,, ۹۲ <sup>۰</sup>  | 20 [4]             | पुरवीहिंती    | पृथ्वीस्थाम्    | 4864               |

| मूकसरो                        | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ                                 | मूलसरो                        | सक्कयत्थो सुत्तंकाह                |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| द्वव                          | पुनः ६४७ गा. १८३,                                   | ० पुष्पे                      | पुष्पम् १२३३                       |
|                               | १४४६ तः १४५०,                                       | पुमभाणमणी                     | पुमाज्ञापनी ८३४, ८३७,              |
|                               | १४५४ तः १४५६,                                       |                               | ૮૫૫                                |
|                               | १५६०, १५६१, १६०९,                                   | पुमपण्णवणी                    | पुम्प्रज्ञापनी ८३५, ८३८,           |
|                               | १६१२, १६२८, १६२९,                                   |                               | ८५६                                |
|                               | 9६३४, १६३५ [१,४],                                   | पुमवयणं                       | पुंवचनम् ८५७                       |
|                               | १७३७ [४]                                            | पुमचयणे                       | ,, <٩६                             |
| पुणस्भव                       | पुनर्भव २११<br>पुनरपि २१७६                          | पुमचयू                        | ,, ८९६<br>पुंबाक् ८३३,८३६,         |
| पुणरवि                        |                                                     |                               | ८५२, ८५४                           |
| Gant .                        | पुण्य ११० गा. १२०                                   | पुरच्छिमस्                    | पूर्वार्द्ध पृ.२७० टि.१-२          |
| <b>पुष्णक</b> स्स             | पूर्णकलश १७७                                        | पुरस्थिम०                     | વૂર્વર૧૬ [૧-૮], ૨૧ ⊍               |
| युवणसङ् •                     | पूर्णभद्र-वानव्यन्तरदेवेन्द्र                       |                               | [१-६], २२०, २२२,                   |
|                               | 993                                                 |                               | २२३ [१-८]                          |
| पुण्यासह                      | पूर्णभद्र:,, १९२ गा.                                | ० पुरस्थिमञ्                  | पूर्वार्द्ध पृ.२७० टि.२            |
| + तैववाध                      | <b>१</b> ४९<br>पुजागः ४० गा. १५                     | ० पुरस्थिमञ्जे                | पूर्वीद्धे पृ.३०२ टि.१             |
| Zagj<br>± Zagliei             | पुर्णाः इ० गाः ५५<br>पूर्णः – द्वीपकुमारेन्द्रः १८७ | पुरस्थिमिछं                   | पौरस्त्यम् ११०१                    |
| 3.51                          | गा. १४३                                             | पुरस्थिमिह्याओ<br>पुरस्थिमेणं | पौरस्त्यात् ११०१                   |
| + पुत्तंजीबय—                 | गा. २०२<br>पुत्रजीवकः ४० गा. १४                     | पुरात्यमण                     | पूर्वेण २१३ तः २१५[३],             |
| पुच्क                         | पुष्प ५५ [३] गा. १०९,                               | İ                             | २१८, २१९, २२ <b>१</b> ,            |
| <b>3</b>                      | 900, 906 [9.2],                                     | ० पुरस्थिमेणं                 | २२४, ३२७, ३२९<br>पूर्वेण ३२७, ३२९  |
|                               | १८७ गा. १४७, १८८,                                   | पुरंदरे                       | पूर्वेण ३२७,३२९<br>पुरन्दरः १९७[२] |
|                               | 506 [9], 9225, g.                                   | पुरिसङ्ग                      | पूर्वाई १०५८                       |
|                               | २४१ हि. १                                           | पुरिमञ्च ०                    |                                    |
| पुष्क <del>चं</del> गेरिसंठिए | पुष्पचन्नेरीसंस्थितः २०१५                           | ० पुरिमद्धे                   | ,, १०९८<br>पूर्वाद्वे १२५७ [१६]    |
| • पुष्करासी                   | पुष्पराशिः १२३१                                     | पुरिस                         | MER                                |
| पुष्काविदिया                  | त्रीन्द्रियजीवाः ५७ [१]                             | पुरिसकार                      | पुरुष ९३,१२३०<br>पुरुषकार १६८४ [१] |
| पुष्कस्स                      | पुष्पस्य ५४ [३] गा.                                 | पुरिसक्तिंगसिद्धा             | पुरुषलिङ्गसिद्धाः १६               |
|                               | ६३, ५४ [४] गा. ७३                                   | पुरिसचेप                      | पुरुषवेदः १६९१ [५]                 |
| पुण्का                        | पुष्पाणि ४०, ४१, ५४                                 | पुरिसबेदगा                    | पुरुषवेदकाः २५३                    |
|                               | [८] गा. ८६-८७                                       | पुरिसचेदगाणं                  | पुरुषवेदकानाम् २५३                 |
| पुरकार्ष्                     | ,, ५४ [८] गा. ९३                                    | पुरिसवेदणिकस्स                | पुरुषवेदनीयस्य पृ. ३८२             |
| पुण्कासचे                     | पुष्पासदः १२३७                                      |                               | રિ. ૧                              |
| पुण्कृतस                      | पुष्पोत्तरा-कार्कराविशेषः                           | पुरिसमेदस्स                   | पुरुषवेदस्य १७०८ [७],              |
|                               | १२३८                                                | 1                             | "૧૭३૬ [૨]                          |
| <b>उ</b> च्छे                 | पुष्पम् ५४ [३] गा.                                  | पुरिसबेदे                     | पुरुषवेदः १३२८                     |
|                               | ६३, ५४ [४] गा. ७३                                   | ० पुरिसचेदेसु                 | पुरुषवेदेषु १९०२ [२]               |
| <b>था. ५ [२]-१</b> ८          |                                                     |                               |                                    |

| <b>২</b> ৩৬     |                         | पण्णवणासु | सपरिसिट्टाई               |                              |                  |
|-----------------|-------------------------|-----------|---------------------------|------------------------------|------------------|
| मूखसरो          | सक्तयत्थो               | सुत्तंकाइ | मूलसदो                    | सक्रयत्थो                    | सुत्तंकाइ        |
| पुरिसवेयगा      | पुरुषवेदकाः '           | १३८, ९३९  |                           | 9086 9                       | - <b>२, ४</b> ], |
|                 |                         | 182, 583  | 1                         | 90 89, 904                   |                  |
| पुरिसवैयपरिणामे | पुरुषवेदपरिणा           | मः ९३७    |                           | 9042, 904                    |                  |
| पुरिसवेयस्स     | पुरुषवेदस्य १५          | ۱۰۰ [۹۰], | 1                         | 9044 [9                      | , <b>ફ</b> .ખ],  |
|                 | <b>१७०२ [४]</b> ,       |           | 1                         | १०५८ तः                      | 9069,            |
| पुरिसं          | पुरुषम् ११९             |           |                           | १०६३ तः                      | 9064,            |
| _               |                         | [9-3]     |                           | १०६६ [२-३]                   | , १०६७           |
| पुरिसा          | पुरुषाः ६०              |           | पुरेक्खडिया               | पुरस्कृतानि १                | ००६ गा.          |
|                 | [३], <४[३]              |           |                           |                              | 200              |
| • • •           | ९१[३], ३३               |           | पुरेक्खडंसु               | पुरस्कृतेषु                  | 9०६७             |
| पुरिसे          |                         | 4, 9929.  | पुरोहियस्यणत्तं           | पुरोहितरत्नस्वम्             |                  |
| ••              |                         | 94 [9·§]  | पुरुए                     | पुलकः-पृथ्वीभेद              | : २४             |
| • पुरिसेण       |                         | १ [गा. १] |                           |                              | गा. ११           |
| पुरिसेहिंतो     | पुरुषेभ्यः              |           | पुलगा                     | प्राह्मिशेष:                 | 60               |
| पुरिस्तो        | पुरुषः २११              |           | पुरुाकिमिया               | पायुक्तमय:-द्वीनि            |                  |
|                 |                         | ⊍ર દિ. ૪  | _                         |                              | પદ [૧]           |
| पुरेक्खडा       | पुरस्कृताः २०           |           | पुलिद                     | पुलिन्द-म्लेच्छज             |                  |
|                 | २०९७ [9] ।<br>[9], २०११ |           |                           |                              | ٠ د              |
|                 | २१०१ [ <b>१</b> ],      |           | पुच्च ०                   | पूर्व १०८९, २९               |                  |
|                 | २१०३ [1],<br>२१०३ [1],  |           | 20.5                      |                              | ८ टि. ३          |
|                 | 104 [1],                |           | पुष्यकोडिनि-              | पूर्वकोटित्रिभाग             |                  |
|                 | 2994 [9-                |           | भाग०<br>पुब्दकोडिपुहुत्त० | [२], १५<br>पूर्वकोटिप्रथक्तव |                  |
|                 | २ <b>१२०</b> [9-3]      |           | युव्यक्ताहर्यहु सव        |                              | , १३२७           |
|                 | [9], २१२                |           | पुष्यकोडि                 | पूर्वकोटिम्                  | १३५०,            |
|                 | २१२४ [१-३]              |           | 3-4-41119                 | वृष्पाटम्<br>१३५८, १३६०      |                  |
|                 | [9], 39                 |           |                           | १७१९, १७२३                   |                  |
|                 |                         | 980 [9]   | पुष्यकोडी                 | पूर्वकोटि ३७३                |                  |
| ,,              | पुरस्कृतानि             |           |                           | ₹v4. [9, ₹],                 |                  |
| ,,              | 9039 [9],               |           | •                         | [9, ३], ३७७                  |                  |
|                 | [२], १०३४               |           |                           | ₹<9 [9, ₹],                  |                  |
|                 | तः १०३८ [१]             |           |                           | [9,3], 3<8                   |                  |
|                 | 9080, 90                |           |                           |                              | · [9,3]          |
|                 | E-9], 901               |           | पुस्वकोडी                 | पूर्वकोटिम्                  | 9090             |
|                 |                         | 64 [1],   | पुष्यकोडीए                | पूर्वकोट्या                  | 9343             |
|                 | 9086 [9,                |           | पुञ्चकोडीति-              | पूर्वकोटित्रिभाग             | 1509             |
|                 | u.c], 908               | o [2·8],  | भाग-०                     | -                            | [1]              |
|                 |                         |           |                           |                              |                  |

| मुख्सहो                   | सक्रयत्थो सुत्तंकाह                        | मूलसद्दो                         | सक्रयत्थो सुत्तंकाह               |
|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| पुन्तभावपन्यवर्ण          | पूर्वभावप्रज्ञापनाम् १८५३,                 | पुंज                             | पुत्र १७७, १३८ [१],               |
|                           | १८५५ तः १८५७                               |                                  | 900                               |
| पुरुष विदेह •             | पूर्वविदेह १०९८,१२५७                       | पुंडरीया(य)                      | पुण्डरीक १९५.[१]                  |
|                           | [9]                                        | + पूईकरंज                        | पृतिकरञ्जः-वनस्पतिः ४०            |
| दुष्य <del>वेदा</del> ळीओ | पूर्वतरतः १११२                             |                                  | गा. १५                            |
| पु <b>ष्मसु</b> ष ०       | पूर्वभ्रुत १ [गा. १]                       | प्एसु                            | વૃષેયુ • ર                        |
| पुच्चामेव                 | प्रविमेव २५७५                              | पूच                              | পুৰি ৭६৩                          |
| पुष्योववण्णगा             | प्रवीपपणकाः ११२५,                          | प्यणया                           | पशुविशेषः ७३                      |
|                           | ११२६,११३२,                                 | पुराषक                           | पृतिपटल १६८ तः १७४,               |
|                           | 9933 [9]                                   |                                  | g. ૫, <b>૦ દિ. ૬</b>              |
| पुस्सफर्छ                 | पुष्पकलीकलम् ५४[८]                         | पूर्यफर्ली                       | पूगफली ४८ गा.३८                   |
|                           | गा. ९४                                     | पू <b>षक</b> ता<br>०पूरे         | लताविशेषः पृ. १९ टि. १            |
| पुड्यस्स (स. व.)          | ष्ट्रथक्तवे १८०६[२],                       | परेष<br>परेष                     | पूरम् १२३१<br>पूरवित २१७२         |
|                           | १८२८ तः १८३१<br><b>पृथक्त्वम्</b> ९.१०[३], | पूसकलं<br>पूसकलं                 | पुरवात २१७२<br>पुरवपःलीफलम् पृ.२५ |
| ० प्रहर्स                 | १२७९ <b>,</b> १२८४,१२९१,                   | fer me.                          | उत्पन्नातासम्बद्धः इ. २०<br>टि. ७ |
|                           | 1245, 1234, 1220                           | पूसकली                           | पुण्यफली ४५ गा. २८                |
|                           | १३२७, १३२८, १३८३,                          | पेजाणिस्सिया<br>•                | प्रेमनिःसता - भाषाप्रमेदः         |
|                           | 13<4, 1419 [1-3],                          |                                  | دوع<br>دوع                        |
|                           | १५१३, १५१२ गाः                             | पेजने                            | प्रेक्सिंग ८६३ सा. १९५            |
|                           | २१५-२१६, १५३०,                             | वेज्नेणं                         | प्रेम्णा १५.८०                    |
|                           | २१००[२], २१२४[३],                          | पेलुगा                           | वनस्पतिविशेषः पृ. २२              |
|                           | ષ્ટુ રૂર દિ. ૧૭                            | , -                              | ੈਟਿ. ਯ                            |
| ० पुहस्तिया               | पृथक्तिकाः ८३,८९.५                         | • वेसका                          | पेशला १२३७                        |
| <b>पुर्</b> सेण           | प्रयक्तवेन ८८९, ८९२                        | वेसुक्कोणं                       | वैद्युन्येन १५८०                  |
|                           | १७६७[२], १७६८[३],                          | वेहमाण                           | प्रेक्षमाणः ९९९ [१]               |
|                           | 9009, 9003 [२],                            | ; पेहुण <i>०</i>                 | मयूरपिच्छ १२३१                    |
|                           | १७८८[२],१७९२[३],                           | पेहेति                           | प्रेक्षते                         |
|                           | 9<<4, 9<<4 [],                             | पोक्सलत्थभए                      | वनस्पतिविशेषः ५९                  |
|                           | १८९० [३], १८९२,                            | पोक्खलस्थभुए                     | ,, 9. ર૧ ટિ. ર                    |
|                           | १८९३, १८९६ [३],                            | पो <del>क्ख</del> लबिभ <i>प्</i> | ,, 9. ૨૧ દિ. ૨                    |
|                           | 95.04 [9]                                  | पोक्खले                          | पुष्करम् ५१                       |
| पु <del>व के</del> णं     | पृथक्तवेन १८८२ [१],                        | पोमाक                            | पुद्रल ९३                         |
|                           | १८९१[२], १८९५[१]                           | पोगाङ०                           | رم<br>ب, ۳. عناه ای کارنا         |
| • <b>95</b> सेवं          | ,, <99, 9900                               | +योगाक                           | पुरुक्तः २१२ गा. १८१              |
| प्रदुष्त                  | प्रथकत्व १२६२ [२],                         | 1                                |                                   |
|                           | १३२७                                       | पोग्गलगती                        | पुद्रस्मतिः १११०,१११५             |

| मूकसरो                    | सम्बद्धो              | युत्तंकाह | मुखसदो     | सक्रयत्थो          | शुक्तंकाइ       |
|---------------------------|-----------------------|-----------|------------|--------------------|-----------------|
| पोखाङचिणणा                | पुद्रलचयनम्           | १४०६ गा.  | ०पोग्गला   | पुद्रस्ताः         | <b>130, 553</b> |
|                           | - '                   | २१३       | पोग्गकाणं  | पुद्रलानाम् ः      | १७५, ३३१        |
| पोग्गळजोभवोच-             | पुद्रलनोभवोप          | पातगतिः   | 1          | तः ३३३, थ          | 99, 484         |
| वातगती                    | 90                    | 100,9909  |            | [ <b>٩</b> ], ५५५  | [٩, ३],         |
| पोग्ग <b>रू</b> त्यिकाए   | पुद्रलास्तिकार        | ।: २७०,   | i          | <b>પપદ્ધ [૧]</b> , | ५५७ [१],        |
|                           | २७१,२७२               | [५], २७३  |            | १६७९ तः १          | १६८९ [१],       |
| <b>पोग्गङ</b> स्थिकाय     | पुद्गलास्तिकाय        | २७०,२७१.  |            | १६८२ तः '          |                 |
|                           |                       | २७३       | i          | ٩ ﴿ حَامِ [ ٩ - ١  | र], १६८६,       |
| पोग्ग <b>रु</b> त्थिकायस् | । पुद्रलास्तिकाय      |           |            | १८०३, १८           | १०, १८१६,       |
|                           |                       | [4]       |            |                    | १९,१८२१         |
| पोगाखपरिणामं              | पुदूलपरिणासम्         |           | •पोग्गलाणं | पुद्रलानाम् ३      | ३०, ९९४,        |
|                           | १६८१ [१]              |           |            |                    | 9990            |
|                           | तः १६८४ [             |           | पोग्गल     | पुद्रलः ५११        |                 |
|                           |                       | [٩-२]     |            | प्षप, प्र          |                 |
| पोग्ग <b>रूपरिय</b> ष्ट   | पुद्रलपरावर्तम्       |           |            | ५५६ [१],           |                 |
|                           | १३३१, १३४             |           | ,,         | पुद्रलान ९९        |                 |
|                           |                       | ve,,93 uc |            | 9928, 99           |                 |
| <b>योग्गकपरिय</b> द्या    |                       | १२६२      |            | तः १६८१ [          |                 |
| _                         | [9], 9२८८             |           |            | त. १६८४ [          |                 |
| पोग्गलस्स                 | पुद्रलस्य ५११         |           |            | [٩-२], १६८         |                 |
|                           | بالمان بالمحا         |           |            | १८०३ तः            | ,               |
|                           | 3], wind [            |           |            | 9690, 96           |                 |
| _                         |                       | [٩]       |            | १८१७, १८           |                 |
| पोग्गर्छ                  | पुद्रसम् १६७९         |           |            | २०४०, २            |                 |
|                           | [१], १६८२             |           |            | ર ૧૫૬ [૧],         |                 |
|                           | [9], 9824             | : [٩-२],  |            | २१६५, २            | ૧૬૬ [૧]         |
| _                         |                       | १६८६      | •पोमारे    | पुद्रसः            | 9905            |
| पोग्गछा                   |                       | ७७, ३२६,  | ,,         | पुदस्तान           |                 |
|                           | ३२७, ३३१              |           |            |                    | 54, 556         |
|                           | ૧૧૨, ૧૧૪<br>૧૫૫૪, ૧૫૫ | , 9443,   | पोग्गलेहिं | पुदलैः २१५३        |                 |
|                           | 1698, 969             |           |            | [٩], २٩١           |                 |
|                           | 9648, 20              |           | _          | २१६५, २९           |                 |
|                           | २१५३ [४]              | , २१६६    | पोडइका     | तृणविशेषः १        |                 |
|                           | [३], २१६८             | , २१६९    | पोसिय      | चतुरिन्द्रियजी     |                 |
| ,,                        | पुद्रलान् १८२         | २, २०३२   |            |                    | રિ. ૭           |
|                           | गा. २२३, २            |           | पोत्यारा   | पुस्तकाराः,पुर     |                 |
|                           | 8                     | 166 [5]   |            | शिल्पार्खाः        | 406             |

| मूख्सहो              | सक्रवत्थो सुत्तंकाह                    | मूलसदो                       | सक्रयत्थो सुत्तंकाह                                 |
|----------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| + पोरग               | वनस्पतिविशेषः पृ.२० टि.                | ०पमे                         | प्रभः २०१ [१]                                       |
|                      | 93                                     | प्यमुह                       | प्रमुख २५ [३],३१[४],                                |
| पोराण                | ,,      ঘূ. ২९६ টি. ৩                  | -                            | ₹¥ [¥], ५५ [₹], ५७                                  |
| पोराणे               | पुराणान् १८०१,१८०६                     |                              | [२], ५८[२], ६८[४],                                  |
|                      | [9], 9<0%                              |                              | u4 [x], cx[x], 99                                   |
| पोरेव सं             | पौरपत्यम् १७७                          |                              | [4]                                                 |
| पो <del>क</del> िंदी | पौक्तिन्दी-लिपिविशेषः                  | प्पवाहत                      | प्रवादित १७८ [२],१९६                                |
|                      | 900                                    | प्पवाह्य                     | ,, 900,906[9],966                                   |
| पोसहोववासं           | पोषधोपवासम् १४२०                       | •प्य <del>वा</del> प्        | प्रपातः १०८५                                        |
|                      | [६-७]                                  | •प्य <del>वि</del> ट्टे      | प्रविष्टः १७४४                                      |
| पोइसं                | पृथुत्वम् ९७२ गा. २०२,                 | • प्यहा                      | प्रभाषथावा १६९,१७०,                                 |
|                      | (٩] ده [٩]                             |                              | 9 9 3                                               |
| ० पोहस्तिया          | पार्थक्तिवकाः १५८४ [२],                | प्यि                         | अपि ६९२                                             |
|                      | १५८७[२],१६७४[२],                       | •प्पिया                      | प्रियाः १८८                                         |
| S S.                 | عومة [غ]                               | ० प्कासेहि                   | स्पर्जैः ५३२ [१], ५३६                               |
| पोइसेणं              | प्रयुत्वेन ९७६[१, ३-४],                |                              | [1]                                                 |
|                      | ٩٤٧ [४]                                |                              |                                                     |
| ,,                   | पृथक्त्वेन १०६४                        |                              | फ                                                   |
| ० पोहत्तेहिं<br>     | पृथक्तवाभ्याम् १७६२                    |                              |                                                     |
| पॉडरि <b>ब</b> दले   | पुण्डरीकदलम् १२३१                      | + फणस                        | पनसः ४१ गा.१६                                       |
| पों <b>ड</b> रीए     | पुण्डरीकम् ५१                          | फणसाण                        | पनसानाम् १ १२२, १२३५                                |
| पों <b>ड</b> रीया    | रोमपक्षिविशेषः ८८                      | फणिजए                        | वनस्पतिविशेषः४९गा.४९                                |
| • प्यगारा            | प्रकाराः २४,२८ [१],                    | करिसपरिबारगा                 | स्पर्शपरिचारका.— °प्रवी-                            |
|                      | ३१ [१], ४० तः ४२,                      |                              | चारका पृ. ४२३ टि. २                                 |
|                      | ४४ तः ४६, ५१, ५२,                      | फलग                          | फलक २१७४[४]<br>फलप्राप्तस्य १६७९                    |
|                      | 48 [99], 40 [9],                       | फरुपत्तस्स<br>फरुविटिया      | त्रीन्द्रयजीवाः ५७[१]                               |
|                      | ٧,< [٩], ६३, ६७,                       | फलस्स<br>-                   | मान्द्रवनायाः ५७[1]<br>फलस्य ५४ [३] <b>गा. ६</b> ४, |
|                      | ७१, ७३, ७४, ७९, ८०,<br>८३, ८५ [१], ८७, | 4044                         | م' 8 [8] علا مع<br>بيمرط ياه [4] علا مع             |
|                      |                                        | फ्रका                        | ्रक्षांचि ४०,४९                                     |
|                      | १०५, १०६, ३५३,<br>८४९, ८५०, ८५२        | फ्छास <b>वे</b>              | फलास <b>वः १२३</b> ७                                |
|                      |                                        | फलासव<br>फलि <b>हव</b> डेंसए | स्कटिकवतंसकः १९८[१],                                |
| ,,                   | प्रकारा ८५१<br>प्रकाराणि ४७ तः४९,      | काळवेच इत्तर्                | २०६ [१]                                             |
| **                   | अकाराण ४७ तः ४५,<br>८५३                | • फल्हिहा                    | परिस्ताणि पृ. ५६ टि. २,                             |
| •प्यगारे             | प्रकाराः ३४[१]                         | , जनाव्यक्षा                 | पु. ५७ टि. ३, पृ. ६४                                |
| •प्यभा               | प्रभाः १८९ गा.१४७                      |                              | 2. 70 ic. 7, 2. 40<br>12. 9                         |
| "                    | प्रभाषभावा १६८                         | <b>फ</b> किहे                | स्फटिकः २४ गा. ९ <b>०</b>                           |
|                      | •                                      |                              |                                                     |

| मूखसरो       | सक्रमस्थो सुत्तंकाइ                         | मूलसरो सक्रमस्थो सुर्तक                         | ŧξ |
|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|
| फले          | फुळे ५४ [२] गा.५५                           | फासगुणे स्पर्शगुणान् १८०                        | ٩  |
| ,,           | फलम् ५४ [३] गा. ६४,                         | फासचरिमेणं स्पर्शचरमेण ८२८ [१                   | ], |
|              | ५४ [४] गा. ७४                               | ८२५ [•                                          | 1] |
| • फले        | " १२३३                                      | कासणामे स्पर्शनाम १६९                           | ₹, |
| ० फलेसु      | फलेषु ५५ [३] गा. १०९                        | 964X [95                                        | ١] |
| ० फाणिए      | फाणितम् १२३३                                | <b>ंकासणामे ., १६९४</b> [१२                     | () |
| + फाणिय      | ,, ५.७२ गा. २०३                             | फासतो स्पर्शतः १० [१], १                        | ٩  |
| फाणियं       | ,, ५९५ [६]                                  | [२,५],१२ [१-२,४-८                               |    |
| फालियामया    | स्कटिकमयानि १९५ [१]                         | 9३ [9,४-५                                       | ], |
| फास          | स्पर्श्च ८ [४], ९ [१]                       | 960                                             |    |
|              | तः १३ [५], ४४४                              | फासपरिणता स्पर्शपरिणताः ८ [४                    |    |
|              | तः ४४८, ४५२, ४५५                            | <b>॰ फासपरि</b> णता ,, ८ [४], ९ [१] र           |    |
|              | [9-₹], ૪૫.६ [٩],                            | <b>9</b> 3 [4                                   | ٠] |
|              | ४५.७ [१] ४५.६ [१],                          | फासपरिणया ,,                                    | •  |
|              | ૪૬૨ [૧], ૪૬૬ [૧],                           | फासपरिणामे स्पर्शपरिणामः ९४७, ९५                |    |
|              | ४६७ [٩], ४ <b>६</b> ८ [٩],                  | फासपरियारगा स्पर्शपरिचारकाः – <sup>०</sup> प्रव |    |
|              | ४७० [१], ४७३ [१].                           | चारकाः २०५२ [१,३]                               | ,  |
|              | 608 [9], 80° [9],                           | २०५                                             |    |
|              | <00 [9], <<9 [9].                           | फासपरियारणा स्पर्शपरिचारणा- <sup>०</sup> प्रव   |    |
|              | ४८२ [१], ४८३ [१],                           | चार्णा २०५२ [१                                  |    |
|              | ४८५ [१], ४८७ [१].                           | फाम्पमंताइ स्पर्शवन्ति – स्पर्शेपिता            |    |
|              | ४८९ [٩], ४९० [٩],                           | حان [ق.٩٤], ٩نافرا                              |    |
|              | ۲९٩ [٩], ۲९३ [٩],                           | 9<00[9                                          |    |
|              | xs.4. [9], xs a,4 o.8,                      | फासविष्णाणावरणे स्पर्शविज्ञानावरणम् १६७         |    |
|              | ५०४,५१०,५१९, ५२५ 📫                          | फासं स्पर्शम् २१६                               |    |
|              | [9], ५२९ [9], ५३८                           | कासा स्पर्शाः ३३३, ४५८                          | ٠, |
|              | [9], 484 [9], 484                           | ४६९,४७६,४८४,४९३                                 |    |
|              | [9], 4.86 [9], 4.40                         | ५०४, १६८१ [१]                                   |    |
|              | [9], ખખ [9], ખખર                            | 954 [9], 900                                    |    |
|              | [9], 444 [9.3],444                          | [३२], १८०० [३                                   |    |
|              | [३], ૫५६ [٩], ૫५७<br>[٩], ૫५८, <b>૧</b> ६७९ | <b>०फासा स्पर्शाः</b> १६७ तः १७३                | ٤, |
| <b>फासको</b> | ११), ५१८, १६७५<br>म्पर्शतः ९ [१-५], १०      | 15                                              | ٩. |
|              | [3], 99 [9,3-x],                            | फासाई स्पर्शन ९९०[४                             | 7] |
|              | 92 [23,4], 93                               | <b>० फास्ताइं</b> स्पर्शानि <b>१</b> ८०० [१     | 1] |
|              | [3.3], 200 [98],                            | फासाणं स्पर्शानाम् ३३                           |    |
|              | 9600 [2], 9609,                             | ० फासाणं ,, ५२४, ए. १६२ टि.                     |    |
|              | 9004 [9]                                    | फाम्साणि~ स्पर्शान् ९५०[४                       | 4) |
|              |                                             |                                                 |    |

|                                                                                       |                                              | ·       |                                                                                              |                         |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| मूलसद्दो                                                                              | -                                            | त्तंकाइ | मूखसरो                                                                                       | सक्यत्यो                | सुर्तकाइ               |
| फासादेसेणं                                                                            | स्पर्शादेशेन २५ [३                           |         | फासेण                                                                                        | रपर्शन                  | २९६९                   |
|                                                                                       | [8], ३१ [8],३:                               |         | फासेणं                                                                                       | ,, 900, 90              |                        |
|                                                                                       |                                              | · [₹]   |                                                                                              | 966, 99                 |                        |
| फासावरणे                                                                              |                                              | १६७९    |                                                                                              |                         | ३७, २१६९               |
| फासिंदिए                                                                              | स्पर्शेन्द्रियम् ९७३,                        |         | फासेहि<br>-                                                                                  | स्पर्शैः ५०५            |                        |
|                                                                                       | [ખ], ૧૭૫ [૨],                                |         | ० फासेहि                                                                                     | स्पर्धीः ५,०९,५,१९,५५३० |                        |
|                                                                                       | [४], ९,७७ [२]                                |         |                                                                                              | [૧], પરેર [૧], પરેપ     |                        |
|                                                                                       | [૨],૧,૫૧,૧૮૨ [                               |         |                                                                                              | [૧], પરૂષ [૧], પરૂષ     |                        |
|                                                                                       | د د <i>بر</i> [۹۰۰],۹۷                       |         |                                                                                              | [1], ५४१ [1], ५४२       |                        |
|                                                                                       | ९८८, १०२८                                    |         |                                                                                              | [9],                    | 485 [4].               |
| ~ 6 3                                                                                 | ૧૦ રૂર [૧],                                  |         | 20                                                                                           | ěs.                     | ٧,٧٧. [٩]              |
| फासिंदिओवचए                                                                           | म्पर्नेन्द्रियोपचयः                          |         | <b>४० फासेहि</b>                                                                             | म्पर्शैः                | <b>५३३ [१]</b> ,       |
| ~~ `                                                                                  |                                              | [۹] د   | 200                                                                                          |                         | ५३६ [१]                |
| फासिद् <b>यम</b> न्थाग                                                                | हि स्पर्शेन्द्रियार्थावप्रदः                 |         | फासेहिं                                                                                      |                         | ८४३, ५१९,              |
| ~~~                                                                                   | १०१९, १०२१                                   | [3]     | -20                                                                                          |                         | 439 [9, <del>3</del> ] |
| फासिंदियउव-                                                                           | म्पर्शन्द्रयोपयोगाद                          |         | कासेंदिए                                                                                     |                         | ९८७[ <b>१-२]</b> ,     |
| भोगदा                                                                                 | 909                                          |         |                                                                                              |                         | [9], 9040              |
| <b>फासिंदियत्ता</b> ए                                                                 | म्पर्रेन्द्रियतया ।                          |         | फार्सेदिय <b>भवा</b> ए                                                                       | स्पशान्द्रयाप           | यः <b>१</b> ०१५<br>[१] |
|                                                                                       | १८०६ [१],२०५२[२]                             |         | ा।<br>फार्सेदिय <b>डे</b> हा स्पर्शेन्द्रियेहा १०१६ [१]                                      |                         |                        |
| <b>फासिंदियनि</b> ष्व <del>रा</del> णा स्पर्नेन्द्रियनिर्वर्तन। १००९<br>[१], १०१० [१] |                                              |         | कालाव्यक्षः स्वरान्ध्रवहा । व । य [ । ]                                                      |                         |                        |
| _~~~~                                                                                 | ११, १०१<br>ने स्पर्शेन्द्रियपरिणामः          |         | willeana)me                                                                                  | का अव्यक्तिस्यास        | mear 909Y              |
| फासाद्यपारणाः<br>फासिंवियसदी                                                          | र स्परान्द्रयपारणामः<br>स्पर्शेन्द्रियलब्धिः |         | फार्सेदियकोगाहणा स्पर्शेन्द्रियावगाहना १०१४<br>फार्सेदियवेमायत्ताषु स्पर्शेन्द्रियविमात्रतथा |                         |                        |
| <u>भासावयकद्या</u>                                                                    | स्पशान्द्रयलाञ्चः                            | [9]     | marian.                                                                                      | 42 / 100 8 111          | 9693                   |
| [१]<br>फार्सि <b>वियवं</b> जणोग्गहे स्परीन्द्रियव्यजनावप्रहः                          |                                              |         | ०फासेंदियवेमायसाए ,, १८२५                                                                    |                         |                        |
| कासाव्यवज्ञणान्य <b>ड</b> स्परान्द्रयव्यजनावमहः<br>१०१८, १०२१ (२)                     |                                              |         | कासेंदियस्स स्पर्शेन्द्रयस्य ९८५[९],                                                         |                         |                        |
| . प्राधिकियसेका                                                                       | ष- स्पर्शेन्द्रियविमात्रत                    |         |                                                                                              |                         | ¥], 9093               |
| साय                                                                                   | १८१९, १८२२,                                  |         | ॰ कासेंदियाणं                                                                                |                         | : ९८७[२,४]             |
| <b>फासिंदियस्स</b>                                                                    | स्पर्शेन्द्रियस्य ९७९                        |         | • फासो                                                                                       | स्पर्शः                 | 480 [9]                |
|                                                                                       | [२], ९८१ [२]                                 |         | फिडिला                                                                                       | स्फिटित्बा प्र          | . ૨૭૧ ટિ. ૮            |
|                                                                                       | ٩ ٥ ( ١٥٠٥ ] ٩                               |         | फुडिसा                                                                                       | स्फटित्वा               | ٠.                     |
| कासिंदियं                                                                             | स्पर्नेन्द्रियम् पृ. २                       | ५३€.९   | फुडिया                                                                                       |                         | . ૨૧૬ દિ. ૬            |
| कासिविद्याण                                                                           | स्पर्शेन्द्रियाणाम्                          |         | फ़डे                                                                                         | स्प्रष्टः               | १००३ हाः               |
|                                                                                       | <b>९</b> टे२,                                | 9093    | · · ·                                                                                        |                         | 004, 299E              |
| फासे                                                                                  | स्पर्शः १०२५,                                |         | ,,                                                                                           |                         | ००२, २१५३              |
|                                                                                       |                                              | [३-३]   |                                                                                              |                         | 946 [9.2],             |
| ,,                                                                                    | स्पर्शे ८२९                                  |         |                                                                                              | २९५७, २                 | 945 [9-8],             |
|                                                                                       | १९९, २०३२ ग                                  | ा. २२४  | 1 .                                                                                          |                         | २१६६ [१]               |

| २८०                    | पण्णबणासुसपरिसिद्धार         |                |                 |                        |               |
|------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|---------------|
| मूकसदो                 | सक्रयत्थो                    | सुत्तंकाइ      | मूलसरो          | स <b>क्रय</b> त्थो     | युत्तंकाइ     |
| <del>কুন্তা</del>      | द्वीन्द्रियजीवाः पृ          | . २७टि.७       |                 | [9-२], 9-              | · { 9 [ 9 ] , |
| फुसइ                   | स्प्रशति २१                  | १ गा.१६८       |                 | १०३२ [१                | ], 9033       |
| <b>कुसमाण</b> गतिपरि   | <b>रेणामे</b> स्पृशद्गतिपरिण | <b>ामः ९४९</b> |                 | [२-३], १               | ०३६ तः        |
| <b>फुसमा</b> णगती      | स्प्रशङ्कतिः ११५             | ०५,११०६        |                 | 9080, 90               | ४१ [२, ४,     |
| फुसंति                 | <b>स्प्रश</b> न्ति           | cc0            |                 | v·c], 901              | १२, १०४३      |
| कुसित्ता               | स्प्रष्ट्वा १०००             |                | 1               | [३, ५.६],              |               |
|                        |                              | , २१६९         |                 | १०४६ [१,               |               |
| फूबिता                 | स्फुटित्बा पृ. २             | १९ टि. ९       |                 | 9080 [9-               |               |
|                        | ब                            |                |                 | [૧-૨,૪],               |               |
|                        |                              |                | 1               | 9040 [9-               |               |
| + बउछ                  | मकुलः ४०                     |                | 1               | 4048 [5.)              |               |
| वउस                    | बकुश—म्लेन्छजा               |                |                 | [٩, <b>૨</b> .ખ],      |               |
|                        |                              | ٠, د           |                 | १०६३त.१०               |               |
| <b>ब</b> गा            | <b>ब</b> काः                 | ٠.             | बद्धेलगेहिं     | बद्धैः                 |               |
| बजसारा                 | शिल्पार्थ <b>विशेषः</b> पृ   |                | बढेलया          | बद्धानि ९१             |               |
| वचीस                   | द्वात्रिंशन २०६              |                |                 | ९११ [२],               |               |
| _                      |                              | 9.0 6          |                 | १०३०, १०               |               |
| बत्तीस०                | द्वात्रिशत प                 |                |                 |                        | اه ۶۶ [۹]     |
| बत्तीसङ्गं             | द्वात्रिंशनमम् पृ. ४         |                | बब्बर           | वर्वर-म्लेच्छ          |               |
| वत्तीसं                | द्वात्रिंशन,१९७[१            |                | . 6             |                        | ٩,٢           |
| ,,                     | द्वाञ्चिशम् १७४३             |                | बरहिणा          | वर्हिणाः               |               |
| बत्तीसाए               | द्वात्रिंशतः १               |                | बल              |                        | 16cx [9]      |
| बत्तीसुत्तर०           | द्वात्रिंशदुत्तर             | 964            | + बल            | बलदेवाः १४०            |               |
| <b>ब</b> दरे           | गुच्छवनस्पतिविदे             |                | + <b>ब</b> लदेव | वलदेवाः पृ. ३          |               |
|                        | _ •                          | गा. २०         | बरुदेव ०        | बलदेव                  | ८२            |
| <b>बद्</b> कासपुट्टस्स | बद्धस्पर्शमपृष्टस्य          |                | बलदेवसं         | बलदेवस्वम्             |               |
| बद्धस्स                | बद्धस्य १६७९ व               |                | बलदेवा          | बलदेवाः १००            |               |
|                        | [१], १६८२ त                  |                | बळविसिट्टया     | बलविशिष्टता            |               |
|                        | [9],9६८५.[9]                 |                | बलागा           | बलाकाः – रोग           |               |
| बदा<br>० बदा           | बद्धानि १००६ व               |                |                 |                        | 25            |
| बद्धाई                 | ,, '५४ [८] गा.               |                | ० बलाइए         | बलाह्यः                |               |
| बद्देलग o              | ,,                           | 8886           | बलि             | बलिः - असु             |               |
| बद्धलग                 | बद्ध १०<br>बद्धानि९१०[१ः     |                |                 |                        | गा. १४४       |
| - 4/63-11              | वक्षानरप्रवापः<br>[१-३], ९१४ |                | ०बलिणो          | वली, वलिः<br>नेप्यः    |               |
|                        | 196 [9-2],                   |                | -6              | रेन्द्रः<br>क्यारिकेटन |               |
|                        |                              |                | बलिमोडको        | पर्वपरिवेष्टनम्        |               |
|                        | [१-२], ९२०                   | , 531          |                 |                        | गा. ६३        |

|               | 444 41010                   | 8 (14134111     | 101                                   |
|---------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| मूलसदो        | सक्यत्थो सुत्तंकाइ          | मूलसहो          | सक्त्यत्थो सुत्तंकाइ                  |
| वर्ली         | बलिः — अस्रकुमारेन्द्र      | बहुयं           | बहुकम् १२१५ [१]                       |
|               | <b>१</b> ८० [२]             | बहुया           | बहुकाः २२५ तः २७२                     |
| बहरूतरी       | बहरूतरा ५.४ [५] गा.         |                 | [િ], ૧૭૨ તા ૨૭૫,                      |
|               | ७६ त. ७९                    |                 | ३२५, ३३० तः ३ <b>३</b> ३,             |
| बह्रिय        | बह्लीक - म्लेन्छजाति-       |                 | ६९१, ७३१, ७३३,                        |
|               | विशेष ९.८                   |                 | હર્પ, હર્હ, હપર,                      |
| बहवे          | बहवः १६७ तः १७४,            |                 | ७६३, ७७२, ७७७,                        |
|               | १७७, १७८ [१], १३९           |                 | ७७९, ७८०, ९८५                         |
|               | [9], 9<9 [9], 9<2           |                 | [७,९], ११८५, २१२५,                    |
|               | [9], 908 [9], 900           |                 | २१२६                                  |
|               | [9], 966 [9], 966,          | ,,              | बहुकानि ९७९                           |
|               | १८९ [१], १९० [१],           | बहुयाणं         | वहुकानाम् ५४ [१०] गा.                 |
|               | 953 [9], 955 [9],           |                 | 900                                   |
|               | <b>१</b> ९६, १९७ [१], १९९   | ० बहुका         | बहुलाः १८८                            |
|               | [१], २०५ [१], २०६           | बहुब त्तव्बयपयं | बहुवक्तव्यतापदम् पृ.१११               |
|               | [१], २०७, २०८, २१०          |                 | पं. २३                                |
| बहस्सनी       | बृहस्पतयः - बृहस्पति-       | बहुव सञ्बं      | बहुबक्तव्यम् २ गा. ४                  |
|               | निकायदेवाः १९५ [१]          | बहुधयणे         | <b>बहुदचन</b> म् ८९६                  |
| वहिं          | बहिः १९५ [१]                | बहुवयू          | बहुवाक ८५.०                           |
| बहुएहिं       | बहुभि ५३ गा.४६              | बहुविह्         | बहुविधम् १२४२                         |
| बहुगीओ        | बह्वीः १९६, १९७ [१],        | बहुविहे         | बहुविधान २११ गा.१७४                   |
| -             | 955 [9], २०० [9],           | बहुसम ०         | बहुसम १९५[१], १९६,                    |
|               | २०२ [٩], २ <b>१</b> ०       |                 | १९८ [१], २१०,२२३,                     |
| बहुतस्यं      | बहुतरकम् पृ. २९० टि.१       | 1               | [९], ૧૨૧૫ [૧.૨]                       |
| बहुतराए       | बहुतरान् ११२४,              | बहुं            | बहुम् १२४२                            |
| -             | 1972                        | बहुइं           | बहूनि <b>१९</b> ६, १९७ तः             |
| बहुतरागं      | बहुतरकम् १२१५ [२-३]         | Ī               | २०२ स्त्राणा प्रथम-                   |
| ० बहुपएसे     | <b>ब</b> हुप्रदेशम् २१७०[१] | i               | कण्डिका, २१०                          |
| ० बहुप्पएसे   | बहुप्रदेशम् २१७०[१]         | बहुण            | बहुनाम्५४[१०]गा.१००                   |
| बहुबीयगा      | बहुबीजका: ३९,४१             | बहुणं           | ,, 900, 906 [9-2],                    |
| "             | बहुबीजकानि पृ. १८ टि.१      |                 | १७९ [२], १८० [२],<br>१८२ [२], १८८,१९० |
| <br>बहुबीया   | बहुबीजानि ४१                | 1               | १८२ [२], १८८, १९७<br>[२], १९५ तः १९७, |
| बहुमजादेसभाण  | <b>बहुमध्यदेश</b> भागे १९८  | 1               | 99 ( [ ] , 209 [ ] ,                  |
| •             | [9], २०६ [9], २३९           | 1               | ٩٥٩ [٦], ٩٥٧ [٦]                      |
| बहुमजादेसभागे | बहमध्यदेशभागे १९७[१],       | बहुणि           | बहुनि १९७[१]                          |
| •             | 955 [9]                     | बहेलए           | विभीतकः पृ.१७ टि. ५                   |
| बहुबतरागा     | बहुकतरकाः २०५७[३-४]         | बंध             | बन्ध ९७१ मा. २०१                      |
| 3             |                             | ,               |                                       |

| मुख्या           | सक्तयस्थो       | सुत्तंकाह                  | मूलसहो           | सक्स्यत्थो      | युत्तकार्                 |
|------------------|-----------------|----------------------------|------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>बंब</b> ह     | बध्नाति १७४     | ९, १७५२,                   | वं नणविमोयण      | गिती बन्धनविमोच | नगतिः                     |
|                  | १७६६ तः १       |                            |                  | 99              | ०५, ११२२                  |
| बंधए             | 9668            | गा. २१७                    | वंजणाओ           | बन्धनतः         |                           |
| • वंश्वय         | बन्धकः १५       | ۱۲۹ [۹],                   | वं जगहिं         |                 | <b>૩</b> ૦ [৭] মা.        |
| •                | 9589, 95        | ४६, १६४७                   |                  | २२८, २१         | <b>७०</b> [२] गा.         |
|                  | [9], 9063       | त-१७४४,                    |                  |                 | २२९                       |
|                  | 9044, 9         | ه [٩] .                    | वंधति            |                 | 469 [9],                  |
|                  | १७६०, १७        | ६१, १७६३                   |                  |                 | (४६, १६४७                 |
|                  | [१],१७६५[       |                            |                  |                 | ४ गा. २९७,                |
|                  | 9000 [9]        |                            |                  |                 | 100, 9084                 |
|                  | १७८१, १         |                            |                  |                 | [9], 9065                 |
|                  |                 | १७८४ [३]                   |                  |                 | ર, ૧૭૫,                   |
| ॰ बंधएण          | बन्धकेन         | 9369                       |                  |                 | 9], 9 <b>0</b> 63         |
| वंश्वगवेयगस्स    | बन्धकवेद कस्य   |                            |                  |                 | કદ <b>(૧</b> ],           |
| ० बंधगं          | बन्धकम् ॰       |                            |                  |                 | ۹], ۹نه و ۹               |
| बंधगा            | बन्धकाः ३२      |                            |                  |                 | ], 9 3 2 3 [9]            |
|                  | १५८३ [१         |                            | ० बंधज्ञाग       | वन्धाद्वायाः    |                           |
|                  | વદ્યય [૧        |                            | बंबमाणा          |                 | ૩૫૭, ૧૭૫૮<br>૧૬૨, ૧૭૬૫    |
|                  | [٩]> • نو، ٩    |                            |                  |                 | 944 [9],                  |
|                  |                 | ६१,१७६३                    |                  | [4 4],          | 1991 [1],<br>9966         |
|                  |                 | .४, १७६५                   | बंबसाण           |                 | 3'0.6'0. [9].             |
|                  |                 | ٤, ٩٥٥٤,                   | बन्नमाण          |                 | 17.67. [1],<br>1046. [1], |
|                  |                 | ८१, १७८३                   |                  |                 | 10-14 [1],<br> 9], 9056,  |
|                  |                 | s<* [9-₹]                  |                  |                 | ],9u६c[9],                |
| बंधगाणं          |                 | કુર્ય,                     | i                |                 | ], 1000[1],               |
| ० बंधगे          |                 | 94.63 [9],                 | ं ० बंधयं        |                 | 9035 [9]                  |
|                  |                 | 43, 9040,<br>], 9069,      | ं वध्य<br>बंधीति |                 | १७१५ [1]                  |
|                  |                 | j, 1041,<br>1064 [2].      | 44111            |                 | 9], 9683,                 |
|                  |                 | 369, 9068<br>369, 9068     |                  |                 | 95 65 [9],                |
|                  | 1995, 1         | ३८१, १७ <b>८४</b><br>[२]   |                  |                 | 9004,                     |
| -                | बन्धन           |                            | t                | 9404[9          |                           |
| बंधण             |                 | रागणा.<br>७६ सा. २३ १      | 1                | [9-X V          | .c], 900%,                |
| बंधणच्छेयणगती    |                 | ७६ मा. २२ ७<br>मितिः १०८५, | į                |                 | 9099 [2],                 |
| जनन क्षात्राचाता | च- अग्र च्छाद्य | 9049                       | į                |                 | 193, 9994,                |
| बंधणपरिणामे      | बन्धनपरिण       |                            | -                |                 | 9098,9089                 |
| 44-41(-114       | 4. 4.1417.      | 366                        | 1                |                 | 9024.9020,                |
|                  |                 |                            | 1                | ,- (()          |                           |

| मूकसहो                           | सक्रमत्थो सुभंकाइ                            | मूलसहो सक्क्ष्यत्थो सुत्तंकाइ                             |
|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                  | १७२८, १७३० [१],                              | वंगळोयवहिंसए बहालोकवतंसकः २०१[१]                          |
|                                  | <b>१७३१</b> [१, ३, ५],                       | वंभक्षोया ब्रह्मस्त्रोकाः १४४ [१]                         |
|                                  | १७३२, १७३४, १७३५                             | बंभी ब्राह्मी १०७                                         |
|                                  | [٩], ૧૫૨૫ [૧],<br>૧૫૨૮, ૧૫૨૬ [૧],            | बंभीए ब्राह्म्याः १०७                                     |
|                                  | 1089, 1040, 1046                             | <b>बंभे</b> ब्रह्मा-ब्रह्मलोकेन्द्रः २०१                  |
|                                  | [9], 9054 [9-3],                             | [٦]                                                       |
|                                  | १७६९, १३७८, १७८४                             | बाउचा वनस्पतिविशेष:- 'बापची'                              |
|                                  | [1]                                          | <b>इति भाषायाम्</b> ४२ गा. २०                             |
| वंधिस्संति                       | भन्तस्यन्ति १.७१                             | बाणकुसुमण् बाणकुसुमम् १२२७                                |
| बंधिसु                           | अभान्त्सु:-बद्धवन्त. ९ ७०                    | बातालीसं द्विचत्वारिंशन् ३८५.[३]                          |
| ० बंधुजीवए                       | बन्धुजीवकः १२२६,                             | बादर बादर १४९२ [२]                                        |
|                                  | . १२२.७, १२२९तः १२३१                         | बादरअपज्ञत्तगा बादरापर्याप्रकाः २४३,                      |
| + बंधुजीवग                       | बन्धुजीवकः ४३गा२४                            | २४६, ३३४                                                  |
| <b>बंधुया</b>                    | म्लेन्छजातिविशेषः पृ ३६                      | बादरअपज्ञक्तगाणं बादरापर्याप्तकानाम् २४३                  |
|                                  | टि १४<br>बन्धे १७८६                          | बादरभपजत्तया बादरापर्याप्रकाः २५९                         |
| वंचे                             | बन्धे १७८६                                   | बादरमाउकाइय० बादराप्कायिक २४३,                            |
| "                                | मन्धः २१२ गा. १८१<br>., ६८४,६८५              | २४४, २४८, २४९                                             |
| ० वंघे                           |                                              | बादरभाउकाइया चादराप्कायिका: २४३,                          |
| वंधेसु                           | अभान्त्मुः-बद्धवन्तः ९ ७१                    | ર૪૪, ૨૪૫ [રૂ], ૨૪૬                                        |
| बंधो                             | बन्धः ९४८गा. १९९-२००                         | तः २४९, २५० [३],                                          |
| वंश                              | श्रद्धान्–देवलोक १०३∨                        | \$49, \$\$¥                                               |
| बंभछोए                           | ब्रह्मछोकः २०१ [१]                           | बाद्रभाउकाइयाण बाद्राप्कायिकानाम् २५०                     |
| ,,                               | श्रह्मालोको २०२[१],२०३                       | [3]                                                       |
|                                  | [१], २०४ [१], २२३                            | बादरभाउकाइयाणं ,, २४२, २४५[३],                            |
|                                  | [4],३३४,४१९[१:२],                            | २४६, २४७, २५९,                                            |
|                                  | ५९३, १४७०, १८३४                              | २५९ [१]                                                   |
| बंभकोग<br>                       | व्यवस्थेक २०५ <b>१</b>                       | ०वादरभाउकाइयाणं ,, ३५९ [२]                                |
| वंभक्षोग •                       | ब्रह्मलोक २०१[१],                            | बादरकाउकाइए बादराप्कायिकः १३०७                            |
|                                  | 7007                                         | बादरभाउकाह्या बादराप्कायिकाः २६,२८                        |
| वंभक्षोगदेवा                     | ब्रह्मलोकदेवाः ७०६                           | [9,*]                                                     |
| बंभकोगस्स<br>जंग <del>कोका</del> | व्यवस्था २०२[१]                              | बादरबाउक्काह्याणं बादराप्कायिकानाम् १५१,                  |
| बंभकोगाणं<br>बंभकोगे             | ब्रह्मस्रोकानाम् २०1 [१]<br>ब्रह्मस्रोके २०७ | ९५२<br>बादरकाए बादरकारे २४ गा. ९                          |
| वंभक्षाय<br>वंभक्षोय             |                                              |                                                           |
| <b>न्नलाय</b>                    | ब्रह्मलोक १९६, २१०,                          | बादरणामाए बादरनाम्नः १७०२[४६]<br>बादरणामे बादरनाम १६९३    |
| वंभस्रोय •                       | ६२२,६३४<br>ब्रह्मालीकः १५३२.[५],             | बादरणास वादरनाम १६.४<br>बादरणिगोद-० बादरनिगोद २४८         |
| 7 11 10 14 0                     | प्रकारणक 143र [ <b>१</b> ],                  | बादराजनाव वादराजनाव २०८<br>बादराजनावा बादराजनावाः २४८,३३४ |
|                                  | 404.4 [1]                                    | नावराजनाकः नावराजनादाः २०८,११०                            |

| मूलसदो          | स <b>क्ष्य</b> त्थो | सत्तंकाइ         | मूलसद्दो                              | सक्कयत्थो                    | सुत्तंकाइ                    |
|-----------------|---------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| बादरणिगोय०      | बादरनिगोद           | -                | बाद्रनिगोदाणं                         | बादर्गि- २                   | -                            |
| बादरतसकाहपु     | बादरश्रसकायिकः      |                  |                                       | गोदानाम्                     |                              |
| बादरतसकाइय०     | बादरत्रसकायिक       |                  |                                       |                              | રે૪૭, રેપર્વ                 |
|                 | 288, 284,           |                  | बादरनिगोदे                            | बादरनिगोदः<br>बादरपर्याप्तकः | 9399                         |
|                 |                     | 9320             | बादरपञ्जलए                            | बादरपर्याप्तकः               | 9398                         |
| बादरत्तसकाइया   | वादरत्रसकायिकाः     |                  | बादरपञ्जन्तगा                         | बादरपर्याप्तका               | :२४६,२५१                     |
| •               | 288, 284            |                  | बाद्रपजन्तया                          | ,,                           | ३३४                          |
|                 |                     | ≤, २५१           | बादरपजन्तयाणे                         | बादरपर्याप्तका               |                              |
| बाद्रतसकाइयाण   | बादरत्रसकायिकान     | तम्              | - 0                                   |                              | 286                          |
|                 | २४२,२४६,२४          | ७,२५१ -          | बादरपुढविकाइए                         | पु बादरपृश्वाका              | य <b>क्षु</b> ६६८<br>[४.५]   |
| बादरतसकाह्याणं  | ,, ۹۱               | es. [s]          | ० बादरपुढविकाइ                        |                              | [/]                          |
| बादरतेउकाहए     | बादरतेज कायिकः      | ष्ट्र. ३०८       | एसु<br>-                              |                              | €€ c [¥]                     |
|                 |                     | टि २             | बादरपुढविकाइए-                        |                              |                              |
| बादरतेउकाह्य ०  | बादरतेजः कायिक      | २४३,             | हिंतो                                 |                              | 10 [ x.4]                    |
|                 | २४४, २४८,           | २४९              | वादरपुढविकाइय                         | <b>बाद</b> रपृथ्वीय          | त्रियक २४३,                  |
| बादरतेउकाइया    | बादरतेजःकायिका      | : ૧૪૨, 🕛         |                                       |                              | 286, 285                     |
|                 | ૨૪૫ [૪], ૨          | ४६ तः            | बाटरपुढविकाइया                        |                              |                              |
|                 | २४९, २५० [४]        | ,२५९,            |                                       | २२ तः २४,                    | . ૨૫ [ર],                    |
|                 |                     | 338              |                                       | २४३, २४४                     |                              |
| बाद्रतेउकाह्याण | भादरतेजःकायिका      | नाम्             |                                       | २४६ त. व                     | १४९, <b>२५</b> ०<br>२५१, ३३४ |
|                 | २५० [४], २६         | ર [૧]            | o बादरपुरविकाः                        |                              |                              |
| बाद्रतेउकाहयाणं | ,, 946, 944.        | 2,82,            | इया<br>इया                            | માવ્ય પ્રવ્યાવતા             | भकाः<br>२२,२३                |
|                 | २४५ [४], २४६        | ,२४७,            | वादरपुढविकाइया<br>-                   | ग बादरप्रध्व                 |                              |
|                 | २५१, ३६             | २ [१]            |                                       |                              | २५० [१]                      |
| बाद्रतेउकाइया   | बादरतेजःकायिका      | . २९,            | बादरपुढविकाङ्या                       | मं,, १४९, ३                  | १४२, २४५                     |
|                 | ३१ [१,४],२४         |                  |                                       | [२], २४६                     | तः २४८,                      |
|                 | [x], २५ <b>१</b>    |                  |                                       |                              | ₹ <b>[9]</b>                 |
| बादरतेउकाह्याणं | बादरतेजःकायिका      | नाम्             | ०बादरपुढविकाहर                        |                              |                              |
|                 |                     | 9'' 6            | बादरपुढविकाहए                         |                              |                              |
| बादरनिगोद ०     | बाद्रिनगोद २४४      |                  | बादरपुढविकाइयः<br>बादरपुढविकाइयः      |                              |                              |
| बादरनिगोद – ०   | बादर्गनगोद          | २४३              | पारस्युकावकाङ्ग्य-<br>पृशिदिवकोरास्टि |                              |                              |
| बादरनिगोदा      | बादरनिगोदाः २४      | ર,૨૪५            | पुराद्यकासाल<br>सरीरे                 |                              | १४७८ [१]                     |
|                 | [८], २४६,२४०        | <b>७,२४९</b> , ं | वादरपुरविका <i>इ</i> या               |                              |                              |
|                 | २५० [७]             | , २५१            | नः १२ उठालका १ थ।                     |                              | माधिकाः<br>१४७८ [३]          |
| बादरनिगोदाण     | वादरनिगोदानाम्      | २५०              | ०बादस्वणः सङ्क                        |                              |                              |
|                 |                     | [•]              |                                       |                              | १३०९                         |
|                 |                     |                  |                                       |                              |                              |

|                                | 414 417178                              | cid (Adien                              | .430*                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| मूलसदो                         | सक्तयत्थो सुत्तंकाह                     | मूकसद्दो                                | सक्रयत्थो सुक्तंकझ्                     |
| बाद्रवणप्पड्काइ                | य बादरवनस्पतिकायिक                      | बादरचाउकाइया                            | बादरवायुकायिकाः २४३,                    |
|                                | २४३, २४९                                |                                         | २४४, २४५ [५], २४६                       |
| बादरवणप्फड्काइ                 | थ•,, २४३,२४४,                           |                                         | तः २४९, २५० [५],                        |
|                                | २४९                                     |                                         | २५१, ३३४                                |
| बाद्रवणप्फड्काइ                | य~० ,, २४८                              | बादरवाउकाइयाण                           | वादरवायुकायिकानाम्                      |
| ० बाद्रवणप्फड्क                | 1                                       |                                         | રષ∘ [৸]                                 |
|                                | या बादरवनस्पतिकायिकाः                   | बादरवाउकाइयाण                           | ,, 940, 946, 282,                       |
|                                | २४३, २४४, २४५[६],                       |                                         | २४५ [५], २४६,२४७,                       |
|                                | २४८ तः २५१                              |                                         | રખ, ३६५ [૧]                             |
| ० बादरवणप्फइक                  | <b>ाड्या बादरवन</b> स्पतिकायिकाः        | ० बादरवाउकाइ-                           | ,,                                      |
|                                | ३७,३८, ७३, २४२,                         | याणं                                    | ३६५ [२-३]                               |
|                                | २४३,२४५ [७],२४७                         | बादरवाउक्काइए                           | बादरबायुकायिकः १३०७                     |
|                                | तः २४९, २५१, ३३४                        | बादरवाउक्काह्य-                         | बादरवायुकासिकैकेन्द्रिय-                |
| बादरवणःफः                      | बादरवनस्पतिकायिकानाम्                   | पृगिदियवेड-                             | वैक्रियशरीरम् १५१५                      |
| इकाइयाणं                       | २४७ [६], २४७, ३६८                       | व्वियसरीरे                              | [२-३]                                   |
|                                | [9]                                     | ۰,,                                     | ,, १५१५ [३]                             |
| ० बादस्वणप्पड्                 | ,, ૨૪૨, ૨૪૫ [૭],                        | बादरवाउक्काइया                          | बादरवायुकायिकाः ३२,३४                   |
| काइयाणं                        | ? ૪૪૬, રૂ૬૮ [૨-રૂ]                      |                                         | [٩, ४]                                  |
|                                | णु बादरवनस्पतिकायिकः<br>-               | वादरसंपराय                              | बादरसम्पराय १२३                         |
|                                | પ <b>્ર [૧], પ</b> પ [રૂ],              | बादरसंपराय ०                            | ,, १२३                                  |
|                                | २४६, १३०८                               | बादरा                                   | बादराः २४२, २४५[१],                     |
| बाद्रवणस्मह-                   | बादरवनस्पतिकायिकाः                      |                                         | २४६ तः २५० [१],                         |
| काइया                          | ३७, २४६, २४७, २४०                       |                                         | २५१, १६७, ३३४                           |
|                                | [६], ३३४                                | बादराइं                                 | बादराणि ८७७ [१८]                        |
| वारस्वणस्पदकार                 | - बादरवनस्पतिकायिकानाम्                 | बादराण                                  | बादराणाम् २५० [१]                       |
| याणं                           | 9६०, 9६9, २४२,२४६                       | बादराणं                                 | ,, २४२, २४५ [१],                        |
| ० बादरवणस्सङ्                  |                                         |                                         | २४६, २४७, २५१,                          |
| काह्याणं                       | " २५,१                                  |                                         | २६७, १५०४ [४],                          |
| बादश्वणस्य-                    | बादरवनस्पतिकायिकाः३५,                   |                                         | <b>૧૫</b> ૦૬ [૪]                        |
| तिकाइया                        | 338                                     | बादरापजात्तवाणं                         | बादरापर्याप्तकानाम् २४८                 |
| बादरवणस्स्रति-                 | बादरवनस्पतिकायिका-                      | वादरे                                   | बादरः १३०५,१३८७                         |
| काइयाण                         | बाद्रवनस्थातकाश्यकाः<br>नाम् २५० [६]    | बाधर                                    | बादर १४९१ [२],                          |
|                                | नाम् २.० [६]<br>इ-धादरवनस्पतिकायिकानाम् | *************************************** | १४९३ [२], १४९४[२]<br>बादराप्कायिकाः २५१ |
| मावस्थणस्यातका<br><b>या</b> णं | इ-बादरवनस्यातका।यकानाम्<br>२५१          | बायरकाउकाइया<br>जनसम्बद्धाः             | बादराव्यिधानानि पृ. १४                  |
|                                |                                         | मानरकाशनहाला                            | दि. २                                   |
| मान्रपाठकाह्य र                | बादरवायुकायिक २४३,                      | बायरणिगोषा                              | बादरनिगोदाः २५९                         |
|                                | २४४, २४८, २४९                           | न[बराजगान]                              | and/sametic (2)                         |

|                                |                                 | _                 | •              |                          |                       |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|
| मूखसरो                         | सक्त्यत्थो                      | सुत्तंकाइ         | मूलसहो         | सक्रयत्थो                | युत्तंकाङ्            |
| बायरनिनोदा                     | बादरनिगोदाः २४                  | 8, 240            | बारस०          | द्वादश                   | ८२                    |
|                                |                                 | [•]               | ० बारसगस्य     | द्वादशकस्य १             | uoo [४],              |
| बायरपज्जत्तया                  | <b>बादरपर्याप्तकाः</b>          | 288               |                | १७०८ [४                  | ], १७३७               |
| <b>० बायरपुटवि</b> का-         | बादरपृथ्वीकायिके                | 9                 |                |                          | [३-४]                 |
| हएसु                           | é,                              | ६< [≒]            | बारसण्हं       | द्वादशानाम्              | 955 [2]               |
| <b>० बायरव</b> णप्स <b>इ</b> - | बादरवनस्पतिकारि                 | 1香:               | बारसमधो        | द्वादशः पृ.              | २०२ <del>टि</del> . १ |
| काइए                           | १३०९,                           | 1396              | वारसमं         | द्रादशम् पृ.             | २२८ पं. १९            |
| ० बायरवणप्कड्र-                | <b>बाद्</b> रवनस्पतिकारि        | 1461·             | वारसमो         | द्वादशः ७९               | ० गा.१८६              |
| काइया                          |                                 | 200               | बारसविद्या     | द्रादशविधाः              |                       |
| ० बायस्वणप्कड्रः               | बादरवनस्पतिकारि                 | <b>कानाम्</b>     |                |                          | d. 4 d o [,4]         |
| काह्याणं                       |                                 | २४७               | बारसहिं _      |                          | ९९२ [१]               |
| बायरवाउकाह्याणं                | । बादरवायुकायिका-               |                   | बालदिवागरे     | वालदिवाकर                | 9225                  |
|                                | नाम्                            | 94.4              | बाह्यित्गोवे   | वाछेन्द्रगोपः            | १२२९.                 |
|                                | - बादरवायुकायिकैके              | न्द्रिय-          | <b>बाव</b> हिं | द्वाषष्टिः '             |                       |
| पूर्गिदियवे ड                  | वैक्रियशरीरम्                   | 94.94             | बावसरि         | द्वासप्तति∙ २०           |                       |
| <del>व्ययसरी</del> रे          |                                 | [٤-३]             |                |                          | <i>م بم و</i>         |
| बायरसंपराए                     | बादरसम्परायः                    | 9063              | बाव सरि        | ,, 900, 9                |                       |
| बायरसंपराय०                    | बादरसम्पराय                     | 929               |                | १८७ गा. १                |                       |
| बायरा                          | बादराः २४                       | ٧. [٩]            | _              |                          | [٩, ३]                |
| बायराइं                        | बादराणि ८७५                     | [۹۴]              | बाव सरीए       | इासप्तते :               | ૧૬૬[૨]                |
| बायराण                         | बादराणाम् १४९.                  |                   | बाब सरीणं      | द्वासप्तते.              | 164 [3]               |
| बायरे                          | बादरम् ८०७                      | [२३]              | बाबीसङ्ग ०     | द्वार्विशतितम            | ७९० गा.               |
|                                |                                 | . 99.0            |                |                          | 9 < 4.                |
| बायालीसहविहे                   | द्वियत्व। रिशद्विधम्            | 9593              | बाबीसइमं       | द्वाविंशतितसम्           |                       |
| बाबालीसं                       | द्धि बस्वारिशन                  | २११,              |                |                          | પં, ૨૭                |
|                                | 3 6                             | ر [٩]             | बाबीसगं        | द्वाविशम् ७९०            |                       |
| + बार                          | द्वादश. ७९० ग                   |                   | बावीसं         | द्वाविशतिः ३४<br>३४२ [१, |                       |
| बारवनी                         | द्वारवती १०२ ग                  | 1 334             |                | २१२ [७,<br>[१,३],३५      |                       |
| बारस                           | ৱাৱহা ৽৭ [৬                     |                   |                | 24[9,3],                 |                       |
|                                | [४] मा. १९९,                    |                   | बाबीसाए        | डाविंशतेः द्वारि         |                       |
|                                | [૧], ૨૦૬ [ઃ<br>૧૫૪, ૩઼૧૬        |                   | •              |                          | 93, 998               |
|                                | ापण, राष्ट्र<br>प्रमुख्या, १८२, |                   | ,,             | द्राविंशती १८            | 89,9683               |
|                                | तः ५६३, ५६० त                   |                   | ० बाह्हस्स     | बाहरूयस्य १              | cc, 969               |
|                                | 4.08, 4.06,                     | 4,4,2             |                | [9], 95,0                | [٩], ٩٩३              |
|                                | 9089[8], 90                     | <b>૬૬ [રૂ</b> ],  |                |                          | [1]                   |
|                                | १५०७[१],१६०                     | .s.[9],<br>s.[9c] | बाहरूं         | बाहत्त्वम् ९७३           |                       |
|                                | 190                             | ([16]             |                |                          | 9co [9]               |
|                                |                                 |                   |                |                          |                       |

| मूलसदो                | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ                    | मूळसहो              | सक्रवत्थो सुर्चकाह               |
|-----------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| ॰ बाह्हाए             | षाह्रत्यायाः १६८तः १७४,                | वितियं              | द्वितीयम् ८००, ८९८               |
|                       | १७७, १७८ तः १८३                        | बिमेलपु             | विभीतकः ४० गा. १४                |
|                       | सूत्राणा प्रथमकण्डिका                  | विय०                | द्विक-द्वि १२०४                  |
| ० बाहरू               | बाह्रस्ये १९५ [१]                      | बिरास्त्रो          | बिडाल: पृ. २१२ टि. ४             |
| ० बाह्लेण             | बाहरूयेन १५.४७ [१]                     | <b>बिलपंतिया</b> सु | विक्रपह्निकासु१५१,१६०,           |
| बाह्रक्षेणं           | ,, ২৭৭, ९७५ [৭],                       | 1                   | १६३ सः १६६, १७५                  |
|                       | ٥,<٧ [٤]                               | बिलेसु              | विलेख १५१,१६०,१६३                |
| ० बाह्क्षेण           | ,, cz, guzu, guzc,                     | ļ                   | तः१६६, १७५                       |
|                       | ٩ <i>١</i> ٧, ٤, ٩],                   | बिह्याण             | बिल्बानाम् ११२२,१२३५             |
|                       | ર ૧૫૨[૧],૨૧५६[૧],                      | बिही                | बिस्बः-गुच्छवनस्पतिः ४२          |
| •                     | રવુપર [૧],૨૧૬૬[૧]                      | ï                   | गा. २०                           |
| बाहिरणुसु             | बाह्येषु ८३,८९,९०                      | **                  | ,, – हरिद्वनस्पतिः ४९.           |
| बाहिरपत्ता            | बाह्मपत्राणि ५४ [८] गा.                |                     | गा. ३९                           |
|                       |                                        | बिहे                | बिल्वः ४९ गा. १६                 |
| बाहिरपुक्खरखे         | बाह्मपुष्करार्कः १००३[२]               | बिस ०               | बिस पृ. २५ टि. १                 |
| बाहिरिहे              | बाह्यः १५५१ [१]                        | बिहेलए              | बिभीतकः पृ. १७ टि. ५             |
| बाहिरेण<br>———        | बाह्येन १९०मा, १२४                     | बिंदु               | बिन्दु ९८६, १४९१ [१]             |
| बाहिं                 | वहिः १६७तः १७४,                        | ० बिंद्             | बिन्दुः ११० गा. १२५              |
|                       | १७७, १७८ तः १८%                        | विवफ्क              | विम्बफल १७८ [२]                  |
|                       | स्त्राणां प्रथमकण्डिका,                | ० विवोद्दा          | विस्बोधाः १७८ [१]                |
|                       | 9<<, 9<< [9],9<0                       | बीए                 | वीजस् ५४ [३] गा.६५,              |
|                       | [9], २०१७, २०१९,                       |                     | ५४ [४] गा. ७५                    |
| #170-m1               | 2020                                   | , ,,                | बीजे ५४ [९] गा.९७                |
| बाहुया                | वाहुका:-त्रीन्द्रियजीवा:               | ं ० बीएसु           | बीजेषु ५५ [३]गा.१०९,             |
| + <b>चि</b>           | पृ. २८ टि ४<br>द्वितीयम् ५९० गा. १८८   |                     | २१७६                             |
| 7 PM                  | ाइ <b>ताय</b> म् पर० गा. ५८८<br>त. १९० | बीओ                 | द्वितीयः ष्टु. २८७ पं. ८,        |
| बिइए                  | तः १००<br>द्वितीये २१७२                |                     | g. ૪૦૬ વં. ૧૧                    |
| विद्य <u>यं</u>       | द्वितीयम् १७८ [१-२],                   | बीभच्छा             | वीभत्साः ष्ट. ५० टि. ८           |
| । जब्                 | प्र. ८० पे. ६                          | + बीय               | बीजम् ५०गा.४३                    |
| विसुरा                | हरू है। है।<br>इस्क्रिस: पृ.३० टि.४    | बीयउ देसमो          | द्वितीयोद्देशकःषृ.२८७टि.१        |
| विद्राला              | विद्वालाः ७४                           | ० बीयरुद्           | बीजरुचिः ११० गा.                 |
| वितिको                | द्वितीयः १५९१, १५९९                    |                     | १९ गा. १२५                       |
|                       | [9]                                    | बीयरुहा             | बी <b>जरुहा</b> ५४ [१]<br>गा. ४९ |
| वितिय ०               | [ग]<br>द्वितीय २१७३[२]                 | बीचवमामूलप-         | गा. ४९<br>द्वितीयवर्गमूल-        |
| वितियवग्ग <b>मू</b> छ | द्वितीयवर्गमूल ९११ [२]                 | द्वापणं<br>हुप्पणं  | प्रताबनन्तूल-                    |
|                       | द्वितीयवर्गमूलम् ९२४                   | <b>बीयविं</b> टिया  | त्रीन्द्रवजीवाः ५७ [१]           |
| - 1417444194          | INCHALL SANT 240                       | : नानानादमा         | Justanian Ja[1]                  |

| 400                      | 4-14-18-1                         |                    |                                    |  |  |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|
| मूळसदो                   | सक्रयत्थी सुत्तंकाइ               | मुलसहो             | सक्रयस्थो सुत्तंकाइ                |  |  |
| बीयस्स                   | बीजस्य ५.४ [३] गाः.               |                    | १०६०, १०७९, १२१•                   |  |  |
|                          | ६५, ५४ [४] गा. ७५                 |                    | [४], १२८१, १४५५,                   |  |  |
| बीयं                     | द्वितीयम् ' टि. २                 |                    | १७११[२],१८८७[२],                   |  |  |
| बीया                     | द्वितीया ७८१                      |                    | 9<<< [9], <b>9</b> 545,            |  |  |
| बीबाणं                   | बीजानाम् २१७६                     |                    | ષ્ટ. ૧३ દિ. ૧                      |  |  |
| बुभासि                   | ब्रवीमि पृ.२१० टि.२               |                    | र्द्धान्द्रियौदारिकशरीरम्          |  |  |
| <b>बुज्झ</b> इ           | बुष्यते २१७४[१]                   | सरीरे              | १४८०, १४९५ [१],                    |  |  |
| बुउझति                   | ,, २१७५                           |                    | 94,00 [9]                          |  |  |
| बुज्झंति                 | बुध्यन्ते ६७३[२]                  |                    | ।- द्वीन्द्रियौदारिकशारीरम्        |  |  |
| बुउझेक्ता                | बुध्येत १४२०[३-४],                | <b>मरीरे</b>       | 9860                               |  |  |
|                          | <b>१४२</b> १[७], १४३२[३],         | बेहंदियजातिणा      | द्वीन्द्रयज्ञातिनाम्नः             |  |  |
|                          | १४३७ [३-४]                        | माए                | १७०२ [६]                           |  |  |
| <b>बुत्तमाणे</b>         | ब्रवाण∙ पृ. २१० टि १              | बेइंदियतिश्विक्य-  | द्वीन्द्रियतिर्थश्योनिकेभ्यः       |  |  |
| + बुद                    | बुद्धाः २११ गा.१७८ ,              | जोणिएहिंनो         | <i>فې</i> ه [۵]                    |  |  |
| बु <b>द्ध</b> वोहिय      | बुद्धबोधित ११६, १२९               | बेइंदियत्ते        | द्वीन्द्रियत्वे १०४१ [४],          |  |  |
| बुद्धबोहिय०              | ,, ११४, ११६, १२७,                 |                    | 9046 [9]                           |  |  |
|                          | १२९                               | बेइंदियसरीरस्य     | द्वीन्द्रियशरीरस्य १५४९            |  |  |
| <b>बुद्धवोहिय</b> सिद्धा | बुद्धबोधितसिद्धा १६               | बेईदियसरीराई       | र्द्वान्द्रि <b>यश</b> रीराणि १८५६ |  |  |
| • बुद्धीण                | बुद्धिना १ [गा.१]                 | बेहंत्यम्स         | द्वीन्द्रियस्य ४४८, ४७४            |  |  |
| <b>बुषमा</b> णे          | ब्रुवाणः ८३९,८४४                  |                    | [9], ४७५ [9], ४७७                  |  |  |
| <b>बुषा</b> मि           | व्रवीमि ८३९.,८ <b>४</b> ४         |                    | [9], ९८७ [२],१५४७                  |  |  |
| बुयामि∽                  | ,, <34                            |                    | [٩], ૨૧૭૫                          |  |  |
| बुहा                     | युधाः-मुधनिकायदेवाः               | बेइंदिया           | र्द्वान्द्रियाः २१५ [१],           |  |  |
|                          | 35° [9]                           |                    | २२७, २२८, २९५,                     |  |  |
| बेहंदिए                  | द्वीन्द्रियः ४४८,४७३              |                    | २९६,३३४,४३९,५८९,                   |  |  |
|                          | [9], ४७४ [9], ४३७                 |                    | ६१९,६३३,९४१ [१],                   |  |  |
|                          | [१],४७३[१], १२७३,                 |                    | १०८१,१४०३,१७१५,                    |  |  |
|                          | 9834                              |                    | १७१८,१८१४, १८१७,                   |  |  |
| बेइंदिएसु                | द्वीन्द्रियेषु ६६८ [२]            |                    | 9 < 9 < , 9 < 4. 5 , 9 < 4. 9 ,    |  |  |
| बेइंदिएहिंतो             | हीन्द्रियेभ्यः १४३ <sup>.</sup> ′ |                    | १९३२ [१], २१२९                     |  |  |
| ० बेहंदिएहिंनी           | .,، فرمه [e]                      |                    | [૧], ષ્ટ. ૨૭ ટિ. ર, ષ્ટ.           |  |  |
| नेइंदिय                  | द्वीन्द्रिय ६७०,७४३,              |                    | ૪૦३ દિ. ર                          |  |  |
|                          | ११६२, १४१२, १४२६                  | बेइंदियाण          | द्वीन्द्रियाणाम् १०२२ [१],         |  |  |
|                          | [9],9४३9[9],9%<%                  |                    | १०३३ [१], १७१७                     |  |  |
| 210                      | [३], १८८० [४]                     | <b>बेहे</b> दियाणं | ,, ५६ [२], १६३,२२७                 |  |  |
| बेइंदिय०                 | द्वीन्द्रय ५६ [१], ६३५,           | 1                  | तः २२९, ३६९ [१],                   |  |  |
|                          | [२], ६५४,६८०,८७४,                 | ì                  | xxc, xu3 [9], xux                  |  |  |
|                          |                                   |                    |                                    |  |  |

|                    |                         |                             |                 |                               | 46.                         |
|--------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| मूलसहो             | सक्रयस्थो               | मुत्तंकाह्                  | मूलसहो          | सक्रयत्थो                     | सुत्तंकाइ                   |
|                    | [٩], ४७                 | :[૧],હદ્દુંક, ં             | बोधम्ब          | बोद्धन्यम्                    | ८२९. [२]                    |
|                    |                         | ٩ ح ٥ [٩-٧] ,               |                 |                               | शा १९१                      |
|                    | १०२२                    | 9]. 9096                    | ,,              | योद्धव्याः ४                  | ० गा. १४.                   |
|                    | [9], 900                | \$, 9 <i>6</i> 03, .        |                 |                               | ४२ गा. २१                   |
|                    |                         | ક≎ હ, ૧ ડર્૮,               | ,,              | बोद्धब्यानि                   | ४७ गा. ३६                   |
|                    | 9023,                   | 969" #                      | बोचव्यो         |                               | १ गा. १६३,                  |
|                    | 9693,                   | १९२० त                      |                 |                               | ⇒ गा. १८४                   |
|                    | १९२२, ०                 | 4.30 [9],                   | वोराण           | बदराणाम् १                    |                             |
|                    | 99.80,98                | 86,9840,                    | बोल             | कोलाहल                        | 9<<                         |
|                    | 99.46, 5                | 934. [9],                   | बोहिय           | बोधित                         | 94, 994                     |
|                    | g.                      | ३९९ टि. २                   | योहि            |                               | 4₹0[3.¥],                   |
| ० बेइंदियाणं       | द्वीन्द्रियाणः म्       | ३६९[२३]                     |                 |                               | ], 9630                     |
| बेङप्पण्णंगुलसय-   | परपत्ताशद्धि            | कशनद्वया-                   |                 | [                             | [\$·6]                      |
| बग्गपलिभागो        | जलवर्ग <b>त्रति</b> भ   | ाग ४२३ ⋅                    | बोडई            | कर्पार्या                     | ्रारः∘]<br>४२ मा <b>१</b> ९ |
| वे नेयाल मतविहं    | ति <b>च</b> त्त्र। रिशव | <b>খিক:গ</b> নন্ত্ <i>য</i> | बाहि            | शरीरम् २१९                    |                             |
|                    | विधम                    | १२४२ '                      | •               |                               | 960                         |
| बेंदिय o           | डीन्डिय                 | 63 < [2]                    | ०वोदी           | बोन्दय ∽शरी                   | ≹T 9.50s,                   |
| वंदियसंभारममाव     |                         |                             |                 | 900 [1],                      |                             |
| ण्ण त्रीय पण्णवण   | । जीवप्रजापना           | 96                          | ,,              |                               | 906 [2]                     |
| बंदियस्य           | द्वी-द्वियम्थ           | 803 [9]                     |                 |                               | [ -1                        |
| <del>व</del> ेदिया |                         | ક[૧],૦૨૧,                   |                 | भ                             |                             |
|                    |                         | २३१, २९.०                   | <b>भ</b> ड्जिति | भज्यते                        | 9६३५ [٩]                    |
| बेदियाणं           | द्वीन्द्रियाणाम्        |                             | भइजंति          |                               | १६३५ [४]                    |
|                    |                         | 8.30 [9]                    | ० भइतो          | सक्त. २९                      | १ गा. १७३                   |
| बोद्धस्या          | बोद्धस्या २१            |                             | भए              |                               | सार १९५                     |
| ,,                 | बोडन्था २०              |                             | ॰ भए            | संयान                         | १ गा. १                     |
|                    |                         | २०८ हि. १                   | भगवर्द्दण       | भगवत्याम् पृ                  | ४५ पं.२६.                   |
| बोद्ध्यो           | बोद्धव्यः ७१.           |                             |                 | प्ट ८० प. ६                   |                             |
| बोधस्वा            | वोद्धव्याः ४            |                             |                 | યે. ગ્૧, છુ. ૧                |                             |
|                    | ٠٩ [٧] ء                |                             |                 | ष्टु. १६२ प                   | ÷, षृ. १८३                  |
|                    |                         | <br>१ गा. २०९               |                 | વે. ૧૨, ૧૪ ૧<br>૧૪. ૧૮૧ વે. ૧ | ८७ <b>प.</b> १६,            |
| ,,                 | बोद्धव्या ४८३           |                             |                 | g. 10 \ q. ₹<br>q. ₹€, g. ₹   | (T) 8.15.4<br>0 C T 9 A     |
| ••                 | गा.१९७, पृ.             |                             |                 | g. २२२ q.                     | 4. 9. 996                   |
| बोधस्था-           | बोद्धव्याः ५४           |                             |                 | વં. ૧૧, છુ. ર                 | ३३ पं. २०,                  |
| "                  | बोद्धब्यानि ५४          |                             |                 | <b>છુ.૨</b> ૭९ વં. ૧          | ખ, પ્ર. ३०३                 |
| ,,<br>बोबब्दे      | बोद्धव्यः ४८            |                             |                 | पं. १४, ष्टु. ३               |                             |
|                    |                         | गा. २९७                     |                 | <b>પૃ. ३६२ વં.</b> ૨          |                             |
|                    | 13                      | -11. 110                    |                 |                               | पं २८                       |

| मृङसद्दो        | सक्कयत्थो सुत्तंकाइ                      | मूलसहो  | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ        |
|-----------------|------------------------------------------|---------|----------------------------|
| भगवको           | भगवते १ [गा. २]                          | भणिए    | भणितः २१०४[१]              |
| भगवतीषु         | भगवत्याम् पृ. २३६ पं.                    | भणिको   | ,,    ५४ [९] गा. ९८,       |
|                 | ૧૦, છું. વેદ૦ વે. ૧૬,                    |         | 90६४, 90८६, 99४५,          |
|                 | ष्टु.२७३ वं १३, ष्टु. २९१                |         | १४२९, १५३८, १६१४,          |
|                 | વ. ૨૦, ષ્ટુ. ३૦૦ વે. ૫,                  |         | २१३९                       |
|                 | ष्ट्र ३१८ पं. १६, ष्ट्र. ३२८             | ' भणितं | भणितम् १०२ गा.११७,         |
|                 | વે ૨૪, ષ્ટુ. ३४९ વે. ६,                  | 1       | ३३३, १००३ [२]              |
|                 | ष्टु.३८४ पं. २१, ष्टु. ३८७               | भणिता   | भणिताः ३३३                 |
|                 | ષં. ૧૫, છૃ.३૮૮ પં ર∘,                    | ***     | र्भाणतौ ५४ [२]गा. ५५       |
|                 | ष्टु,३९१पै, २२,षृ, ४००                   | , ,,    | मणितानि ५.४[८]गा.८७        |
|                 | पं. १२, ष्ट. ४०६ पं. २०,                 | ",      | भणिता १८७, २११ गा.         |
|                 | ष्टु.४०९ प, २२, ष्टु. ४१२                |         | ٩٤٥, ٧٧.٥                  |
|                 | વં. <b>ર</b> ૬, <b>ष્ટ. ૪૧३ વં. ર∘</b> , | भणितो   | भणितः ६२५,६३८,             |
|                 | ष्टु. ४१४ पै. २०, ष्टु. ४१८              |         | ६५० [१०], ६५५ [४],         |
|                 | पं. २७, ष्ट. ४२३ पं. १०,                 |         | ૬ખ.૬ [ક], ૬૬૬ [ક],         |
|                 | ष्टु. ४२७ वं. ११, ष्टु. ४४६              |         | ૧૫૩૧ [૨૪], ષ્ટ. ૬૫         |
|                 | <b>q.</b> 92                             |         | टि. ११                     |
| भगवया           | भगवता १ गा. ३                            | भणिय    | भणितम् १०४ गा. १३७         |
| भगवं!           | भगवन ' २१६९                              |         | ૧૭૦૨ [૨૧], ૧૭૧૭,           |
| भगवंतो          | भगवन्त २११                               |         | 1° 24, 2084, <b>2990</b> , |
| भगगस्य          | भन्नस्य ५४ [३] गा. ५६                    | 1       | યુ ર≼ ⊂ ટિ. ३              |
|                 | तः ५८ गा. ६१ त<br>६५. ५४[४] गा. ६६       | ० भणियं | ., . ए. २६८ डि. ३          |
|                 | तः ६८ गा. ७० तः ७७                       | भणिया   | मणिता. १९४,९८७[१],         |
| ,,              | भग्नायाः ५४ [३] गा.६०                    |         | ११२७, १२०५, १७०२           |
| भगाए            | ु ५४ [३] सा. ५९,                         |         | [२३], १७६१, <b>१७६</b> २   |
| •               | <b>५४ [४] गा. ६९</b>                     | ,•      | भणिता २,९२ गा. १६,९        |
| भरवाण           | फलविशेषाणाम् पृ. २७३                     |         | गा १६३-१६४, ५२४,           |
|                 | टि. ४, ष्ट. २९६ टि. ५                    |         | ८८८ [१], ९८३ [२],          |
| भजमाणस्स        | भज्यमानस्य ५४ [७]गा.                     |         | ૧૫,૫૦, ૧૫,૨૬ [૧],          |
|                 |                                          |         | १७३७ [१], १७३८,            |
| <b>अ</b> हित्तं | भर्तृत्वम् १७७, १७८                      |         | ૧૭૪૧, ષ્ટ રેર૪ ટિ. ૧       |
|                 | [٩·٦], ٩૮૮, <b>૧</b> ९६                  | ,,      | भणितानि ९११ [३],           |
| भहिदारए         | भर्तृदारकः ८४३, ८४८                      |         | ५ <u>१</u> २ [१], ५१४ [२]  |
| भट्टाण          | फलविशेषाणाम् १२३५                        | भणियाणु | भणितायाम् १४४१             |
| भडग             | म्लेच्छजातिविशेष ९८                      | अववाह   | भण्यते ५५३                 |
| भणंति           | भगन्ति १९९८, २०५७                        | भण्णति  | ,, ५४४,५४७ [१],            |
|                 | [٩]                                      |         | २१५७, ष्ट. ३९५ टि. १       |
|                 |                                          |         |                            |

| मूछसडो      | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ                  | मूकसदो             | सक्ष्यत्यो सुसंकाह            |
|-------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| भण्णंति     | भण्यन्ते ५४४                         | भक्षाए             | भक्षातकः ४०गा, १४             |
| भक्ति       | अकि १९५ [१]                          | भक्षाण             | महातकानाम् १९२२               |
| + असिय      | तृणविशेषः ४७ गा. ३५                  | <b>भ</b> ही        | वळीविशेषः ४५ गा. ३१           |
| भइमुखा      | भद्रभुस्ता-बनस्पतिः ५४               | भव ०               | भव २११ गा. १६६-१६७            |
|             | [१] गा. ५३                           | + भव               | भवः २१२ गा. १८१,              |
| भराण        | फलविशेषाणाम् पृ.२७३                  |                    | १२५९ गा. २१२                  |
|             | દિ. ₹                                | ० सवस्यहण          | भवप्रहणम् १३६५                |
| ,,          | द्राक्षाणाम् पृ.२९६ टि.५             | भवचरिमेणं          | भवचरमेण ८१२ [१],              |
| भहिलपुरं—   | भहिलपुरम् १०२गा. ११४                 | 1                  | [٩] ۶۹>                       |
| भरे         | भद्रे १७८ [१-२]                      | भवण०               | भवन १७७, १८७,१८९              |
| ०भमररुया    | भ्र <b>मर्ह्यम्लेच्छजा</b> तिः       |                    | [٩], ٩٩.٥                     |
|             | विशेषः पृ.३६टि.३                     | भवणिष्ठदेसु        | भवनस्थिद्रेषु १५७             |
| भमरा        | <b>अमराः ५८[१</b> ]                  | भवणणिखुदेसु        | भवननिष्कुटेषु १५.७            |
| भमरावली     | श्रमरावलिः १२२६                      | भवणपत्यहेसु        | भवनप्रस्तटेषु १४८, १५१,       |
| भगरे        | श्रमगः १२२६                          |                    | १५७, १६०                      |
| भमासे       | वनम्पनिविशेषः ४६ गा                  | भव <i>ण</i> वद्द ० | भवनपति १०९७,१४६३              |
|             | j                                    | भत्रणवित ०         | ,, ૨૦ <u>૫,</u> ૧, ૨૦૫૨ [૧]   |
| भय          | भय १७००[१३]                          |                    | भवनपतिषु६७२ [७-८]             |
|             | 9000[90                              | भषणवास ०           | भवनबास पृ.५९ टि. ४            |
| भयणा        | भजना ५४[८] गा. ९६                    | भवणवासि ०          | भवनवासिन् ६५० [१३]            |
| भयणिस्सिया  | भयनिःमृता-भाषामेदः                   | भवणवासिणीको        |                               |
|             | دفر.                                 |                    | ₹₹¥, 99<₹ [₹],                |
| भयवया       | भगवता १ गा.                          |                    | 1964, 1940                    |
| भयसंग्णा    | भयसंज्ञा ७२७, ७२                     | भवणवासिणीण         | भवनवासिनीनाम्                 |
| भयसण्णा—०   | ,, હરેલ, હરેલ                        |                    | 1945 [3]                      |
|             | ७३३ तः ७३                            |                    | ,, ३४६ [१.३],११८३             |
| ०भयं        | भयम् १६७तः १७                        |                    | [२], ११८९                     |
| भये         | ,, १६९,१ [७                          | <b>०भवणवाासदव</b>  | - भवनवासिदेवपश्चेन्द्रिय-     |
| भरह-        | भरत १०९                              |                    | <b>बेव- वै</b> क्रियशरीरस्य   |
| भरह-०       | ,, ٩٥٩८, <b>٩</b> ٩५٧[٧              |                    | 9५३२ [१]                      |
| भरहेहिं<br> | भरतैः ९७[१                           |                    | भवनवासिदेवपश्चेन्द्रियः       |
| भरित्ही     | भरिली-चतुरिन्द्रियजीवः               |                    | वैक्रियशरीरम्                 |
|             | ۶]>٧<br>د تر م <del>رده درستان</del> |                    | 9420 [9.2]                    |
| भर          | म्लेच्डजातिविशेष पृ.३                |                    |                               |
| ******      | રિ. ર                                |                    | [१]<br>तो भवनवासिदेवेभ्यः ६५० |
| मस्म        | ,, , ,                               |                    |                               |
| रुव         | ,, પૃ.३६ ટિ. ર                       | . 1                | [45-44]                       |

| मूळसहो              | सक्रयस्थो                | सुत्तंकाइ                      | मूलसहो          | सक्रयन्थो                 | सुसंकाह            |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
| भवणवासी             | भवनवासिनः १              | 1३९,१४०                        | भवसिद्धिप       | भवसिद्धिकः                | १३९२,              |
|                     | [9.2], 900               | , १७७गा.                       |                 | •                         | 1209 [9]           |
|                     | १३७, २२०                 |                                | भवसिद्धिया      | भवसिद्धिकाः २             | ६९,३३४,            |
|                     | ३३४, ११८३                | [٩, ₹],                        |                 |                           | 9663               |
|                     |                          | د, ۹۹°.۰                       | भवसिद्धियाण     | भवसिद्धिकाना              |                    |
| भवणवासीणं           | भवनवासिनाम्              |                                | भवं             | भवम् २११                  | गा. १६२,           |
|                     | ૧૭૬ [૧], ક્              |                                |                 |                           | १६७९               |
|                     | ११६६ [१],                |                                | भवंति           | भवन्ति ८९,                |                    |
|                     | [9,३], ११८०              |                                |                 | [9], ४६٩                  |                    |
| ० भवणवासीणं         |                          | '4[૨-३],                       |                 | 9804, 981                 |                    |
| भवणवासीसु           | भवनवासिपु                |                                |                 | १७१२, २१                  |                    |
|                     | -                        | :० टि. ३                       |                 |                           | १], २१७६           |
| भवणं                | भवनम्                    | S. 3                           | भवंति           | भवन्ति ५६[ः               |                    |
| भवणा                | भवनानि १७७               |                                |                 | <b>ષ્ટ</b> [ર],           |                    |
|                     | १८६ सुत्राणा प्र         |                                |                 | યુવ[૪], ૧૬                |                    |
|                     |                          | ६६ टि. ३                       |                 | १ ७० त. १                 |                    |
| भवणाइं              | १८७ मा.१                 |                                |                 | ٦٥٠ [٦],                  |                    |
| भवणावाम०            | भवनावास १७               |                                |                 | १८२ त १                   |                    |
|                     | [१],१८२ तः ।             |                                |                 | प्रथमकण्डिका,             |                    |
|                     | 964 [9],                 |                                |                 | 9<4. [9],                 |                    |
| भवणेसु              | भवनेषु १४८               |                                |                 | ૧૧૨ [૧].                  |                    |
| <b>ਮਰ</b> ਰਿ        |                          | .s, 9€0                        |                 | 9 = 6, 9 = =              |                    |
| भवाव                | भवति ८८२,८०              |                                |                 | [9], २०३<br>[n]           | २०५ [१]<br>१०५ [१] |
|                     | ८८६,९६१[१]<br>१६८०,१८०९  |                                | भवंति           | [ग].<br>भवति              | २०५<br>२०५ [४]     |
|                     | १६६४, २१५                |                                | भवात —<br>भविसा | भवात<br>मृत्या १४२० ∣     |                    |
|                     |                          | <sup>10</sup> [1],<br>४५ डि. ६ | 419711          | संदेश प्रदर्श             | [२-३]              |
| भवत्यकेषालि-        | यु. १ .<br>अवस्थकंबल्यना |                                | + अविय          | सब्दः १८६५                |                    |
| भणाहारप             |                          | 4.(4.)<br>., 9३.୬૧             | भविय ०          | भव्य                      | १ गा. २            |
| ० भषस्थकेवलि-       |                          | ., 1441                        |                 | गन्य<br>लंभव्यद्रव्यदेवार |                    |
| अणाहारक्            | , 93.997                 | तः १३७३                        | : अवे           | भवेत ५४ (५                |                    |
| भवधारणिजा           |                          | 9429                           |                 | तः ७९, ५४                 |                    |
|                     | [9-4],9432               |                                |                 | ८० तः ८३,                 |                    |
| भवधारणिजे           | भवधारणीयम्               |                                |                 | गा. ८४, १९                |                    |
|                     | 968, 943                 |                                | ı               | g. २९३ टि.                |                    |
|                     |                          | 4 [9,4]                        |                 | 2 , 101                   | E. 95              |
| भवप <b>श्व</b> ह्या | भवप्रत्ययिकः             | 9562                           | ,,              | भवति २०८५                 |                    |

| मूलसद्दो       | सक्क्यत्थो              | सुसंकाइ   | मूलसद्दो    | सक्तयस्थो                        | सुत्तंकाइ            |
|----------------|-------------------------|-----------|-------------|----------------------------------|----------------------|
| ਮਰੇ –          | भवेत् १२२६              | तः १२३१,  |             | 9660[4].                         | १८८२[२],             |
|                | १२३३ तः                 | 9234,     |             | 1668,966                         | ٧[٩,३·૪],            |
|                | १२३                     | ७, १२३८   |             | 9660 [8]                         | , 9000,              |
| भवे            | भवेषुः १००६             | भा. २०७   |             | १८९०[३],                         | १८९१[२],             |
| भवे            | भवे ८२९ [               | २] सा.१९१ |             | 9 < 9,4 [9,1                     | 1], 9696             |
| ० भवे          |                         | १ गा. १६१ | 1           | [१-२], १८                        | ۹۹ [۹۰۹],            |
| भवोवग्गहकम्मा  |                         |           | 1           | 14.00 [4-                        | ३], १९०१             |
|                |                         | ] गा. २२९ | 1           | [१], १९०                         | २ [१-३],             |
| भवोबवातगरी     | भवोपपातगति              |           |             | 99.03[9-2                        |                      |
| ० भवोववातगर्ता | . "                     | 9044      |             |                                  | o'*, [₹],            |
| भवोववातगरीए    | भवीषपातगत्य             |           |             |                                  | ०६, १९०७             |
| भवोववायगरी     | भवोपपातगति              |           | भंडवेयालिया | भाण्डवैचारिय                     | हः∹ कर्मार्थाः       |
| भक्काण         | फलविशेषाणा              |           | 1           |                                  | 40.                  |
|                |                         | રિ. ૪     | भंदारा      | भाण्डकाराः                       | शिल्पार्याः          |
| भंगा           | भक्ताः ७८९              |           |             |                                  | 906                  |
|                | ভ<,০ বা,৭০<br>৭০৩৩, ৭০০ |           | भंडी        | किरीप <b>वृ</b> क्ष <sup>्</sup> |                      |
|                | 94.68 [9]               |           | भंते !      | भदन्तं ८२                        |                      |
|                | 95 68, 95               |           |             | तः १७७, १                        |                      |
|                | [9], 90%                |           | 1           |                                  | प्रथमकण्डिका,        |
|                | [2], 900                |           |             |                                  | . [٩], ٩٩.٥          |
|                | 9 0 6 ¥ [9,             |           | !           |                                  | [१], १९५             |
|                |                         | [٩, ५]    | 1           |                                  | , १९७ तः             |
| भंगा           | भक्ती १७८१,             |           |             |                                  | णा प्रथम-            |
| ४ भेगा         | भक्ताः १८८५             |           |             |                                  | ७ तः २११,            |
|                | [२], १८९                |           |             |                                  | २७२ [५],             |
|                | १९०५ [३]                |           |             |                                  | .७५, ३२५,            |
| + भंगी         | भक्तीषु १०              |           |             |                                  | .૧[૧],३५૨            |
| "              | वनस्पतिविशेष            |           |             |                                  | 9-3], 340            |
|                |                         | ५१, १२३४  |             |                                  | [१], ३६३,            |
| भंगीरए         | मङ्गीरजः                | 9२३४      | İ           |                                  | , ३६९ तः             |
| भंगे           | मङ्गे ५४ [४             | -         |             |                                  | प्रथमकण्डिका,        |
|                |                         | <b>ં</b>  | İ           |                                  | ₹<9 [9],             |
| भंगो           | भक्तः ५४[३]             |           |             |                                  | ३८७[१],              |
|                |                         | ६५, १८७९  |             |                                  | ३९३ [१].             |
| ०भंगो          | ,, १७६०                 |           |             |                                  | ), <b>રૂ</b> લ્પ[૧], |
|                |                         | 29, 9028  |             |                                  | <b>ર</b> <⊍[૧-૨],    |
|                | [٩,३], ٩<               | ७२, १८७७, | 1           | १९८[१-२]                         | ], ३९९[१],           |

| 448    | वक्लब्रह्मा सि                         | सपारासङ्घा |                         |                 |
|--------|----------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------|
| मुखसरो | सक्रमत्यो सुत्तंकाह                    | मुख्सहो    | सक्यत्थो                | युक्तंकाह       |
|        | xou [9], xoc [9],                      | 1          | ६४८, ६५०                | [1], ६५५        |
|        | ४०९ [१], ४३६ [१],                      |            | [9], ६'५६               | [٩], ६५७,       |
|        | ४३७ [१,३], ४३८ तः                      |            | ६५૮, ६६२                | [٩], ६६६        |
|        | ४४९, ४४३ तः ४४७,                       |            | [٩], ६६८                | [१], ६६९        |
|        | <b>૮</b> ૫૧, ૪૫૫ [9- <b>ર</b> ],       |            | [૧], ૬હર                | [٩], ६७३        |
|        | ४५६ [१], ४५७ [१].                      |            | [٩],६७७,६               | .७९,६८१,        |
|        | ४७९ [१], ४६२ [१],                      |            | € < € . € <             | ٠, ६८٥,         |
|        | 444 [9], 446 [9],                      |            | ६८८, ६९,१               | तः ६९७.         |
|        | ४६७ [٩], ४६८ [٩],                      |            | 5 % 19, 300             | तः ७२७          |
|        | ४७० [१], ४७३ [१],                      |            | ⇒३० त∵ ∍                | ४०, ७४२,        |
|        | 408 [٩], 43°, [٩],                     |            | 360, 363                | <b>त∵ ৬५</b> ٩, |
|        | ۲۷۷ [٩], ۲८٩ [٩],                      |            | ક'ય,≩ तः ક'             | E. 34.C.        |
|        | ४८२ [१], ४८३ [१],                      |            | ७६३ तः ∍                |                 |
|        | ४८५ [१], ४८७ [१], ,                    |            | د ,[۹] ≨د د             |                 |
|        | ech [9], eho [9],                      |            | 223, 23°                |                 |
|        | ४९१ [१], ४९३ [१].                      |            | ୬९१ त: ८                |                 |
|        | ४९५ [१], ४९७,७००                       |            | तः ८०४,                 |                 |
|        | तः ५०५, ५०८ तः ५११,                    |            | ८२९ सूत्रा              |                 |
|        | ५१३ तः ५१५, ५१९,                       |            | कण्डिका, ८३०            |                 |
|        | પર્ય [૧], પર્દ [૧] <b>,</b>            |            | ८६० त. 😮                |                 |
|        | પરં <b>ષ્ઠ [૧], પરં</b> ષ [૧],         |            | ८७७ (१.२,               |                 |
|        | પ.૨૦ [૧],પ.૨૧[૧,૨],                    |            | ८ १६ तः ८६              |                 |
|        | પરર [૧], પરર [૧],                      |            | دد <b>د</b> [۹],        |                 |
|        | પરૂપ [૧], પરૂર [૧],                    |            | ८९३, ८९६                |                 |
|        | ५४१ [१], ५४२ [१],                      |            | 408, 90                 |                 |
|        | 485 [d]' ARO [d]'                      |            | [۶-۶] ه و               |                 |
|        | ٠,٧٥ [٤] ١ م.٠ ٤ [٤-٤] ١               |            | [9-3], <9:              |                 |
|        | પ્લાંગ[૧,૨], પ્ <b>ષ્ક</b> [૧].        |            | ۹٩ [٩٠٤],               |                 |
|        | પુષ્ <b>ં [૧], ૫૬</b> ૦                |            | ۰,۹८ [٩], ۹             |                 |
|        | तः ५७७, ५७९, ५८१,                      |            | [૧૨], ૧૨૫               |                 |
|        | ५८३ तः ५८५, ५८९,                       |            | ९४० तः ९१               |                 |
|        | ६०५ तः ६०७, ६०९ तः                     |            | तः ९६८ सृत्र            |                 |
|        | ६१३,६१५,६१७ <u>,</u> ६१९,              |            | कण्डिका, ९७             |                 |
|        | ६२९,६२३,६२४,६२६,<br>६२८,६३०,६३२,६३३,   |            | ٠,٥٤[٩٠٦], ١            |                 |
|        | ६३६, ६३७, ६३९[१],                      |            | ٩, ٥٤ [٩], ١            |                 |
|        | ६४६, ६४७, ६३९[٩],<br>६४२, ६४५[٩], ६४६, |            | ۹,٥c [٩], ٩<br>[۵] ماما |                 |
|        | خديك طورالتاك طهوا                     |            | [1], ९८१ [              | 1], 424         |

|          | बीयं परिसिद्धं – सद्दाणुकमो २९७ |                |                    |                  |
|----------|---------------------------------|----------------|--------------------|------------------|
| मूछसद्दो | सक्तयत्थो सुत्तंका              | म् अस्टो       | सक्स्यत्थो         | सुत्तंकाइ        |
|          | तः ९८५, ९८७ [१-४]               | ,              | ११८५ तः            | 9958,            |
|          | ९९० [१-३], ९९१[१]               | ,              | 9955 [9]           | , १२००           |
|          | ९९२ [१-२], ९९३ त                |                | [٩], ૧૨٠           | ۹ [۹],           |
|          | ९९५ [१], ९९६, ९९८               |                | १२०३ (१,           |                  |
|          | ९९९ [१], १००० त                 |                | [१], १२०८          |                  |
|          | १००३ [१], १००४                  |                | १२१० [१,           |                  |
|          | 9004, 9000, 900                 | c              | १२१५ [ <b>१</b> -३ |                  |
|          | नः १०१२ सूत्राणा प्रथा          |                | [૧], ૧૨૧           |                  |
|          | कण्डिका, १०१३, १०९              | 8              | १२२०, १२१          | १२, १२२३,        |
|          | [9], 9090 [9]                   | . [            | ૧૧૨૫ ત             | : १२३३,          |
|          | २०१६ [१], १०२७ ह                |                | १२३८ त             | : ૧૨૪૦,          |
|          | १०२० [१], १०२                   |                | १२४२ त             |                  |
|          | [q.3], qoq <i>s</i> 7           |                | 1544, 15           |                  |
|          | १०२७[१],१०२८[१]                 |                | {q, 3, 4, ·        |                  |
|          | २०३०, २०३२ [१]                  |                |                    | :], ૧૨૬૦         |
|          | १०३६, १०३८, १०४                 |                |                    | ર], ૧૦६૪         |
|          | [9.४,८], १०४३ [९                |                |                    | ६५, १२६६         |
|          | ३, ५.६],१०४६[१,८                |                |                    | ७, १२६८          |
|          | 9083 [9,8], 908                 |                |                    | तः १२७३,         |
|          | [१.२,४], १०७० [३]               |                | १२७५, १३           | ७७, १२७९         |
|          | ٩٥٧.٤ [٩], ٩٥٧                  |                |                    | ., १२८९          |
|          | [q.v.], qev.& i                 |                |                    | , १३०२,          |
|          | १०५८, १०६४, १०६५                | * <sub>0</sub> |                    | ०६, १३०८         |
|          | १०६८ त. १०७                     | ۰,             |                    | ८, १३१४,         |
|          | १०७७, १०७८, १०८                 | ۰,             | १३१५ १३            | १७, १३२०,        |
|          | १०८१,१०८३, १०८                  | ٠,             |                    | १३२४ तः          |
|          | १०८७ तः १०८                     | 5              |                    | ४३, १३४४,        |
|          | ११२४ तः ११२                     | ٤,             |                    | ४७, १३५०,        |
|          | ११२८ तः ११३                     | ۹,             |                    | 1: 4 £ ~,        |
|          | ११३८, ११३९,११४                  | ۹,             | 43M5 43            | 44, 9362,        |
|          | 9984, 9986, 994                 | ۹,             | 13 £ R &           | ाः <b>१३६९</b> , |
|          | १९५६ तः १९६                     | ۰,             | 9३७9, 9३           | ७२ १३७६          |
|          | 9944 [9], 994                   | ••             |                    | १३८८ तः          |
|          | तः १९७४, १९७                    | ۹,             |                    | (९२, १३९३,       |
|          | 9900, 9909, 990                 | :0             |                    | १४०७ [१].        |
|          | [9, 4-90], 990                  | : २            |                    | -२], १४१०        |
|          | [१३], ११८३ [१-३                 | ],             | [9, ₹], 9          | ४१४[१,३],        |

| १९६    |                          | वण्णवणासु          | सपरिसिट्टा |
|--------|--------------------------|--------------------|------------|
| मुखसहो | सक्क्ष्यस्थो             | सुत्तंकाइ          | मुखसहो     |
|        | 9894 [9-                 |                    |            |
|        | [1], 141                 | J, 989c.           |            |
|        | १४२० तः १                | ४२५ [२].           |            |
|        | १४२६[१],                 | 9 ४२ <b>७</b> [9], |            |
|        | १४२८ [१.:                |                    |            |
|        | [٦],٩४३٩                 |                    |            |
|        | [٩-३], ٩४                | ३५, २४३६           |            |
|        | [२], १८३                 |                    |            |
|        | 4-5], 9 4 4              | ४, १४४६            |            |
|        | 9347, 934                |                    |            |
|        | १४७०त.१४                 |                    |            |
|        | तः १४७८[२                |                    |            |
|        | 9⊀<২₹* 9                 |                    |            |
|        | 9 6 6 9 -                |                    |            |
|        | 9 4 < 9 [9 2             |                    |            |
|        | ₹: 3 6°, 0 [°            |                    |            |
|        | [9],9300[                |                    |            |
|        | [9], 9 64. 3             |                    |            |
|        | 985.4[9].9               |                    |            |
|        | 9402, 94<br>94-5733      |                    |            |
|        | 94.06[9],9<br>94.93 [9], |                    |            |
|        | 1717 (1),                |                    |            |
|        | 9424 [2],                |                    |            |
|        |                          |                    |            |
|        | १४२६[3-४,.<br>≓- १५२५ [२ |                    |            |
|        | P. 1435[9,               |                    |            |
|        | [৭] ৭% ২ ধন              |                    |            |
|        | 3 6 2 % [1], 1           |                    |            |
|        | ्राच्या ।<br>१५४२, १५४।  |                    |            |
|        | 4.5 €.64 d.a.            |                    |            |
|        | १५४८ते १५५               |                    |            |
|        | [3, 4, 5, 4],            |                    |            |
|        | 944 8, 944.              |                    |            |
|        | 7: 91.69, 91             |                    |            |
|        |                          |                    |            |

१4६४ त १ १४.

१५७५ सः १५७९ सञ्चाणां

सक्क्यस्थो सुसंकाइ प्रथमकण्डिका, १५८१ [9], 94.62, 94.63 [9],94.64[9],94.66 [9], 9466, 9464. [9], 944.0 7: 944.4 [9], 94.56, 9450 [9], 9444, 9444 [9], 9400, 9400, 9503 [9]. 9606 [9], 9404, 9606 [9]. 950 v त: 960 c. 9699, 9693 [9], 169 8 2. 1696 [9]. १६१७, १६१९ त. १६२६, १६२८ **तः** 1633. 1634. A 963 [ 9]. 9680, 96 40, 96 43, 94 86, 9580 [9]. 9586. 96 18 [9]. 9640 A: 9543. 9640. १६५८, १६६०, १६६३, १६६५ त. १६७०, १६७२, १६७५, १६७६ [9],9600[9],9609 A. 944.8[90], 9444 [१-२], १६९६ त. 7596 [7], 9009 [9, 99],900,900 [9]. 900 [9.8], 9377, 9396, 9329, 9354, 9356, 9339 [9],9038,9034[9], १ ४४२ तः १ ७४७ [१], 9 385 7: 9047, 9048 [9], 9044 8: 9046 [9], 9069, 906%

|        |             | बीयं परिसिद्                      | - सहाशुक्रमो |            | - २९७               |
|--------|-------------|-----------------------------------|--------------|------------|---------------------|
| मृखसरी | सङ्गयत्थो   | स <del>ुर्तका</del> इ             | मुलसहो       | सक्क्यत्थो | सुत्तंकाह           |
|        | 9064, 9     | s€⊍ [٩],                          | 1            | २००६ तः २  | (۵۵۹ [۹],           |
|        | १ ७६९[१],   | 9000[9].                          |              | २०१७, २०३  | (२,२०२७,            |
|        | ٩٠٠३[٤],    | 9 3 3 7 [9].                      |              | २०३३, २०   | •३४ <b>[१]</b> .    |
|        | 9 ناونو     | ], 9338,                          | ı            | २०३५,२०३   | c, 2080,            |
|        | 9033 [9     | ], 9000,                          |              | २०४७, २०४  | ۲٠, २०७٩,           |
|        | [٩] ډید ۹   | 9008[7],                          |              | २०५२ [१]   | , २०५३,             |
|        | 9 300[9],   | 1066[1].                          | 1            | २०५५, २०।  | و داه ې چې          |
|        | 7 364. 9 1  | e 2, 90ex                         |              | [9], 90€   |                     |
|        | [٩], ૧૭૬    | नः १३१७,                          |              | २०६३,२०६   | ६४, २०६६,           |
|        | 3600 [3     | ,१८०२ तः                          |              | २०६७,२०६   | 4,0000.             |
|        | 1006 [1]    | , १८० ३ त                         |              | २०७२,२०    | <b>७३, २०</b> ७७,   |
|        | 9<92,       | १८१४ तः                           |              | २०७८, २०   | ८६, २०८७            |
|        | 9 < 94, 9 < | २१, १८२२,                         |              | [٩], २०८   | ८, २०८९,            |
|        | 9624, 36    | ۰۹, ۹۲۷۹,                         |              | २०९०[१],   | २०९१[१],            |
|        | 9663        | ૧૮૬૬ સ.                           |              | २०९२, २    | ०९३ [१],            |
|        | 1646, 9     | (۱) ۹د ع                          |              | २०९७ [٩],  | २०९६[٩],            |
|        | ૧૮૭૨, ૧     | cus [9],                          |              | २०९७ [१    | ], २०९९             |
|        | 9 < 5 = [9] | 9 < 3 [ 9].                       |              | [1-7], 29  | ।०० [ <b>१</b> -२], |
|        | 9600, 9     | (۹] ده                            | :            | २१०२, २    | 903 [9],            |
|        | 9604, 9     | cco [9].                          | i            | २१०५, २१   | ०६, २११९            |
|        | 9669[9]     | , 9<< 3[9],                       | 1            | [9],२9२०   | [9],२9२9            |
|        | 9668, 9     | (60 [9].                          |              | [9],२9२३   | [9],२१२४            |
|        | 9650 [      | 1], 1698                          |              | [9], २१२   | ५ तः २१२७           |
|        |             | दतः १९.१०,                        | 1            | [9],२9२८   | [9],२१२९            |
|        |             | ન ૧ <b>૧.૧</b> ૪,                 |              |            | o, २१३१,            |
|        | 9893,99     | 194,9433,                         |              | २१३३, २    | 938 [9],            |
|        |             | .२८, १९२९,                        |              |            | ,२१३७[٩],           |
|        | 1436 (      |                                   | 4            |            | 980 [9].            |
|        |             | 1 9582                            | İ            |            | 83, <b>3980</b> ,   |
|        |             | 84 9580,                          |              |            | परतः २१५४           |
|        |             | , u, q, qe, u, y,                 |              |            | 46 [9-2].           |
|        |             | 49 - [9],                         |              |            | ર], રં૧૬૫,          |
|        |             | १९६३ तः                           |              |            | -४], २१६८           |
|        |             | .७४, १९७५                         |              |            | [9], २१७५           |
|        |             | <b>१</b> ९८२ तः                   | ०भाए         |            | तः १६६.             |
|        |             | ٠, ٩٩, ٩٩, ١,                     | 1            |            | e [9], २०६          |
|        |             | .२१, १२२७,<br>.९७, १ <b>९</b> ९८, |              | ,          | [9], २११            |
|        | 1227,17     | 17, 1776,                         |              |            | C.13,               |

| 416        | पण्णवणासुत्तपारासङ्घाः |              |          |                 |                    |
|------------|------------------------|--------------|----------|-----------------|--------------------|
| मूलसहो     | सक्रयत्थो सु           | त्तंकाइ      | म्लसद्दो | सक्तवत्थो       | सुत्तंकाइ          |
| भाग        | भाग ९३, ४४०,           | ४४३,         | ॰ भागाको | भागात           | 99 < [9],          |
|            | 59                     | ६ [२]        |          |                 | ૧.૧.૨ [૨]          |
| भाग ~      | ,, ६७७,६७५, ९१         | 0[8]         | ० भागातो | .,              | 956                |
| भाग –      | भागाः                  | ૧ હર્        | ० भागे   | भागः            | 299                |
| भागसहस्साई | भागसहस्राणि १          | <i>د</i> ٩٥, |          | भागान १५        | 04, 9000           |
|            |                        | १८२०         |          | [४],१७११        | ।[२],१७२७          |
| ०भागं      | भागम् २११,             | € 0 ° ,      | 1,       | भागी १५         | ₹9 [9,4]           |
|            | 9300, 9306,9           | ₹6º,         | ,,       | માર્ગ ૧૮૮,      | 9 68,949,          |
|            | १३८७, १४७२, १          | · 0 5 .      |          | 942,948         | ,944,980,          |
|            | 9'4.0 8 [9], "         | 1006         |          | 9 <b>६</b> ६, 9 | ६३तः १ ३८          |
|            | ] ده ۱۰ [ ۲۰ - ۹]      | ૧૨], .       |          | [9], 904        | . [9],969          |
|            | ૧૯૧૩ [૧૪], ૧           | رو چو.       |          | [٩], ٩<२        | [१], १८४           |
|            | १५२८, १५२९             | 9-3.         |          | [9], 964.       | [9], 966,          |
|            | ٩.], ٩٠٠٥٥, ٩٠         | ५३१,         |          |                 | 940 [9],           |
|            | १५३२[१,५.६],९          | 680          |          |                 | ٩٤ ١٠. [٩],        |
|            | [9],954.9[9, 4         | . 5],        |          |                 | ः [१], १९८         |
|            | 900 [0], 9             | <b>ي</b> ۹3, |          |                 | [٩], २०%           |
|            | পুডাইত [পু], পু        | 1339         |          | [٩], २०६        | [٩], २०७,          |
|            | [3-8], 9<03,9          | ૧૧૪,         |          |                 | २०८, २१०           |
|            | १९९५, १९९८, ३          |              | ० भागेण  |                 | १०, १७२३           |
|            | २,५५६[१],२५५९          | [9].         | ० भागेणं |                 | [१], १६५५          |
|            | २१६०, २१६५, २          |              |          |                 | ० [२,४,९,          |
|            | [9]. पृ. ४४१           |              |          |                 | ], 9000            |
| भागा       | भागाः १७२१ १           | ه چ به       |          |                 | <, 99,9₹,          |
|            |                        | 6501         |          |                 | ¥·२७, ३€           |
| ०भागा      | ., ৭६९७ [৭], ৭         |              |          |                 | ], १७०५,           |
|            | [२],१७००[४],१          |              |          |                 | ], 9000            |
|            | [६.८,१८.२१,३७          |              |          | [2,8,0-6]       |                    |
|            | 9 9 ود 1 . [ د ع       |              |          |                 | १२, १७१३,          |
| "          | भागौ १७०० [११,         |              |          |                 | 90, 9096,          |
|            | ૧૫૦૨ [૧. ૫,            |              |          |                 | २२, १७२५.          |
|            |                        |              |          |                 | : १७२९,            |
|            | 3,9, 83, 45,           |              |          |                 | ૧ [૧, <b>ર-પ</b> ] |
| a )777777  | 9 90 6                 | 1            | भागेसु   |                 | برن, ولاد          |
| ० भागा     |                        | 1094         | ० भागो   |                 | [२], ९१४           |
| "          | भागानि १७७,            |              |          |                 | [٩], ९२०,          |
|            | [٩],                   | 966          |          | 9266, 94        | ४५, १७१२           |

|            |            |                   |               | _                  |                  |
|------------|------------|-------------------|---------------|--------------------|------------------|
| मूलसरो     | सङ्घरधो    | सुत्तंकाह         | मूलसद्दो      | स <b>क्ष</b> यत्थो | सुत्तंकाइ        |
| भागितव्यं  | भणितव्यम्  | 9 24. [9],        | भाणियञ्चा     | भणितब्याः १        | ९४, ६२९,         |
|            | ۹۹٫۰ [۹],  | ३३३,३५८,          |               | 64.7, 64           | 6, <99,          |
|            | 866,468    | , ६६७, ६६८        |               | حوسي فرو           | ده [۹],          |
|            | [૬], ૬ ૭૨  | [६], ७८९          |               | ११२७, ११           | 15,9942,         |
| भाणितस्या  | भणितब्याः  | 333, 649,         |               | ११८१, १२०          |                  |
|            | 84.6,864   | ¥95, 6°,2,        |               | [२, ४], १३         | <b>१५८ [३]</b> , |
|            |            | , ६६१, पृ.        |               | १५००, १६           | ٥४ [٩٠٩],        |
|            | २६६डि.१,   | ष्टु.३०२ टि.४     |               | १६४४, १६           |                  |
| "          |            | १८३, ५३४,         |               | १७१७, १७           |                  |
|            |            | ,६३७ ६३८.         |               | १७२८, १७           | ३३,१७६१,         |
|            |            | દ્દ્ર [૭].        |               | १७६२, १५           | ود [٩],          |
|            | ६६९ [૨],   | € 95 [ 4,€]       |               | 1008 (S            |                  |
|            |            | 9066              |               | [३], १८            | ٥٥ [۶],          |
| भाणितस्वा  | भणितब्यानि | <i>ક</i> દેવ      |               | १८६०, १९           |                  |
| भागितब्बे  | भणितव्यः   | <b>∢</b> ⋖.६      |               | [9], २9            | ۹۰ [۹],          |
| ,,         | भणितव्याः  | <i>દ</i> ર [ર].   |               | <b>ર૧૧૬[</b> ૨],   |                  |
|            |            | 12 8€             |               | २११८[२],           | <b>ર૧</b> ૨૪[૪], |
| भाणितब्बो  | भणितब्य    | १८५ [१],          |               | २१४१, पृ.          | ३५१ टि. १,       |
|            |            | . [٩٥] ه          |               | g.                 | ३८७ टि. १        |
|            |            | , ૬૫૬ [રૂ]        | भाणियस्व।     | र्भाणतब्या ५       |                  |
| भाणियव्य — | भणितब्याः  | 9468 [9]          |               | [२], १०८           |                  |
| भाणियब्वं  | भणितव्यम्  | १९२, २०५          |               |                    | 9 0 \$ 4 [9]     |
|            |            | ०४, ८६९.          | "             | भणितस्यौ           | 9068 [9]         |
|            |            | ₹], ٩०४٩.,        | ,,            | भणितव्यानि         | 590              |
|            |            | ०८९, ११८०         |               | [9-३, ५],          |                  |
|            |            | ९७, १२१४,         |               | < १२ [१-३]         |                  |
|            |            | २४९,१२५१,         |               | <95 [3],           |                  |
|            |            | <b>६]. १४</b> ६८  |               | १०४२, १            |                  |
|            |            | ४३, १५५२.         |               | ৭০% ৩, ৭০          |                  |
|            |            | ઝ∘ર [३٩],         |               |                    | [२३]             |
|            |            | ७४१,१७४२,         | भाणियव्याको   | भ <b>णित</b> व्याः |                  |
|            |            | [], queu,         | भाणियन्त्राणि | भणितब्यानि         |                  |
|            |            | ७९०,१७९१,         | भाणियच्ये     | भणित्रच्यः ४       | , ,              |
|            |            | 9], <b>9</b> ९२६, |               |                    | 9682             |
|            |            | ર૦.૪૨ [કે]        | . भाणियञ्जो   | ,. 990             |                  |
|            |            | १११९ [३],         |               |                    | 8, 905C,         |
|            |            | २१२१ [२]          | Į.            | 9984, 98           | 39,9000          |

| •               | J                       | •           |                       |
|-----------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
| मूलसहो          | सक्स्यत्थो सुत्तंकाइ    | मूलसद्दो    | सक्रमस्थो सुसंकाइ     |
|                 | १५३९ [२.४], १५९१,       | ० भावे      | भावान् २९९ गा. १७०    |
|                 | 9493, 9499 [9].         | भाषेयव्यं   | भावयितव्यम्           |
|                 | १६१४, १७६८ [१].         |             | १६०४ [१]              |
|                 | ૨૧૧૭ [૧], ૨૧૨૧          | भाग         | भस्मन् १९७ [१], २०१   |
|                 | ર૧૫૫, છુ. રેરેક ટિ. ૧   |             | [१], २०५ [१], २०६     |
| भार्णा          | वनस्पतिविशेषः ५,१ ५.५   |             | [૧], ૨૦૭              |
|                 | [३] मा १०८              | भासए        | भाषकः १७३४            |
| भारंडपक्खी      | भारण्डपर्शा ८०          | + भागग      | भाषकः २१२ गा. १८१,    |
| भाव             | भाव ११० गा. १२८         |             | १२५९ गा. २१२          |
|                 | २११ मा. १७०,१२५२,       | भागगा       | भाषकाः २६४, ८६७,      |
|                 | ૧૨૫૩, ૧૨૫૫              |             | ८६८                   |
| + भाव           | भावे ८२१ [२]गा. १९.१    | ॰ भामगा     | भाषकाः १००            |
|                 | ८६२ मा. १९४             | भागमाणं     | भाषकाणाम २६४          |
| भावभो           | भ)वतः ८७७[२,६,९],       | भागजातं     | भाषाजातम् ८७०         |
|                 | ૧૭૧૭, ૧૭૧૮ [૧]          | भागजाना     | भाषाजातानि ८७०        |
|                 | १८०० [१]. २०६१          | भासज्ञायं   | भाषाजातम् ८९८         |
| भावचरिमे        | भावचरमः ८२१ [२]गा.      | भासजाया     | भाषाजानानि ८९.८       |
|                 | 993                     | भासजायाह    | ., <44                |
| भावचरिमेणं      | भावचरमेण ८२० [٩],       | भायती       | समितं ८५९ मा १९२०     |
|                 | <२१ [१]                 |             | 953                   |
| भावतो           | भावतः ८७७ [११,१३],      | भासत्तार    | भाषात्वेन ८०७ [१],    |
|                 | २०६६                    |             | ८७८ ते ८८०, ८८८       |
| भावसञ्चा        | भावसत्या-भाषात्रभेदः    |             | [9], ८८९              |
|                 | ८६२                     | ० भासत्ताण् | ८९०, ८९२, ८९५         |
| ० भावा          | भावाः १९० गा १२७        | भासमणे      | भाषमाणः ८९९           |
| <b>भा</b> त्राण | भावानाम् १गा.०          | भासर ०      | भास्वर १७८ [२],१९६    |
| भाविभव्यणो      | मावितात्मनः             | भाग्यं      | भाषाम् ८५९ गा. १९२-   |
| भावियपपो        | 2365                    |             | १९३, ८७१, ८७२,        |
| भावियाओ         | भावितः १९९६             |             | eus, eus, ess         |
| भाविदिएसु       | भावेन्द्रियेषु १०६४     | भागंति      | भाषन्ते ८७१,८७२,      |
| + भ।विंदिय      | भावेन्द्रियाणि १००६ गा. |             | ८७४, ८७५              |
| 6:0             | २०८                     | भासंतो      | भाषमाणः ८९९           |
| भाविदिया        | ., ૧૦૨૪,૧૦૫,૬ છ:        | भागा        | भाषा २ गा. ५., ८३० तः |
|                 | १०५८, १०६४, १०६५,       |             | ८३८, ८५४ तः ८६६,      |
|                 | 9053                    |             | 650                   |
| भावे            | भावान ११० गा. १२१-      | ,,          | भाषाः ८५९ गा. १९२     |
|                 | १२२                     | ,,          | भावे ८५९ गा. १९३      |

|                 | _                               |                          |                                             |
|-----------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| मूछसरो          | सक्क्यत्थो सुत्तंकाइ            | मूलसद्दो                 | सक्कयत्थो सुत्तंकाइ                         |
| + भाषा          | भाषायाम् ८२९ [२]                | भुजो भुजो                | भूयोभूयः १११६,१८१२,                         |
|                 | गा. १९.१                        |                          | १८२३                                        |
| भासा •          | भाषा १९०४ [१,३],                | भुज्जो २                 | ,, १२२० तः १२२३,                            |
|                 | १९०६, १९०७                      |                          | १२२५,१२५.१तः१२५३,                           |
| भासापु          | भाषमा १००, १०८ [२]              |                          | १८०५, १८०६ [१],                             |
| भासाचरिमेणं     | भाषाचरमेण ८१४ [१],              |                          | १८१९, १८२२, १८२५,                           |
|                 | د٩٧. [٩]                        |                          | १८२९, २०५२[२,४-६]                           |
| भासापयं         | भाषापदम् षृ. २२२ पं.५           | <b>भु</b> वण्            | भुजपरिसर्पे १५१२ गा.                        |
| भासारिया        | भाषार्था १०१, १०७               |                          | 294                                         |
| भासिति          | भाषन्ते १०७                     | भुषग                     | भुजग १९६                                    |
| भासुरेसग        | भाषोद्देशकं १८०० [३]            | <b>अुयगवहणो</b>          | भुजगपतयः १८८                                |
| भासुर ०         | भासर-भारवर १७७,१७८              | भुवपरिसप्य               | भुजपरिसर्प ३८४ [२-३],                       |
|                 | [9]. 900                        |                          | ३८७ [१३], ३८६                               |
| भिजमाणाइं       | भिद्यमानानि ८८७                 |                          | [१-३], ६३९ [१६-१८]                          |
| भिज्ञमाणाणं     | भिद्यमानानाम् ८८७               | भुवपरिसप्प ०             | भुजपदिसर्प ७६.३८४                           |
| भिष्णाई         | भिज्ञानि ८८०                    |                          | [٩], ६३९. [٩२, ٩६]                          |
| भिल             | भिह-म्सेच्उजातिविशेष            | भुवपरिसप्यथल-            | <b>भु जपरिसर्पस्थल चर</b>                   |
|                 | g. ३६ દિ. ક                     | यरतिरिक्ख-               | तिर्थग्योनिकः                               |
| भिह्नाप्        | भक्षतकः पृ. १ ३ टि. ७           | जोणियपंचेंदिय            | <ul> <li>पञ्चिन्द्रयोदारिकशरीरम्</li> </ul> |
| भिस ०           | विस ५४ [८] मा ८८                | ओरास्त्रियसर्गरे         | 9864 [4]                                    |
| भिसकंद          | बिसक्टदःमिष्टखाद्य-             | <b>भुवपरिमप्पथ</b> ल-    | · भुजपरिसर्पस्थलचर                          |
|                 | विशेषः १२३८                     | यरपंचेदियनिरि            | - पञ्जेन्द्रियतिर्य                         |
| भिसमुणाले       | बिसमृणाल:मृणालिनी               | क्खजोणिया                | स्योनिकाः ८५ [५]                            |
|                 | ٩٠                              | भुयपरिसप्पथ              | भुजपरिसर्पस्थल <b>चराणा</b> म्              |
| भिसे            | बिसः '.१                        | रूवराण                   | १४९९ [२]                                    |
| सिंगए           | <i>मु</i> क्ककः प्र. २९३ टि. १० | . <b>भुवपरिस</b> प्पा    | भुजपरिसर्वाः ८५ [१],                        |
| <b>भिंगप से</b> | <b>रुङ्गपत्रम्</b> —रुङ्गप∜म    |                          | 9x54 [4]                                    |
|                 | 9223                            | , • भुवपरिसप्पाप         | व भुजपरिसर्वाणाम् १५२४                      |
| भिगारं          | स्क्रारः ८'५३                   |                          | [२]                                         |
| भिंगे           | स्क्राः १२२७                    | : भुवपरिसप्पाणं          | ٠, ٥٧ [٤] , ٩٧,٩٩[٤]                        |
| भीता            | भौताः १६७तः १७४                 | <b>भुवपरिस</b> प्पेहिंते | ो भुजपरिसर्पेभ्यः ६४२                       |
| भीम •           | भीम-राक्षसाभिधानवान-            | + भुषमोय                 | भुजमोचः पृ. १४ टि.१                         |
|                 | व्यन्तरदेवेन्द्र १९२            | + भुषमोषग                | भुजमोचकः २४ गा. १०                          |
| भीमा            | भीमाः १६७ तः १७४                | + भुयरुक्ख               | भुजेबृक्षः ४८ गा.३८                         |
| भीमे            | भीमः-राक्षसाभिधानवानः           | ० भुवा                   | भुजाः १७७, १७८ [१],                         |
|                 | व्यन्तरदेशनामिन्द्रः १९२        |                          | 966, 956                                    |
|                 | वाः, १४९                        | ,,                       | મુજા ૧૭૮[ર]                                 |

| Rn2 |  |  |
|-----|--|--|
|     |  |  |
|     |  |  |

## **पं**ण्णवणासुत्तपरिसिट्ठाई

| मूलसरो       | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ                  | मूलसद्दो   | सक्क्यत्थो सुत्तंकाइ     |
|--------------|--------------------------------------|------------|--------------------------|
| भुसे         | तृणविशेषः पृ. २० टि.४                | ० भेए      | मेदः ८८१,८८४,८८६,        |
| र्भुजमाणा    | <b>भुजमानाः १७७, १</b> ७८            |            | 9230                     |
|              | [9], 904 [9], 966.                   | भेगुण      | मेडेन ५४[७] सा. ८४       |
|              | 99,6                                 | ० भेएणं    | ,, ‹‹›                   |
| ,,           | भुजनानौ १७८[२]                       | भेको       | मेढः १०९९,१५३९[४]        |
| भूषस्थेण     | भूतार्थेन-भ्तार्थत्वेन ११०           | + भेद      | १९८१गा.२२२               |
|              | गा. १२०                              | भेदपरिणामे | भेदपरिणामः ९.४७          |
| મૂળ          | <i>म्</i> तः-न्ताभिधद्वीपसमुद्रार्थे | भेद        | <b>भेद</b> ः ८८२, ८८४ तः |
|              | १००३ [२] गा. २०६                     |            | cc4                      |
| भूत          | भूत–जीव २९३                          | ० भेद      | ८८५,८८६,९२३०             |
| भूवलता       | भूतलता पृ. १९ टि.१                   | भेदेण      | मेदेन ६५० [७], १००२      |
| ० भूता       | भ्तानि १०७, १७८ [१].                 | ० भेदेण    | ., ८८७, पृ.३५१टि.१       |
|              | 966                                  | ० भेदसु    | मेदेषु १५८०              |
| भूमिभागंसि   | भ <b>मिभा</b> गे १२१५ [१]            | भेदो       | मेदः १४८५ [८],           |
| भूमिभागाओ    | भृमिभागात १९५ [१].                   |            | १५०४ [४]  १५०९ तः        |
|              | १९७ [१], १९८ [१]                     |            | १५११ [१], १५१७           |
|              | ૨૧૦, ૧૦૧૫ [૨-ફ]                      |            | [३], १५२० [३,५],         |
| ० भूमिभागानो | ,, १९६<br>सुमिम् ८२                  |            | ૧૫૩૮, ૧૫૩૧ [૨-૩],        |
| भूमि         |                                      |            | وبزبه                    |
| भूयणण्       | बनम्पतिविशेषः ४० गः                  | भेवपरिणामे | नेदपरिणामः ९५१           |
|              | 49                                   | भेयं-      | मेदम ८८०                 |
| भूयवाइय      | भूतवादित, भृतवादिक-                  | भेये       | मेदः ८८१                 |
|              | वानव्यन्तरभेदः १८८                   | भोगभोगाइं  | भोगभोगान १७७, १७८        |
| भूयवाइया     | भूनवादिता भूनवादिका वा               |            | [9-२], १८८, १९६          |
|              | १९४ गा. १५१                          | भोगवर्डया  | भोगवतिका-लिपिमेदः        |
| भूया .       | भ्ताः १४३ [१], १८८                   |            | 900                      |
| भूयाई        | भृतान २,१५,३ [४],                    | भोगविसा    | भोगविषाः-सर्पविञेषः ७९   |
| _            | २१६६ [३]                             | भोगनसङ्    | मोगान्तरायः १६८६         |
| भूयाणं       | भ्तानाम् १९.२                        | भोगा       | भोगाः-भोगकुर्लानाः,      |
| ० मूयाणंदा   | भृतानन्दी, भृतानन्दः-                |            | कुलार्याः १०४            |
|              | नागकुमारेन्द्रः १८१ [२]              | भोत्तृण    | भोक्तुम् २११ गा. १७६     |
| भूयाणंदे     | भूतानन्दः-नागकुमारेन्द्रः            | भोमेज      | मौमेय १८८, १८९[१],       |
|              | १८३ [२], १८७ सा                      |            | 190 [9]                  |
|              | 388                                  | भोमेजग०    | भौमेयक १८८, १९०[२]       |
| भूसण         | भूषण १ ००,१ ०८ [१-२],                | भोमेजा     | भौमेशनि १८८, पृ०         |
| _            | 966                                  |            | ૬૫ દિ. ૧૦                |
| मेष्         | मेदः ८८९,८८३                         | भोयणं      | भोजनम् २११ गा. १७६       |

| मुकसदो                 | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ     | मूलसदो          | सक्रमध्ये शुक्तंकाइ         |
|------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|
|                        |                         | मगमिगकीष्टे     | चतुरिन्द्रियजीवः ५८ [१]     |
|                        | म                       |                 | गा. ११०                     |
| महंभण्णाणी             | मत्यज्ञानी ४८८,१३५२.    | मगर             | सकर १७७                     |
| •                      | 9644. [9]               | सगरा            | मकराः ६२, ६६                |
| ,,                     | मस्यज्ञानिनः २५८, २५९   | मगरिमच्छा       | मकरीमत्स्याः पृ. २९टि.६     |
| ० सङ्खण्णाणी           | मत्यज्ञानी ४७०[३]       | सगसा            | चतुरिन्द्रियजीवा पृ. २८     |
| मङ्ग्रं जणाणीण         | मत्यज्ञानिनाम् २'५.८    |                 | हि. ८                       |
| मउड                    | मुकुट १७७, १९६          | मगस्तिरकी है    | चतुरिन्द्रियजीवः पृ. २८     |
| मउड ०                  | ,, 944                  |                 | ਦਿ. <i>c</i>                |
| • सउडा                 | मुक्टा: १७७, १९७ [१],   | + मगह           | मगधेषु १०२ गा. ११२          |
|                        | 99,6                    | मगासकींड        | चतुरिन्द्रियजीवः पृ. २८     |
| ॰ सउडे                 | मुकुटः १९७[२]           |                 | ਟਿ. <i>ਵ</i>                |
| मउय                    | मृदुक-स्पर्शविशेष ३३३,  | मगुसाण          | (}) ccq                     |
|                        | 9600                    | ० सस्सर्ण       | मार्गणम् १७९८ [१],          |
| मउय ०                  | ,, ,, 486, 9606         |                 | 9<00 [9]                    |
|                        | [9]                     | मगगर            | म्लेन्छजातिविशेष पृ.३६      |
| मउषफास•                | मृदुकस्पर्श ४४०, ४४१    |                 | टि. १६                      |
| मउयकासपरिणता           | मृदुकस्पर्शपरिणताः      | मगगरिमच्छा      | मकरमतस्याः ६३               |
|                        | <[४],٩[٩٠ <u>٨],</u> ٩٥ | <b>म</b> ग्गिजह | मृग्यते ९२१[१]              |
|                        | [9-२], १९[१-५], १२      | मग्गुंसा        | नकुलाः पृ. ३३ टि. ३         |
|                        | [२-८], १३ [१.५]         | मघमधंत          | मधमधायमान १७७,१७८           |
| सउयलहुयगुणा            | मृदुकलघुकगुणाः ९.८१     |                 | [9], 9<<                    |
|                        | [9], ९८२, ९८७           | सघर्य           | मधवा १९७[२]                 |
|                        | [6.4], 960 [3.8]        | मच्छंडिया       | मत्स्यण्डिका-शर्कराविश्रेषः |
| ॰ मउयलहुयगुणा          | ग मृदुकलघुकगुणानाम् ९८७ |                 | 9२३८                        |
| _                      | [٧]                     | मच्छा           | मतस्याः ६२, ६३, ६४७         |
| म <b>उबलहुवगुणा</b> णं | ,, ૧૮૨, ૧૮૫ [૧],        |                 | गा. १८४                     |
|                        | ९८७ [४]                 | मच्छिय          | मक्षिका ५८[१]गा.११०         |
| मउछ                    | सुकुट १८८               | मच्छियपत्ताको   | मक्षिकापत्रतः २११           |
| महरूजो                 | मुकुलिन:-सर्पमेद: ७८,   | मर्थिष्ठदिया    | मत्स्यण्डिका पृ.२९७टि.२     |
|                        | ८०, प्र. ३२ टि. ५       | + सजार          | मार्जारः-हरिद्वनस्पतिः      |
| ॰ मउली                 | मौली १७८ [२]            |                 | ४९ गा. ३९                   |
| ॰ मडली                 | मौलयः १७८ [१],          | मजारय           | मार्जारक ,, पृ. २०          |
|                        | 966, 955                |                 | <b>ਟਿ. ੧</b> ૪              |
| मउलीमउदा               | मौस्त्रिमुकुटाः १७७     | मञ्ज            | सध्य ५५ [३] गा. १०८,        |
| मगदंतिया               | सगदन्तिका-गुल्सवन-      |                 | 950 [9], 956 [9],           |
|                        | स्पतिः ४३ गा. २५        |                 | 999 [9], २०६ [9]            |
|                        |                         |                 |                             |

| मूलसदो              | सक्क्यस्थो सुत्तंकाह        | मूलसहो          | सक्कयत्थो सुत्तंकाइ      |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|
| मज्ज्ञदेस           | मध्यदेश २९१                 | <b>म</b> ज्जिमे | મધ્યમે છુ. ५५ દિ. રે     |
| <b>म</b> िश्सम      | मध्यमा २९९ गा. १६४          | मञ्जे           | मध्ये १६८ तः १७४,        |
| 1,                  | मध्यम २००७                  |                 | १७४ गा. १३५, १७८         |
| मजिइसम ०            | ,, 900                      | 1               | तः १८३ सूत्राणां प्रथमः  |
| <b>म</b> िश्रमडवरिम | मध्यमोपरितनप्रैवेयक         | 1               | कण्डिका, १८५ [१],        |
| गेवेज्ञग०           | ४३२ [२-३]                   | !               | १८८, १८९ [१], १९९        |
| मजिसम उवरिमः        | मध्यमोपरितनप्रैवेयकाः       |                 | तः २०६ सूत्राणा प्रथम-   |
| गेवेजनग             | १४६ [१], ७१९                |                 | कण्डिका, ८७७[२०-२१]      |
| मजिसमउचरिम-         | मध्यमोपरितनप्रैवेयकाणाम्    | महमगरा          | मकर्रावशेषः पृ. ३० टि. ३ |
| गेबेज्याणं          | ૪३૨ [૧]                     | ' सट्ट          | मृष्ट १७७, १७८ [१-२],    |
| मज्ज्ञिमउवरिमार्ग   | । मध्यमोपरितनानाम्-ग्रेवेयः |                 | 966, 996                 |
|                     | काणाम् १८४७                 | महमगरा          | सकरविशेष ६६              |
| मञ्ज्ञिमण्          | सध्यमके[प्रैवेयके] २०९      | महा             | મૃશ્ય ૨૧૧                |
|                     | गा. १५७                     | **              | મછી ર∘૬[૧]               |
| मज्जितमगाणं         | मध्यमकानाम्-प्रवेयकाणाम्    | ,,              | सृष्टानि १०७, १७८ [१],   |
|                     | २०८                         |                 | १८८, १९६, २०६ [१],       |
| <b>म</b> िझसगैवज्ञग | मध्यमध्येयक ६२२             |                 | २१०                      |
| मज्जिमगेवेजग-       | मध्यमग्रैनेयकदेवानाम्       | मडंबनिवेसमु     | मडम्बनिवेशपु ८२          |
| देवाणं              | २०८, २०९                    | भ्राण           | मनः-मन पर्थवज्ञान        |
| मज्ज्ञिमगेवेज्ञगा   | मध्यमप्रवेयकाः २०८,३३४      |                 | १९०८                     |
|                     | मध्यमप्रैवेयकाणाम् २०८      | ० मणभपञ्चर्ताए- | मनीऽपर्याप्तकपु          |
| मज्ज्ञिमगेबेजाणं    | मध्यमध्येवेयवाणाम् ६०२      | (जनएसु)         | 94,08                    |
|                     | मध्यमपरिणामः १७४६           | मणजोगपरिणाम     | सनोयोगपरिणामः ५,३१       |
|                     | मध्यमम-यमग्रेवेयक           | मणजोगं          | मनोयोगम् २९७३ [१],       |
| वेज्ञग०             | 43 d [d·3]                  | _               | २१७४[१],२१७५             |
|                     | मन्यममन्यमप्रैवयव दवाः      | मणजोगं          | ,, ২৭০৫ [২]              |
| वेजगरवा             | 396                         | सणजोगी          | मनोयोगी १३२२, १९००       |
|                     | मभ्यममध्यमप्रवेयकाः         |                 | [3]                      |
| वेजगा               | १४६ [१]                     | **              | मनोयोगिनः २७२,९३८,       |
| मजिसममजिसमाण        | ।<br>मध्यममध्यमानाम्-       |                 | 6,83                     |
|                     | मैत्रेयकाणाम् <b>१८</b> ४६  | मणजोगीणं        | मनोबोगिनाम् २५२          |
|                     | मन्यमाथस्तनप्रैवेयक ४३०     | ० मणपञ्जनी      | मनःपर्याप्तः १९०४ [३]    |
| जाग ०               | [9-3]                       | ० मणपज्जसीपु    | मनःपर्याप्त्या १९०७, पृ. |
| मज्ज्ञिमहेट्टिमगे   | मध्यमाधस्तनप्रवयकाः         | 1               | ४०६ टि. १ सः ५           |
| वेजना               | ૧૪६ [૧], ૭૧૭                | ० मणपजनीपजना    | ए मनःपर्थाप्तिपर्याप्तके |
| मिस्स महेट्टि माणं  | मध्यमाधस्तनानाम्-           | 1               | 99.08 [9]                |
|                     | प्रैवेयकाणाम् १८४५          | मणपज्जबणाण      | मनःपर्यवज्ञान ४५२        |
|                     |                             |                 |                          |

| _                         |                             |                    |                                                     |                         |              |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| मूखसरो                    | स <b>क्षय</b> न्थो          | सुसंकाइ            | मूकसदो                                              | सच्चत्थो                | सुसंकाइ      |
| स <del>णपञ्जव</del> णाण ० | मनःपर्यवज्ञान ४             | ९५ [१]             | मणभ <del>ग्</del> खसाप्                             | मनोभक्षतया              | 9668         |
| सगपञ्चन जाज-              | मन:पर्यवज्ञानपरि            | णामः               | मणभक्खी                                             | मनोभक्षी १७९            | ३गा.२१८      |
| परिणामे                   |                             | 4.3.5              | ,,                                                  | मनोभक्षिणः              | 9 < 6 7,     |
| मणपञ्जवणाण-               | मनःपर्यवज्ञानसार            | e1≰.               |                                                     |                         | 9668         |
| सागारपासणया               | पश्यला                      | 90.30              | मणसीकते                                             | मनसङ्ख                  | 9<58,        |
| स्वप्जवणाण-               | सनः पर्यवज्ञानमार           | घरो∙               |                                                     | २०५२                    | [२, ४-६]     |
| सागारोवकोगे               | पयोगः                       | 95,05              | . सर्व                                              | मनः                     | 94.00        |
| मणपज्जवणाणं               | मनःपर्यवज्ञानम्             | 9829               | मणाइं                                               | यनांसि ः                | २०५२ [६]     |
|                           | [३], १४३५                   |                    | मणापत्ताम्                                          | मनआपतवा प्र             | .४२२टि.६     |
| <b>मणपञ्चवणाणा</b> रिया   |                             | : 900              | . <b>मणामतरिया</b>                                  | मनोऽसतरिका              | १२२९ तः      |
| मणपञ्जवणाणि               | मन:पर्यवज्ञानी              | ه څرو د            | 1                                                   |                         | १९, १२३७     |
| मणपञ्जवणाणी               | <b>मनः</b> पर्थवज्ञानी      | 896,               | मणामत्ताद                                           | मनोऽमतदा १              |              |
|                           |                             | 4340               |                                                     |                         | રિલ્પર [ર]   |
| ,,                        | मनःपर्यवज्ञानिनः            | 340                | मणामयरिया                                           | <b>मनोऽम</b> नरिका      | १२३६,        |
|                           | २५९,१८०                     | ۱¢ [٤],            |                                                     |                         | १२३८         |
|                           |                             | , १९५५             | सणामा                                               | मनोऽमा                  |              |
| <b>मणपञ्च</b> न जाणीणं    | मन पर्यवज्ञानिना            | म् २५७,            | • मणि                                               | मणि ९ ३८ ['             |              |
|                           |                             | 500                |                                                     |                         | 9 [9]        |
| ॰ मणपञ्जवणाणेसु           | मनः पर्यवज्ञानेषु           | 9296               | . मणि०                                              |                         | 954. [9]     |
|                           |                             | [9]                | मणिमय                                               | मणिमय                   | १९५ [१]      |
| मणपञ्जब नाणं              | मनःपर्यवज्ञानम्             | 9836               | मणिरयणतं                                            | मणिरत्नत्वम्            | 9864         |
|                           |                             | [9 3]              | मणिविद्याणा                                         | मणिविधानानि             | न २४ गा. ९.  |
| भणपरियास्या               | मन परिचारकाः                | ∽°प्रवी·           | मणिसस्रागा                                          | मणिशलाका                | ष्टु. २९६    |
|                           | चारकाः २०५                  | ર [૧,૬],           | 1                                                   |                         | ટિ. ૧३       |
|                           |                             | २०५३               | मणिसिका                                             | र्माणशिला               | ,            |
| मणपरियारगाणं              | मनःपरिचारकाण                | ाम्                | मणिसिकागा                                           | मणिशलाका                | १२३७         |
|                           | <sup>-</sup> प्रविचारकाणाम् | २०५३               | मणि                                                 | मणिम्                   | ء د د [۶]    |
| मणपरिचारणं                | मनःपरिचारणाम्               | -                  | मणी                                                 | मणि: ९७                 | २ गा. २०३    |
|                           | <sup>र</sup> प्रवीचारणाम् २ | ५२ [६]             | • मणी                                               | ,, _                    | 922.         |
| मणपरियारणा                | मनःपरिचारणा-                | <sup>°</sup> प्रवि | मणुप्सु                                             | मनुजेषु                 | 99.08        |
|                           | वारणा २०                    | <b>५२ [१]</b>      | • मणुपुस्                                           | "                       | 9900         |
| • मणपद्योगी               | सनःप्रयोगिणः                | 9000,              | मणुपहितो                                            | मनुजेभ्यः<br>मनुजेभ्यः  | 686          |
|                           |                             | , 9063             | <ul> <li>मणुप्दिवो</li> <li>मणुण्यवस्थि।</li> </ul> | भगुजम्यः<br>मनोज्ञतरिका | १४६२<br>१२३१ |
| ० भणप्यकोगे               | मनःप्रयोगः १                |                    | मणुज्यतस्य।                                         | मनोञ्चतया               |              |
|                           | 9000, 900)                  |                    | मणुण्यसस्या                                         | <b>मनोशस्व</b> रता      |              |
| मणमक्खणं                  |                             | 9668               | भवीक्ता                                             |                         | 1669 [1],    |
| मणभक्काने                 | मनोमक्षणे                   |                    |                                                     |                         | 9690 [2]     |
| જા. ૧ [₹] ૨૦              | •                           |                    |                                                     |                         |              |

| स्टब             | १०६ प्रकावना <i>ञ्चित्तपारात्त्र</i> श्चर |           |                           |                            |                 |  |
|------------------|-------------------------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------|-----------------|--|
| मूलसदो           | सक्रयस्थो                                 | सुत्तंकाइ | मूलसदो                    | सक्तयस्थो                  | सुत्तंकाह       |  |
| मणुक्का          | मनोज्ञानि                                 | 9६८9 [9]  | मणुस्साउ <del>षस्</del> स | मनुष्यायुषः                | 9090,           |  |
| संगुण्णाई        | ,,                                        | २०५२ [२]  |                           | १ ७२६,                     | १७३०[३]         |  |
| मणुषअसण्णि-      | मनु जासंद्यायु                            | ष्यम्     | मणुस्साउयस्स              | ,,                         | १७२३            |  |
| भाउए             |                                           | 9803      | मणुस्साण                  | सनुष्याणाम्                | દ્વદ [રૂ]       |  |
| मणुषगतिणामापु    | मनु जगतिनाः                               |           | ० मणुस्साण                | ,, હાફ્રેક, હાફ            | .૧, હદલ,        |  |
|                  | [३], १७                                   |           |                           |                            | 440             |  |
|                  |                                           | १७३१ [३]  | मणुस्साणं                 | 9 35, 9                    | २५, ३२६,        |  |
| मणुषगतिणामे      | <b>मनुजगतिनाम</b>                         |           |                           | 39,0 [9], 1                | 14.2, 869       |  |
| मणुयगतिपरिणामे   |                                           |           |                           | [9], ४९०                   |                 |  |
| मणुयगतिया        | मनुजगतिकाः                                |           |                           | [9], ४९३                   | [१], ४९५        |  |
| मणुयगती          | मनुजगतिः ५                                |           |                           | [7], 69.4                  | ક, હફ્લ,        |  |
| मणुयजोणिपृहिंवो  | मनुजयोनिकेश्                              |           |                           |                            | ٦ [٦].          |  |
| मणुया            | मनुजाः ६४७                                |           |                           | 904.0 [9]                  | ], ૧૧૬૪         |  |
|                  | १९७३ गा                                   |           |                           | [૧], ૧ર૬૬                  | , २१३१,         |  |
|                  |                                           | काः. २२९  |                           | षु ७९ हि :                 | P, Y 433        |  |
| मणुयाउभस्स       | मनुजायुषः                                 | 9398      |                           |                            | ਰਿ. ੧           |  |
| मणुयाउए          | मनुजायुः                                  |           | ० मणुस्साणं               | मनुष्याणाम्                | < 3, 3 °.0      |  |
| मणुबाउयं         | <b>मनुजायुष्क</b> म्                      |           |                           | [२३], ३४                   | 9, 349          |  |
| मणुयाणुपुब्बिणा- | मनुजानुप्विन                              |           |                           | [9-3], 42                  | E, 080,         |  |
| मीप्             | 90                                        | ०२ [३८]   |                           | 5th 0, 919                 |                 |  |
| मणुस्स           | मनुष्य                                    | 686       |                           |                            | [93-94],        |  |
| मणुस्स ०         |                                           | ५९, ६७१   |                           |                            | गा २२७          |  |
| • मणुस्सखेत्रे   |                                           | ८२,९३,    | मणुस्सी                   | मानुषी ८५१.                |                 |  |
|                  |                                           | 144, 904  | •                         |                            | , ٩ <b>٠</b> بو |  |
| • मणुस्सखेत्तोव- | मनुप्यक्षेत्रोपपा                         | तगतिः     | मणुस्सीको                 | मानुष्यः 🕠                 |                 |  |
| वायगई            |                                           | , १०९६    | •                         |                            | 33%             |  |
| मणुस्सर्वचेदिय   | मनुष्यपञ्चेन्द्रियं                       | ौदारिक-   | मणुस्सीण                  | मानुषीणाम्                 | १२५७[६]         |  |
| ओराळियसरीरे      | शरीरम्                                    | 9863      | मणुस्सीणं                 | ,, २२६, १                  |                 |  |
| मणुस्सरुद्दिरे   | मनुष्यरुधिरम्                             | 9225      | मणुस्से                   | <b>मनु</b> ग्यः ४५२,       |                 |  |
| मणुस्सस्स        | मनुष्यस्य                                 | ४५२       |                           | 89,4 [1], 6                |                 |  |
| मणुस्सा          | मनुष्याः ९२,९                             | १३८,२१९,  |                           |                            | २५८ [७]         |  |
|                  | २२५, २२                                   | ६, २८०,   | मणुस्सेसु                 | सनुष्येषु ६६६              |                 |  |
|                  | \$\$8,8\$q,e                              | (११,६२१,  | .33                       | €€ < [9], ¢                |                 |  |
|                  | <b>૧૫.૬ [૧], ૧</b>                        |           | • मणुस्सेसु               |                            |                 |  |
|                  | ७३३, ८५.<br>९४३, २०३                      | o, cus,   | मणुस्सेहिं                | ,,<br>मनुष्यैः             | 4 4 ( [2]       |  |
| ० मशुस्सा        | मनुष्याः ९२,                              |           | मणुस्सेहिंतो              | मगुष्यः<br>मनुष्येभ्यः     | <b>63</b> 4     |  |
| •                | १४०४, पृ. ।                               |           | Szarbai                   | मञ्जूष्यस्यः<br>[१, २३], ६ |                 |  |
|                  | ,                                         | , ,       |                           | [1, Kt], K                 | • > F4P         |  |
|                  |                                           |           |                           |                            |                 |  |

| मूकसरो                           | सक्रयत्थो       | सुत्तंकाऱ          | मूकसदो          | सक्रमस्यो          | <i>वुसंका</i> इ                                  |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------|
|                                  | 640 9           | ۹], فق             | मणूसपंचेंदियको- | मनुष्यपश्चेनिः     | योदारिक-                                         |
|                                  | [9-3], 9.       | १७७ टि. २          | राक्षियसरीरे    | शरीरम् १           | sco [9],                                         |
| <ul> <li>मणुस्सेहिंतो</li> </ul> | मनुष्ये भ्य     | ६३९ [२३-           | !               |                    | 9409 [9]                                         |
|                                  | ૨૫], દ          | .২ [২· <b>৩</b> ], | • मण्सपंचेदियम  | - मनुष्यपश्चेन्द्र | योदारिक-                                         |
|                                  |                 | દદ્દપ,[ર]          | राछियसरीरे      |                    | 1860[9-4]                                        |
| मणुस्सो                          |                 | <i>۲۰.,</i> ۹٠४٩,  | मणूसपंचेंदियवे- | मनुष्यपश्चेन्द्र   |                                                  |
|                                  |                 | ,१२ टि. ३-४        | उभ्विषसरीरस्स   |                    | १५३१                                             |
| <b>मणुस्सोरा</b> क्षिय           | मनुष्यीदारि     |                    | मणूसपंचेंदियचे  | मनुष्यपञ्चेनि      |                                                  |
| सरीरस्स                          |                 | 94.93 [9]          | उव्चियसरीरे     | शरीरम्             | 94,98 [9],                                       |
| मण्स                             |                 | (u,, 903¥,         |                 |                    | م د د ب                                          |
|                                  | 9944, 9         | ر، و ۱۹ معر        | ० मणूसपंचेतिय-  | "                  |                                                  |
|                                  |                 | 9400 [8]           | वेडम्बियसरीरे   |                    | 4,9e. [9-¥]                                      |
| मणूस०                            |                 | ०४३ [६],           | मणुसस्स         |                    | ४८९ [٩],                                         |
|                                  |                 | ], 9068            | •               |                    | 864 [4]                                          |
|                                  |                 | (], 9633,          |                 |                    | . sen [a],                                       |
|                                  |                 | ], २१६४            | I.              |                    | ३४, १०४३                                         |
| मगृसञ्चाहरगसरी                   | र मनुष्याहारक   |                    | 1               |                    | ६], १०६१,                                        |
|                                  |                 | [₹]                | 1               |                    | 1634 [v],                                        |
| • मण्सभाहार-                     | सनुष्याहारव     | शरीरम् १५३३        | 1               |                    | era deca                                         |
| गसरीरे                           |                 | [3-90              |                 |                    | €€9, 20 e 10                                     |
| मणुसमाहारयमरी                    |                 | drig \$ [5         | i               |                    | ૦૬૬ [૨],                                         |
| मणूसख <del>ेत</del> े            | मनुष्यक्षेत्र   |                    |                 |                    | , २१२०[३]                                        |
|                                  |                 | [6, <b>%</b> ]     | सन्म            |                    | . ३०२ हि. ३                                      |
| मणूसखेत्रोववा                    | मनुष्यक्षेत्री  |                    | मणुसा           |                    | ६८२, ६९.८,                                       |
| तगती .                           |                 | 90°.               | i               |                    | <., <<.,                                         |
| मणूसखेत्रोबबा                    | मनुष्यक्षेत्रोप |                    | 1               |                    | ०८९,११४२,<br>२८५ १४६६                            |
| यगती                             |                 | 909                | 1               |                    | २०५, १४१६                                        |
| ० मणूसस्रेसोववा                  | मनुष्यक्षेत्रो  |                    | 1               |                    | ६१, १७६५<br>४[२],१७९४                            |
| यगवी                             |                 | ۹۵۹۶               |                 |                    |                                                  |
| मणूसत्ते                         |                 | १०४१ [६]           |                 |                    | २६, १८६१,                                        |
|                                  | 9083 [          |                    |                 |                    | १८९९ [२],                                        |
|                                  |                 | ۷۵ [۶] ه           |                 |                    | ९६१,१९७०,<br>१९५ २०५५                            |
|                                  |                 | ٥٩५ [٤]            |                 |                    | ९९५, २०७५,                                       |
|                                  |                 | २११३,२११           |                 |                    | (०८२, २१३१<br>: २∨                               |
|                                  |                 | २० [२३]            | • मण्सा         |                    | <b>६२४, ११</b> ५२<br>- <b>१</b> १००   <b>१</b> ३ |
|                                  | २४२३ [३         | -३], २१२           | मण्साउणस        |                    | 9009 [₹]<br>[९८८,9५३५]                           |
|                                  |                 | [२-३ <u>]</u>      | सण्साण          | का जिल्ला का       | ( , , , , , , , , ,                              |

|           | 448                   |                      |                        |
|-----------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| मूकसहो    | सक्रयत्थो सुत्तंकाङ्  | मूकसदो               | सक्रयत्यो सुत्तंकाइ    |
| मणुसाण    | [१], १५४४ [२],        |                      | १७८३[२], १७८८[२],      |
|           | १६४४, २०११, २०३०,     |                      | १८८१[२],१८९० [२],      |
|           | २०४४, २०९९ [२]        |                      | १८९२, २११४ २१६७,       |
| मणूसाणं   | मनुष्याणाम् ९०८,१०३८  |                      | २१६९                   |
|           | [२], १०५० [३],        | मणूसेसु              | मनुष्येषु ६७६, १४०८    |
|           | 9004, 9982,9980,      |                      | [3], 9829 [9],         |
|           | ११८१, १२५७ [१],       |                      | १४३५, १४४०, १८८२       |
|           | १६३८ [२], १६४९        |                      | [२], १९०४ [१],         |
|           | [7], 9069, 9068       |                      | २११९ [३]               |
|           | [३], १९५२, १९८२,      | ० मण्सेसु            | मनुष्येषु ६६८ [७],६६९  |
|           | २०२०, २०२५,,२०९२,     |                      | [9], ६७२ [५],६७६,      |
|           | २०९९, २१२३ [३],       |                      | १४२८[४], १९०३[२],      |
|           | २१२४ [३], २१५२,       |                      | १९०५[२], २१००[२]       |
|           | છુ. ૪३३ ટિ. ૧         | मणूसेहिंतो           | मनुष्येभ्यः ६५५ [१],   |
| ० मण्साणं | मनुष्याणाम् १९६४ [३], |                      | ६६२ [६]                |
|           | १२५७ [३, ५, ७, ११,    | ० मणूसेहिंतो         | ,, ६६२ [३]             |
|           | 12]                   | सणे                  | मनः पृ ४०० टि. १       |
| ० मणुसावो | मनुष्यात् १५८९ [३]    | "                    | सनसि २०३४ गा. २२४      |
| मण्सी     | मानुषी १२६३ [२],      | मणोजं                | मनोजः-गुरुमवनस्पतिः    |
|           | १२६९, १७४७ [२],       |                      | ४३ गा. २४              |
|           | १७५२                  | मणोरमाइं             | मनोरमाणि २०५२ [२,४]    |
| मणूसीको   | मानुष्यः १४१६ [२]     | मणोसिका              | मन√शला २४ गा. ९        |
| मणूसीण    | मानुषीणाम् १२५७       | मणोसुद्दता           | मनःसुम्बता १६८१ [१]    |
|           | [<, ٩٩-٩३]            | मणोहराइं             | मनोहराणि २०५२ [२]      |
| ० मणूसीण  | 934.0 [8, 90]         | मण्णामि              | मन्ये ८३०              |
| मण्सीणं   | ,, १२५७ [२]           | मतिबण्णाण            | मत्यज्ञान ४४४ तः४४८,   |
| मणृसे     | मनुष्यः ४८९ [१],४९१   |                      | ४६७ [१], १९२८,         |
|           | [9], 653 [9], 850,    |                      | १९२५, १९३२ [१]         |
|           | ४९८, ९९४, ९९९[१],     | मसि <b>स</b> ण्णाण ० | ,, ¥¥°, ¥49, ¥¥₹,      |
|           | १२१२, १२५८ [१.२,      |                      | ४७० [१], १९३१          |
|           | ६, ८], १२६३ [१],      | मतिश्रणाणसाग         | · मत्यज्ञानसाकारोपयोगः |
|           | १२६९, १४४२, १६०४      | रोवकोगे              | 9505, 9597, 9579       |
|           | [१], १६४२, १६४७       | ० मतिष्ठणगणिस्       | स मत्यज्ञानिनः ४७० [१] |
|           | [२],१६७६[२], १६७८     | मतिबण्णाणी           | मत्यज्ञानी ४७८, ४९६,   |
|           | [२],१७४७[२],१७५१,     |                      | 9349                   |
|           | १७५६[२],१७६३[२],      | ,,                   | मत्यशानिनः ९३८, ९४०    |
|           | 9007[7], 9000[7],     |                      | [1], 581 [1]           |
|           |                       |                      |                        |

| मूखसदो            | सक्क्यत्थो          | सुत्तंकाइ           | मूकसदो           | सक्थयथो            | पुत्तंकाह                  |
|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|----------------------------|
| ० सतिसण्णाणी      | मत्यज्ञानी          | 800[9-8]            | ০ মন্তবামকতাবা   | माल्यदामक          | लापानि १७७                 |
| मसिभण्णाणीणं      | सत्यज्ञानिनार       |                     | ० महादामे        | मात्यदाम           | 9239                       |
| ॰ मतिश्रणाणीणं    | ,,                  | ¥40 [9]             | महिया            | महिका              | ४३ गा. २५                  |
| सतिभण्णाणे        | मत्यज्ञाने          | 9590                | <b>मविजमा</b> णा | मीयमानाः           | 48 [99]                    |
| मतिषाणसागारोच     | • मतिज्ञानसाव       | त्र <b>रोपयोग</b> ः |                  | य                  | १. १०४-१०५                 |
| <b>को</b> गे      |                     | 9593                | मसमा             | वनस्पतिवि          | શેષઃ ૫૪ [૮]                |
| ० मसिया           | मृत्तिकाः           | २३                  |                  |                    | गा. ९२                     |
| मत्तियावद्        | मृत्तिकावती-        | नगरी १०२            | <b>मसारग</b> हे  | मसारगछः-           | -मणिविशेषः                 |
|                   |                     | बा. ११५             |                  |                    | २४ गा. १०                  |
| मदणसङागा          | मदनशलाका            | –रोमपक्षी ८८        | + मस्र           | समृर:              | ५० गा. ४२                  |
| + सहरा            | गुच्छवनस्पति        | तविशेषः ४२          | मस्रचंदमंडाण-    | मस्रचन्द्रसं       | स्थानसंस्थितम्             |
|                   |                     | गा. २२              | संठिए            | ९७४ [२]            | , १४९०[१]                  |
| मध्               | मधु                 | १२३७                | 1                | 9488, 8            | . ૨૪૧ દિ. રૂ               |
| ममसा              | वनस्पतिविशे         | षः पृ. २५           | मस्रचं इसंडिए    | मप्रचन्द्रसं       | स्थितम्                    |
|                   |                     | ષ્ટિ. પ             |                  |                    | ९८५ [२]                    |
| मय                | मद                  | १२३७                | मस्रा            | रोमपक्षिवि         | शेषः ८८                    |
| सयणिजा            | मदनीया              | 9230                | मसुराचंदसंठाण-   | मस्रचन्द्रस        | रथानसंस्थितम्              |
| <b>मयह</b> रगत्तं | प्रधानत्त्रम्       | ષ્ટુ. ५७ દિ.        | संठिए            | 9                  | . ३३२ टि. १                |
|                   | ર, ષ્ટુ. પ્લ        | રિ. ૫, પૃ.          | महहमहालया        | महासहाल            | याः १७४                    |
|                   |                     | ६५ डि. ९            | महज्जुईया        | महायुति <b>क</b> ै | १७८ [२],                   |
| मयूरा             | मयुराः              | < 6                 |                  |                    | १८९ [२]                    |
| + मरगय            | <b>मरक्तः</b>       | २४ गा. ९०           | महज्जनीया        | महागुत्यः          | 900, 900                   |
| सर्ण              | मरण १ ग             | п. 9, 299,          | l                |                    | [1]                        |
|                   | २११ गा.             | १६६ गा.             | मह <b>ि</b> षुया | महर्द्धिकाः        | ૧૧૨ [૧], ષ્ટ.              |
|                   | 9 04, 29            | ७० [२] गा.          | 1                |                    | २८६ टि. १                  |
|                   | २३०, २१५            | •६ गा. २३७          | महब्रीया         |                    | 968 [2]                    |
| मरणे              | <b>मरणसमुद्धा</b> त | ाः २०८५ गा.         | महता-            | महतः               | १७७, १७८                   |
|                   |                     | २२७                 |                  |                    | [१-२], १९६                 |
| + सरुवग           | सरुवक:हरि           | (तवनस्पतिः          | महतिमहालया       |                    | यानि २१०                   |
|                   |                     | ४९ गा. ४१           | महत्तरगत्तं      |                    | म् १७८ [१],                |
| + मलबा            | मलयेषु १०           | २ गा. ११४           |                  |                    | . ર, ષ્ટુ. પ્લ             |
| • मलया            | मलयाः-म्ले          |                     |                  |                    | ષ્ટ. ६५ ટિ. ૬<br>જિલ્લોમ   |
|                   | विशेषः              | 96                  | महत्थे           | Gate date.         | र्गतविशेषः पृ.<br>१८टि. १२ |
| <b>म</b> ह        |                     | [9], 944,           | महदंडप्          | <b>शह</b> ाटप्रहरू | :२१२गा.१८१                 |
|                   |                     | 9230                | महत्वसा          |                    | 900,900[9]                 |
| मशु               | ,, 900,             | ۹٠٤ [٩٠٤],          | महबरगत्तं        |                    | स्१७७, १७८                 |
|                   |                     | 166, 996            | ""               |                    | , 900, 994                 |
|                   |                     |                     |                  |                    |                            |

| (40                |                             |                         |                           |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| मूलसद्दो           | सक्रवत्थो सुलंकाह           | मूलसहो                  | सक्क्यस्थो सुत्तंकाइ      |
| महया-०             | महता १८८                    | महाणुभागा               | महानुभागाः १७७, १७४       |
| महल्ल              | महत् पृ.५६ टि.५             |                         | [9], 966, 996             |
| महं                | महान्तम् २१६९               | ,,                      | महानुभागौ १७८[२]          |
| ॰ महंतीए           | <b>मह</b> त्याः १७४४        | महाणुभावा               | महानुभावाः पृ. ५६ टि.     |
| महाकम्मतरागा       | महत्तरकर्माणः ११२४.         |                         | ૧૫, <b>છ</b> . ६५ ટિ. ૪   |
|                    | 1130                        | महादं <b>ड</b> च        | महादण्डकम् ३३४            |
| + महाकंदिय         | महाकन्दितः-वानव्यन्तरः      | महानीञ् ०               | महानील १७८[२],            |
|                    | देवजातिः ९४ गा. १५ १        |                         | १७९ [२], १८० [२]          |
| ० महाकंदिया        | महाकन्दिताःबानव्यन्तरः      | <b>महापाता</b> स्त्राणं | महापातालानाम् १५५१        |
|                    | देवविशेषाः १८८              |                         | [¥]                       |
| महाकाए             | महाकायः-भुजगपत्यभि-         | ० महापुरिसा             | महापुरुषो, महापुरुषः      |
|                    | धानवानव्यन्तरदेवाना-        |                         | किम्पुरुपाभिधवामस्य-      |
|                    | मिन्द्रः १९२ गा. १''०       |                         | न्तरदेवानामिन्द्रः १९२    |
| महाकाया            | महाकायाः-वानव्यन्तरः        | महापुरिसे               | महापुरुष:-किम्पुरुषामिधाः |
|                    | देवविशेषाः १८८              |                         | नवानव्यन्तरदेवानामिन्द्रः |
| ० महाकाया          | महाकायी, महाकाय:-           |                         | १९२ सा <i>१७</i> ०        |
|                    | महोरगाभिधानवानव्य-          | महापाँडरीए              | महापुण्डरीकम् ५१          |
|                    | न्तरदेवानामिन्द्रः १९०      | महाबला                  | महाबला १८८, १९६           |
| ० महाकाला          | महाकाली, महाकाल:-           | ,,                      | महाबली १७८[२]             |
|                    | पिशा चाभिधानवानव्य-         | ॰ महाभीमा               | महाभीमौ. महाभीम:-         |
|                    | न्तरदेवानासिन्द्रः १८४      |                         | गक्षसाभिधानवानव्यन्तरः    |
|                    | [२], १९३ [२]                |                         | देवानामिन्द्रः १९२        |
| ॰ महाकालाणं        | महाकालयोः, महाकालः-         | महाभीमे                 | महाभीमः-राक्षसाभिधान      |
|                    | पिशाचाभिधानबानब्यन्तर-      |                         | वानव्यन्तरदेवानामिनद्रः   |
|                    | देवानामिन्द्रः १९४          |                         | १९२ गा. १४९               |
| महाकाले            | महाकालः-पिशाचामिषाः         | महामंडलिय ०             | महामाण्डलिक ८२            |
|                    | नवानव्यन्तरदेवानामिन्द्रः   | महायमा                  | महायशसः २०७, १०८          |
|                    | १९१ [२], १९२ गा.            | 1                       | [9], 900, 956             |
|                    | 985                         | 7,                      | महायशसी १७८ [२]           |
| महाकाले            | महाकाल: <b>–महानर</b> कः    | महारोरुए                | महारीरवः १७४              |
|                    | 901                         | • महाल्या               | महालयाः १७४               |
| महाघोस             | महाधोषः—स्तनितकुमा-         | ० महालिया               | महती १५०२, १५०४           |
|                    | रेन्द्रः १८७ गा. १४४        | ं भ्रह्मालया            | [9], 94.06 [9],           |
| महाजा <del>ई</del> | महाजातिः ४३ गा.२६           |                         | 11, 1400 [1],             |
| महा <u>ज</u> ुङ्या | महायुतिकाः <b>१९६</b>       |                         | [१], १५२७तः १५२९          |
| महाजुती <b>या</b>  | " 4<4 [4]                   |                         | [2], 9430, 9439,          |
| महाणिस्या          | ,, १८१ [1]<br>महानिरयाः १७४ |                         |                           |
|                    | -1011-1741: JQ3             |                         | વખ3૨ [વ,६], વખ₹પ          |

| मूलसद्दो                         | सक्थयत्थो                        | <b>मु</b> त्तंकाइ  | मूलसडो         | सक्स्यत्थो सुत्तंकाङ्             |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|
|                                  | १५४५ <b>तः १</b> ५३              | ro [9],            | महासोक्खे      | महासौख्यः २१६९                    |
|                                  | १५४८ तः                          | 9440               | महाहिमवंत ०    | महाहिमवन्त १०९८                   |
|                                  | 9449 [9,8                        |                    | महिब्रिए       | महर्द्धिकः १९७ [२]                |
| महाविदेहेसु                      | महाविदेहेषु ८                    | २, १५४             | महिद्विया      | महर्द्धिकाः १७८ [१],              |
| महाविदेहेहिं                     | मह।विदेहैं:                      |                    |                | 968 [9], 964 [9],                 |
| महाविमाणस्य                      | महाविमानस्य                      | 299                |                | १८९ [१], १९० [१],                 |
| महाविमाणा                        | मह।विमानानि                      |                    |                | 954 [9], 955 [9],                 |
|                                  | g. s                             |                    |                | १९९१ तः १९९४                      |
| महावीर <u>ं</u>                  | <b>म</b> ह।वीरम्                 |                    | महिब्बिया      | महर्दिकी १८९ [२],                 |
| महाबेदणतरागा                     | महत्तरवेदनाः                     |                    |                | ૂ<br>૧ <b>૧૫</b> [૨]              |
|                                  |                                  | 148.8              | ० महिङ्किया    | सहर्द्धिकाः ११९१,                 |
| महामक्त्वा                       | महाश्वाक्षाः पृ. ५               |                    |                | 1953, 1958, 1950                  |
| महासक्ले                         | महाश्वाक्षः पृ. ४                |                    | महिद्वीए       | महर्द्धिकः १८२ [२],               |
| महासरीरा                         | महादारीराः                       | ११२४,              |                | 963 [3], 964 [3],                 |
|                                  |                                  | 9983               |                | १९० [२], २१६९                     |
| महासुक                           | महाशुक्त १९.९                    |                    | महिद्वीया      | महर्दिकी १७८ [२],                 |
|                                  | ष्ट. १६                          |                    |                | १८१ [२], १९३ [२]                  |
| महासुक्त ०                       | رر<br>مربو                       |                    | महिङ्गीया      | महर्द्धिकाः १७७, १८१              |
|                                  | २००३, २०५१                       | , २०५२<br>[9]      |                | [9], 962 [9], 966,                |
| महासुक्टदेवा                     | महाशुकदे <b>वाः</b>              |                    |                | ૧ <b>૧૬, ૧૧.૭ [૧].</b><br>૨૦૫ [૧] |
| महासुक्कदेवाणं                   | महाशुकदेवानाम्                   |                    | - मिलीस        |                                   |
| महासुक्तवडंसण्<br>महासुक्तवडंसण् | महाशुक्तवतंसकः<br>महाशुक्तवतंसकः |                    | ० महिब्बीया    | ., ছ. ২८६ টি.<br>४-५.৬ ८-१०       |
| महासुक्तस्य<br>महासुक्तस्य       | महाशुक्तस्य २<br>सहाशुक्तस्य २   |                    | मस्तिले        | गुन्छवनस्पतिविशेषः                |
| महासुका<br>महासुका               | महाञ्चकाः २०                     |                    | महित्थे        | ४२ गा. २२                         |
| 461341                           |                                  | ર (પ).<br>૧૧ દિ. ૧ | प्रक्रिया      | महिका २८[१],                      |
| महासुकार्ण                       | महाशुक्ताणाम् २                  |                    | महिया          | g. ૧૪ ટિ. ૧                       |
| महासु <b>के</b>                  | महाशुक्तः २०                     |                    | ० महिया        | महितानि १७७, १७८                  |
|                                  | महाशुक्ते २३                     |                    | - 114-1        | [٩], ٩<<                          |
| 27                               | ₹ <b>₹</b> ४, ४२१                |                    | महिल           | मिथिला १०२ गा. ११४                |
|                                  | ((0)                             | 9<36               | महिस           |                                   |
| महासेते                          | महाश्वेतः-वानव्य                 |                    | महिसा          | महिष १९६<br>महिषाः ७२             |
| *****                            | 988                              |                    | महिसी          | महिषी-राज्ञी १९९ [२]              |
| महासोक्खा                        | महासीख्यी १५                     |                    | "              | ,,कासरी ८५१                       |
| महासो स्था                       | महासीस्याः १५                    |                    | ,,<br>० सहिसीओ | महिष्यःराइयः १९९[१]               |
|                                  | [9], 900,                        |                    | • महिसीणं      | महिषीणाम् – राज्ञीनाम्            |
|                                  |                                  | v, <b>२</b> ९०     |                | . 900 [9], 904 [2],               |
|                                  |                                  | , ,                |                |                                   |

| रस                  | desident 20 de secretar                  |                    |                                    |  |  |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|
| मूलसहो              | सक्क्यत्थो सुत्तंकाइ                     | मूलसहो             | सक्रयत्यो सुर्चकाह                 |  |  |
| • महिसीणं           | 900 [2], 902 [2].                        | मंगुसा             | नकुलाः ८५ [१]                      |  |  |
|                     | 966, 990 [3],                            | <b>मंगू</b> सा     | ,, पृ. ३३ डि. ३                    |  |  |
|                     | 954 [9], 956, 950                        | <b>मंड</b> ल       | मण्डल १९५ [१]                      |  |  |
|                     | [२], १९८ [२]                             | <b>मंड</b> लिणो    | मण्डलिनः ८०                        |  |  |
| महिसे               | महिषः ८४९, ८५२<br>., ष्टु. २१२ टि. ४     | मंडलिय •           | माण्डलिक ८२                        |  |  |
| महिसी               | ., છુ. ૨૧૨ દિ. ૪                         | + संदक्षिय         | माण्डलिकाः १४०६ गा.                |  |  |
| <b>मह</b> भो        | मधूकः ५४ [१] गा. ४९                      |                    | 293                                |  |  |
| + सहुरतण            | तृणविशेषः ४७ मा. ३६                      | <b>मंडलियत्तं</b>  | मण्डलिकलाम् १४६६                   |  |  |
| महरस्य              | मधुरस्य ५४४                              | • मंडलिया          | सण्डलिका ३४ [१]                    |  |  |
| महुरस्स ०           | ,, 860, 869                              | <b>मंड</b> लियावाग | मण्डलिकावात ३४ [٩]                 |  |  |
| महुररसणामे          | मधुररसनाम १६९४[११]                       | मंडलिबाए           | मण्डलिबातः पृ. १६ टि 🤰             |  |  |
| महररमपरिणना         | मधुररसपरिणताः ८ [३].                     | मंडित              | मण्डित १७८ [१-२]                   |  |  |
|                     | ર [૧.૫], ૧૦ [૧.૨],                       | मंडित              | [٩-٩] مود                          |  |  |
|                     | ૧૧ [િ], <b>૧૨ [૧૮]</b> ,                 | मंदुकी             | मण्डुकी-त्रनस्पतिः ४ <b>९ गा</b> . |  |  |
|                     | 43 [4·4]                                 |                    | Α.                                 |  |  |
| महुररसपरिणामे       | मञ्जररसर्पारणामः ९५४                     | मइए                | मण्डक. ११११                        |  |  |
| सहुरस्य             | मधुररसा-बनस्पतिः                         | <b>मंहुओ</b>       | ,, વૃરુષ્ય દિ. ૯                   |  |  |
|                     | ५४ [१] मा. ५० .                          | संद्वयगर्ना        | सण्डकसनि १९०५,                     |  |  |
| महस्यो              | मधुग्रसः पृ. २१७ दि. ३                   |                    | 1111                               |  |  |
| महुरा               | सथुरा १०२ गा. १९६                        | संइसाण             | (²) g. > 1º. tz. <                 |  |  |
| ० महुगह्            | सञ्चराणि १८०६ [१],                       | <b>मं</b> ड        | म्लेन्छजातिविशेष ९८                |  |  |
|                     | 9009                                     | + संतिय            | तृणविशेष. पृ. २० टि. १             |  |  |
| <b>महुरादीणं</b>    | मधुरादीनाम् १७०२[३१]                     | संयं               | मन्थानम् २९७२                      |  |  |
| महुरो               | मधुरः ८७७ [१२]                           | <b>मंत्रकुमारए</b> | <b>भन्दकुमा</b> रकः ८३५ तः         |  |  |
| महुस्पिंगी          | मधुभ्यती-वनस्पतिः ५४                     |                    | saj                                |  |  |
|                     | [१] गा. ४९                               | संदक्कमारिया       | मन्दकुमारिका ,,                    |  |  |
| महेसक्खा            | महेशाख्याः पृ. ५६ टि. १६                 | मंदर               | मन्दर-मन्दरनाम <del>व</del> द्वीप∙ |  |  |
| महेसक्ते            | म <b>हे</b> शास् <b>यः</b> पृ. ४४३ टि. १ |                    | ससुद्रार्थे १००३ [२]               |  |  |
| महेसरे              | महेश्वरः-बानव्यन्तरेन्द्रः               |                    | गा. २०६                            |  |  |
|                     | १९४ मा, १५२                              | <b>मंद्रपब्ब</b> य | मन्दरपर्वत १०९८                    |  |  |
| महीरगच्छा <b>यं</b> | महोरगन्छायाम् १११४                       | मंदरस्य            | मन्दरस्य १७९ [१],                  |  |  |
| महोरगा              | महोरगाः-उरःपरिसर्पवि-                    | í                  | 160 [9], 962 [9],                  |  |  |
|                     | शेषाः ७७,८३                              | i                  | 103 [9], 950 [9],                  |  |  |
| "                   | ,, -वानव्यन्नरदेवविशेषाः                 | 1                  | 959 [9], 950 <b>[9]</b> ,          |  |  |
|                     | 989 [9]                                  | 1                  | १९८ [१], १०९८                      |  |  |
| महोरगाणं            | महोरगाणाम् १९२                           | मंस                | मांस १६७, १६८, १७०                 |  |  |
| <b>मंकुणह</b> न्थी  | सस्क्रणहस्ती ४३                          | 1                  | तः १७४                             |  |  |

| मूलसहो                             | सक्रवत्थो                     | सुसंकाइ         | मूलसद्दो           | सक्क्ष्यस्थो   | सुसंकाइ           |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------------|
| मंसक <b>च्छ</b> भा                 | मांसकन्छपाः                   | €8 .            | माणसं              | मानसीम्-वेदः   | गमेदम्            |
| मंस कडाई                           | मांसकटाहम् पृ. २              | (4 દિ. ૧૧       |                    | 209            | ४, २०६५           |
| <b>मंस</b> का                      | मांसला पृ.२६                  | ९ हि. १८        | माणमंत्रसणापु      | मानसञ्चलनस     | -संज्वलन-         |
| माइमिन्ब्रहिद्वित                  | · मायिमिथ्यादृष्ट्यु          | <b>पपञ्चाः</b>  |                    | मानस्य '       | (٤] ٥٥٠           |
| वणगरा                              | ९९८, २०४                      | <b>6, 2023</b>  | माणसंजलण           | मानसङ्बलने प्  | ,३७२डि,२          |
| माइभिच्छद्दिश                      | मायिमि॰वाइष्टय                | 9939            | माणसा              | मानसी-वेदनाः   | मेदः २०६३         |
| माइमिच्छहिट्टी                     | साबिमिश्याददयु                | पपञ्चकाः        | ० माणिभहा          | माणिभद्रो, म   | णिभद्र:-          |
| <b>उववण्णगा</b>                    |                               | 9966            |                    | यक्षाभिषवा     | नव्यन्तर-         |
| माइमिच्छडिट्टो-                    | .,                            | 9945            |                    | देवान।मिन्द्र  | 942               |
| ववण्यास                            |                               |                 | माणिभ हे           | माणिभद्र - यह  | ।।भिधान           |
| माईवाहा                            | द्वीन्द्रियजीवाः              | Y. 6 [9]        |                    | वानव्यन्तरवे   | वानामिन्द्र:      |
| + माउलिंग                          | मानुलिङ्गः ४९                 | नगा २६          |                    | 95             | र गा. १४९         |
| माउलिंगाण                          | मातुः लङ्कान। म्              | ष्टु. २९६ 🔧     | माणुसाणं           | मानुषाणाम् २   | १९गा.१७१          |
|                                    |                               | ਦਿ ⊀            | माणे               | मानः १६७०      | 9559[8]           |
| माउहिंगी                           | मातुलिङ्गी ४                  |                 | ••                 | माने ८६        | मा १९५            |
| माउलुंगाण                          | <b>मा</b> नुक्तिशामाम्        | १९२२,           | माणेण              | म≀नेन ९६०      | [३], ९६१          |
|                                    |                               | 3550            |                    | [३], ९६२       | [३], ९६३          |
| ॰ माजणं                            | मानृषाम्                      | 103[s]          |                    | [३], ९६४       | [१], ९६५          |
| माणुजा                             | मायोत् २११                    | गा. १७३         |                    | [٩], •.६६      | [१], ९६७          |
| माढंबियं                           | माडम्बक्म्                    | 9906            |                    | (              | 9], 9400          |
| मादरी                              | माठरी-बनस्परि                 | F: 44           | माताप्             |                | 299               |
|                                    | []                            | ] सा. ५०        | ॰ मानाए            | ., 924         | (P, 9343.         |
| माण                                | मान १                         | o₹o [४]         |                    |                | 9244              |
| माण •                              | ,, g. į                       | ૧૧ દિ. ૧        | मादि •             | माबिन् पृ.     | <b>૪</b> ૨૦ ટિ. ૨ |
| माणकसाईणं                          | मानकपायिणाम्                  | 248             | मायकसाई            | माया कषायी     | 9332              |
| माणकस। हेसु                        | मानकपायिषु १                  | বংখ [1]         | ,,                 | मायाकवायिक     | ર પુષ્ટ           |
| माणकसापु                           | मानकपायः                      | 4'10'≤          | मा <b>यकसाईणं</b>  | मायावःषायिण    | म् २५४            |
| माणकसाबपरिणा                       |                               |                 | मायमिच्छद्दिद्विउर | ब- मायिमिध्याह | र्थुपपन्न 🕶 :     |
| माणकसावी                           | मान इ.पायिणः                  | . ૨૫૪           | श्वकामा            | g. 83          | . જ ટિ. ૧-३       |
| माणनिस्सिया                        | माननिःसृता-४                  |                 | माया               | माया १६७       | 0, 9६९9           |
| ***************                    | aradon                        | <u>چې</u> د د د |                    | [¥],           | 9030 [x]          |
| माणसण्ण                            | मानसंज्ञा ७                   |                 | + माया             | मायायाम् ८१    |                   |
| माणसमुग्द्राण्<br>माणसमुग्द्राण्णं | मानसमुद्धातः<br>मानसमुद्धातेन | 2442            | मावाद              | मायया ९६०      | [३],९६१           |
| .स.स्य <b>्यान्य व्याप्य</b>       | सः २९४५ [                     |                 |                    | [३], ९६२       |                   |
| माणसमुन्दाको                       | <b>मामसमुद्धा</b> तः          | 2935            |                    | [३], ९६४       |                   |
| माणसरहियं                          | मानसरहिताम् -                 |                 |                    | [9], ९६६       |                   |
|                                    |                               | गा, २२६         |                    |                | 1], 9460          |
|                                    |                               |                 |                    |                |                   |

| 470                    | ,                                       |              |                           |
|------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------|
| मूखसद्दो               | सक्रमत्यो सुत्तंकाइ                     | मूलसहो       | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ       |
| माया <del>क्</del> साई | मायाकवायी पृ. ३११ डि.२                  | + मारू       | माल:-गुच्छवनस्पतिविशेषः   |
| मायाकसाई दु            | मायाकषायिषु १८९५[३]                     |              | ४२ गा. २३                 |
| मायाकसायु              | मायाकवायः ९५८                           | माल          | माला १९७ [२]              |
| मायाकसायपरिणा          | मे मायाकषायपरिणामः ९२९                  | मालव         | मालव-म्लेच्छजातिविशेष     |
| मावाणिस्सिवा           | मायानिःसता-भाषामेदः                     |              | 96                        |
|                        | ८६३                                     | भालवंतपरियाय | माल्यबरपर्याय-पर्वत १०९८  |
| मायामोसविस्यस्स        | मायामृषाविरतस्य १६४५,                   | माला         | माला १७७,१७८[१-२],        |
|                        | <b>૧</b> ૬૫૬                            |              | 944, 956                  |
| मायामोसेणं             | मायास्वेण १५८०, १६३९                    | माला-        | ,, 966                    |
| मायावस्तिया            | मायाप्रत्यया-क्रियाभेदः                 | मालिणो       | सर्पमेदः ८०               |
|                        | 1925, 1935,1987,                        | + मालुय      | मालुकः-मृक्षविशेषः ४०     |
|                        | 1982, 9629,9628                         |              | गा. १३                    |
|                        | १६२९, १६३३, १६५२,                       | मालुया       | मालुका-वहीविशेषः ४५       |
|                        | 9640                                    |              | गा. ३२                    |
| मायावसियाओ             | मायाप्रत्ययाः १६६३                      | ,,           | त्रीन्द्रियजीवाः ५७ [१]   |
| सायासण्णा              | मायासंज्ञा ७२५, ७२६                     | मास ०        | माख ५०गा.४२               |
| मायासमुग्वाए           | मायासमुद्धातः २१३३                      | मासचुन्नान   | माषचूर्णानाम् ८८४         |
| मायासमुग्धाएणं         | <b>मायासमु</b> द्धातेन २ <b>१४</b> २ तः | मासपण्णी     | माथपर्णी-वनस्पतिः         |
|                        | २१४४ [१],२१४५[१]                        |              | ५४ [१] गा. ५१             |
| मायासमुग्धानो          | मायासमुद्धातः २१३९                      | मासपुरि      | मासपुरी—नगरी १०२ गा.      |
| मायासंजलणाप्           | मायासङ्बलनस्य-संज्वः                    |              | 995                       |
|                        | लनमायायाः १७००[७]                       | मासला        | मसिला १२३७                |
| मारणंतियसमुग्धाए       | : मारणान्तिकसमुद्धानः                   | माससिंगाण    | माषफलीनाम् ८८६            |
|                        | २०८६, २०८९, २०५०                        | मासं         | मासम् ५.७२,१७००[६]        |
|                        | [9], २०९१ [9.२],                        | ० मामं       | ,, بر برمو<br>برمون       |
|                        | २०९२,२१४७तः२१५२                         | मामा         | मासौ ५७३,१७००[५].         |
| मारणंतियसमुग्धा-       | मारणान्तिकसमुद्धातेन                    |              | [x] efer                  |
| प्णं                   | ९९३, १५४५ तः१५४७                        | मासा         | मासाः ५७४, ५९७,           |
|                        | [१], १५४८ तः१५५०,                       |              | ५९८, १२८३                 |
|                        | ાધ્યા <u>વ [૧, ૪,</u> ૬, ૬],            | मासावली      | वळीविशेषः ४५ गा. ३१       |
|                        | २१२५ तः २१२७[१],                        | मास          | पर्वगवनस्पतिविशेषः पृ. १९ |
|                        | २१२८ [१], २१२९                          | ı            | R. 94                     |
|                        | [१], २१३०, २१३१,                        | मासेहिं      | मासाम्याम् १७२६           |
|                        | २१५६ [१]                                | मासो         | मासः १७३७[४]              |
| मारणंतियसमु-           | मारणान्तिकसमुद्धातः                     | माहिंद       | माहेन्द्र १९६, २१०,       |
| म्बाक्षो               | २०१६[१],२११८[१],                        |              | ६२२, ६३४, १०३५,           |
|                        | २१३९                                    |              | २०५१                      |

| मूकसहो                    | सक्कयत्यो सुत्तंकाइ               | मूकसरो                            | सक्क्षयत्थी सुत्तंकाह           |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| माहिंद ॰                  | माहेन्द्र पृ. ७२ टि. ४            | ;                                 | 589 [9], 9925,                  |
| माहिंदग०                  | माहेन्द्रक २००[१]                 |                                   | 9989, 9987,9355,                |
| माहिंदगदेवा               | माहेन्द्रकदेवा ७०५,               |                                   | १४०२ तः १४०६                    |
|                           | २०० <b>१</b>                      | ० मिच्छहिट्टी                     | मिथ्यादष्टयः ११३९               |
| माहिंददेवाणं              | माहेन्द्रदेवानाम् 💛 🥫             | मिच्छद्दिशीणं                     | मिथ्यादष्टीनाम् २५६             |
| माहिंदब डेंसए             | <b>माहेन्द्रव</b> तंसकः २००[३]    | . मिच्छहिट्टीसु                   | मिष्यादृष्टिषु १८८८             |
| माहिंदा                   | माहेन्द्राः १४४ [१]               | ० मिन्छहिद्वोब-                   | मिथ्यादष्ट् <b>युपपन्नक</b> ाः  |
| माहिंदाणं                 | माहेन्द्राणाम् २०० [२]            | वण्णगा                            | 9985                            |
| • माहिंदाण                | माहेन्द्रयोः २०१ [१]              | मिच्छादंसण-                       | मिथ्यादर्शन <b>परिणामः</b>      |
| माहिंदे                   | माहेन्द्रः २००[२-२]               | परिणामे                           | <b>९३</b> ५                     |
| ,,                        | माहेन्द्रे २२३ [४].३३४,           | मिच्छादंसणव <b>स्तिय</b>          | । मिथ्यादर्शनप्रत्यया-          |
|                           | 896[9-3],9035[4]                  | 1                                 | कियामेदः ११२९,                  |
|                           | 1<33                              |                                   | ११३९, ११४१,११४२,                |
| ॰ माहिंदेसु               | माहेन्द्रेषु २०५२ [१]             |                                   | १६२१, १६२६, १६२७                |
| माहेमरी                   | माहेश्वरी–लिपिविशेषः              |                                   | [१], १६३४, १६३५                 |
| _                         | 900                               |                                   | [१, ४],१६५०,१६५७.               |
| बिग ०                     | मृग १५.६                          |                                   | 9646, 9660                      |
| मिगवालुंकी फ <sup>ल</sup> | म्गवालुद्दीफलम् पृ.२२७            | मिच्छादंसणव-                      | <b>मिण्यादर्शनप्रत्ययया</b>     |
|                           | हि. ८                             | सियाण                             | १६३१, १६५४                      |
| मिष्छत्तवे द्णि जस्य      | <b>। मि</b> श्यात्ववेदनीयस्य १७२० | मिच्छादंसणव <sub>े</sub>          | मिथ्यादर्शनप्रस् <b>ययाः</b>    |
|                           | d 03 + [s]                        | त्तियाओ                           | 1663                            |
| मिच्छत्तवे <b>य</b> णिजस् | स मिथ्यात्ववेदनीयम्य १ ७००        | मिष्छा इंसणव                      | मिथ्यादर्शनप्रत्ययानाम्         |
|                           | [6] > 000 (2)                     | त्तियाण                           | 1663                            |
|                           | १७१८, १७२२, १३२७                  | मिच्छादंसण                        | मिथ्यादर्शनशस्यविरतः<br>-       |
| मिष्ड त्तवेद्यणिजे        | मिभ्यात्ववेदनीयम् १६८२            | सङ्खिरए                           | 16x6, 16x0 [1]                  |
|                           | १६९१ [२]                          | ं मिच्छा इंसणसहः                  | मिथ्यादर्शनशस्यविरतस्य          |
| मिच्छत्तं                 | मिथ्यात्वम् १६६७                  | विरयस्स                           | १६५७, १६५८, १६६०                |
| मिच्छत्ताभिगमी            | <b>मिध्यात्वाधिगमिनः</b>          | मिच्छादंसणसह                      | मिश्यादर्शनदाल्यविरताः          |
|                           | २०४९, २०५०                        | विरया                             | 1646                            |
| सि <b>र</b> छसेणं         | मिथ्यात्वेन १६३७                  | मिच्छादंसणसङ्घ-                   | मिथ्यादर्शनशल्य <b>विरमण</b> म् |
| मिष्छदिष्टि               | मिथ्यादृष्टि ९९८, २०४६            | बेरमणे                            | 964.                            |
| मिष्डहिट्ट •              | ,, ६६२ [६], १५३३                  | मि <b>न्छादं</b> सणस <b>छे</b> णं |                                 |
|                           | [•]                               |                                   | 9460, 9468 [9]                  |
| मिष्क्रहिट्टी             | मिथ्यादृष्टिः ८२, १३४४,           | मिच्छादंसणिस्स                    | मिथ्यादर्शनिनः १६२६             |
|                           | que, que,q                        | मिच्छावि <i>द्वी</i>              | मिध्यादष्टिः १७४६               |
| 11                        | <b>मिथ्बादष्टयः ९३</b> , २५६,     | 1 11                              | मिथ्बादष्टवः पृ. २७५            |
|                           | ३३४, ९३८, ९४०[१],                 | 1                                 | टि. ३                           |

| ***                     |                            |                     |                                             |
|-------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| मूळसहो                  | सक्रयस्थो सुत्तंकाह        | मूलसद्दो            | सक्रवत्थो शुक्तंकाइ                         |
| मितवालुंकी              | मृगवालुद्वी-वनस्पति-       | ॰ मुक्केलगा         | मुक्तानि ९११ [१], पृ.                       |
|                         | विशेषः पृ.२९५ टि. ७        |                     | ર <b>૨</b> ૭ ટિ. ૧⋅૨                        |
| <b>मिथवा</b> लुंकी      | ,, ,, ५४ [१]गा.            | मुक्केलया           | मुक्तानि ९१० [१-४],                         |
|                         | ५०,१२३३                    |                     | <b>९१२[२], ९१८[१</b> -२],                   |
| मिय <b>वा</b> लुंकी फले | मृगवालुङ्कीफलम् १२३३       | ĺ                   | 499                                         |
| <b>मिया</b>             | मृगाः ७२,८३२               | सुम्मञ्जूण्णाण      | मुद्रचूर्णानाम् ८८४                         |
| मिरिए                   | मिरिचम् १२३४               | सुरतपण्णी           | मुद्रपर्णीवनस्पतिविशेषः                     |
| <b>मिरियचुण्णा</b> ण    | मिरिचचूर्णनाम् ८८४         | 1                   | ५४ [१] गा. ५१                               |
| <b>मिरियचुण्</b> णे     | मिरिचचूर्णम् १२३४          | <b>मु</b> ग्गसिंगाण | मुद्रफलीनाम् ८८६                            |
| मिळक्या                 | म्लेच्छाः पृ. ३६टि ९-२-    | मुगग                | मुद्गाः ५० गा. ४२                           |
|                         | २४                         | मुबह                | मुच्यते २१७४[१]                             |
| मिलक्ख्                 | ,, ९७[२], ९८               | मुखंति              | 204-(1 404[4]                               |
| मिलिया                  | मिलियाः १०८३, १६४३         | . मुखेजा            | मुच्येत १४२ <b>१</b> [५]                    |
| ॰ मिस्साण               | मिश्राणाम् ५३ गा ४५        | मुणाल               | मृणाल २११                                   |
| ० मिस्सिया              | मिश्रिता ८६५               | मुणालिया            | मृणालिका १७८[२]                             |
| <b>मिह</b>              | वनस्पतिविशेषः 😘 [१]        | ० मुणाले            | मृणालयो. ५४[८]गा. ८८                        |
|                         | गा. ४७                     | मुणिणा              | मुनिना १ [गा. १]                            |
| <b>मिंजा</b>            | मिज्ञाः−बीजानि ५४[८]       | मुणेयस्या           | मुणितव्याः-ज्ञातव्याः ४३                    |
|                         | गा. ९५                     |                     | गा. २६, १८७ गा.१४६                          |
| ,,                      | .,-फलानि ५४[८]गा           |                     | गा. १४८                                     |
|                         | ٩.٩                        | ,,                  | मुणिनब्यानि–ज्ञातव्यानि                     |
| ० मिजिया                | मिजा १२३१                  |                     | १०६७                                        |
| मिवयमुहा                | मेश्डकमुखाः पृ. ३६८ ३      | मुत्तालप्           | मुक्तालयः—ईषत्प्रा <b>ग्भारेकार्थे</b>      |
| मीसगा                   | मिश्रकाः १९८०गा. २२१       |                     | 299                                         |
| मीसज्ञोणिया             | मिश्रयोनिकाः ३६३           | मुत्तिमुहं          | मुक्तिससम् २११गा.१७२                        |
| मीसजोगीणं               | मिश्रयोनीनाम् ७६३          | मुनी                | मुक्ति:-ईषत्प्राग्भारकार्थे                 |
| मीसाद्दारा              | मित्राहाराः १७९४[१,३]      |                     | २११                                         |
| मीसिया                  | मिश्रिता-योनिमेदः ७५४      | सुहरा               | गुच्छवनस्यतिविशेषः                          |
|                         | तः ७५६,७५८, ७६१            |                     | ष्ट. १८ दि. १०                              |
| मुइंग                   | मृदङ्ग १७८ [१], १९६        | सुहा                | मुद्रा १७८ [१२]                             |
| मु <del>क</del>         | मुक्त १७७, १७८ [१],        | मुहिय<br>करियाम्बर  | मृद्धीका ४५ गा.३ <b>१</b><br>मृद्धीकासारकः— |
|                         | 966                        | मुह्यामारप्         | मृद्वीकासारः १२३७                           |
| मुक्केलगा               | मुक्तानि ९१० [२-४],        | मुद्धया             | न्द्रशासारः १२२०<br>ब्राह्मिशेषः ६५         |
|                         | <99[9·३], <92[ <b>२]</b> , | <b>सुरमुरे</b>      |                                             |
|                         | 598 [9-8], 598             | मुदंग<br>मुदंग      | मुर्म्मुरः ३१ [१]<br>मृदङ्ग १७७             |
|                         | [9-२], ९१८[9-२],           | मुरंब               | मुरण्ड-म्छेच्छजातिविशेष                     |
|                         | 9,90, 9,9[9-7]             | -                   | છુ, રૂ૬ દિ, ૪                               |
|                         |                            |                     |                                             |

| मूकसदो                    | सक्स्यस्यो             | सुसंकाइ               | मूळसदो           | सक्तमत्थो           | सुसंकाइ          |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|------------------|
| मुख्य                     | मुहण्ड-मलेस्छ          | जातिविशेष             | मूका             | मूलानि              | 80, 89           |
|                           |                        | 96                    | ० मूला           | मूलानि ५५[          |                  |
| मुसक                      | मुश्रल १७७,            | 100[9],               | मूले             | मूलम् ५४ [          |                  |
|                           |                        | 900                   | 1                |                     | ४] गा. ६१        |
| सुसंडि                    | शस्त्रविशेषः           | 900                   | ,,               | मूले ५४ [           |                  |
| <b>मुसाबा</b> एणं         | भृषावादेन १            | ٩٥६ [٩],              | मूसगाण           | (१) सूचकाण          |                  |
|                           |                        | १६३९                  | म्सयाण           |                     | ર૧૬ દિ. હ        |
| मुसाबा यविरयस्स           |                        |                       | मूसंगाण          | ,, g.               | ૨૧૬ દિ. હ        |
| <b>मु</b> सुंदि           | शस्त्रविशेष'           | 906[9],               | <b>भू</b> सा     | भुजपरिसर्पवि        |                  |
|                           |                        | 9<<                   | , मे             | मे-मम ८४            |                  |
| <b>मु</b> सुंही           | वनस्पतिविशेष           | (۹] ۲۰۰۷:             |                  |                     | १६ तः ८४८        |
|                           | _                      | गा. ४७                | मेच्छो           | म्लेस्छः २१         |                  |
| <b>मुहुत्त</b> पुहुत्तस्य | मुहूर्नपृथक्तवेन       |                       | ० मेत्राई        | मात्रणि             |                  |
| (मृष. धः)                 | मुद्द्रतेष्ट्रथक्तवाद् |                       | ० मेसाए          | मात्रया पृ.         |                  |
|                           |                        | o ¶: 00 €             | • मेसामो         | मात्राः ९,११        | [२], ९२४         |
| मुहुत्ता                  | मुहूर्नाः १६०          |                       | • मेसीए          | मात्रया             | <२, <b>९३</b>    |
|                           | 9002[48],              |                       | ० मेसे           | मात्रम् ५           | હ્ર [૪ <u>],</u> |
|                           |                        | [٩]                   | 1                | २१५३[१],            | २१५६[१],         |
| मुहुत्ता                  | मुद्धर्तान् ५६०        |                       |                  | २१५९ [१],           | २१६६[१]          |
|                           | पद्भ सः ५              |                       | • मेलेण          | मात्रेण             |                  |
|                           | तः ५७८, ५८१            |                       | मेद०             | मेद १६              |                  |
| मुजपादवारा                | मुजपादुकाकाराः<br>-    | <b>७३९</b> [३]        | ; मेय            | मेद-म्लेच्छज        |                  |
| 3411641(1                 |                        | ,<br>गर्याः १०६       | मेरप्            | मेरकम्              |                  |
| सुंदे                     | मुण्डः ११              |                       | मेरतिए           | मेरेयकः पृ. २       |                  |
| 3.                        |                        | ٠ (ع-١٩)<br>١٩ (٦-١٩) | मेकि मिंदा       | सर्पमेदः            |                  |
| मूपकि ॰                   | म्छेच्छजातिविदे        |                       | मेसरा            | रोमपक्षिविशेष       |                  |
| मूलप                      | मूलकः-बनरप             |                       | मेहसुहा          | मेघ <b>मु</b> खाः–अ | न्तर्द्वीप-      |
|                           | ٠ [٩                   | ] गा. ४८              |                  | मनुष्याः            | ج ب              |
| ॰ मूखप्                   | मूलकम्                 | 9२३३                  | मेहुणसण्णा       | मेयुनसंज्ञा         |                  |
| + सूडग                    | मूलक:-इरितव            | नस्पति-               | मेहुणसंख्या—०    | ,, vžo,             |                  |
|                           | विशेषः ४९              |                       |                  |                     | तः ७३६           |
| + मूछग                    | ,, – औष                |                       | मेहुणे           | मैथुन               |                  |
|                           | विशेषः ५०              |                       | <b>मेहु</b> णेणं | मैथुनेन             |                  |
| मूकमा ०                   | मूलाप्र ५५ [३]         |                       | मेंबमुहा         | मेण्डमुखाः3         |                  |
| मृकस्स                    | मूलस्य ५४ [३]          |                       |                  | मनुष्याः            | ٩٧               |
|                           | 48[8] III.6            |                       | मो<br>           | पादपूरणे १८         |                  |
|                           | गा. ७६, ५४[            | ६] सा.८०              | मोगङी            | बह्य विशेषः         | ४५ गा. ३२        |
|                           |                        |                       |                  |                     |                  |

| 41.0                            | 414-11/2/14/1/1/816                         |        |                                |  |  |
|---------------------------------|---------------------------------------------|--------|--------------------------------|--|--|
| मूकसहो                          | सक्रवस्थो सुत्तंकाइ                         | मूलसहो | सक्रमत्यो सुत्तकाइ             |  |  |
| + मोग्गर                        | <b>मुद्गरःगुल्मवनस्</b> पतिः ४३             | य      | २८ [२], २९, ३०,                |  |  |
|                                 | गा, २७                                      |        | ३१ [२], ३२, ३३,                |  |  |
| मोग्गर                          | मुद्रर-आयुधविशेष १८८                        |        | ३४ [२], ३५ तः ३७,              |  |  |
| मोत्तिषा                        | द्वीन्द्रियजीवाः ५६ [१]                     |        | ३८ सा. १२, ३९, ४०              |  |  |
| मोयइ                            | मोचकी-पृक्षविशेषः 🗚                         |        | गा. १३ तः १५, ४१ गा.           |  |  |
|                                 | गा. १३                                      |        | १६ तः १८, ४२ गा. १९            |  |  |
| मोरगीवा                         | मयूरप्रीवा १२२७                             |        | तः २२, ४३ गा. २४ तः            |  |  |
| मोस                             | म्ळेच्छजातिविशेष पृ.३६                      |        | २६, ४४ मा. २७, ४५              |  |  |
|                                 | દિ. ૧૨                                      |        | गा २८तः ३२, ४६ गा.             |  |  |
| मोसभासगा                        | मृषाभाषकाः ५००                              |        | ३३-३४, ४७गा.३५-                |  |  |
| मोसभासगाणं                      | मृषाभाषकाणाम् ५.००                          |        | ३६, ४८ गा. ३७-३८.              |  |  |
| मोसभासत्त्राए                   | मृषाभाषात्वेन ८९२,८५३                       |        | ४९मा ३९ त ४९, ५४               |  |  |
| मोसभासापु                       | मृषाभाषया ८९.०                              |        | [१] मा ४७, ५४ (७]              |  |  |
| मोसमणजोगं                       | मृषामनोयोगम्२९७४[२] ः                       |        | गा.८५, ५४[८]गा.८६              |  |  |
| मोसमणप्यभोगे                    | मृषामनःप्रयोगः १०६८,                        |        | गा. ८८ तः ९३ गा. ९६,           |  |  |
|                                 | 8008                                        |        | ५४[१]गा,१७, ५५.[३]             |  |  |
| मोसवङ्जोगं                      | मृषाबाग्योगम् २९७४[३]                       |        | गा. १०७ त १०९,                 |  |  |
| मोसं                            | मृषाम् ८७२,८७८,                             |        | ५६[२], ०७[२], ०८               |  |  |
|                                 | C 3'4 C 2 4                                 |        | [१] गा. ११०, ४८[२],            |  |  |
| ,,                              | मृषम् ८७०, ८१८                              |        | ६० ६४,६६,६८[٩],                |  |  |
| मोसा                            | मृषा-भाषामेदः ८३१ त                         |        | દય, ૭૫[૧]. ૭૬, ૭૮,             |  |  |
|                                 | <b>८३८</b> , ८५४ तः ८५३,                    |        | ८४ [१]. ८५ [२]                 |  |  |
|                                 | <b>८६१</b> , ८६३, ८° ऽ                      |        | <.9 [٩]. <.9 [४] <b>गा</b>     |  |  |
| मोह-                            | मोह-मोहनीय १७४२                             |        | 999, <.u[२], <b>९</b> ८,       |  |  |
| मो <b>ह</b> णि <del>जस्</del> स | <b>मोह</b> नीयस्य <b>१</b> ६८२,१ <i>७४३</i> |        | •.•, १०२ मा ११२ त <sup>.</sup> |  |  |
| मोहणिजं                         | मो <b>इनीय</b> म् १५८७ [१],                 |        | ११७, १०३ गा. ११८,              |  |  |
|                                 | <b>१६६५, १६</b> ३८ [१]                      |        | १०७, १०९., ११० गा.             |  |  |
|                                 | १६८२, १७६६, १७८६                            |        | १२०-१२१ गा. १२३                |  |  |
|                                 | ٩٠٠,२ [٩ <u>]</u>                           |        | गा. १२६ गा. १२०,               |  |  |
| मोहणिजे                         | ,, १६८२, १६९१ [१]                           |        | गा. १३१-१३२, ११०               |  |  |
|                                 | _                                           |        | तः १३२, १३४तः १३८,             |  |  |
|                                 | य                                           |        | १४० [२], १४१ [२],              |  |  |
| ₹                               | च २ गा ४-५ गा                               |        | 982 [2], 982, 986              |  |  |
|                                 | ٠, ٦, ४, ٥ [٥], ٩٤, ١                       |        | [२], १४५, १४६ [२],             |  |  |
|                                 | १५, २० तः २२, २४                            |        | 980[२], 940, 942,              |  |  |
|                                 | गा. ८ गा. १०११                              |        | १५५ तः १५७, १५९,               |  |  |
|                                 | २५ [१], २६, २७                              |        | १६२, १७४ गा. १३६,              |  |  |
|                                 |                                             |        |                                |  |  |

## बीयं परिसिदं-सङ्गाणकर्म

| बीयं परिसिद्वं −सद्दाणुकमो |            |                  |          |           |                    |  |
|----------------------------|------------|------------------|----------|-----------|--------------------|--|
| मूलसदो                     | सक्स्यत्यो | सु संकाह         | मूछसद्दो | सक्रयत्थो | सुत्तंकाइ          |  |
| य                          | १७७ गा. ९  | १३७, १७८         | य        | 400, 40   | 4, 400,            |  |
|                            | [٩], ٩٠    | ۹-۶],            |          | wod, wa   |                    |  |
|                            | 900 [2],   | 962 [2],         |          | પરં [૧],  | 430 [9],           |  |
|                            | १८७गा. १   | ४३ गा. १४५       |          | ५३३ [१],  | ५३५ तः             |  |
|                            | तः १४८,    | १८८, १९०         |          |           | णा प्रथम-          |  |
|                            |            | २ गा. १४९.,      |          |           | <b>५४१ [१]</b> ,   |  |
|                            | ૧૧૨ [૧],   | १९४ मा.          |          |           | ५४३ [१],           |  |
|                            | १५२-१५३    |                  |          |           | [9], 448           |  |
|                            |            | ९६, १९७          | 1        |           | ابرير [٩],         |  |
|                            |            | <b>१९८ [२]</b> , |          |           | ५५७ [१],           |  |
|                            |            | २०२ [२],         |          |           | १८२, ५९१,          |  |
|                            |            | ٦٥٧ [٦],         |          |           | ५, ६४७गा.          |  |
|                            |            | गा. १५६,         |          |           | :[v], <b>૬</b> ૭૪, |  |
|                            |            | १ गा.१५८         | 1        |           | ८१, ६९२,           |  |
|                            |            | ग.१६२ तः         | 1        |           | ३३, ७३५,           |  |
|                            |            | .१६७ गा.         |          |           | ५३, ७६०,           |  |
|                            |            | .१७१ गा.         |          |           | લ્ફ, હલ્લ,         |  |
|                            | ,          | गा.१८०-          |          |           | ર,હહર [રૂ],        |  |
|                            |            | १ तः २२७,        |          |           | ७७ तः७८१.          |  |
|                            |            | ३४, २३७ त        |          |           | ८८, ७९० गा         |  |
|                            |            | १तः २४४,         |          |           | १८७, ७९७,          |  |
|                            |            | , 784, 74.0      | 1        |           | ८०६, ८२९           |  |
|                            |            | ५१ तः २५५,       | 1        |           | 999, 633           |  |
|                            |            | રહ9, રહફ         |          |           | , ८५९ गा.          |  |
|                            |            | ३२७, ३२७,        |          |           | , ८६१, ८६२         |  |
|                            |            | ३३३, ३५३,        | ļ        |           | ८६३ गा.            |  |
|                            |            | ६१, ३६७,         |          |           | ६४, ८६६            |  |
|                            |            | ০, ४४४ র:        |          |           | १९७, ८६७.          |  |
|                            |            | ५२, ४५३,         |          |           | ७७ [२३],           |  |
|                            |            | xue [9],         | Í        |           | ] गा. १५८,         |  |
|                            |            | . ४६२ [१],       | į.       |           | 00, 590            |  |
|                            |            | ४६६ [٩],         | 1        |           | 99 [9-३],          |  |
|                            |            | ¥4c [9],         | 1        |           | , 598              |  |
|                            |            | , ४७३ [१],       | 1        |           | .9६ [9-२],         |  |
|                            |            | , xuu [9].       |          |           | २१ [१-२],          |  |
|                            |            | Y60 [9],         | ĺ        |           | २५, ९३२,           |  |
|                            | Yee, Y     | ९६, ४९७,         | i        | 9¥6, 9    | .४९, ९५३,          |  |

| मूकसदो | सकायत्थो सुत्तंकाइ                   | मृखसद्दो | सक्रवत्थो                      | पुत्तंकार् |
|--------|--------------------------------------|----------|--------------------------------|------------|
| 4      | ९५५, ९५७, ९७२ गा.                    | q        | 14.11 [1,                      | ३], १५१२,  |
|        | २०३.९८२,९८३ [२],                     | ļ        | १५१२ गा.                       | २१५-२१६,   |
|        | 968, 960 [9,8],                      | İ        | १५१३ [४                        |            |
|        | ९८८, ९९३, ९९४,                       | į        | १५१९[२],                       |            |
|        | ५९६, ५५४, १०००,                      |          | <b>१५२३</b> [१-                |            |
|        | १००१, १००३ [२]                       |          | [9], 948                       |            |
|        | गा. २०४ त २०६,                       |          | ૧૫૨૨[૧],                       |            |
|        | १००६गा.२०७,१०१७,                     |          | ૧૫ <b>૪૪</b> [૨],              |            |
|        | १०२०[१],१०२१[१],                     |          | 1463 [4]                       |            |
|        | १०२४, १०२८ [१],                      |          | والإفر وال                     |            |
|        | १०३५,१०४९,१८७२,                      |          | [4-5], 9                       |            |
|        | 9000, 9000, 9009                     |          | १६०१, १६                       |            |
|        | तः १०८३, ११००,                       |          | 9438, 96                       |            |
|        | 9902, 1903, 9928                     |          | 9584 [9]                       |            |
|        | त∙ १९२८, १९३२,                       |          | 9563,956                       |            |
|        | 9989, 9989, 9988,                    |          | 96,00, 96                      |            |
|        | 1984, 1940, 1942,                    |          | 9640 [9]                       |            |
|        | १९७० ते १९७४                         |          | [9-3], 96                      |            |
|        | 9346, 9936, 9966                     |          | 9644 [9]<br>9642 [93           |            |
|        | [૧, ૫-૧૦], ૧૧૯૦<br>[૧-૨], ૧૧૯૨ [૧૨], |          | [9-2], 9·                      | 4.         |
|        | [१९], ११८२ (१९],<br>१९८७ ते १९९४,    |          | 90,92], 9                      |            |
|        | ११९७, १२०७, १२४७                     |          | 10,15], 1<br>4,5, 99,          |            |
|        | त. १२४९, १२५७                        |          | 727, 11,<br>49, 4 <i>6</i> -94 |            |
|        | [१२-१३], १२५९ मा                     |          | 49-84, 4                       |            |
|        | 299-299, 9303,<br>[17.14]) 17.5 m    |          | 1403 [1].                      |            |
|        | 9394, 9394, 9364,                    |          | 9990, 9                        |            |
|        | 1360, 1364, 1331,                    |          | 9023.903                       |            |
|        | 93 46, 93 44, 960 6,                 |          | 9034 [9]                       |            |
|        | १४०६, १४०६ गा.                       |          | [9-8], 90                      |            |
|        | 293, 9499, 9440,                     |          | 1083' 10,                      |            |
|        | 9860, 9803, 9808                     |          | 9060,906                       |            |
|        | [9.9], 9860, 9665.                   |          | [३], १७६                       |            |
|        | 9863, 9868 [9-8],                    |          | [2], 94                        |            |
|        | 9864 [93, 4.0],                      |          | 1000, 100                      |            |
|        | 1865 [93], 9660                      |          | 1063 [7]                       |            |
|        | [9.2], 9406 [4],                     |          | [9-3], 904                     |            |
|        | : - 27 ;                             |          | 1 . 737 1                      | ,          |

|              | बाब पारासह-              | लइ।श्रुक्तन। | 41 4:                             |  |  |
|--------------|--------------------------|--------------|-----------------------------------|--|--|
| मूकसरो       | सक्रवस्थो सुत्तंकाङ्     | मूकसहो       | सक्क्यरथो सुक्तंकाइ               |  |  |
| व            | १८१७, १८१८, १८२१,        |              | तः ४९, ५० गा. ४३,                 |  |  |
|              | १८६०, १८६५ मा.           | ]            | ५१, ५१ गा. ५०, ५२,                |  |  |
|              | २१९, १८६९ [१],           |              | <b>५४ [٩] शा. ५३, ५४</b>          |  |  |
|              | 9<<<[4],9<<4.[8],        |              | [२] गा. ५४, ५४ [३]                |  |  |
|              | १८८६, १८९२, १८९३,        |              | गा. ५६ तः ६५, ५४                  |  |  |
|              | १८९७[३],१८९८[३],         |              | [૪] જા. ૬૬ તઃ ૭૯,                 |  |  |
|              | ૧૮૧.૧[૨],૧૧.૦•[૨],       |              | ५४ [५] गा. ७६ तः                  |  |  |
|              | १९०३ [४,६],  १९०४        |              | ७९, ५.४ [६] गा. ८०                |  |  |
|              | [१]. १९०६, १९०७,         | !            | त. ८३, ५४ [८] गा.                 |  |  |
|              | १९०८, १९१२, १९१४,        | 1            | ८७ गा. ८९, ५४ [११],               |  |  |
|              | १९१६, १९२०,१९२४,         |              | ५५ [३] गा. १०८, ५६                |  |  |
|              | १९३६, १९४०, १९४२,        | i            | [٩], ٧,७[٩], ٧,८[٩],              |  |  |
|              | 9986, 9940, 9946,        |              | ६३, ६७, ७१, ७३,७४,                |  |  |
|              | १९७१, १९७३ गा.           |              | ऽ९, ८०, ८३, ८५[٩],                |  |  |
|              | २२०, १९.८०मा. २२१,       | ,            | ८७, १०५, १०६, १७८                 |  |  |
|              | १९८९ गा २२२,             | P.           | [२], <b>१</b> ८० [२], १८२         |  |  |
|              | ૧૧૮૨, ૨૦३२ गा.           | 1            | तः १८६ सूत्राणा द्वि <b>तीय</b> ः |  |  |
|              | २२३-२२४, २०३६,           | i            | कण्डिका, १८९ [२],                 |  |  |
|              | २०४६, २०५३, २०५४         |              | ૧૧૦ [૨], ૧૧૧ [૨],                 |  |  |
|              | गा. २३५, ३०५ ३ [५],      |              | ૧૧૨ [૨], ૧૧૫ [૨],                 |  |  |
|              | २०७२, २०७५,२०७८,         | 1            | १९७ [१-२],१९८[२],                 |  |  |
|              | २०७८, २०८३,२०८५,         | :            | १९९ [१-२], २०० तः                 |  |  |
|              | २०५५ [२], २१२५ तः        |              | २०४, २०५ [२],२०६                  |  |  |
|              | २१२७[१],२१२८[१],         | 1            | [१-२], ८४९ तः ८५३,                |  |  |
|              | २१२९ [१], २१३०,          |              | ८६६ गा. १९६,१६७९,                 |  |  |
|              | २१३१,२१३५,२१४२,          | i            | ૧६૮૦, પૃ. ૭૧ દિ. ર                |  |  |
|              | २१४३, २१७३ [६],          | यल           | तल १८८                            |  |  |
|              | २१६८तः २९७० [१]          | या           | चरगा. ५, ५४ [८]                   |  |  |
|              | गा. २२८, २१७० [२]        | 1            | गा. ८७, १८७ गा.                   |  |  |
|              | गा. २२९, पृ. २२ टि.      | 1            | १४३-१४४, १९४ गा.                  |  |  |
|              | <b>११, पृ. ३९ टि.</b> २, | 1            | १५२                               |  |  |
|              | ष्ट. ५७ टि. २, ष्ट. १६३  | याणह         | जान।ति १६७९                       |  |  |
|              | टि. १, ष्ट. १६५ टि.१,    | बाणवि        | ,, १६७९                           |  |  |
|              | ષ્ટ. ३५९ ટિ. ૨           | बाणंति       | जानन्ति ९९५[१],९९६,               |  |  |
| य            | च २ गा.६,२४,२८[१],       |              | ९९८, २०४३, २०४६                   |  |  |
|              | ३१ [१], ३४ [१],४०,       | येषस         | म्खेन्छजातिविशेषः पृ. ३६          |  |  |
|              | ४१, ४२ गा. २३, ४४        | 1            | દિ. ૬                             |  |  |
| લા ૧[૧] – ૨૧ |                          |              |                                   |  |  |

| मूकसदो            | स <b>क्ष</b> यस्थो     | सुत्तंकाइ         | मृतसरो           | सक्रयस्थो              | सुर्चकाइ         |
|-------------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|
|                   | _                      |                   | 1                | 19.0 [9],              | ۹۹، [۹],         |
|                   | ₹                      |                   |                  |                        | 94 [2-3]         |
| रङ्गप्पभा         | रत्नप्रभा पृ.          | १९३ हि ५          | ० समिकातो        | रमणीयात्               | 954              |
| ० रङ्गो           | रतयः                   | 900               | रम्मरा           | रम्यक                  | 9096             |
| रङ्ख              | रचित                   | 5 8 2,2           | रम्मगवासेहिं     | रम्यकवर्षः             | ٠,٤              |
| रइय               | ,,                     | 966               | रम्मय            | रम्यक १                | २५७ [१३]         |
| ० रह्या           | रचितानि '              | 100, 900          | स्य              | रजस्                   | 299              |
|                   |                        | [9], 9<<          | स्यण             | रत्न १४४, १            | ७८[१-२],         |
| "                 | रतिकाः                 | اهم ال            |                  |                        | 966              |
| ० रई              | रतयः                   | 966               | रयण ०            | रत्न                   |                  |
| रक्खसा            | राक्षसाः १४१           | [9],9<<           | रयण              |                        | ۹ <b>९५ [٩]</b>  |
| रक्खसाणं          | राक्षसानाम्            | 94,5              | ० स्थणत्तं       | रत्नस्वम् १४६          | अतः १४६ <i>९</i> |
| रतण               | रत्न                   | da 10 [d]         | रयणप्यमं         | रत्नप्रभाम् १९         | ६३,१९६४          |
| रतणप्यभा          | रत्नप्रभा              | داد ي             | रयणपभा           | रत्नप्रभा ७७           | 16, 934          |
| रतणव्यभाप         | रत्नप्रभायाः           | ૧ <b>લ્પ</b> [૧], | रयणप्यभाग        | रत्नप्रभाषाः १         | ६८, १७७,         |
|                   | ٩                      | 96, 333           |                  | १७८तः १८               | ४ सूत्राणा       |
| ,,                | रत्नव्रभावाम्          | ३३४               |                  | प्रथमकण्डिका,          |                  |
| रत्तणप्यभापुढविने | र- रत्नप्रभाष्ट्रथ्वीन | रियकेभ्यः         |                  | १८८, १८९,              |                  |
| इप्हिंतो          |                        | €પદ્ [૨]          |                  | [9], 943               | [9], 9९७         |
| रतणबर्डेसए        | रत्नवतंसकः १           | [۹] ۲۰            |                  | [1] 19.4               |                  |
| ० रतणामया         | रत्नमयानि              | 99.6              |                  | ٠٩٥ [٤], ،             | 33,608.          |
| रतिषामाण्         | रतिनाम्न. १०           | ०२ [९७]           |                  |                        | ६, १९९८          |
| रती               | रति १                  | ६९९ [८]           | "                | रत्नप्रभावाम् प        | ४८, १६७          |
| ० रतीप्           | रत्यो <sup>.</sup>     |                   | रयणप्यभानो       | रत्नप्रभातः            |                  |
| ॰ रतीण            | ر, ۹۰                  | ०० [१२]           | रयणप्यभापुरविणे  |                        | रयिकः            |
| रस                | <i>र-</i> क            |                   | रइए              |                        |                  |
| रसकणवीरण्         | रक्तकरबीरकः            | १२२९              | रयणप्पभापुढविणे- | - रत्नप्रभाष्ट्रध्वीने | रयिकेभ्यः        |
| रस्तवंदण          | रक्तचन्दन १            | 53, 93c           | रहण्हिंती        |                        | 3888             |
|                   | {                      | 9], 9<<           | रयणप्यभापुदविणे- | · रत्नप्रभापृथ्वीनै    | रियक-            |
| रस्तबंधुजीवए      | रक्तवन्धुजीवकः         | 4220              | रइचले सोत्रवा-   | े क्षेत्रोपपातगति      | :                |
| रसा               | रकाः १८७               | गा १४ ३           | त्रगती           |                        | 9058             |
| रत्ताभा           | रकाभाः                 | 99.5              | रयणप्पभाषुढविणे- | रस्नप्रभाष्ट्रध्वीन    | रियक्पन्ने -     |
| रत्तासोगे         | रकाशोकः                | 9220              | रह्यपंचेंदियये   | न्द्रियवैक्रियशर्र     | रम्              |
| रसुप्पले          | रकोत्पलम्              | 9224.             | उध्विषसरीरे      | १५१७[१-२],             | १५२३[२]          |
| रमणिक             | रमणीय                  |                   | ۰ "              | ٠, ٩                   | ५१७ [२]          |
| ० रमणिजंसि        | रमणीये १               | २१५ [१]           | रयणप्यभावुह-     | रत्नप्रभाष्ट्रथ्वी     | नैरयिकस्य        |
| ० रमणिजाओ         |                        | ا ۱۹۸ [۹]         | विणेरङ्गस्स      | 988                    | ¥, 9¥45          |
|                   |                        |                   |                  |                        |                  |

|                    | 414 41416                               | (141241) | •••                                          |
|--------------------|-----------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| मूक्सहो            | सक्रयत्थो सुर्तकाइ                      | मूकसदो   | सक्क्यत्थो सुत्तंकाह                         |
| रवणप्पभापुढविणे-   | रत्नप्रभापृथ्वीनैरयिकाः                 | रयणीओ    | रत्नयः २११ गा. १६४,                          |
| रङ्या              | 9४90[२],9४9४[२],                        |          | <b>१२२९ [२-३], १५३२</b>                      |
|                    | १९८४, २०५७ [२]                          |          | [٩, ٠.]                                      |
| रवणप्यभा-          | रत्नप्रभाष्ट्रध्वीनैरसिकाणाम्           | ,,       | रत्नी १५२९[४-५],                             |
| पुद्धविणेरङ्गाणं   | १६८, १५२३ [२],                          |          | <b>१५३</b> २ [६]                             |
|                    | १५२९ [२]                                | ० रयणे   | रत्नम्—रत्ननामाभिघद्वीप-                     |
| स्यणप्यभापुरः      | रत्नप्रभाष्ट्रथ्वीनैर्रायकेषु           |          | समुद्रार्थे १००३ [२] गा.                     |
| विनेरइएसु          | ६७२ [२]                                 |          | २०५                                          |
| रयणप्रभापुढ        | रत्नप्रभाष्ट्रध्वीनैरयिकेभ्यः           | रययखंडाण | रजतसण्डानाम् ८८२                             |
| विनेरइएहिंत्रो     | દપપ [ર], દૂપદ [ર]                       | ० रवेण   | रवेण १७७                                     |
| (यणप्यभापुर-       | रत्नप्रभाष्ट्रथ्वीनैरयिकाः              | ० रवेणं  | ,, 906 [9-7], 966,                           |
| विनेरह्या          | ६०, २१६ [२], ५६९,                       | İ        | 954                                          |
|                    | ६०७, ६४०                                | रस       | रस ९ [१-५], १०                               |
| रयणप्पभावुढः       | रत्नप्रभाष्ट्रध्वीनैरयिकाणाम्           | i<br>i   | [9.3], 99 [9.4],                             |
| विनेरह्याणं        | २१०, ३३६ [१]                            |          | <b>૧</b> ૨ [૧-૮], ૧३ [૧-૫],                  |
| ٠,,                | ,, ३३६ [२-३]                            |          | ४४४ तः ४४८, ४५२,                             |
| <b>रयणब</b> हेंसण् | रत्नवतंसकः २०६ [१]                      |          | ૪५५[૧-૨], ૪ <i>૫.</i> ६ [૧],                 |
| रयणं               | रत्नम् ८५३                              | L        | ४५७ [१], ४५९ [१],                            |
| ० स्यणं            | ,, १ गा. ३                              |          | ४६२ [१], ४६६ [१],                            |
| रयणा               | रत्नानि १४०६ गा.२१२                     |          | ४६७, ४६८ [१], ४७०                            |
| • स्यणामप्         | रत्नमयः १९०[१]                          |          | [9], ४७३ [٩], ४७४                            |
| रयणामयस्स          | रत्नमयस्य १८८, १८५                      | i        | [9], ४३५ [9], ४३७<br>[9], ४८१ [9], ४८२       |
| - *                | [1],150[1],153[1]                       | Ì        |                                              |
| ० रथणामया          | रत्नमयी २०६[१]                          |          | [9], ४८३ [9], ४८५<br>[9], ४८० [9], ४८९       |
| ,,                 | रत्नमया. १९७ [१],                       |          | [1], 865 [1], 865                            |
|                    | 9९८ [9], 9९९ [9],<br>२०५ [9], २०६ [9]   | 1        | [1], 4\3 [1], 4\4<br>[9], 8<3 [9], 8<4       |
|                    | रत्य [1], २०० [1]<br>रत्यमयानि १७७, १७८ | 1        | [1], 6) 4 (1), 6) 7                          |
| ,,                 | [9], 9<<, 9<>[9],                       | i        | 494, 438, 424[9],                            |
|                    | 15 [9], 155, 150[1],                    | į        | 43< [9], 48< [9],                            |
|                    | २०६ [٩], २०७, २१०                       |          | 448 [9], 440 [9],                            |
| रयणि ०             | रत्न २११ गा. १६४                        | Ì        | प्रपट्त १२१८ वा. २१०<br>प्रपट्त १२१८ वा. २१० |
| स्थानियुद्धस्तियाः | रत्निपृथविस्वकाः ८३                     | रसको     | रसतः ९ [१-५], <b>१</b> ०                     |
| रवाणि<br>स्थाणि    | रत्निम् ८३                              | 1000     | [9], 99 [9-4], 92                            |
| रयणी               | रत्निः २९९ गा. १६५,                     | 1        | [9-4, 4], 93 [2.3],                          |
| 1770               | 9424[3],9432[0],                        | 1        | 9 < 0 %, 9. v (Z. 3                          |
|                    | 3242[4], 2244[a])                       | रसगुणे   | रसगुणान् १८०१                                |
|                    | 1747                                    | 1 103-1  | (43-44 100)                                  |

| <i>२२४ पण्णवणासुत्तपाराल</i> क्षर |               |             |                 |                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| मूकसदो                            | सक्रयत्थो     | सुसंकाइ     | मूलसदो          | सक्रयत्थो                         | सुत्तंकाइ                             |
| रसचरिमेणं                         | रसचरमेणं      | ८२६ [٩],    | रहचक्कवालमंटाण- | रथचकवालसंस्थान                    | संस्थितः                              |
|                                   |               | ८२७ [१]     | संठिए           |                                   | २१६९                                  |
| रसणामे                            | रसनाम         | १६९३,       | रहच्छायं        | रथच्छ।याम्                        | 9998                                  |
|                                   |               | ६९४ [११]    | राइच्चा         | राजन्याः –राजन्य-                 |                                       |
| ० रसणामे                          |               | ६९४ [११]    |                 | कुजीनाः, कुलायीः                  | 308                                   |
| रसतो                              |               | [ર], ૧૧     | राइंदिएहिं      | रात्रिन्दि <b>वै</b> ः            | 9053                                  |
|                                   |               | [٩, ४.७],   | राइदियतिभागेण   | रात्रिन्दिवत्रिभागे               |                                       |
|                                   | ८७७ [१२       | ], ৭৬९९, '  | राइंदियाइं      | रात्रिन्दिवानि                    | 4.6.5                                 |
|                                   |               | 9603        |                 | १०९६,                             | १३१७                                  |
| रसपरिणवा                          | रसपरिणता      | [۶] >       | राग             | राग                               | 900                                   |
| रसपरिणया                          | ,,            | 3           | रागं            | र।गम्-रक्तवर्णम्                  |                                       |
| रसपरिणामे                         |               | 4 4 3,5,6 8 | रागे            | रागः –क्षायमेदः                   | 95,00                                 |
| + रसभेय                           |               | स्पतिः ५४   | ० रागे          | रागः-रक्तवर्ण.                    | 9556                                  |
|                                   |               | १] गा. ५१   |                 |                                   | १२३०                                  |
| रसबंखाई                           | रसवन्ति-रमे   |             | रागेण           | रागेण                             | 98.30                                 |
|                                   | [६, १         | [૧], ૧૭૬૭ : | राविदियसत       | रात्रिन्दिवशतम्                   | 48 6                                  |
| रसंबिष्णाणावरण                    | रसविज्ञानावर  | वास् १६ ३९  | रानिदियाई       | रात्रिन्दिवानि                    | 360                                   |
| रसं                               | रसम्          | २१६९        |                 | [9,3], 365                        |                                       |
| रसा                               | रमाः ४५,८,    | ४६९, ४७६,   |                 | 3 40 [9,3],                       |                                       |
|                                   | 868.883,      | १६८२[३],    | रानिदियाणं      | •९३ तः १९५,<br>रात्रिन्दिवानाम् । |                                       |
|                                   |               | १६८४ [१]    | स्मान्यवान      | राजान्द्रवासाम् ।                 | ह. ११<br>हि. १                        |
| • रसा                             | ,,            | 333         | रातिंदियाणि     | रात्रिन्दिवानि                    | ا .ورود<br>دورود                      |
| <b>रसाई</b>                       | रसान          | ९९० [४]     | राम०            | राम १०२                           |                                       |
| रसाणं                             |               | ગ∘ર [રૂ૧]ા  | + रायगिष्ठ      | राजगृहम् १०२ ग                    |                                       |
| रसाणि-                            | रसान          | 44.0 [4]    | रायवली          | राजवळी ५४ वि                      |                                       |
| रसादेसेणं                         | रसादेशेन २    |             | रायदंसा         | राजहंगा                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|                                   | [8], ३٩[      | 8], 3 8[8], | रायहाणीनिवेसेस् | राजधानीनिवेशेषु                   |                                       |
|                                   |               | A. [3]      | रायं            | राजानम्                           | 9900                                  |
| रसावरण                            | रसावरणम्      | 95.09       | ० राया          | राजः १७९ [२]                      |                                       |
| रसिंदियक्ताए                      | रसेन्द्रियतया |             | - (1-11         | [२], १८२ [२                       |                                       |
| रसे                               |               | २] गा १९१   |                 | [3], 964 [3]                      |                                       |
| • रसे<br>े                        |               | २२९,१२३७    |                 | [ર], ૧૧૦ [ર                       |                                       |
| रसेणं<br>- २००                    | रसेन          | २१६९        |                 | [२], २०१तः                        | २०६                                   |
| रसेहिं<br>२०                      | रसैः          |             | 1               | स्त्राणा द्विती                   |                                       |
| ० रखेडिं                          |               | 47          | • राबाणी        | राजी १७८ [२]                      |                                       |
| रसो                               |               | ८७७ [१२]    |                 | [२], १८४ [२                       |                                       |
| रसोदर्                            | रसोदकम्       | २८ [٩]      | 1               | [२], १                            | <b>९३ [२]</b>                         |

| मूकसरो          | सक्कयस्थो सुत्तंका।       | मूळसरी          | सक्रवस्थो सुत्तंकाह                  |
|-----------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| + राख्य         | रालकः ५० गा. ४३           | स्व             | रूप २०५२ [२]                         |
| रासमी           | रासमी पृ.२११ टि. ५        | स्व०            | रूप ९२१ [१]                          |
| रासि            | राशि १९७ [१], २०५         | रूवग            | रूपक ष्ट. ६५ टि. १                   |
|                 | [9], २०५ [9], २०६         |                 | रूपपरिचारकाः-°प्रवी-                 |
|                 | [9], २०५                  |                 | चारकाः २०५२ [१, ४],                  |
| रासी            | राश्चिः २,९२मा १७३        |                 | २०५३,                                |
|                 | ९२१[१                     | रूवपरियारणं     | रूपपरिचारणाम्– <sup>ः</sup> प्रविचा- |
| ० रासी          | राशिः १२२९, १२३०          |                 | रणाम् २०५२ [४]                       |
| राह्            | राहवः-राहुनिकायदेवाः      | रूवपरियारणा     | रूपपरिचारणा –°प्रविचाः               |
|                 | 99.4. [9]                 |                 | रणा २०५,१[१]                         |
| ० रुष्ट         | रुचि ११० गा. ११८स         |                 | रूपविशिष्टता १६८५ [१]                |
|                 | न२२ <b>गा</b> . १२४-१२⊍   |                 | रूपसत्या ८६२                         |
|                 | गा १२ ७ गा. १२९ - १३ ।    |                 | रूपसहगतेषु १६३९                      |
| रुइल            | रुचिंग १९५. [१]           | रूषसहगतेसु      | ,,                                   |
| ॰ रुई           | रुचि १२० गा. १२९ गा       |                 | रूपम् ८५३                            |
|                 | १२३ सा १२६ सा. १२         | स्वा            | रूपाणि १६८२[१],                      |
| रुक्समृत्रः।    | वृक्षम्लानि 📯 [३] गा      | !               | 14cx [4]                             |
|                 | 90                        | स्वाहं          | ., ९९० [२], २०५२                     |
| रुवस्थं         | इक्षम् १२१५ [३            | 1 1             | [२,४-५]                              |
| रुक्खा          | बृक्षाः३८गा.१२,३९,४∵      |                 | रूपान्-रूपात्मकान ९९२                |
| रुक्खाणं        | ब्रुक्षाणाम् ५३ गा ४      |                 | [२]                                  |
| ० हक्खे         | मृक्षः ४८मा३्             | ः रूविभजीवपज्जव | । रूप्यजीवपर्यवाः ५००,               |
| + रूप           | रूप्यम् २४गा.             |                 | ५०२, ५५८                             |
| ० रुपपट्टे      | रूरमपष्ट. १२३             |                 | रणा रूप्यजीवप्रज्ञापना ४,६,          |
| रुप्तिवासहरपञ्च | ष रुक्तिसवर्षधरपर्वत १०९० |                 | [٧]                                  |
| रुष             | म्लेन्छजातिविशेष          | स्वी            | बहुबीजवृक्षविशेषः ४२गा.              |
| रुषणु           | रचकपृथ्वीकायभेद           |                 | 95                                   |
|                 | २४ गा. १                  | , स्वे          | रूपे ८६२ गा. १९४,                    |
| ,,              | ,, –द्वीपः समुद्रश्च १००  |                 | २०३२ गा. २२४                         |
|                 | [२] गा. २०                | र रूवेसु        | रूपेषु १५.७८ [१],                    |
| रुवग ·          | स्चक <b>१</b> ७८ [२       |                 | १६३९                                 |
| रुवगे           | रुचकः पृ. १४ टि. '        | रेणुया          | रेणुका-बनस्पतिः ५४[१]                |
| रुरु            | रुरः-बनस्पतिः ५४[१        |                 | गा. ५१                               |
|                 | गा. ४०                    | रोप्ड           | रोचयति ११० गा. १२०                   |
| 29              | ,, –द्विखुरपञ्जविशेष ७ः   | रोयुजा          | रोचयेत् १४२० [४-५],                  |
| रुहिर           | रुधिर १६७ तः १७           |                 | 9820 [8]                             |
| ० रुद्धिरे      | रुधिरम् १२६९              | . रोज्या        | गवया: ५२                             |
|                 | -                         |                 |                                      |

| 414              | 4.5145113                        | 2 CALCICISIS           |                                |
|------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| मूलसदो           | सक्रवत्थो सुत्तंकाइ              | मृकसदो                 | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ            |
| रोम              | रोम-म्बेच्छ बातिविशेष            | <b>छया</b> भो          | स्रताः ४४                      |
|                  | ٩٥ .                             | <b>छ</b> छंत           | ललत् पृ.६५.टि.१                |
| रोमग             | रोमक-,, पृ. ३६ टि.२२             | लवणसमुद्दे             | लवणसमुद्रः १००३ [२]            |
| रोयए             | रोचते १९० गा. १२३                | ,,                     | लवणसमुद्रे १०९८                |
| रोरुए            | रौरवः १७४                        | ल <b>व</b> णे          | लवण.—समुद्रः १००३              |
| रोवेइ            | रोचते पृ.३९टि.३                  |                        | [२] गा. २०४                    |
| रोसग             | म्लेच्छजातिविशेष ९८              | स्रवणोदम्              | लवणोदकम् २८[१]                 |
| रोहिणीया         | त्रीन्द्रियजीवाः ५७[१]           | लवंगर <del>क्</del> षे | ल <b>वज्ञ</b> ाक्षः ४८ गा. ३८  |
| रोहियमच्छा       | रोहितमत्स्याः ६३                 | <b>लहुम</b>            | लघुक-स्पर्शविशेष १८०६          |
| रोहियंसे         | तृणविशेषः ४७ गा.३५               |                        | [٩]                            |
|                  |                                  | ० सहुए                 | <b>लघुकाः–स्पर्शविशेषाः५४६</b> |
|                  | ਲ<br>•                           | <b>लहुय</b>            | लघुक-स्पर्शविशेष ९८१           |
| स्डण्            | वृक्षविशेष ४१ गा. १८             |                        | [१], ९८२,९८५[८-९],             |
| लउस              | <b>छकुश-म्लेच्छजातिविशेषः</b>    |                        | ९८७ [३-४], १८०९                |
|                  | ٩,٧ .                            | <b>छहुय</b> सं         | लघुकत्वम् ९९४                  |
| ⊤ ० <b>ऌक्</b> ख | लक्षाणि ९१[४]गा.१११              | लहुबफास •              | लघुकस्पर्श ४४०,४४१,            |
| लक्खणं           | लक्षणम् २११ गा.१६९               | <b>ल्हुबफासपरिण</b> त  | । लघुकस्पर्शपरिणताः ८[४],      |
| • स्वय्वणं       | लक्षणम् ५४ [१०] गा.              |                        | ९ [१-५], १० [१-२],             |
|                  | 909                              |                        | ૧૧ [૧-૫], ૧૨[૧૨,               |
| <b>ळक्खारसे</b>  | लाक्षारसः १२२९                   |                        | ४-८], १३ [१-५,]                |
| <b>ल्रहदं</b> ता | लष्टदन्ताः–अन्तर्द्वीपः          | <b>ल्हुया</b>          | लघुकाः-त्रीन्द्रियजीवाः        |
|                  | मनुष्याः ९५                      |                        | ष्ट २८ टि. ४                   |
| लण्हा            | श्रदेणानि- <b>म</b> स्रणानि १७७, | • लहुयाणं              | लघुकानाम्–स्पर्शविशेषा-        |
|                  | 9 3 [9], 9 6 6, 9 9 8,           |                        | ब्राम् ३३३                     |
|                  | २०६ [१], २१०,२११                 | लंतप्                  | स्त्रान्तकः २०२ [१-२]          |
| लता              | लताः ३८ गा. १२                   | ,,                     | लानकं २२३[६],                  |
| ०लखि             | लब्धिम् ८७५                      |                        | ३३४, ४२० [१-३],                |
| लदी              | र्स्लाच्घः १००६ गा.२०७           |                        | १४७०, १८३५                     |
| ० सन्ती          | ,, 9099 [9]                      | <b>छंत्रग</b>          | लान्तक १९६, २१०,               |
| लमेजा            | लमेत १४२०[२-३],                  |                        | ६२२, ६३४, १०३५,                |
|                  | १४२१ [२], १४२५                   |                        | २०५१                           |
|                  | [२],१४२८[२],१४३१                 | <b>छंतगदेवा</b>        | लान्तकडेवाः २०२ [१],           |
|                  | [२], १४३२ [२-३],                 |                        | J. J.                          |
|                  | १४३७ [२-३], १४४४                 | ० संतगदेवा             | ,, २००२                        |
|                  | #: 9889, 9849,                   | <b>छंतगदेवा</b> णं     | <b>छान्तकदेशनाम्</b> २०२       |
|                  | 9840, 9845, 9860,                |                        | [9], ५९४                       |
|                  | 9863, 9868, 9866                 | <b>खंतगवं</b> हसम्     | कान्तकवतंसकः २०२[१]            |
|                  |                                  | •                      | • •                            |

| मुख्यहो                     | सक्क्यस्थो सुत्तंकाइ          | मूछसद्दो               | सक्र्यत्थो सुत्तंकाह                      |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| ० छंत्रगेसु                 | लान्तकयोः १५३२ [५],           |                        | 9600 [2-3], 9609,                         |
|                             | २०५२ [१]                      |                        | 9<05                                      |
| <b>छंत</b> यस्स             | लान्तकस्य २०३ [१]             | ० लुक्खामो             | रूक्षाः-रूक्षस्पर्शः १२४१                 |
| <b>लं</b> तया               | लान्तकाः १४४ [१]              | लुक्खे                 | रूक्ष:-रूक्षस्पर्शः ५५३                   |
| <del>छं मणमञ्</del> चा      | मत्स्यविशेषः ६३               | ० छुक्से               | ی بر در                                   |
| ভাৰ- ০                      | गोमयोपलेपन १७७,१७८            | लुक्खेण                | रूक्षेण ९४८ गा. २००                       |
|                             | [9], 9<<                      | ॰ <del>लुक्खेहिं</del> | रुक्षैःरुक्षरपर्जैः ५०४,                  |
| + ভাৱা                      | लाटासु १०२गा.११६              |                        | ૫૫૦ [૧], ષ્ટુ. ૧૫૪ દિ.                    |
| कामविसिद्वया                | लाभविशिष्टता १६८५[१]          |                        | 3                                         |
| लाभं <b>तरा</b> षु          | <b>लाभान्तरायः १६८</b> ६      | + लुणब                 | तृर्णावेशेषः ४७ गा. ३६                    |
| ০ জাৰত্যনাত্                | लावण्यतया २०५२ [२]            | लेक्खबिहाणे            | <b>छे</b> ख्यविधानानि १० <b>७</b>         |
| <b>ळाळा</b> बिसा            | लालाविषाः-सर्पमेदः ७९         | लेप्पारा               | क्रेप्यकाराः-काल्पार्थाः                  |
| <b>छाव</b> गा               | लावकाः-रोमपक्षिणः ८८          |                        | 906                                       |
| <b>छावण्</b> णे             | लावण्यम् १६८४ [१]             | <b>लेम्</b> लमच्छा     | मत्स्यविशेषः पृ. २९ टि.                   |
| लिस—                        | लिप्त १६७त.१७४                |                        | 90                                        |
| किवी                        | लिपिः १०७<br>लिप्याः १०७      | लेसणया                 | %रेषणता ११२०                              |
| खिवी <b>ए</b>               | लिप्याः १०७                   | लेसा                   | लेश्या २ गा. ५                            |
| सुक्ल                       | रुक्ष-स्पर्शविशेषः ५२५        | लेसाए                  | लेश्यया १७७,१७८                           |
|                             | [9], 4.83 [9], 486            |                        | [٩٠२]                                     |
|                             | [٩], ५५٩ [٩]                  | लेसामो                 | छेश्याः १२०५, १२१९,                       |
| ० लुक्खत्तगेण               | रुक्षत्वेन ९४८ गा. १९९        |                        | १२५०, १२५६, १२५७                          |
| <del>तुक्</del> षफास ०      | रूक्षस्पर्श ४४०, ४४१          |                        | [٩·٩, ७]                                  |
| <del>लुक्</del> खफासणामे    | रुक्षस्परीनाम १६९४            | लेसागती                | <del>छेश्यागतिः</del> १९०५                |
|                             | [93]                          | लेसापरिणामे            | <b>छेर्</b> यापरिणामः ९२६                 |
| <b>जुक्लफासपरि</b> णना      | स्क्षस्पर्शपरिणताः ८ [४],     | लेसासु                 | <b>लेश्यास्त</b> १२०४, १२०५,              |
|                             | <b>९ [१.५], १० [१.२]</b> ,    |                        | १२५.८ [८]                                 |
|                             | ૧૧ [૧.ખ], ૧૨ [ <b>૧</b> -     | <del>हेर</del> ोंति    | <b>छेश्च</b> र्यन्त २१५३ [४]              |
|                             | 3,4,4,6], 93 [9-4]            | ० हेस्सं               | <b>ळेश्याम् १</b> २२०त <sup>.</sup> १२२५, |
| <b>लुक्खफास</b> परिणया      | रूक्षस्पर्शवरिणताः १२[४]      |                        | १२५१ तः १२५५                              |
| <del>तुक्बफास</del> परिणामे | रूक्षस्पर्शपरिणामः ९.५५       | लेस्सा                 | <b>स्टेश्या</b> २१२ गा. १८०,              |
| <del>लुक्खफासाइं</del>      | रूक्षस्पर्शनि ८७७ [१३]        |                        | १२५९ गा.२११,१८६५                          |
| <b>खुक्खबंधण</b> परिणामे    | <b>रुक्षव</b> न्धनपरिणामः ९४८ |                        | गा.२१९                                    |
| ० लुक्खवाए                  | रूक्षतमा ९४८ गा. १९९          | ० लेस्सा               | हेश्याः–हेश्यायुक्ताः २५५                 |
| <del>जुक्शस्</del> स        | रूक्षस्य ९४८ गा. २००          | लेस्साप्               | स्टेश्यया १८८, १९६                        |
| <b>लुक्लाइं</b>             | रुक्षाणि-रूक्षस्पर्शानि       | <del>डेस्</del> साए    | लेश्यायाम् ११३३ [२]                       |
|                             | 9<00 [9]                      | ॰ छेस्साप्             | लेक्ययोः ११३३ [१]                         |
| • खुम्खाई                   | " " can [dx]"                 | लेस्सामो               | क्षेत्र्याः ११५६ तः११६०,                  |

| मूलसहो                   | सक्रयत्थो                                               | सुत्तंकाइ       | मूछसद्दो                  | सक्दग्धो                    | सुसंकाइ           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|
| लेस्सामो                 | 9956, 989                                               | <b>९,१२३२</b> , | 1                         | [२], १८२ [                  | ۲], ۹۹६,          |
|                          | १२३९, १२४                                               | 0,9340,         |                           | 990 [2],                    | 996 [9]           |
|                          | १२५६, १२५                                               | ر\$,٩] ف        | <b>छोगसण्णा</b>           | लोकसंज्ञा ७                 | રૂખ, હવેલ         |
|                          | ٧, ٠,                                                   | ९, १२]          | <b>लोगस्स</b>             | लोकस्य १६३                  |                   |
| * लेस्सामो               | लेश्याः ११५६                                            |                 |                           | ৭৬%, ৭৬৬,                   |                   |
|                          | <b>११६३</b> [१                                          |                 |                           | १८१ [१], १                  |                   |
|                          |                                                         | (१,३]           |                           | 9<8 [9], 9                  |                   |
| लेस्सागनी                | <del>छे</del> ३यागतिः ्                                 |                 | İ                         | 966, 968                    |                   |
| • छेस्साणं               | लेश्यानाम् – लेश्य                                      |                 |                           | [9], 95% [                  |                   |
|                          |                                                         | 500             | 1                         | [9], 950 [                  |                   |
| लेस्साणुवायगनी           | लेश्यानुपातगतिः                                         | ,               |                           | [٩], २०७ [                  |                   |
| _                        |                                                         | 9990            |                           | [٩], २०७,२                  |                   |
| लेस्सापए<br>लेस्सापदे    | केश्यापदेष्ट. २०                                        |                 |                           | 336, 360,                   |                   |
| लस्सापद                  | ., <b>છુ</b> . ૨ <b>९૧ વે.</b><br>३०० <b>વે. ખ,</b> છુ. |                 | कोगं                      |                             | ४७ टि. ५.<br>२९७२ |
|                          | २०० ५. ५, ५.                                            | २०१५.<br>१०     | काग<br>० लोगं             | लाकम्<br>लो <b>क</b> म् १९३ |                   |
| लेस्सापयं                | लेश्यापदम् पृ.३                                         |                 | 0.0141                    | ભાષાનું ૧૬૦                 | . राष्ट्र<br>२१६९ |
| लेस्सापरिणामे            | लस्यापदम् इ. र<br>लेइयापरिणामः                          |                 | लोगं <b>तप</b> ज्जबन्धिया | लोकान्तपर्यवसि              |                   |
| लेस्सापश् <b>णामे</b> णं | छेदयापरिणामेन                                           |                 | कोगंताओ<br>•              | लोकान्तान                   |                   |
|                          | €¥0 [9, ₹,]                                             |                 | <b>छोगंतो</b>             | लोकान्तः २११                |                   |
|                          | 983, 984,                                               |                 |                           | 94.60 [9                    |                   |
| ॰ लेस्सास्               | लेदयास ११२३ र                                           |                 | स्रोगा                    | लोकाः ९.२०                  |                   |
| •                        | 9920, 9986                                              | , १२०५          |                           | 598 [1], 39                 |                   |
| • लेस्साहिं              | लेश्याभिः                                               | 993.9           |                           | 9266,9066                   | , 9300,           |
| लेस्सुद्देसप्            | लेइबोद्देशके पृ. २                                      | ९० हि.१         |                           |                             | 9309              |
| <b>छो</b> प्             | लोके पृ.                                                | ३ पै. ४         | लोगा                      | ,, 44 [99]                  | गा. १०६           |
| ० छोए                    | ,, 9¥5, 9K9,                                            | 942,            | लोगागास <b>छिरे</b> सु    | लोकाकाशस्छिद्रे             | د ۱۰ ک            |
|                          | وبرنى وبرن                                              | 946,            | कोगागास <b>प</b> एसे      | लोकाकाशप्रदेशे              | 4.8[99]           |
|                          | 960,969,96                                              | ₹,9६४,          |                           |                             | 08-904.           |
|                          |                                                         | 966             | लोगाक्रोगस्स              | लोकालोकस्य                  |                   |
| + लोग-                   | लोकः ९७२ ग                                              |                 | स्रोगे                    | लोकः                        | 9008              |
| लोग~                     | लोक १९७[२],प                                            |                 | <b>कोगे</b>               | लोके                        | ७७६               |
| लोगणा <b>लिं</b>         | लोकनाहीम्                                               | 2000            | + छोण-                    | लवणम्                       | 3, 4              |
| <b>छोग्</b> निखुदेसु     | लोकानष्कुटेषु                                           | 94,0            | + लोब                     | लोधः-इक्षविशे               |                   |
| • छोगपाला                | लोकपालाः १                                              |                 | _                         | _                           | 96                |
| स्रोगपान्ताणं            | लोकपालानाम् १७                                          |                 | लोभ                       |                             | ારે હ [૪]         |
|                          | [9-2], 904[3                                            | 1],900          | <b>छोमक्साई</b>           | लोभकवायी                    | 1353              |

| मूलसरो                 | सम्बद्धा                   | सुत्तंकाइ     | मूलसहो                 | सक्रयत्थो सुत्तंकाह            |
|------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|
| लोभक्साई               | लोभकषायिणः                 | 9,30          | <b>लो</b> यागे         | लोकाग्रम्-,, २११               |
| <b>लोभकसाई</b> णं      | लोभकवायिणाः                | म् २५४        | ,,                     | लोकामे २११ गा. १६०             |
| लोभ <b>क्साई</b> स्    | लोभकवायिषु '               | 1694[8]       | <u>लोयपमाणमेत्ताइं</u> | लोकप्रमाणमात्राणि १९९५         |
| <b>लोभक्सा</b> एणं     | लोभकवायेण                  | 2,934         | कोबस्य                 | लोकस्य १४८, १४९,               |
| लोभकसा <b>यपरि</b> ण   | ामे लोभकषायपरिण            | <b>गम</b> ९२९ | 1                      | 949, 942, 948,                 |
| लोभ <b>णिस्सिया</b>    | लोभनिःसता                  | ८६३           |                        | 944, 944, 944,                 |
| <b>छो</b> भसण्णा       | लोभसंज्ञा ७२               | ખ, હરદ        | i                      | १६०, १६१, १६४ तः               |
| लोभसमुग्घाए            | लोभसमुद्धातः               | २१३३,         |                        | १७८ [१], १९३ [१],              |
|                        | 5 9 3                      | ६, २१३८       |                        | 90 €                           |
| <b>कोभसमुग्दा</b> एण   | लोभसमुद्धातेन              | २१४२          | ं <b>लोबस्स</b>        | लोकस्य पृ. ५० टि १-२           |
| लोभसमुग्घाएणं          | २१४३,२                     | 988 [9],      | . स्रोयं               | लोक्सम् २९७२                   |
|                        | 2                          | 9 84. [9]     | <b>छोर्च</b> तं        | लोकान्तम् ८८०                  |
| लोभस <b>मु</b> ग्वाको  | लोभसमुद्धातः               |               | <b>स्टो</b> यंते       | लोकान्ते २११ गा. १६७           |
| लो <b>भसमुग्वा</b> तो  | ,.                         | ₹9⊀9          | , <b>छोया</b>          | लोकाः ५४ [११] गा.              |
| लो भसं जलणाप्          | लोभसङ्बलनस्य               | -सइवसन-       |                        | Jok Jok                        |
|                        | लोभस्य १७                  |               | क्रोयाणी               | वनस्पतिविश्चेषः ५४ [१]         |
|                        |                            | 100 [v.]      |                        | या ५,२                         |
| लोभे                   | लोभः १६७०,                 | १६९४[४]       | ं लोहकसाई              | लोभकषायिणः २५.४                |
| ,,                     | लोमे ८६३                   |               | स्रोहकसा <b>्</b>      | लोभकषायः ९५८, ९५९              |
| लोभेण                  | लोमेन ५६१                  | [3], ९६३      | : <b>लोहिए</b> णं      | स्त्रोहितेन १२३२               |
|                        |                            | [3]           | स्रोहिणी               | वनस्पतिविशेषः ५४ [१]           |
| लोभेणं                 | ,, ५६० [३].                |               |                        | गा. ४७                         |
|                        | ९६४ तः ९९                  |               | <b>लोहित</b>           | लोहित ५.४४                     |
|                        | प्र <b>यमकण्डिका</b> ,     | ۹. ۵0,        | लोहिय                  | ,, 9404                        |
|                        |                            | 3.4.00        | लोहियक्ख ०             | लोहिताक्ष १७८ [१]              |
| लोसपक्खी               | रोसपशिणः                   |               | <b>लोहिय</b> ∓खमणी     | लोहिताक्षर्माणः १२२९           |
| ० छोमहरिसा             | रोमहर्षाः १६०              |               | लो <b>हियक्</b> ला     | लोहिताक्षाः १७९ [१]            |
| लोमाहारचाप्            | रोमाहारतया                 |               | <b>को दियक्</b> षे     | लोहिताक्षः-मणिमेदः २४          |
| कोमाहारा               | रोमाहाराः १८               |               | }                      | या. १०                         |
| लो <b>माहारे</b>       | रोमाहारः                   | १७९३ गा.      | कोहियपत्ता             | लोहितपत्राः – चतुरिन्द्रिय-    |
|                        |                            | 10,9690       |                        | जीवाः ५८ [१]                   |
| लोय                    | लोक १५०, १                 | 143,945,      | <b>लोहियम</b> ण्ला     | लोहितमत्स्याः पृ.२९टि.७        |
| _                      |                            | १५९, १६२      | लोहियमस्तिया           | लो <b>डि</b> तमृत्तिकाः-पृथ्वी |
| लोबमा <b>य् मिया</b>   | लोकात्रस्तूपिक             |               |                        | कायजीवाः २३                    |
|                        | ईषत्प्राग्भारका            |               | लोहियवण्ण ०            | लोहितवर्ण ४४०,४४१              |
| लोबगगप् <b>डिबुआ</b> र |                            |               | स्रोहियवण्णणाम         | ए लोहितवर्णनाम्नः १७०२         |
|                        | <b>बुंब</b> त्प्राग्भारेका | र्थे २११      |                        | [२६]                           |
|                        |                            |               |                        |                                |

|                      |                             |              |               | ,                       |                   |
|----------------------|-----------------------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------------|
| मूखसहो               | सक्रयस्थो                   |              | मूलसदो        | सक्रयत्थो               | -                 |
| लोहियवण्ण-           | स्रो <b>हितवर्ण</b> परि     |              | . वहरोसभणाराय |                         |                   |
| परिणता               | 90 [9], 9                   |              | संघयणणामापु   |                         | ००२ [१७]          |
|                      | ٩٩ [٩٠٤],                   |              | वहरोसभणाराय   |                         |                   |
| लोहियवण्ण-           | लोहितवर्णपरि                |              | संघयणणामे     |                         | १६९४ [७]          |
| परिणया               |                             | , १० [२]     | वइसुहया       | व। <del>श्रमु</del> खता |                   |
| <b>लोहियसुत्त</b> प् | लोहितसूत्रके                | 4555         | वक्रमध्       | ब्युत्कामति 😘           |                   |
| लोहियाई              | लोहितानि                    | <00 [0]      |               | _                       | 40                |
| ० स्हसणकंदे          | लञ्चनकन्दी                  | · . 6 [c]    | वक्रमंति      | व्युतकामन्ति            |                   |
| _                    |                             | 411 67       |               | २८ [४], ३               |                   |
| ल्हसिय ०             | ल्हासिक–म्ळे•               |              |               | [8], ٧,٩                |                   |
|                      |                             | विञेष ९.८    |               |                         | [°, Y]            |
|                      | व                           |              | वसंताणं       | ब्युतकान्तानाम          |                   |
|                      |                             |              |               |                         | गा. ९९            |
| व                    | वा५४ [९]ः                   |              | वक्कंतिपर्य   | ब्युत्कान्तिपदा         | d à d<3           |
|                      | [१०] गा.                    |              |               | _                       | વં, ૧૨            |
|                      | गा १२२ ग<br>१६६४            | । १२४,       | वक्रंतिया     | व्युत्कान्तिकाः         |                   |
|                      |                             |              |               | ८५ [२,४],               |                   |
| वहउला                | सर्पविशेषः                  |              |               |                         | 93 <              |
| वहजोगपरिणामे         | वाग्योगपरिणा                |              | वकंती         | व्युत्कान्तिः           |                   |
| वहजोगं               | वाभ्योगम् २१                |              | वक्खार ०      | वक्षस्कार-वश            |                   |
|                      | २१७४ [१                     |              |               | नामाभिधद्वी             |                   |
| वइजोगी               | वास्योगी १९                 |              | _             | १००३ (२                 |                   |
| वइजोगी               | वास्योगिनः २५               | २, ९३८,      | वक्खारेसु     | वक्षस्कारेषु            | 986               |
|                      |                             | ٩. ४٩ [٩]    | वगी           | वृक्त                   | ٧,٩               |
| वइजोगीण              | वास्योगिनाम्                | 3,43         | वस            | युक∵ ०                  | د لاهر پر در در ع |
| वहजोगो               | वास्योगः १<br>वाक्ष्प्रयोगः | 1,00[3]      | वगो           | ,, पृ.च<br>वर्ग ५२१     | (१२ टि. ४         |
| वहप्पनोगे            | वाक्प्रयोगः                 | 9080,        | वसा           | वर्ग ५२१                | [4], 4,23         |
|                      |                             | 30.08        | वस्राण        | वर्गणा १२ १८            | मा, २१०           |
| ० बहप्पओगे           | ,, 900                      | o, 9 o u 3 📑 | वग्गणाभो      | सर्गण।.                 |                   |
| वहर                  | वज्र                        | 900          | ० वग्गणाको    | ,,                      | 660               |
| + बहराड              | वैराटम् <b>–वेरा</b> टपु    | (म् १०२      | वस्सम्ब       | वर्गमूल ९११             | [२],९२१           |
|                      |                             | MI. 99%      |               |                         | [٩], <b>५</b> २४  |
| वहरे                 | वम्रः                       | २४ गा.८      | ० बगामूलस्स   | वर्गमूलस्य९ १२          | ([२],५२०          |
| वहरोयणराया           | वैरोचनराजा-अ                | सुर-         | • बमामुलं     | वर्गमूलम् '             |                   |
|                      | कुमारेन्द्र :               | 100 [2]      | -             |                         | [9], ९२४          |
| वहरोयणिंद            | वैरोचनेन्द्र:-अर्           |              | ॰ बागमूखाइं   | वर्गमूलानि              |                   |
|                      | कुमारेन्द्रः प              |              | बमाबागूहिं    | वर्गवर्गैः २११          |                   |
|                      |                             | , ,          | **            |                         |                   |

|            | _                           | `•            |                               |
|------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|
| मुकसरो     | सक्स्यत्थो सुत्तंकाइ        | मूकसरो        | स <b>ब</b> यक्षो सुर्चकाइ     |
| ० वस्तरस   | वर्गस्य ५,१० [४]            | विकासा        | वर्जयित्वा१६९,१७९[१]          |
| बग्गुली    | बल्गुली-चर्मपक्षी ८७        | विज्ञिय       | ,, ७९० गा. १९०                |
| ० बग्गूहिं | वर्गैः २९९ गा. ९७२ :        | वजो           | वज्र:-कन्दविशेष: ५४           |
| बग्गो      | वर्गः ९२१[१]                |               | [१] गा. ५.३                   |
| वम्बसुहा   | व्याप्रमुखाः – भन्तद्वीपः   | <b>বজী</b> জ  | वर्जयेत् ७९०गा. १८८           |
|            | मनुष्याः ९५                 | वज्रेसा       | वर्जयित्वा १६८, १७०तः         |
| वग्वा      | व्याघ्राः ७४                |               | १०४, १७०, १७८ [१],            |
| वग्वारिय   | प्रलम्बित १७७, १७८          |               | १८० [१], १८२ [१],             |
|            | [9], 9<<                    |               | १८३ [१], १८८,१८९              |
| बग्धी      | <b>न्या</b> घ्री ८:५१       |               | [१], १९० [१], १९३             |
| बग्धे      | <b>व्या</b> ग्रः ८४९,८५२    |               | [1]                           |
| वन्धो      | ,, ष्ट. २१२ डि.४            | ० वज्रोसु     | वर्जेषु ६७१                   |
| + वच्छ     | <b>ब</b> त्सेषु १०२ गा. ११४ | ० वजेहिंती    | वजभ्यः ६५२,६५४,               |
|            | 994                         |               | ६५८, ६६०, १४६५ तः             |
| + बच्छछ ०  | वात्सल्यम् ११० गा. १३२      |               | 986 3                         |
| ॰ वच्छा    | बक्षसः १७७, १७८[१],         | ० वज्जो       | वर्जः ८८८ [२], ८९२,           |
|            | १८८, १९६                    |               | ९४८ गा. २००,१०९९,             |
| ,,         | वक्षसी १७८ [२]              |               | 1066, 9202,9268,              |
| बच्छाणी    | वाहीविशेषः ४५ गा. ३१        |               | 9664. [9], 9666,              |
| वजन्द्रप्  | वज्रकन्दकः १२३३             |               | १८९१ [२], १८९५                |
| ० वजाणा    | वर्जनस् ११० गा. १३१         |               | [٩, ३٠४], १८९९[٩],            |
| वज्रपाणी   | बञ्जपाणिः १९,७ [२]          | i             | १९०० [१,३], १९०१              |
| वज्रसंठिया | वज्रसंस्थिता ८५८            |               | [٩], ٩९०२ [٩,३].              |
| ० वर्ण     | वर्जम् १९९[२],१०४०          |               | १९०३ [१,५], १९०५              |
|            | [२], १०५५ [२],              |               | [३]                           |
|            | 9942, 9664 [2]              | वज्ञाग        | बर्धकाराः-शिल्पार्याः १०६     |
| ० वजा      | वर्जा६०८,६२५,६६८            | बह            | युगा १७७, १७८ [१],            |
|            | [૭], ષ્ટુ. ૧૮૦ દિ. ર        | 1             | 966, 603                      |
| ,.         | वर्जाः ८९५[२],१९७२.         | बहुगा         | वर्तकाः-रोमपक्षिणः ८८         |
|            | 94cx [9], B. 2cx            | बद्दति        | वर्तते १०९०                   |
|            | રિ. ૧                       | वहमाणा        | वर्तमानौ १७८ [२]              |
| ० वजार्म   | वर्जानाम् १८७गा.१४२,        | ,,            | वर्तमानाः १७८ [१]             |
|            | < \$5, 90×9 [4],            | वहवेषङ्       | यु <b>त्तवैताड</b> य १०९८     |
|            | 9044, 9044, 9046,           | बहसंठाणपरिणवा | <b>वृत्तसंस्थानपरिण</b> ताः ८ |
|            | 9004                        |               | [4,], 4 [9-4], 90             |
| বজিঙ্কল্   | वर्जविस्था १७४ गा. १३५,     |               | [9.2], 99 [2.4],92            |
|            | 1<1 [1]                     | 1             | [9-3, 4-4], 93 [8]            |
|            |                             |               | •                             |

| 441           | 441                     |               |                                  |
|---------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|
| मूलसहो        | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ     | मूलसदो        | सक्क्ष्यत्थो सुत्तंकाइ           |
| बहसंठाणपरिणया | बुलसंस्थानपरिणताः ११    | !             | [9, ३], ४९० [9,३],               |
|               | [٩], ٩ <b>૨</b> [४]     |               | 429 [9, 3], <b>45</b> 3          |
| वहा           | बृता. १६७ तः १७४        |               | [9-3], 35.4, 355                 |
| ,,            | बृत्तानि १७७, १७८       |               | [7], 408, 404,406                |
|               | तः १८५ स्त्राणा प्रथम-  |               | त ५११, ५१३तः५१५,                 |
|               | कण्डिका, १८८, १८९       |               | ५१७ त ५१९,५२१तः                  |
|               | [٩], ٩९० [٩]            | 1             | પરફ, પરપ [૧], પર્                |
| + बहा         | वर्तेषु १०२ गा. ११६     |               | तः ५३३ सूत्राणां प्र <b>थम</b> - |
| वद्यागा       | रोमपक्षिविशेष पृ ३४     |               | नृतीयकण्डिके, ५३५तः              |
|               | રિ. ૬                   |               | २३९ स्त्राणां प्रथम-तृतीय-       |
| बहि           | वर्णि १७७, १८८, १८९     |               | कण्डिके, ५४१ [१,३],              |
|               | [٩]                     |               | પકર [૧,૩], ખ⊀ઉ                   |
| वहिया         | वर्तिता ५३ मा.४५        |               | [9,3], ५४५ [9,3],                |
| वटी           | वर्तिः ७३ गा४५          |               | · * > [9, 3], * * 9              |
| वद्दे         | बुत्तः २१६९             |               | [9, 3] 552 [9, 3].               |
| ,,            | ब्रुलम् ३९.१            |               | પ્ર <b>ાપ્ટ [૧, ૩], પ્રાપ્</b> ય |
| वडगरा         | मत्स्यविशेषः ६३         |               | [٩,३], ૫૫૬ [٩, ३],               |
| वडा           | ,, ६३                   |               | ٧٧٠٠ [٦, ٤], ٧٧٠,٧               |
| ० वडिए        | पतितः ४४०, ४८१[३],      | वडिसए         | वतंसकः २०१ [१]                   |
|               | ४९० [३],४९५[१,३],       | वर्डिसगा      | वतंसकाः २०३[१]                   |
|               | ४९६, ५४८ [१, ३]         | वडे           | बटः ४१ मा. १६                    |
| ० वडिता       | पतिताः ४५३, ४५४         | ॰ बंडसप्      | वतसक १९७[१],                     |
| ० वडिने       | पनितः ४४०,४४१,          |               | 94.4. [9] 200 [ <b>9</b> ],      |
|               | ४४३ त ४४८, ४४२,         |               | ક્રુર[૧], ક્રુક[૧],              |
|               | ४५५ [ <b>१</b> -३], ४५६ |               | ૨૦૪ [૧], ૨૦૬ [૧]                 |
|               | [9-3], 8-4 [9, 3],      | वर्डसगा       | वनसकः १९.: [१],                  |
|               | ४५९ [१, ३], ४६२         |               | १'९ [३], २०२ [३],                |
|               | [9, 3], ४६४ [9-२],      |               | २०३ [१], २०४ [१],                |
|               | ૪૬૬ [૧, ૩], ૪૬૭ ં       |               | २०७ [१], २०६ [१]                 |
|               | [9, ३], ४६८ [9,३], .    | ० बंडंसगा     | ,, ২০২ [৭]                       |
|               | ४७० [१, ३], ४७३         | वर्हेसया      | ,, 940 [1], 946                  |
|               | [9,3], 404 [9, 3],      |               | [9], 955, [9], 200               |
|               | (۱۶ عند) (۱۶ عند)       |               | [૧], ૨૦૬ [૧]                     |
|               | [9, ३], ४८१ [१,३],      | ० बहंसया      | ,, २०१ [٩]                       |
|               | ४८२ [9, ३], ४८३         | a.            | वर्धकरत्नत्वम् १४६७              |
|               | [9, 3], 664 [9.8],      | वड्डमाणए      | वर्धमानकः २०२७                   |
|               | xcu [9, 3], cca         | वर्ष्ट्रिजंति | बुध्यन्ते ५३४,५४९                |

| मूलसहो                    | सक्कयश्वी                 | सुसंकाइ                | मूलसदो     |                      |                   |
|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------|----------------------|-------------------|
| •वड्डी                    | शकी १९८१                  |                        |            | स <b>श्च</b> यस्थो   |                   |
| वणप्यहरू<br>वणप्यहरूहाहण् | दक्षा १२८१<br>वनस्पतिकासि |                        | o anomata  | इयाणं वनस्पतिकारि    |                   |
| वजन्माह्यमाह्य            |                           | कः ४४७, :<br>१८,१४५४ : |            |                      | [६], २४२,         |
| ० बणप्फद्दकाइए            |                           |                        |            |                      | ], २४६ तः         |
| ० वाल-महकाई द             | ,, 93                     | ०१,१३०९,               |            |                      | ξξ [9·3],         |
| वणप्कहकाइएणं              | refrecto                  | १३१९<br>               | '          |                      | ६८ [१३],          |
| वलक्षह्काइयुज             |                           |                        |            |                      | 42, 420,          |
| वणप्कह्काइएहिं            |                           | 9003 [9]               |            |                      | 94, 464,          |
| वलक्ष्यक्षाइए।ह           | । पणस्यातकत्व             |                        |            |                      | ≮], ૧૦૬૪,         |
|                           |                           | [1]                    |            |                      | 100,969,8         |
| वणप्पड्काइको              | वनस्पतिकारि               |                        | 1          |                      | 93, 966           |
| बणप्कड्काइय               | वनस्पतिकायि               |                        | l          |                      | ۹۴, ۹۴,४६,        |
|                           | २४३,२४९,                  |                        |            |                      | ર], ૨૧૦૦          |
| वणप्प्रह्काह्य०           | ,, १२९८,                  |                        |            |                      | , ર૧૨૪ [રૂ]       |
| वणप्फड्काइय               |                           | २३८,२४८                | वणफड्कार   |                      | हः १२७२,          |
| वणप्प्रह्काइयप्-          | वनस्पतिकायि               |                        |            |                      | १२९, १३७५,        |
| गिंदियओरा-                | केन्द्रियौदा              |                        |            |                      | ३८०, १३००         |
| <b>छियसरी</b> रे          |                           | 9833                   | ० वणप्फईस् |                      | ૧૪૨૫ [૩]          |
| वण <sup>्</sup> फड्काइयण् |                           |                        | वणप्कतिक   | •                    | यिकाः २३६,        |
| दियते <b>य</b> गसरीरे     |                           | म् १५३७                | _          |                      | ર, ૬५૦ [⊍]        |
| वणप्फड्काइयसे             | वनस्पतिकायि               |                        | ० वणप्फति  |                      | > ؤ و             |
|                           |                           | [३]                    | ० वणप्फति  | - वनस्पतिका          | <b>थिकाना</b> ध्  |
| वणप्कड्काइयस्स            | वनस्पतिकारि               |                        | काङ्याण    |                      | 9949              |
|                           |                           | [٩], ٩५४६              | वणप्कतिका  | <b>इयाणं</b> ., १०२७ | [२], १०४९,        |
| वणप्तहकाह्या              | वनस्पतिकायि               | काः २३३,               |            |                      | 9000              |
|                           | २३४, व                    | (રૂપ [૬],              | ० वणप्फति  | ٠.,                  |                   |
|                           | २४२, ४३                   | ९, १२८८,               | काइयाव     |                      | રેલ્લ [૨]         |
|                           | 9802, 9                   | ४१६ [२],               | वणप्कतिर्ध | ावा बनस्पतिजी        | वाः ३३४           |
|                           |                           | <b>१२८ [२]</b> ,       | वणमाल      | वनमाला               | १७८ [१-२],        |
|                           | g.                        | ३९५ टि. ७              |            |                      | १८८, १९६          |
| ० वणप्पड्काइया            | वनस्पतिकारि               | काः ३७,                | वणमाला •   | **                   | 966               |
|                           | ३८,५३ गा                  | . ४६, २३७,             | वणमाला-    | ۰ ,,                 | 966               |
|                           | २३९, २४०                  | [६], २४१,              | ० वणसाल    | वनमालानि             | 900, 900          |
|                           |                           | १४, २४५                |            |                      | [9], 9cc          |
|                           |                           | ¥ć, 289,               | चणयर-०     | वनवर-ध्र             | म्सर १९ <b>७३</b> |
|                           |                           | , ९४० [२],             |            |                      | गा. २२०           |
|                           |                           | ], 9390                | वणराई      | वनराजिः              | १२२७              |
|                           |                           | 9463 [3]               | बणक्य      | वनलता                | ४४ गा. २७         |
|                           |                           |                        |            |                      |                   |

| मुक्सहो                  | सक्रमध्यो              | शुक्तंकाइ                       | मुखसदो         | सक्रमत्थो                         | सुसंकाइ   |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|
| बणस्सङ                   | बनस्पति ६७             | -                               | वणस्सतिकाइयाणं | वनस्पतिकायि                       | र्शनाम    |
|                          |                        | 1¥39 [9]                        |                | २३२, २३                           | -         |
| ॰ बणस्सइकाइए             | वनस्पतिकायि            |                                 | ० वणस्सतिका-   | ,,                                |           |
| वणस्तहकाइष्यु            | वनस्पतिकायि            | केषु                            | ह्याणं         |                                   | [६], २५१  |
| _                        |                        | ۶۹c [۶]                         | • षणस्सतीसु    | वनस्पतिषु                         |           |
| वणस्सङ्काङ्यए-           | वनस्पतिकासि            | <b>के</b> केन्द्रि <b>ये</b> षु | वंच्या         | वर्णट[१],                         |           |
| गिविएसु                  | -                      | éés [3]                         |                | १० [१-२],                         |           |
| वणस्सङ्काङ्यए-           | बनस्पतिकायि            | कैकेन्द्रियौदा ·                |                | १२ [१-८],                         |           |
| र्गिव्यकोरालिया          |                        | 9805                            |                | 966, 954,                         |           |
| वणस्सङ्काङ्य-            | वनस्पतिकायि            |                                 |                | [9], ५५८,                         |           |
| भोराछियसरीरस             |                        | 1408 [9]                        |                | २०९, ११२                          |           |
| ० वणस्सद्दका-            | वनस्पतिकायि            |                                 |                |                                   | गा. २९०   |
| इयस्स                    |                        | 9060                            | क्षकता ०       | वर्ण १८७, ३                       |           |
| वणस्सद्दकाइया            | वनस्पतिकायि            |                                 |                | तः ४४८, ४                         |           |
|                          | <b>34, 44</b> [        |                                 |                | [9-₹], ४                          |           |
|                          | [v <sub>i</sub> ], २३३ |                                 |                | هربه [م].<br>دري [م].             |           |
|                          | ३९९ तः ३२              | (1, 41c,                        |                | ४६२ [٩], <sup>.</sup><br>४६७ [٩], |           |
| ० वणस्सङ्काङ्कया         | वनस्पतिकायिव           |                                 |                | ¥40 [1],                          |           |
| ० जगरसङ्काङ्का           | 30, 48 [9              |                                 |                | 608 [9],                          |           |
|                          | २४६, २४७,              |                                 |                | ۲۵۷ [٩],                          |           |
|                          |                        | 4, 9899                         |                | ece [1],                          |           |
| ० वणस्सङ्काङ्याण         |                        |                                 |                | 124 [1],                          |           |
| - 4-1((14-14-11)         |                        | 9303                            |                | ees [9],                          |           |
| वणस्सहकाइयाणं            | . 334. 3               |                                 |                | ¥59 [9],                          |           |
|                          | <b>₹</b> ३६, ७६६,      |                                 |                | 65% [9], 4                        |           |
| ॰ <b>बणस्सङ्काङ्</b> याण |                        |                                 |                | 499,428,1                         |           |
|                          |                        | 84, 249                         |                | [9], 480                          |           |
| वणस्सति                  | वनस्पति                | 943                             |                | [9], 448                          | ۹], ٧٧.٠  |
| वणस्सतिकाइया             | वनस्पतिकाथिव           | घः ३५,                          |                | [9], 446,                         | 9933[9]   |
|                          | २३२, १७                | 45 [3],                         | + बन्ज         | बर्णेट२९[२                        | ] गा. १९१ |
|                          | ٠, ١                   | 540 [9]                         | वण्णहस्सामि    | वर्णयिध्यामि                      | १ सा. ३   |
| ० वणस्सतिकाइया           |                        |                                 | वण्णको         | वर्णतः ५ (                        |           |
| वणस्पतिकाङ्ग्याम         |                        |                                 |                | [२], ११ [                         |           |
|                          |                        | ५३ टि. १                        |                | [9,४], 9३                         |           |
| <b>०षणस्सतिकाङ्</b> या   |                        |                                 |                | [6], 90                           |           |
|                          |                        | २५० [६]                         |                | 1<09,                             | 1004 [9]  |

|                  |                           |                     | , , ,                                  |
|------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| नूकसदो           | सक्रमत्थो मुसंकाह         | मूलसद्दो            | सक्कवत्थो सुत्तंकाइ                    |
| वण्यको           | वर्णकः १७९ [१], १८९       |                     | [9], ५५१ [9], ५५२                      |
|                  | [9]                       |                     | [9], 448 [2.3],444                     |
| ० वण्णको         | ر, ۹۹۰ [۹]                |                     | [9, 3], ५५६ [9]                        |
| वण्णगुणे         | वर्णगुणान् १८०१, १८०६     | वण्णादीहिं          | वर्णादिभिः ४५३, ५०५                    |
| •                | [9], 9009                 | वण्णादेखेणं         | वर्णादेशेन २५ [३], २८                  |
| वण्णचरिमेणं      | वर्णचरमेण ८२२ [१],        |                     | [4], 39 [4], 34                        |
|                  | ૮૨३ [૧]                   |                     | [4], 44 [3]                            |
| बण्णणामे         | वर्णनाम १६९३, १६९४        | ० वण्णाभा           | वर्णाभौ २०६[१]                         |
|                  | [4]                       | ,,                  | वर्णाभा १६७ त १७२,                     |
| • बण्णणामे       | 9698 [9]                  | į                   | ₹0.9                                   |
| बण्णतो           | वर्णतः १०[१],१२           | ० वण्णासे           | वर्णाभः १९.७ [१]                       |
|                  | [2.3, 4.6], 93            | वण्णियं             | वर्णितम् १ गा. ३                       |
|                  | [9, ३.4.], 9<09           | ० वणिणयं            | ,, 9069,                               |
| वण्णपरिणया       | वर्णपरिणताः ७,८ [१]       | विणया               | वर्णितानि पृ. १४ टि. २                 |
| वण्णपरिणामे      | वर्णपरिणामः ९४७, ९५२      | वक्राक              | वर्णेन ११२७                            |
| बण्णमंताई        | वर्णवन्ति-वर्णीपेतानि ८७७ | वण्णेणं             | ,, १६७ तः १७४,                         |
|                  | [६-७], १७९६, १७९८         |                     | 9:33, 936 [9.2],                       |
|                  | [9]                       |                     | १८८, १९६, १२२६ तः                      |
| वण्णं            | वर्णम् २१६९               | i                   | <b>१२३२, १२३५ तः</b>                   |
| वक्ता            | वर्णाः ३३३,४५८,४६९.       |                     | १२३७, २१६°.                            |
|                  | ४७६,४८४,४९२,५३८           | वण्णेसु             | वर्णेषु १९४१<br>वर्णेः १२३२            |
|                  | [9]                       | ,, (तृ. स.)         | वर्णः १२३२                             |
| <b>े बं</b> च्या | ر, ۹۹،۰۰ [٩]              | बज्जेहिं            | वर्णै: ४४३, १९६३                       |
| **               | वर्णी २,११                | . वतजोगी            | वाग्योगी पृ. २३० टि. १                 |
| बण्याह् ॰        | वर्णादि ५.१३              | वतिदुहया            | बाग्दुःस्तता पृ. ३६६ टि. ४             |
| ० बण्णाइं        | वर्णानि १७९८ [१-२]        | वितसुहया            | वावसुखता पृ. ३६६ टि. १                 |
| वण्णाईहिं        | वर्णादिभिः ५५० [१]        | व सहस्सामि          | वर्तियच्यामि-र चियच्यामि               |
| ॰ वण्णाओ         | वर्णाः १९५ [१]            |                     | ३३४                                    |
| व ण्णाणं         | वर्णीनाम् १७०२ [३१]       | वसम्बद्धा           | वक्तब्यता१८७,१९१[१],                   |
| बण्णादि ०        | बर्णादि ५०८,५०९,          |                     | 4,28,4,88,442,222                      |
|                  | 499, 498, 494,            | ० बत्ताणं           | [१], ९८३ [२]<br>पत्राणाम् ५४ [८] गा ९० |
|                  | <b>५२९ [१], ५३० [१],</b>  | ० वत्ताण<br>० विभया | प्रत्मका १६२१, १६२४,                   |
|                  | 429 [9, 3], 429           | ० व। नवा            | भरम्या १६२१, १६२४,<br>१६२६, १६२७ [१],  |
|                  | [9], ५३३ [9], ५३५         |                     | 1474, 1474 [1],                        |
|                  | [9], ५३६ [9], ५३७         |                     | 9634 [9, 8], 9640.                     |
|                  | [9], 434 [9], 489         | 1                   | 1642, 1640, 1646.                      |
|                  | [1], 442 [1], 443         | 1                   | 9640                                   |
|                  |                           |                     |                                        |

| मूकसहो             | सक्ष्यत्थो               | सुत्तंकाह          | म्लसहो          | सक्रयत्थो                  | सुसंकाइ              |
|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|
| • वस्तियापु        | प्रत्ययया                | 9539               | वयणे            | वचनम्                      | ८९६                  |
| ,,                 | प्रत्ययायाः प्र          | त्ययायां वा        | • वयणे          | ,,                         | 64.6                 |
|                    |                          | 964.8              | वयमाणे          | वदन                        | دين, دون             |
| <b>० व</b> स्तियाण | प्रत् <b>ययाना</b> म्    | 9663               | वयसुहया         | वाक्सुखता                  | ષ્ટ્ર ૧૬૬ ટિ. ૧      |
| वर्सेति            | वर्तयन्ति                | રવખરૂ [૪]          | वयं             | वयः १                      | ود [٩٠٤],            |
| वस्य               | वस्त्र १७७, १            | ७८ [ <b>१</b> -२], | ,,              | त्रतम्                     | १४२० [६]             |
|                    | १८८, १९६                 | , ৭९७ तः           | ॰ वयू           |                            | ८३६, ८५४             |
|                    | २० <b>१ स्</b> त्रा      |                    | वर              | बर १ [गा                   | . 9], 94 €           |
|                    |                          | कण्डिका            | वर०             | ,,                         | 9 4.€                |
| ,,                 | वस्त्र —वस्त्रन          |                    | वरकणगणिहस       | वरकनकनिक                   |                      |
|                    | समुद्रार्थे १००          |                    | वरकणगणिहसे      | वरकनकनिक                   | 480                  |
|                    |                          | २०५                | वरकाति<br>वरगति | वरकनकानक<br>वरगतिम्        |                      |
| बस्थ               | वस्त्र पृ                |                    | 4thir           | परगरान्                    | गा. २३०              |
| वत्थाइं            | वस्त्राणि १              |                    | वरगंध           | वरगन्ध                     |                      |
| + बरधुक            | बस्तुल:-वनस्प            |                    |                 |                            | 966, 99.5            |
|                    | ४३ गा.                   | ٦٧, ٧٩.            | वरणा            | शिल्पार्थविशे              |                      |
| =.                 |                          | गा. ३॰.            | + वरणा          | बरणेषु १०                  |                      |
| बरधुले             | बस्तुलः ४                |                    | वरपसण्णा        | वरप्रसन्ना                 |                      |
| बरधुं              | वस्तु                    |                    | वरपुरिसवसणे     | बरपुरुषवसन                 | म् १२३०              |
| वरथे               | बस्रम्                   | 9220               | ० वरमञ्जदामे    | वरमास्यदाम                 | 3239                 |
| वद्गाण             | वर्धमान-शराव             |                    | बरवारुणी        | वरवारुणी                   | १२३७                 |
| ० वनसाला           |                          | 900                | + बरसामग        | वरश्यामातः-                |                      |
| व <b>स</b><br>     | वर्ण प्र                 |                    |                 |                            | ∙० मा. ४३            |
| ० वसा<br>          | वर्णाः १८७<br>वर्णादिभिः |                    | वरसीभ्          | वरसीधु                     |                      |
| वस्रादीहिं<br>ें   | वणादाम.<br>वर्णेन        |                    | वराडा           | वराटा:-द्वीन               |                      |
| <b>वसे</b> णं      | वणन<br>त्रीन्द्रियजीवाः  |                    |                 |                            | ve [9]               |
| वप्पाया            | त्रान्द्रयजावा           | છુ. ૨૭<br>દિ. ૧૦   | वराह            | वराह                       | ع <i>و و</i>         |
| -6                 |                          |                    | वराहरुहिरे      | वरा <b>हरु</b> धिरम्       |                      |
| विष्णेसु           | वप्रेषु-कदारेषु          |                    | वराहा           | वराहाः                     | 32                   |
|                    | १६०, १६३                 | 9.04               | वरुद्दा         | शिल्पार्थविशेष             |                      |
| वयजोगपरिणामे       | वास्योगपरिणास            |                    |                 | _                          | દિ. પ                |
| 4401-14160019      | नान्त्रा-।नार्जान        | ₹. ₹. ₹            | वरणा            |                            | ३८ हि. ५             |
| वयजोगं             | वास्योगम् २१             |                    | बरुणे           | वरुणः-द्वीपः               | समुद्रव्य<br>]गा.२०४ |
| *******            |                          | ४४ डि. २           | बरेह्मग ०       | रोमपक्षिविशेष              |                      |
| वयजोगी             | ट. ॰<br>वास्योगी         | 1333               | बरहार <b>व</b>  | दानपाकावशः<br>वनस्पतिविशेष |                      |
| • वयणं             | वचनम्                    | 240                | 744             | 4.17.11/11/4/14            | गा. ४९               |

| मूकसदो                | सक्रमस्यो सुर्चकाइ        | मृतसहो सक्क्यत्थो सुलंकाह                 |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| • वलपस                | बलयेषु १५१, १५७,१६०       | वंसमुले वंशमूलम् ५४ [२] गा.               |
| + बरुय                | बलवानि ३८गा. १२           | 200 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 |
| वल्या                 | ,, 46                     | ० वंसाम्बो (स.प.) वंशे १ [गा. १]          |
| वलवा                  | वडवा ८५१                  | वंसाण वंशानाम् ८८३                        |
| बही                   | बल्लयः ३८ गा. १२, ५५      | वंसी वंशी ५२                              |
|                       | [३] गा. १०७               | वंसीपत्ता वंशीपत्रा-योनिभेदः ७७३          |
| वल्लीभो               | बळ्यः ४५                  | [9, ४]                                    |
| ववगय •                | व्यपगत १ गा. १, १६७       | वंसीपत्तापु वंशीपशासाम्-योनिविशेषे        |
|                       | तः १७४                    | [٤] ډون                                   |
| ववरोषेह               | व्यपरोपयति १५७२           | वंसीसुहा वंशीसुका:-द्वीन्द्रयजीवाः        |
| ववहार                 | व्यवहार १११३              | ٧,६ [٩]                                   |
| ववह।रसमा              | व्यवहारसत्या–भाषाप्रमेदः  | वंसीमूले वंशीमूलम् पृ. २२ टि. ८           |
|                       | < <b>4</b> 3              | वंसे वंशः ४६ गा. ३४                       |
| ववहार[स <b>चा</b> ]   | ,, ८६२ गा. १९४            | वा वा ५३ गा. ४६, ५४                       |
| वसण                   | वसन १८७ गा. १४७           | [९] गा. ९७-९८, ८२,                        |
| ॰ वसणा                | वसनाः १८७ गा. १४८         | <.३, ११० <b>गा.</b> १३१,                  |
| ० वसणे                | वसनम् १२२७, १२३०          | २११, २११ गा. १६१,                         |
| वसभवाहणे              | बृषभवाहनः १९८ [२]         | २२५, २२६, २२८ तः                          |
| बसही                  | वसति २११                  | २७२ [५], २७३ त.                           |
| वसं                   | वसाम् ५९५ [२]             | २७५, ३२५, ३३० तः                          |
| वसा                   | बसा १६७ तः १७४,           | £\$\$'***'**\$\$'***                      |
|                       | ९.७२ गा. २०३              | ४५५ [२-३], ५०४,                           |
| वसिट्ठे               | वशिष्ठः-द्वीपकुमारेन्द्रः | ५०६, ६२६, ६२८,                            |
|                       | १८७ गा. १४४               | ६३३, ६३५, ६३६,                            |
| वंकगती                | वक्त्रातिः ११०५, ११२०     | ૬૮૭, ૬૮૮, ૬९૧,                            |
| + चंगा                | वङ्गेषु १०२ गा.११२        | ६९३ तः ६९५, ६९७,                          |
| वंजजोग्गहे            | व्यक्रनावप्रहः १००६ गा.   | ५०० तः ७२४, ७३१,                          |
|                       | २०८, १०१७, १०१८,          | પદ્દેશ, હર્ષ, હર્ષ,                       |
|                       | १०२० [१], १०२१            | હળર, હદ્દર, હહર,                          |
|                       | [9-२], १०२२ [9-२]         | ८०२ तः ८०५, ८३९ तः                        |
| ० षंजणोमाहे           | व्यक्रनावप्रहः १०१८,      | ८४३, ८५७, ८५९ सा.                         |
|                       | १०२१ [२]                  | १९२, ८७५, ८८२ तः                          |
| बंजुलगा               | रोमपक्षिविशेषाः ८८        | eeu, eeu, eee,                            |
| वंतराजं               | व्यन्तराणाम् पृ. १६५      | ९००, ९१० [३], ९४८                         |
| _                     | टि. २                     | गा. २००, ९८२, ९८५                         |
| वंतेषु                | बान्तेष्ठ ५३              | [0, 4], 420 [2, 4],                       |
| वंदासि                | बन्दे १ गा. १             | ९९४, १००३ [१],                            |
| <b>ब्स. ९ [२]-२</b> २ |                           |                                           |

| ३३८    | पण्याया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मुकसहो | सक्र्यत्थो सुत्तंकाइ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| बा     | 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%,  |
| >      | 1210, 122, 122, 1246 (1121), 122, 122, 1246 (1121), 124, 1240, 124, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240, 1240 |

तः १६८१ [१], १६८२

#: 94cx [9], 94c4

मुखसद्दो सक्रमस्थो सर्चकार [9-8], 9606, 9098, 9087, 9083, 9086, 9080 [9], 9040 8: १७५२, १७५५, १७५६ [9],9053 [9],9003 [9],9006, 9000 [9],9063[9],9066 [१], १७९३ गा. २१७, 9629, 9668, 9660 [9], २०५२ [२]. २०५३, २०९३ [9], २०९५ [१], २१०० [२], २१०१ [१], २१०३ [१], २११९ [2, 8], 2928 [3], २१२५ तः २१२७ [१]. २१२९ [१], २१३०, २१३१, २१३५ [१], 2982, 2983, 2943 [२], २१५६ [२], 2944, 2944 [9-2], 2949, 2944 [9]. २१६९, २१७४ [४] ৰাজ--954 [9] वादित १०७, १७८[२], वाइत 956 906 [9], 900 वाइय + बाइंगण वृन्ताक ४२ गा. १९ वाइंगणि बुन्ताकी पृ. १८ टि. ४ वृन्ताकीकुद्धमकम् १२२८ वाइंगणिकुसुमए वाड वायु-वायुकायिक ६८०. 583, 9962, 9265. 9893, 9886 [9], 9839 [9], 9866, 9484, 9462 [3] वाउकाइएहिंतो वायुकाविकेश्वः६५६[३],

< < c [3]

| मूलसहो                | सक्रयत्थो सुत्तंकाङ्   | म्कसदो           | सक्क्यत्थो सुर्शकाङ्        |
|-----------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|
| वाउकाइय               | वायुकायिक २३८, २३९,    | वाउकाइय ०        | वायुकायिक ९०५, १२९७         |
|                       | २४३, २४८, २४९          |                  | - वायुकायिकैकेन्द्रियवैकिय- |
| वाडकाइया              | वायुकाथिकाः १९,२१४     | वेडब्बियसरीरस्स  | । शरीरस्य १५२८              |
|                       | [४], २३२ तः २३४,       | वाउकाइयणुगिदि-   | वायुकायिकैकेन्द्रियवैकिय-   |
|                       | २३५ [५], २३६, २४२,     | यवेउम्बियसरीरे   | शरीरम् १५१५ [१-२],          |
|                       | ३१६ तः ३१८, ४३९,       |                  | १५२२                        |
|                       | ६३१, १०८०, पृ. ४८      | ० वाउक्ताइयपुगि- |                             |
|                       | टि. ३                  | दियवेउच्चियसरी   |                             |
| ० बाउकाइया            | वायुकायिकाः १५९, २३७   | वाउकाइयस्स       | वायुकायिकस्य ४४६,           |
|                       | तः २३९, २४० [५],       | 1                | ૧૦૨૧ [૨], ૨૧૬૨              |
|                       | २४१,२४३, २४४, २४५      | • वाउकाइयस्स     | <b>बायुकाश्विकस्य १०६०</b>  |
|                       | [५], २४६ तः २४९,       | वाउकाइया         | वायुकायिकाः ३२,३४           |
|                       | २५१, ३३४               |                  | [¥], 9290 [¥],              |
| बाउकाइयाण             | वायुकायिकानाम् ५८०     |                  | २०३६, २१२८ [२]              |
| ० वाउकाइयाण           | ,, <i>হપ</i> ા [પ]     | ० वाउक्ताइया     | ,, ३२,३३,३४ [४]             |
| वाउकाह्याणं           | वायुकायिकानाम् २३२ तः  | वाउकाइयाओ        | बायुकायिकात ए. ३५३<br>टि ९  |
|                       | २३४, २३५ [५], २३६,     | वाउक्ताइयाण      | वायुकायिकानाम् ११७७,        |
|                       | ३६३ [१], ४४६           | 4104024151       | वाधुकावकातासू ११००,         |
| ० वाउका <b>इया</b> णं | ,, १५७तः १५९, २३७,     | वाउकाइयाणं       | बायुकायिकानाम् ४४६,         |
|                       | २४० [५], २४१, २४२,     |                  | ९०६, ९१६ [१],९८६,           |
|                       | २४५ [५], २४७, २४८,     |                  | 9002, 9842 [9],             |
|                       | २५० [५], २५१,३६३       |                  | २०९१ [२], २१५०              |
|                       | [२], ३६४ [१-२],        | बाउङ्भामे        | बातोद्धमः ३४ [१]            |
|                       | ३६५[१-३]               | वाउमंडलिया       | वायुमण्डलिका पृ.१६टि.२      |
| वाउकुमारा             | वायुकुमाराः १४० [१],   | वाउवंसे          | वायुवंशः पृ. १९ टि. १६      |
|                       | १८७ गा. १४६ गा.        | वाऊ              | वायुः-वायुकःथिकः ६७१,       |
|                       | १४८, ४३९               | 1                | ९४० [३], १२०३ [५]           |
| बाउकुमाराण            | वायुकुमाराणाम् १८७ गा. | • बाऊ            | बायू-वायुकायिको ६५२,        |
|                       | १३८                    |                  | 6,48                        |
| बाउकुमाराणं           | ,, 400                 | ० वाप्           | बातः ३४ [१]                 |
| वाउक्किया             | वातोरकलिका ३४ [१]      | ० बाएसु          | वातेषु १५७                  |
| वाद <b>काइ</b> य      | बायुकायिकः ४४६,        | वागडी            | बहीविशेषः ४५ गा.२९          |
|                       | १३१८, १४३४, १४५३       | वाचापुणं         | ब्याघातेन पृ. ४७ टि. ४      |
| ० वाउकाइए             | वायुकायिकः १३०१,       | वाषातं           | व्याधातम् ८२, १५५३          |
|                       | १३०७                   | वाघायं           | ,, 948, 9009                |
| वाउक्राह्य            | वायुकायिक १३०३,        | + बाग            | वानम्-गुच्छवनस्पतिः४२       |
|                       | १५८९ [३]               | 1                | गा. २२                      |

| मुखसरो        | स <b>क्ष</b> यस्थो   | सुसंकाइ            | मूखसदो          | सक्क्ष्यत्थो             | शुसंकाङ्         |
|---------------|----------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| वाणसंवर       | वानव्यन्तर ६५        | ره [٩٤],           | वाणमंत्रराण     | वानध्यन्तराण             | म् ११८४,         |
|               | १०३४, १४३            | ३,१४५६,            |                 | •                        | ५२६ [३]          |
|               | १४६३, २०५            | १, २०५२            | बाणमंतराणं      | ,, 900,                  | १९० [२],         |
|               | [٩                   | ], २१६४            |                 | ३९३ [१,३                 |                  |
| बाणमंतर ०     | ,, ૬૨૪,૬             | ,७२ [९],           |                 | ९२२, ११४३                |                  |
|               | ६७४, ६८३             |                    |                 | १५२०[४],                 |                  |
|               | 999, 50g             |                    |                 |                          | २०१२             |
|               | ९९७, १०४             |                    | ० बाणमंतराणं    | वानव्यन्तराणा            |                  |
|               | 9083 [8],            |                    | वाणमंत्ररीको    | वानब्यन्तर्थः र          |                  |
|               | do R [ 8 ]           |                    | 1               | 9965, 999                |                  |
|               | १०७६, १०८            |                    |                 |                          | [२]              |
|               | १४२२, १४१            |                    | वाणमंतरीण       | वानध्यन्तरीण             |                  |
|               | 1889, 188            |                    |                 |                          | [٦]              |
|               | [3], 94,6            |                    | वाणसंतरीणं      | ,, ३९४ [१-               |                  |
|               | ૧૬૨૫ [૬],            |                    | वाणमंत्ररे      | वानव्यन्तरः              |                  |
|               | [३], १६६२,           |                    |                 |                          | ८७८ [२]          |
|               | १९३५, १९७१           |                    | वाणमंतरेसु      | बानब्दन्तरेषु            | ५४७०,<br>८८० (५) |
|               | २०२६, २०३९           |                    | वाणमंतरेहिंतो   | वः।नन्यन्तरेभ्य          |                  |
|               | 2080, 2001           | २, २११५<br>], २१३२ | वाणमतराहता      | वानव्यन्तरम्य            | [94]             |
| बाणसंवरत्ते   | ्।<br>वानव्यन्तरत्वे |                    | वागारसि         | वाराणसी १०२              |                  |
| distant a     | पानस्यन्तरस्य        | ₹100,<br>₹993      | • वाते          | वातः प्र                 |                  |
| वाणसंतरदेवा   | वानव्यन्तरदेवाः      |                    | चामणसंठाणणामे   | नाराः हः<br>वामनसंस्थानन |                  |
| बाणसंतरदेवाणं | वानव्यन्तरदेवान      |                    | वामणलठाणणाम     | अभिगत्तर्थानः            | [4]              |
| 41-Matq41-1   |                      | افرن [۹]           | वासणे           | वासनम्-सस्था             |                  |
| वाणमंत्ररा    | वानव्यन्तराः १       |                    | वामेय०          | वामेय १                  |                  |
|               | [9-3], 9<            |                    | वाय             | वात                      | 940              |
|               | ₹८६, ३३४,            |                    | बावग०           |                          | s [गा. ٩]        |
|               | 843, 855 F           |                    | वायपद्यागा      | सर्पभेदविशेषः            |                  |
|               | 444, 488,            |                    | वायमंडिंखा      | वातमण्डलिका              |                  |
|               | 9940, 9943           |                    | वायसा           | वायसाः                   |                  |
|               | 1950, 9206           |                    | + वारग          | वनस्पति विशेष            | g. २ <b>०</b>    |
|               | [२],१५२६[३]          |                    |                 |                          | ટિ. ૧૬           |
|               | 99.09, 99.08         |                    | • वारुणी        | बारुणी                   | 9230             |
|               | पृ.१७७ हि. १,        |                    | वारुणोदप्       | वारणोदकम्                | ₹ [9]            |
|               |                      | ਇ. ६               | वास्रजणबिच्छुता | चतुरिन्द्रियजी           |                  |
| बाणभंतराङ्या  | वानव्यन्तरादिक       | : १७६१             | •               |                          | ટિ. ૧ર           |

|                                | _                     |           |                | •                          |
|--------------------------------|-----------------------|-----------|----------------|----------------------------|
| मूखसहो                         | सक्त्यस्थो            | सुत्तंकाइ | मूछसदो         | सक्त्यत्थो सुत्तंकाइ       |
| बालुबण्यभा                     | बाळुकात्रभा           | 308       | वाससवसहस्स     | वर्षशतसहस्र ३९५ [१,३],     |
| वालुबप्पभाप्                   | बालुकाप्रभावाम्       | 980,      |                | 350 [9, 3]                 |
|                                | १६७, ३३४,             | ।५२९[४]   | वाससत्तसहस्साई | वर्षशतसहस्राणि ६०३         |
| **                             | वालुकाप्रभायाः        |           | वाससताइं       | वर्षशतानि ६०१, १६९९        |
|                                |                       | ર૧૭ [૪]   |                | [9], 9000 [8-4, 4,         |
| बालुबप्पभापुढ-                 | वालुकाप्रभाष्ट्रश्व   | ोनेर-     |                | 99-93], 9002 [3,           |
| <b>वि</b> णेर <b>इ</b> पुहिंतो | यिकेभ्यः              | 888A      |                | 4-4, 99, 93,95-20,         |
| वालुयप्पभापुत्र-               | वालुकाप्रभाष्ट्रश्वी  |           |                | २७, २९, ४२, ५४]            |
| विणेरद्या                      | ૧૪૧૪ [૨],             |           | वाससतेहिं      | वर्षशतैः ४०० [१,३]         |
|                                |                       | [۶] وياد  | वाससयाई        | वर्षशतानि १७०० [१०],       |
| बालुयप्पभापुर                  | वालुकाप्रभाष्ट्रध्व   |           | i<br>,         | 9002 [c, 4, 96,            |
| विनेरहपहिंनो                   |                       | [٠] د و ۶ |                | २१.२२, २४.२७, ३६,          |
| वालुयप्पभापुरः                 | वालुकाप्रभाष्ट्रध्य   |           |                | ₹<, ४₹, ४4, ५<],           |
| विनेरह्या                      | ६०, २१६ [४            | ], 4.09,  |                | १७०३[१],१७३७[३],           |
|                                |                       | ૧૨, ૬૪૨   |                | १७३९ [२]                   |
| बालुबप्रभापुर                  | वा ३ काप्रभाष्ट्र व्य |           | वाससहस्स       | वर्षसङ्ख्य ३९६ [१,३],      |
| विनेरहयाणं                     | णाम् १७०,             |           |                | 355 [9]                    |
| • बालुयप्पभापुर                |                       |           | वाससहस्सति-    | <b>व</b> र्षसहस्रत्रिभागेन |
| विनेरह्याणं                    | णाम् ३३               | ८ [२.३]   | भागेण          | 9090                       |
| वालुया                         | वालुका २              | ४ गा. ८,  | वाससहस्सस्स    | वर्षस <b>इ</b> स्रे        |
|                                |                       | 154 [9]   | (स. घ.)        | १८०६ [१]                   |
| वालुंकं                        | वालुङ्गम्-चिर्भट      | 448[6]    | वाससहस्साइं    | वर्षसङ्ख्राणि ३३५ [१,      |
|                                |                       | गा. ९४    |                | ३],३३६ [१-३],३४३           |
| बावण्ण ०                       | व्यापन ११० व          | ग. १३१    |                | तः ३५२ स्त्राणां प्रथम-    |
| ० <b>वाव</b> ण्णगाणं           | व्या <b>पलकानाम्</b>  | 9800      |                | तृतीयकण्डिके, ३५४ [१,      |
| वाबीण                          | वापीनाम्              | 664       |                | ર], રૂપલ [૧, ૨], રૂપહ      |
| वाबीसु                         | वापीषु १५,१,१         | ६०,१६३    |                | [9,३], ३५९ [9, ३],         |
|                                | तः १६                 | ६१७५      |                | ३६३ [9, ३], ३६५            |
| वास                            | वयं-क्षेत्र           | 9090      |                | [9, ३], ३६६ [9, ३],        |
| वास                            | वर्ष-अब्द् १२८९       | , १३१२    |                | ३६c [9, ३], ३us            |
| वास-                           | ,, ,, ६३९             | 90-99,    |                | [9, ३], ३८२ [9, ३],        |
|                                | २१,२२,२५-२            | ६],६४५    |                | ३८५ [१,३],३८८ [१,          |
|                                | [४-६], ६४८            | , & u, c, |                | ₹], ₹९₹[٩, ₹], ₹९¥         |
|                                | ६६०, ६६२              |           |                | [9, ३], ६०२, १२६१,         |
|                                | ६६५ [२],६७            | ۶[۷,۹],   |                | 9268 [2], 9260,            |
|                                |                       | 4.04      |                | १२७० [२], १२८०,            |
| वासपदाना                       | (१) सर्पमेदः पृ. ३    | २डि. ६    |                | 9258, 9250, 9256,          |

| इधर                  | पण्णवणासुर                | तपारासट्टाइ |                                |
|----------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------|
| मूलसहो               | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ       | मूलसदो      | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ            |
| वाससहस्साइं          | १३१५, १३१८, १४७२,         | ० बाहणे     | बाहनः १९७ [२], १९८             |
|                      | १६९७, १६९८ [१-२],         | 1           | [२]                            |
|                      | <b>१६९९ [२], १७००</b>     | वि          | अपि ९ [१-५],१०                 |
|                      | [२], १७०१ [१],            |             | [9.3], 99 [9.4],93             |
|                      | ૧૫૦૪, ૧૫૨૦ [૧],           |             | [१-८], १३[१-५],४०,             |
|                      | ૧૭૨૪, ૧૭૨૫ [૧],           |             | ४१, ४५ गा. ३०, ५३              |
|                      | १७३७ [२]                  |             | गा. ४४, ५४ [९] गा.             |
| वाससहस्साणं          | वर्षसहस्रयोः              |             | ९७-९८, ८३, १०२ गा.             |
| (ग. ध.)              | १८३० तः १८३३              |             | ११७, १०७, ११० गा.              |
| ,, (ন ঘ.)            | वर्षसहस्रेषु १८२९,१८३२    |             | ૧३૧, ૧૭૨, ૧૭૮,                 |
|                      | तः १८४२, १८५२             |             | १७९ [१], १८१ [१],              |
| वायमहस्सेहिं         | वर्षसहस्रेः ३९६ [३],      |             | १८२ [१], १८४ [१],              |
|                      | ३९८ [३], १७१०             |             | १८५ [१], १८७ गा.               |
| वाससहस्सेहिं –       | ,, ३९८ [१]                |             | <b>1</b> 84, 966, 969 [9],     |
| वासहर ०              | वर्षधर-वर्षधरपर्वतनामा-   |             | १९० [१], १९४ मा.               |
|                      | भिभद्वीप-समुद्रार्थे १००३ |             | ૧૫૨-૧૫૩, ૧૬૫ [૧],              |
|                      | [२] गा. २०५               |             | १९६, १९७[१], १९८               |
| वायह <b>रपव्यएसु</b> | वर्षधरपर्वतेषु १४८        |             | [9], 9९९ [9], २०५              |
| वासहरपब्बय           | वर्षधरपर्वत १०९८          |             | [१], २०६ [१], २०६              |
| वासंनी               | वासन्ती-गुन्मवनस्पतिः     |             | [२] गा. १५५, २०७,              |
|                      | ४३ गा. २५                 |             | २०८, २१०, २११ गा.              |
| वासंतीलया            | वासन्तीस्रता ४४ गा. २७    |             | १५८ गा १६७-१६८                 |
| वासा                 | द्वीन्द्रियजीबाः ५६ [१]   |             | गा. १७१-१७२, २५७               |
| ,,                   | वर्षाणि-अन्दानि ५९९,      |             | तः २५९, २७०, २७१,              |
|                      | <b>600</b>                |             | २७३, ३२७, ३२९,                 |
| वासाइं               | ,, ,,                     |             | ३३३, ३३५ तः ३५२                |
| ० वामी               | वासी ९८                   |             | स्त्राणां द्वितीयकण्डिका,      |
| • वासीणं             | वासिनाम् १९७ [१-२],       |             | <b>રૂપ્∀ [૨], રૂપ્પ[૧-</b> ફ], |
|                      | <b>१९८ [२]</b>            |             | રૂપદ [૨], રૂપ્ડ [૨],           |
| वासुदेव ०            | वामुदेव ८२                |             | ३५९ [२], ३६० [२],              |
| + वासुदेव            | वासुदेवाः १४०६ गा.        |             | ३६१, ३६२ [२],३६३               |
|                      | २१३                       |             | [२], ३६४ [१-२],                |
| वासुदेवत्तं          | वासुदेवत्वम् १४६५         |             | રૂલ્ય [ર], રૂલ્લ [ર],          |
| वासुदेवा             | वासदेवाः १००, ७७३         |             | ३६७, ३६८ तः ३९०                |
|                      | [२]                       |             | स्त्राणां द्वितीयकण्डिका,      |
| वासेसु               | वर्षेषु-क्षेत्रेषु १४८    |             | ३९१, ३९२ तः ४३७                |
| वासंहिं              | वर्षः-अन्दैः १७१९         |             | स्त्राणां द्वितीयकण्डिका,      |
|                      |                           |             |                                |

| मुख्सरो | सक्रयस्थो स्रशंकाह                       | मुख्सहो | सक्कवत्थी सुत्तंकाइ                  |
|---------|------------------------------------------|---------|--------------------------------------|
| r R     | 445, 444, 440,                           | fet     | [2-3], 446, 460,                     |
|         | 444, 446 [8-8].                          |         | 604, 654, 654,                       |
|         | 840 [2-3], 84¢                           | i       | ६३८,६३९[३-४, ७-८,                    |
|         | [२-३], ४६०, ४६१,                         |         | 12-13, 16, 15].                      |
|         | ¥६२ [२-३], ४६३,                          |         | ६४० तः ६४४, ६४५                      |
|         | ४६४ [२],४६६[२-३],                        |         | [9,4], ६४८, ६५०                      |
|         | ૪૬૭ [ર.રે], ૪૬૮                          |         | [9.4, ८.9६], ६५,9,                   |
|         | [२-३], ४७० [२-३],                        | E .     | ६५२,६५५[१-४],६५६                     |
|         | ४७१, ४७३ [२], ४७४                        |         | [१-३], ६५९, ६६०,                     |
|         | [२], ४७५[२-३],४७७                        | ì       | ६६२ [६-७], <i>६६४</i> ,              |
|         | [२-३], ४७८ तः ४८०,                       |         | ६६५ [१,३], ६६६[३],                   |
|         | ४८९ [२-३], ४८२                           |         | ६६८ [३,६],६६९ [२],                   |
|         | [२·३], ४८३ [२·३],                        | 1       | ६७०, ६७९, ६७२                        |
|         | ४८५ [२-३], ४८६,                          |         | [२३,५.६],६७३ [٩],                    |
|         | ४८७ [२·३], ४८८,                          |         | ६७८, ६८०, ६८२,                       |
|         | ४८९ [२:३], ४९०                           | i       | ६९०,६९९,७३०,७३२,                     |
|         | [२-३], ४९१ [२-३],                        |         | ७३४,७३६,७३९,७४२,                     |
|         | ४९३ [२], ४९४, ४९५                        | 1       | ७४५,७७६,७७७,७७९,                     |
|         | [२.३], ४९६, ४९८,                         | 1       | ७८०,८०२,८०३,८०९<br>[१], ८११ [१], ८१३ |
|         | ५०६, ५०८, ५१२,<br>५२९ तः ५२४, ५२५        | l       | [9], <94 [9], <94                    |
|         | (२], ५२६[२-३],५२७                        |         | [1], <15 [1], <19                    |
|         | [2-3], 424 [2-3],440                     | i       | [9], < २३ [9], < २५                  |
|         | (30 [3-3], 439[3],<br>430 [3-3], 439[3], | 1       | [9], < २७ [9], < २९                  |
|         | 438 [8-3], 433<br>438 [8-3], 433         |         | [१], ८६७, ८६८,८७७                    |
|         | [2-3], 438, 434                          | ì       | [2,95,29], 245 तः                    |
|         | [२], ५३६ [२-३],                          | į.      | ८९२,८९४,८९५,९०३,                     |
|         | 430 [2·3], 43<                           |         | ٩٥٥, ٩٩٥ [२,५],                      |
|         | [2-2], 424 [2-2],                        | 1       | <99 [3], <98 [8],                    |
|         | 489 [2-3], 482                           | į.      | ९१४ [३], ९१५,                        |
|         | [2-3], 483 [2-3],                        |         | ८१६ [१], ९३८, ९३९                    |
|         | 488, 484 [2-3],                          |         | [9], 580 [9-2], 589                  |
|         | 486, 480 [2-3],                          |         | [9], ९४२,९४३,९४५,                    |
|         | 486 [2-3], 440                           |         | ९४६, ९४८गा. १९९,                     |
|         | [2-3], 449 [2-3],                        |         | ९६१ [३], ९६२ [३],                    |
|         | યપર [ર-३], પપપ                           |         | <b>९६३ [३], ९७६ [२]</b> ,            |
|         | [2],444 [2.2],440                        | 1       | <b>९८३ [२], ९८७ [३],</b>             |

| स्वतारी सम्बंधी पुर्वकार सम्बंधी पुर्वकार स्वतारी पुर्वकार स्वतारी पुर्वकार स्वतार क्षि का (१२), १४४१, १०४२, १०४२, १०४२, १०४२, १०४२, १०४२, १०४२, १०४२, १०४२, १०४२, १०४२, १०४२, १०४२, १०४२, १०४२, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४, १०४४   | 200    |                     |        |                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--|
| TYP, 1002, 1002 [1], 1022 [1-2], 1024 [2], 1022 1024 [2], 1022 1026 [2], 1022 1027 [2], 1022 1027 [2], 1022 1027 [2], 1022 1027 [2], 1022 1027 [2], 1023 1028 [2], 1023 1028 [2], 1023 1028 [2], 1023 1028 [2], 1023 1028 [2], 1023 1028 [2], 1023 1028 [2], 1023 1028 [2], 1023 1028 [2], 1023 1028 [2], 1023 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 1028 [2], 1028 102  | मूलसदो | सक्कवत्थो सुत्तंकाइ | मूखसरो | सक्रमस्थो सुत्तंकाइ |  |
| [1], 1028 [1-2], 1028 [2], 1028 [3], 1028 [3], 1028 [3], 1028 [3], 1028 [3], 1028 [3], 1028 [3], 1028 [3], 1028 [3], 1028 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1], 1026 [1],  | बि     | ९९१ [२], ९९२ [४],   | R      | 9४90 [9.2], 9४99,   |  |
| 1926 [2], 1928 [1-2], 1928 [1-2], 1929 [1-2], 1929 [2], 1922, 1924 [2], 1922, 1924 [2], 1922, 1924 [2], 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924  |        |                     |        | 1413, 1494 [3],     |  |
| [1-2], 1-22 [1-2], 1-22 [1/2], 1-22 [1/2], 1-22 [1/2], 1-22 [1/2], 1-22 [1/2], 1-22 [1/2], 1-22 [1/2], 1-22 [1/2], 1-22 [1/2], 1-22 [1/2], 1-22 [1/2], 1-22 [1/2], 1-22 [1/2], 1-22 [1/2], 1-22 [1/2], 1-22 [1/2], 1-22 [1/2], 1-22 [1/2], 1-22 [1/2], 1-22 [1/2], 1-22 [1/2], 1-22 [1/2], 1-22 [1/2], 1-22 [1/2], 1-22 [1/2], 1-22 [1/2], 1-22 [1/2], 1-22 [1/2], 1-22 [1/2], 1-22 [1/2], 1-22 [1/2], 1-22 [1/2], 1-22 [1/2], 1-22 [1/2], 1-22 [1/2], 1-22 [1/2], 1-22 [1/2], 1-22 [1/2], 1-22 [1/2], 1-22 [1/2], 1-22 [1/2], 1-22 [1/2], 1-22 [1/2], 1-22 [1/2], 1-22 [1/2], 1-23 [1/2], 1-23 [1/2], 1-24 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2], 1-25 [1/2],  |        | [9], 9022 [9-2],    |        | १४१६[२],१४२५ [३],   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | १०२६ [२], १०३२      |        | १४२७ [२], १४२९,     |  |
| 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | [9-२], १०३३ [9-३],  |        | १४३० [२], १४३४,     |  |
| [4], 1040 [2], 1044, 1040 [2], 1044, 1044, 1044, 1744 [2], 1041, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1044, 1  |        | 9089 [४,६], 9082,   |        | १४३६ [१], १४३८,     |  |
| 1048, 9060, 9080, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048, 1048,   |        |                     |        |                     |  |
| 1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | [4], 9040 [3],      |        |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                     |        |                     |  |
| १०८६,१०८६, ११११), १११८,११८८,११११), १११८,११८८,१११८,१११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                     |        |                     |  |
| 1313, 3174, 1318, [2], 1375, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3175, 3  |        |                     |        |                     |  |
| [२], १९४४, १९४५, १९४५, १९४८, १९४८, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १९४५, १८४५, १८४५, १८४५, १८४५, १८४५, १८४५, १८४५, १८४५, १८४५, १८४५, १  |        |                     |        |                     |  |
| 1974, 3142, 3144, 1144, 1153, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144, 1144,   |        |                     |        |                     |  |
| 1959, 1965 [2], 1950 [2], 1950 [2], 1950, 1960 [2], 1950, 1960 [2], 1950, 1960 [2], 1960, 1960 [2], 1960, 1960 [2], 1960, 1960 [2], 1960, 1960 [2], 1960, 1960 [2], 1960, 1960 [2], 1960, 1960 [2], 1960, 1960 [2], 1960, 1960 [2], 1960, 1960 [2], 1960, 1960 [2], 1960, 1960 [2], 1960, 1960 [2], 1960, 1960 [2], 1960 [3], 1960 [2], 1960 [4], 1960 [2], 1960 [5], 1960 [2], 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960, 1960 [6], 1960  |        |                     |        |                     |  |
| 1960 [2], 9960 [2], 1900, 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2], 1900 [2],   |        |                     |        |                     |  |
| [2], 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 13 m, 1  |        |                     |        |                     |  |
| 1960 [v], 1954, 1960 [v], 1954, 1960 [v], 1965, 1960 [v], 1965, 1960 [v], 1965, 1960 [v], 1966, 1960 [v], 1966, 1960 [v], 1966, 1960 [v], 1966, 1960 [v], 1966, 1960 [v], 1966 1970 [v], 1966 1970 [v], 1966 1970 [v], 1966 1970 [v], 1966 1970 [v], 1966 1970 [v], 1966 1970 [v], 1966 1970 [v], 1966 1970 [v], 1966 1970 [v], 1966 1970 [v], 1966 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1970 1970 [v], 1  |        |                     |        |                     |  |
| 1809 [2], 1808, 1802 [3,4], 1804, 1802 [3,4], 1804, 1802 [3], 1804, 1802 [3], 1804, 1803 [3], 1804, 1804 [4], 1804, 1804 [4], 1804, 1804 [4], 1804, 1805 [4], 1806, 1806 [4], 1806 [1], 1806 [4], 1806 [8], 1806, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809, 1809,   |        |                     |        |                     |  |
| 1802 [2, v], 1804,   1818, 1819 [12], 1820 [2], 1820,   1818 [2], 1821 [2], 1821 [2], 1821 [2], 1821 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2], 1822 [2]    |        |                     |        |                     |  |
| 1800 [2], 1804,   1816 [4, 6], 1818,     1819 [2,4], 1818,     1818, 1818 [2],     1818, 1818 [2],     1820 [2,4], 1818,     181, 1820 [2,4],     182, 182,     183, 1826 [2],     1826, 1830,     1826, 1830, 1830,     1820, 1831, 1830,     1830, 1831, 1830,     1831, 1831, 1832,     1831, 1831, 1832,     1831, 1831, 1832,     1831, 1831, 1832,     1831, 1831, 1831,     1831, 1831, 1831,     1831, 1831, 1831,     1831, 1831, 1831,     1831, 1831, 1831,     1831, 1831, 1831,     1831, 1831, 1831,     1831, 1831, 1831,     1831, 1831, 1831,     1831, 1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1831,     1831, 1832,     1831, 1832,     1831, 1832,     1831, 1832,     1831, 1832,     1831, 1832,     1831, 1832,     1831, 1832,     1831, 1832,     1831, 1832,     1831, 1832,     1831, 1832,     1831, 1832,     1831, 1832,     1831, 1832,     1831, 1832,     1831, 1832,     1831, 1832,     1831, 1832,     1831, 1832,     1831, 1832,     1831, 1832,     1831, 1832,     1831, 1832,     1831, 1832,     1831, 1832,     1831, 1832,     1831, 1832,     1831, 1832,     1831, 1832,     1831, 1832,     1831, 1832,     1831, 1832,     1831, 1832,     1831, 1832,     183    |        |                     |        |                     |  |
| 1730 [\$,v], 1732, 1731, 1742 [1-2], 1740 [x,c,], 1740 [x,c,], 175, 1740 [x,c,], 175, 1740 [x,c,], 175, 1740 [x,c,], 175, 1740 [x,c,], 175, 1750 [x,c,], 1750, 1750 [x,c,], 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 175 |        |                     |        |                     |  |
| 9218, 9294 [2],         9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2], 9428 [2],                                   |        |                     |        |                     |  |
| 1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946   1946       |        |                     |        |                     |  |
| 18], 12×c [×4,c], 1262 [12], 1262 [1], 1262 [2], 1262 [3], 1262 [3], 1262 [3], 1262 [12], 1262 [12], 1262 [12], 1262 [12], 1262 [12], 1262 [12], 1262 [12], 1262 [12], 1262 [13], 1262 [14], 1262 [14], 1262 [14], 1262 [14], 1262 [15], 1262 [16], 1262 [17], 1262 [18], 1262 [18], 1262 [18], 1262 [18], 1262 [18], 1262 [18], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19], 1262 [19]  |        |                     |        |                     |  |
| 9763 [9.4], 9866     0], 9486, 9449       [9], 1986 [8], 1989, 1983, 1984, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 198                                                  |        |                     |        |                     |  |
| [1], 126 [2], 1264, 1204, 1204, 1264, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204  |        |                     |        |                     |  |
| 9255, 9207, 9209, [9-2], 94579456, 9269, 927, 9462, 9462, 9462, 9462, 9462, 9462, 9462, 9462, 9462, 9462, 9462, 9462, 9462, 9462, 9462, 927, 927, 927, 927, 927, 927, 927, 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                     |        |                     |  |
| 1200, 1253, 1250, 1201, 1202, 1203, 1201, 1202, 1203, 1204, 1212, 1213, 1204, 1213, 1214, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204,   |        |                     |        |                     |  |
| 1201,1202, 1204, 1204, 1313, 1316, 1215, 1323, 1323, 1215, 1323, 1323, 1324, 1324, 1324, 1324, 1326, 1324, 1326, 1325, 1326, 1326, 1325, 1326, 1326, 1325, 1326, 1326, 1325, 1326, 1326, 1325, 1326, 1326, 1325, 1326, 1326, 1325, 1326, 1326, 1325, 1326, 1326, 1325, 1326, 1326, 1325, 1326, 1326, 1325, 1326, 1326, 1325, 1326, 1326, 1325, 1326, 1326, 1325, 1326, 1326, 1325, 1326, 1326, 1325, 1326, 1326, 1325, 1326, 1326, 1325, 1326, 1326, 1325, 1326, 1326, 1325, 1326, 1326, 1325, 1326, 1326, 1325, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1  |        |                     |        | • •                 |  |
| 120%, 1218, 1218,<br>1215, 1228, 1228,<br>1215, 1228, 1228,<br>1227, 1228, 1228,<br>1248, 1228, 1229,<br>1268, 1228, 1229,<br>1268, 1228, 1229,<br>1268, 1228, 1229,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                     |        |                     |  |
| 1215, 1222, 1222,<br>1214, 1424, 1344,<br>1314, 1424, 1344,<br>1324, 1324, 1344,<br>1344, 1345, 1344,<br>1344, 1345, 1344,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                     |        |                     |  |
| 9374, 9344, 9344, [9], 9602, 9603<br>9362, 9363, 9303, [9], 9604 [9-2],<br>9364, 9385, 9400, 9690, 9693                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                     |        |                     |  |
| 1262, 1262, 1242, [1], 1264 [1-2],<br>1264, 1288, 1400, 1604, 1610, 1611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                     |        |                     |  |
| १३८४, १३९९, १४००, १६१०, १६१०, १६१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                     |        |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                     |        |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                     |        |                     |  |

|        | 8              | वि परिसह        | - सदाणुकमा |             | ફેલ્ડબ              |
|--------|----------------|-----------------|------------|-------------|---------------------|
| मूखसदी | सक्स्यत्थो     | सुसंकाइ         | मूलसहो     | सक्रवस्थी   | सुत्तंकाह           |
| वि     | ૧૬૨૫ [૪]       | , १६४२,         | विष        | १९२३, १९    | २८,१९ <b>२</b> ९,   |
|        | ૧૬૪૩, ૧૬       | <b>४९ [٩]</b> , | 1          | 39.89, 99   | 18,9545,            |
|        | वद्ध्य, वद्ध   | ८, १६७८         |            | 9980,989    | ١٧, ٩٩६६,           |
|        | [२], १६७९      | ., १६८०,        |            | 9868, 98    | ov, १९७७ <b>,</b>   |
|        |                | 1000[3],        | i          | 35.00, 35   | ५७, १९९९,           |
|        | ૧૭૦૧ [રૂ]      |                 |            | 3000,40     | ०१,२०११,            |
|        | [१०,१२,१।      | १ १६, २३,       | 4          | २०२०, २०    | २५, २०२९,           |
|        | 3 8-3,4, 89    | , 13.16,        | t.         | २०३०, २०    | ३८,२०४४,            |
|        | બદ્ધાવાનું, ૧૭ | 206,70          |            | २०४७,२०     | ४९,२०६९,            |
|        | [··.], 9·o·    | ।९ [२],         |            | २०८४, २     | ৽९३ [२],            |
|        | २७१६, १४९      | 14, 9 194,      | 4          | (غ] ماه ه و | ૩૦°૬[૨],            |
|        | १७२३, १७३      | (E, 9330        | 1          | ૨૦૧૮[૨]     | ,२०९९[२],           |
|        | [२,३],१३       | ۹ [٦ ٤],        | 1          | ગ¶૦ૉ [ર     | ], ૨૧૦૭,            |
|        | 9034. [9]      | , 9 38'4.       |            | २१११, २१    | १४, २११६            |
|        | १७४७ [२]       | , 9389,         |            | [9],२99     | •[२],२११८           |
|        | ૧૭૫૭, ૧૫       | *** [a],        | i          | [२], २१     | <i>عد</i> [لا-لام], |
|        | 9360,93        | ११, १७६३        |            | २१२०[३]     | . २१२३[३],          |
|        | [ર], ૧૭૬       | ४, १७६५         |            | २१३८, २९    | 189, 2943           |
|        | £د ۾ [د]       | E, 9363         |            | [३,६], २९   | १५५,२१५७,           |
|        | [ર], ૧૭૬       | ८ [२३].         | 1          | ૨૧૫૧ [      | २], २१६०,           |
|        | 9009, 90       | <b>ા</b> [ર],   | Į          | २१६६ [२     | <b>γ], ૨</b> ૧६૭,   |
|        | 9008 [9-       | e], 900c.       | ţ          | २१६९, ३     | ૧૧૭૦ [૨],           |
|        | 3009, 90       | ec              | 1          | २१७६, ष्ट   | ૪૭ ટિ. પ્           |
|        | 9068 [9,       | 3], 9366        | I          | ष्ट. १७९ टि | . १, ष्ट. १९०       |
|        | [२], १०८       | و ۱۹ م          |            | ટિ. ૨, પૃ.  | २२० टि. ३,          |
|        | [3], 9053      | गा २३७,         |            | છું. ૨૭૯    | टि. ६, पृ.          |
|        | 9 39.8 [3      | ], 9044,        | ,          | ३०२ टि.     | ૮, ષૃ. રૂપર         |
|        | 9605 9         | , 9626,         | 1          | રિ. ३, પૃ.  | ⊀३७ टि. २           |
|        |                | 69,9<63,        | <b>(€)</b> | अपि         | €8€                 |
|        |                | ६८, १८६९        | वि –       | ,, १६८तः    | १७२, १७७,           |
|        |                | 3, 9008         |            | १७८ तः      | १८३ स्त्राणा        |
|        |                | <b>ં</b> ય [૨], |            | प्रथमकण्डि  | FT, 9<5[9],         |
|        |                | ech [3],        | 1          | 990 [9]     | g. ५३ टि.३          |
|        |                | 9 < 64. [9],    | विउक्तमंति |             | [F] \$vv            |
|        |                | ces [1].        | विउप्केस   | मुकुट-शिर   | विष्टम १७७          |
|        |                | ], 9652,        | बिउस       | विपुस १७    | رو, ۹۷< [۹],        |
|        |                | د ( ع ] .       | 1          |             | 966                 |

| मूकसदो                         | सक्रयस्थो                                | सुत्तंकाइ           | मूखसद्दो          | सक्कवत्थो                   | सुत्तंकाइ        |
|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
| विउन्बणया                      | विकुर्वणता-वि                            | कुर्वणा             | बिगी              | द्वकी पृ.च                  | २११ टि.६         |
|                                | २०३३, २०                                 | ₹¥ [٩],             | विगे              | युक्तः पृ.च                 | ११ हि. ४,        |
|                                |                                          | २०३५                | 1                 | g. <del>1</del>             | २१२ डि. <b>६</b> |
| विउच्चंनि                      | विकुर्वन्ति                              | २०५२                | विगाद्वेण         | विष्रहेण २१                 | <b>५३ [२]</b> ,  |
|                                | _                                        | [3,8,4]             | i                 |                             | ११५९ [२]         |
| विउन्विचा                      | विकुर्व्य २०५२                           |                     | विग्गहेणं         | ,, ૨ <b>૧</b> ૫૬ [=         |                  |
| विडिंग्वय –                    |                                          | 966                 | 1                 |                             | <b>११६६</b> [१]  |
| विक्खंभ ०                      | विष्कम्भ ८२,                             |                     | विगाहो            | विग्रहः २१५                 |                  |
|                                | ૧૫૪૭ [૧],                                |                     | विश्वित           |                             | 100              |
|                                | 9449 [9                                  |                     | विचित्त ०         | ,, 9 vv, 9·                 |                  |
|                                | २१५३[१],२                                |                     |                   |                             | १८८, १९६         |
|                                | २१५९[१],२                                |                     | विचित्तपक्खा<br>! | विचित्रपक्षाः-              |                  |
| विक्खंभसूई                     | विष्कम्भसृचिः <sup>५</sup><br>०,१२ [२],९ |                     |                   |                             | : ٧.٥ [٩]        |
|                                |                                          |                     | ० ब्रिच्छिपमा     | विस्तीर्णाः                 | २०७              |
| ० विक्खंभेगं                   | ५,२०,९,२२<br>विष्कम्भोण १९               |                     | ,,<br>o विश्विणणे | विस्तीणी                    | २०६[१]           |
| ० विक्समण                      | २०६[१],२१                                |                     | ० विश्लिण         | विस्तीर्णः                  | 99<[9],          |
| विगत जीवकलेखरे                 |                                          |                     |                   | ۹۹۹. [۹],                   |                  |
| विगयमिस्पिया<br>विगयमिस्पिया   | सु विगतगावकणवा<br>=<br>= विगतमिश्रिता=   |                     |                   |                             | ∍રે ટિ. ર        |
| विगयसम्भवा                     | विगयामाञ्चला-                            | मापासदः<br>८६५      | विच्छुता          | যুখিকা:                     |                  |
| बिगलिंदिए                      | विकलेन्द्रियः                            | ८६५<br>८९१          | विजएसु<br>विजय    | विजयेषु-देवर<br>विजय-देवलो  |                  |
| ।बगालग्द्रपु<br>० बिगर्लिदिएसु | विकलान्त्रयः<br>विकलेन्द्रियेषु १ ०      |                     | विजय<br>विजय ०    |                             |                  |
| o ।बनाकार्यदेवी                | 19460,524314                             | 48.54<br>. • 41.41) | (আন্সেপ্ত         | ,, ४३६ [१                   |                  |
| चिग <b>िं</b> दिय              | विकलेन्द्रिय८५                           |                     |                   | अ२३, ९०३६<br>१०४१ [८]       |                  |
| (Mathewala)                    | 14400.4401                               | [२]                 |                   | [N], 90%                    |                  |
| विगर्लिडिया                    | विकलेन्द्रियाः८९                         |                     |                   | [^], 100<br>10¥€[9,0,       |                  |
| विसालाज्या                     | १९७३ गा. २२                              |                     |                   | [3], 90)                    |                  |
|                                |                                          | ण. २२६              |                   | 10 Kg. 10                   |                  |
| o विगलिदिया                    | विकलेन्द्रियो १                          |                     |                   | 9048[9],                    |                  |
| -                              | विकलेन्द्रियाः १८                        |                     |                   |                             | 3, 9649          |
| ,,                             |                                          | . २०६७              | कि नमने नमंत्रीपर | । उ.स.<br>श्रम विजयवैजयन्ती |                  |
| विगलिंदियाण                    | विकलेन्द्रियाणाम्                        |                     | 1444444           | 14 14 14 44 44 (1)          | 154 [1]          |
| 13.11.21.431.21                | - न जल्ला अवाशासू                        | [3]                 | विजया             | विजया:-विज                  |                  |
| विगलंदिया                      | विकलेन्द्रियाः                           | 540                 |                   | द्वीप-समुद्रार्थे '         |                  |
| ॰ बिगर्लेडियाणं                | विक्लेन्द्रियाणाम्                       |                     |                   | W. 1 (13 M) 4               | गा. २०५          |
|                                |                                          | . २१५०              | ,,                | ,, -देवविशेष                |                  |
| ० विशिषणा                      | विकीर्णानि पृ. प                         |                     | "<br>बिजये        | त्रिजयः<br>विजयः            | _                |

| मूछसदो                              | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ                    | मुख्सद्दो               | सक्तमस्यो सुत्तंकाह                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| विज्ञाहरसे <b>डीको</b>              | विद्याधरश्रेण्यः १५५ १ [६]             | विदिसीचाए               | विदिग्वातः ३४ [१]                        |
| विज्ञाहरत <b>ा</b> जाः<br>विज्ञाहरा | विद्याधराः १००, पृ. ३६                 | + विदेहा                | विदेहेष १०२ गा. ११४                      |
| lamifd41                            | 2. 24                                  | बिदेहा                  | वैदेहाः-जात्यायाः १०३                    |
| विज्युकुमारा                        | विद्युत्कुमाराः १४० [१],               | 17341                   | गा. ११८                                  |
| in 3 hours                          | (34<br>(4)                             | विदंसं                  | विष्वंसम् ८८०,१८९७,                      |
| विज्जकमाराणं                        | विद्यत्कमाराणाम् ५३८                   | 1                       | 9<20                                     |
| विञ्जूकुमारिंद् ०                   | विद्युत्कुमारेन्द्र १८७ गा.            | ० विधा                  | विधा १६                                  |
| '                                   | 939                                    | विधाए                   | विधाता-वानव्यन्तरेन्द्रः                 |
| विज्ञुदंता                          | विध्दन्ताःअन्तद्वीप                    |                         | १९४ गा. १५२                              |
|                                     | म3ष्याः •.५                            | विपरिणामङ्क्ता          | विपरिणमण्य १८०१                          |
| विज्ञुसुहा                          | वियुन्मुखाः- ,, ५५.                    | . वि <b>प्पज</b> हणाहिं | विप्रहाणैः २१७५                          |
| विक्रम्                             | विधृत-अभिकायविशेषः                     | बिप्पजहित               | विप्रजहित २१७५                           |
|                                     | ₹9 [3]                                 | विप्पजहित्ता            | विप्रहाय २१७५                            |
| ,,                                  | ,, [बुमाराः] १५७ सः,                   | ० विष्यमुद्धा           | विप्रमुक्ताः२११गा.१५८,                   |
|                                     | 9३७, १८७ मा १४६                        | 1                       | २९७० [२] गा. २३०                         |
|                                     | गा. १४८                                | विष्यमुक्काणं           | विप्रमुक्तानाम् ११२२                     |
| विज्ञाडिमच्छा                       | मत्स्यविशेषः पृ. २९टि ४                | ॰ विष्यमुक्काणं         | ,, २११ मा. १६६                           |
| विविश्वस्थिमच्छा                    | 63                                     | विदिभहियमच्छा           | मत्स्यविशेषः पृ. २९ टि. ४                |
| विदिम                               | बालस्य १४.६                            | : विभंगणाण ०            | विभक्तज्ञान ४४०,४४९                      |
| ० विणण्                             | विनये ११० गा. १२८                      | विभगणाण –               | ,, १९१८                                  |
| विणासेसु                            | विनाशेषु ८२                            |                         | मे विभक्तज्ञानपरिणामः ९३४                |
| विजे <b>ऊ</b> ण                     | वीनियत्वा १ [गा. २]                    |                         | - विभक्तज्ञानसाकारपश्यक्ता               |
| त्रि <b>ण्णाण</b>                   | विज्ञान १६७९                           | पासणवा                  | १९४२<br>ो- विभक्तज्ञानसाकारोपयोगः        |
| वित्रतपश्खी                         | विततपक्षिणः ५०                         | विभगणाणसागार<br>वश्रोगे |                                          |
| विनिमिरतरागं                        | वितिमिरतरकम् १२१५                      | विभाग<br>विभागणाणी      | १९०९, १९१३<br>विभक्तज्ञानी ४८८, ४९६,     |
| 000                                 | [२-३]                                  | istatololi              | ावसक्ष्याना ४८८, ४९६,<br>१३५३            |
| वितिमिरा                            | वितिमिराः २१७६                         | विभगणाणी                | 1१५१<br>विभक्तज्ञानिनः २५८.              |
| ,,                                  | वितिमिराणि २१०<br>विस्तारक्षचः ११० गा. | iatisfoliali            | ावसङ्ग्रह्मानमः रूपट,<br>९३८,९४१[१],१८९९ |
| वित्थाररुष्ट्                       |                                        | 4                       | [2], 9548                                |
| ० वित्यारहर्ड                       | १२७<br>विस्ताररुचिः ११० गा.            | ० विभंगणाणी-            | विभक्षज्ञानोपयुक्ताः                     |
| ० ।वत्यारसङ्                        | विस्तारहिंचः ११० गा.<br>११९            | वउसा                    | १५२५                                     |
| ० विश्थिषणा                         | वस्तीणी २०५ [१]                        |                         | · विभक्तज्ञानसाकारपश्यता                 |
| ० विस्थिपणी<br>० विस्थिपणी          | विस्तीर्णः १९५ [१],२०३                 | वासमधा                  | 9630                                     |
| - INICHANI                          | ावस्ताणः १८७(१),२०३<br>[१]             | विभंगनाणी <b>ण</b>      | विभक्तज्ञानिनाम २५९                      |
| विविसि                              | [1]<br>विदिशम् २१५९ [१],               | विभंग                   | तुणविशेषः ४७ गा. ३६                      |
|                                     | . ।यापसास् राज्यात्राहाः<br>२९६९       | विभावणा                 | विभावना १७९३गा.२१८                       |
|                                     | 4141                                   | - Indicade              | 14-04-0-17-17-0-17-0-17-0-17-0-17-0-17-0 |

| मूलसहो         | सक्कपत्थो सुत्तंकाङ् | मूलसरी          | सक्रवस्थो सुक्तंकाइ         |
|----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|
| विमए           | बनस्पतिविशेषः४६गा.३४ | विवडजोणियाणं    | विद्युतयोनिकानाम् ७७२       |
| विमछ           | विसल १७८ [२], २११    | वियडा           | विश्वता-योनिभेदः ७६४,       |
| विमाण          | विमान २०७,२०८        |                 | ७६५, ७६७, ७७०               |
| विमाण •        | ., २०६ [२] गा. १५५   | वियदावति        | विकटापातिन-पर्वत १०९४       |
| विमाण          | ,, <b>२१०</b>        | वियतपक्खी       | विततपक्षिणः ८६              |
| बिमागछिद्सु    | विमानच्छिद्रेषु १५७  | वियरिथपुहत्तिया | वितस्तिपृथक्तिबद्धाः ८३     |
| बिमाणणिखुडेसु  | विमाननिष्कुटेषु १५७  | विवारिंथ        | वितस्तिम् ८३                |
| विमाणपत्थडेसु  | विमानप्रस्तटेषु १४८, | वियकाणं         | विकलानाम्-विकलेन्द्रिः      |
|                | १५१, १५७, १६०        |                 | याणाम् १७६०                 |
| विमाणं         | विमानम् ८५३          | वियसंत          | विकसत् १८८                  |
| विमाणा         | विमानानि १९५ [१],    | वियसिय ०        | विकसित १७८[२],              |
|                | १९६, १९७[१], १९८     | 1               | 95% [ <b>9</b> ]            |
|                | [१], १९९ [१], २०६    | वियाणंतो        | विज्ञानन २११ गा. १७४        |
|                | [१], २०७, २०८, २१०   | वियाणाहि        | विज्ञानीहि ५४ [७] गा.       |
| ० विमाणा       | ., २०९मा. १५७, १९६३  | ,               | 68.64                       |
| विमाणाइं       | ,, 9449 [6-4],       | ० बिरए          | विरतः १६४२, १६४६,           |
|                | १९९८, २००६           |                 | १६४७ [१]                    |
| बिमाणाणं       | विमानामाम् १९७ [१],  | ० विश्तस्य      | विरतस्य १७८४ [३]            |
|                | 155 [9], 206 [9]     | विरातिं         | विरतिम् १४४७                |
| विमाणाव लियासु | विमान।वलिकासु १४८,   | ० विश्यस्य      | विस्तस्य १६४५, <b>१६</b> ५० |
|                | 949, 940, 940        |                 | तः १६५३, १६५५ तः            |
| विमाणावास ०    | विमानावास १९५ तः     |                 | 1446, 1440                  |
|                | २०७                  | ० विरया         | विरताः १६४३, १६४८,          |
| ० विमाण        | विमानम् पृ.४१२टि     |                 | 9686 [ <b>9</b> ]           |
|                | 9-2                  | विरयाविरयं      | विरत्यविरतिम् १४४८, ष्ट.    |
| "              | विमाने ३९७ तः ४०६    |                 | ३५५ ટિ. ર                   |
| विमाणेसु       | विमानेषु १४८, १५१,   | विरक्षिए        | विश्लितः १०००               |
|                | 94.4, 960            | बिरहिता         | विरहिता ७६४, ५६५            |
| ॰ विमाणेसु     | ,, હરફ               | "               | विरहिताः ५.७३               |
| ० विमुक्ता     | विमुक्ताः २११ गा.    | विरहिया         | विरहिता ५६० तः ५६३,         |
|                | १६७ गा. १७९, २१७६    |                 | ५६६ तः ५ <b>६८</b>          |
|                | गा. २३१              | "               | विरहिताः ५.६९तः ५७२,        |
| विमुक्काणं     | विमुक्तानाम् पृ. २७३ |                 | ५७४ तः ५७७, ५७९,            |
|                | રિ. ૧૦               |                 | ५८१, ५८३ तः ५८५,            |
| ० विसुक्तो     | विसुक्तः २११ गा. १७६ |                 | ५८९, ६०५, ६०६               |
| विमोयण         | विमोचन ११०५, ११२२    | विराह्य         | विराजित १७७, १७८            |
| बियइजोणिया     | विश्वतयोनिकाः ७७२    |                 | [9-२], १८८, १९६             |
|                |                      |                 | -                           |

|                | •                        |                          |                          |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| मूछसद्दो       | सक्कबत्थो सुत्तंकाइ      | मूकसदो                   | सक्क्ष्यत्थो सुत्तंकाह   |
| बिराङी         | बिडाली ८५.९              | बिसाले                   | विशालः-वानव्यन्तरेन्द्रः |
| बिराले         | बिडालः ८४९,८५२           |                          | १९४ गा. १५२              |
| विशहए          | विराधकः ८९९              | ० विसिट्टया              | विशिष्टतः १६८५ [१],      |
| बिराहणी        | विराधनी ८३१              |                          | ૧૬૧.૫ [રૂ]               |
| विराहियसंजमाणं | विराधितसंयमानाम्१४७०     | विसुज्ज्ञमाण ०           | विशुध्यत १३७             |
| बिराहियसंजमा-  | विराधितसंयमा-            | ० विसुज्ज्ञमण-           | विञु∗यत्परिणामा          |
| संजमाणं        | संयमानाम् १४७०           | परिणामा                  | 9042                     |
| विरिय          | वीर्य १६८४ [१]           | • विसुज्यमाण-            | विशुध्यत्परिणामः         |
| बिरहा          | वनस्पतिविशेषः पृ. २२     | परिणामे                  | 9 94.9                   |
|                | રિ. પ                    | <b>बिसुज्ज्ञमा</b> णा    | विशुध्यन्तः १२२          |
| बिसंबे         | वेलम्बः-वायुकुमारेन्द्रः | विसुद्धतगरं              | विज्ञुद्धतरकम् १२१५.     |
|                | १८७ सा १४३               |                          | [२.३]                    |
| o विलायविसय-   | विलायविषयवासी-           | <b>विसुद्</b> लेसवरागा   | विशुद्धतरलेस्याः पृ. २७५ |
| वासी           | म्लेच्छजातिविशेषः ९८     |                          | ટિ. ૧-૨                  |
| बिलिहिजमाण     | विलिख्यमान १९७ [२]       | <b>बिसुद्</b> लेस्सतरागा |                          |
| बिह्नस         | म्लेच्छजातिविशेष पृ. ३६  | विसुद्धवणातरागा          | विशुद्धतस्वर्णाः ११२६,   |
|                | टि. ८                    |                          | 4 d ž ž [ d ]            |
| विषङ्कंतो      | विवर्धमानः ५४ [९]        | विसुद्धा                 | विशुद्धाः २१७६           |
| •              | गा. ९८                   | ,,                       | विशुद्धानि २१०           |
| विशागप सस्स    | विपाकप्राप्तस्य १६७९     | विसुद्धाओ                | विद्युद्धाः १२४१         |
| बिबिह          | विविध १८८                | बिसेसपर्यं               | विशेषपदम् पृ.१६२ पं.६    |
| विविद् ०       | ,, ৭৫৫, ৭९५ [৭]          | विसेसा                   | विशेषाः २ गा.४           |
| बिसप्          | विषयः ९९२ [१-२]          | विसेसाधिया               | विशेषाधिकाः२१३,२२९,      |
| विसमसमी-       | विषमसमीकरणाय             |                          | २३६, २३९, २४०[४],        |
| करणवाष्        | २१७० [१] गा. २२८         |                          | २४१,२५५,३०८,३०९,         |
| विसमं          | विषमम् १११९, २१७०        | ĺ                        | ३११, ३१७ त ३१९,          |
|                | [१] गा. २२८              |                          | ३२७                      |
| विसमाउया       | विषमायुषः ११३०           | विसेसाधियाइं             | विशेषाभिके ७८०           |
| विसमो          | विषमः ९४८ गा. २००        | ,,                       | विशेषाधिकानि ७८०         |
| विसमोबवण्णना   | विषमोपपमकाः ११३०         | बिसेसाहिए                | विशेषाधिकः २१६९          |
| विसय           | बिषय-देश ९८              | ,,                       | विशेषाधिके २११           |
| + विसय         | विषयः ५७२ गा. २०२,       | विसेसाहिया               | विशेषाधिको ७७७,७७९,      |
|                | १९८१ गा. १२२             |                          | ७८०, ८०२, ८०३            |
| + विसय         | विषयः ८७७ [२३]           | ,,                       | विशेषाधिकाः २१३ तः       |
|                | गा. १९८                  | 1                        | २१५, २१८, २१९,           |
| बिसंगू         | वनस्पतिविशेषः पृ. २०     |                          | રર9 તઃ રર₹ [૪],          |
|                | ਿ. <b>€</b>              |                          | २२४ तः २४० [२],          |

| 410          | 4,0140118               | त्रवारालक्षर      |                             |
|--------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|
| मूखसद्दो     | सक्क्यस्थो सुत्तंकाइ    | स्लसहो            | सक्रयत्थो सुत्तंकाइ         |
| विसेसाहिया   | २४० [४] तः २७०,         | विहरद्            | विहरति १९.७ [२],            |
|              | २७२ [१-५], २७३ तः       | 1                 | १९९ [२], २०० [२]            |
|              | २७६, २७८, २९२ तः        | विहरति            | ,, 944 [2], 960             |
|              | २९४, ३०७, ३१०,          |                   | [२], १८२ [२], १८३           |
|              | ३१३ तः ३१८, ३२०,        |                   | [२], १९० [२], १९१           |
|              | ३२१, ३२५ तः ३२७,        | 1                 | [२], १९२, १९८[२],           |
|              | ३३० स. ३३४, ६९१,        |                   | २०० [१.२], २०१[२],          |
|              | ७३१, ७३३, ७३५,          |                   | २०३ [१-२],२०४ [२],          |
|              | પરેષ, હપરે, હદરે,       |                   | २०५ [२], २०६ [२]            |
|              | વ્યવસ્, વાકવા, વ્યવસ    | विदर्गत           | विद्दरत. १७८ [२],           |
|              | ७८०, ९७९, ९८७           |                   | १८१ [२], १८४ [२].           |
|              | [७,९], ११७०, ११७३,      |                   | ૧૮૧ [૨], ૧૧૫ [૨]            |
|              | 9908, 9960 [*,          | ٠,                | विद्वरन्ति १६७ तः १७४,      |
|              | a:4], 99c0 [9,3],       |                   | १७७, १७८ तः १८४             |
|              | ११८३ [१,३], ११८५.       |                   | सत्राणां प्रथमकण्डिका,      |
|              | ६१८८, ११९०,२१२५,        |                   | १८६ [१], १८७ तः             |
|              | त. २१२७ [१], २१२८       |                   | 964 [9], 900 [9],           |
|              | [9-2] 29/2, 2764        |                   | વલરૂ [૧], વલ <b>્</b> [૧],  |
|              | [9]                     |                   | १९६, १९.७ [१], १९८          |
| ,,           | विशेषाधिका १००६ गा      |                   | [૧], ૧૫૧ [૧], ૨૦૧           |
|              | २०७, १०१३, १५६६         |                   | [9], २०२[٦], २०४            |
| ,,           | विशेषाधिकःनि २७७        |                   | [٩], २०५ [٩]                |
| विसेसाहियाइं | विशेषाधिके ७७७, ७७९.,   | विहसंत            | विद्यसम् पृ.६४ टि. ॰        |
|              | उट०, ८०२, ८७३           | बिहंनणाणी         | विभ <b>न्न</b> ज्ञानिनः २५९ |
| ,,           | विशेषाधिकानि ३२८.       | विहंगणाणीण        | थि <b>भङ्गज्ञानिनाम</b> २५८ |
|              | 399, 400                | विहेगु            | वनस्पनिविशेषः '५.४ [८]      |
| विसेसाहियाओ  | विशेषाधिकाः १९८०        |                   | गा. १२                      |
|              | [v·٩], ११८२ [२·३],      | <b>बिहं</b> ग्    | 9. ૨૫ દિ. ૬                 |
|              | ٩٩٤٦ [٤], ٩٩٤٩.,        | ० विहा            | विधा १७                     |
|              | १९९०, १६६३              | ,,                | विश्वाः १९५ [१]             |
| विसेसेण-     | विशेषेण २९९ गा. १७५     | विद्वाणसम्मणं     | विधानमार्गणम् १७९८          |
| विसेसी       | विशेषः ९२०, ९८६.        |                   | [9], 9<00 [9]               |
|              | 900 [9], 9980           | ० विहाणा          | विधानानि पृ. १४ टि. २       |
| • विसेसी     | विशेषः १२४९             | <b>बिहाणा</b> हुं | ,, २५ [३], २८ [४],          |
| बिस्संभरा    | विश्वम्भराः-भुजपरिसर्प- |                   | રૂવ [૪], રૂ૪ [૪],           |
| _            | मेदः ८५ [१]             |                   | ५५ [३]                      |
| विस्सा       | विस्नाः पृ.५१ टि.३      | ० बिहाणे          | ,, 900                      |
|              |                         |                   |                             |

| मूकसहो               | सक्रयस्थी            | सु संकाह | मूलसहो                  | सक्रयत्थो            | सुचंकाइ   |
|----------------------|----------------------|----------|-------------------------|----------------------|-----------|
| <b>बिहा</b> यगतिणामे | विद्वायोगतिन।म       | 9553,    | o वीयरायचरि-            | वीतरागचारित्राः      | ર્થાઃ ૧૨૪ |
|                      |                      | 6 [96]   | त्तारिया                | 124, 920             |           |
| ० विहायगतिणामे       | ,, 96.4°             | 8 [96]   |                         |                      | 939       |
| विद्यायगती           | विहायोगतिः           |          | वीयरायदंस-              | वीतरागदर्शनार्थ      |           |
|                      |                      | 9964     | णारिया                  |                      | 994       |
| बिहि                 | विधिः १४७४ ग         | T. 296   | • <b>बीय</b> रायदंसणा   | ,,                   |           |
| बिहिणा               | विधिना               | 993      | रिया                    |                      | त. ११५    |
| ० विहीणया            | विहीनता १६८५         | [२],     | + वीरण                  | वीरणः ४९             | गा, ३३    |
|                      |                      | (4 [3]   | वीरिजोवगाहिएहिं         | <b>वी</b> यॉपगृहीतैः | १६७०      |
| • बिहीहिं            | विधिभिः ११० व        |          | वीरियंतराङ्ग्           | वीर्यान्तर। यकम्     | 9696      |
| विद्वंगुं            | वनस्पतिविशेषः ५      |          | बीरि <sup>य</sup> तराप् | वीर्यान्तरायः        | 95.05     |
| _                    |                      | गा. ९२   | वीस                     | विश्वतिः १७०२        | [w, e,    |
| ० बिहुणा             | विहीनाः ७९० स        |          |                         | १३, २२, ३६,          | 30,83,    |
| + विंट               | वृन्तम् ५.४ [८]      |          |                         |                      | 4,6]      |
| विंदं<br>रू          | , પૃ. રહ             |          | + बीस -                 | विशम् ७९०            | गा. १८८   |
| विद्गा               | जास्यार्थविशेष·      |          | वीसइमं                  | विंशतितमम् पृ.       | 37 C 9.   |
|                      |                      | રિ. ૧    |                         |                      | 28        |
| विहणिका              | <del>चृंहणी</del> या |          | वीससा                   | विस्रसया             |           |
| वीइभयं               | वीतभयम् १०२ व        | 11. 994  |                         | १६८१ [१],            | १६८२ नः   |
| वीतरागचरित्रास्यि    |                      |          |                         | 9668 [9],            | 9500      |
|                      | वीतरागचारित्रार्थी   |          |                         |                      | ), १६८६   |
| त्तारिया             |                      | रः १३२   | बीससाए                  | विससमा               | 9922      |
|                      | वीतरागद्दीनार्याः    | 990,     | वीसं                    | विश्रतिः ४२४         |           |
| णारिया               |                      | 996      |                         | ४२५ [9,३]            |           |
|                      |                      | 9983     |                         | [२], १७००[           |           |
|                      | <b>व्य</b> तिवज्य    | २९०      |                         | da05 [n'd            |           |
| वीयभयं               | वीतभयम् पृ. ३        | • ટિ. ६  |                         | २२, ३६, ३७,          |           |
| वीयरागच रिसारिय      | । बीतरागचारित्रायी   | : १२०,   | "                       | विंशम् १७४           |           |
|                      | 92)                  | ८, १३२   | बीसा                    | विंशतिः २०६          |           |
| • वायरागचरित्ताः     | ,, 994, 9            | ३० तः    |                         |                      | ह, ५९९    |
| ्र स्थि।             |                      | 455      | ,,                      | विस्नाः १६७          |           |
| बीवराग इंसणारिया     | वीतरागदर्शनार्थाः    | 90%,     | बीसाए                   |                      | १०५ [२]   |
|                      |                      | 111      | ,,                      | ,, विंशत्या          | ৰা ৩৭৭,   |
| ० वीचरागदंस-         | ,, 111, 11           |          |                         |                      | ७१२       |
| णारिया               | ११५, ११७ तः          | 999      | ,,                      | विंशती १८३९          |           |
| बीवरागसंत्रवा        |                      | 9983     | बीसायणिका               | विस्वादनीया          | १२३७      |
| बीबरागा              | बौतरागाः             | 1942     | बीसुत्तर ०              | विंशत्युत्तर         | 909       |

## पण्णवणासुत्तपरिसिद्वाई

| मूकसदो  | सक्क्यस्थो सुत्तंका            | इ मृकसदो        | सक्रपत्थो सुसंकाइ         |
|---------|--------------------------------|-----------------|---------------------------|
| वीही    | ब्रीहिः ५० गा. ४               | ۹               | 9568, 9568, 2086,         |
| वुच्चइ  | उच्यते ४४१, ४५६[१]             | , (             | २०५१, २०५२ [१],           |
|         | ४८९ [१], ४९७, ५३               | 9               | २०५८, २०८०, २०८३,         |
|         | [9], < 39, < 40                | , (             | २११७ [१], २१६९,           |
|         | ११२४, ११३०, ११४४               | , [             | २१७६, ष्ट. २७५ टि. ६      |
|         | १२२०, १२५३, १२५                |                 | उच्यन्ते १६०४ [१],        |
| बुश्चति | उच्यते ४३९ तः ४४९              | . ]             | 9644                      |
|         | ४४३ तः ४४८, ४५२                | . बेइयंत        | वेदिकान्तः १५५१ [१]       |
|         | ४५५ [१-३], ४५,७[१]             | वेद्यासु        | वेदिकास १४८               |
|         | ४५९ [१], ४६२ [१]               |                 | वेदविष्यन्ति ९७१          |
|         | 44¥ [9], 444 [9]               |                 | अवेदिषु:-वेदितवन्त:       |
|         | ۶६७ [٩], ۶६८ [٩]               |                 | 4.99                      |
|         | ४७० [१], ४७३ [१]               | वेडब्बिए        | वैकियम् ९०१, ९०२,         |
|         | (١٥ [٦], ٢٥٧. [٩]              | Į               | ९०६, ९०८, १०७२,           |
|         | (۹] ۶۵۹ [۹] دوی                |                 | 9804                      |
| ,       | ४८२ [१], ४८३ [१],              | ० वेडस्विणो     | वैकियाः-वैकियशरीराः       |
|         | eca [a], eca [a],              | 1               | 154                       |
|         | ४९० [१]. ४९१ [१],              | वेउच्चिय        | वैकिय १५६५, १५६६,         |
|         | ४५३ [१], ४९.५. [१],            |                 | १७०२ [१४]                 |
|         | प <b>०३</b> तः ५०५,५०८तः       | वेउच्चिय ०      | ् २१२२                    |
|         | प्रवृत्तः प्रवृत्तः प्रवृत्तः, | + वेडस्विय      | वेकियः-समुद्धातः २०८५     |
|         | પ્યવસ, પર્પ [૧], પરદ           |                 | मा. २२७                   |
|         | [૧], પર્ષ [૧], પર્વ            |                 | र- वैकियमिश्रशरीरकायः     |
|         | [٩], ૫૪૨ [٩], ૫૫૩              | कायप्यक्षोगी    | प्रयोगिणः १०७७,           |
|         | [१],८३१,८६७,८६८                | 200             | 9006,9060,9063            |
|         | 998, 998, 998,                 | वेडिव्वयमीस-    | वैकियमिश्रदारीरकायप्रयोगः |
|         | १०४१ [६], ११२४ तः              | ं सरारकायप्यकार | 1 9042, 9040, 9048        |
|         | 9926, 9926, 9924,              |                 | ार-वैकियमिश्रशरीरकाययोगम् |
|         | 9932, 9933 [9].                | कायजोगं         | २१७३ [२]                  |
|         | 9936, 9988, 9899               | वडास्वयसमुग्धाए | वैकियसमुद्धातः २०८६,      |
|         | [१-३], १२२०, १२२२,             |                 | २०८९, २०९० [१],           |
|         | 9242, 9244, 9888,              |                 | २०९१ [२], २०९२,           |
|         | १४५९, १५७३, १६०४               |                 | २१४७ तः२१५२,२१६५          |
|         | [9], 9089, 9992,               | वडाव्वयसमुखाए   | णं वैकियसमुद्धातेम २१२५   |
|         | १९२९, १९३१, १९३०               |                 | तः २१२७ [१], २१२८         |
|         | [9], 9948, 9940                |                 | [२], २१३०, २१३१,          |
|         | [१], १९५८, १९६०,               | 1               | २१५५ [१]                  |
|         |                                |                 |                           |

| मूलसदो                | सक्स्यत्थो                    | सुत्तंकाइ  | मूलसद्दो                        | सक्स्यत्यो                    | सु संकाह          |
|-----------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| वेउन्वियसमुग्धार्भ    | ो वैकियसमुद्धाः               | तः २११७    |                                 | १५२३ [१-                      | २], १५२४          |
|                       |                               | [9]        |                                 | [9], 943                      |                   |
| वेडच्चियसरीरपुसु      | वैकियशरीरके                   |            |                                 | ,                             | [9 3,6]           |
| वेडव्विचसरीरकार       | ।- वैकियशरीर <del>व</del>     | (ययोगम्    | वेउध्वियस्स                     | वैकियस्य                      | <b>९</b> १० [२],  |
| जोगं                  |                               | २१७३[२]    |                                 |                               | 1488 [3]          |
| बेडब्बियसरीरकाय       | r-वैकियशरीरक                  | यप्रयोगिणः | वेउव्विया                       | वैकियाणि                      | ९१२ [४],          |
| प्यक्रोगी             | 90                            | ८०, १०८३   |                                 | 496                           | [२], ९२२          |
| वेड व्वियसरीर-        | वैकियशरीरका                   | यप्रयोगः   | वेउध्वियाइं                     | ,,                            | 599 [¥]           |
| कायप्यक्षोगे          | 9050,90                       |            | वेउम्बियाणं                     | वैकियाणाम् '                  | <b>९१६ [२]</b> ,  |
| वेउभ्वियसरीरगा        | वैकियशरीरव                    | प्रणि ९२२  |                                 |                               | <b>५२</b> १ [२]   |
| षेउव्वियसरीरणा        | न वैकियशरीरन                  | ाम १७०°.   | वेउञ्जियाति                     | वैकियाणि पृ.                  |                   |
| बेडव्वियसरीर-         | वैकियशरीरन                    |            | वेएइ                            | वेदयते १                      |                   |
| णामापु                |                               | १७३१ [५]   | i.                              | 9६८३, <b>9</b> 9              |                   |
| वेउन्वियसरीरया        | वैकियशरीरक                    |            | i .                             | १७७३ [१],                     |                   |
|                       | [२], ९११                      |            | वेएंति                          | वेदयन्ति                      | 9.09              |
|                       | [२], ९१४                      |            | वेजयंत                          | वैजयन्त-देवः                  |                   |
| वेउ व्वियसरीरस्स      |                               |            | !                               | [٩·૨], <b>६</b> ·             |                   |
|                       |                               | ५४, १५६६   |                                 | ७२३, १०३                      |                   |
| ० वेउव्वियसरीरस       |                               |            |                                 | १०४१[८],                      |                   |
|                       | १५३०, १५                      | .३१,१५३२   | :                               | 9084 [9],                     |                   |
|                       | *~ .                          | [٩,६]      |                                 | હ∙ઽ], ૧૦                      |                   |
| वेउध्वयसरीरं          | वैकियशरीरम्                   |            | 1                               | 3 280E                        |                   |
|                       |                               | १५६३ [१]   |                                 | 9040 [3]                      |                   |
| वेडध्वियसरीरंगो-      | वैकियशरीराझ                   |            |                                 | 9048 [9],                     |                   |
| बंगणामे               | 30 00                         | १६९४ [४]   | <u> </u>                        |                               | ६३, १८५१          |
| वेउव्वियसरीरा         | वैकियशरीराणि                  |            | वेजयंता<br>वेजयंतीप <b>दा</b> ग | वैजयन्ताः-वेर<br>वैजयन्तीपताः |                   |
|                       | वैकियशरीरिए                   | વળ દ્રખ    | ः वजयनापद्यागः<br>• वेजयंते     |                               | 590<br>1177[1]    |
| वेउच्चियसरीरी         | वाकथशराार                     |            | ्र चजनत<br>बेडगा                | यजयन्तः<br>प्राहृतिशेषः प्र   |                   |
| वेडव्वियसरीरे         | वैकियशरीरम्                   | [8]        | चंदरा।<br>वेदरा                 |                               | . રગાંદ. 1<br>૬ પ |
| षडाव्ययसरार           |                               |            | वेदकी<br>-                      | ,,                            | . ३૦ દિ. ૧        |
|                       | १५२१, १<br>वैक्रियशरीरे१      |            | विकश<br>वेणह्या                 | ,, पृ<br>वैणकिया-लि           |                   |
| ,,<br>० वेडव्वियसरीरे | विक्रयशरार १<br>वैक्रियशरीरम् |            | वेणु                            | वेणुः ५४ [                    |                   |
| ० वडाव्ययसरार         | वाकयशरारम्<br>१५१५ [१-        |            | वणु<br>वेणुदास्त्रि             | वेणुदालिः-स                   |                   |
|                       | 444 [3-                       |            | 434110                          |                               | •गा. १४४          |
|                       | [9-4], 94                     |            | बेणुदासी                        | बेणुदालि:-स                   |                   |
|                       | १५२० (२                       |            | 45301001                        | 43411B                        | 964 [3]           |
|                       | 1740 F4                       | (1) 12,42  | 1                               |                               | 4 [ · 1           |

| * **                     |                        | •              |                       |
|--------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|
| मूलसहो                   | सक्र्यत्थो सुत्तंकाइ   | मूलसरो         | सक्क्यत्थो शुक्तंकाह  |
| • बेणुदास्त्री           | बेणदाली १८४ [२]        | वेदणासमुग्धाको | वेदनासमुद्धातः २१३९   |
| + बेणुदेव                | वेणदेवः-,,१८७गा १४३    | वेदणासमुग्धाया | वेदनासमुद्धाताः २०९३  |
| बेणुदव ०                 | वेणुदेव~,, १८४[२]      |                | [9], २०९७[9], २९०१    |
| बेणुदेवे                 | वेणुदेवः-,, १८५ [२]    |                | [9], २९०३[9],२९२९     |
| वेसाण                    | वेशणम ८८३              |                | [9]                   |
| वेशे                     | बेत्रः ४६ गा. ३३       | वेदण्डिय ०     | वेदनीय १७९१           |
| • वेदए                   | वेस्कः १७८८ [१]        | वेदणिका — •    | ,, 9 que [2], 29 uq   |
| षेदगा                    | देदगाः-जान्यार्थाः १०३ | वेड्णिकां      | वेदनीयम् १६६५, १७६५   |
|                          | गा. ११८                | . }            | [२], १७७४[१],१७८४     |
| <b>० वेद</b> गा          | वेदका.२५३,१७७४[१],     |                | [9], 9064, 9049       |
| •                        | 9069                   | वेदणिजे        | वेदनीयम् २१७० [१]     |
| ० वेदगाण                 | वेदकानाम् २५३          | वेदपरिणामे     | वेदपरिणामः ९२६        |
| • वेदगाणं                | 3, 24,3                | वेदपरिणामेणं   | वेदपरिणामेन ९३८,९३९   |
| • वेदगे                  | बंदक १७७४[१],१७८९      |                | [१], ९४२, ९४३         |
| बेदणं                    | वेदनाम् ११३८, १५७१,    | वेदमा          | जात्यार्थावशेषः       |
|                          | २०५६, २०५७ [२-५],      | i              | g. ३૮ ટિ. ૧           |
|                          | २०५८, २०६१, २०६४,      |                | वेदस्य बन्धकः २ गा. ६ |
|                          | २०६५, २०६७, २०७०,      | वेतिन          | वेदयन्ते २० <i>७८</i> |
|                          | २०७३, २०७५, २०७८,      | बेदे           | वेदः २१२ गा. १८०,     |
|                          | २०८०, २०८३             |                | १२५९ मा २११,१८६५      |
| वेदणा                    | वेदना २०५४ गा. २२५,    | 1              | गा. २१९               |
|                          | २०५५,२०६०, २०७२,       | बेदेह          | वेदयते १६६४ मा. २१७   |
|                          | २०७७                   | वेदेति         | ,, १६७५, १६७६ [१],    |
| बेदणाय                   | वेदनया ११४४, ११४६,     |                | १६७८ [२], १६७९तः      |
|                          | 9940, 9949             | }              | १६८१ [१], १६८२ तः     |
| ,,                       | वंदनायाम् ११३४         | İ              | १६८६, १७७० [१],       |
| वेदगाओ                   | वेदनाः १७०, १७३,       |                | 9066 [9], 9089,       |
|                          | २०५७ [१]               | 1              | 9052 [9]              |
| वेदणासमुग्वाए            | वेदनासमुद्धातः २०८६,   | वेदेमाणा       | वेदयमानाः १७७८,       |
|                          | २०८७ [१], २०८९,        | 1              | 9068 [9], 9064        |
|                          | २०९० [१], २०९१         | बेदेसामे       | वेदयमानः १७७६, १७७७   |
|                          | [१-२], २०९२, २१४७      | 1              | [1], 1462 [1],        |
|                          | तः २९५२                |                | 9006, 9000 [9],       |
| <b>बेदणासमु</b> ग्घापुणं | वेदनासमुद्धातेन २१२६,  | 1              | १७८१, १७९२ [٩]        |
|                          | २१२७ [१], २१२८         | वेदिति         | वेदयन्ते ११३८, १६७७   |
|                          | [१-२], २१३०, २१३१,     |                | [1], 9003[2],9008     |
|                          | २१५३[१],२१५४[१]        |                | [9], 9066 [7],        |
|                          |                        |                |                       |

| मृकसदो                   | सक्रवत्थो              | सु संकाइ              | मूलसहो                                | सक्रमध्यो                       | शुसंकाइ                       |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|                          | १७८९, २०५              | ५६, २०५७              | बेमाणिणीण                             | वैमानिकीनाम्                    | 9965                          |
|                          | [२.५], २०५             | ९८, २०६१,             | बेसाणिणीणं                            | ,, Yoe [9-                      | 1], 9965                      |
|                          | २०६४, २०६              |                       |                                       | ,                               | [1]                           |
|                          | २०७०,२०७               |                       | वेमाणिवा                              | वैमानिकाः                       | ६२५                           |
|                          |                        | ७८, २०८०              | बेमाणिय                               | वैमानिक                         | <b>ધ્ષદ્[રે]</b> ,            |
| बेसाणिए                  | वैमानिकः               |                       |                                       |                                 | (908 [9]                      |
|                          | ८९० [२],               |                       | वेमाणिय ०                             | वैमानिक                         | 5.09                          |
|                          | ८९४ [२],               |                       | वेमाणिय ०                             | ,,                              | ७२९                           |
|                          | ८१८ [२],               |                       | वेमाणियन्ते                           | वैमानिकत्वे २                   |                               |
|                          | ८२२ [२],               |                       |                                       | २९०३[२],३                       |                               |
|                          | ८२६ [२],               |                       |                                       | २१०७,२११                        |                               |
|                          | ८९२, १२                |                       |                                       | २११५[१],                        |                               |
|                          | 9800 [2]               |                       |                                       | २११९ [२,५                       |                               |
|                          | १५.८१[२],              |                       |                                       | [२],२१२१[                       |                               |
|                          | १६६८, १६५<br>[२],१७५६[ |                       |                                       | [२], २१२                        |                               |
|                          | [₹],¶७५६[<br>[₹],¶७६७[ |                       |                                       | २१३९, २१                        |                               |
|                          | [२],१७२७[              |                       |                                       |                                 | २१४१                          |
|                          | [3],9063               |                       | ० वेमाणियसे                           | वैमानिकत्वे                     | २११३                          |
|                          | [२],१८६६               |                       | वेमाणियदेव                            | वैमानिकदेव                      |                               |
|                          | [२],१८७६               |                       | बन्नाणयदवसत्ता<br>वायगती              | ष-वैमानिकदेवक्षे                |                               |
|                          | [२],१८८९               |                       |                                       | पपातगतिः<br>दे- वैमानिकदेवपर्हे |                               |
|                          | [ર], ર૧૫૪              |                       | वसाणयदवपचा<br>यवेउव्वियसरी            |                                 |                               |
| <b></b>                  | वैमानिकाः              | [२]                   | यवडाब्बयसरा<br>•वेमाणियदेवपंचे        |                                 | (वयर०[1]                      |
| • बेमाणिए                |                        | 9298,                 | • वसाणम् द्वपन्<br>स्वेडम्बियसरी      |                                 | 9%36[6]                       |
| वेमाणिपुसु               | पुष्ठकर,<br>वैसानिकेषु | ,१६४७[३]              |                                       | र<br>वैमानिकदेवाः               | प्यत्र[क]<br>६६९              |
| वमाणपुसु<br>० वेमाणिपुसु | यमानकषु<br>,,६०८,६२५   |                       | वे <i>मा</i> णियदेवा<br>वेमाणियदेवाणं |                                 |                               |
| ० वसामार्गे              | ,,६०८,६२५<br>१२०० [२], |                       | dettoradator                          | वस्थानकद्यान                    | ાત્ર છે. <b>૧</b> ે<br>દિ. ફે |
|                          | १४२२, १४               |                       | àmhmàdh (da)                          | वैसानिकदेवेभ्य                  |                               |
|                          |                        | • <= [~],<br>₹₹. ¶¥¥¶ | नवाराजानवना दिवा                      | 4411114444                      | [13,10]                       |
| वेमाणिप्रहितो            | वैमानिकेन्यः           |                       | वेमाणियस्य                            | वैमानिकस्य प                    |                               |
| वन्त्राचनु । हता         | १५९५ [२]               |                       | 440-446                               | तः १६१६ [                       |                               |
|                          |                        | ), ।<br>१६०३ [२]      |                                       | [२],२०९५                        |                               |
| ॰ बेमाणिएहिंती           | ري<br>پر فرمه [۹       |                       |                                       | [२],२१०४]                       |                               |
| वेमाणिणीको               | वैमानिक्यः२            |                       |                                       | [1],2996                        |                               |
|                          | 1965, 19               |                       |                                       | [4], 29                         |                               |
|                          | , , , ,                | [२]                   |                                       | ,                               | 3954                          |
|                          |                        |                       |                                       |                                 |                               |

| \$4 <b>\$</b> | प <del>ण्णवणासुस</del> परिसिद्धा <b>रं</b> |          |                      |                                  |  |  |
|---------------|--------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------------------|--|--|
| मूकसदो        | सक्यत्थो                                   | सुसंकाइ  | म्बस्रो              | सम्बद्धयो सुक्तंकाह              |  |  |
| • बेमाणियस्स  | वैमानिकस्य १                               | ६३५[६],  |                      | <b>ર૧૧</b> ૫ [૧], ૨૧ <b>૨</b> ૨  |  |  |
|               |                                            | 2948     | • बेमाणिया           | वैमानिकौ १८७८ [३]                |  |  |
| बेमाणिया      | वैसानिकाः १३                               | s, 988,  | वेमाणियाको           | वैमानिकात् १५९७ [२],             |  |  |
|               | <b>१४७</b> [२], १                          | ९६,२९०,  |                      | 9409                             |  |  |
|               | ४३९, ४९९ [                                 | ۶],۴५९,  | ० बेमाणियाको         | ,, 94< <b>5</b> [8]              |  |  |
|               | ६८९, vo 9, c                               | :•९ [२], | बेमाणियाण            | वैग्रानिकानाम् ६०४,              |  |  |
|               | ८११ [२], ८                                 |          |                      | ११८८, पृ. ३९७ टि. १              |  |  |
|               | <b>ং</b> ¶५ [२], ৫                         |          | • बेमाणियाण          | ,,                               |  |  |
|               | <b>ং</b> ¶९ [२], ৫                         |          | बेमानियाणं           | ,, १९६, १९७ [१-२],               |  |  |
|               | ८२३ [२], ८                                 |          |                      | १९८[२], ४०७[१-३],                |  |  |
|               | ८२७ [२], ८                                 |          |                      | ६८६, ९२४, ९५९ तः                 |  |  |
|               | ८७६, ८८८ [३                                |          |                      | ९६४ स्त्राणां द्वितीय            |  |  |
|               | रप्र, रद्फ[३                               |          |                      | कप्यिका, १००८ तः                 |  |  |
|               | [ર], ૧૬७[ર                                 |          |                      | १ <b>∘१</b> २ स्त्राणां द्वितीयः |  |  |
|               | [२], ९७१,                                  |          | '                    | कण्डिका, १०१४ [२],               |  |  |
|               | 9984,99668                                 |          |                      | १०१५[२],१०१६[२],                 |  |  |
|               | 9990, 9994                                 |          |                      | १०२३, १०२९,१०५७,                 |  |  |
|               | [ર],૧૪૧૬[ર                                 |          |                      | १०८८, १०८९, ११६९                 |  |  |
|               | [৸],ঀ৸৻ৼঀ[ঽ                                |          |                      | [9], 9900, 9904,                 |  |  |
|               | [२], १६६९,                                 |          |                      | 9950, 9955 [2],                  |  |  |
|               | ૧૬૭૭ [ર],                                  |          |                      | १५७५ तः १५७९                     |  |  |
|               | 1084 [1],                                  |          |                      | सूत्राणा द्वितीयकण्डिका,         |  |  |
|               | [२],१४८८[२]                                |          |                      | १५८०, १६०६ [२],                  |  |  |
|               | [२], १८२९,                                 |          |                      | १६१६, १६१८, १६१९,                |  |  |
|               | 9660, 9668                                 |          |                      | १६२७ [२], १६३६,                  |  |  |
|               | [9], 9८७७,                                 |          |                      | १६३८ [२], १६४१,                  |  |  |
|               | १९६२, २०४६,                                |          |                      | १७५४[२],१७६९[२],                 |  |  |
|               | २०५९, २०६२,                                |          |                      | 9004 [2], 9004,                  |  |  |
|               | २०६८, २०७१                                 |          |                      | १७८४[३], १७८७[२],                |  |  |
|               | २१२४[३], २                                 |          |                      | २०३९, २०४६, २०४८,                |  |  |
| बेमाणिया      | वैमानिकाः                                  |          |                      | २०९२, २०९७ [२],                  |  |  |
|               |                                            | ३ टि. २  |                      | २०९९[२],२१००[२],                 |  |  |
| • बेमाणिया    | वैमानिकाः ४५)                              |          |                      | २१२३[३],२१२४[४],                 |  |  |
|               | ६८३, १०८४,                                 |          |                      | २१३४ [२], २१३७                   |  |  |
|               | ११५४, १४०४,                                |          |                      | [२], २१४१                        |  |  |
|               | १९७२,१९७३ व                                |          | <b>० बेसाणिया</b> णं | वैमानिकानाम् ४०७[२],             |  |  |
|               | १९७९, २०३७,                                | २०७६,    |                      | ६३८, ७६२, ७७१,                   |  |  |

| मूळसहो                       | सक्रमस्थो              | युत्तंकाइ            | मूळसहो                    | सक्क्यस्थो            | सुर्चकाइ               |
|------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|
|                              | 505, 505               | , ৭০৩६,              | • बेरमणे                  | विरमणम् १६            | ७, १६३८                |
|                              | ११६२, १९२              |                      |                           | [                     | 9], 9680               |
|                              | २०२                    | ६, २०३१              | बेरुस्टिपु                | वेहर्यः ।             | २४ गा. ११              |
| वेमाय ०                      | विमात्र ९४८            | गा. १९९              | वेरु <b>ल्यिमणि</b> दिहंद | ने वेड्यमणिहराः       | तः १२५१                |
| o वेमायसा <b>ए</b>           | विमात्रतया             | १८१२,                | वेरुलियमणी                | <b>बेह्</b> यमणिः     | 9333                   |
|                              | १८१९,१८२               |                      | बेरासु                    | बेलाचु                | 986                    |
|                              |                        | 9634                 | वेछुयाणि                  | वेणुकाः ५५[           |                        |
| वेमायाप                      | विमात्रया ६९           |                      | बेल्ड,                    | बेणुः                 | ४६ गा. ३४              |
| + वेय                        | तृणविशेषः ४            |                      | ० वेसा                    | वेषाः                 | 166                    |
| वेय                          | वेद ९३७,९०             |                      | वेसाणिया                  | वैषाणिकाः-अ           | न्तर्द्वी <b>प</b> -   |
| ० वेयण                       | वेदकः °                |                      |                           | मनुष्याः              | 44                     |
| ० वेयमा                      | वे इकाः                | २५३                  | वेटबदा                    | <b>वृन्तबद्धानि</b> ५ |                        |
| षेयण                         | वेदना-समुद्धार         |                      | बेंट                      | बृन्तम् ५४ [          |                        |
|                              |                        | गा. २२७              | वोकाण                     |                       | वशेष ५८                |
| बेयणं                        | वेदनाम् २              |                      | बोच्छं                    |                       | १ गा. १७५              |
|                              | २०६४, २०६              |                      | वोच्छेय •                 |                       | १२३७                   |
|                              |                        | २०८०                 | , बोडागे                  |                       | षः४९मा.३९              |
| वेयणा                        | वेदना२ गा              |                      | ं वोय <b>व</b>            | व्याकृता-भा           |                        |
|                              | २०६६, २०६              |                      |                           |                       | ६ गा. १९७              |
| वेयणाको                      | वेदनाः १६७             |                      | भ्य                       | इव ११०                | गा. १२५,               |
|                              |                        | १७२, १७४             |                           |                       | ع <i>ديد</i> [ع]       |
| वेयणापर्यं                   | वेदनापदम् ५            |                      |                           | <b>स</b>              |                        |
|                              |                        | 99                   | i _                       | स्व                   | ष्ट.६८डि.३             |
| वेदणासमुग्धाएणं              |                        |                      | स<br>सर्जवरं              |                       | ४.५८।८.२<br>५९ गा. १८२ |
|                              |                        | ११२५ [१]             | I                         |                       | प: ५४ [८]              |
| वेयणासमुग्वाया<br>वेयणिज्ञ ० | वेदनासमुद्धार          |                      | स <b>इल्</b>              | 41/4/0144             | मा. ५२                 |
| वयागज्ञ o<br>वेयणिजं         |                        | १७७२                 | सइंदिए                    | सेन्द्रियः            |                        |
| बन । जन                      | वेदनीयम् १             |                      | सइंदिय •                  | सेन्द्रिय             | 9205                   |
|                              | १७६३, १७               |                      | सङ्दिय <b>न</b> पजन       |                       | कः १२७७                |
| वेयणिज्ञे                    |                        | १७८३ [१]<br>[१],२१७० | सङ्दिया                   |                       | २७ तः २२९,             |
| बबाजक                        | », 12/o                | [1], <100            | deldat                    |                       | [9], २३9               |
| वेयपरिणामे                   | वेदपरिणामः             | 6 £ 5<br>[1]         | सइंदियाणं                 |                       | . १२७ तः<br>इ. १२७ तः  |
| वेयवेयप्                     | वद्पारणामः<br>वेदवेदकः |                      | cutivisi.                 |                       | • [9], <b>२</b> ३9     |
| व्यवपर्<br>० वेथार्क्ड       | वद्वदकः<br>तटम्        | 9992                 | सउज्जोवा                  | सोबोता                |                        |
| • वेदाकीको                   | तटम्<br>तटतः           | 9992                 | l .                       |                       | 966, 204               |
| वेरमणं                       |                        | 1480 [4]             | **                        |                       | g. ५६ ટિ. ૧            |
| -(4)-4                       | اطحطينيخ               | 144. F41             | 1                         | £ -13 .               | ,                      |

| मूछसद्दो              | सक्रवत्थो                         | सुत्तंकाइ           | मूलसद्दो                | सक्रमत्यो सुत्तंकाइ                  |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| सउजोषा                | सोद्योती                          | २०६ [१]             | सकरा                    | शर्करापृथ्वीमेदः २४                  |
| ,,                    | सोद्योतानि ९                      | 100, 900            |                         | गा. ८                                |
|                       | [9], 959                          |                     | ,,                      | शर्करा १२३८                          |
| सउजोवा                | ,, g.                             | ६९ टि. ४            | सक्तरायुडवि ०           | शर्कराप्टथ्वी पृ. ५१टि. ५            |
| • सएसु                | शतेषु १८८,                        |                     | सकस्स                   | शकस्य १९८ [२], १९९                   |
|                       |                                   | १९.० [१]            |                         | [ર]                                  |
| सकसाई                 | सकवायी १३३                        |                     | सका                     | शक्यानि ५४ [१०] गा.                  |
|                       |                                   | [1]                 | _                       | 9.3                                  |
| ,,                    | सकवायिणः २                        |                     | सकुलिकण्णा              | शष्कुलिकर्णाः-अन्तर्द्वीप-           |
| सकसाई —               | मकथायी                            | 9339                |                         | मनुष्याः ९५                          |
| सकसाईणं               | सकवायिणाम्                        |                     | सके                     | হাক্ষঃ ৭९৬ [২]                       |
| <b>सका</b> हप्        |                                   | १२८५                | सग ०                    | शक-म्लेच्छजातिविशेष                  |
| सकाइय ०               | सकायिक १२                         |                     |                         | ارد]<br>اردا درد مست مست             |
| सकाइया                | सकायिकाः                          |                     | सगछ                     | शकल-खण्ड १७८[२]<br>सकल ५३ गा.४५      |
|                       |                                   | [१], २३६            | सगळ •                   | सकल अस्याः स्थ<br>स्थाकानि १५५१ [८०  |
| सकाइचाणं              | <b>सकायिकानाम्</b>                |                     | सगाइं                   | -                                    |
| -0.0                  |                                   | [٩], <b>२३६</b>     | +सचित्र-                | ९], १९९८, २००६<br>संचिनः १७९३ गा.२१७ |
| सकिरिया               | सिक्रयाः                          |                     | + साचतः<br>सचित्रजोणिया | सचित्रयोनिकाः ७६३                    |
| सकेसरं                | सकेसरम् ५४  <br>शर्कराप्रभा       |                     | सचित्रजोणीणं            | सचित्रयोनीनाम् ७६३                   |
| सक्रस्थभा<br>सक्रयभाष | शकरात्रमा<br>शर्करात्रभायाः       |                     | . सचिता                 | सचिता ५५४ तः ५५६,                    |
| सम्बद्धनायु           |                                   | 43, (1)<br>434 [1], |                         | उ५८, ७६९                             |
|                       | י יורו                            | 5000<br>241'        | सचित्राहारा             | सचिनाहाराः १७९४                      |
| ,,                    | शकैराप्रभाषाम्                    |                     | i cir 4 augrer          | [9,8]                                |
| ,,                    |                                   | ( 100,<br>140, 33¥  | सम्बभासमा               | सत्यभाषकाः ९००                       |
| स <b>क्र</b> रपभापुद- | शर्कराप्रभाष्ट्रश्च               |                     | सम्बन्धासमाणं           | सत्यभाषकाणाम् ९००                    |
| विणेरइए               | थिकः १४६                          |                     | सबभायत्ताण              | सत्यभाषात्वेन ८९०,                   |
| सकरप्यभापुर           | <b>सर्कराप्रमापृ</b> थ्य          |                     |                         | <i>د۹۶, د۹۶</i>                      |
| विगेरइया              |                                   | 9964                | <b>मश्च</b> मणजोगं      | सत्यमनोयोगम् २१७४[२]                 |
| सक्तरप्य भाषुत-       | शर्कराप्रभापृथ                    |                     | सम्बमणपभोगग             | नी सत्यमनःप्रयोगगतिः                 |
| विनेरइएहिंती          |                                   | २१७ [६]             |                         | १०८६ तः १०८९                         |
| सक्रस्थामायुडविने     |                                   |                     | ,,                      | सत्यमनः प्रयोगगतयः                   |
| रइया                  | यिकाः ६०,                         | २१६ [३],            |                         | १०८९                                 |
|                       |                                   | 400, 682            | सच्चमणप्यक्षोगी         | सत्यमनः प्रयोगिणः                    |
| सक्तरप्यभापुदविने     | i- श <del>र्</del> कराप्रभाष्ट्रध | वीनैर∙              |                         | 9000, 9000, 900}                     |
| रहवाणं                | विकाणाम् ।                        | १६९, ३३७            | · स <b>ब</b> मणपकोगे    | सत्यमनःप्रयोगः १०६८ तः               |
|                       | ['                                | 1-3], 489           |                         | 9000, 9008, 9004                     |
|                       |                                   |                     |                         |                                      |

|                       | 414 1141                |                      | ***                               |
|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| मूक्सहो               | सक्रयत्थो सुक्तंकाह     | मूलसहो               | सक्रयत्यो सुत्तंकाइ               |
| <b>सम्बद</b> जोगं     | सत्यवाग्योगम् २१७४[३]   | सञ्चाप               | वनस्पतिविशेषःपृ.२१टि.५            |
| सर्व                  | सत्याम् ८७१, ८७२,       | सद्वाण ॰             | स्वस्थान २१०४ [१].                |
|                       | د ۱۷ د ۱۷ د ۱۹۹         | _                    | 398 <b>9</b>                      |
| सर्च                  | सत्यम् ८७०, ८९८         | <b>स्ट्राणुबवायं</b> | स्वस्थानोपपातम् ६३२               |
| सचा                   | सत्या–भाषामेदः ८३१,     | सट्टाणे              | स्वस्थाने ४५६ [३],४५९             |
|                       | ८६१, ८६२                |                      | [३], ४६२ [३], ४६६                 |
| संबामोसभासगा          | सत्यामृषाभाषकाः ९००     | 1                    | [३], ४६७ [३], ४६८                 |
| स <b>वा</b> मोसभासगाण | सत्यामृषाभाषकाणाम् ५००  |                      | [३], ४७० [३], ४७३                 |
| <b>मचामोसभा</b> ससाप् | सत्याभृषाभाषात्वेन ८९२  | ı                    | [3], 804 [3], 800                 |
|                       | तः ८९४                  | -                    | [३], ४८३ [३], ४८५                 |
| सद्यामोसभासार         | सत्यामृषाभाषया ८९०      |                      | [२-३], ४८७[३], ४९٩                |
| समामोसमणजोगं          | मत्या मृषामनोयोगम्      |                      | [3], ४९३ [3], ४९५                 |
|                       | २९७४ [२]                | i                    | [3], ४९९ [२], ५२٩                 |
| सश्चामोसमणप-          | सत्यामृषामनः प्रयोगः    |                      | ≈: પર્ર, પ્રલ [રૂ],               |
| <b>जो</b> गे          | 9066, 9008              |                      | <i>५३०</i> [३], ५३८ <b>[३]</b> ,  |
| सवामोसवहजोगं          | सत्यामृषाञ्चायोगम् २१७४ |                      | <b>५३९ [३], ५४१ [३],</b>          |
|                       | [۶]                     |                      | ५४२ [३], ५४३ [३],                 |
| संबामोसं              | सत्यामृषाम् ८७१,८७४,    |                      | ५४५ [३], ५४७ [३],                 |
|                       | ८७५, ८९९                |                      | 48c [३], 440 [ <b>३]</b> ,        |
| .,                    | सत्यामृषम् ८७०, ८९८     | İ                    | ५५१ [३], ५५२ [३],                 |
| सचामोसा               | ,, ८३१, ८६४, ८६५        | İ                    | ५५७[३],५५८,१०४ <b>२</b> ,         |
| सिंबस                 | सिचत १७९३ गा. २१७       | 1                    | <b>१०४९, १०५० [२],</b>            |
| सच्छंद                | स्वन्छन्द १८८           | :                    | १०५४ [३], २ <b>१११,</b>           |
| सच्छीरं               | सक्षीरम् ५४ [७] गा.८५   |                      | २११५[१], २ <b>११</b> ६[ <b>१]</b> |
| संज्ञोगि              | सयोगी १३२१              | सद्घा गेण            | स्वस्थानेन १७६                    |
| सजोगिकेविक            | सयोगिकेवलिन् ११८,१३१    | सहागेणं              | ,, 9४८,9४५,9५ <b>9</b> ,          |
| सजोगिकेवछि •          | ,, ११७,११८,१३०,         |                      | 947,948,944,944,                  |
|                       | 111                     |                      | १५८, १६०,१६१,१६४                  |
| सजोगिमबत्ध-           | समोगिभवस्य केवल्यना-    |                      | तः१७१, १७४, १७५,                  |
| केविकमणाहारप्         | हारकः १३७१, १३७२        | ì                    | 900, 900 [9], 943                 |
| सजोगी                 | सयोगी १३२१              | ĺ                    | [1]                               |
| ,,                    | सयोगिनः २५२,३३४         | सही                  | षष्टिः१८७गा.१४२,२०६               |
| सजोगी-                | सयोगी ११२१              |                      | [२] गा. १५६                       |
| सजोगीणं               | सयोगिनाम् २५२           | सद्वीए               | षष्टेः १८०[२],२०१[२]              |
| सजोगीसु               | सयोगिषु १९०० [१]        | सद्वीणं              | ,, १८० [२], २०१[२]                |
| सव्याप्               | बनस्पतिविशेषः ५२, ५४    | +सण                  | श्वगः-गुच्छ <b>वनस्पतिः ४२</b>    |
|                       | [५] गा. ९६              | 1                    | गा, २२                            |

| मूलसहो             | सक्रमत्थो            | सत्तंकाह        | मुखसदो       | सक्कयस्थो                            | युत्तंकाङ्          |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| + सण               | शण:-औषधिव            | -               | सण्याक्षो    | संज्ञाः ७ः                           |                     |
| + 44               |                      | ० गा. ४३        | सण्णापयं     | संज्ञापदम् पृ.                       |                     |
| सणप्तदा            | सनखपदाः              |                 | संचित        | संज्ञी<br>संज्ञी                     |                     |
| सणंकुमार           | सनलुमार १९           |                 | संविष्णणी    | संज्ञिनः ८३                          |                     |
| • •                | ६२२,६३४,६            |                 | सण्जिपयं     | संज्ञिपदम् पृ.                       |                     |
|                    |                      | 9062            | संविजभूवा    | संज्ञिभूताः ९                        |                     |
| सणंडुमार ०         | सनत्कुमार १९९        | [٩],२०१         | स्रिणवेसं    | स <b>चि</b> वेशम्<br>संज्ञिनः        | 9090                |
|                    | [৭], ৭০३'৲,          |                 | सण्णिस्स     |                                      |                     |
|                    |                      | on's [d]        | सण्णिहिया    | मिनहित:-वा                           |                     |
| सर्णकुमारग ०       | सनन्तुमारक           |                 | _            |                                      | ४ गा. १५२           |
| सर्णकुमारगा        | सनत्कुमारकाः         |                 | सण्णी        | संजी २ १२                            |                     |
| सणंकुमारदेवस्य     | सनत्कुमारदेवस्य      |                 |              | ৭২% গা২                              |                     |
|                    |                      | [8]             |              | ૧૭૪૬, ૧                              |                     |
| सणंकुमारदेवा       | सनत्कुमारदवा         | 30 Y,           |              | १ ७'५०, १८६                          |                     |
| <u> </u>           |                      | 2000            |              |                                      | ۱ د ۱۹ [۹]          |
| सणंकुमारदेवाणं     | सनत्कुमारदवान        | ક્ષ્યું.<br>કહે | , ,,         | मंजिन: २६                            |                     |
| सणंकुमाररायाणो     | nammarara.           |                 | '            | ૧૭૩૫ (૧ <u>]</u><br>૧૨૬૫, <b>૧</b> ૧ |                     |
| लजकुमारराजाजा      | सन्तरकुमारराजा       | [२]             | !            | 46.92, 46.                           |                     |
| सर्णं कुमारब डेंसए | ग्राज्य गार वर्ते गा |                 |              | 15.34, 15                            | ग्र, ।ऽपर<br>गा,२२० |
| angenta sas        | and demander         | [3]             | सण्जीणं      | संज्ञिनाम्                           | 266                 |
| सणंकुमारा          | सनम्बुमाराः १३       |                 | सण्हबादरपुढ- | श्रुक्ताना दरपूर<br>श्रुक्ताना दरपूर | ीकाविकाः            |
|                    |                      | 44 [9]          | विकाइया      |                                      | २२,२3               |
| सर्णेकुमाराणं      | सनत्कुमाराणाम् १     |                 | सण्हमच्छा    | श्रद्शमत्स्या.                       |                     |
| •                  | २०व [वे]             |                 | मण्हा        | श्रद्भगानि १                         |                     |
| मणंकुमारे          | सनत्कुमारः १         |                 | -            | [9], 9<<,                            |                     |
|                    | २००[२], २०           | 9 [9-2].        |              | १९६, २०६                             |                     |
|                    | २०२[२], २            | ٥३[٦],          | सण्हा        | *स्कृषी                              |                     |
|                    | २०४ [२], २           |                 | सन           | शत ८३,१९५                            | [9],955             |
| **                 | सनत्कुमार:           |                 |              |                                      | [٩], २٩०            |
|                    | सनत्कुमारेन्द्रः     | १९९[२]          | सतकत्        | शतकतुः                               | १९७ [२]             |
| ٠,                 | सनत्कुमारे २०        | ۹ [۹], ۱        | सववं         | सतनम्                                |                     |
|                    | ३३४, ४२७             |                 | सतपुद्द सं   | शतपृथक्त्वम्                         | १२००[२],            |
|                    | ૧૫३૨[૫],ષ્ટ.વ        |                 |              | •                                    | .१२४ [३]            |
| संविच्छरा          | शनैश्वराः-शनैश्वर    |                 | ० सतपुर तं   | ,, ৭২৩                               | s, 939¥,            |
|                    | देवाः ५              | اعريم [٩]       |              | १३२०, १३२                            |                     |
| संच्या             | संज्ञा               | २गा.४           |              |                                      | 4.4.5 0             |

|                |                  |                 | 6            |                    |                                                  |
|----------------|------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| मूखसरो         | सक्रमस्थो        | सुसंकाह         | मूलसहो       | स <b>क्रय</b> त्थो | सुराकाइ                                          |
| + सत्तपोरग     | पर्वगविशेषः ४६   | मा, ३३          | ० सतसहस्से   | शतसहस्रे १६        |                                                  |
| सतवच्छा        | शतवत्साः-रोम     | रक्षिण:८८       |              | 900, 900           |                                                  |
| सतत्रच०        | शतपत्र ५४ [८     | ] गा. ९०        |              | [٩]                | , १८५ [१]                                        |
| सतवस्सा        | शतबत्याः-रोमप    | श्चिणः          | ० सतसहस्सेसु | शतसहस्रेषु         | १७६                                              |
|                | ų. <sup>1</sup>  | ३४ टि. ४        | ० सतं        | शतम् ८३,           | 950[9],                                          |
| सतवाह्या       | त्रीन्द्रियजीवा. | [۹] وت          | 1            |                    | ६, १३२७,                                         |
| सतसहस्य        | शतमहम्न १६       | ८, ٩٥٥,         |              |                    | [૬], ૧૭૨૭                                        |
|                | १७१, १७३,१       | ७४,१७७,         | , • सता      |                    | २०६ [१]                                          |
|                | ٩ ٥ [٩], ٩       | <b>૭</b> ૧ [૧], | सताइं        |                    | ૪૧૭ દિ. ૪                                        |
|                | 963 [9], 9       | ९८ [२],         | ॰ मताई       |                    | र, १९८[१],                                       |
|                |                  | ۸ [٩, ३]        |              |                    | । <b>५,२९[६-८]</b> ,                             |
| सवसहस्स –      | शतसहस्र          | १९७ [२]         |              |                    | ર], ૧૭૦૦                                         |
| सत्तसहस्सं     | शतसहस्रम् १ अ    | ४मा. १३४        |              |                    | ५, ११-१३],                                       |
| • सवसहस्सं     | ,. <b>৭</b> ५२   | ७,१५३१,         |              |                    | 3,4.4, 99,                                       |
|                | ٩                | ५३२ [१]         |              | १३, १९,            | २०,३७,३९,                                        |
| सत्तसहस्सा     | शतसहस्राणि       |                 |              |                    | 82, 48]                                          |
|                | ૧३९, ૨૦૬         |                 | ॰सताणं       | शतानाम्            | २०६[२]                                           |
| • सतसहस्या     | ,, ૫૬[૨],૫       |                 | • सताणि      | शतानि              | १९७ [१]                                          |
|                | [8], <4 [4]      |                 | + सनीण       |                    | : ५० गा. ४२                                      |
|                | १६७ तः १५        |                 | सते          | शतानि १९           | ,પ, [૧], ૨૦૭                                     |
|                | 946 [9],         |                 | <b>!</b>     | _                  | तः २११                                           |
|                | १८० [१],         |                 | . ० सतेण     | য়বৈৰ              | 9024                                             |
|                | ۹ < ١٩ [٩], ٩    | 16 [9],         | ० सतेसु      | शतेषु              | 983 [9]                                          |
|                | 966, 96%         | [१], १९०        | ॰ सतेहिं     | शतैः               | 800[3]                                           |
|                | [3], 95%         |                 | • मतेहिं –   | ,,                 | 800 [9]                                          |
|                | <u> </u>         | १९८ [१],        | सन           | सरव-जीव            |                                                  |
|                | १९९[१], २        |                 | ,,,          |                    | २],१७७,२०६                                       |
|                |                  | २०१ [१]         |              |                    | १५५, ३३८                                         |
| सत्तसहस्साहं   | शतसहस्राणि       | 299             | 1            | [4,8],<br>av., (   | १३९ [9, <b>३],</b><br>[9,३], ३५९                 |
| ० सतसहस्साई    | ,, રષ [રૂ],      | 99.0 [9],       | 1            | 1 6 9 1            | (1,4), <del>(1)</del><br>899 [9, <del>1</del> ], |
|                | 155 [1],         | २९०, ६०३        |              | 890 [              |                                                  |
| ० सत्तसहस्साणं | शतसहस्राणाः      | र् १७८[१],      | ì            |                    | ras [a, a],                                      |
|                | १७९ [२],         | 966, 990        | į            | प्रट, प            | ७०, १०६०,                                        |
|                | [२], १९५ [       |                 |              | ३५२२[९             | ।],१५२५[२],                                      |
|                | [२], १९८         | [२], १९९        |              |                    | [२], १७०२                                        |
|                | [٦]              | , २०० [२]       | 1            |                    | ], १७३७[२],                                      |
| • सवसङ्ख्यावि  | । शतसङ्ख्याणि    | २११             | 1            | २०८६, १            | ष्ट. ३७९ दि. १                                   |

| मूलसद्दो                | सक्रमस्थो                      | शुत्तंकाङ्  | मूलसरो                       | स <b>स्व</b> त्थो | शुसंकाइ                    |
|-------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|
| सत्त —                  | सप्त ९१ [४]                    | गा १११.     | सत्तमि                       | सप्तमीम् ६        | ४७ गा.१८४                  |
|                         | २०८                            | ५ गा. २२७   | सत्तमे                       | सप्तमे            | २९७२                       |
| सत्त – ०                | सप्तन ५४५                      | [٩], ५,५२   | ० सत्तमेसु                   |                   | २१७३ [२]                   |
|                         |                                | [9]         | + सत्तर                      | सप्तद्शम्         | ७९० ह्या.                  |
| सत्तरहं                 | मप्तानाम् १७९                  |             |                              |                   | 9<<-990                    |
|                         | [२], १८२                       |             | सत्तरस                       |                   | [٩,३],३४٩                  |
|                         | [२], १९५                       |             | 1                            |                   | २१ [१,३],                  |
|                         | [२], १९८[                      |             |                              |                   | ३], १०३०                   |
| सत्तरहं (पतृ घ.)        | सप्तभ्यः सप्ति                 |             | सत्तरसण्हं                   |                   | सप्तदशभिर्वा               |
|                         | equ, vox                       |             | (पतृ. ष )                    |                   | ۵۰۲, ۵۰۹                   |
| ,, (स घ.)               | सप्तसु १८३२                    |             | ,, (स. व.)                   |                   | : ३६, १८३ :                |
| सत्तवप्रसिप्            | सप्तप्रदेशके                   | 969         | मत्तरसम <u>ं</u>             |                   | ३०३ पं.१४                  |
| ''<br>सत्तपदेसम्मि      | सप्तप्रदेशकः<br>सप्तप्रदेशे ७९ | 963         | सत्तरसविहा<br>सत्तरिसागरोचम- |                   | ११०५<br>मकोटाकोटयः         |
| सत्तपदसाम्म<br>सत्तभागं | सप्तप्रदश ७९<br>सप्तभागम्      | १ ३००       | सत्तारसागरावम-<br>कोडाकोडीओ  |                   | । भकाटाकाटयः<br>। ०९, १३११ |
| 44411                   | ्राचापम्<br>[९, १२], १         |             | ' सत्तरिं                    |                   | 9300[7]                    |
|                         | ¥, ₹8,34,                      |             |                              |                   | 9030[3]                    |
|                         | ¥5], 900                       |             | ,,<br>सत्तरी                 |                   | [२]गा. १५६                 |
|                         | 9000 [0]                       |             | सत्तरीयु                     |                   | 200 [2]                    |
|                         |                                | ٩ [٤٠૪]     | सत्तरीणं                     | ,,                | २०० [२]                    |
| सत्त्रभाग               | सप्तभागी १७                    |             | + सत्तवण्ण                   |                   | १७ टि. १६                  |
|                         | 9007[9,4,                      |             | सत्तविहवंबद                  | सप्तविधबन्ध       |                            |
|                         | २२, ३६, ३७,                    |             |                              |                   | 2, 9686,                   |
|                         |                                | ], ૧૭૧૨     |                              |                   | , 9044,                    |
| ,,                      | सप्तभागाः १६                   |             |                              | 9046 [9           | ], 9063                    |
|                         | १६९९[२],१                      | وه ده (ع) . |                              | [9], 900          | ६, १७७७                    |
|                         |                                | 9092        |                              |                   | 9063 [9]                   |
| "                       | सप्तभागान १७९                  | 14,9029     | सत्तविष्टवंधगा               | सप्तविधवन्ध       | FI: 9462,                  |
| सत्त्रभागे              | सप्तभागी १७                    | oc [c],     |                              | 9463 [9           | ], 9६४३,                   |
|                         | 9                              | ७३१ [५]     |                              | 9684 [9           | ], 9040,                   |
| ,,                      | सप्तभागान् १७०                 | 1,9000      |                              | 9046 [9],         | 9044[9],                   |
|                         | [४], १७२५                      | , 9026,     |                              | १७६०, १५          |                            |
|                         | 9                              | [۹] و ډو    |                              | [३], १७६          | x, 9064                    |
| सत्त्रभागो              | मप्तभागः १७०                   | ۶ [٧٤],     |                              | [२], १७६          |                            |
|                         |                                | 9093        |                              | 9000, 90          |                            |
| + सत्तम                 |                                | गा. १८७     |                              |                   | [F,P] ¥3e                  |
| सत्तर्म                 | सप्तमम् पृ. १०                 | જ વં, ૧૬    | सत्तविहवेदप्                 | सप्तविधवेदक       | : 9066[9]                  |

| मूलसदो               | सद्भगत्थो सुत्तंकाइ                   | मूखसदो               | सक्रयत्थो शुक्तंकाह                           |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| सत्तविद्वेदगा        | सप्तविधवेदकाः १७७४ [१]                | सस्थवाहं             | सार्थबाह्म १९०८                               |
| सत्तविद्वेदगे        | सप्तविधवेदकः १७७४ [१],                | सदागुत्ता            | सदागुप्तानि १७७, १७८                          |
|                      | 9009                                  |                      | [٩], ٩<<                                      |
| सत्तविहवेयपु         | ,, 9003 [9]                           | सदाज्ञता             | सदाजयानि १७७, १८८                             |
| सत्तविहा             | सप्तविधा १०९४, १०९९                   | सदाजदा               | ,, g. ५६ <b>ટિ</b> . ૪                        |
| ,,                   | सप्तविधाः २३,६०                       | सदाजया               | ,, 9vc [9]                                    |
| सत्तविहादिवंधगा      | सप्तविघादिबन्धकाः १७६१                | सदेवीया              | सदेवीकाः १४१५ [३],                            |
| ससविहे               | सप्तविधः २०९२,षृ. ३६६                 |                      | 5049                                          |
|                      | टि. १-३-५                             | यह                   | गब्द १७७, १७८ [१],                            |
| सन्तसु               | सप्तसः १५१,१५७,१६०,                   |                      | 9< <b>&lt;</b> , 999 <b>३</b>                 |
|                      | १६७                                   | सद्दपरिणामे          | शब्दपरिणामः ९४७,९५७                           |
| सत्तहत्था            | मप्तहस्ताः-रोमपक्षिणः                 | सहपरिवारगा           | शन्दपरिचारकाः-°प्रवी∙                         |
|                      | ष्टु, ३४ डि. ४                        |                      | चारकाः २०५२ [१,५],                            |
| सत्तर्हि             | सप्तभिः ६९१,१७१०                      | 1                    | २०५३                                          |
| सत्ताइं              | सस्वान २१५३ [४],                      | सङ्परियारणं          | शब्दपरिचारणम्-                                |
|                      | २१६६ [३]                              |                      | <sup>०</sup> प्रविचारणम् २०५२ [५]             |
| सत्ताप्              | बनस्पतिविशेषः पृ.२१                   | सद्परिवारणा          | शब्दपरिचारणा-                                 |
|                      | ટિ. ૬                                 |                      | <sup>०</sup> प्रविचारणा२०५२[१]                |
| सत्ताणउद्दं          | सप्तनवृतिः १९६                        | संबद्ध               | श्रह्भाति १९० गा. १२२                         |
| सत्ताणउते            | सप्तनवर्ते १९५ [१]                    |                      | गा. १३०                                       |
| सत्तावीसतिमं         | सप्तविंशतितमम् पृ. ३९१                | ० सदहणा              | श्रद्धानम् ११० गा. १३१                        |
|                      | <b>વં</b> , ૨૨                        | सहहाइ                | थद्धाति ११० गा. १२१                           |
| सत्तावीसतिविहं       | सप्तविंशतिविधम् १२४२                  | सहहेजा               | अहबीत १४२० [४,५],                             |
| सत्तात्रीसं          | सप्तविंशतिः ४३१ [१,३],                |                      | 9x30 [x,4]                                    |
|                      | ४३२ [१,३], १६४३,                      | सहा                  | शब्दाः १६८१ [१-२],                            |
|                      | १६४४, १६४८, १७८१,                     |                      | १६८४ [१.२], १६९०                              |
| •                    | ٩٥٤٧ [٤]                              |                      | [२-३]                                         |
| सत्तावीसाए           | सप्तविंशतेः –सप्तविंशत्या वा          | सदाई                 | शब्दान् ९९० [१],९९१                           |
|                      | ٧٩٢, ٧٩٩                              | 1                    | [१], ९९२ [१],२०५२                             |
| ,,,                  | सप्तविंशती १८४६,१८४७                  |                      | [4]                                           |
| सत्तावीसे<br>सन्ति   | सप्तविंशे २१६९                        | सहावति ०             | शब्दापातिन्—पर्वत १०९८<br>शब्दे २०३२ गा. २२४  |
| सात्त<br>+ सत्तिबण्ण | शक्ति-आयुधविशेषः १८८                  | सदे                  |                                               |
|                      | सप्तपर्णः ४१ गा. १८                   | सदि                  | सार्थम् २०५२ [२,४-६]<br>सक्रिम १७८ [२]        |
| सत्तिवण्णवर्देसप्    | सप्तपर्णवतंसकः १९७<br>[१], १९९[१]     | सिक्रम<br>सिक्रहिय ० | समिद्धित-अणपभिकाभिध-                          |
| n mari               | [१], १९९[१]<br>सप्तोत्तरम्२०९ गा. १५७ | लामाहब क             | सामाहत-अग्यामकासम्<br>बानव्यन्तरदेवानामिन्द्र |
| सनुत्तरं<br>सनुत्तरे | सप्तात्तरम् २०८ गा. १५७               | 1                    | १९३ [२], १९४                                  |
| 4301                 | DUIJGIN 40C                           | 1                    | 104 (2) 104                                   |

| • •         | -                           | •              |                         |
|-------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|
| मूखसद्दो    | सक्कयस्थो सुत्तंकाइ         | मूलसदो         | सक्रमस्थो सुसंकाइ       |
| सपक्ख •     | सपक्ष पृ.७२ टि.२            | सप्पुरिसे      | सत्युरुषः , , १९२गा.१५० |
| सपक्षित     | सपक्षम् १९९ तः २०६          | संद्रकाष्      | पत्येकवनस्पतिविशेषः ५२  |
|             | स्त्राणां प्रथमकण्डिका,     | ,,             | साधारणवनस्पतिविशेषः     |
|             | २०८                         | 1              | ५४[८]गा.९६              |
| ० सप≢ख      | ,, 9046                     | सबर            | शबर-म्लेन्छजानिविशेष    |
| सपज्जव सिए  | सपर्यवस्तिः १२०१,           |                | ٩                       |
|             | १२८५, १३२१,१३२६,            | सम             | सम १९५ [१], १९६,        |
|             | १३३०, १३३१,१३३४,            |                | 950 [9], 954 [9],       |
|             | <b>१३३५, १३४३,१३४४</b> .    | !              | २१०, २२३[९], ११२३       |
|             | षदेशक, षदेण <i>२,०३७</i> ७, |                | गा. २०९, १२९७ [१-३]     |
|             | १३५९, १३७५,१३८१,            | • समहण         | सामयिकः १७९६, १८२५,     |
|             | १३९२, १३९७                  | į.             | २०८७ [१], २०८८,         |
| सपज्जव सिते | सपर्यवसित.पृ.३१५ हि.२       |                | २९ ३९,२९ ३२             |
| सपडिदिसि    | सप्रतिदिशम् १९९ त           | ० समहपुण       | सामयिकेन २१५३ [२],      |
|             | २०६ सुत्राणा प्रथम-         |                | ૨૧૫૬ [૨], ૨૧૫૭,         |
|             | कण्डिका, २०८, २०९८          | 1              | २१५९[२],२१६६ [१]        |
| सपरियारा    | सपरिचाराः-सप्रवीचाराः       | <b>० समइको</b> | सामयिकः २१५८ [१]        |
|             | ه ′مره و                    | ममङ्कंता       | समितिक न्तौ १०८ (२)     |
| सपरिवाराणं  | सपरिवाराणाम् १७९ [२],       | ,,             | समितिकान्ताः १७८ [१]    |
|             | १८० [२], १८२ [२],           | ० समझ्यं       | सामयिकम् ८७९            |
|             | १९० [२], १९५[१-२],          | समए            | समया ८७८                |
|             | ૧૧૬, ૧૧૭ [૨], ૧૧૮           | , ,,           | समये ९१६ [२], १२१       |
|             | [٦]                         |                | [२], २१७२               |
| सप्यभा      | सप्रभा २११                  | ० समगुणं       | <b>भमये</b> न ६२६, ६२८, |
| **          | सप्रभौ २०६[१]               |                | ६३०,६३२,६३४,६३६,        |
| ,,          | सप्रभाणि १७८ [१],           |                | £008 , 203 , 1663       |
|             | १८८, १९६, २०६[१],           |                | [9], 9004, 9909         |
|             | २१०                         | <b>सम</b> ्सु  | समयथोः २१७३[२]          |
| सप्पसुयंधा  | सर्पसुगन्धा-बनस्पतिः ५.४    | ,,             | समयेषु २१७३[२]          |
|             | [१] गा. ४९                  | समपृष्टिं      | समयाभ्याम् ८५९गा. १९३   |
| सप्यद्दा    | सप्रभाणि १७७                | ,,             | समयैः ८५९ गा. १९२       |
| सप्पाए      | बनस्पतिविशेषः पृ. २१        | समक्रमः        | समकर्माणः ११२५, ११३२    |
|             | €. 1                        | समकिरिया       | समक्रियाः ११२३ गा       |
| "           | शब्दकम् पृ. २५ टि. १३       | 1              | २०९, ११२९, ११३८         |
| सप्युरिस०   | सत्पुरुष-किम्पुरुषाभिध-     | समर्ग          | समकम् १११९              |
|             | बानव्यन्तरदेवानामिनद        | समचडरंससंठाण-  | समचतुरस्रसंस्थाननाम     |
|             | 953                         | णामे           | 9644 [6]                |

| मूछसदो                | सक्रयत्थो            | सुसंकाह    | मूकसदो     | सक्त्यत्थो                     | सुसंकाइ             |
|-----------------------|----------------------|------------|------------|--------------------------------|---------------------|
| समच्चरंससंदाण-        | समबतुरससंस्थ         | गन-        |            | २०७त:२१                        | , २२३[९],           |
| संठिए                 | संस्थितम् ९८         | 8, 9850    |            | ९९३, २१६                       | c, २9६९             |
|                       | [9], 94,26           | [9,6],     | समणिद्याए  | समस्निग्धतय                    | ९४८ गा.             |
|                       |                      | 94.38      |            |                                | 955                 |
| समच्चरंसा             | समचतुरझाणि           | 900        | • समितकंता | समतिकान्ताः                    |                     |
| सम <del>थ</del> उरंसे | समचतुरस्रम्          | ۹ ۵ ۵ ,    | समत्तं     | समस्तम् २९                     |                     |
|                       | 1860 [s]             |            | समत्तं     | समाप्तम् पृ.                   |                     |
|                       |                      | Nod [d]    |            | g. ૮૦ વં. (                    |                     |
| समजसा                 | समयशसः               | २०७        |            | વં. ૨૧, પૃ                     |                     |
| समञ्जनीया             | समयुतिकाः            | ₹ 000      |            | 99, <del>g</del> . 9६          |                     |
| समद्वे                | समर्थः ८३९.          |            |            | 9<3 <b>4.</b> 9:               |                     |
|                       | 558, 9938            |            |            | વે. ૧૬, પૃ                     |                     |
|                       | ११२८ तः              |            | E<br>F     | ₹ <sup>14</sup> , <b>पृ.</b> 9 |                     |
|                       | 9962,922<br>त: 9239. |            |            | છુ. ર૦૮ વ                      |                     |
|                       | तः ९२३१,<br>१२३५,१२३ |            | 1          | રરર વં. ખ્.<br>વ. ૧૧, ૧૬       |                     |
|                       | 9806 [9-2            |            | 1          | ۹۰, ۱۲, ۷.<br>۹۰, ۲. ۹         |                     |
|                       | तः १४१°, १           |            | į          | पु. २६० प                      |                     |
|                       | १४२२ तः              |            |            | ट. २६० प<br>२७३ पे. १३         |                     |
|                       | 1 424[2], 9          |            |            | q. 4x, 5.                      |                     |
|                       | 9830[9], 9           |            |            | ۰۰ ۱۳, ۶.<br>۹۰, ۲. ३          |                     |
|                       | 9830[9],9            |            |            | पृ. ३२८ प                      |                     |
|                       | 9833 [3]             |            | į<br>i     | ₹४९ पं. ६,                     |                     |
|                       | 9 8 3 6 [2], 9       |            | t          | રહ, છુ. ફેટ                    |                     |
|                       |                      | 9888,      | !          | ષ્ટુ. ફેટ હ                    |                     |
|                       | 9840, 984            | 2, 9848    |            | ३८८ पं. २०                     |                     |
|                       | तः १४५६,             |            |            | વં. ૨૮, પૃ                     | . 359 <b>4</b> .    |
|                       | 9844, 984            | र, १४६९,   |            | २२, पृ. ४०                     | ६ वं. २०,           |
|                       | 1630 [1],            | 9639,      |            | g. ४०९ t                       | i. ૨૨, <b>પ્ર</b> . |
|                       | 9६४9, 9६५            | 9, 9643,   |            | ४१२ पं. २६                     |                     |
|                       | 1648, 196            | ર, ૨૧૬૬, ં |            | વં. ર∘, ઘુ. ૪                  | १९४ पे.२०,          |
|                       | २९७०[२],२            |            |            | ष्ट. ४१८ प                     |                     |
|                       |                      | २१७५       |            | ४२३ व. १०                      |                     |
| समद्वितीया            | समर्दिकाः पृ.        |            |            | ٩. ٩٩, g. ٦                    |                     |
| समणाउसो !             | श्रमणायुष्मन् !      |            | समचा       | समाप्ता पृ. ४                  |                     |
|                       | १५३, १५६             |            | समत्तो     | समाप्तः पृ. २                  |                     |
|                       | १६२, १६७             | तः १७४,    | ł          | ष्टु. २८७ पं.                  | ८, ष्ट. २९१         |

| ***          |                                       |                      |                                       |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| मुख्सदो      | सक्कयत्थो सुत्तंकाह                   | मूकसदो               | सक्रमत्थो सुत्तंकाह                   |
| समचो         | વે. ૨૧, છુ. ૨૦૦ વે. ૫,                | समया                 | समयौ-कालविशेषौ                        |
|              | g. <b>રે</b> ૦૧ વં. ૧૦, પ્ર.          |                      | १३६८, १६९९ [१]                        |
|              | ३०३ पं. १३, प्र. ३६७                  | समया                 | समयाः—कालविशेषाः                      |
|              | વં. ૨૪, ષ્ટુ. ૪૦૦ વં.                 |                      | १००६ शा.२०७, <b>१</b> ३७२             |
|              | 92, g. ४०६ q. 95                      | समये                 | समये-कालविशेषे २१७२                   |
| समब्छा       | समबलाः २०७,२९०                        | समरिया               | समरीचीनि १७७                          |
| समभिरूढ      | समभिरूढ १११३                          | समरीइया              | समरीचीनि पृ.५७ टि.६                   |
| समभिलोएजा    | समभिलोकेत १२ १५ [१-३]                 | समरीईया              | समरीचीनि पृ.५६टि.११                   |
| समभिकोपुमाणा | समभिलोकमानाः पृ.२९०                   | समरीया               | समरीचीनि १७८ [१],                     |
|              | રિ. ૧                                 | 1                    | 966                                   |
| समभिकोपुमाणे | समभिलोकमानः १२१५                      | समसुक्खयाण्          | समरूक्षतया९४८गा.१९९                   |
|              | [٩-३]                                 | समवण्णा              | समवर्णाः ११२६,                        |
| समय          | स <b>मय</b> ∽कालविशेष १७,             | 1                    | 9933 [9]                              |
|              | ११२, ११५, ११६,                        | + समवेदण             | समवेदनाः ११२३ गा.                     |
|              | ११४, ११९, १२२,                        |                      | २०९                                   |
|              | १२३, १२५, १२८,                        | समवेदणा              | समवेदनाः ११३८                         |
|              | १२९, १३१ <b>,</b> ५१५ तः              | समबेयणा              | ,,      ११२८, ११३८                    |
|              | 492, 200 [4]                          | समसरीरा              | समशरीराः ११२४,                        |
| • समय        | समय-कालविशेष ५५९                      |                      | 9984                                  |
|              | गा. १८२                               | - समं                | समम् १५६३ [२],                        |
| समयकंषा      | समतिकान्ताः ष्ट. ५९टि १               |                      | १६३१, १६३२, १७२८,                     |
| समयखेत्ताओ   | समयक्षेत्रात् १५.५०                   |                      | 9069, 9068 [9],                       |
| समयभ्मि      | समये २९१ मा १६२                       |                      | २१७० [१] गा. २२८                      |
| समयं         | समकम् ५४ [१०]                         | समंता                | समन्तात् १२१५ [१-३]                   |
|              | गा. ९९                                | समंस •               | समास-सगिर ५४ [८]                      |
| ,,           | समयम्—कालविशेषम्                      |                      | गा. ९५                                |
|              | पद्वतः ५७८, ५८१,                      | समाउया               | समायुषः १९२३ गा.                      |
|              | ५८३ तः ६०७, ८७८,                      |                      | २०९, ११३०                             |
|              | १३२२, १३२७, १३२९,<br>१३३०,१३३३, १३३४, | समाणा                | सन्तः २ <b>९५३ [४]</b> ,              |
|              | ार र०,१२२२, १२२४,<br>१३४५,१३५०, १३५६, | समाणी                | २१६६ [३]<br>सती १००१                  |
|              | १३५८, १३६८, १३७४                      | समाणा<br>समाणीको     | सता १००१<br>सत्यः २०५२ [६]            |
| समयं         | समयम्—समये, कालविशेषे                 | समाणामा<br>समाणुभावा | सत्यः २०५२ [६]<br>समानुभावाः २०७, २१० |
| HHY          | वनयम्—समय, कालावशय<br>१६१४, १६१६ [२], | समाणुभावा<br>समाणे   | समानः-सन १०००.                        |
|              | १६१४, १६१६ [२],<br>१६१८,१६२०,१६३६,    | MHM                  | समानः—सन् १०००,<br>१२२२               |
|              | १९६३                                  |                      | 1२२२<br>समाने—सति १८६४,               |
| • समयंसि     | समये १७४४                             | ,,                   | यमान—पात 12६७,<br>२०५२ [२, ४, ६]      |
| - खनपारा     | 1988                                  |                      | 4074 [4, 8, 6]                        |

| मूलसहो      | सक्रयत्थो           | <b>युत्तंक</b> ।इ | मूकसदो                           | सक्रयस्थो      | सुत्तंकाङ्        |
|-------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|
| समाजुवा     | त्रीन्द्रियजीवाः    | ष्ट. २७           |                                  | 9६0, 9६9,      |                   |
|             |                     | रि. १०            |                                  | १६७, १६९       |                   |
| समावण्ण     | समापन १४            | तः १९,            |                                  | ૧૭૪ તે: ૧      | ٧૮ [٩],           |
|             | <b>44</b> [9], 41   | s [9· <b>२</b> ], |                                  |                | 948 [9]           |
|             | ٠,                  | ८ [१-२]           | • ससुग्धाएणं                     | समुद्धा तेन    | वेलक्षल धः        |
| • समावण्णगा | समापनदाः            | ८६७               |                                  | [٩] ه٧٧        |                   |
| ० समावण्णया | ,,                  | < 4 v             |                                  | علاماه علام    |                   |
| समावन्न     | समापन               | 9 <               |                                  |                | ۶, ۹]             |
| समास        | बनस्पतिविशेषः       | ष्ट. २५           | समुग्धातेणं                      | समुद्धातेन     | 966               |
|             |                     | टि. ५             | समुग्धायपदं                      | समुद्धातपदम्   |                   |
| समासभो      | समासतः ५४           | [৭০] গা.          |                                  |                | વં. ૧૨            |
|             |                     | 44 [9]            | समुग्घावं                        | समुद्धातम् २ • |                   |
| समासवो      |                     | [٩], २८           | 1                                | २१७० [२]       |                   |
|             | [२], ३१ [२].        | , ३४ [२],         | į                                |                | २३०               |
|             | ५६ [२],५७           | [२], ५८           | समुग्घाया                        | समुद्धाता      |                   |
|             | [२], ६०, ५          |                   | :                                | २०८९, २०       |                   |
|             | <i>પ</i> ્ર [૧], ૮૪ |                   |                                  | २०९१ [१-       |                   |
|             | [२], ५१[१],         |                   | 1                                | 3989,391       |                   |
|             | १४० [२], १          |                   | ॰ समुद्दिप                       |                | ३१ [१]            |
|             | १४२ [२], १          |                   | समुद्वेति                        | समुत्तिष्ठति   |                   |
|             | १४६ [२],            |                   | समुदीरेमाणीको                    |                | : २०५२[५]         |
| समासेणं     | समासेन २            | २५, २२६           | • समुद्दपुसु                     |                | ३, ८९, ९०         |
| समाहारा     |                     | ११२४,             | समु <b>इ</b> लि <del>ग्</del> वा | समुद्रलिक्षाः- |                   |
|             | 99₹9,99४            | २, ११४५,          | 1                                |                | बाः ५६ [१]        |
|             |                     | 9986              | समुद्रवायसा                      | समुद्रवायसाः   | -चर्मपक्षिणः      |
| समिइ        | समिति ११०           |                   | 1                                |                | 60                |
| समिद्रिया   | समर्दिकाः २         |                   | • समुद्राणं                      |                | २१६९              |
| समिद        | स <b>मिद</b>        |                   | समुद्दे                          |                | 1[2],9486         |
| समिद्धितीया | समर्दिकाः पृ.       |                   | • समुदे                          |                | 9050              |
| समिरिया     | समरीचीनि पृ.        |                   | ,,                               |                | <b>९१, १९९</b> २, |
| • समीकरणवाए | समकरणाय २           |                   |                                  | 9558, 95       | ९७, १९९८,         |
|             |                     | गा. २२८           |                                  |                | 5000              |
| समुग्गपक्ली | समुद्रकपक्षिणः      |                   | समुदेख                           |                | ,949,950,         |
| समुग्वाए    | समुद्धातः २ ग       |                   |                                  |                | १६६, १७५          |
| समुग्बाएण   | समुद्धातेन १        |                   | • समुरेसु                        |                | 3,948,906         |
|             | 949, 94             |                   | समुप्पजइ                         |                | ८१०,१८१५,         |
|             | علام علا            | ه, ۱۹۴            |                                  | १८६४, २०       | ખર[૧-૪,૬]         |

| सम्वत्ता अस्ति सुर्वकार्ष सम्वत्ता सुर्वकार्ष सम्वत्ता सम्वत्ता सम्वत्ता सम्वत्ता सम्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्वत्ता स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                   | -               | •               |                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|
| १-२],१००८,१०१%, १-२४,१०८%,१०%,१०% १-२४,१०%,१०% १०८४,१०%,१०% १०८४,१०%,१०% सम्मात सम्मात सम्मात सम्मात १९.१९६६६६५ १०१४,१०% । १०% सम्मात सम्मात सम्मात सम्मात १०%।१०% सम्मात सम्मात सम्मात सम्मात १०%।१०% सम्मात सम्मात सम्मात सम्मात १०%।१०% १०१४,१०% । १०% सम्मात सम्मात सम्मात सम्मात सम्मात १०%।१०%।१०% सम्मात सम्मात सम्मात सम्मात सम्मात १०%।१०% सम्मात सम्मात सम्मात सम्मात सम्मात सम्मात १०%।१०% सम्मात सम्मात सम्मात सम्मात सम्मात १०%।१०% सम्मात सम्मात सम्मात सम्मात सम्मात १०%।१०% सम्मात सम्मात सम्मात सम्मात सम्मात १०%।१०%।१०% सम्मात सम्मात सम्मात सम्मात सम्मात १०%।१०% सम्मात सम्मात सम्मात सम्मात सम्मात १०%।१०%।१०% सम्मात सम्मात सम्मात सम्मात सम्मात १०%।१०%।१०% सम्मात सम्मात सम्मात सम्मात सम्मात १०%।१०%।१०%।१०%।१०%।१०%।१०%।१०%।१०%।१०%।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मूकसदो        | सक्रयत्थो         | सुत्तंकाङ्      | मूलसहो          | स <b>क्ष्य</b> त्थो | युत्तंकाह    |
| ्वर श. १९०८, १००५, १००५ मम्मति ह. १११६. ६ सम्मति ह. १११६. ६ १००६, १००५, १००५ मम्मति ह. ११६. ६ १००६ १००६, १००५ मम्मति ह. ११६. ६ सम्मति ह. १११६. ६ सम्मति ह. १११६. ६ सम्मति ह. १११६. ६ ११९६ मा. ११९ सम्मति ह. १११६. ६ ११९६ मा. ११९ सम्मति ह. ११९६ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १९९ मा. १ | समुप्यजाति    | समुत्पद्यते १५    | <b>७९६,१८०६</b> | सम्मत[सच्चा]    | सम्मतसस्या-         | भाषाप्रभेदः  |
| प्रसार क्षिया स्वाप्त क्षिया स्वाप्त क्षिया स्वाप्त क्षिया स्वाप्त क्षिया स्वाप्त क्षिया स्वाप्त क्षिया स्वाप्त क्षिया स्वाप्त क्षिया स्वाप्त क्षिया स्वाप्त क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्षम क्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | [9.2],960         | c, 9c94,        | 1               | c٩                  | २ गा. १९४    |
| १८२६, १८%, १८%, १८%, १८%, १८%, १८%, १८%, १८%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | १८२४,१८३          | २६, १८२८,       | सम्मति          | सम्मति प्र.         | २१३ टि. ६    |
| स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | १८२९, १८          | ५२, २०५२        | + सम्मन         |                     |              |
| समो साम भु [ ] गा. ५६- ६ सामेगावा समोववण्या समोववण्या समोववण्या समोववण्या समोववण्या समोववण्या समोववण्या समोववण्या समोववण्या समोववण्या समाववादः २१ १४ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], ११ १६ [ १], २१ १६ [ १], ११ १६ [ १], २१ १६ [ १], ११ १६ [ १], २१ १६ [ १], ११ १६ [ १], २१ १६ [ १], ११ १६ [ १], २१ १६ [ १], ११ १६ [ १], २१ १६ [ १], ११ १६ [ १], २१ १६ [ १], ११ १६ [ १], २१ १६ [ १], ११ १६ [ १], २१ १६ [ १], ११ १६ [ १], २१ १६ [ १], ११ १६ [ १], २१ १६ [ १], ११ १६ [ १], २१ १६ [ १], ११ १६ [ १], २१ १६ [ १], ११ १६ [ १], २१ १६ [ १], ११ १६ [ १], २१ १६ [ १], ११ १६ [ १], २१ १६ [ १], ११ १६ [ १], २१ १६ [ १], ११ १६ [ १], २१ १६ [ १], ११ १६ [ १], २१ १६ [ १], ११ १६ [ १], २१ १६ [ १], ११ १६ [ १], २१ १६ [ १], ११ १६ [ १], २१ १६ [ १], ११ १६ [ १], २१ १६ [ १], ११ १६ [ १], २१ १६ [ १], ११ १६ [ १], २१ १६ [ १], ११ १६ [ १], २१ १६ [ १], ११ १६ [ १], २१ १६ [ १], ११ १६ [ १], २१ १६ [ १], ११ १६ [ १], २१ १६ [ १], ११ १६ [ १], २१ १६ [ १], ११ १६ [ १], २१ १६ [ १], ११ १६ [ १], २१ १६ [ १], ११ १६ [ १], २१ १६ [ १], ११ १६ [ १], २१ १६ [ १], ११ १६ [ १], २१ १६ [ १], ११ १६ [ १], २१ १६ [ १], ११ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६ [ १], २१ १६  |               |                   | [4]             |                 |                     |              |
| समोवा समः १५४ [३] सा. ५६- ६ समोवावा समोववण्या सभेववण्या सभेववण्या सभेववण्या १९३० समोववण्या समेववण्या १९३० समोववण्या समेववण्या १९३० १९३० (१९) १९३० १९३० (१९) १९३० १९३० (१९) १९३० १९३० (१९) १९३० १९३० (१९) १९३० १९३० (१९) १९३० १९३० (१९) १९३० समोहण्या समवहत्य १९३० (१९) सम्मस्स सम्वक्ष्यवस्य १९३० (१९) सम्मस्स सम्वक्ष्य १९३० (१९) सम्मस्स सम्वक्ष्य १९३० (१९) सम्मस्स सम्वक्ष्य १९३० (१९) सम्मस्स सम्वक्ष्य १९३० (१९) सम्मस्स सम्वक्ष्य १९३० (१९) सम्मस्स सम्वक्ष्य १९३० (१९) सम्मस्स सम्वक्ष्य १९३० (१९) सम्मस्स सम्वक्ष्य १९३० (१९) सम्मस्स सम्वक्ष्य सम्वक्ष्य १९३० (१९) सम्मस्स सम्वक्ष्य सम्वक्ष्य १९३० (१९) सम्मस्स सम्वक्ष्य सम्वक्ष्य १९३० (१९) सम्मस्स सम्वक्ष्य सम्वक्ष्य १९३० (१९) सम्मस्स सम्वक्ष्य सम्वक्ष्य १९३० (१९) सम्मस्स सम्वक्ष्य सम्वक्ष्य १९३० (१९) सम्मस्स सम्वक्ष्य सम्वक्ष्य १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९) १९३० (१९)  | समुस्सासणिस्स | ासा समुच्छ्वासनिः | :श्वासाः        | सम्मत्त ०       | सम्यक्त्व १९        | । व्या. १३१. |
| <ul> <li>ससोवावा</li> <li>स्वाचावाः १९१णा १६५</li> <li>सानेववण्णा</li> <li>सानेववण्णा</li> <li>सानेववण्णा</li> <li>सानेववण्णा</li> <li>सानेववः १९१५ [१]</li> <li>१९५५ [१]</li> <li>१९५५ [१]</li> <li>१९५५ [१]</li> <li>१९५५ [१]</li> <li>१९५५ [१]</li> <li>सम्प्रतिविधा</li> <li>सम्प्रतिविधा</li> <li>सम्प्रविधा</li> <li>सम्प्रविधा</li> <li>सम्प्रविधा</li> <li>सम्प्रविधा</li> <li>सम्प्रविधा</li> <li>सम्प्रविधा</li> <li>सम्प्रविधा</li> <li>सम्प्रविधा</li> <li>सम्प्रविधा</li> <li>सम्प्रविधा</li> <li>सम्प्रविधा</li> <li>सम्प्रविधा</li> <li>सम्प्रविधा</li> <li>सम्प्रविधा</li> <li>सम्प्रविधा</li> <li>सम्प्रविधा</li> <li>सम्प्रविधा</li> <li>सम्प्रविधा</li> <li>सम्प्रविधा</li> <li>सम्प्रविधा</li> <li>सम्प्रविधा</li> <li>सम्प्रविधा</li> <li>सम्प्रविधा</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५६</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५५</li> <li>१९५</li> <li>१९५</li> <li>१९५</li> <li>१९५</li> <li>१९५</li> <li>१९५</li> <li>१९५</li> <li>१९५</li> <li>१९५</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 997               | रे४, ११४५       |                 |                     | 9033         |
| • सामोताडा स्रमोववण्या। समोवप् समेवपण्याः समोवप् समेवपण्याः समोवप् समेवपण्याः समेवप् विद्याः समेवप् विद्याः समेवप् विद्याः समेवप् विद्याः समेवप् विद्याः समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् समेवप् सम | समो           | समः ५४ [३         | ] যা, ५६-       | सम्मत्तपयं      | सम्बक्तवपदम्        | ષ્ટ. ફે૧૮    |
| • समोवावा स्वापाताः २१३णा. १६०० सममण्डेत्राणास्स साम्यव्यवविशीयस्य १०४० [१] सम्यविष्णाः ११३० (१], २१५५ [१], २१५६ [१], २१५६ [१], २१५६ [१], २१५६ [१], २१५६ [१], २१५६ [१], २१५६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], २१६६ [१], |               | ६५, ९४०           | : गा. २००       |                 |                     | 4. 95        |
| समोबरणा समोवदाः १११६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [१], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], २१%६ [1], | • समोगाडा     | समवगाडाः २        | ११गा.१६७        | सम्मत्तवेदणिजस  | स सम्यक्त्ववेदर्ग   |              |
| समोहणा समवहार २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [१], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1], २१% [1 | समोववण्णगा    | समोपपन्नकाः       | 9930            |                 |                     |              |
| १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६, २३%६   १३, २३%६, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २३%६   १३, २४%६   १३, २४%६   १३, २४%६   १३, १४%६   १३, १४%६   १३, १४%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%६   १३%   | समोहपु        | समवहतः २१         | MR [9],         | सम्मत्तवेयणिकार |                     |              |
| [१], २१५६ [१] समोहणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | २१५४ [१]          | , २१५६          |                 |                     |              |
| समोहणात समनदस्य २२२२ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १३०६ (३) १४०६ (३) १४०६ (३) १४०६ (३) १४०६ (३) १४०६ (३) १४०६ (३) १४०६ (३) १४०६ (३) १४०६ (३) १४०६ (३) १४०६ |               | [٩], २٩५          | ۱۹ [۹],         | सम्मत्तवेयणिजी  |                     |              |
| समोहणाज समबहर्ता २१% [१], २३५६ [१], २३५६ [१], २३५६ [१], २३५६ [१], २३५६ [१], २३५६ [१], २३६६ [१], २३६६ [१], २३६६ [१], २३६६ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २३६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [१], २६६८ [1], २६६८ [1], २६६८ [1], २६६८ [1], २६६८ [1], २६६८ [1], २६६८ [1], २६६८ [1], २६६८ [1], २६६८ [1], २६६८ [1], २६६८ [1], २६६८ [1], २६६८ [1], २६६८ [1], २६६८ [1], २६६८ [1], २६६८ [1], २६६८ [1], २६६८ [1], २६६८ [1], २६६८ [1], २६६८ [1], २६६८ [1], २६६८ [1], २६६८ [1], २६६८ [1], २६६८ [1], २६६८ [1], २६६८ [1], २६६६ [1], २६६६ [1], २६६६ [1], २६६६ [1], २६६६ [1], २६६६ [1], २६६६ [1], २६६६ [1], २६६६ [1], २६६६ [1], २६६६ [1], २६६६ [1], २६६६ [1], २६६६ [1], २६६६ [1], २६६६ [1], २६६६ [1], २६६६ [1], २६६६ [1], २६६६ [1], २६६ [1], २६६६ [1], २६६६ [1], २६६६ [1], २६६६ [1], २६६६ [1],  |               | २१६५, ३           | (१६६ [१]        |                 |                     |              |
| १   १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | समोद्दणित्ता  | समबहत्य २९        | 143 [9],        | सम्मत्तस        |                     |              |
| समोहणां समवहित्त २९०० [२] समोहणां समवहित्त २९०० [२] समोहणां समवहत्त्व १९०० [२] समोहणां समवहत्त्व १९०३ (२) तः १९४८ तः १९४८ तः १९५० (१), १९४८ तः १९५० (१), १९४८ तः १९४८ तः १९४८ तः १९४८ तः १९४८ तः १९४८ तः १९४८ तः १९४८ तः १९४८ तः १९४८ तः १९४८ तः १९४८ तः १९४८ (१), २९४८ तः १९४८ [३], २९४८ तः १९४८ [३], २९४८ तः १९४८ [३], २९४८ तः १९४८ [३], २९४८ तः १९४८ [३], १९४८ तः १९४८ [३], १९४८ तः १९४८ [३], १९४८ तः १९४८ [३], १९४८ तः १९४८ [३], १९४८ तः १९४८ [३], १९४८ तः १९४८ [३], १९४८ तः १९४८ [३], १९४८ तः १९४८ [३], १९४८ तः १९४८ [३], १९४८ तः १९४८ [३], १९४८ तः १९४८ [३], १९४८ तः १९४८ [३], १९४८ तः १९४८ [३], १९४८ तः १९४८ [३], १९४८ तः १९४८ [३], १९४८ तः १९४८ [३], १९४८ तः १९४८ [३], १९४८ तः १९४८ [३], १९४८ तः १९४८ [३], १९४४ सम्मस्त्राच्याः १३४ सम्मस्त्राच्याः १०४४ सम्मस्त्राच्याः १३४ सम्मस्त्राच्याः १९४४ सम्मस्त्राच्याः १३४ सम्मस्त्राच्याः १९४४ सम्मस्त्राच्याः १३४ सम्मस्त्राच्याः १९४४ (१) सम्मस्त्राच्याः १९४४ (१) सम्मस्त्राच्याः १९४४ (१) १०४ सम्मस्त्राच्याः १९४४ (१) १०४ सम्मस्त्राच्याः १९४४ (१) १०४ सम्मस्त्राच्याः १९४४ (१) १०४ सम्मस्त्राच्याः १९४४ (१) १०४ सम्मस्त्राच्याः १९४४ (१) १०४ सम्मस्त्राच्याः १९४४ (१) १०४ सम्मस्त्राच्याः १९४४ (१) १०४ सम्मस्त्राच्याः १९४४ (१) १०४ सम्मस्त्राच्याः १९४४ (१) १०४ सम्मस्त्राच्याः १९४४ (१) १०४ सम्मस्त्राच्याः १९४४ (१) १०४ सम्मस्त्राच्याः १९४४ (१) १०४ सम्मस्त्राच्याः १९४४ (१) १०४ सम्मस्त्राच्याः १९४४ (१) १०४ सम्मस्त्राच्याः १९४४ (१) १०४ सम्मस्त्राच्याः १९४४ (१) १०४ सम्मस्त्राच्याः १९४४ (१) १०४ सम्मस्त्राच्याः १९४४ (१) १०४ सम्मस्त्राच्याः १९४४ (१) १०४ सम्मस्त्राच्याः १९४४ (१) १०४ सम्मस्त्राच्याः १९४४ (१) १०४ सम्मस्त्राच्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | ૨૧૫૬ [૧]          | , २१५९          |                 |                     | २२४          |
| समोहणांत समवहातः २१०० [२] समोहणां समवहातः २१०० [२] समोहणां समवहातः २१०० [२] समोहणां समवहातः २१०० [२] समोहणां समवहातः ११०० [१] १९०८ तः १९०८ [१] १९०८ तः १९०८ [१] १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८ तः १९०८  |               | [٩],२٩६५,         | २९६६[१]         | सम्मत्तं        | सम्यक्त्वम् १ ९     | ०गा. १२४,    |
| समोहवास समावतरा १२% सम्भाविमामी सम्भावतरा १३% सम्भावतरा १३% सम्भावतरा १३% सम्भावतरा १३% १३% १३% १३% १३% १३% १३% १३% १३% १३%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | समोहण्णति     | समबहन्ति २        | (900 [9]        |                 | 9:                  | २५, १४४९     |
| समोहबास समावतस्य १.९३, १९४५, त: १९४६, १९४५, १९४५, त: १९४५, १९५६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६, १९६६,  | समोहण्णंति    | समवद्गनित २       | (૧૭૦ [ર]        |                 |                     |              |
| समोद्देश सम्प्रदेश साम सम्प्रकारण स्थाप सम्प्रकारण स्थाप सम्प्रकारण स्थाप सम्प्रकारण स्थाप सम्प्रकारण स्थाप सम्प्रकारण स्थाप सम्प्रकारण स्थाप सम्प्रकारण स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स् | समोहता        | समबहुताः          | ₹ <b>२</b> '•.  | सम्मत्त्राभिगमी |                     |              |
| समोदचा अ.भ.०, १९.४, ६, ६, ६, ६, ६, ६, ६, ६, ६, ६, ६, ६, ६,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | समोहयस्म      | समबह्तस्य ९९      | 3, 9484         |                 |                     |              |
| समोहवा समवहता: २१२५ त: २१२५ त: २१२५ त: २१२५ त: २१२५ त: २१२५ त: २१२५ त: २१२५ त: २१२५ त: २१४५ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: ११४५ त: २१४४ त: ११४६ त: २१४४ त: २१४४ त: ११४६ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २१४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त: २४४४ त |               | तः १५४७[१]        | ,१५४८ तः        |                 |                     |              |
| समोद्दवा: २१२५ त: १९८ १६८, १५३, १५३ १५३ १५३ १९३ १९४ १९४ १९४ १९४ १९४ १९४ १९४ १९४ १९४ १९४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | quiulo, quiul     | १[१,४,६,        |                 |                     |              |
| समाववार विशेष समाववार विशेष कर कर कर किया किया किया किया किया किया किया किया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | ۹.                | ], २१६८         | सम्मादाट्ट      |                     |              |
| सम्मिद्धिः , ६६२ [६ ज], १५३३ [१-४], १५४६ [१-४], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४५ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १५४६ [१], १४४६ [१], १४४६ [१], १४४६ [१], १४४६ [१], १४४६ [१], १४४६ [१], १४४६ [१], १४४६ [१], १४४६ [१], १४४६ [१], १४४६ [१], १४४६ [१], १४४६ [१], १४४६ [१], १४४६ [१], १४४६ [१], १४४६ [१], १४४६ [१], १४४६ [१], १४४६ [१], १४४६ [१], १४४६ [१], १४४६ [१], १४४६ [१], १४४६ [१], १४४६ [१], १४४६ [१], १४४६ [१], १४४६ [१], १४४६ [१], १४४६ [१], १४४६ [१], १४४६ [१], १४४६ [१], १४४६ [१], १४४६ [१], १४४६ [१], १४४६ [१ | समोहया        |                   |                 |                 |                     |              |
| समोहचार्य सम्प्रदेश [3], २१४६ व्याप्त १, २१४६ [3], २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २१४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्याप्त १, २४६ व्या |               | २१२७ [१]          | , २१२८          | www.fefe -      |                     |              |
| २९४ तः २९४४ [१], २१४५ तः १९४५ [१], २१४५ तः १९४५ [१], २१४५ तः १९५५ [१], २१४५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ तः १९५ |               | [१-२],२१२९        | तः२१३१,         | Hamista a       | ., . 4 . [4 .       |              |
| २,१४% [1], २३४६ वणणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | २१४२ तः २१        | 88 [9],         | ० सस्मितित्रमः  | 20120229 51004      |              |
| समोहबाणं समब्द्रतानाप्रे २५,२१२५ तः २१२४ तः २१२५ तः ११२५ तः ११५६ तः ११२५ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११५६ तः ११६६ तः ११६६ तः ११६६ तः ११६६ तः ११६६ तः ११६६ तः ११६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६६ तः १९६ तः १९६ तः १९६ तः १९६ तः १९६ तः १९६ तः १९६ त                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | ૨૧૪૫ [૧           | ], २१४६ .       |                 |                     |              |
| तः २१२७ [१], २१२८ १०५५, १०५५, १८८७ [१], २१२६ [१], १९५५, १८, १९६, ९३६, १९६, ९३६, १८, १५६, ९३६, १८, १६६, १६६, १६६, १६६, १६६, १६६, १६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | समोहबाणं      | समवहतानाम् ३ २    | (५,२१२५ .       |                 |                     |              |
| [१], २१२५ [१], [१], १८५७ [१], १८५७ १३२, २१३०, २१३१, २१४२, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | तः २१२७ [१        | ], २१२८         |                 |                     |              |
| २१२०, २१२१, २१४२, ,, सम्बरहस्य: २५६, ९३८, ९४१, ९३८, ९४१ [१], ११२९, १४१ [१], ११४९, ११४७,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | [9], २१२          | s [9], i        |                 |                     |              |
| २१२३ ९४२ [१], ११२९,<br>सम्मदसच्चा सम्मतसस्या-भाषाप्रमेदः ११४१, ११४४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | २१३०, २१३१        | ।, २१४२, 🥼      | ,,              |                     |              |
| सम्मतसञ्चा सम्मतसत्या-भाषाप्रमेदः ११४१, ११४२, ११४७,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                   | २१४३            |                 | S¥9 [9],            | 9935,        |
| ८६२ १३९९,१४०२ तः १४०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | सम्मवसच्चा    | सम्मतसत्या-भा     | षाप्रमेदः       |                 |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                   | ८६२             |                 | १३९९,१४०३           | तः १४०५      |

| मूखसरो                          | स <b>क्ष</b> यत्थो | <del>युत्तं</del> काइ | मूलसद्दो          | सक्रयत्थो              | युक्तंकाह                 |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|
| • सम्महिट्टी                    | सम्बन्दष्टयः पृ    | . ૧૧૧દિ. ૧            | सम्मुच्छिमउर-     | सम्मृन्छिमोर           | :परिसर् <del>पर्यल-</del> |
| ० सम्मिद्दिशिउव-                | सम्यग्दश्युपप      | स्काः                 | परिसप्पथळयर       | ति- चरतिर्यग्यो        | नकपान-                    |
| व्यक्तारस                       | पृ. ३              | २७८ टि. २             | रिक्खजोणिबर्य     | चें- न्द्रियौदारिश     | क्षारीरम्                 |
| सम्मदिद्वीणं                    | सम्यग्दष्टीनाम्    | २५६                   | वियमोराकिय-       |                        |                           |
| ० सम्महिट्टीहिंतो               | सम्यग्दष्टिभ्यः    | ૬૬૨ [૭]               | सरीरे             |                        | 9864 [4]                  |
| ०सम्मदिहो-                      | सम्यग्दष्टशुपप     | नकाः                  | ۰,,               |                        | १४८५ [७]                  |
| ववण्या                          |                    | 9986                  | सम्मुच्छिमउरप     |                        |                           |
| सम्मामिच्छत्त                   | सम्बन्धियात        |                       | सप्यरुवरवंचे      |                        | तिर्यग्यो-                |
| सम्मामिच्छत्त-                  | सभ्यग्मिध्यात      |                       | दिवतिरिक्ख-       | निकेभ्यः               |                           |
| वेदणिजस्स                       | १७००[३],           | १७३७[१]               | जोणिएहिंती        | € 3 €                  | [49-98]                   |
| सम्मामिच्छत्त-                  | ,,                 |                       | ۰,,               |                        | ६३९ [१४]                  |
| वेयणिजस्स                       |                    | 900c[3]               | ० सम्मुच्छिमउर    |                        |                           |
| सम्मामिच्छत्त-                  | सम्यग्निथ्यात्व    |                       | परिसप्पथलयर       |                        | पतिर्थम्यो -              |
| वेयणिङ्जे                       |                    | १६९१ [२]              | पंचेंदियतिरिक     | ख- निकानाम्            |                           |
| सम्मामिच्छत्ता-                 | सम्यग्मिथ्यात्व    |                       | जोणियाणं          |                        | ३८२ [३]                   |
| भिगमी                           |                    | ४९, २०५०              | सम्मुख्डिमखह्य    |                        |                           |
| सम्मामिच्छद्दिट्टि०             | सम्यग्मिथ्याहा     | ષ્ટ ६६२               | पंचेंदियतिरिक     | ब- तिर्यग्योनि         | केभ्यः                    |
|                                 |                    | ૧૫३३ [૭]              | जोणिएहिंतो        |                        | ९ [१९-२०]                 |
| सम्मामिच्छद्दिही                | सम्यग्निश्याहा     | છેઃ ૧३૪૫,             | सम्मुच्छिमखह्य    |                        | चरपञ्चेन्द्रय-            |
|                                 | १८८९ [१],          | 9900[2]               | पंचेंदियतिरिक     | <b>ल-</b> तिर्यग्योनिः | कानाम्                    |
| ,,                              | सम्बन्धियार        | ष्ट्यः २५६,           | जोणियाणं          |                        | ३८८ [१]                   |
|                                 | ९३८,९४१[           | 9],992%,              | ۰,,               |                        | ३८८ [२.३]                 |
|                                 | 9989,99            | ४२, १३५९,             | सम्मुच्छिमचउप     | प- सम्मृर्क्छिमच       |                           |
|                                 |                    | तः १४०५               | पुर्हितो          |                        | ६३५ [५]                   |
| सम्माभिष्ठादं-                  | सम्बन्धियार        | (र्शनपरिणामः          | ٥,,               | ,,                     | ६३९ [५]                   |
| सणपरिणामे                       |                    | <i>५३५</i>            | सम्मुच्छिमचउप     | य- सम्मृर्च्छमच        |                           |
| सम्मामिच्छादिही                 |                    |                       | यथकयरतिरि         |                        | निकपश्चेन्द्र-            |
| ० सम्मुड्बाए                    | सम्मत्या ११        |                       | जोणियपंचेंदिः     |                        |                           |
| सम्मु <del>च</del> ्छति         | सम्मूच्छेति        | ८२                    | ओराखियसरी         |                        | ४८५ [२-३]                 |
| सम्मुच्छंति                     | सम्मूच्छन्ति       | 4.3                   | ۰,,               | ,,                     | 9864 [3]                  |
| सम्मुरिक्कम ०                   | सम्मूचिंछम ५       |                       | सम्मुच्छमचउप      |                        |                           |
|                                 |                    | ४.५],६७८,             | यथस्यरपंचे-       |                        | यतिर्थग्योनि-             |
|                                 |                    | 9864 [4]              | दिवतिरिक्ख-       | केभ्यः                 |                           |
| सम्मुष्टिमनपञ्ज-                |                    |                       | जोणिपृहिंतो       |                        | ६३५ [५]                   |
| त्तगडरवरिसप्प                   |                    |                       |                   | य- सम्मृर्विछम्        |                           |
| <b>स्वर</b> पं <b>चें</b> दियति | रि- तिर्यग्योनिः   |                       | <b>थथळयर</b> पंचे |                        | (यतिर्थग्यो-              |
| क्सजोणियाणं                     |                    | ३८२ [२]               | विरिक्खजोणि       | व्याणं निकानाम्        | [१७५ [१]                  |
| VC _ [C] 0 1H                   |                    |                       |                   |                        |                           |

|                            | _                    |                   |                   |                              |                       |
|----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| मूखसदो                     | स <b>क्रय</b> स्थो   | सुसंकाइ           | मूलसदो            | सक्तयस्थो                    | सुसंकाह               |
| ०सम्मु <del>च्छिमच</del> - | सम्मूर्चिछम बतु      |                   | सम्मुष्डिमभुष-    | सम्मृर्च्छमभु                |                       |
| उप्पन्यस्य-                | चरपश्चेन्द्रिय       | तिर्थग्यो-        | परिसप्पथकवर-      |                              | न्द्रियतिर्थस्यो-     |
| पंचेंदियति-                | निकानाम्             |                   | पंचेंदियतिरिक्ख   | - निकेभ्यः                   | ६३९ [१६-              |
| रि <del>यस</del> जोणियाणं  |                      | ३७९[२-३]          | जोणिएहिंतो        |                              | 90]                   |
| सम्मुख्डिमजलयर-            |                      |                   | ۰,,               |                              | ६३९ [१७]              |
| तिरिक्खजोणि-               | तिर्थेग्यो निक्ष     |                   | सम्मुच्छिमभुषपि   |                              |                       |
| बपंचेंदियकोरा-             | यौदारिकशरी           |                   | सप्पथलबरपंचें-    | स्थलचरपश्च                   | न्द्रियतिर्थग्यो-     |
| <del>किंबसरी</del> रे      |                      | rc४[ <b>१-</b> २] | दियतिरिक्ख-       | निकानाम्                     |                       |
| सम्मुष्छिमञ्जस्यर-         |                      |                   | जोणियाणं          |                              | ३८५ [१]               |
| पंचेंदियतिरिक्ख-           | पश्चेन्द्रियतिर्थ    | म्योनि-           | ۰,,               | ,, ३                         | ८५ [२-३]              |
| जोणिपृहिंतो                | केभ्यः ५             | .३९[४-५]          | सम्मुच्छिममणुस्स  | ा सम्म <del>ृद्धिम</del> मनु | ष्याः ९२,             |
| ٠,,                        | ,,                   | ६३९[५]            |                   | ٩٦, ١                        | ११४, ५८५              |
| सम्मुच्छिमजलयर-            |                      |                   | सम्मुच्छिममणु-    | सम्मृर्च्छमम्                | ध्याणाम्              |
| पंचेंदियति रिक्ख-          | यतिर्थग्योनिव        | जनाम्             | स्माण             |                              | ७६०, ७६९              |
| जोणियाणं                   |                      | ३७६ [१]           | सम्मुच्छिममणु-    | ,, <b>१</b> ९१, ७१           | <sup>१९</sup> , ११६४, |
| ۰,,                        |                      | ( હ્ર [ ર∙३]      | स्साणं            |                              | [२]                   |
| सम्मुच्छिमजलयरा            | । सम्मूर्न्छमजल      | चराः              | सम्मुच्छिममणु-    | सम्मृच्छिममञ्                | च्येषु ६७२            |
|                            |                      | ४९८ [३]           | स्सेसु            |                              | [4]                   |
| • सम्मुच्छिमति-            | सम्मृन्छिमतिर्य      |                   | सम्मुश्छिममणुस्से |                              |                       |
| रिक्खजोणियपंचें-           |                      |                   | हिंती             | [२३],६५०                     |                       |
| दियकोरालिय-                | १४८४ (२              |                   |                   |                              | [२]                   |
| सरीरे                      |                      | [२]               | सम्मुच्छिममणूस-   | सम्मृच्छिमम्                 |                       |
| सम्मुष्डिमतिरि-            | सम्मृद्धिमृतिर्यः    |                   | बाहारगसरीरे       |                              | ૧૫૨૨ [ર]              |
| क्खजोणियपंचेंदि            |                      |                   | सम्मुच्छिममणृस-   | सम्मर्न्छममन्                | ष्यक्षेत्रोप-         |
| ववेउव्वियसरीरे             |                      | 49< [9]           | खेसीवबायगती       | पातगतिः                      | 9054                  |
| समुच्छिमपजत्त्व-           | सम्मू चिंछमपर्या     |                   | सम्मुच्छिममणूस-   | सम्मृर्च्छि <b>मम</b> न्     |                       |
| तिरिक्खजोणियाण             |                      |                   | पंचेंदियओरा-      | यौदारिकशर                    | -                     |
| सम्मुच्डिमपंचें-           | सम्मृञ्छिमपश्चे      |                   | <b>छियस</b> रीरे  |                              | 1860 [1]              |
| दियतिरि <del>क्</del> ख-   | स्योनिकाः ५          |                   | सम्मुच्छिममण्स-   | सम्मूर्चिछममन्               |                       |
| जोणिया                     |                      | ه [۷٫ ۲]          | पंचेंदियबेउ-      | वैकियशरीर                    |                       |
| सम्मुच्छिमपंचेंदि-         | सम्मूर्च्छमपर्वा     |                   | व्वियसरीरे        |                              | 1494 [9]              |
| यतिरिष्खजोणि-              | <b>स्योनिकाना</b> म् |                   | सम्मुच्छिममणूसा   | सम्मूर् <del>दि</del> छम्मन् |                       |
| याणं                       | ७४६, ७६०             |                   | सम्मुच्छिमा       | सम्मृच्छिमाः '               |                       |
|                            | ૧૧૬₹ [૨]             |                   |                   | [9], ६८                      |                       |
|                            |                      | [२,५.७]           |                   | [9-२], ८                     |                       |
| ۰,,                        | ,, ३७३[२-३           |                   |                   | ८५ [२-३],                    |                       |
|                            |                      | દિ.૧              |                   | १४८६ [१-३                    | ], 9400               |

| मूख्सहो             | सक्कयत्थी सुत्तंकाइ      | मूलसहो            | सक्क्यत्थो सुत्तंकाइ      |
|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| सम्मुच्छिमाण        | सम्मृर्च्छमाणाम् १५१२    | ० सयसहस्साणं      | शतसहस्राणाम् १७७,१८०      |
| सम्मुष्डिमाणं       | सम्मृत्विद्धमाणाम् ११९७, |                   | [२], १८२ [२], १९६         |
|                     | १५०१ [४], १५०९,          | ० सयसहस्से        | शतसङ्खे १८१ [१]           |
|                     | 9499 [9-3], 9493         | ० सयसहस्सेसु      | शतसङ्खेषु ५३              |
|                     | [₹]                      | सर्य              | स्वयम् १६७९               |
| सम्मुश्छिमे         | सम्मृत्त्छिमम् १४८५ [७]  | सर्थ              | ,, १९० गा. १२१            |
| **                  | सम्मूर्च्छमे १५१२ गा.    | 1,                | शतम् २०९ गा. १५७          |
|                     | २१६                      | • सर्व            | ,, ૧૧३ [૧], ૧३૨૭,         |
| सम्मुच्छिमेसु       | सम्मूर्च्छमेषु ६६६ [३]   |                   | १६०४ [२]                  |
| सम्मुच्छिमेहिंतो    | सम्मृच्छिमेभ्यः ६३९ [८,  | सयंबुद            | स्वयम्बुद्ध १९५, १२८      |
|                     | १३,१४], ६४१              | सर्यंबुद्ध ०      | ,,    ११४, ११५, १२७,      |
| सम्मुति             | सम्मति पृ. २१३ टि. ६     |                   | १२८                       |
| सम्मुदि             | ,, 9. ૨૧३ ટિ. ફ          | सर्व भुरमणसमुद्दस | स स्वयम्भूरमणसमुद्रस्थ    |
| सम                  | शत२८[४],१७२,९२३,         |                   | <i>9449</i> [9]           |
|                     | २१६९                     | सर्वभुरमणसमुद्दे  | स्वयम्भूरमणसमुद्रः        |
| सर्वाच              | शतझी १७७,१७८[१],         |                   | <i>٩५५٩</i> [४]           |
|                     | 966                      | सर्थभुरमणे        | स्वयम्भूरमणः १००३         |
| संबर्ण              | शयनम् ८५३                | 1                 | [२], १५४८                 |
| संयपत्ते            | शतपत्रम् ५,१             | "                 | ,, –द्वीपः समुद्रश्च १००३ |
| सयपुर्धितदीवरे      | शतपुष्पेन्दीवरम् ४९ गा.  | 1                 | [ર] મા. ૨૦૬               |
|                     | ¥1                       | सया               | शतानि २११ गा. १६३         |
| ० सबपुहत्तं         | शतपृथक्त्वम् १२८४,       | सया               | ,, २०६ [२] गा. १५५        |
| _                   | <b>१२९३, १२९९</b> , १३८३ | ० संचाई           | ,, २०२ [१], २०६           |
| सयरी                | वृक्ष्विशेष: ४१ गा. १७   |                   | [ર] શા. ૧૫૫, ૨૧૦,         |
| • सचवग्गपछि-        | शतवर्गप्रतिभागः          |                   | ६०१, १५२९ [१],            |
| भागो                | ९२२                      |                   | १७०० [१०], १७०२           |
| संचवत्त             | शतपत्र १७८[२],           |                   | [4, 4, 94, 29, 22,        |
|                     | ٩٩५ [٩]                  |                   | २४-२७, ३६, ३८, ४३,        |
| सयसहस्स             | शतसहस्र१६९,१८०[१],       |                   | ४७, ५८], १७०३ [१],        |
|                     | 161 [1], 162 [1]         |                   | ૧૭३૭ [३], ૧૭३९[૨]         |
| सयसहस्सा            | शतसङ्ख्राणि ५८ [२]       | ० संयाणं          | शतानाम् २०५ [१-२]         |
| ० स <b>पसह</b> स्सा | ,, &c [x], un [x],       | संयाति            | स्वकानि पृ. ४१७ टि. ४     |
|                     | 969 [9], 953 [9]         | सरडा              | सरटाः ८५ [१]              |
| सयसहस्साइं          | ,, ३४ [४], १७४ गा.       | सरपंतियाण         | सरःपङ्किशनाम् ८८५         |
|                     | १३६, १८७ गा. १४०-        | सरपंतियासु        | सरःपङ्कास्र १५१,          |
|                     | 189                      | 1                 | १६०, १६३ तः १६६,          |
| ० सयसइस्साइं        | ,,₹9[४],५५[३],9९६        | 1                 | 904                       |

| मूलसदो                       | सक्षयस्थो           | सुत्तंकाइ             | मुखसदो                      | सक्रयत्थो                      | सुर्शकाइ         |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| सरभ                          | शरभ                 | ७२                    | ० सरीरगा                    | शरीरकाणि-                      | शरीराणि          |
| सरक                          | सरल-बृक्षविः        | शेष ५३                |                             | 598                            | [9], 522         |
|                              |                     | गा. ४४                | सरीरणामापु                  | शरीरनाम्नः                     | १७०२[१६]         |
| सरले                         | सरल:- ,,            | ४८ गा. ३७             | सरीरणामे                    | शरीरनाम                        | 9693,            |
| सरस                          | सरस                 | १७७, १७८              |                             |                                | १६९४ [३]         |
|                              |                     | [9], 966              | सरीरःथे                     | शरीरस्थः                       | २१७२             |
| सरसरपंतियाण                  | सरःसरःपङ्किक        | ानाम् ८८५             | सरीरनिष्वत्ती               | शरीरनिर्दृत्तिः                | 48 [90]          |
| सरसरपंतिबासु                 | सरःसरःपङ्किक        | i₩ 949,               |                             |                                | मा. ९९           |
|                              | १६०, १६३            |                       | सरीरपजात्ती-                | शरीरपर्यात्यः                  |                  |
|                              |                     | 904                   | अपञ्जत्तप्                  |                                | <b>૧</b> ૧૦૫ [૨] |
| सरंडा                        | भुजपरिसर्पविद       |                       | सरीरपजन्ती-                 | शरीरपर्याप्तिप                 |                  |
| सरंसि                        | सरसि पृ. व          |                       | पजात्तए                     |                                | <b>9</b> ९०४ [9] |
| सरागचरित्तारिया              | सरागचारित्राय       |                       | सरीरपमाणमेत्रा              | शरीरप्रमाणम                    |                  |
|                              |                     | १२१                   |                             | 1480 [4]                       |                  |
| ०सराग <del>चरित्ता</del> रिय |                     | १२३                   |                             | dadd [d                        |                  |
| सरागदंसणारिया                | सरागदर्शनार्था      | ,                     | सरीरपमाणमे <del>री</del>    | शरीरप्रमाणमा                   |                  |
|                              |                     | 990                   |                             | [8], 9,64                      |                  |
| सरागसंजया                    | सरागसंयताः          | 9982                  |                             | [٩], २٩                        |                  |
| सरागा                        | सरागाः              | 4 44.5                | सरीरपर्यं                   |                                | २१६६ [१]         |
| सराण                         | सरसाम्              | C C '4                |                             | शरीरपदम् पृ.<br>शरीरप्रवहा पृ. |                  |
| सरिस                         |                     | २४ डि. ९              | सरीरपवहा                    | शरारप्रवहा पृ.<br>शरीरप्रभवा   |                  |
| + सरिसव                      | सर्वपः ४            | ९ गा. ४०,<br>३ गा. ४३ | सरीरपहवा<br>सरीरपमाणमे त्रे | शरीरप्रमाणमा                   |                  |
| • सरिसवाणं                   | सर्वपाणाम् <i>प</i> |                       | सरार-पमाणम त                |                                | ।तस्<br>२१५९ [१] |
| • सारसवाण<br>• सरिसा         |                     | 90c [२]               | सरीरप्यवहा                  | शरीरप्रवहा प्र                 |                  |
| ॰ सारसा<br>• सरिसे           |                     | 10c [4]               | सरीरपहवा<br>सरीरपहवा        | शरारत्रपद्दा प्ट<br>शरीरप्रभवा |                  |
| • area                       |                     | 960 [2]               | सरार-पहचा                   | सारारजनमा                      | 943              |
| • सरिसेण                     | सदशेन ५४            |                       | सरीरबंधणणामापु              | शरीरयन्धनना                    |                  |
| + सरीर                       |                     | २ गा. ५,              | CICICA desemble             |                                | ,-।,<br>७०२ [१५] |
| ,                            |                     | गा. २१९               | सरीरबंधणणामे                | शरीरबन्धनना                    |                  |
| सरीर                         | शरीर ३७,३           |                       |                             |                                | 9558 [4]         |
| सरीरपु                       | शरीरकम्-शरी         |                       | ० सरीरबंधणणामे              |                                | 9648 [4]         |
|                              |                     | परद [६]               | सरीरवा                      | "<br>शरीरवाणि-श                |                  |
| ० सरीरपुसु                   | शरीरकेषु-शरी        |                       |                             | 908, 90                        |                  |
| सरीरको गाहणप-                |                     |                       |                             |                                | 06, 9804         |
| वहं                          |                     | गा. २१४               | ० सरीरया                    | ,,-,, S                        |                  |
| • सरीरखेत्तोगाढे             |                     |                       |                             |                                | [२], ९२०         |
|                              |                     |                       |                             |                                | 2 42             |

| _                | _                 |                   |                | _           |                    |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|--------------------|
| मूछसदो           | सक्रवस्थो         | <b>सुत्तंका</b> इ | मुखसद्दी       | सम्बद्धो    | सुत्तंकाङ्         |
| ० सरीरसंवातणामे  | शरीरसङ्गातनाम     | 1                 |                | 9860 [9     | -२], १४८८          |
|                  | 96                | (48 [6]           |                | तः १४९०     | [9], 9४९9          |
| सरीरसंघायणामापु  | शरीरसङ्घातनाम्न   | :                 |                | [9],9४९३    | <b>([9],9</b> 88%  |
|                  | 900               | २ [१६]            |                | [1], 18     | ९७ [१-३],          |
| सरीरसंवायणामे    | शरीरसङ्गतनाम      | १६९३,             |                | 9890[9]     | ,9409[9],          |
|                  | 9 6               | ,९४ [६]           |                | १५१४तः१     | ५१६,१५१८           |
| ० सरीरसंघायणामे  |                   | (48 [6]           |                | [9.4], 94   | ९१९ [१-४],         |
| सरीरसंघाया       | शरीरसङ्घाताः      | ५३ गा.            |                | 9420, [     | १-३], १५२ <b>१</b> |
|                  |                   | ४५-४६             |                |             | [٩], ٩५२५,         |
| सरीरसंजोगो       | शरीरसंयोगः १      | ४७४ गा.           |                |             | ( [q.२,५.६]        |
|                  |                   | २१४               | सरीरेहिं       | शरीरैः      | 48 [99],           |
| ० सरीरस्स        | शरीरस्य १५        |                   |                |             | ९१८ [१]            |
|                  | ١٩٥ و [٩], ١      |                   | सरीरोगाहणा     | शरीरावगाह   |                    |
|                  | १५२९ [१],         | १५३० तः           |                |             | , १५०७[१],         |
|                  |                   | ५३२ [१]           |                |             | १], १५२७           |
| सरीरं            | शरीरम् ९६९        |                   |                |             | [२], १५३०,         |
| सरीरंगोबंगणामे   | शरीराङ्गोपाङ्गनार |                   |                |             | ५३२ [१,६],         |
|                  |                   | (8 [8]            |                |             | 484'4:4480         |
| ० सरीरंगोवंगणामे |                   | (88 [8]           |                |             | ४८ तः १५५०,        |
| सरीरा            | शरीराणि           | 409               | _              |             | [٩,४,६,٩]          |
| सरीरा            | [सम]शरीराः        | ११२३              | सरे            |             | ४६ गा. ३३          |
|                  |                   | गा. २०९           | सरेसु          |             | १,१६०, १६३         |
| ॰ सरीरा          | शरीराणि ९१२       |                   |                |             | : १६६, १७५         |
|                  | ९१४ [३], ९        |                   | सलिच्छियामच्छा |             | T'ष्ट.२९टि.१०      |
|                  | <२१[३], षृ.       |                   | सर्छिगसिद्धा   | स्वलिङ्गसिद |                    |
| सरीराइं          | " a's             |                   | सिंहिंगीणं     |             | ( १४७०             |
|                  | १०३, पृ ३         |                   | सरेसा          | सलेरयाः     | 9668               |
| ० सरीराई         | ,, १८५३,          |                   | सलेसे          | सलेश्यः     | १२३५, १८८३         |
|                  | _                 | 9640              |                |             | . [1]              |
| सरीराष्ट्री      | शरीरतः            | 9089              | सलेस्स         | सलेश्य      | ષ્ટુ. २८૧ ટિ. ૧    |
| ० सरीरात्री      | शरीरादि १७९       |                   | सलेस्स ॰       | 23          | 9984               |
| सरीरे            | शरीरम् १५         |                   | सलेस्सा        | सळश्याः     | २५५, ११४५,         |
|                  | ૧५२३[૨],          |                   |                |             | 9900               |
| ० सरीरे          | ,, 9806 6         |                   | सलेस्साणं      |             | म् २५५,११७०        |
|                  | [7], 9४८०         |                   | सलेखे          | सलेश्यः     | 9334               |
|                  | तः १४८०           |                   | सखद्           | सहकी        |                    |
|                  | १४८५ [१           | ₹, ६-७],          | 1              |             | ४२ गा. १९          |

| मूलसहो       | सक्कबत्थो सुर्तकाइ                     | मूछसहो स               | क्यत्थो सुत्तंकाह                            |
|--------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| सहा          | भुजपरिसर्पविशेषाः८५[१]                 | सब्बजीबाणं स           | तर्वजीवानाम्२११९[३],                         |
| सवणतापु      | श्रवणतया १४३१ [२]                      |                        | २१२१ [२], २१४१                               |
| सवणयापु      | ,, ৭४२০ [২-३],                         |                        | र्वजीवेभ्यः ९,१० [४]                         |
|              | १४२१[२],१४२५[२],                       |                        | र्वार्थकदेवानाम् १८५२                        |
|              | १४२८ [२], १४३१                         | सम्बद्धगसिखदेवाणं स    |                                              |
|              | [२], १४३२ [२-३],                       |                        | ષ્ટુ. ૧રૂપ ટિ. ૧-૨,                          |
|              | ૧૪૨૭ [૨-૨], ૧૪૫૨                       |                        | g, ३९ <b>९ ટિ.</b> ૧                         |
| सविलेवणं     | सविछेपनम् २१६९                         | सम्बद्धगसिद्धदेवेसु स  |                                              |
| सबिसए        | <b>स्वविषया</b> न्८७७[२१-२२]           |                        | ६७३ [२]                                      |
| सबेदए        | <b>सर्वेदकः-स</b> र्वेदः १३२६          |                        | र्वार्थसिद्धक १०४९                           |
| सबेदगाणं     | सर्वेदकानाम् २५३                       | सब्बट्टसिद्धगदेवत्ते स |                                              |
| सबेदे        | सवेदे १९०२ [१]                         |                        | oka [4]' doka                                |
| सवेयगा       | सर्वेदकाः २५३                          |                        | ૬], ૧૦૪૫ [૧-૨],                              |
| सब्ब         | सर्व २१७६ गा.२३१                       |                        | 085 [c], 9083                                |
| सम्बं ०      | ,, १९० गा. १२८,                        |                        | <b>४], ৭০</b> ४৫ [৸],                        |
|              | 900, 906 [9], 990                      |                        | ٥٧٩, ٩٥٧٥ [٦],                               |
|              | [૧], ૧૬૬, ૧૬૭ [૧],                     |                        | 043, 9048 [8],<br>044 [4], 9064              |
|              | १९८ [१], १९९ [१].                      |                        | । वर्षः [२], १०६७<br>। वर्षिसद्धकदेवस्य      |
|              | ૦૦૫ [૧], ૨૦૬ [૧],                      |                        | व्यायासम्बद्धसम्बद्धः<br>व्यापः, १०४७ [१,४], |
|              | २०७, २१०, २११,                         | देवस्स १               | 9063                                         |
|              | २११ गा. १६८ गा.                        |                        | र्वार्थसिद्धकदेवाः ६०५,                      |
|              | 909, 417. 905-900,                     | सन्वहासम्बद्धात्ता त   | 928<br>141.1849.441. 42.2                    |
|              | या. १७९, ६५३ [३],<br>६६७, ७८०, ९१०[४]. | राज्यप्रतिकारीकार्ण स  | र्वासिद्धकदेवानाम् ४३७                       |
|              | 9949, 9949.                            |                        | 9-3], 9080, 90'14                            |
|              | सर्व १८८,२११,११९२,                     | L                      | [9,4], 9060                                  |
| सब्ब — ०     | १९९४, पृ. २८६ टि.                      | सञ्बद्धसिद्धगदेवे स    | र्वार्थसिद्धकडेवः १४५८                       |
|              | 7,50, 2, (04, 10.                      |                        | र्वार्थसिद्धदेवाः ६२२                        |
| सञ्बक्षो     | सर्वतः १२१५ [१-३],                     |                        | र्मार्थसिद्धदेवः १५३९                        |
| Godan        | १७९३ गा.२१७,१८०२                       | 4.48.444               | [٧]                                          |
| सब्बसुङ्काए  | सर्वध्रत्नकः २१६९                      | • सन्बद्धसिखंदवे स     | र्वार्थसिद्धदेवेभ्यः ६५६                     |
| सम्बगहणं     | सर्वग्रहणम् ८७० [११]                   | हिंतो                  | [3]                                          |
| सम्बगहण      | ,, coo [o,e,93]                        |                        | र्वार्थसिद्धस्य २११                          |
| सब्बजहण्णियं | सर्वजघन्यिकाम् १७४४                    | सम्बद्धसिद्धा स        | र्वार्थसिद्धाः १४७ [१]                       |
| सन्वजीव – ०  | सर्वजीव ३३४                            | सम्बद्धसिद्धे स        | र्वार्थसिद्धः २१०                            |
| संस्वजीवा    | सर्वजीवाः ३३४, २०६८,                   | ,, स                   | र्वार्थसिद्धे १४७०                           |
|              | २१३९                                   |                        | र्वार्थम्-देवलोकम् १८४२                      |
|              |                                        |                        |                                              |

| मूखसहो       | सक्रयत्थो                           | सुसंकाइ | मूळसदो                        | सक्रयत्थो                           | सुत्तंकाङ्       |
|--------------|-------------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| सञ्जणया      | सर्वनयाः                            | 9993    | सन्बत्थोवे                    | सर्वस्तोकः २७३                      | ١ [٩-٤١] ،       |
| सम्बणिरुद्धे | सर्वनिरुद्धः                        | 9088    |                               |                                     | ८०२              |
| सन्वतो       | सर्वतः २११                          | गा.१७०, | ••                            | सर्वस्तोकम् ७७                      | ७, ७७९,          |
|              |                                     | 9003    |                               | 900,002,00                          | ३,९७९,           |
| सम्बद्ध      | सर्वत्र १७९[१                       |         |                               | ९८५ [७], ९                          | < <b>৬ [২]</b> , |
|              | [۶] ده ۱۹                           |         |                               | १४७३, २                             | [۹] معر          |
| _            | [9], 968                            |         | सम्बद्ध्या                    |                                     | २७५              |
| सम्बन्धोद्या |                                     | २७१     | सम्बद्ध्याणं                  | सर्वद्रव्याणाम्                     |                  |
| सम्बत्योवा   | सर्वस्तोकाः२१                       |         | सम्बद्धसमु                    | सर्वद्रब्येषु १५                    |                  |
|              | २ <b>१</b> ८ तः २                   |         |                               | الانع [٩],                          |                  |
|              | २२४, २२५                            |         | _                             |                                     | 9580             |
|              | २७०, २७४                            |         | सन्वदीव ०                     | सर्वद्वीप                           | २१६९             |
|              | २८०,२८२,२                           |         | सम्बदुक्खाणं                  | सर्वदुःखानाम् ९                     |                  |
|              | २८८, २९०,                           |         |                               | १४२१ [५], :                         |                  |
|              | ३२७, ३३०                            |         | सम्बदेवा                      | सर्वदेवाः २                         |                  |
|              | ३३४,६९,१,७                          |         | सम्बदेवाणं                    | सर्वदेवानाम्                        |                  |
|              | 934,939,9                           |         | सम्बद्धं                      | सर्वोद्धाम् १२६                     |                  |
|              | 0,000,000                           |         | सब्बद्धा – ०                  | सर्वोद्धा २११                       |                  |
|              | ८०२,८०३,९                           |         |                               |                                     | ३, १३९५          |
|              | ٩ ٥ ٧ [٩], ١                        |         | सब्दपज्जवा                    |                                     | २७५              |
|              | 1093, 9                             |         | सब्बपज्जवाण                   | सबपर्यबाणाम्                        |                  |
|              | ११७३, ११७                           |         | सम्बपदेसा                     | सर्वप्रदेशाः                        |                  |
|              | [ખ,હ.૧],                            |         | सञ्चपदेसाणं<br>सञ्चपदेस       | सर्वप्रदेशानाम्<br>सर्वपदेषु        | 7,01             |
|              | [1,3], 990                          |         | सञ्बपदसु<br>सम्बपमाणेहिं      | सवपदशु<br>सर्वप्रमाणैः ११           |                  |
|              | ११८५नः<br>११८५                      |         | सञ्बदमाणाह<br>सम्बद्गाणभूतजीव |                                     |                  |
|              | 9990,905                            |         | सन्वयाणमृतजाब<br>सक्त्युहावहा | • सप्रमाणमूतजाव<br>वहा-ईषस्त्राग्भा |                  |
|              | १८१८,१८२<br>२१२५ तः २९              |         | सम्बप्यणयाप्                  | यहा-इपत्राग्ना<br>सर्वात्मना        |                  |
|              | ₹1₹5.0° ₹1<br>₹ <b>1</b> ₹6 [1-₹    |         | सञ्बद्धप्रपुसे                | सर्वबहुप्रदेशम्                     |                  |
|              | [9], २१३०                           |         | सम्बद्धां तराए                | सर्वाभ्यन्तर <b>कः</b>              |                  |
| सम्बर्धावा   | [1], रार<br>सर्वस्तोकानि            |         | सम्बभाव ०                     | सर्वभाव २११                         |                  |
| सन्यत्वाचा   | 44401401                            | 9284    | स्वभावा                       | सर्वभावाः ११                        |                  |
| सम्बत्धोवाइं | ,, ३२८,३                            |         | सञ्बभावाण                     | सर्वभावानाम्                        |                  |
| सम्बत्धोवाभो | ,, २ <b>२</b> ट, २<br>सर्वस्तोकाः २ |         | सञ्जनकारीय<br>सञ्जमहंतीय      | सर्व <b>मह</b> त्याः                |                  |
|              | २८१,२८३,३                           |         | सन्धलोए                       | सर्वलोके ११                         |                  |
|              | 244,249,9                           |         |                               | 944, 946,9                          |                  |
|              |                                     | S, 9663 | i                             | , 1, .                              | 904              |
|              | 116                                 | 5, 1444 | t                             |                                     | 144              |

| मुकसदो                 | सक्रमस्थो सुशंकाह                      | मूकसहो               | सकवस्थो सुत्तंकाइ                        |
|------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| सुरुतारा<br>सम्बद्धीगं | सर्वलोकम् ९९३,२१६८,                    | सब्बे                | सर्वान १७९३ गा. २१७.                     |
| लक्बळाग                | समलाकम् ८८२,२४६८,<br>३१६९              | Hod                  | १८०४, १८११, १८१७                         |
| सब्बळोबपरिया-          | र १६०<br>सर्वलोकपर्यापन्न हाः १५०,     | सब्बे –              | सर्वे ५६ [१], ५७ [१],                    |
| वण्णा                  | १५३, १५६,१५९,१६२                       | 4-4                  | برد [۱], عورا],<br>برد [۱]               |
|                        | ) सर्वसाधुभ्यः पृ. १ पं. ४             | सन्वेसि              | सर्वेषाम् ५५३, १०४१                      |
| सम्बं                  | सर्वम् ८५३,११५५                        |                      | [6], 9084, 9940,                         |
| सम्बा                  | सर्वा ८४९ तः ८५२                       |                      | 1033, 1081, 2111                         |
| सम्बागासे              | सर्वाकाहो २९९ गा. ९७३                  | सम्बेसु              | सर्वेष ९३, १५१, १५७,                     |
| सम्बाणि                | सर्वाणि १६९४ [१८]                      |                      | १६०, १६३ तः १६६,                         |
| सम्बायासे              | सर्वोकाशम् १००५                        |                      | १७५, २११, ६७२                            |
| सम्बाहिं               | सर्वैः १९० गा. १२७,                    | 1                    | [७८], ६७३ [२],                           |
|                        | २१७५                                   |                      | १५८०,१७४०, ष्ट. ३५९                      |
| ,,                     | सर्वाभिः ९३, १०४६,                     |                      | ਟਿ. ਖ                                    |
|                        | ૧૫૪૫ [૧], ૧૫૫૦                         | सम्बो                | सर्व. ५४ [९] गा. ९८,                     |
| सब्विदिय               | सर्वेन्द्रिय १२३७                      |                      | પા <b>ષ</b> [૧૦] शा. ૧૦૨                 |
| सत्वे                  | सर्वे ६८ [२], ७५ [२],                  | सब्बोही              | सर्वावधयः २०२२,                          |
|                        | c¥ [२], c५ [३], ९१                     |                      | २०२४, २०२५                               |
|                        | [२], १५०, १५३,१५६,                     | ससप्                 | शशकः ८४९, ८५२                            |
|                        | १५९,१६२,२०७,२१०,                       | ससगा                 | शशकाः ७४                                 |
|                        | २११ गा. १६७, १०७७,                     | ससतो                 | शशकः पृ.२१२ टि.४                         |
|                        | १०७८, १०८१,१०८३,                       | ससविंदु<br>ससरीरी    | बह्मीविशेषः ४५ गा. ३२<br>सशरीरी १९०३ [१] |
|                        | १०८९, ११२४ तः                          | संसरारा<br>संसरुहिरे | सशरारा ५८०३ [1]<br>शशरुषिरम् १२२९        |
|                        | ११२६,११२८तः ११३३                       | संसराहर<br>संसि      | શશાહાયનમુ ૧૮૮ <b>ે</b><br>શશાહાન ૧૯૦[ર]  |
|                        | [१], ११३८, ११३९,                       | ससिया                | शासन् १७८[२]                             |
|                        | 9982, 9984, 9984,                      | ससिवी                | वळीविशेषः पृ. १९टि.१२                    |
|                        | १३१३, १५८३ [१,३],<br>१६०४ [१-२], १६४३, | सस्सिरया             | सश्रीकाणि १७७                            |
|                        | 1408 [1-4], 1484,<br>1484 [1], 1644,   | सस्सिरीया            | ,,,१९५[१],,१९६,,२०६                      |
|                        | 9046 [1], 1040,                        |                      | [1], 290, 299, 2.                        |
|                        | 9069, 9068, 9064                       |                      | 4.0 E. 4, 9. 48 E. 4                     |
|                        | [2],9008[9],9006,                      | सह                   | सह १७१७, १७२१,                           |
|                        | 9069, 9068 [9,3],                      |                      | १७२५, १७३३                               |
|                        | 9068, 9660, 9663,                      | सहसम्मुह्या          | सहसम्मत्या ११०गा. १२०                    |
|                        | 9648, 9648 [9],                        | सहस्स                | सहस्र१६८,१७०तः१७४,                       |
|                        | २०५४गा.२२६,२०८०,                       | ,                    | १७७, १७८ तः १८३                          |
|                        | २१२३ [३],२१२४[४],                      |                      | स्त्राणां प्रथमकण्डिका,                  |
|                        | २१७० [२]                               | 1                    | 900, 904 [9], 940                        |
|                        |                                        |                      |                                          |

| मूकसदो                              | सक्रयस्थो                                     | शुसंकाह                                 | मूकसरो                   | सक्कवत्थी                                | युक्तकाह               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|                                     | [٩], ٩<३  <br>[२],   ३९५<br>३९६ [१], ३        | [٩,३],                                  |                          | १३९, १८८,<br>१९० [१],<br>१९५[१],१९       | 953 [9],               |
| • सहस्स –<br>सहस्स <del>न्</del> से | ३<br>सहस्र                                    | ९९ [१,३]<br>१९७ [२]<br>१९७ [२]          | सहस्साई                  | २०४ सूत्राण<br>ण्डिका,२०६[<br>सहस्राणि २ | ।। प्रथमक-<br>२]गा.१५४ |
| सहस्समासो                           | स <b>हस्राप्रशः</b> २५<br>[४],३१[४]           | ۸ [३], २८                               | • सहस्साइं<br>• सहस्साइं | सहस्रे १२<br>सहस्राणि२८[१<br>३४ [४], ५५  | دع, ٩३٩२<br>د],३٩[٧],  |
| सहस्सपत्ते                          | सहस्रपश्रम्                                   | 49                                      |                          | १८७गा, १४                                |                        |
| सहस्सपुहु त्तं                      | सहस्रपृथक्तव                                  | र् ९१०[३]                               | 1                        | १९६, १९७                                 | [१], १९८               |
| ० सहस्सव त्ताणं                     | सहस्रपत्राणाम्                                | 4.8 [c]                                 | 1                        | [9], 955                                 | [१], २१०,              |
|                                     |                                               | गा. ९०                                  | 1                        | २११,३३५[                                 |                        |
| • सहस्तस्स                          | सहस्रस्य १                                    |                                         | 1                        | [9,8],3×3                                |                        |
|                                     | ٧, ٩٩, ١                                      |                                         | 1                        | त्राणां प्रथम-र                          |                        |
|                                     | १७२८, १७                                      |                                         |                          | ₹48 [9,                                  |                        |
|                                     |                                               | 1608 [4]                                |                          | [9,3], 3,                                |                        |
| ॰ सहस्सं                            | सहस्रम् ८३,१                                  |                                         |                          | ३५९ [१,                                  |                        |
|                                     | 900, 900                                      |                                         |                          | [9,3], 39                                |                        |
|                                     | सुवाणां प्र                                   |                                         |                          | ३६६ [٩,                                  |                        |
|                                     | १२७५, १३।                                     |                                         |                          | [9,३], ३৻                                |                        |
|                                     |                                               | [٩,३-४],                                |                          | ३८२ [१,                                  |                        |
|                                     | 9409, 94                                      |                                         |                          | [9,₹], ₹<                                |                        |
|                                     | [२], १५१२                                     |                                         |                          | ३९३ [१,                                  |                        |
|                                     | १५२७, १५                                      |                                         |                          | [9,₹], ६٠                                |                        |
|                                     | 9५३२ [१]                                      |                                         |                          | १२६१, १                                  |                        |
| narm.                               | १७२९, २१ <sup>५</sup><br>स <b>ह</b> स्राणि १८ |                                         |                          | १२६७, १२                                 |                        |
| सहस्सा                              | २०६ [२] व                                     |                                         | 1                        | १२९४, १२५<br>१३१५, १३                    |                        |
|                                     | 400 [4]                                       | 11. 1-10411.<br>946                     | 1                        | 1417, 14<br>9640, 96                     |                        |
|                                     | e[n].                                         |                                         |                          | 9655[2],                                 |                        |
| ० सहस्सा                            | ,, પદ્ધ[ર], <sup>,</sup><br>[ર], ૬૮[૪         |                                         |                          | الراددي                                  |                        |
|                                     |                                               |                                         |                          | 9.03.0 [9                                |                        |
|                                     | ∠४ [४], ८¹<br>[४], १६७तः                      |                                         | 1                        | 9 u ž v [1],                             |                        |
|                                     | हा, १६७०<br>सा. १३५, १                        |                                         | 1                        | 9690, 96                                 |                        |
|                                     | वा. १२५, १<br>[१], १७९ तः                     |                                         | • सहस्साणं               | सहस्राणाम्                               |                        |
|                                     | प्रथमकण्डिका,                                 |                                         | - astala                 | [9-2], 9                                 |                        |
|                                     | न मामा का ग्रह का,                            | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | •                        | Ci.Zb i                                  | ., f./1                |

| मूखसरो                          | स <b>क्रय</b> त्थो               | सुर्शकाइ               | <b>मू</b> लसदो | स <b>क्रय</b> स्थो            | सुत्तंकाइ          |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------|
| • सहस्साणं                      | <b>५८० [२]</b> ,                 | १८२ [२],               | ० सहस्से       | स <b>इ</b> स्नम्              | 903                |
|                                 | 963 [3],                         | 966, 980               | ,,             |                               | ६८ तः १७३,         |
|                                 | [२], १९५                         | तः १९७,                |                | ৭৬৩, ৭৬                       | ८ तः १८३           |
|                                 | १९८ तः २                         |                        |                | स्त्राणां                     | प्रथमकण्डिका,      |
|                                 | द्वितीयकण्डिक                    |                        | 1              |                               | 964 [9]            |
|                                 | <b>१८३</b> २तः१८                 |                        | ० सहस्सेण      | सहस्रेण                       | १७२८               |
| • सहस्साणं                      | सहस्रयोः १८३                     |                        | ० सहस्सेणं     | ,,                            | १७२३               |
| सहस्साणि                        | सहस्राणि                         |                        | सहस्सेसु       |                               | ७४ गा. १३५         |
| ० सहस्साणि                      | ,,                               | २११                    | ० सहस्सेसु     |                               | १७४, १७६           |
| सहस्सार                         | सहस्रार २०                       |                        | ० सहस्सेसुं    |                               | રૂ. પુષ્ક દિ. ૧    |
|                                 | ६२२, ६३४                         |                        | ० सहस्सेहिं    |                               | [३], १७१०          |
| <b></b>                         |                                  | 4000                   | संकमे          |                               | ८०५, ८०६           |
| सहस्सारकप्पोवग-                 |                                  |                        | संक्रमेण       |                               | २०५डि.१२           |
|                                 | वैमानिकदेवा                      |                        | ० संकासो       | सकाशः                         | AR [60]            |
| सहस्सारकप्पोवग-                 |                                  |                        | 40.0-          | संक्षिष्ट                     | गा. १०२            |
| वेमाणियदेवेहिंतो<br>            |                                  |                        | संकिलिट्ट      | साइड                          | १२१८               |
| सहस्सारगदेवा                    | सहस्रारकदेवाः                    |                        | •संकिलिट्टपरिण | · <del>··</del> ·········     | गा, २१०            |
|                                 |                                  | ७०९<br>२००२            | odial@Sdisol   |                               |                    |
| ० सहस्सारगदेवा<br>सहस्सारदेवस्स | ,,<br>सहस्रार <b>देवस्</b> य     |                        | संकिलिट्टाओ    |                               | 940, 9349<br>9389  |
| सहस्सारदेवा<br>सहस्सारदेवा      | सहस्रारदेवाः<br>सहस्रारदेवाः     |                        | संकिल्डिस्समाण | याक्षरतमान                    | 13°1               |
| सहस्सारदेवाणं                   | सहस्रारदेवानाः<br>सहस्रारदेवानाः |                        | • संकिल्सिमाण  | पाहरूपमाम<br>साम्रोकिस्यासामा | : १२२              |
| तहरतारववान                      |                                  | ર્<br>૧], પ્ <b>લ્</b> | • संकिलेसपरिणा |                               |                    |
| सहस्सारवडेंसण्                  | सहस्रारवतंसकः                    |                        | - (11-04111-11 | W (187171)                    | ય. ટ.ર્ડ.<br>દિ. ૧ |
| सहस्सारस्य                      | सहस्रारस्य २                     |                        | संख            | গ্ৰন্থ                        |                    |
| सहस्सारा                        | सहस्राराः                        |                        | संखणगा         | ∵ख<br>शङ्खनकाः-द्व            |                    |
| सहस्सारे                        | सहस्रार:-देवल                    |                        |                |                               | 46 [9]             |
|                                 |                                  | २०४ [१]                | संखतल •        | शबतल प                        | . <b>૭૮ ટિ.</b> ર  |
| ,,                              | ,, –देवेन्द्रः                   |                        | संखदल •        |                               | 399                |
| ,,                              | सहस्रारे २०६                     |                        | संखा           | शह्याः-द्वीन्द्र              |                    |
| ,,                              | १५४, २२३ [                       |                        |                | .(4)                          | 46 [9]             |
|                                 | ४२२ [१-३],                       |                        | संखारा         | शहुकाराः-ि                    |                    |
|                                 | १८३७, पृ. १                      |                        |                |                               | 904                |
| ० सहस्सारेसु                    | सहस्रारयोः १५                    |                        | संखावत्ता      | शङ्खावर्ता-यो                 |                    |
|                                 |                                  | ١٩ ٢٠٠                 |                |                               | [۶٫۶] ډوو          |
| सहस्सारो                        | सहस्रारः ६                       |                        | संखाब त्ताप्   | शङ्खावर्तायाम्                |                    |
|                                 |                                  | 9884                   | •              |                               | 15] 800            |
|                                 |                                  | . , ,                  |                |                               |                    |

| मूलसदो            | सक्रवस्थो सुत्तंकाइ     | मुखसदो          | सक्रमस्थो सुर्श्तकाइ     |
|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|
| संक्षिजङ्गुणहीणे  | सङ्ख्येयगुणहीनः ४४०     |                 | २४१, २५० [ <b>१-</b> ७], |
| संस्रिज्जगुणा     | सङ्ख्येयगुणाः २३५ [१]   |                 | २५१,२५३,२५५,२६२,         |
| संखिजागुणाको      | ,, 359                  |                 | २६६,२८०,२८२,२८४,         |
| संखिज्जा          | सङ्ख्येयाः २९०३ [१]     |                 | २८६,२८८, २९०, २९५        |
| संखिउते           | सङ्ख्येगान् १९९७        |                 | तः ३०६, ३२२ तः ३२५,      |
| संखे              | হাট্র: ৭২३৭             |                 | ३३० तः ३३२, ३३४,         |
| + संक्षेत्रज      | सङ्ख्येयानि-सङ्ख्येय-   |                 | ६९१,७३१,७३३,७३५,         |
|                   | जीवानि ५४ [८]           |                 | ७३७, ८०२, ८०३,           |
|                   | गा. ८६                  |                 | 9900, 9960 [3,4,         |
| संबेज्जहगुणस्भ-   | सङ्ख्येयगुणाभ्यधिकः     | 1               | <], ۱۹<٦ [٩, ३],         |
| हिए               | ***                     |                 | १९८८, ११९०, २०५३,        |
| संखेजहभागव्भ-     | सङ्ख्येयभागाभ्यधिकः     |                 | २१२५ तः २१२७ [१],        |
| हिंद              | 880, 844 [2]            |                 | २१२८[१],२१२९[१],         |
| संवेजहभागं        | सह्वेयभागम् ६०५,        |                 | २१३०, २१३१, २१४२         |
|                   | 9439 [9-3,4],           |                 | तः २१४४ [१], २१४५        |
|                   | १५३० तः १५३२ [१],       |                 | [१], ष्ट. ४३६ टि. ३      |
|                   | २१६०                    | संखेजगुणा       | सङ्ख्येयगुणानि १५६६      |
| संक्षेज्ञगुणभक्भ- | सङ्ख्येयगुणाभ्यधिकः     | संखेजगुणाइं     | ,, ३२८,८०२,८०३           |
| तिपु              |                         | संखेजगुणाको     | सङ्ख्येयगुणाः २७९, २८१,  |
| संखेजगुणजन्म हि   |                         |                 | २८३, २८५, १८७,           |
| संखेळगुणकाळप्     | सङ्ख्येयगुणकालकः ५२०,   |                 | २८९, २९१, ३३४,           |
|                   | 429                     |                 | 9900 [4.8], 9902         |
| संखेजगुणकालगाण    | वं सङ्ख्येयगुणकालकानाम् | į.              | [२.३], १९८३ [३],         |
|                   | 133                     |                 | 9964, 9964, 9964,        |
| संखेजगुणकालयाण    | 1, 333                  | 1               | 9950                     |
|                   | सङ्ख्येयगुणकालानि       | संखेजगुण        | सङ्ख्येयगुणम् ९७९,       |
| •                 | १७९८ [२]                |                 | Seo [2]                  |
| संखेळगणमञ्जाहर    | सङ्ख्येयगुणाभ्यधिकः ४४८ | संक्षेत्रजीविया | सङ्ख्येयजीवकानि ५४ [८]   |
|                   | सङ्ख्येयगुणाभ्यधिकः     |                 | गा. ८७                   |
| •                 | 880, 408                | संखेजजोयणसय-    | सहुचेययो जनशतवर्ग-       |
| संखेजगुणहीणे      | सङ्ख्येयगुणहीनः ४४०,    | वगगकिभागो       | प्रतिभागः ९२२            |
| • •               | 883, 88c, 844[3],       | संखेजतिभाग-     | सङ्घ्येयभागाभ्यधिकः      |
|                   | 408, 406                | अस्भइए          | 883                      |
| संसेजगुणा         | सङ्ग्रवेयगुणाः २१४ [३], | संसेजविभाग-     | " RAH [3]                |
|                   | 294, 228, 23°           | अस्भतिए         | *                        |
|                   | [१२], २३१, २३५          | संखेजितिभाग-    |                          |
|                   | [7.4], 240 [9.0],       | मब्भइए          | ,,                       |
|                   | [ , 4]) (10 [ 1.0])     |                 | •••                      |

| मूकसहो           | सक्षयत्थो                 | सुत्तंकाइ          | मूख्यदो              | सक्रमत्थो                | पुत्रंकाह      |
|------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| संखेजतिभाग-      | सङ्ख्येयभागाभ             | पधिकः              | संखेजपदेसोगाडस्र     | र सङ्ख्येगप्रदेशा        | वगाउस्य        |
| मब्भ हिए         | "                         | 408                |                      |                          | ८०२            |
| संखेजातिभाग-     | ,,                        |                    | संखेजपदेसोगाढा       | सङ्ख्येयप्रदेशा          | बगाढाः ३३१     |
| मब्भ हिते        |                           | 408                | संखेजपदेसोगाढे       | सङ्ख्येयप्रदेशाः         |                |
| संखेजतिभागद्दीणे | सङ्ख्येयभागदीर            |                    |                      | ७९४, ७९५                 |                |
|                  | AA\$' AAC'.               |                    |                      |                          | ७९९, ८०१       |
|                  |                           | 408                | संखेजभागम्बद्भ-      | सङ्ख्येयभागाभ            |                |
| संखेजतिभागं      | सङ्ख्येयभागम्             |                    | तिपु                 |                          | AA ź           |
|                  |                           | टि. १              | संखेजभागवभहिए        |                          | 880            |
| संबेजतिभागानो    | <b>सङ्ख्येयभागा</b> त्    |                    | संखेजभागमञ्भइः       |                          | 886            |
| संखेजतिभागो      | सङ्ख्येयभागः              |                    | संखेजभागहीणे         | सङ्ख्येयभागर्ह           |                |
| संसेजपण्सिए      | सङ्ग्रयप्रदेशकः           |                    |                      | 800 [5                   | 3], 408,       |
|                  | ५२५ [٩], ७                |                    |                      |                          | ۷.e.c<br>د     |
|                  |                           | ۹], ۷۵۹            | संखेजवासभव्भ-        | सह्यथेयवर्षान्य          |                |
| **               | सङ्ख्येयप्रदेशक्र         |                    | इयाई<br>संखेजवासाउए- | ५२.<br>सङ्ख्येयवर्षायुष  | د ۹۹۹۹<br>     |
| संखेजपप्रसियस्स  | सङ्ख्येयप्रदेशकस्य        |                    | संखजनासाउए-<br>हिंतो | सङ्ख्ययवषायुः<br>६३९[१०, |                |
|                  | 484 [1], 4                |                    | 1801                 | 680[8-0]                 |                |
|                  |                           | ८२, ८०५<br>०२, ८०५ | ०संखेजनासाउए-        | 4 a 2 [ 2 - 2]           | 444[8]         |
| संसेजपण्सियाणं   | सङ्ख्ये <b>ब</b> प्रदेशका |                    | हिंतो<br>-           | "                        | ६३९[११]        |
| admin States     | [9],489[9]                |                    | ०संखेजवासाउय-        | सङ्ख्येयवर्षायुष         |                |
| संखेजपणुसोगा-    | सङ्घ्रयप्रदेशावर          |                    | कम्मभूमपृहिंतो       |                          | ६४५[६]         |
| दस्स             | 493,603,6                 |                    | ०संखेळावासाउ-        | सङ्ख्येयवर्षायुष         |                |
| संखेजपणुसोगाडा   | सङ्ख्येयप्रदेशाव          |                    | यकस्मभूमगगः          | गभंक्युतकानि             |                |
| संखेजपद्सोगाढाई  |                           |                    | ब्भवकंतिय-           |                          | ۶ [٤٠٠],       |
|                  |                           | [8] 005            | मणुस्सेहिंतो         |                          | <b>६६५</b> [२] |
| संखेजपणुसोगावाण  |                           |                    | संखेजवासाउथ-         | सङ्ख्येय वर्षायु         |                |
| -                |                           | ३१, ५१३            | कस्म भूमगगब्स-       | - भूमकगर्भव्य            | तकान्तिक-      |
| संखेजपणुसोगादे   | सङ्ख्येयप्रदेशाव          | गाडम्              | वकंतियमणूस-          | मनुष्याहार               | -<br>5-        |
|                  | ७९५ तः ७                  | 96,600             | <b>काहारगसरी</b> रे  | शरीरम् १५                | (३३ [५.६]      |
| संखेजवदंशिए      | सङ्ख्येयप्रदेशकः          | ५३५[१]             | ۰,,                  | ,, qui                   | 3 [0.90]       |
| "                | सङ्ख्येयप्रदेशकम्         | ( હલ્ફ,            | संखेजनासाउच-         | सङ्ख्येयवर्षायु          | ककर्मभूमक-     |
|                  |                           | 98, 696            | कस्मभूमगगदभ-         |                          |                |
| संखेजपदेशिया     | सङ्ख्येयप्रदेशका          | : ३३०,             | वक्षंतियमणूस-        | पश्चेन्द्रियवै           | कथशरीरम्       |
|                  |                           | ५०३                | पंचेंदियवेड-         |                          |                |
| संखेजपदेसियाणं   | सङ्क्षयेयप्रदेशका         | नाम् ३३०,          | व्विथसरिरे           | ٩                        | ५,9९ [३-४]     |
|                  | ५०८,                      | ५३५ [१]            | • ,,                 |                          | १५१९ [४]       |

| मूकसदो           | सक्रमस्थी ह                | (पंकाह       | मुख्सद्दो     | सक्रमस्यो सुर्चकाइ        |
|------------------|----------------------------|--------------|---------------|---------------------------|
| ० संक्षेणवासा-   | सङ्ख्येयवर्षायुष्क-        |              |               | ६३३, ६३५, १२८३,           |
| उषकम्मभूमग-      | कर्मभूमकगर्भ-              |              |               | २०९३ [9], २०९९            |
| गब्भवकंतिथ-      | ब्युतकान्ति-               |              |               | શી, ૨૧૦૦ શી,              |
| मणूसेसु          |                            | ६७६          |               | 2909 [9], 2902,           |
| संक्षेत्रवासाउय- | सङ्ग्रयवर्षायुष्ककर्म      |              |               | २१०६, २१०८,२११२,          |
| क्रमभूमगगडभ-     |                            |              |               | २१२३[३],२१२४[३],          |
| वकंतियमणुसे-     | ष्येभ्यः                   | 439          |               | २१२५ [१]                  |
| हिंतो            | [२५-२६], ६६                | ٦ [٧]        | संखेजा        | सङ्ख्येयानि ५९९, ६००,     |
| • ,,             | ,, ६६२                     |              |               | હેર, ૧૧૧ [૧૨],            |
| संखेजवासाउय-     | सङ्ख्येयवर्षायुष्कगर्भ     |              |               | 9030, 9039 [9],           |
| गब्भवकंतियख-     | त्कान्तिकखचरपा             |              |               | १०३४, १०३६, १०३८          |
| हयरपंचेंदियतिरि  | - न्द्रियतिर्थग्योनि-      |              |               | [2], 9080, 9089           |
| क्खजोणिएहिंतो    | केभ्यः ६३                  | <b>र[२२]</b> |               | [9-8,६-७], १०४३           |
| संखेजवासाउच-     | सङ्ख्येयवर्षायुष्कगभ       | व्य <u>ि</u> |               | [१,३], १०४६ [३,५],        |
| गब्भवकंतिय-      | रकान्तिकचतुष्पद            | स्थल-        |               | १०५० [२-३], १०५५          |
| चडप्पयथलयर-      | चरपञ्चेन्द्रिय-            |              |               | [३.५], १०५८ तः            |
| पंचेदियतिरिक्ख   |                            |              |               | १०६०, १०६३, १०६५,         |
| जोणिपृहिंतो      | केभ्यः ६३९[१               | 0-99]        |               | <b>१०६६ [२-३]</b>         |
| संक्षेजवासाउय-   | सङ्ख्येयवर्षायुष्कगः       |              | संदेजाइं      | सङ्ख्येयानि २५ [३], २८    |
| गब्भवकंतिय-      | र्भब्युत्कान्तिकः          |              |               | [४], ३१ [४], ३४ [४],      |
| तिरिक्खजोणिय     |                            |              |               | ५५ [३], ६०१ सः ६०३,       |
| पंचेदियवेडिवय    |                            |              |               | ८८०, १२८० तः१२८२,         |
| सरीरे            | शरीरम् १५१४                |              |               | १२९४, १२९६ तः             |
| ۰,,              | ,, 9496                    |              |               | १२९८, १३१५, १३१५,         |
| संखेजवासाउचा     | सङ्ख्येयवर्षायुष्काः       | ६८१          |               | ૧३૧૮, ૨૧૫૬ [૧],           |
| ० संखेजवासा-     | सङ्ख्यायवर्षायु-           |              |               | २१६०, २१६६ [१]            |
| उचेहिंतो         |                            | ६२[६]        | संखेजाओ       | सह्वयेयाः ९२१[१],         |
| संखेजसमयठितीय    | <b>। सङ्ख्येयसमयस्थिति</b> |              |               | ष्ट. २८४ टि. ४ टि. ६      |
|                  |                            | ३३२          | संदेजाण       | सङ्ख्येयानाम् ५४ [१०]     |
| संक्षेजसमयिती-   | सङ्ख्येयसमयस्थिति          |              |               | गा. १०३                   |
| बार्ग            |                            | , 490        | संसेजे        | सङ्ख्यान् १९९२,१९९७       |
| संखेजसमयसिद्धा   | सङ्ख्येयसमयसिद्धा          |              | संखेळेण       | सङ्ख्येयेन ९२१[२]         |
| संक्षेत्रं       | सङ्ख्येयम्                 | १२७३         | ० संखेजेहिंतो | सङ्ख्येयेभ्यः ६६२ [७]     |
| संखेज            | " 4¥ [2]                   |              | संखेवरह       | सङ्क्षेपक्रचिः ११० गा.१२९ |
| संसेजा           | स <b>ह्नचेयाः</b> ५५[३]    |              | संखेव[रुई]    | ,, ११० गा. ११९            |
|                  | ४४०, ५०३,                  |              | संगद          | सङ्ग्रह-नय १९१३           |
|                  | ५९८, ६२६,                  | ६२८,         | संगहणिगादा    | सङ्ग्रहणीगाथा १९४         |

| •                    |                          | •               |                           |
|----------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|
| मूख्सदी              | सक्रयत्थो सुभंकाइ        | मूलसद्दो        | सक्क्यस्थो सुक्तकाइ       |
| संगहणिगाहा           | सङ्ग्रहणीगाथाः ८२९ [२]   | संजते           | संयतः १३५८                |
| संगद्दणिगाहाओ        | ,, 9492                  | ० संजतेहिंतो    | संयतेभ्यः ६६५ [२-३]       |
| ० संगहणीगाहा         | सङ्ग्रहणीगाथा २०६ [२]    | संजमपर्यं       | संयमपदम् पृ.४१४प.२०       |
| संघ                  | सङ्घ १७७, १७८ [१],       | ० संजमाणं       | संयमानाम् १४७०            |
|                      | 900                      | ० संजमासंजमाणं  | संयमासंयमानाम् १४७०       |
| संघट                 | सङ्ग्रहा-बल्ली ४५ गा. ३० | संजमे           | संयमः २ गा. ७             |
| संघद्वेति            | सङ्ग्रहयन्ति २१५३ [४]    | संजय            | सं <b>यत</b> १५३३[१०]     |
| संघयणणामाषु          | संहनननाम्नः १७०२         | + संजय          | संयतः २१२ गा. १८०,        |
|                      | [२३]                     |                 | <b>१२५९ गा. २</b> ११,१८६५ |
| संघयणणामे            | संहनननाम १६९३,           |                 | गा. २१९, १९८० गा.         |
|                      | १६९४ [७]                 |                 | २२१                       |
| ० संघयणणामे          | ,,                       | संजयरहिया       | संयतरहिताः १९८० गा.       |
| संघयणेणं             | संहननेन १७७, १७८         |                 | २२१                       |
|                      | [१-२], १८८, १९६          | संजयसम्महिट्टि  | संयतसम्यग्दष्टि१५३३ [९]   |
| संघषणेसु             | संहननेषु १७४१            | संजयसम्महिट्टि० | ,, ৭५३३ [४]               |
| संबरिससमुट्टिए       | सङ्गर्षसमुत्थितः ३१ [१]  | ० संजयस्य       | संयतस्य १६२२, १६२४        |
| संघाएंति             | सङ्घातवन्ति २९५३ [४]     | संजया           | संयताः ६६५ [१],           |
| संघाडे               | वनस्पतिविशेषः ५५. [३]    |                 | १९४२, १९४७, १९५२,         |
|                      | गा. ९०८                  | 1               | १९७४, १९७५, १९७७,         |
| ॰ संघाया             | सङ्घाताः ५३ गा.४५-४६     |                 | १९७८, १९८०                |
| संचापुजा             | शक्तुयान् १४२०[६-८],     | ० संजया         | ,, ૧૧૪૨                   |
|                      | ૧૪૨૧ [ર-ર], ૧૪૨૭         | संज्ञयाणं       | सं <b>यतानाम्</b> २६१     |
|                      | [4]                      | संजयासंजय       | सं <b>यता</b> संयतः १३६०  |
| संचितस्स             | सिश्वतस्य १६७९           | संजयासंजता      | संयतासंयताः २६१           |
| संजय                 | संयतः १३५८, १८९०[१]      | संजयासंजयसम्म   | संयत।संयतसम्यग्दष्टि ६६२  |
| ० संजपाहिंतो         | संयतेभ्यः ६६५ [२-३]      | हिट्टि०         | [v], 9433 [c]             |
| संजतसम्महिद्धि०      | संयतसम्यग्दष्टि ६६५[२],  | संजयासंजयस्स    | <b>संब</b> तासंबतस्य १६२३ |
|                      | 9५३३ [९]                 | संजयासंजया      | संयतासंयताः ११४१,         |
| संजवसम्महिट्टी-      | संयतसम्बग्दष्टिभ्यः ६६२  |                 | ११४२, ११४७, १९७४,         |
| हिंतो                | [७],૬૬૫ [૧]              |                 | 99,04, 99,00              |
| संजवा                | संयताः २६१               | संजयासंजयाणं    | संयतासंयतानाम् २६१        |
| संजवासंजवसम्म-       | संयतासंयतसम्यग्दष्टि     | संजवासंजवे      | संयतासंयतः १८९२           |
| हिट्टि               | १५३३ [८]                 | ० संजलणायु      | सङ्बलनायाः-सङ्बलनस्य      |
| <b>ः सं</b> जवासंजवा | संयतासंयताः १९७४,        |                 | १७३७ [४]                  |
|                      | 9900                     | संजरूपे         | सङ्बलनः ९६२ [१],          |
| ० संत्रतासंजतेहित    | तो संयतासंयतेभ्यः ६६४    |                 | 9549 [8]                  |
| संजतासंजया           | संयतासंयताः १९७८         | संजुत्ते        | संयुक्तः १००५             |
|                      |                          |                 | <del>-</del>              |

|                   | 414                   | 41/1/48        | (1d 1 Adisti  |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| मूकसदो            | सक्रयस्थो             | सुसंकाइ        | मुख्सहो       | स <b>क्ष</b> यत्थो    | सुत्रंकाइ             |
| ० संजोपुणं        | संयोगेन               | 9063           |               | १४९७ [१-३             | ], 9896               |
| o संजोएस <u>ु</u> | संयो गेषु             | 4.3            |               | [१],१५०१[             |                       |
| ० संजोगो          | संयोगः १४७४           | गा.२१४         |               | १५२२, १५              | .२३ [२],              |
| संजोबणाहिकर-      | <b>संबोज</b> नाधिकरणि | की             |               | ૧૫૨૪ [૧               | ], १५२५               |
| विया              |                       | 9466           |               | [9], 942              | ६, १५३४               |
| संझाणुराग ०       | सन्ध्यानुराग-वर्ष     | गप्रकार        | ० संठाणसंठिया | संस्थानसंस्थि         | at:                   |
|                   | 9<0                   | π. 9४ <i>c</i> | }             | १४९८ [३-१             | s], 9400,             |
| संझब्सरागे        | सन्ध्यात्ररागः        | 9225           |               |                       | 9409 [8]              |
| संठाण             | संस्थान ८[५],         | ٩[٩-١٠],       | संठाणस्य      | संस्थानस्य ८          | ०२तः ८०६              |
|                   | १० [१.२], १९          | ۱ [۹۰۷],       | संठाणं        | संस्थानम् २९          |                       |
|                   | 92 [9-6], 9           | ₹ [٩٠५],       | 1             | १६२, ९७२              | गा. २०२,              |
|                   | १६७ तः १७१            | 8, 900,        | 1             | 9,00                  | [१], १५२२             |
|                   | 900 [9], 90           | c, 984         | संदाणं        | संस्थानम् २           | ११ गा. १६६            |
|                   | [9], 990 [            | ۹], २०٩        | संठाणा        | संस्थानानि 🔻          | <b>৽</b> ९ঀ, ७९२,     |
|                   | [9], २०५ [٩           | 1], २०६        | 1             |                       | ७०२ [२३]              |
|                   | [१],२०७,२१            |                | ० संठाणा      | संस्थानाः '           | ५३ गा. ४४,            |
|                   | ૧૭૪ [૧-૫],૧           | .८३ [२],       |               |                       | १ गा. १५८             |
|                   | ९८४, ९८६, ९           |                | संठागे        | संस्थानम् ७९३ तः ८००, |                       |
|                   | ९८८, १५४० ह           |                | 1             |                       | १ गा. २२२             |
|                   | २१६०, पृ. ७           |                | ,,            | संस्थाने              | ९८६                   |
|                   |                       | . १ तः ३       | संठाणेणं      |                       | 900, 900              |
| + संठाण           | संस्थानम् १४७         |                |               |                       | १८८, १९६              |
| संठाणमो           | संस्थानतः ९ [९        |                | संटाणेसु      |                       | १७४१                  |
|                   | [٩-२], ११[९           |                | संटाणिहिं     | संस्थानैः             | १९६३                  |
|                   | [૧.૨,૫],              |                | ० संठिए       |                       | ००८, २० <b>०</b> ९    |
| संठाणणामे         | संस्थाननाम            |                |               |                       | १०, २०१२              |
|                   |                       | ६९४ [८]        |               |                       | [१], २०१५,            |
| ० संदाणणामे       |                       | ६९४ [८]        |               |                       | १९, २१६९              |
| संराणतो           | संस्थानतः ११          |                | ,,            |                       | ५७४ [१.५],            |
|                   | [४,६-८], १३           |                | 1             |                       | ९८४, ९८५              |
| संदाणपरिणवा       | संस्थानपरिणता         | : ८ [५]        |               |                       | , ९८७ [१],            |
| संठाणपरिणया       | ,,                    | હ              |               |                       | ८८, १४८९,             |
| संठाणपरिणामे      | संस्थानपरिणामः        | 989,           |               |                       | <b>१४९५ सूत्राणां</b> |
|                   |                       | و بره          |               |                       | 7, 9890               |
| ० संठाणसंहिए      | संस्थानसंस्थितम्      |                |               |                       | 1896 [9],             |
|                   | 9४८९, 9४९०            |                | 1             |                       | १५२४ [१],             |
|                   | स्त्राणां प्रथ        | मकण्डिका,      | 1             | १५२६ [                | <b>६]</b> , १५३४,     |
|                   |                       |                |               |                       |                       |

| मूकसदो                    | सक्रमत्यो सुर्तकाइ                              | मूकसदो                         | सक्रमत्यो सुत्तंकाह                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
|                           | १५४० तः१५४२,१५४४                                | संपिंडिया                      | सम्पिष्टिताः १०८३                          |
|                           | [१], पृ.२४१ टि. १तः३                            | संबद्धं                        | सम्बद्धम् १६७ तः १६९,                      |
| ० संठिता                  | संस्थिताः १६०तः १७४,                            | -                              | १७१ तः १७४                                 |
|                           | २०७                                             | संबररुहिरे                     | शम्बररुधिरम् १२२९                          |
| ,,                        | संस्थिता २११                                    | संभिष्                         | सम्भिनाम्-परिवूर्णाम्                      |
| "                         | संस्थिती २०५ [१],२०६                            |                                | 2000                                       |
|                           | [9]                                             | संबच्छराइं                     | संबत्सराः ३६९ [१,३],                       |
| ,,                        | संस्थितानि १७७,१७८                              |                                | १७०० [१०], १७३९                            |
|                           | [9], 966,954 [9]                                |                                | [٦]                                        |
| ० संठिते                  | संस्थितः १९७[१],२०१                             | संबद्दगवार                     | संवर्तकवातः ३४[१]                          |
|                           | [१], २१६९                                       | संबद्धवाय                      | संवर्तवातः पृ. १६टि. ६                     |
| ० संठिया                  | संस्थिता ८५.८                                   | संबहाबाए                       | ,, વૃ. ૧૬ દિ.૬                             |
| ,,                        | संस्थिताः १४९८[३-४],                            | संबरा                          | संबराः-द्विखरपशुविशेषः                     |
|                           | 9400, 9409 [8]                                  |                                | . ૧                                        |
| ॰ संठियाको                | संस्थिताः १९५ [१]                               | ० संबरे                        | संवरी ११०गा-१२०                            |
| संद                       | षण्ड १२५७ [१६]                                  | संवाहनिवेसेसु<br>० संविकिण्णा  | सम्बाधनिवेशेषु ८२<br>संविद्यीर्णान १८८     |
| + संडिय                   | तृणविशेषः पृ. २० टि. १<br>शाण्डिल्येष १०२गा.११४ | ० साबाकण्णा<br>० संविशिण्णा    | सावकाणान १८८<br>,, १७७, १७८ [१]            |
| + संदिला<br>संतहभावं      | साण्डल्यमु ५०२गा.५१४<br>सन्ततिभावम् ७३०,७३२     | र सावागण्या<br>संबुक्ता        | ,, ५७७, ५७८ [1]<br>द्वीन्द्रियजीवाः ५६ [9] |
| संत्रह्माव<br>संत्रतिभावं |                                                 | संबुद्धजोणिया<br>संबुद्धजोणिया | सान्त्रवजावाः २६ [1]<br>संवृत्तयोनिकाः ७७२ |
| संतवामेव                  | ,, ७३४,७३६<br>सत्ततमेव ६९३                      | संबुद्धजोणियाणं                | संवृतयोनिकानाम् ७७२                        |
| संतरं                     | सान्तरम् ६०९तः ६१९,                             |                                | या संवृतविवृतयोनिकाः ७७२                   |
| 447                       | ६२१तः६२४,८७८,८७९                                | संबुद्धवियद-                   | संशतवित्रतयोनिकानाम                        |
| संती                      | सती ५३ गा. ४६                                   | जोणियाणं                       |                                            |
| ० संघवो                   | संस्तवः १९० गा-१३१                              | संबुडवियडा                     | संवृतविषृता-योगिभेदः                       |
| ० संधारगं                 | संस्तारकम् २१७४ [४]                             |                                | ugy,ugy,ugu, uuo                           |
| ० संधि                    | सन्धिम् ५४ [७] गा.८५                            | संबुद्धा                       | संयुता-योनिभेदः ७६४,                       |
| संपट्टिते                 | सम्प्रस्थितः १०९०                               |                                | ७६५, ७६७, ७७०                              |
| ० संपणदिसा                | सम्प्रणदितानि १७७, १८८                          | संसयकरणी                       | संशयकरणी-भाषाप्रभेदः                       |
| o संपणदिया                | ,, ۹ <i>७८</i> [٩]                              | İ                              | ८६६ गा.१९७                                 |
| संपराइयवंधगं              | साम्परायिकवन्धकम्                               | संसार                          | संसार १९,२११                               |
|                           | १६९९ [१]                                        | संसार०                         | ,, २११गा. १५८                              |
| संपराइयबंधयं              | ,, ঀ७३६ [ঀ]                                     | संसारअपरिश्ते                  | संसारापरीतः १३७५,                          |
| संपराय                    | सम्पराय १२१तः १२३,                              |                                | १३८१                                       |
|                           | १३३, १३७                                        | संसारत्था                      | संसारस्थाः ३३४                             |
| संपहारेमाणीको             | सम्प्रधारयन्त्यः पृ. ४२३                        | संसारपरिश्ते                   | संसारपरीतः १३७६,                           |
|                           | રિ. ૧                                           | 1                              | १३७८                                       |

| मूलसहो              | सक्त्यत्थो    | सुर्चकाह             | मूखसहो         | सक्यत्थो                | युचंकाह             |
|---------------------|---------------|----------------------|----------------|-------------------------|---------------------|
| संसारसमावण्ण        | संसारसमाप     | إلاره [٩-٦],         | सागरोबमपणुषी-  | सागरोपमपञ्जवि           | शत्या               |
|                     | 46            | [9-२], ५९            | साए            |                         | 9090                |
| संसारसमावण्णगा      | संसारसमापः    | काः ८६७,             | ,,             | सागरोपमपञ्चविः          | <b>सते</b> ः        |
|                     |               | 94.03                |                |                         | 9094                |
| संसारसमावण्ण-       |               | <b>अीवप्रज्ञापना</b> | सागरोवमपण्णासं |                         |                     |
| जीवपण्णवणा <u>ः</u> | 98, 94,       | १४७ [२]              | सागरोब मपण्णा- | सागरोपमपञ्चाद           | ता                  |
| संसारसमावण्णया      | संसारसमापर    | काः ८६७              | सापु           | _                       | 9089                |
| संहिता              | संहिता-मिश्रि | ता५३गा.४६            | "              | सागरोपमपञ्चाश           |                     |
| सा                  | सा ५४ [३]     | गा.५९, ५४            | सागरोवमसत-     | सागरोपमशतप्र            |                     |
|                     | [४] गा. ६     | <b>५,५४ [५]</b> ,    | पुहुसं         | १३१४, १३२               |                     |
|                     |               | : 48, 48             | सागरोवमसतं     | सागरोपमशतम्             |                     |
|                     | [६] गा. ८     | ० तः ८३,             | सागरोवमसतेण    | सागरोपमशतेन             |                     |
|                     | ८३१, ८४       | ९ तः ८५२,            | सागरोवमसयपुह   |                         |                     |
|                     |               | पर, १२५५,            | 1              | १२७९, १२८१              |                     |
|                     | १५,२९ [१      | - <b>₹], q</b> ५३२   | सागरोबमसबस्स   | सागरोपमशतस्य            | s, 93<2             |
|                     |               | [٩,६]                | सागरोषमस-      | सागरोपमसहस्र            |                     |
| सा —                |               | 939,9984             | इस्सस          | [9, 8, 99,              |                     |
| साइयार ०            | सातिचार       | dźĸ                  | • Cara         | १७२८,१७३ <sup>.</sup>   |                     |
| साहरेगाई            | सातिरेकाणि    | १३४६,                | सागरोवमसहस्सं  |                         |                     |
|                     |               | ৭৬০০ [৭]             |                |                         | 17 17 5<br>18, 9035 |
| + साप्य             | साकेतम् १     | ०२ गा.११३            | सागरोवससहस्स   | ाई सागरोपमस <b>ह</b> रू |                     |
| ० सागरा             | सागरात्       | १[गा. २]             | ,              |                         | 9393                |
| सागरोवमकोडा-        | सागरोपमकं     |                      | सागरोचमसहस्स   | ण सागरोपमसहस्रे         |                     |
| कोडीओ               | १३०६, १       | ३०९,१३ <b>११,</b>    | सागरोवमसहस्से  | णं ,,                   | 9033                |
|                     | १६९७तः१       | ६९९, १७००            | सागरोवमस्स     | सागरोपमस्य प            | 1550[9].            |
|                     |               | १३], १७०२            |                | १६९९ [२],               | 9000[8,             |
|                     | [३,५.९,       | १३, १८-२२,           |                | 9,99-93],               | १७०२ [३,            |
|                     | २४-२७,        |                      | 1              | ٧-٤, ٥-٩, ٩             |                     |
|                     |               | 4,48,46],            |                | २४-२७, ३५               | ·₹c, ४२-            |
|                     |               | [9], 9008            |                | 83,84],9v               | ०५,१७०७             |
| सागरोवमकोडा-        | सागरोपमक      |                      |                | [२], १७०८               |                     |
| कोडीओ               |               | ૧૭३૫ [૧],            |                | १७११ [                  | २], १७१३            |
|                     |               | -₹] <b>,</b> 9७३९    | सागरोषमं       | सागरोपमम् ३             |                     |
|                     |               | 1-7], 9089           |                | ३३७ [१,३]               |                     |
| सागरोबमपशुर्वीस     | । सागरोपमप    |                      |                | 3],380[9                |                     |
|                     |               | 9496                 | 1              | [۶],                    | १७०८ [२]            |
| मा ९ [१] – १५       |               |                      |                |                         |                     |

| मुकसरो           | सद्यक्षो                | युशंकाइ                       | मूखसरो                                | सक्रमत्थो                     | युकाइ             |
|------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| सागरीयमाहं       | सागरोपमाणि              | ३३५ [१,                       | सागारोबङ्काणं                         | साकारोपयुक्ताना               | म् २६२,           |
|                  | ₹], ₹₹७                 | तः ३४३                        |                                       | •                             | 324               |
|                  | स्त्राणां प्रथम-तृ      | तीयकण्डिके,                   | सागारोवउत्ते                          | साकारोपयुक्तः                 | 9३६२,             |
|                  | 800 [9,3]               | , ४९७ तः                      |                                       |                               | २१७५              |
|                  | ४३७ सूत्राणां :         | म्थम-तृतीय-                   | सागारोवणोग-                           | साकारोपयोगपरि                 | णामः              |
|                  | कण्डिके, १२६            | .१,१२६७,                      | परिणामे                               |                               | ९३२               |
|                  | १३३६तः १३३              |                               | सागारोवकोगे                           | साकारोपयोगः                   |                   |
|                  | १३४१, १३४               |                               |                                       | 1505, 1517                    |                   |
|                  | १३५३, १७                |                               |                                       | १९१६, १९१५                    |                   |
|                  |                         | [۹] ۹ ه و                     |                                       |                               | ०८ टि. २          |
| सागरोवमाइं       | सागरोपमे ४०             |                               | ० सागारोचभोगे                         | ,,9505,959                    |                   |
|                  | 893 [9,3                |                               | सागारोवजोगोब-                         | साकारोपयोगोपयु                | ,                 |
|                  | [9,3], ×9               |                               | उसे                                   |                               | ૧૪ દિ. ૧          |
|                  |                         | 9335                          | • सा <b>ड</b> ए                       | शाटकः                         | 9000              |
| सागरोबमाणं       | सागरोपमाणाम्            |                               | साणं                                  |                               | 30, 90c           |
| सागार – ०        |                         | 1409 [9]                      |                                       | [9-3], 90                     |                   |
| सागारपस्सी       | साकारपर्यतिन            |                               |                                       | [१-२],१९६,                    |                   |
|                  | 9544, 95                |                               |                                       |                               | २०५ [१]           |
|                  |                         | ८, १९६०                       | ,,                                    |                               | 996               |
| सागारपासणवा      | साकारपश्यत्ता           | 9984,                         |                                       | [9.2],966,                    |                   |
|                  | 9584, 957               |                               |                                       |                               | 150 [1]           |
| ० सागारपासणता    | साकारपञ्चला             | 9986                          | सा <del>त</del>                       | साता २०५४                     |                   |
| सागारपासणतापु    | साकारपश्यत्तय           |                               | सार्व                                 | साताम् २०५४                   |                   |
| सागारपासणया      | साकारपश्यता             | 9536,                         | सावा                                  | साता २०६६                     |                   |
|                  | १९३७, १९                | 10, 4588,<br>40, <b>9</b> 546 | साताचेदगा                             |                               | <b>ਟਿ.</b> ੧      |
| ० सागारपासणया    |                         |                               | साताबद्गा<br>साताबदगाणं               | सातावेदकाः<br>सातावेदकानाम    | ३२५               |
| ० सामारपासणया    | साकारपश्यता<br>१९४१, १९ | . ,                           | सातावदगाण<br>सातावदणि <del>जस्स</del> | साताबदकानाम्<br>साताबेदनीयस्य |                   |
|                  |                         | 9], 954c                      | सावाबदानकस्त                          | शितायदनायस्य<br>११ो. १७१      |                   |
| ० सामारमणागारं   | ।<br>साकारानाकार        |                               |                                       |                               | 1 [1],<br>⊍રેલ[૧] |
| o Halfstollalk   | त्राकारामाकार           | 954                           | सावाबेदणिजं                           | न<br>साताचेदनीयम्             |                   |
| सागारे           | साकारः १७३              |                               | सावाबदणिज्ञे                          | ,, १६८१ [१                    |                   |
| and a            | (1144)                  | 9530                          | diatadiam                             | ,, 1461 [1                    | [1]               |
| _                | साकारम १९               | ,                             | सावावेयणिजस्स                         | साता वेद नीयस्य               |                   |
| ';<br>सागारोवडसा | साकारोपयुका             |                               | Circiadionica                         | [9],9699[                     |                   |
|                  |                         | c, 958c,                      | 1                                     | F 175 14 2 2 F                | [1]               |
| ,                |                         | 95 <i>₹</i> ₹ [9]             | साराबेयणिको                           | सातावेदनीयम्                  |                   |
|                  | 7313,                   | 7741 [7]                      | / सावाच्याणम                          | ताता पदगायम्                  | 1420[4]           |

|               | 111 11110                 | rid ( Materi               | 46.                              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| मूकसदो        | सक्कयत्थो सुशंकाह         | मुकसद्दो                   | सक्रमत्थो सुर्चकार्              |
| सावासार्य     | सातासाताम् २०६७           |                            | 9300, 9304, 9369,                |
| साविरेगस्स    | सातिरेकेण सातिरेकाद वा    |                            | 9३८५, 9३८८, 9३६9,                |
| (तृष. ष.)     | ६९४, ७०३                  |                            | 1357                             |
| " (स. घ.)     | मातिरेके १८०६             | सादीया                     | सादिकाः २११                      |
|               | [१], १८३१                 | + साम                      | वनस्पतिविशेष:४२गा.२२             |
| साविरेगं      | सातिरेकम् ३४५ [१,३],      | सामण्ण                     | सामान्य ३८२ [१]                  |
|               | ३४७ [१,३], ४०४            | ॰ सामकता                   | श्यामलता ४४ गा. २७               |
|               | [٩, ३], ४०६ [٩, ३],       | सामाष्ट्री                 | रबामबह्री पृ. १९ टि.११           |
|               | ४१३ तः ४१६ सूत्राणां      | ०सामंते                    | सभीपे २०५२ [४-५]                 |
|               | प्रथम तृतीयकण्डिके,       | सामा                       | स्यामाः १८७ गा. १४६              |
|               | १२७५, १२७९, १२९३,         | ,,                         | श्यामा-प्रिय <del>ज</del> ः १२२७ |
|               | १२९९, १३१४, १३२०,         | सामाइय ०                   | सामायिक १३३, १३४                 |
|               | १३२८, १३५४, १३८३,         | सामाइय                     | ,, 9 <del>3</del> ¥              |
|               | १३८९, १५०२, १५०६          | सामाइयचरित्त-              | सामायिकचारित्रपरिणामः            |
|               | [9, ३-४], १५२७,           | परिणामे                    | 536                              |
|               | १५३५, १५४८, २१५७,         | सामाण                      | सामान-अणपश्चिकामि-               |
| _             | છુ. ૧૨૫ દિ. ૧             |                            | <b>भानव्यन्तरदेवानामिन्द्र</b>   |
| सातिरेगाइं    | सातिरेकाणि १३४३           |                            | 158                              |
| **            | सातिरेके ४१३ [१, ३],      | सामाणा                     | सामानः-अणपश्चिकामिः              |
|               | ४१८ [१, ३]                |                            | धानव्यन्तरदेवानायिन्द्रः         |
| साविरेगाओ     | सातिरेकात् ९९२ [२]        |                            | १९४ गा. १५२                      |
| 22            | सातिरेके १३५६             | • सामाणा                   | सामानी (सामानः-अण-               |
| साविरेगाणं    | सातिरेकैः सातिरेकेभ्यो वा |                            | पश्चिकाभिधानवानव्य-              |
| ,, (तृप. ष.)  | ७०३, ७०५                  |                            | न्तरवेवानामिन्द्रः)              |
| ,, (स. ष)     | सातिरेकेषु १८३३           |                            | ૧૬૨ (સ્                          |
| ,, (स. ष.)    | सातिरेक्योः १८३१,         | यामाणिय ०                  | सामानिक १७७, १७८                 |
|               | १८३३                      |                            | [1], 944 [2], 920                |
| सातिसंदाणणामे | सादिसंस्थाननाम १६९४       |                            | [२], १८२ [२], १८८,               |
|               | [<]                       |                            | 990[8],9548:950                  |
| सानी          | सादि-संस्थानम् ९८८        |                            | १९८ सः २०६ सूत्राणां             |
| सावीते        | सादिकः ष्ट. ३१५ टि. २     |                            | हितीयकण्डिका                     |
| सादीषु        | ,, १२६५, १२७६,            | सामाणिषा                   | सामानिकाः १८७गा, १४२             |
|               | १२९०, १३२५, १३२६,         | सामिषं                     | स्वामित्वम् १७८ [१]              |
|               | 1230, 1221, 1228,         | सामित्तं                   | ,, 900, 90c [2].                 |
|               | १३४२ तः १३४४,             |                            | 144, 156                         |
|               | 9३४६, 9३५9, 9३५२,         | सायं                       | साताम् २०६७                      |
|               | १३५७, १३५९, १३६१,         | सा <b>याचेव् णिज्ञ</b> स्स | सातावेदनीयस्य १६८१[१]            |
|               |                           |                            |                                  |

| •               |                     | _           | •                   |                |                              |
|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------|------------------------------|
| मूखसरो          | सक्रमस्यो           | सुत्तंकाह   | मूकसहो              | सक्यस्थो       | सुत्तंकाइ                    |
| साबाबेबणिजस्स   | साताबेद नीयस्य १    | 40c[§]      | सावत्वी             | श्रावस्ती १०   | २ गा. ११६                    |
| साबासाया        | सातासाता            | २०६६        | + सासग              | पारदः          | २४ गा. ९                     |
| सारइच ०         | शारदिक              | 9239        | सासवं —             | शाश्वतम्       | 2906                         |
| • सारप          | सारकः-सारः          | १२३७        | सासयं               | ,, 39          | १ गा. १७९                    |
| सारकछाणे        | सारकल्याणः-         |             | सासयं –             | ,, २9'         | १, २११ गा.                   |
|                 | वनस्पतिः ४८         | गा. ३७      |                     | 900, 390       | ६ गा. २३१                    |
| सारसा           | सारसाः              | ~           | ० साइस्सीप्         | साहरुयाः पृ.   | ⊍ર દિ. રૂ                    |
| सारंगा          | सारङ्गाः—चतुरिनि    | द्रयजीवाः   | <b>० साहस्सी</b> णं | साहस्रीणाम्    | 900, 900                     |
|                 |                     | 46 [9]      |                     | [9-3],         | 905 [2]                      |
| सारा            | भुजपरिसर्पविशेषा    | : <4[9]     |                     | 960 [2],       | १८२ [२],                     |
| सारिक्खं        | साद्दयम् २११ व      | II. 904     |                     | 966, 980       | [२], १९५                     |
| सारीर           | शारीरी २०५४ व       | ग. २२५      |                     | तः १९७, १      | ९८ तः २०६                    |
| सारीरमाणसं      | शारीरमानसीम्        | ₹0€¥,       |                     |                | द्वेतीयकण्डिका               |
|                 |                     | 2064        | + साहारण —          | साधारणवनः      | पतिजीवानाम्                  |
| सारीरमाणसा      | शारीरमानसी          | २०६३        |                     | 48 [99         | ।] गा. १०६                   |
| सारीरं          | शारीरीम् २०६४       | , २०६५      | साहारण ०            | साधारण         | 4.8 [90]                     |
| सारीरा          | शारीरी              | २०६३        |                     |                | गा. १०१                      |
| सारे            | सारः-वनस्पतिवि      | <b>शिषः</b> | साहारणजीवाणं        | साधारणजीव      | ानाम् ५४                     |
|                 | Ye                  | गा. ३७      |                     | [90            | ] गा. १०१                    |
| ७ सारे          | सारः १२२८,          | 9२३३        | साहारणखक्खणं        | साधारणलक्षण    | ाम् <i>५,</i> ४[ <b>१</b> ०] |
| + साढ           | सालः-बृक्षविशेष     | . ¥0        |                     |                | गा. १०१                      |
|                 |                     | गा. १३      | साहारणसरीरणा-       | साधारणशरीर     | नाम्नः                       |
| सालक्छाणे       | बनस्पतिविशेषःष्ट्र. | २०टि.९      | माप्                | •              | ।७०२ [४८]                    |
| साङस्स          | शासायाः ५४          | [३] गा.     | साहारणसरीरणामे      | साधारणशरीर     | नाम १६९३                     |
|                 | ६०, ५४ [४]          | गा. ७०      | साहारणसरीरबादर      | - साधारणशरीर   | बादरवनस्प-                   |
| साला            |                     | 10, 89      | वणप्तइकाह्या        | तिकायिकाः      | ३७                           |
| साकार्          | शासायाः ५४          | ্ শা.       | साहारणसरीरबादर      | · ,,           |                              |
|                 | ७९, ५४ [६]          | गा. ८३      | वणस्सङ्काङ्या       | 44             | [३],५४[٩]                    |
| साकिपिट्टरासी   |                     | 9239        | साद्वारणाण          | साधारणानाम्    | ( 48 [90]                    |
| सालिसच्छियामच्छ | । मत्स्यविशेषाः     | 6.5         |                     |                | गा. १००                      |
| सार्की          | बलयवृक्ष्विशेषः     | ष्ट. २०     | साहिजवि             | कथ्यते-प्ररूप  | यते १२३२                     |
|                 |                     | રિ. ૧       | साहिजंति            | कथ्यन्ते-प्ररू | प्यन्ते १२३२                 |
| "               | शालिः ५०।           |             | साहिपाइं            | साधिकानि       | <b>۲۹ [۹]</b>                |
| साले            | शास्त्रा ५४ [३] व   | π. ६ο,      | साहीया              | साधिका २१      | १ गा. १६५                    |
|                 | 48 [8] s            | III. Vo     | ० साहूणं (च.व.)     | साधुभ्यः       | g. ૧ વં. ¥                   |
| ,,              | सारु:~वरुयबनस्प     |             | सिवंदि              | बनस्पति विशेष  | :५४[१]गा.                    |
|                 | ष्ट. २०             | €. ९ │      |                     |                | 80                           |

| मूलसद्दो                  | सक्तवत्यो              | सुत्तंकाह        | मूक्सहो                   | सम्बद्धाः     | सुत्तंकाइ                      |
|---------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------|
| सिक्खापुच्चगं             | <b>चिक्षापूर्वक</b> म् | - cuu            | सिद्धा                    | सिद्धाः २९    | १, २११ व्या.                   |
| सिज्हाइ                   | सिध्यति २              | ११ गा. १५९       |                           | 949.980       | 966-900-                       |
| सिज्झई                    | ,, ۶                   | १९ गा. १६०       |                           | १७९, २२१      | तः २२६,                        |
| सिज्ञाणयापु               | सेधनया                 | ५६४, ६०६         |                           |               | ६०६,६२३,                       |
| सिज्ञाति                  | सिभ्यति                | २१७४ [१],        |                           |               | ७, १४०५,                       |
|                           |                        | २१७५             |                           |               | १८७५ [२],                      |
| सिज्यंति                  | सिध्यन्ति              | ६२३, ६३६,        |                           |               | , 9666,                        |
|                           |                        | ६७३ [२]          |                           |               | ,१९०१[२],                      |
| सिज्हेजा                  | सिध्येत्               | १४२१ [५]         |                           | १९०३ [६       |                                |
| सिद्धिं                   | श्रेष्टिनम्            | 9906             | _                         |               | २१७६                           |
| सिणिद                     |                        | , ૧૫૪ દિ. ર      | ० सिद्धा                  | सिद्धाः १६,१  |                                |
| सित                       | सित                    | १७८ [२]          | सिद्धाण                   | सिद्धानाम्    | १२५, २२६,                      |
| सित्तरिं                  |                        | ३७१ टि. २        |                           |               | २९७६                           |
| सित्ताए                   | वनस्पतिविः             |                  | सिद्धाण                   |               | १ गा. १६१,                     |
| सिद्ध                     | सिद्ध                  | १५ तः १७         |                           |               | २२३ टि. १                      |
| +सिन्ह                    |                        | ११ गा. १७८       | सिद्धाणं                  |               | २११, २११<br>: १६५-१६९          |
| सिद्धकेविल-               | सिद्धकेवत्य            |                  |                           |               | : १६५-१६८<br>., ९१० [१],       |
| अणाहारए                   |                        | ३६९, १३७०        |                           |               | , 71° [1],                     |
| सिद्धक्षेत्रोव-           | सिद्धक्षेत्रीप         |                  |                           |               | ।], ४६०७,<br>९७३, <b>१</b> ९८० |
| वातगती                    |                        | 9036             | ,, (च. ध.)                |               | 9, 3 <del>4</del> , 3          |
| सिद्धसेत्तोष-             | ,,                     | 10९३, १०९८       | ,, (च. व.)<br>सिद्धार्ख्य |               | ट. २ ५ २<br>- इंपरप्राग्मारै - |
| वायगती<br>सिद्धगती        | सिद्धगतिः              | १६४, १०८६<br>५६४ | ।लक्षाकर                  | tallion.      | कार्थे २९९                     |
| सिद्धगता<br>सिद्धणोभवोष-  |                        | ोपपातगतिः<br>-   | • सिद्धियाण               | सिद्धिकाना    |                                |
| स्त्रद्वणानवाव-<br>वातगती |                        | १९०२, ९९०४       | ० सिद्धियाणं              |               | २६९                            |
| वातगता<br>० सिद्धणोभवीव   |                        | 1,00, ,,00       | सिद्धि                    | ,,<br>सिद्धिम | २१७० [२]                       |
| वातगती<br>वातगती          |                        | 1902, 9903       | 1.00                      |               | गा. २३०                        |
| ० सिखणोभवोव               |                        | 11-0, 11-0       | सिदी                      | सिद्धि:-डेप   | त्प्राग्भारेका <b>र्थे</b>     |
| वायगती                    | "                      | 9908             | 1                         |               | 311                            |
| सिवण्णोभवीव-              | . ,,                   | • • •            | सिखे                      | सिद्धः १      | १६५, १८६७,                     |
| वातगती                    |                        | ર⊍૧ દિ. ૧⋅૨      |                           | 9008          | [२], १८८१                      |
| सिद्धत्थिया               |                        | -मिष्टकाच-       | 1                         |               | [3], 9<<3                      |
|                           | विशेषः                 | 1236             | ,,                        | सिद्धान् प    | गा. १, २११                     |
| सिद्धवजा                  |                        | ٩٥٥, ६٩٧,        | 1 "                       |               | गा. १६८                        |
|                           |                        | 434              | सिद्धेहिंची               | सिद्धेभ्यः    | < 90 [¥]                       |
| सिद्धवजो                  | सिद्धवर्जः             | 9099             | सिद्धो                    | सिद्धः २१     | १ शा. १६७-                     |
| सिद्दस्स                  | सिद्धस्य               | २११ गा. १७३      | 1                         | 94c, B        | . ५४५ टि. ६                    |
| -                         |                        |                  |                           |               |                                |

| <b>390</b>  | पञ्जवणासुसपरिसिद्धारं       |                |                            |  |  |
|-------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|--|--|
| मृक्सरो     | सक्रमत्थो सुत्तंकाह         | मूकसरी         | सक्रवत्थो सुत्तंकाह        |  |  |
| सिप्पारिया  | शिल्पार्थाः १०१, १०६        |                | [9], 9658[9],9504          |  |  |
| + सिप्पिष   | सृणविशेषः ४७ गा. ३६         |                | [२], २१५३ [४]              |  |  |
| सिष्पसंपुदा | शुक्तिसम्पुटाः—द्वीन्द्रियः | सिय            | स्युः ९२१ [१], १०३८        |  |  |
|             | बीबाः ५६ [१]                |                | [२], १०५० [२-३],           |  |  |
| • सिप्पी    | द्याकिः १२३०                |                | १५९२, १६००, २०९९           |  |  |
| सिष         | स्यात् ५५ [३], ४४०,         |                | [२], २१०० [२],             |  |  |
|             | ४४३, ४४८, ४५५               | 1              | २१०२,२१०६तः२१०८,           |  |  |
|             | [२-३],४८९ [२],५०४           | 1              | २११२, २११३, २१२₹           |  |  |
|             | तः५०६,५०८,५२७[३],           | 1              | [३], २१२४[३],२१५३          |  |  |
|             | પરૂરે [૧], પરં૬ [૧],        |                | [4]                        |  |  |
|             | 486 [9], 448 [9],           | सिया           | स्थात् १२२२, १२५२,         |  |  |
|             | ६७९, ६८९, ७८२ तः            |                | १२५३                       |  |  |
|             | ७८७,७९३,७९५,७९६,            | "              | स्युः ९१६[२],९२१[२]        |  |  |
|             | ۵۰ <b>۵</b> , ۵۰۵ [۹], ۵۹۰  | ० सिया         | सितानि १९५ [१]             |  |  |
|             | [1], <92 [9], <98           | सियाछा         | भृगालाः ५४                 |  |  |
|             | [१], ४१६ [१], ४१८           | सिषाली         | शृगाली ८५ <b>१</b>         |  |  |
|             | [१], ८२० [१], ८२२           | सियाले         | शृगालः ८४९, ८५२            |  |  |
|             | [१], ८२४ [१], ८२६           | सियाको         | ,, ছ. ২৭২ টি. ४            |  |  |
|             | [१], ८२८ [१], ८३१,          | ० सिरमा        | शिरस्काः १९६               |  |  |
|             | ९१० [३], १००२ [१],          | सिरिकंदलगा     | श्रीकन्दलकाः-एकखुर-        |  |  |
|             | १००३ [१], १२०३              | 1              | पशुविद्योषाः ७१            |  |  |
|             | [१,३], १२१० [१,३],          | सिरीसिवा       | सरीसृपाः ६४७ गा. १८३       |  |  |
|             | ૧૨૧૧, ૧૫૫૨, ૧૫૫૬            | सिरीसे         | शिरीषः ४१ गा. १८           |  |  |
|             | तः१५६१, १५८५[१],            | सिळप्पवाल      | शिलाप्रवाल १७८[२]          |  |  |
|             | 9466, 9469 [9],             | सिछा           | शिला-पृथ्वीकायभेदः         |  |  |
|             | १५९०, १५९१,१५९६,            |                | २४ गा. ८                   |  |  |
|             | १५९७ [१], १५९८,             | ,,             | रोमपक्षिक्शिष:पृ.३४टि.७    |  |  |
|             | १५९९ [१], १६०९,             | सिक्षिषपुष्क   | शिक्तिन्ध्रपुष्प १७८[१-२]  |  |  |
|             | १६११, १६१२, १६२८            | सिक्षिषपुष्फ ० | ,, १८७ गा. १४७             |  |  |
|             | तः १६३०, १६३३,              | सिलेस •        | श्लेष ५३ गा. ४५            |  |  |
|             | १६३४, १६३५ [४],             | सिखा           | शिवानि १७७,१७८             |  |  |
|             | १६५०, १६५२, १६५७,           |                | [9], 966                   |  |  |
|             | १६६०, १८०९, १८६६            | ० सिहरा        | शिखराणि १९५ [१]            |  |  |
|             | [9],9<09[9],9<06            | सिहरि          | शिखरिन् १०९८               |  |  |
|             | [9], 9<0<[9],9<<9           | सिहरीसु        | शिसरिषु १४८                |  |  |
|             | [9], 9<<₹[9],9<<>           | सीसगणस्स       | विष्यगणस्य <b>१</b> [गा.२] |  |  |
|             | [१],१८९०[१],१८९१            | सिंगबेरचुण्णाण | शृङ्गवेरचूर्णानाम् ८८४     |  |  |
|             |                             |                |                            |  |  |

| मूळसहो               | सक्कवत्थो                   | सुसंकाइ          | मूकसरो              | सक्यत्थो             | धुर्चकाङ्       |
|----------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| सिंगबेरचुण्णे        | श्क्रवेरचूर्णम्             | 9238             | सीवा                | शीता-वेदनार          | दः २०५४         |
| सिंगबेरे             | शृक्षवेरम्                  |                  |                     | गा. २३               | र्ष, २०५५       |
|                      | गा. ४                       | ८, १२३४          | ,,                  | शीताः                | 9668            |
| ० सिंगाण             |                             | 668              | सीताए               | श्रितया-नि:श्रे      | <b>जिगस्या</b>  |
| सिंगाराई             | <b>राजा</b> राणि २०         |                  |                     |                      | 299             |
| सिंगिरिडे            | चतुरिन्द्रियजीव             | ۹] ۲۷ (۹)        | ० सीवाणं            | शीतानाम्पप           | [१],५५२         |
|                      |                             | गा. १९०          |                     |                      | [9]             |
| सिंघाडगस्स           | राज्ञारकस्य                 |                  | सीते                | शीतः-स्पर्शः         |                 |
|                      | _                           | गा. ५५           | ॰ सीते              | ,, ,, 49             |                 |
| सिंघाणपुसु           | श्रेषमञ्जूष                 |                  |                     | 485 [9,3]            |                 |
| सिंघाणेसु            | **                          | 4,3              |                     |                      | १५१, ५५२        |
| सिंदुवार ०           | सिन्दुवार                   |                  | सीवोदए              | शीतोदकम्             |                 |
| सिंदुवारे            | सिन्दुबारः ४२               |                  | सीतोसिणजोणिया       |                      |                 |
| + सिंबुमोबीरा        | सिन्धुसौवीरेषु              | १०२              | सीवोसिणं            | शीतोष्णाम्-वे        |                 |
|                      |                             | गा. १९५          |                     | २०५६, २०             |                 |
| सिंसुमारा            | शिशुमाराः—जल                |                  | 0.30                | -0.2                 | २०५८            |
|                      |                             | ર <b>્ટ</b> . ર  | सीवोसिणा            | शीतोष्णा-योगि<br>-   |                 |
| सिंहरू               | सिंहल-म्लेच्छ               |                  |                     | तः ७४०, ७            |                 |
| . 0                  | r                           | ٩.               |                     |                      | ४७ तः ७५१       |
| ॰ सीए                | षीतः ५.४८ [                 | (), 440<br>[2-3] | ,,<br>• सीधु        |                      | भेदः २०५५       |
| सीओसिणं              | शीतोष्णाम् २०               |                  | रुसाञ्च<br>सीमागारा | सीधु<br>प्राहृविशेषः | 1450            |
| सामाधिम<br>सीतजोणिया | शाताक्याम् २०<br>शीतयोनिकाः |                  | सीय                 | श्रीत—स्पर्श         | 94.9            |
|                      | शातपानकाः<br>शीतयोनिकानाः   |                  | साम                 | 411(1—(44)           | 9609            |
| सीतकास ०             | शीतस्पर्श ४                 |                  | सीय ०               | Van'                 | ४, ५२५[१]       |
| eld tile o           | [9], 486 [                  |                  | सीचउरए              | वनस्पतिविशे          |                 |
|                      | [9], 449 [                  |                  | araces              | 7.1/11/11/11/46      | ন. ১৭<br>না. ২৭ |
|                      | ( · j) · · · · · ·          | [9]              | सीयफास •            | शीतस्पर्श            |                 |
| सीतकासपरिणवा         | जीतस्वर्ज्ञपरिणत            |                  | सीबफासपरिणता        | शीतस्पर्शपरिष        |                 |
| (III III(I III(I III | [2-8], 99[                  |                  |                     | 5 [9,4],             |                 |
|                      | [9.2,0], 9                  |                  |                     | 99 [4], 97           |                 |
| ० सीतस्य             | शीतस्य ५४७                  |                  |                     |                      | 93 [9,3]        |
|                      |                             | [9]              | सीयकासपरिणया        | ,,                   | 92 [8]          |
| सीवं                 | शीताम्                      |                  | सीयफासाई            | शीतस्पद्धांनि        |                 |
| सीवा                 | शीता-योनिमे                 |                  | सीपलुक्खामो         | श्रीतरक्षाः          |                 |
|                      | 480,483,4                   |                  | ० सीषस्स            | शीतस्य ५४            |                 |
|                      | 480                         | तः ७५१           |                     |                      | [1] والا        |
|                      |                             |                  |                     | - 4                  |                 |

| मूकसदो                 | सक्कारयो सुर                        | काइ         | मुलसहो                       | स <b>क्ष्य</b> त्थो         | सुत्तंकाह           |
|------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| सीयं                   | शीतम् १८६४,२                        | <b>ં</b> પર | सुकछिवाडिया                  | शुष्कछिवाहिक                | -गुल्क <b>बला</b> - |
|                        |                                     | [२]         |                              | दिफलिका                     | 9239                |
| ,,                     | शीताम्-वेदनाभेदम्                   |             | सुक्कपोग्गळपरिसा-            | शुक्रपुद्गलपरिश             | <b>ाटेषु</b>        |
|                        | २०५७ [२-५], २                       |             | <b>हे</b> सु                 |                             | 4.3                 |
| सीया                   | शीताः २०५२                          |             | सुक्रपोग्गला                 | गुकपुद्गलाः                 |                     |
| सीयाइं                 | शीतानि ८७७ [                        |             | सुकलेसहाणा                   | शुक्रलेश्यास्थान            |                     |
| ० सीबाणं               | शीतानाम् ५४७ [                      |             | सुक्रलेसहागेहिंतो            | शुक्कुलेश्या <i>स्</i> थाने |                     |
|                        | ५४८ [१], ५५०                        |             | सुक्रलेसं                    | शुक्रलेश्याम् पृ.           |                     |
| सीलं                   | शीलम् १४२०[६                        |             | सुक्त्लेसं                   | शुक्रलेश्यम् पृ.            |                     |
|                        | 9४३७                                |             | सुक्रलेसा                    | शुक्रलेक्या १               |                     |
| सीचणिण                 | श्रीपर्णी ४०गा.                     |             | "                            | शुक्रुकेश्याः               | ११७२                |
| सीसग <del>खंडा</del> ण | सीसकलण्डानाम् व                     |             | सुक्कलेसे                    | ग्रुक्तुलेश्यः १२           |                     |
| + सीसय                 | सीसकम् २४ ग                         |             | सुक्रलेसेण                   | शुक्रकेश्येन १              |                     |
| सीसवा                  | शिंशपा ४०गा.                        | 1           | <b>सुक</b> ्रेसेसु           | <b>शुक्क्</b> टेरयेषु       | 1299                |
| सीह                    |                                     | १९६         | <b>स्</b> कलेस्सद्वाणा       | <b>शुक्</b> लेश्यास्थान     |                     |
| सीह[अंक]               |                                     | 100         | -                            |                             | 9286                |
| सीहकण्णा               | सिंहकर्णाः-अन्तर्द्वीप-             |             | सु <del>कलेस्</del> सट्टाणाण | शुक्रुळेश्यास्थान           |                     |
|                        | मनुष्याः                            | 44          | -2-202                       |                             | ८, १२४९             |
| सीहकण्णी               | सिंहकर्णी-वनस्पति-<br>विशेषः ५४     | r-1         | सुक्कलेस्सट्टागेहिंतो        |                             |                     |
|                        |                                     |             |                              |                             | ७, १२४९             |
| 0-0-0                  | गा,                                 |             | <b>युक्कले</b> स्सं          |                             | 1115,               |
| सिहकिण्ही              | (²),, g. २१ टि                      | . 5         |                              | १२२१ तः १२                  |                     |
| सीहमुद्दा              | सिद्दमुखाः—अन्तर्द्वीप-             | . 1         | सुक्कलेस्सं                  | शुक्रलेश्यम् '              |                     |
|                        |                                     | 44          | <del>युक्कलेस्</del> सा      | शुक्रकेश्या                 |                     |
| सीहरू                  | सिंहल-म्लेन्छजातिः                  | .           |                              | 9944, 996                   |                     |
|                        | विशेष पृ.३६ टि                      |             |                              | 9954 [9],9                  |                     |
| सीहा                   | सिंहाः ७४,६४७                       | - 1         |                              | 9299, 922                   |                     |
| सीही                   |                                     | < 3         |                              | १२३२, १२३                   |                     |
| साहा<br>सीडे           |                                     | 149         |                              | १२४२ तः<br>१२५०,१२५         | 9288,               |
| साहो<br>सीहो           | सिंहः ८४९,८<br>सिंहः पृ.२१२.टि      |             |                              | 120,127<br>1240 [4          |                     |
| -                      |                                     | 20          |                              | 1450 E                      | ૧.૧,૦,૦ <u>,</u> ,  |
| सुए<br>सुएण            | शुकः १२<br>श्रुतेन ११० गा. १        |             |                              | गुक्रलेस्याः २५             |                     |
| -                      | •                                   | 99          | ,,                           |                             |                     |
| सुकत<br>सक्य           |                                     | - 1         |                              | ९४६, ११५५<br>११८०[५,७-      |                     |
| सुक्य<br>सु <b>क</b>   | ्र, १७८ [१], १<br>शुक्र–देवलोक२१०,६ |             |                              | [9,3],99<6                  |                     |
| 34                     |                                     | 34          |                              |                             |                     |
|                        | 10                                  | 42          |                              | 1950, 395                   | 11 1174             |

| मूखसरो                 | सम्बद्धो              | सुसंकाइ      | मूखसरो                 | सक्रमध्यो             | सुर्चकार्               |
|------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| सुक्रकेस्साय           | <b>गुक्</b> लेश्यायाः | 9284,        | सुक्तिलवण्णपरिण        | या शक्रवर्णपरिण       | તાઃ ∢િવી.               |
|                        |                       | 9286         | -                      |                       | , ૧૨ [૨],               |
| ,,                     | शुक्रदेश्यायाम्       | 9664[8]      |                        |                       | 45[3]                   |
| <b>सुक्र</b> डेस्साओ   | शुक्रुकेश्याः ११      | co[v-٩]      | सुक्किलवण्णपरिण        | ामे शुक्कवर्णपरिका    | मः ९५२                  |
| ० सुक्रलेस्साओ         | "                     | 9944         | सुक्रिकाइं             | शुक्रानि ८७           |                         |
| सुक्रवेस्साठाणा        | शुक्रुकेश्यास्थान     | <b>ग</b> नि  |                        | 9.0                   | <b>५८ [१-२]</b>         |
|                        |                       | 9280         | ॰ सुक्तिलाई            | ,, 9co&[              | 9],9605                 |
| सुक्रलेस्साण           | शुक्रकेश्यानाम्       | 9992,        | सुक्रिल                | <b>134</b>            | das                     |
|                        | 9960 [9,              | ۹ د,۹۰],     | सुक्तिछएणं             | शुक्रकेन-शुक्रेन      |                         |
|                        | 9962 [9,3             | ], 9964      |                        | _                     | <b>ਫਿ. ¥</b>            |
|                        | तः ११८८,              |              | सुक्छिमतिया            | शुक्रमृत्तिका.        | 43                      |
|                        | 1959, 99              |              | सुक्तिस्रवण्ण ०        | शुक्रवर्ण ४           | 40, 889                 |
|                        |                       | લ્ક દિ. ૧    | <b>सुक्तिलसुत्त</b> प् | शुक्रस्थके            | 4555                    |
| <b>सुक्</b> रेस्साणं   | रुक्क लेखानाम्        | <b>२</b> ५५, | सुकेसु                 | शुकेषु-वीर्येषु       |                         |
|                        |                       | 9900         | सुगइगामिणीको           | सुगतिग[सन्यः          |                         |
| सुक्रन्टेस्सापरिणामे   | शुक्तकेश्यापरिणा      | मः ९३०       | सुगंघ ०                | सुगन्ध १७७,           |                         |
| सुक्रहेस्से            | शुक्केश्यः            | 9299,        |                        | - 6                   | 966                     |
|                        | 929                   | , 9389       | सुगंधि ०               | सुगन्धि पृ.           |                         |
| सुक्रलेसोसु            |                       | 9990,        | सुगंधिए                | <b>कम</b> लविशेषः<br> | 49                      |
|                        |                       | 9399         | सुगा                   | शुकाः                 | ~~                      |
| सुका                   | शुकाः-वैमानिक         | देवविशेषाः   | सुणप्                  | शुनकः (               |                         |
|                        |                       | 188 [4]      | सुणको                  |                       | .૧૨ દિ. ૪               |
| "                      | शुका:-शुकनिव          |              | सुणगा                  | शुनकाः                | 98                      |
|                        |                       | 154 [9]      | सुवाह                  |                       | गा. १७५                 |
| सुक्किलएणं             | गुक्केन-गुक्के        |              | सुणिया                 | ञ्चनिका               | ८५१                     |
| सुक्रिलपत्ता           | शुक्रपत्राः-चतुनि     | न्द्रिय-     | सुगेइ                  | श्रणोति ९९०           |                         |
| _                      |                       | 40 [9]       | ञ्जुणेति               |                       | [9]                     |
| सुक्किलवण्ण ०          | शुक्रवर्ण पृ. १३      |              | -                      | ,, ९९१ [٩],           |                         |
| सुक्रिलंबण्णणा-        | शुक्रवर्णनाम्नः       |              | सुण्हा                 | बहुषी जबनस्पति        | ા છે. ૧૭<br>દિ. ૧       |
| मस्स                   | 9002                  | 25,32]       | सुत                    | श्रुत-धृतज्ञान        |                         |
| <b>सुव्हिलवण्णणामे</b> | शुक्रवर्णनाम १        |              | यु:<br>सुराभण्णाण      | श्रुताज्ञान ४४        |                         |
| सुक्रिलवण्णना-         | रुक्कवर्णनास्तः       |              | 34044-1                | [9], 993              |                         |
| माए                    | 900                   | २ [२४]       | सुत बण्णाणसागा-        |                       |                         |
| सुक्षिकचण्णपरि-        | गुक्रवर्णपरिणताः      |              | रोवकोगे<br>-           | 3manual alah          | ,।पथागः<br>१९ <b>२१</b> |
| णता                    | ٩ [٤], ٩٥             | [9]. 99      | सुतमण्याणी             | श्रुताज्ञानी ४        |                         |
|                        | [1.4], 12 [           |              |                        |                       |                         |
|                        |                       | 3, 8.4]      | ,,                     | श्रुताज्ञानिनः २      | १९६०                    |
|                        | ,, ,,                 | ., ., .,     |                        |                       | 1,40                    |

| मूलसहो                   | सक्रमस्थो                     | सुत्तंकाङ्  | मूकसदो          | सक्रमध्यो             | युर्शकाइ    |
|--------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|-------------|
| सुत्रभण्णाणीणं           | श्रुताज्ञानिनाम्              | २५८,२५९     | सुद्धंता        | शुद्धदन्ताः—अ         | न्तर्द्वीप- |
| सुतश्रणाणे               | श्रुताज्ञाने                  | 9999        | _               |                       | 94          |
| ॰ सुतमण्णाणीव-           | श्रुताज्ञानो <b>पयु</b> क्त   | r:          | सुद्धया         | माह्यविशेषः पृ        | . ३० टि. २  |
| <b>বন্দা</b>             |                               | 9539        | सुद्रवाए        | <b>गुद्धवा</b> तः     | ३४ [१]      |
| सुराणाण                  | श्रुतज्ञान४४८,                | ४५२,४६४     | सुद्धागणी       | शुद्धामिः             | ३१ [१]      |
|                          | [٩], ٩९:                      | १८, १९२९    | सुद्धे          |                       |             |
| सुवणाण ॰                 | ,, ¥¥¶,                       |             | मुद्धोदप्       | शुद्धम्<br>शुद्धोदकम् | २८ [१]      |
| ० सुत्रणाणपज्जबेहि       |                               |             | सुपक्क्सोचरसे   | सुपक्षेक्षुरसः        |             |
| सुतपागपजनेहिं            | ,, \                          |             |                 |                       | टि. १५      |
|                          |                               | [٩]         | सुपिकसोयरसे     | सुप <b>केश्च</b> रसः  |             |
| <b>सुत्रणाणसागार</b> पा- | थुतज्ञानसाकार                 |             | सुब्भिगंध       | सुर भिगन्ध            | 488         |
| सणता                     |                               | 9586        | सुविभगंध •      |                       | ४१, १८०९    |
| सुतणाणसागारपा:           | ,,                            |             | सुढिभगंधणामाप्  | सुरभिगनधना            | म्मः १७०२   |
| सणया                     |                               | 9589        |                 |                       | [२९]        |
| ० सुतणाणिसु              | श्रुतज्ञानिषु ॰               |             | सुविभगंधपरिणता  |                       |             |
| सुतपाणी                  | श्रुतज्ञानी ४                 |             |                 | ९ [१-५], १            |             |
|                          |                               | ८६, ४९४     |                 | [१-५], १२             | [٩-८], ٩३   |
| "                        |                               | २५९         |                 |                       | [ q-v.]     |
| सुत्रणाणीणं              | श्रुतज्ञानिनाम्               |             | सुविभगंधपरिणामे |                       |             |
| सुतोवउत्ता               | श्रुतो <b>पयुक्ता</b>         |             | सुब्भिगंधस्स    | नुरभिगन्धस्य          |             |
| सुवोवउत्ते               | थुतोपयुक्तः                   |             | सुविभगंधाई      | सुरभिगन्धानि          |             |
|                          | 904                           |             |                 |                       | १८०६ [१]    |
| ० सुत्तए                 | स् <b>त्रके-</b> स्त्रे       | 9222        | सुटिमगंधाणो     | सुरभिगन्धाः           | 4580        |
| ० सुत्तत्त्रयं           | स्त्रत्रयम्                   | ₹५.३        | सुध्भिगंघो      | <b>स</b> र्भगन्धः     | *88         |
| सुत्तरह                  | मृत्रहचिः ११                  |             | सुविभसद्यरिणामे | सुरभिशब्दपरि          |             |
| सुत्त[रुद्द]             | ۹۹۰ بر                        |             |                 |                       | षामः ९५७    |
| सुत्तवेषालिया            | म् <b>कवै</b> तालि <b>काः</b> | -कर्मार्थाः | सुभए            | सुभगम्-पद्म           | वेशेषः ५१   |
|                          |                               | gou,        | सुभग ०          | सुभग-पद्मवि           | शेष ५.४[८]  |
| सुर्त्त                  | सृत्रम् ११०                   | गा. १२४     |                 |                       | गा. ९०      |
| सुत्ता                   |                               | ३२५         | सुभगणामाप्      | सुभगनाम्नः १          |             |
| सुराणं                   | स्रुप्तानाम्                  |             | सुभगणामे        | सुभगन म               | १६९३        |
| सुत्ताणि                 | स्त्राणि १३                   | ۲۹۹ [۹],    | सुभगसाए         | द्यभगतया ः            |             |
|                          |                               | 9400        | सुभगा           | सुभगा-बल्लीवि         | ाशेषः ४५    |
| सुत्तीमई                 | शौकिकावती                     | 902         |                 |                       | गा. २९      |
| _                        |                               | गा. ११५     | ,,              | सुभगा:-त्रीनि         |             |
| सुदिष्ट ०                | द्वहरू ११०                    | गा. १३१     |                 |                       | 40 [9]      |
| <b>बुद</b>               | श्रद १२१८                     | गा. २१०     | सुभणामस्स       | शुभनाम्नः             | 16<8 [9]    |

|                       | •                                    | . •            |                                                 |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| मृष्ठसरो              | सक्रयत्थी सुत्तंकाइ                  | मूकसदी         | सक्क्षयस्थो सुर्चकाह                            |
| सुभणामं               | शुमनाम १६८४ [१]                      | ॰ सुषणाणाई     | श्रुतज्ञाने १४२० [५.६]                          |
| सुभणामापु             | शुभनाम्नः १७०२ [५०]                  | सुबणाणारिया    | श्रुतज्ञानार्याः १०८                            |
| सुभणामे               | शुभनाम १६९३                          | सुयणाणी        | श्रुतज्ञानी १३४८                                |
| सुमणसा                | सुमनाः-वक्षीविशेषः ४५                | ,,             | श्रुतज्ञानिनः २५७, ९३८,                         |
|                       | गा. ३०                               |                | ९४१[१],१९५४,१९६०                                |
| सुमत्तमो              | वनस्पतिविशेषः पृ. २२                 | सुयणाणीणं      | श्रुतज्ञानिनाम् २५९                             |
|                       | ਟਿ. 😮                                | ॰ सुबणाजेसु    | श्रुतज्ञानयोः १२१६ [१]                          |
| सुय                   | श्रुत १ [गा. १]                      | सुयधम्मं       | श्रुतधर्मम् ११० गा. १३०                         |
| + सुब                 | तृणविशेषः ४७ गः. ३५                  | सुयपिच्छे      | शुक्रपिच्छम् १२२७                               |
| सुवभण्णाण             | श्रुताज्ञान ४४५ तः ४४७               | सुवर्षिके      | ,,                                              |
| सुषभण्णाण ०           | ,,   ४४०,४४ <b>१,</b> ४४३,           | सुयरयणनिहाणं   | श्रुतरत्ननिधानम् १ गा. २                        |
|                       | 800 [9]                              | सुवस्वर्ण      | श्रुतरत्नम् १ गा. ३                             |
| सुवभण्णाणपरिणा        | मे श्रुताज्ञानपरिणामः ९३४            | सुयरवर्ण-      | श्रुतरस्त्रम् १ [गा.२]                          |
| सुवअण्णाणसागाः        | · श्रुताज्ञानसाकारपश्यता             | सुषविसिट्टया   | श्रुतविशिष्टता १६८५[१]                          |
| पासणता                | १९४५, १९४८                           | सुवविंटा       | त्रीन्द्रियजीवाः ५७ [१]                         |
| सुवश्रण्णाणसागार      | [·    ,, 95×9,9540[9],               | सुयसागरा       | श्रुतसागरात् १ [गा. २]                          |
| पासणया                | 9946                                 | सुरहय          | सुरचित १८८                                      |
|                       | श्रुताज्ञानसावः रोपयोगः              | सुरगण०         | द्धरगण २११ गा. १७२                              |
| रोषकोगे               | १९०९, १९१३                           | +सुरहा         | सुराष्ट्रेषु १०२ गा. ११४                        |
| सुयभण्णाणी            | श्रुताज्ञानी ४७१,४८८,                | सुरमि          | सुरभि १७८ [१], १८८                              |
|                       | १३५२, १८९९ [१]                       | सुर भिगंधणामे  | सुरभिगन्धनाम                                    |
| ,,                    | श्रुताज्ञानिनः ९३८, ९४०              |                | १६९४[१०]                                        |
|                       | [9], ९४१ [१], १९५४                   | सुरभिगंधपरिणता | <b>सुरभिगन्धपरिण</b> ताः पृ. ६                  |
| ० सुषअण्णाणोवः        | ∙ श्रुताज्ञानोपयुक्ताः १९३२          |                | દિ.૧-૨, ષ્ટુ. ⊍ દિ.३, ષ્ટુ. ૯                   |
| <b>उत्ता</b>          | [9]                                  |                | टि.१-३-५, पृ.१० टि.१                            |
| सुयश्रद्धाणसागार      | - भुताजानसाकारपश्यक्ता               | सुरहि          | सुरभि १७७                                       |
| पासणबा                | १९३७                                 | सुरिंदे        | स्रुराम १५७<br>स्रुरेन्द्रः १९७[२]<br>सुरूप १९२ |
| सुषणाण                | श्रुतज्ञान १२१६[१],                  | सुरूव ०        | सुरूप १९२                                       |
|                       | 9830 [v. E]                          | + सुरूष        | सुरूपः-भूताभिधानवान-                            |
| सुषणाण ०              | ,, xxo, xuu [9],                     |                | व्यन्तरदेवानाभिन्द्रः १९२                       |
|                       | 854 [4]                              |                | गा. १४९                                         |
| <b>सुब</b> णाणपरिणासे |                                      | सुरुवा         | सुरूपाः १७७, १७८                                |
| सुषणाणसागारपा         | - श्रुतज्ञानसाकारपश्यता              |                | [9], 966                                        |
| सणया                  | १९३७                                 | ,,             | सुरूपो १७८ [२]                                  |
|                       | <b>।</b> - श्रुतज्ञानसाम्त्रारोपयोगः | ",             | सुरूपाणि १९५ [१]                                |
| भोगे                  | १९०९, १९१३, १९२१                     | सुबच्छे        | <b>छुबत्सः –वानव्यन्त</b> रेन्द्रः              |
| सुबधार्ण              | श्रुतज्ञानम् ११० गा. १२६             | 1              | १९४ गा. १५२                                     |

| 254                    | पण्यासमास्त्रस्य।रासहार           |                                                   |  |  |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|
| मूखसदो                 | सक्रवत्थो सुत्तंकाह               | मूकसहो सक्क्यत्थो सुक्तंकाङ्                      |  |  |
| सुवण्णकुमारराया        | ध्रपर्णकुमारराजा १८५              | सुहिरण्णियाकुसुमे सुहिरण्यिकाकुसुमम् १२३०         |  |  |
|                        | [२], १८६ [२]                      | सुद्दी सुविनः २११ गा. १७७,                        |  |  |
| सुवण्णकुमारा           | द्धपर्णकुमाराः १४० [१],           | २१७६ गा. २३१                                      |  |  |
|                        | 9<8 [9], 9<4 [9],                 | सुदुम ० स्थम १४९१[२],१४९२                         |  |  |
|                        | ٩<६ [٩]                           | [२],१४९३[२],१४९४                                  |  |  |
| <b>सुब</b> ण्णकुमाराणं | सुपर्गकुमाराणाम् १८४              | [٦]                                               |  |  |
|                        | [9], 9<4 [9], 9<4                 | +सुहुम सूक्ष्मः २१२ गा. १८९,                      |  |  |
|                        | [9], 9<0,349 [9],                 | १२५९ गा. २१२                                      |  |  |
|                        | 400                               | सुदुमअपञ्जसगाणं सूक्ष्मापर्याप्तकानाम् २३८        |  |  |
| सुवण्णकुमारिदा         | सुपर्णकुमारेन्द्री १८४ [२]        | सुहुभभपजनस्थाणं स्दमापर्याप्तकानाम् २४८           |  |  |
| सुवण्णकुमारिंदे        | सुपर्णकुमारेन्द्रः १८६ [२]        | सुदुमजाउकाइय ० सूक्ष्माप्कायिक २३९,२४९            |  |  |
| सुवण्णकुमारीणं         | सुपर्वकुमारीण[म् ३५२ [१]          | सुहुमभाउका- ,,                                    |  |  |
| सुवण्णज्हिया           | सुवर्णयृथिका १२३०                 | <b>इय − ०</b> २३८                                 |  |  |
| ० सुवण्णमती            | संबणवता २११                       | सुहुमआउकाइया सूक्ष्माप्कायिकाः २३७ तः             |  |  |
| सुवण्यसिष्पी           | सुवर्णशुक्तिः १२३०                | २३९, २४० [३], २४१,                                |  |  |
| सुवण्णा                | सुपर्णः-सुपर्ण[कुमाराः]           | २४७तः २४९,२५०[३]                                  |  |  |
|                        | १७७ गा. १३७, १८७                  | 338                                               |  |  |
|                        | गा. १४५ गा. १४७,४३९               | सुहुमआउकाइयाणं सूक्ष्माप्कायिकानाम् २३७,          |  |  |
| सुवण्णिदे              | नुपर्णेन्द्रः –सुपर्णकुमारेन्द्रः | २४० [३], २४१, २४७,                                |  |  |
| _                      | १८५ [२]                           | २४८, २५० [३], २५१,                                |  |  |
| सुवण्गे                | सुपर्णे-सुपर्णकुमारेषु १८७        | ₹4€                                               |  |  |
|                        | गा. १३८                           | सुदुमनाउकाइए सूक्ष्माप्कायिकः १३०१                |  |  |
| "                      | सुवर्णम् २४ गा. ८                 | सुहुमभाउक्काइया सूक्ष्माप्कायिकाः २६, २७,         |  |  |
| सुसुमारा               | शिशुमाराः पृ. २९ टि. २            | <i>4~1</i> \$                                     |  |  |
| सुह ०                  | ন্তুস                             | <b>०सुहुमनाउक्ताइया</b> ,, २७                     |  |  |
| सुह त्ताप्             | मुखतया १८०५,                      | सुद्रुमकाउकाइयाणं स्६माप्कायिकानाम् १५३           |  |  |
|                        | १८०६ [१]                          | सुदुमणामस्य स्थमनाम्नः १७०२[४७]                   |  |  |
| सुहकासा                | मुखस्पर्शानि १९५ [१]              | सुहुमणामाप ,, १७०२ [४५]                           |  |  |
| ० सुहया                | मुखता १६८१ [१],                   | सुदुमणामे स्क्ष्मनाम १६९३                         |  |  |
|                        | १६९० [२]                          | <b>सुदुमणिकोया स्</b> क्ष्मनिगोदाः २३९            |  |  |
| सुई                    | सुखम् २११ गा. १७७,                | सुद्रुमणिकोयाण स्क्ष्मिनगोदानाम् २३७              |  |  |
|                        | २१७६ गा. २३१                      | <b>सुदुमणिगोद० स्</b> क्ष्मनिगोद २३८, २४८         |  |  |
| ,,                     | सुस्राम् २०५४ गा. २२६,            | <b>सुहुमणिगोदा</b> स्क्मनिगोदाः २४७,२ <i>६८</i> , |  |  |
|                        | २०७०                              | ££x                                               |  |  |
| ० सुइं                 | ,, २११ गा. १७२                    | <b>सुहुमणिगोदे</b> स्क्मनिगोदः १३०१               |  |  |
|                        | सुखा-वेदनाभेद; २०६९               | सुदुमतेउकाइय ० स्क्ष्मतेजःकायिक २३९,              |  |  |
| ० सुहावहा              | सुखाबहा २११                       | 386                                               |  |  |

|                               | वीयं परिसिद्धं <del> - सदाणुक्रमो</del>     |          |                          |                       |                      |  |
|-------------------------------|---------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--|
| मूकसदो                        | सक्यत्थो                                    | सुर्चकाइ | मूकसदो                   | समायस्थो              | सुत्तंकाइ            |  |
| सुहुमतेउकाइय                  | • स्क्मतेजःकायिक                            | २३८      | सुहुमपुरविकाइया          | स्समपृथ्वीका          | येकाः २०,            |  |
| सुहुमतेउकाइया                 | स्क्ष्मतेजः कायिक                           | 1: 94€,  |                          | 29, 940,              | २३७ तः               |  |
|                               | २३७, २३८, २१                                | ٧٠[٤],   | İ                        | २३९,२४०               | [२], २४१,            |  |
|                               | २४१, २४७ त                                  |          |                          | २४७ तः २              | ४९, २५०              |  |
|                               | २५० [४], २५                                 |          |                          | [२],                  | २५१, ३३४             |  |
| सुहुमतेउकाइयाणं               |                                             |          | <b>०सुहुम</b> पुढविकाइय  | <b>ा</b> स्क्मपृथ्वीक | यिकाः २१             |  |
|                               | १५६, २४० [४                                 |          | सुहुमपुरविका-            | स्क्ष्मपृथ्वीका       | <b>थिकाना</b> म्     |  |
|                               | २४७, २४८, २                                 |          | इयाणं                    | १५०, २३७              | २४० [२],             |  |
|                               |                                             | 9, ३६१   |                          | २४१,२४७,              | २४८, २५०             |  |
| सुहुमतेडकाइए                  | सृक्ष्मते जःकायिकः                          |          | _                        | [२], २५१,             |                      |  |
| सुदुमतेउकाइया                 | स्क्ष्मतेजः कायिक                           |          | ॰ सुहुमपुढविका-          | स्क्ष्मपृथ्वीका       |                      |  |
|                               |                                             | ०, २३९   | इयाणं                    |                       | <i>पप</i> [२-३]      |  |
| सुहुमतेउकाइयाणं               |                                             |          | सुहुमपुरविकाइए           | स्क्ष्मपृथ्वीका       |                      |  |
|                               | नाम्                                        | २३७      | सुहुमपुरुविकाइय-         |                       |                      |  |
| सुहुमनिगोद०                   | स्क्ष्मनिगोद                                | २३९      | प्रिंदिय-                | दारिकशरीर             |                      |  |
| सुहुमनिगोदा                   | स्समिगोदाः                                  |          | भोराखियसरीरे             |                       | (७८ [१-२]            |  |
|                               | २३८, २४० [७                                 |          | ۰,,                      |                       | 9806 [3]             |  |
|                               | 284, 240 [0]                                |          | सुहुमपुढविकाइ-           | स्क्मपृथ्वीका         |                      |  |
| सुहुमनिगोदाण                  | स्क्ष्मनिगोदानाम्                           | २४१      | याण                      |                       | १४९० [२]             |  |
| सुहुमनिगोदाणं                 | ,, २४० [v]                                  |          | सुहुमवणप्पड्-            | स्क्ष्मवनस्पति        |                      |  |
| सुहमनिगोय०                    | عبره [بو]<br>الاستاسات                      |          | काइए                     |                       | 9509                 |  |
| सुहुमनिगोवा                   | सूक्ष्मनिगोद                                | २४९      | सुदुमबणःफड्का-           |                       |                      |  |
| युडुमागराचा<br>सुदुमपजन्तगाणं | स्क्ष्मिनगोदाः २५<br>स्क्ष्मपर्याप्तकानाम्  |          | इय ०                     |                       | २३९, २४९             |  |
|                               | सूक्ष्मपर्याप्तकागाम्<br>सूक्ष्मपर्याप्तकाः |          | सुहुमचणप्फड्का-          | ,,                    |                      |  |
| सुहुमपजत्तवा                  | सूदमपथातकाः                                 | २५१,     | इय− ०                    |                       | २३८                  |  |
| सुहुमपजत्तयाण                 | स्क्मपर्याप्तकानाम्                         | ३३४      | सुदुमक्रणप्पड्-          | सूक्ष्मवनस्पति        |                      |  |
| सुहुमपुडविकाइ <b>एसु</b>      |                                             |          | कार्या                   | २३७, २३९              |                      |  |
| Bangalantes                   | स्वाष्ट्रच्या का स्वय                       | [8]      |                          |                       | २४१, २४८             |  |
| सुदुमपुढविकाइए-               | सकामध्ये कालिके                             |          | सुद्वमवणय्फड्का-         |                       |                      |  |
| खुदुमञ्जूडायमा <b>इ</b> यु-   |                                             | [¥:4]    | इयाणं                    | २३७, २४०              |                      |  |
| ॰ सुहुमपुदविका-               |                                             |          | name des                 |                       | २४८, ३६७             |  |
| इएहिंतो                       |                                             | (o [4]   | सुद्रुमवणप्कतिका-<br>इया |                       | कावकाः<br>२३८, २५९   |  |
| सुहुमपुदविकाइय ०              |                                             |          | रूनः<br>सुदुमवणस्सङ्काः  |                       | ११८, १५१<br>१६२,२४७, |  |
|                               |                                             | 284      | ह्या<br>इया              | 284, 240              |                      |  |
| सुडुमपुदविका-                 | ,,                                          |          | ० सुदूरम्बणस्स-          |                       | F-17, 44.            |  |
| ₹4•                           |                                             | २३८      | इक्ट्रबा                 | ,,                    | 35                   |  |
| •                             |                                             |          | 4 -44 44                 |                       | **                   |  |

|                  | 4444411841                     | .च्यावना <i>श्चित्रवाराव</i> श्चर |                              |  |  |  |  |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| मूखसद्दो         | सक्रमत्थो सुत्तंकाह            | मूखसरो                            | सक्रमच्यो शुत्तंकाह          |  |  |  |  |
| सुहुमबणस्सइकाइ   | - स्क्मवनस्पतिकायिकानाम्       | सुहमाइं                           | सूक्ष्माणि १७८ [१-२]         |  |  |  |  |
| वाणं             | 969, 989, 949                  | सुहुमाण                           | सृहसाणाम् १५०४ [३]           |  |  |  |  |
| सुहुमधणस्स्रति-  | ,,                             | सुदुमाणं                          | सूक्ष्माणाम् २३७, २४०        |  |  |  |  |
| काइयाणं          | २५० [६], ३३४                   | ""                                | [9], २४१, २४७,               |  |  |  |  |
| सुहुमवाउकाइय     | स्झ्मवायुकायिक २३९,            |                                   | २५० [१], २५१,२६७,            |  |  |  |  |
|                  | 888                            |                                   | 9406 [4]                     |  |  |  |  |
| सुद्रुमवाउका-    | ,,                             | सुहुमे                            | सुक्ष्मः १३००,               |  |  |  |  |
| <b>इय — ०</b>    | २३८                            |                                   | १३०२, १३८६                   |  |  |  |  |
| सुहुमवाउकाइया    | स्क्मवायुकायिकाः १५९,          | सुहो                              | शुभः २११ गा. १७३             |  |  |  |  |
|                  | २३ ७तः २३९, २४० [५],           | सुंकलितणा                         | तृणविशेषः ४० गा. ३६          |  |  |  |  |
|                  | २४७तः २४९,२५०[५],              | सुंहि                             | शुष्टी ५४ [८] गा. ९२         |  |  |  |  |
|                  | 338                            | सुंदे                             | तृणविशेषः ४७ गा. ३६          |  |  |  |  |
| सुहुमबाउकाइयाण   | i स्क् <b>मवायुकायिकाना</b> म् | सुंबे                             | पर्वगवनस्पतिविशेषः ४६        |  |  |  |  |
|                  | १५९, २३७, २४० [५],             | -                                 | गा. ३३                       |  |  |  |  |
|                  | २४१, २४७,२४८,२५०               | सुंसुमारा                         | शिशुमाराः-जलचरमेदः           |  |  |  |  |
|                  | [4], २५१, ३६४ [٩]              |                                   | ६२, ६७                       |  |  |  |  |
| ० सुहुमवाउकाइ-   | स्क्मवायुकायिकानाम्            | ० सूई                             | स्चिः ९११ [२], ९१२           |  |  |  |  |
| याणं             | ३६४ [२]                        |                                   | [२], ९१८ [१], ९२०,           |  |  |  |  |
| सुदुमबाउकाइए     | स्क्ष्मवायुकायिकः १३०१         |                                   | ९२२ तः ९२४                   |  |  |  |  |
| सुहुमवाउक्काइयए- | स्क्मवायुकायिकैकेन्द्रिय-      | सूईक्छावसंठाण-                    | सूचिकलावसंस्थानसंस्थि-       |  |  |  |  |
| गिदियवेड ब्बिय   | वैकियशरीरम्                    | संठिए                             | तम् १४९२ [१]                 |  |  |  |  |
| सरीरे            | १५१५ [२]                       | स्हंसुहा                          | सूचिमुखाः-द्वीन्द्रियजीवाः   |  |  |  |  |
| सुहुमवाउक्काइया  | स्क्ष्मवायुकायिकाः ३२,३३       |                                   | પદ્દ [૧]                     |  |  |  |  |
| • सुहुमवाउक्ताइय | τ,, ϶϶                         | सुविकि०                           | <del>म्लेच्छजा</del> तिविशेष |  |  |  |  |
| सुहुमसंपराए      | सृद्धसम्परायः १७४२             |                                   | g. <b>રે</b> ૬ ટિ. ૧૯        |  |  |  |  |
| सुहुमसंपराय      | स्क्ष्मसम्पराय १२२,१३७         | स्यीक्छावसंठाण-                   | स्चिकलापसंस्थानसंस्थि-       |  |  |  |  |
| सुहुमसंपराय ०    | ,, १२१, १२२, १३३,              | संठिए                             | तम् ९८६                      |  |  |  |  |
|                  | १३७                            | स्यीमुद्दा                        | स्चिमुखाः-द्वीन्द्रयजीवाः    |  |  |  |  |
| सुदुमसंपरायच-    | मृक्ष्मसम्परायचारित्र          |                                   | g, ૨૭ ટિ. <sup>५</sup>       |  |  |  |  |
| रित्तपरिणामे     | परिणामः ९३६                    | स्र                               | सूर्व १६७ तः १७४             |  |  |  |  |
| सुहुमस्स         | सूक्ष्मस्य १७०२ [४८],          | स्रकंतमणिणिस्स                    | र् सूर्यकान्तमणिनिभितः       |  |  |  |  |
|                  | 2904                           |                                   | <b>३</b> ९ [१]               |  |  |  |  |
| सुहुमा           | स्स्माः५४[११][गा.१],           | स्रकंते                           | सूर्यकान्तः २४ गा. ११        |  |  |  |  |
|                  | २३७तः२४०[१],२४१,               | स्रणकंदे                          | सूरवकन्दः५४[१]गा.५३          |  |  |  |  |
|                  | २४७ तः२५०[१],२५१,              | ॰ स्रवही                          | सूरवाडी ४५ गा. ३०            |  |  |  |  |
|                  | २६७,३३४,९९३,९९४,               | स्रक्रमाणे                        | सूर्यविमाने ३९९              |  |  |  |  |
|                  | २१६८, ष्ट. ४८ डि. ३            |                                   | [9-3], 800 [9-3]             |  |  |  |  |

|           |                        | बीवं परिसिद्धं     | – सदाणुकर्मा |
|-----------|------------------------|--------------------|--------------|
| मूलसहो    | सङ्घरधो                | युत्तंकाह          | मूखसदो       |
| + सूरसेणा | श्रुरसेनेषु १०         | २ गा. ११६          |              |
| सुरा      | सूर्याः-सूर्यनि        | कायदेवाः           |              |
| -         | 988 [9],               | 954 [9]            |              |
| ० सूरा    | सूराः-सूर्यना          | माभिधद्वीप-        |              |
|           | समुद्रार्थे १          | ০০३ [২]            |              |
|           |                        | शा. २०६            |              |
| सृरिय     | स्थं १९६,              | 950 [9],           |              |
|           | 99.6                   | [٩], २१०           |              |
| ० स्रिया  | स्यौ                   | १९५ [२]            |              |
| स्लपाणी   | शूलपाणिः               | १९८ [२]            |              |
| स्सरणामाए | <b>ग्रुस्वरना</b> म्नः | १७०२[५२]           |              |
| सूसरणामे  | सुस्वरनाम              | १६९३               | से           |
| से        | अथ ३ तः ९              | ६,१४तः २४,         | •            |
|           | २६ तः२८                | :[१], २९ तः        |              |
|           | ३१ [१],३               | २तः३४[१],          |              |
|           | ३५ तः ५२               | , પ,૪[૧],૫૬        | 1            |
|           | [9], ५७                | [9],५८[9],         | 1            |
|           | ५९तः६७,                | ६९तः ७४, ७६        |              |
|           | त <३, ८१               | ५ [१], ८६तः        | i            |
|           | ९०, ९२ त               | : ९७[१],९८         |              |
|           |                        | १३४ तः १४०         | 1            |
|           |                        | १ [१], १४२         | 1            |
|           |                        | ₹, 9४४ [٩],        |              |
|           |                        | ६ [१], १४७         |              |
|           |                        | ९ [२], १८०         |              |
|           |                        | २ [२], १८३         |              |
|           |                        | o [२], <b>१</b> ९७ |              |
|           |                        | ८ [२], १९९         |              |
|           |                        | ०, ८३१,८६७,        |              |
|           |                        | ८२ तः ८८६,         | 1            |
|           |                        | ८६, १०९०तः         | 1            |
|           | १९२२,                  |                    |              |
|           | 1986,                  |                    |              |
|           |                        | ११३२, ११३८,        |              |
|           |                        | 9988, 9809         |              |
|           |                        | २०३ [१,३],         | 1            |
|           | 9200                   | [१], १२०८,         | 1            |

| सक्रमत्वो सुचंकाह                    |
|--------------------------------------|
| १२०९, १२१० [१,३],                    |
| १२११, १२१५ [१-३],                    |
| १२२०, १२२२, १२२३,                    |
| १२२५, १२५१ तः                        |
| १२५३, १२५५,१९५४,                     |
| १९५७ [१], १९५८,                      |
| १९६०, १९६३, १९६४,                    |
| २०४६, २०५१, २०५२                     |
| [१-२],२०७८,२०८०,                     |
| २०८३, २१६९, <b>ए</b> .२७५<br>टि. ६   |
| तद् ५,१३[५],१६,१७,                   |
| <b>રવે, રરૂ, રેપ [રૂ], ર</b> હે,     |
| २८ [४], ३०,३१ [४],                   |
| ३३, ३६, ४०तः ५३,५४                   |
| [३] गा. ५६ तः५८गा.                   |
| ६० तः ६५,५४ [४]गा.                   |
| ६६ तः ६८ गा. ७०,५५                   |
| [રૂ], બદ [ર], પગ[ર],                 |
| ५८ [२],६०,६३तः६७,                    |
| ६८ [४], ७१तः ७३,७५                   |
| [४],৬९त:८३,८४[४],                    |
| ८५ [५], ८७ तः९०,९१                   |
| [४],९३, ९५,९६, ९८,                   |
| १००, १०२ तः १०८,<br>११०,११५,११६,११८, |
| 11°,11°,11°,<br>19°,9२२,9२३,9२५,     |
| 117,123,124,127,<br>124,125,124,122, |
| १३४ तः १३८,१४०[२],                   |
| 989 [3], 988 [3],                    |
| 988 [2], 986 [2],                    |
| 980 [2], 904 [2],                    |
| 100 [2], 902 [2],                    |
| 963 [3], 940 [3],                    |
| 99 = [2], 994 [2],                   |
| २ <b>११</b> , २७२ [१.५],             |
| २७३, ४३९ तः ४४९,                     |

| मूकसहो | सक्ष्यत्वो         | सुत्तंकाइ       | मूलसहो | सम्बन्धो         | सुर्चकार्         |
|--------|--------------------|-----------------|--------|------------------|-------------------|
|        | ४४३ तः ४           | ४८, ४५२,        |        | तः १२३१,         | १२३३ तः           |
|        | ४५५ [१.३]          | ,४५६[٩],        | ]      | 9236,934         | <b>17, 974</b> 7, |
|        | ४५७ [१],           |                 | 1      | १३२६, १३         | ३०, १३३४,         |
|        | ४६२ [٩],           | ४६४ [१],        | 1      | 9383, 93         | ४४, १३४६,         |
|        | ४६६ [१],           | ४६७ [٩],        |        | 9३५२, 9३         | ५९,१३७५,          |
|        | ४६८ [१],           | 800 [9],        | į.     | १४३२ [२          | ], 9835           |
|        | ४७३ [१],           | ४७४ [१],        | ī      | [२], <b>१</b> ४३ | (૭ [૨-૬],         |
|        | ४७५ [१],           |                 | }      | 9888, 98         |                   |
|        | 8<9 [9],           | ४८२ [٩],        | 3      | [٩-२], ٩५        | २६ [१-६],         |
|        | ४८३ [१],           | ४८५ [१],        | 1      | १५७० त           | : ঀ৸৽ঽ,           |
|        | ४८७ [१],           |                 |        |                  | ८०६ [٩],          |
|        | ४९० [१],           |                 |        | 9<94,9<          | २४,१८६४,          |
|        | ४९३ [٩],           |                 | i      |                  | २९, २१५३          |
|        | ४९७,४९९[           |                 | 1      |                  | २१५६ [२],         |
|        | ष०ष, ५०८           |                 | 1      | २१५९ [२          |                   |
|        | ५१३ तः ५१          |                 |        | [¥], <b>२</b> 99 |                   |
|        | પરંપ [૧],          |                 |        | [٩], २१७         |                   |
|        | પર <b>ર [૧],</b> ૧ |                 | t.     | २२९, २९          |                   |
|        | ν <b>ξ</b> η [η,   |                 |        | २९७४ [१          |                   |
|        | [૧], પર્ફ          |                 |        | २९७६,            |                   |
|        | तः ५३९ स           |                 | _      |                  | <b>ਟਿ.</b> ੧.     |
|        | काण्डका, ज         |                 | से     |                  | .९८,११२५,         |
|        | પજર [૧], '         |                 |        |                  | ११२८ तः           |
|        | 4.64 [9],          |                 |        |                  | ३२, ११३३          |
|        | 486 [9],           |                 |        |                  | ८, ११४२,          |
|        | પપત [વ], '         |                 | l      |                  | 94 [9,३],         |
|        | AMR [8-3           |                 | 1      |                  | ५३, १२५५,         |
|        | [૧], ખબલ           |                 | l      |                  | ३१, १९३२          |
|        | [9], "יויאכ,       |                 |        |                  | 8, 9940           |
|        | cc£, 98            |                 |        |                  | ८, १९६०,          |
|        | ९८३ [२], •         |                 |        |                  | ६४, २०४६,         |
|        | [૭],               |                 | 1      | २०५१, २          | ०५२ [٩],          |
|        | 9•49, 9            |                 |        |                  | ८०, २०८३,         |
|        | 9044,990           |                 | 1      |                  | of, 8.969         |
|        | १९०४, १            |                 | 1      |                  | २४५ टि.४,         |
|        | ११२२, १२           |                 | 1      | યુ, ૨૭૪ દિ       | . १, ष्ट.२७६      |
|        | १२२०, १२           | <b>२२, १२२६</b> | •      |                  | €. ર              |

| <b>ब्</b> छसदी       | सक्रयत्थो सुत्तंकाह                | मूख्सदो        | सक्क्यत्थो शुर्चकाइ         |
|----------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| R                    | तस्य १७४४, १८६४,                   | सेबाछंसि       | एष्यत्काले १८०३,            |
|                      | १९६३, १९६४, २०५२                   | 1              | 1490, 9498                  |
|                      | [२]                                | संयासोए        | श्वेताशोकः १२३१             |
| सेकालंसि             | भविष्यत्काले पृ.३९४                | सेरियण्        | वनस्पतिविशेषः४३गा.२४        |
|                      | રિ. ૧                              | सेखं           | शैलः ८५३                    |
| सेक्जा               | शय्या २९७४ [४]                     | सेल            | शेलु:-बृक्षविशेष: ४० गा.    |
| + सेडिय              | तृणविशेषः ४७गा.३५                  |                | 93                          |
| सेडी                 | रोमपक्षिविशेषः ८८                  | सेलेसिपडिवण्णग | । शैळेशीप्रतिपञ्जकाः ८६७,   |
| सेदिवमामुखाई         | श्रेणिवर्गमूलानि ९१८ [१]           | 1              | FUPP                        |
| संदी                 | શ્રેणિ: ૧૨૧[૧]                     | सेलेसिमदाए     | शैलेष्यदायाः २१७५           |
| सेवीय                | श्रेण्याः ९२१[१]                   | सेलेसि         | शैडेबीम् २१७५               |
| सेढीमी               | શ્રેળ્યઃ ૧૧૦ [૨], ૧૧૧              | सेलेसु         | રાૈહેયુ ૧૪૮                 |
|                      | [२], ९१२ [२], ९१८                  | सेखगारा        | शैलकाराः-शिल्पार्याः १०६    |
|                      | [٩], ९२४                           | सेलारा         | ,, पृ.३८ टि.८               |
| ० सेवीको             | ,, quuq [e]                        | सेवट्टसंघयण-   | सेवार्तसंहनननाम्नः          |
| सेडीणं               | श्रेणीनाम् ९११[२],९१२              | णामस्स         | १७०२ [२२]                   |
|                      | [२], ९१८ [१], ९२०,                 | सेषट्टसंघयणस्य | सेवार्तसंहननस्य १७०२        |
|                      | ९२२ तः ९२४                         |                | [२८,३०]                     |
| सेडीहिं              | થ્રેणિ <b>મિઃ </b> ष्टु. २२७ टि. ४ | सेवट्टस्स      | सेवार्तस्य १७०२             |
| सेणवप्               | वनस्पतिविशेषः पृ. १८               |                | [३२-३३]                     |
| _                    | ટિ. ૧૫                             | ० सेवणः        | सेवनम् ११० गा. १३१          |
| <b>सेणाव</b> इरयण सं | सेनापतिरत्नत्वम् १४६७              | + सेवाल        | शैवलः ४३ गा. २५,            |
| सेणावहं              | सेनापतिम् ११०८                     |                | ५५ [३] गा. १०८              |
| ० सेणावच्चं          | सेनापत्यम् १७७, १७८                | सेवाले         | ,, 'n, n, n, k [ <b>1</b> ] |
|                      | [१-२], १८८, १९६                    |                | गा. ४७                      |
| संभिषप्              | वनस्पतिविशेषः पृ. १८               | सेस ०          | शेष પરંપ [૧], ૧७४२          |
|                      | टि. १५                             | सेसएमु         | शेषकेषु १७४१                |
| सेण्हा (सण्हा)       | ,, ४० गा. १५                       | सेसरा          | रोमपक्षिविशेषः पृ.३४        |
| सेता                 | श्रेता २११                         |                | ટિ. રે                      |
| सेते                 | श्वेतः-वानव्यन्तरेन्द्रः           | सेससप्पा       | शेषसर्पाः ष्टु. ३२ टि. १    |
|                      | १९४ वा. १५३                        | सेसं           | शेषम् १८१ [१-२],            |
| सेत्रसप्या           | श्वेतसर्पाः ७९                     | 1              | १८३ [१], १८४ [१],           |
| सेवकणबीरे            | श्चेतकरवीरः १२३१                   |                | ٩૮५ [٦], ٩૮६ [٦],           |
| संयबंदुजीवए          | श्वेतबन्धुजीवकः १२३१               |                | ٩٩૮ [٩٠٦], ٩٩٩[٦],          |
| सेयविया              | श्वेतास्त्रिका १०२गा.११७           |                | २०० [१], २०१ [१],           |
| सेबंसि               | सेये-कर्दमे ११२१                   | 1              | २०५ [१], २०७, २०९,          |
| सेवा                 | श्रेताः १९६                        | 1              | प्रथ, ६४८, ६५०              |
| मा. ५ (२)-२६         |                                    |                |                             |

|                 |                        | -         | •                          |                               |           |
|-----------------|------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------|-----------|
| मुकसदो          | स <b>क्ष</b> यत्थो     | सुत्तंकाइ | मुखसदो                     | सक्षयत्थो                     | सुचंकाइ   |
|                 | [१०, १२],९             | २४, ५३९   |                            | ११०गा.१२४                     | तः १२६गा. |
|                 | [٩], ९४० [             | १], ९४१   | -                          | १२८ गा. १                     | ३०, १७९   |
|                 | [१], ९४२, ९            |           | !                          | [१], १०९                      | ९, १७२८   |
|                 | ९८४,९८७[५              |           | सो –                       |                               | गा. १७३   |
|                 | ११४२, ११४              |           | सोइंदिए                    | श्रोत्रेन्द्रियम् ९           |           |
|                 | ११५४, १६०              |           | 1                          | तः ९७८ सूत्र                  |           |
|                 | 9090,9020              |           |                            | कण्डिका, ९७                   |           |
|                 | 9020, 909              |           | 1                          | [9-2], 904                    |           |
|                 | १८०६ [१],              |           | सोइंदिको <del>व व</del> प् | श्रोत्रेन्द्रयोपचय            |           |
|                 | १८१५, १८२              |           |                            |                               | [٩] ٥٠٠   |
|                 | २०५२ [४-६]             |           | सोइंदिय ०                  | श्रोत्रेन्द्रिय ९५            |           |
|                 | [૨],૨૧૫૭,૨             |           |                            |                               | ३, १८२५   |
|                 | ૨૧૫૬ [૨                |           | सोइंदियअत्थोगाहे           |                               | -         |
| सेसा            | शेषाः ३३३,             |           | सोइंदियभवाप                | श्रोत्रेन्द्रियापाय           |           |
|                 | ७८४, ७९० ३             |           |                            |                               | [1]       |
|                 | १४१३, १६०              |           | सोइदियईहा                  | श्रोत्रेन्द्रियेहा १          |           |
|                 | 9059, 905              |           | सोइदियउव                   | श्रोत्रेन्द्रियोपयोग          |           |
|                 | ૧૭૭३ [ર],              |           | ओगदा                       |                               | ०१२ [१]   |
|                 | १९५३, १९               |           | सोइंदियक्षोगाहणा           |                               |           |
|                 | २२१, २०५४ व            |           |                            |                               | 0 98 [9]  |
|                 |                        | २३ [३]    | सोइंदियत्ताप               | श्रोत्रेन्द्रियतया            |           |
| सेसाण           | ञेषाणाम १८५            | , ५२४,    | 2.0.0                      |                               | . પર [ર]  |
| S               |                        | الإنواح   | सोइंदियनिब्द त्तणा         |                               |           |
| सेसाणं          |                        | 9054      | 2:0 0-2                    |                               | ۹۰ [۹]    |
|                 | ११५५, १६३९             |           | यो इंदियपरिणामे            | श्रोत्रेन्द्रयपरिणा           |           |
|                 |                        | [٤]       | मोइंदियलदी                 | श्रोत्रेन्द्रयलब्धिः          |           |
| सेसाणि          |                        | 8 [96]    | 210-1-2                    |                               | [٩]       |
| सेसिंदा<br>सेसे | सर्पमेदः पृ. ३         |           | सोइंदियवंजणी-              | श्रोत्रेन्द्रिय <b>ञ्य</b> जन | -         |
|                 | शेषः                   | 9088      | माहे                       |                               | 9096      |
| सेसेमु          | शेषेषु ११० गा          |           | सोइदियस्स                  | श्रोत्रेन्द्रियस्य ९          |           |
|                 | ४८५ [२], ७             |           |                            | ۹۵۹ [۹], ۹                    |           |
| सेसेहिंतो       | 990, 9864              |           | 210                        |                               | , 9093    |
|                 | होषेभ्यः<br>           | १४६९      | सोइंसि                     | भ्रोतसि प्र. २                |           |
| सेहा            | रोमपक्षिविशेषः         | - 66      | सो <del>ग्खं</del>         | सील्यम् २११                   |           |
| **              | <b>भुजपरिसर्पविशेष</b> |           | ->-                        | गा. १७५                       |           |
| स्रो            | m Fa 2                 | टि. २     | स्रोग                      |                               | • [٩٤],   |
| સા              | सः ५४ [९] गा.          | 10-42,    |                            | 900                           | [۹۰] د    |
|                 |                        |           |                            |                               |           |

|               |                     |                |                    |                      | 35            |
|---------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------|
| मूकसदो        | सक्तवत्थो           | सुत्तंकाइ      | मूकसरो             | सक्क्यरथो            | सुर्चकाइ      |
| सोगंधिए       |                     | २४ गा. ११      | सोलसुत्तरे         | वोडशोत्तरे           | १७२           |
| ० सोगंधियाण   | सीगन्धिकार          | गम् ५४ [८]     | सोछं               | षोडशम्               | ७९० गा.       |
|               |                     | गा. ९०         | 1                  | -                    | :८ तः १९०     |
| सोगे          | शोकः                | 9699 [4]       | सोवक्रमाउया        | सोपकमायुष्का         |               |
| सोणिवृसु      | शोणितपु             | 5.3            | सोवध्ख्या          | त्रीन्द्रियजीवाः     | . w.o [9]     |
| सोत्तियमई     | शौक्तिकावर          | તી છુ.ર્∿ાક.૬  | सोहग्ग ०           | सीभाग्य              | [כ] כיים      |
| सोत्तिया      | शौकिका:-ह           | (ीन्द्रियजीवाः | सोहम्म             |                      | १५२६ [५]      |
|               |                     | 46 [9]         | सोहम्म -           |                      | 8, 9038,      |
| ,,            | सौत्रिकाः-व         | र्मार्याः १०५  |                    |                      | 2042 [9]      |
| सोश्यिय       | स्वस्तिक            | 299            | सोहम्म ०           | ,,                   | 655           |
| सोव्यियसापु   | वनस्पतिविशे         | षः ४९गा, ४०    | सोहम्म ०           |                      | १९०, ६५०,     |
| सोमंगङगा      |                     | i: ५६ [٩]      |                    | [96], ६५             |               |
| सोयविण्णाणावर | णे श्रोत्रविज्ञानाः | रणम् १६७९      |                    | વેષરેર ખી.           |               |
| सोया          | શ્રોત્રે            | 9024           | सोहम्मकप्ये        |                      | , , , [ ( )   |
| सोयावरणे      | श्रोत्रावरणम्       | 95.05          | ० सोहस्मग          | सौधर्मक              |               |
| +सोरट्टा      | सीराष्ट्रेषु पृ     | . રૂઝ દિ. રૂ   | सोहस्मगकप्प ०      | सौधर्भककल्प          |               |
| मोरियं        | मीरिकम्-सौ          | रिकपुरम्       | सोहम्मगदेवत्ते     | सोधर्मऋदेवत्व        |               |
|               |                     | २ गा. ११३      | सोहम्मगदेवस्स      | सौधर्भकदेवस्य        |               |
| सोलस          |                     | 10, 9034.      | सोहम्मगदेवा        | सौधर्भकदेवाः         |               |
|               |                     | ١٠٩, ٤-٥],     |                    |                      | 9996          |
|               |                     | ۹, ٦, ٧],      | सोहम्मगदेवाणं      | सीधर्मकदेवान         |               |
|               | 9084 9              | ], 9084        |                    | [9],9042             |               |
|               |                     | ८३, १२५८       | सोहस्मगदेवे        | सौधर्मकदेव           |               |
|               | [6], 94             |                |                    |                      | 9840          |
|               | 95.08[2],           |                | सोहम्मबर्डेसप्     | सौधर्मवतंसकः         |               |
|               | १७०२ [२०            |                | सोहस्मवद्वसगा      | <b>मौधर्भवतं</b> सका |               |
|               |                     | २५५ हि. २      | सोहभ्मवडेंसया      | ,,                   | २०१ [१]       |
| सोक्स ~       | षोडश                | 9.03           | सोइम्मस्स          | सौधर्मस्य १९         | عود [و] ا     |
| सोकसमं        | षोडशकम्             | १७४ गा.        | सोहम्मं            | सौधर्मम्             | 9463          |
|               |                     | 933-934        | सोइम्मा            | सौधर्माः             | 9 ex [9]      |
| सोकसण्हं      | बोडद्यानाम्         | 950 [2].       | सोहस्मादी          |                      | . જ હ         |
|               |                     | 994 [2]        | सोहम्मे            | सीधर्मे १९८          |               |
| सोकसमं        | घोडशम् पृ. व        |                |                    | [1], २२३ [           | 9 3 3 X       |
| सोकसबिद्दे    | षोडशविधम्           | <b>ددد</b> ,   |                    | x . d [ d] 4:        |               |
|               |                     | 1849 [8]       |                    | [ 1]                 | 4800          |
| सोछसहिं       | वोडशिमः             | 9023           | ,,                 | सौधर्मः १९७          |               |
| सोकसुत्तर ०   | बोडधोत्तर           | 903            | ,,<br>सोहरूमेहिंचो | सीधर्मध्यः           | المارية المرا |
| -             |                     | , , ,          |                    |                      | 4 Fiel        |

| मूखसहो                       | सक्रवत्थो                  | युक्तंकाह                  | मूकसदो          | <b>सक्य</b> त्यो            | मुक्तं ह             |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|
| सोहंत                        | शोसमान                     | 966                        | + इरिकंत        | हरिकान्त:-वा                | नव्यन्त-             |
| सौंडमगरा                     | <b>मक्</b> रविशेषः         | 44                         |                 | रेन्द्रः १८७                | गा. १४३              |
|                              | ह                          |                            | हरिडए           | हरीतक:-वृक्षके              | दि: पृ. १७<br>टि. ६  |
| हडे                          | वनस्पतिविशेषः              | <b>૫૧,</b> ષ્ટ.૨⊍<br>દિ. ૧ | इरितग           | इरितक-वनस्प<br>४            | तिनिशेषः<br>९ गा. ३९ |
| इत्य                         | इस्त १७७, १५<br>१          | ३८ [१-२],<br>८८, १९६       | + हरिय<br>हरिया | हरितानि ३<br>हरिताः-जात्या  |                      |
| ० हत्था                      | <b>इ</b> स्ताः             | 966                        |                 |                             | गा. ११८              |
| ०हत्थाभरणा                   | इस्ताभरणाः १               | 90, 90c                    | ,,              | <b>इ</b> रितानि             | 85                   |
|                              | [٩٠२], ٩                   | cc, 998                    | हरियालगुलिया    | <b>इ</b> रितालगुटिका        | १२३०                 |
| हरिथणिया                     | इस्तिनिका-इरि              | तनी ८५१                    | हरियाळभेए       | <b>ह</b> रिताल <b>मेद</b> ः | १२३०                 |
| <b>इ</b> त्थिपू <b>य</b> णया | गण् <b>डी</b> पदपशुविदे    | ोषः ष्ट. ३१                | हरियाले         | <b>इ</b> रितालः व           | ४ गा. ९,             |
|                              |                            | टि. २                      | I               |                             | १२३०                 |
| हरिधपूर्यणा                  | ,, g.                      |                            | हरिवास ०        | हरिवर्ष १०९                 |                      |
| इत्थिमुहा                    | इस्तिमुखाः−अ               | न्तर्द्वीप-                |                 |                             | [13]                 |
|                              | मनुष्याः                   | 40                         | इरिचासेहिं      | <b>ह</b> रिवर्षः            | 4.6                  |
| हरिथरयणसं                    | हरितरत्नत्वम्              |                            | •हरिसा          | દર્ભા ૧૬                    |                      |
| हत्थिसोंडा                   | <b>इस्तिशुण्डा:</b> -र्त्र |                            | हरिस्सहे        | हरिस्म <b>इ. –वि</b> ट्     |                      |
| •                            | जीवाः                      | [٩] درب                    |                 |                             | गा. १४४              |
| हत्थी                        | <b>इ</b> स्ती ७३, ८        |                            | हरूधरबसणे       | हलधरवसनम्-                  |                      |
| ह्य                          | इय                         |                            |                 | वसनम्                       |                      |
| हयकण्णा                      | हयकर्णाः—अन्त              |                            | हिंडगुलिया      | हरिद्रागुटिका               |                      |
|                              | मनुष्याः                   |                            | इङ्स्पिला       | हारिद्रपत्रा:-च             |                      |
| हयकसा                        | हयकर्णा'-म्छेच             |                            |                 | जीवाः                       |                      |
|                              | विशेषः पृ.                 |                            | इलिइमच्छा       | मत्स्यविशेषः प्र            |                      |
| <b>हब</b> ण्डायं             | हयच्छायाम्<br>कारम         |                            | <b>इकिश</b>     | हरिद्रा ५४ [१               |                      |
| हयमुह                        | हयमुख-म्लेन्छ              |                            | -62-            | -63                         | १२३०                 |
| ****                         | विशेष पृ.ं                 |                            | हिल्हामेप       | हरिद्रामेदः<br>मत्स्यविशेषः | १२३०<br>६३           |
| हयवर<br>हर <b>ड</b> ए        | हयवर<br>हरीतकः-वृक्षरि     |                            | इक्तिमच्छा      |                             | 63                   |
| 6104                         | हरातक- <b>−</b> श्रुवा     | गा, १४                     | इलीसगरा         | "<br>भवति १९४               |                      |
| हरतणुवा                      | इरतनुका-वनस्               |                            | हषह             | नवात १५०                    | 2906                 |
| 414341                       |                            | गातनसम्<br>] गा. ५२        | इवि             | ,, ४२गा.                    |                      |
| इरतणू                        | हरतनुः-अप्कार              |                            | 5410            | ,, ०२आ.<br>गा.२२५, प्ट.     |                      |
|                              |                            | ग्य-<br>१४ टि. २           | इबंति           | भवन्ति ४३ ग                 |                      |
| इस्तणूए                      |                            | ₹ [٩]                      | <b>Q</b> 410    | [११]सा.१०३                  |                      |
| 4 62                         | ,, ,,                      | in fill                    |                 | £ 2 17417 201               | ,                    |

|                |                       |                  |                       |                        | -         |
|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------|-----------|
| मूलसदो         | सङ्घत्यो              | <b>युक्तंकाइ</b> | मूलसदो                | सक्रयस्थो              | सुसंकाङ्  |
| हवंति —        | भवन्ति ७५[४],         | c8[8],           | हंसा                  | इंसा:                  | 66        |
|                | دم [4], ٩६٩           | , 903,           | हंसे                  | इंसः-मणिमेदः           | २४गा.११   |
|                | 906 [9], 90           | دم [٩],          | हायमाणपु              | हायमानकः               | २०२७      |
|                | 99.0 [9], 99          | ا (۱۹) عاد       | हार                   | हार                    | 299       |
|                | २०६ [१], २०           | ७, २०८           | हार०                  | ,, 900, 90             | c [9-२],  |
| हवेजा          | भवेत् २११ ग           | TI. 9६9          |                       |                        | 956       |
| हवेजा          | ,, <b>२</b> ٩٩३       | ग. १७३           | हारोस                 | म्लेच्छजातिविः         | शेष ९८    |
| हब्बं –        | श्रीघ्रम्             | २१६९             | हालाहका               | त्रीन्द्रियजीवाः       | 40 [9]    |
| <b>ह</b> सिब   | हसित                  | 966              | हालिइ                 | ह।रिद्र ५४             | ४, १८०९   |
| इस्स           | हस्व                  | २१७५             | हास्टिह् ०            | ٫, ۹                   | ८०६ [१]   |
| इस्स ०         | हास्य पृ. ३५          |                  | हास्टिह्एणं           | इ।रिद्रकेण             | 9232      |
| हस्सगङ्घरिणामे | <b>ह्स्वगतिपरिणाम</b> |                  | हालिइमत्तिया          | हारिद्रमृत्तिका        | २३        |
| हस्से          | हासः-वानव्यन्त        |                  | हास्टिइवण्ण ०         | हारिद्रवर्ण ४          |           |
|                |                       | ∿ ટિ. ર          | हासिद्वणणामा          | ए हारिद्रवर्णनाम्न     |           |
| हंता           | इन्त ८३०,             | ८३२ तः           |                       |                        | [२५]      |
|                | ८३८, ८४९,             | ८५१ तः           | हालिहबण्णपरि-         | हारिद्रवर्णपरिष        |           |
|                | ८५७, ८९७,             |                  | णवा                   | [४], १० [٩]            |           |
|                | 9000,9009             |                  |                       |                        | ા ૧૨ [૫]  |
|                | ११३९, १२०             |                  | हास्टिद्वण्यपरिण      |                        |           |
|                | १२०३ [१,३]            |                  | हालिइसुत्तपु          | <b>ह</b> ारिद्रसूत्रके |           |
|                | <b>૧</b> ૨૧૦ [૧],     | 9299,            | हािहाई                | हारिद्राणि             |           |
|                | १२२०, १२२२            |                  | हास ०                 | हास्य-मोहनीर           |           |
|                | १२२५, १२५२            |                  |                       | १८८, १७०               |           |
|                | १२५५, १२५             |                  |                       |                        | 1000 [9]  |
|                | ५.८], ૧૪૧             |                  | + हास                 | हास्ये ८६३             |           |
|                | ૧૪૨૫ [૧],             |                  | हासणिस्सिया           | हास्यनि सता            |           |
|                | [४-५], १५७)           |                  | इासरई                 | हासरति:~वान            |           |
|                | [9],94,00[9           |                  | _                     |                        | ४ गा. १५३ |
|                | [1],1401[1]           |                  | हासे                  | हासः-,, १९             |           |
|                | 9680, 9094            |                  | ,,                    | हास्यम्-मोहर           |           |
|                | १८०६ [१],             |                  |                       |                        | [4] وجو   |
|                | १८१४, १९६३            |                  | हिंड                  | अधः पृ.                |           |
|                | २०३४ [१],             |                  | हिट्टा                | अधस्तात् १             |           |
|                |                       | २१६९             | + हिट्टिमया           | अधस्तन्याः १           |           |
| + इंसग         | हंसकः-मणिभे           |                  | हिमए                  |                        | म् २८ [१] |
|                |                       | દિ. ૧            | हिमे                  |                        | १४ टि. २  |
| + इंसगब्भ      | इंसगर्भः ~ ,, पृ      | . १४ डि.१        | <b>हिरण्णवय्</b> ष्टि | <b>है</b> रण्यवतेः     | 55        |
|                |                       |                  |                       |                        |           |

| _                        | _                           |               |                                 |                        |                       |
|--------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| मूलसहो                   | स <b>क्ष</b> यत्थो          | सुर्शकाइ      | मूछसदो                          | स <b>क्ष</b> यत्थो     | सुत्तंकाङ्            |
| हिस्त्रिया               | त्रीन्द्रियजीया             | : ५७ [٩]      | हेट्टा                          | अधस्तात् १६            | ८ तः१७०,              |
| हिंगुरुवसे               | हि <i>जु</i> न्द्रक्षः      | ४८ गा. ३८     | 1                               | 900, 900               |                       |
| हिंगुजुए                 | हिङ्गुखकः                   | २४ गा. ९      |                                 | स्त्राणो प्रश          |                       |
| ० हिंगुलुप्              | .,                          | 9335          |                                 | 966, 965 [             |                       |
| हीणस्सरया                | हीनस्वरता १                 | 14cv [2]      |                                 | [٩], ٩٩٩ [             |                       |
| ० हीणा                   | हीनाः २१९                   |               |                                 | [9],२१७५,              |                       |
| हीणे                     | हीनः ४४०,                   |               | हेट्टिमउचरिम                    | अधस्तनोपरितन           |                       |
|                          | ¥44 [2-3]                   |               | गेबेजग ०                        |                        | (s [9- <del>3</del> ] |
|                          | ५०४ तः ५                    |               | हेट्टिम उवरिमगे-                | अधस्तनोपरितन           |                       |
|                          | <b>५२७ [३],</b> ५           |               | वेजना                           |                        | ۹], نوم د             |
|                          | પરં [૧], <b>પ</b>           |               | . हेट्टिमउवरिमाण                | अधम्तनोपरितन           | रानाम्                |
|                          |                             | 448 [4]       |                                 | <b>प्रैवेसकाणाम्</b>   |                       |
| <b>० ही</b> णे           | हीनः ४४०,४                  |               | हेट्टिमरोविजनाणं                | अधस्तनप्रैवेयक         | <b>णाम्</b> २०९       |
| - 61                     | [२·३], ४८९                  |               | हेट्टिमगेवेजना                  | अधस्तनप्रैवेयक         | ६२२                   |
|                          | 41,41, 90,                  |               | हेट्टिमगे <del>वे</del> जगदेवाप | गं अधस्तनप्रैवेयक      | देवानाम्              |
|                          |                             |               |                                 |                        | 200                   |
|                          | [٩], <b>५३</b> ९ [          |               | हेट्टिमगेबेजागा                 | अधस्तनप्रवेयक।         | : २०७,                |
| दीरो                     |                             | 44x [4]       |                                 | _                      | \$38                  |
| Ø141                     | हीर:-विषमच्छे               |               | हेट्टिमगेवेजागाणं               | अधस्तनप्रवेयकः।        | णाम्                  |
|                          | न्तुरं वा ५४ [              |               |                                 | २०                     | ७, २०८                |
|                          |                             | : गा. ७५      | हेट्टिमगेषेजाणं                 | ,,                     | 609                   |
| हुज्जा                   |                             | १९६ [१]       | हेट्टिममज्ज्ञिम ०               | अधस्तनसध्यम            | ४२८ [२]               |
| हुंडसंठाणणामे            | हुण्डसंस्थाननाम             |               | हेट्टिममञ्ज्ञिमगे               | अधस्तनमध्यमग्रै        | वेयक                  |
|                          |                             | []            | बेजा o                          | ४२                     | [٩٫٤] >               |
| हुंडसंठाणसंठिए           | हुण्डसस्थानसंस्थि           |               | हेट्टिममज्ज्ञिमगेवे             | अधस्तनमध्दमद्रै        | वियक-                 |
|                          | [٩], ९८७ [٩]                |               | ज्ञगदेवा                        | देवाः ७१५              | , 2004                |
|                          | [१], १४९७                   |               | हेट्टिममञ्ज्ञिमगेथे-            | अधस्तनमध्यमध्          | वियवाः                |
|                          | 94                          | .२३ [१]       | अत्रगा                          | 9                      | ¥€ [9]                |
| हुं <b>इसं</b> ठाणसंठिया | हुण्डसंस्था <b>नसं</b> स्थि | वताः          | हेट्टिमसज्ज्ञिमाणं              | अधस्तनसध्यमान          | Π <b>4</b> ~          |
|                          | १४९८ [३],                   | 94.00,        |                                 |                        | 9683                  |
|                          | 94                          | ا [لا] ۹٥.    | हेट्टिमहिट्टिमगेबि-             | अधस्तनाधस्तनमै         |                       |
| हुंडे                    | हुण्डम्- <b>संश्थानम्</b>   | ( 866,        | ज्ञगदेवा                        | देवाः                  | 98                    |
|                          | 9846[9],94                  |               | हेट्टिमहेट्टिम०                 | अधस्तनाधस्तन           |                       |
|                          |                             | <b>२३ [२]</b> | 4.04.2                          |                        | [9-3]                 |
| हुयवह ०                  |                             | ૭૮ [ર]        | हेट्टिमहेट्टिमरो-               | अधस्तन,धस्तनप्र        |                       |
| <b>ह</b> स्सं            |                             | TT. 969       | बेजा०                           |                        | २७ [१]                |
| हुण ०                    | हूण-म्खेच्छजाति             |               | हेट्टिमहेट्टिशगेचे-             | अधस्तमाधस्त <b>न</b> ई |                       |
| हेर्ड                    |                             | π. १२३        | असा                             |                        | ۲۹ [۹]                |
|                          |                             |               |                                 |                        | -                     |

| मूकसद्दो             | सक्रयस्थो       | सुत्तंकाह्                 | मूलसहो   | सक्तयत्थो         | सुचंकाइ     |
|----------------------|-----------------|----------------------------|----------|-------------------|-------------|
| हेट्टिसहेट्टिमगेवेज- | अधस्तनाधस्त     | नग्रवेयका-                 |          | १७९३ शा.च         | 96, 9.98    |
| गाणं                 | णाम्            | १८४२                       |          | રિ. ૧, પ્ર.       | 194 E. 9    |
| हेट्टिमिल्ले         | अधस्तनम्        | ष्ट. ४१७                   | होज      | भवेषुः            | १६४९ [१]    |
|                      | f               | टे. १ तः ३                 | होज्ञा   | भवेत १२१६         | [1],1290    |
| हेट्टिमेसु           | अधस्तनेषु[ग्रैं | यकेषु]२०९                  | ,,       | भवेषुः १०७        |             |
| -                    | -               | गा. १५७                    |          | 9069,90           | ८३, १०८९,   |
| हेट्टिखं             | अधस्तनम्        | 9909                       |          | १५.८३ [१          | ], 9६४३.    |
| हेट्टिहानो           | अधस्तनात्       | 9909                       |          | <b>৭৬%, ৭</b> ,   |             |
| हेडिले               | अधस्तनः '       | 1449 [9]                   |          | १७६०, १७          | ६१,१७६४,    |
| **                   | अधस्तनम्        | 9556,                      |          | १७६५ [२],         | 9008[9],    |
|                      | 2000,200        | २त:२००६                    |          | ৭৬৬८, ৭৬          | c9, 90c8    |
| हेत्हिं              | हेतुभिः         | <b>१९६३</b>                |          | [٩,३], ٩७         | ८९, १८६९    |
| हेम                  | हेमन्           | १९७ [२]                    |          |                   | [٩]         |
| हेमवएहिं             | हैमबनै:         | ٩٤                         | होण      | हूण-म्लेच्छज      |             |
| हेमवय ०              | हैमवत           | 9.96,                      |          |                   | . ३६ डि. ३  |
|                      | 9               | १५७ [१२]                   | होति     | भवति४८गा.         |             |
| हेरखवय               | हैरण्यवत        | 9096                       |          | गा. ५५, ५४        |             |
| द्वेक्षियमच्छा       | मत्स्य विशेषः १ | į. <b>૨</b> ૧ <b>ટિ</b> .પ |          |                   | ५६,२११गा.   |
| होइ                  | भवति १९०        | गा. १२६                    |          |                   | गा. १८५,    |
|                      | गा. १२९,        | १७४ गा.                    |          |                   | ९९, १२५९    |
|                      | १३३, २११        | गा. १६५,                   |          |                   | ३००,१३२७    |
|                      | १२६० तः         | १२६२[२],                   | +होत्तिय | होत्रिक्स्म्—तृष  | विशेषः ४७   |
|                      | १२६४ [१]        | तः १२६६                    |          |                   | गा. ३५      |
|                      | [9], 9२६        | ७, १२६८                    | होमाणे   |                   | [१],१२१७    |
|                      | [٩], ٩२         | ر[۶] هو                    | होंति    |                   | गा. ४५-४६,  |
|                      | १२७१ त          | : १२७३,                    | 1        |                   | .९३ गा.९५,  |
|                      | 9204,920        | 5, 9268,                   |          | <b>९</b> १ [४] गा | . 999,908   |
|                      | १२८५,१३०        | ५, १३१०,                   | -        | गा. १३५, १        | १८७गा-१३८   |
|                      | 9392,           | ३२० तः                     |          |                   | ४१ गा.१४५   |
|                      | 9३२२,9३         | १५, १३३१,                  | Ì        | त. गा. १४         | ८, २११ गा.  |
|                      | 9338,93         | ६, १३४३,                   | 1        |                   | 468 [2],    |
|                      | 9386,939        | १०, १३५५,                  | !        | ૧ <b>૬૧</b> ૬ [૨] | ], १९८० गा. |
|                      | 9354,936        | £, 9355,                   | 1        |                   | २२१         |

## तइयं परिसिट्टं

## विसेसणामाणुकमो

| विसेसणाम                   | 1 <b>6</b> 6 9                         | पिट्रंको     | विसेसणाम                   | TÉS ?                                    | حبم        |
|----------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------------------|------------|
| विसंसंगाम                  | 1401                                   | 148401       |                            |                                          | पिहंकी     |
|                            | अ                                      |              | बाचाराङ्गसूत्र-            | निर्मन्यः-स्थवि                          |            |
|                            | ि.<br>लिपिविशेषः                       |              | निर्धुक्तिकृत्             |                                          | ामी १४डि.२ |
| <b>अक्ल</b> रपुट्टिया      |                                        | ३८           | भाभासिय                    | म्लेच्छजातिः                             | ₹ €        |
| <b>ল</b> ভ্ডা              | नगरी                                   | ₹ •          | भागंसिकवी                  | लिपि <b>विशेषः</b>                       | 3 6        |
| <b>अ</b> च्छादेश           | जनपदः                                  | ३.४टि.४      | भाहार                      | प्रज्ञापनास् <b>त्र</b> स्य              | 191·       |
| <b>म</b> च्छापुरी          | नगरी                                   | "            |                            | विंशं <b>पद</b> म्                       | ¥          |
| <b>প</b> জান্ত             | म्लेच्छजातिः                           | . <b>३</b> ६ | 5                          | _                                        |            |
| भजसाम                      | निर्प्रन्थ:-स्थरि                      |              |                            | ξ                                        |            |
|                            | प्रज्ञापनास्त्रव                       |              | इंदिश                      | प्रज्ञापनासूत्रस्य                       | पञ्च-      |
| भउझल                       | म्बेच्छजातिः                           | રે૬ ટિ.૧૧    |                            | दशं पदम्                                 | ¥          |
| असुबोगद्वार                | जैनागमः                                | १२५डि.१      |                            |                                          |            |
| सन्ध                       | म्लेन्डजातिः                           | ३६ टि.३      |                            | 3                                        |            |
| <b>अ</b> भिवानराजेन्द्र    | जैनागमकोशः                             |              | <b>उ</b> ष्ट               | म्लेस्छजातिः                             | ३६ टि.५    |
| भरवाग                      | म्लेच्छजातिः                           | ३६ डि.३      | ~3 <b>5</b>                |                                          | 36         |
| <b>जरवा</b> ग              | ٠,                                     | ₹€           | उत्तराध्य <b>यन</b> -      | ै,,<br>जैनाग <b>मध्या</b> ख्या           |            |
| अञ्चद                      | ,,                                     | ३६डि.७       | चूर्णि                     | ग्रन्थ:                                  | ३६३टि.५    |
| <b>अहि</b> छत्ता           | नगरी                                   | ₹७ .         | रू<br>उत्तराध्ययनसूत्र     | जैनागमः                                  | 9¥ E.9     |
| <b>अंक</b> छिवी            | लिपि <b>विशेषः</b>                     | 3 <          | उत्तरान्यनायू प्र<br>उवशोग | प्रज्ञापनासूत्रस्यैव                     |            |
| अंगा                       | जनपदः                                  | રૂ •         | 344111                     | नशिशं पदम                                |            |
| <b>अं</b> तकिरिया          | प्रज्ञापनास्त्रस्य                     |              | उस्सास                     | पानस पर्म्<br>प्रज्ञापनास् <b>त्रस्य</b> | ¥          |
|                            | विंशं पदम्                             | Ψ.           | उत्सास                     | प्रशापनास्त्रस्य<br>सप्तमं पदम           |            |
| अंतक्खरिया                 | लिपिविशेषः                             | ₹€ '         |                            | सतम पद्मू                                | ¥          |
| अंब                        | म्लेच्छञातिः                           | ३६ टि.३      |                            | ओ                                        |            |
| अंब                        | ,,                                     | ३६ टि. ७     |                            | આ                                        |            |
| अंबहरू                     | ,,                                     | ,,           | भोगाहणसंठाण                | प्रज्ञापनासूत्रस्यैव                     | <b>F</b> - |
| •                          |                                        | "            |                            | विंशं पदम्                               | ¥          |
|                            |                                        |              | <b>ओ</b> ही                | प्रज्ञापनास <u>्</u> त्रस्य              | त्रय-      |
|                            | आ                                      |              | •                          | स्त्रिशं पदम्                            | ¥          |
|                            | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |              |                            |                                          |            |
| <b>भाषाराङ्गचू</b> र्णि    | <b>बैनागमध्याख्या</b> -                |              |                            | ₹                                        |            |
|                            | प्रन्थः                                | ૧૪ દિ. ૧     |                            | •                                        |            |
| थाचाराङ्गसूत्र-<br>रिक्टिन | "                                      | 1            | <b>春</b> 呵                 | म्छेस्छजातिः                             | ३६डि.१७    |
| निर्द्धवित                 |                                        |              | कणवीर                      | ,1                                       | ,*         |
|                            |                                        |              |                            |                                          |            |

| विसेसणाम     | (衛 ?                 | पिटुंको      | विसेसणाम     | <b>%i</b> ?           | पिहंकी   |
|--------------|----------------------|--------------|--------------|-----------------------|----------|
| कस्म         | प्रज्ञापनामृत्रस्य   |              | कोसला        | जनपद:                 | υĘ       |
|              | त्रयोविंशं पद्म      | · ×          | कोसंबी       | नगरी                  | 30       |
| क्रमबंधम     | प्रज्ञापनास त्रस्य   |              | कोंकणग       | म्छेच्छजातिः          | 3 €      |
|              | विशं पदम्            | . 8          | कोंच         | ,,                    | ३६टि.७   |
| कम्मवेत्रम   | प्रज्ञापनासृत्रस्य ' | पञ्च -       | कीशास्त्री   | नगरी                  | ३७डि.४   |
|              | विंशं पदम्           | *            |              |                       |          |
| किलंगा       | जनपदः                | <b>३</b> ७   |              | ख                     |          |
| कसाभ         | प्रज्ञापनास्त्रस्य   | <b>ব</b> রু- | खरग          | म्लेच्छजातिः          | ३६डि.१८  |
|              | र्दश पदम्            | ٧.           | बरमुख        | ,,                    | ३६ टि.३  |
| कंचणपुर      | नगरम्                | ३७           | खरमुह        | ,,                    | ,,       |
| कंचगपुरी     | नगरी                 | ३७ टि.२      | खरोही        | लिपिविशेष:            | ३८ डि.१० |
| कंपिल        | नगरम्                | <i>2 o</i>   | खरोडी        | ,,                    | ३८       |
| काय          | म्लेच्छनातिः         | ₹ ६          | खस           | म्लेच्छजातिः          | 3 €      |
| कायठिई       | प्रज्ञापनास् शस्य।   | 21-          | खासिक        | ,,                    | ३६डि.३   |
|              | दशं पदम्             | ¥            | स्रासिय      | 1.                    | ३६       |
| कासी         | जनपदः                | ३७           |              |                       |          |
| <b>किरात</b> | म्लेच्छजातिः         | ३६टि.३       |              | ग                     |          |
| किराय        | ,,                   | ,,           | सम्बद        | म्लेच्छ <b>जा</b> तिः | ર્૬      |
| किरिया       | प्रज्ञापनास्त्रस्य   |              | गजकर्ण       | ,,                    | ३६टि.३   |
|              | द्वाविंदां पदम्      | ¥            | गजमुख        | ,,                    | ,,       |
| कुञ्च        | म्लेच्छजातिः         | ३६ डि.३      | गणितिस्वी    | लिपिबिशेष:            | ₹<       |
| कुणास        | जनपदः                | ३७टि.४       | गयकन्न       | म्लेच्छजातिः          | ३६टि.३   |
| कुणास्म      | ,,                   | ३७           | गयपुर        | नगरम्                 | 30       |
| कुणाळादेश    | ,,                   | ३० टि.४      | गय[मुह]      | म्लेच्छजातिः          | ३६डि.३   |
| कुरु         | ,,                   | ₹ •          | गंधव्यक्तिषी | लि <b>पिविशेषः</b>    | ₹∊       |
| कुरुक्ख      | म्लेन्छजातिः         | ₹ €          | गंधाहार      | म्लेच्छजातिः          | ३६डि.१०  |
| कुछाध        | ,,                   | ३६ टि.३      | शंधाहारग     | ,,                    | ₹ €      |
| कुसार्घ      | म्लेच्छजातिः         | ,,           | गंधाहारचा    | ,,                    | ३६डि.१०  |
| कुसहा        | जनपदः                | ३७           | गोण          | ,,                    | ३६ टि.३  |
| कुंच         | म्लेच्छजाति:         | ३६डि.३       | गोतम         | गणधरः                 | ×50      |
| केकय         | ,,                   | ,,           | गोधा         | म्लेच्छजातिः          | ३६ डि.७  |
| केकस्य       | ,,                   | ₹€           | गोधोइच       | ,,                    | ,,       |
| केक्केय      | ,,                   | ३६ टि. २०    | गोयम         | गणधरः                 |          |
| केयइकद       | जनपद्खण्डः           | 3.0          |              | शब्दस्यास्य           |          |
| कोडीव रिस    | नगरम्                | ३७           |              | दश्यन्तो १            |          |
| कोर्पक       | म्खेच्छ त्रातिः      | ३६ डि.३      |              | पर्यन्तेषु पृष्ठे     |          |
| कोवाय        | ,,                   | **           | गीव          | स्के <b>ल्ड</b> माति  | 1 35     |

| 974          |                   | प्रवाचवासु       | વવારા <b>લકાર</b> |                                 |                      |
|--------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|
| बिसेसणाम     | <b>6</b> 6 ?      | पिट्टंको         | विसेसणाम          | 俸?                              | पिहंकी               |
| गोंधोडंब     | म्छेच्छजातिः      | ₹ €              |                   | ઢ                               |                      |
| गीडु         | "                 | ३६टि.३           |                   |                                 |                      |
|              | घ                 |                  | ठाण               | प्रज्ञापनास् <b>त्रस्य</b>      |                      |
| घासिष        | म्लेन्छजातिः      | ३६ टि.१८         |                   | द्वितीयं पदम्                   | ٧                    |
|              | অ                 |                  | ठि <b>ई</b>       | प्रज्ञापनासृत्र <del>स्</del> य | -                    |
| षउस          | म्लेन्छजातिः      | ३६डि.            |                   | पदम्                            | ¥                    |
|              |                   | 98               |                   | ड                               |                      |
| বস্থক        | ,,                | ३६दि.३           | हेब               | म्लेच्छजानिः                    | . 4.                 |
| चरिम         | प्रशापनाम् त्रस्य | 1                | डव<br>द्वंबिलय    |                                 | र६ ।८. ७<br>३६ टि. ३ |
|              | दशमं पदम्         | *                | होत्रक<br>डॉब     |                                 | २५ ।८. २<br>३६       |
| चंधुय        | म्लेच्छजातिः      | ३६टि.३           | डोंबि <b>ल</b> ग  | ,,                              | ₹ <b>६</b>           |
| चंपा         | नगरी              | ąσ               | diagn             | ,,                              | 44                   |
| चिलाय        | म्लेच्छजातिः      | 3 %              |                   | व                               |                      |
| चिह्नस       | ,,                | 3 €              | 何審                | म्लेन्छजाति.                    | 3 €                  |
| चिहस         | ,,                | ३६ टि.८          | णंदिपुर<br>-      | नगरम्                           | ₹ <b>4</b>           |
| चीण          | ,,                | ३६               | णिष्यम            | म्लेन्छजातिः                    | 3 6                  |
| चीन          | ,,                | ३६टि.३           | <b>णिण्ह</b> ह्या | लिपिविशेषः                      | 3 <                  |
| चुंचुय       | ,,                | ३६               | वेद्दर            | म्लेच्छजातिः                    | 3 4                  |
| चेदि         | जनपदः             | રે બાંદ જ        | -                 |                                 | • • •                |
| चेदी         | ,,                | ફેઝ              |                   | त                               |                      |
| चोव          | म्सेन्छजातिः      | ₹६ि.९            | तामिक्ति          | नगरी                            | રૂં હ                |
|              | ল                 |                  | वामिछिशी          |                                 | ३७ टि. १             |
| जवण          | म्लेन्छजातिः      | 34               | तुरक्रमुख         | म्लेन्छजातिः                    | ३६ डि. ३             |
| जवणालिया     | लि पित्रिशेषः     | ₹ €              | नुरव[मुह]         | **                              | ,,                   |
| जंगला        | जनपदः             | ₹ %              |                   | द                               |                      |
| जीवविजयगणिन् | निर्मन्थः—गणी,    | प्रज्ञापनाः      |                   | •                               |                      |
|              | सृत्रगूर्जर भाषार | तबककारः 🗆        | द्मिल             | म्छेच्छजातिः                    | ३६                   |
|              | २३७ टि. १, २      | <b>४६ टि.</b> २, | द्शार्ण           | जनपदः                           | ३७ टि. ४             |
|              | २७३ टि.४-६-       | 6.8,298          | दसक्ता            |                                 | 3.0                  |
|              | टि. ११, २९६       |                  | दामिली            | <b>लिपिविशेषः</b>               | ्३८                  |
|              |                   | ३ ६ डि. २        | दासापुरिया        |                                 | ३८ डि. ९             |
| जोणी         | प्रज्ञापनाम्बस्य  | नवमं             | दिहिवाय           | जैनागमः                         | , ş                  |
|              | पदम्              | ¥                | दुंबि <b>रूय</b>  | म्खेच्छ त्रातिः                 | ३६ टि. ३             |
|              | ε                 |                  | देश्य             | .,,                             | ₹६ हि. ९             |
| <u>~</u> _   | -                 |                  | दोमिकिवी          | लिपिविशेषः ३                    |                      |
| टोंब         | म्छेन्छजातिः      | ३६ हि. ९         | दोमिछी            | ,,                              | ,,                   |

| विसेसणाम          | <b>#</b> ?                     | पिहंको                                | बिसेसणास                           | 俸?                          | पिट्टंको             |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| वोसाप्ररिका       | लिपिविशेषः                     | 30                                    | पंचाला                             | जनपदः                       | 3 0                  |
| वृधिक             | म्लेच्छत्रातिः ३               | ६ टि. ३                               | पापा                               | नगरी                        | ३७ डि.४              |
| <b>व्यक्तिक</b>   | ,,                             | ,,                                    | पारस                               | म्खेच्छजातिः                | 3 €                  |
| •                 |                                |                                       | पावा                               | नगरी                        | રૂ હ                 |
|                   | घ                              |                                       | पास                                | म्खेच्छजातिः                | ₹ €                  |
| धनपतवावू          | जैनागमप्रकाशकः                 | २४६                                   | पासणया                             | प्रज्ञापनास्त्रस्य          | त्रिशं               |
|                   |                                | દિ. <b>ર</b>                          |                                    | पदम्                        | ¥                    |
| धनविमरूगणिन्      | निर्घन्थः –गणी,                |                                       | पुरुखरसारिया                       | लिपिविशेषः                  | ३८                   |
|                   | सूत्रगृर्जरभाषास               |                                       | पुर्श्लिन्द                        | म्लेच्छजातिः                | ३६ टि. ३             |
|                   | २३७टि. १,२३                    |                                       | पुर्लिद                            | "                           | ३६                   |
|                   | २७३ टि.४-६-८                   |                                       | पुष्पभिक्षु                        | निर्मन्थः-स्थान             |                      |
|                   | टि. ११, २९६                    | ਟਿ. ५-७                               |                                    | मुनिः २३७                   |                      |
|                   | न                              |                                       |                                    |                             | ટિ. <b>ર</b>         |
| _                 |                                |                                       | पोलिंदी                            | लि <b>पि</b> विशेषः         | ે ફે ૮               |
| नन्दिपुर          |                                | <b>હ</b> દિ. ૪                        | प्रज्ञापनास्त्र                    | जैनागमः २३                  |                      |
| नन्दीटीका         | जैनागमन्याख्याः                |                                       |                                    | રૂષ્ઠ દિ. ર,                |                      |
|                   | श्रीमलयगिरिस्                  |                                       | प्रज्ञापनास्यगृर्जर                |                             |                      |
|                   |                                | ਇ. ¥-ਪ                                | भाषास्तवक                          | गुर्जरभाष।नि                |                      |
| निशीथसूत्र        | जैनागम <sup>ः</sup> २३         | ७ हर. १                               |                                    | ाट. १, ३<br>जैनागमध्यारू    | २४६ टि. २            |
|                   | Ф                              |                                       | [प्रज्ञापनास् <b>त्र</b> ]<br>टीका | जनागमन्यारू<br>- मलयगिरीय   |                      |
|                   | -                              |                                       | टाका                               | – मल्यागराय                 | · રર*<br>દિ. ર       |
| पडस<br>पनोग       | म्लेच्छजातिः                   | ₹<br>                                 | [प्रज्ञावनासूत्र]                  | निर्प्रन्थः-आव              |                      |
| destat            | प्रज्ञापनासृत्रस्य ।           | યાહરા                                 | [महापनासूत्र]<br>टीकाकृत्          | श्रीमलयगिरि<br>श्रीमलयगिरि  |                      |
| प्रजोस            | <b>पदम्</b><br>म्लेच्छजातिः ३६ | - Fr 13                               | CHAIRM                             | १,३८ हि. ५                  |                      |
| पक्रमग्<br>प्रमास |                                | રાદ. 1 ર<br> ૬ ટિ. રે                 | ,,                                 | ,, ५८।८. ५<br>,,-,, श्रीहरि |                      |
| प्रकाणय           | **                             |                                       | ,,,                                | श्रीमलयगिरिस                |                      |
| प <b>क्र</b> णिय  | "                              | 3 €                                   |                                    |                             | E. 9                 |
| danidali          | ,,<br>प्रज्ञापनासूत्रस्य :     |                                       | [प्रज्ञापनासूत्र]-                 | जैनाग <b>म</b> न्यास        | याग्रन्थः            |
|                   | पदम्                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | प्रदेशस्यास्या                     | हरिभद्रीयः २                | ૭ દિ. ૭.             |
| परिणाम            | प्रशापनासृत्रस्य               | त्रयोदशं                              | •                                  | પુ <b>વ</b> દિ. ૧,          | <b>વલફેટિ. ૧</b> ર્ફ |
|                   | पदम्                           | ¥                                     | [प्रज्ञापनासूत्र]                  | निर्प्रत्थः-आन              | गर्थः, श्रीहरि-      |
| पल्डब             | म्खेच्छजातिः                   | 36                                    | प्रदेशस्याख्याकृत                  |                             | ४७ टि. ५             |
| पविवारण           | प्रज्ञापनासृत्रस्य             | चतुर्ह्मशं                            | [प्रशापनासूत्र]-                   | जैनागमञ्चार                 | याप्रन्यः            |
|                   | पदम्                           | Ψ.                                    | मलवगिरिटीक                         | १८१ हि. ३                   | , २४८ टि.            |
| पहराङ्या          | स्तिपिविशेषः                   | ८ हि. ११                              | 1                                  | ۹,                          | ४३५ टि. १            |
| पहराईयाओ          | ,,                             | ₹€                                    | [प्रकापनासूत्र]-                   | *                           |                      |

| विसेसणाम                | 悔?                                | पिट्टंको        | विसेसणाम                  | 俸?                                       | पिहंको                 |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| <b>म</b> ख्यगिरिवृत्ति  | २३७ टि.१, ४                       | ३५ टि. १        | वर्वर                     | म् <del>डेच्</del> डजातिः                | 3€ €. 3                |
| [बज्ञापनासूत्र]         | जैनागमन्याख्याः                   |                 | बहस्तिय                   | ,,                                       | 34                     |
| मरूबटीका                | <b>રેર ટિ. ૧</b> .                | 90-93.          | बहुष त्तव्य               | प्रज्ञापनासूत्रस्य<br>स्रज्ञापनासूत्रस्य |                        |
|                         | ४७ टि. ४-६,                       | <b>५६ टि.</b>   |                           | पदम्                                     | Y                      |
|                         | २-३-७-१०-१३                       | 98-90,          | बंधुय                     | म्लेच्छजातिः                             | ३६ टि. १४              |
|                         | ६४ डि. १०,६                       |                 | वंभी                      | लिपिविशेषः                               | 10                     |
|                         | ⊍६ ટિ. ર, હ                       | : टि. ३         | वारवती                    | नगरी                                     | ३७                     |
| [प्रज्ञापनासूत्र]       | जैनागम् व्याख्याम                 |                 | वोकस                      | म्लेस्छजातिः                             | ३६ टि. ३               |
| मलबवृत्ति               | રેર ટિ. ૧૧, <b>પ</b>              |                 | वोकस                      | ,,                                       | ,,                     |
|                         | ૮, ૨૧૧ ટિ.ખ                       |                 |                           |                                          |                        |
|                         | ટિ. ૧, ૨૬૧                        |                 |                           | भ                                        |                        |
|                         | २९३ डि.३ त                        |                 |                           |                                          | - c.                   |
|                         | ૧૫, ૧૧૪ દિ                        |                 | শ≱<br>শিক                 | जनपदः                                    | ३७ टि. ४               |
|                         | ર૧, ર૧૬ દિ.                       |                 | भडग                       | ,,<br>म्लेच्छजातिः                       | ,,                     |
|                         | ર૬૭ ટિ. ૧,ર૬                      |                 | भदग<br>भदिकपुर            |                                          | 3 6                    |
|                         | ३२५ टि.१,३५३                      |                 | भाइलपुर<br>भमररुय         | नगरम्<br>म्लेच्छजातिः                    | <b> </b>               |
|                         | ३९५ टि. १,४०                      |                 | ममरस्य<br>भह              |                                          | ३६ डि. ३<br>३६ डि. २३  |
| F3                      | ४२२ टि. २२,४<br>जैनागमन्याख्याञ   |                 | भर<br>भस्म                |                                          | २६ ।ट. २३<br>३६        |
| [प्रज्ञापनासूत्र]-      |                                   | न्थः<br>८टि२    | भरव                       | "                                        | રુ દિ. <b>ર</b> ર      |
| मस्यव्याख्या            |                                   |                 | भएन<br>भंगी               |                                          |                        |
| [श्रज्ञापनास्त्र]-      | निर्धन्थः-आचार्थ<br>श्रीमलयगिरिमा |                 | भासा                      | जनपदः<br>प्रजापनास् <b>त्र</b> स         | ₹ v<br>Navani          |
| बृत्तिकृत्              | श्रामलयागारमा                     | (:814<br>(2.9 - | - Hilli                   | -                                        | યવાવસ<br>૪             |
| प्रज्ञापनास्त्रस्त-     | जैनागमध्याख्याप्रम                |                 | भिल्ल                     | <b>पद्</b> म्<br>म्लेन्छजातिः            | -                      |
| वक<br>वक                | गुर्जरभाषानिबद्ध                  |                 | । मध<br>भोगव <b>इं</b> या | •लच्छजातः<br>लिपिबिशेषः                  | ३६ ।८. ३<br><b>३</b> ८ |
|                         | गू.मरमामानाम <b>ः</b>             | દિ. ૪           | भ्रमस्च                   | म्लेच्छजातिः                             |                        |
| [प्रज्ञापनासूत्र]       | जैनागमञ्चाख्याध्र                 | थ:              | MAIGA                     | economittic.                             | २५ ।८. २               |
| हरिभद्रटीका             |                                   | રિ. ૧           |                           | #                                        |                        |
| ,, ,, वृत्ति            |                                   | डि. १           |                           | ч                                        |                        |
| ,, हारिवृत्ति           | , 963 E.                          |                 | सगह                       | जनपदः                                    | 3.0                    |
|                         | *                                 | ਵਿ.' <b>੧</b>   | सग्गर                     | <b>म्लेच्छजा</b> तिः                     | રૂદ્દ િ. ૧૬            |
| प्रज्ञापनोपा <b>ङ्ग</b> | जैनागमः १                         | દિ. ૧           | मसियावह                   | नगरी                                     | ३७                     |
| प्र <b>वचन</b> सारोदार  | जैनप्रकरणप्रन्धः ३१               | ६ टि.३,         | मधुरा                     | ,,                                       | ३७ टि. ४               |
|                         | jα                                | રિ. ૪ 🕐         | मरूय                      | म्लेच्छजातिः                             | 3 6                    |
|                         | a                                 |                 | ,,                        | जनपदः                                    | ३७ डि. ४               |
|                         |                                   |                 | मलयगिरि—सूरि,             | निर्प्रन्थ:-आर                           |                        |
| बउस                     | म्लेच्छजातिः                      | ₹ €             | वाद                       | 9-2-3, 90                                |                        |
| वस्वर                   | "                                 | 34              |                           | <b>હિ. ૧</b> ૫, ૨ <b>ર્</b>              | टे.२, <b>३२डि</b> .    |

| विसेसनाम           | 俸?                        | पिहंको      | विसेसणाम              | 俸?                        | पिट्टंको        |
|--------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|
|                    | 4-90-92, 3                | ९ दि. ३'    | रोमय                  | म्लेच्छजातिः              | 3 C (2. 3       |
|                    | 40 B. c, c                |             | रोसग                  | ,,                        | 36              |
|                    | ર <b>રે ⊍</b> દિ. ૧ે, ર   |             |                       |                           |                 |
|                    | રૂદ્દરેટ. પ્ર             | રૂપ દિ. ૧   |                       | ਲ                         |                 |
| मख्यगिरिनन्दी-     | जैनागमन्यास्य             | ग्रन्थः ३५  | लडस                   | म्लेच्छजातिः              | 36              |
| टीका               |                           | ોંટ. ¥-ખ    | <b>ভ</b> ক্তৰ         | ,,                        | ३६ टि. ३        |
| मलबा               | जनपदः                     | 3.0         | কাৰা                  | जनपदः                     | ३७              |
| मलबादेश            | ,,                        | 3 હ દિ. ૪   | लेखा                  | प्रज्ञापनासूत्रर          | प सप्तदर्श      |
| महाबीर             | तीर्थक्र्रः               | 3           |                       | पदम्                      | ¥               |
| महिछ               | नगरी                      | 3 🐧         | ल्हसिय                | म्लेच्छजातिः              | ₹ €             |
| महुरा              | ,,                        | રૂ છ        |                       | a                         |                 |
| मंड                | म्लेच्छजातिः              | ર્ક         |                       | •                         |                 |
| माछव               | ,,                        | ર્ક         | वहराड                 | नगरम्                     | ە ≨             |
| मासपुरिवद्दा       | नगरी                      | ર્          | वकंती                 | प्रज्ञापनास्त्रस          |                 |
| मासपुरी            |                           | ३७ डि. ४    |                       | पदम्                      | ¥               |
| माहेसरी            | <b>लिपिविशेष</b>          | ₹<          | बच्छ                  | जनपदः                     | રૂ પ            |
| भिण्डकमुख          | म्लेच्छ <b>जा</b> तिः     | ३६ डि. ३    | षरस                   | "                         | ३७ डि. ४        |
| मिहिल              | नगरी                      | રે ક ટિ. રે | वस्सा                 | नगरी                      | ,,              |
| मि <b>दयमु</b> ह   | म्लेच्छ नातिः             | ३६ डि. ३    | वस्सादेशः             | जनपदः                     | ,,              |
| <b>सुरुण्ड</b>     | "                         | "           | वरण                   | ,,,                       | ,,,             |
| मुरुंड             | ,,                        | 34          | वरणा                  | ,,                        | 30              |
| मृषि               | "                         | ₹ :         | वरुणानगर<br>वर्त      | नगरम्                     | ३७ टि. ४        |
| मृत्तिकावती<br>मेथ |                           | ३७ डि. ४    | वत<br>वंगा            | जनपदः                     | ,,,             |
| मय<br>मोस          | म्हेच्छजाति.              | ३६          | वगा<br>वाणारसी        | ,,<br>नगरी                | 3.0             |
| मास                | ,, {                      | ६ टि. ९२    | वाणास्सा<br>वायगवरवंस | नगर।<br>निर्प्रत्थवंद्याः | ₹ <b>७</b><br>₽ |
|                    | य                         |             | विदेहा                | जनपदः                     | ,<br>1,0        |
|                    | •                         |             | बिलाय                 | जनपदः<br>म्लेच्छजातिः     | 36              |
| वचन                | म् <del>लेन्छ</del> जातिः |             | विस                   | woodanid.                 | ३६ डि. <i>८</i> |
| येचस               | **                        | ३६ टि.९     | विसेस                 | ,,<br>प्रज्ञापनासूत्रक    |                 |
|                    |                           |             | 1                     | पदम्                      | (1 mar)<br>*    |
|                    | ₹                         |             | वीड्सच                | नगरम                      | ą v             |
| रायगिद्            | नगरम्                     | ą o         | वीतभय                 | "                         | રું દિ. ૪       |
| रुव                | म्छेच्छबातिः              | 34          | वीयभय                 | "                         | ३७ टि. ६        |
| रोम                | ,,                        | 34          | वेणह्या               | ,,<br>लिपिविशेषः          | 3 <             |
| रोमक               | "                         | ३६ हि. ३    | वेदबंधम               | प्रशापनासूत्र             |                 |
| रोमग               |                           | ३६ डि. २२   |                       | पदम्                      | Y               |
|                    | ••                        |             |                       |                           |                 |

|             | •                                 |          |               |                |                   |
|-------------|-----------------------------------|----------|---------------|----------------|-------------------|
| विसेसणाम    | 传?                                | पिहंको   | विसेसणाम      | <b>₩</b> ?     | पिहंकी            |
| वेयणा       | प्रज्ञापनास्त्रस्य पद्य           | विंशं    | संजम          | प्रशापनास्त्रन | य द्वार्त्रिशं    |
|             | पद्म्                             | 8        |               | पदम्           | ¥                 |
| वेयवेयम     | प्रजापनास्त्रस्य सप्त             | विशं     | संबिद्धा      | अनपदः          | ३७ टि, ५          |
|             | पदम्                              | *        | संबिक्षा      | ,,             | ३७                |
| वैराट       | जनपदः ३७                          | टि. ४    | साएव          | नगरम्          | ३७                |
| वैराटपुर    | नगरम्                             | ,,       | सागरानन्दस्रि | निर्घन्धः-आ    | चार्थः, समग्र-    |
| वोकाण       | म्लेन्छजातिः                      | 36       |               | जैनागमसम्प     | दिकः २४६          |
|             |                                   |          |               |                | ξ₹ <b>ਇ</b> . ૫,  |
|             | হা                                |          |               | ४३५ टि.        | , ४३६             |
|             |                                   |          | !             |                | રિ. ૧             |
| शक          | म्लेन्छजातिः ३१                   | (ટિ. ₹   | सावस्थी       | नगरी           | ३७                |
| शबर         | ,,                                | "        | सिन्धु        | जनपदः          | ३७ टि.४           |
| शाण्डिल्य   | जनपदः ३७                          | टि. ४    | सिन्धुसीवीरा  | ,,             | રે <b>૭ દિ.</b> ૪ |
| शाण्डिल्या  | D.                                | ,,       | सिंधु         | ,,             | ३७                |
| গীকাব্ধ     | निर्प्रन्थ:–आचार्यः               |          | सिंहरू        | म्लेच्छजाति.   | ३६                |
|             |                                   | દિ. ૧    | सीहरू         | ,,             | ३६ हि. ६          |
| शुक्तिमती   | सवरी ३७1                          | ਵੇ. ¥    | सुत्तागम      | मुनिश्रीपुष्पा | भेक्षुसम्पादितो   |
| श्रूरसेन    | जनपदः                             | ,,       |               | जैनागमसङ्ख     | प्रत्थ. २३७       |
| शौक्तिकावती | नगरी                              |          |               |                | રિ. ૧             |
| इयामार्थ    | निमन्थः –स्थविरः,                 |          | सुत्तीमई      | नगरी           | ३७                |
|             | पनास्त्रकारः ३                    |          | सुरहा         | जनपदः          | રેલ               |
| श्रावस्ती   | नगरी ३७                           | ਟਿ. ¥    | स्त्रकृदङ्ग   |                | २९० टि. १         |
|             |                                   |          | सृयस्टि       | म्लेच्छजातिः   | ₹ €               |
|             | स                                 |          |               |                | દિ. ૧૫            |
|             |                                   |          | स्रसेणा       | जनपद:          | <b>ৰ্ড</b>        |
| सग          | म्लेन्छ मातिः                     | ₹ ६      | सूरसेन        | ,,             | રેહ કિ. ૪         |
| संच्या      | प्रजापनास् त्रस्याष्टमं           |          | सेयविया       | नगरी           | ३७                |
|             | पदम्                              | Υ .      | सोत्तियमई     | ,,             | ३७ टि. ६          |
| सरिण        | प्रभा <b>पनास्</b> त्रस्यैकत्रिंश | ì        | सोरट्टा       | अनपदः          | ३७ टि. ३          |
|             | पदम्                              | ٠,       | सोरिय         | नगरम्          | ą v               |
| सबर         | म्खेन्छजातिः                      | ₹€ ;     | सोवीरा        | व्यनपदः        | ३७                |
| समुग्वाम    | प्रज्ञापनास्त्रस्य षट्            | त्रेशं । | सीक्तिकावती   | नगरी           | ३७ डि. ४          |
|             | पदम्                              | *        | सीशीर         | अनपद:          | ,,                |
| सम्मच       | प्रज्ञापनास् <b>त्रस्थैकोना</b> व | शि       |               |                |                   |
|             | पदम्                              | *        |               | 8              | _                 |
| सरीर        | प्रज्ञापनासूत्रस्य द्वादः         | शं       |               | •              |                   |
|             | पदम्                              | ¥        | Entraci       | म्बेच्छनाति    | ₹ €. ₹            |
|             |                                   |          |               |                |                   |

| तहर्यं | परिसिद्धं - | विसेसणामाणुकमो |
|--------|-------------|----------------|
|        |             |                |

|                       | ताय परिसिद्धं - विसेसणामाणुकमो |             |            |                      | <b>ક</b> ર્શ્વ |
|-----------------------|--------------------------------|-------------|------------|----------------------|----------------|
| विसेसणाम              | 俸?                             | पिट्टंको    | विसेसणाम   | <b>66</b> ?          | पिटंको         |
| हबकस<br>हबकर्ण        | म्लेन्छजातिः ३६                | ि. ३        |            | 9- <b>રે, ર</b> ય દિ | •              |
| ६वकण<br><b>ह</b> यसुख | "                              | ,,          |            |                      | ३६३ डि. ५      |
| दग्युक<br>हयसुह       | "                              | **          | हारोस      | म्लेन्छजातिः         | ३६             |
|                       | ,,<br>निर्मन्थः-आचार्यः        | ,,<br>३ दि. | हूण<br>होण | "                    | ३६<br>३६ टि. ३ |

-----



## बीर सेवा मन्दिर 92 पुस्तकालय

नेबक सामज्जावा या